GOVERNMENT OF INDIA DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY

CLASS.

CALL No. R. Sa8Km. G. P. G.

D.G.A 79.



श्रीहरिः

## महाभारतकी नामानुक्रमणिका

[ महाभारतमें आंय हुए लोक, द्वीप, देश, नगर, जनपद, समुद्र, नद, नदी, सरोवर, कुण्ड, तीर्थ, वन, पर्वत, देवता, देवी, मातृका, यक्ष, गन्धर्व, नाग, नक्षत्र, अप्सरा, राक्षस, असुर, दैत्य-दानव, ऋषि-मुनि, राजा, अन्यान्य मनुष्य, स्थान, वस्तु, पर्व आदिके नाम तथा कौन नाम कहाँ किस प्रसङ्गमें आया है इसके उल्लेखसहित सवकी अनुक्रमणिका ]





गीताप्रेस, गारखपुर

मुद्रक तथा प्रकाशक हनुमानप्रसाद पोद्दार गीताप्रेस, गोरखपुर

RAL ARCHAEOLOCYCAL

NO 29686.

876/61.

सं० २०१६

मृल्य अजिल्द २॥) सजिल्द ३॥)

गीताप्रेस, गोरखपुर पो॰ गीताप्रेस (गोरखपुर)

### निवेदन

इस नामानुक्रमणिकाको देखकर एक विद्वान्ते तो इसको 'महाभारतका कल्पनृक्ष' बतलाया था। इसमें यथासाध्य पूरे नाम देनेका प्रयत्न किया गया है। इसकी रचनामें सम्मान्य पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री, पं० रामाधारजी शास्त्री आदि महानुभावोंने वड़ा परिश्रम किया है। इसके लिये हम उनके कृतक हैं। इसकी भूमिका प्रसिद्ध दार्शनिक तथा साहित्यिक विद्वान् आदरणीय डा० श्रीवासुदेवशरणजी अग्रवाल एम्० ए, डी० लिट्स महोद्यने लिख देनेकी कृपा की है। अतः उनके भी हम हृदयसे कृतक हैं। महाभारतके अनुसन्धानकर्त्ता विद्वानोंको तथा कौन कथा किस प्रसङ्गमें कहाँ है, यह जाननेकी इच्छावालोंको इससे विशेष सुविधा होगी। महाभारतके प्रेमी पाठकगण इससे लाभ उदावें—यह निवेदन है।

प्रकाशक

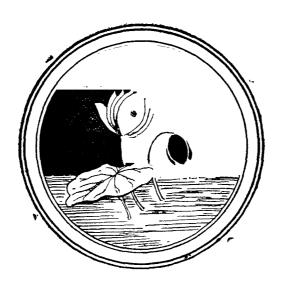

## भूमिका

महाभारतकी शतसाहसी संहिता भारतीय ज्ञान, धर्म और संस्कृतिकी अक्षय्य निधि है । भगवान् कृष्ण-द्वैपायन ज्यासने कुरु-पाण्डवोंके चरितको निमित्त बनाकर जिस भारताख्यानकी रचना की थी, वही नाना शास्त्रोंके समुच्चयसे महाभारतके रूपमें इस समय उपलब्ध है, जैसा मार्कण्डेयपुराणमें कहा है—

भगवन् भारताख्यानं व्यासेनोक्तं महात्मना। पूर्णमस्तमलैः शुभ्रैर्नानाशास्त्रसमुच्चयैः॥ जातिशुद्धिसमायुक्तं साधुशब्दोपशोभितम् । पूर्वपक्षोक्तिसिद्धान्तपरिनिष्ठासमन्वितम् त्रिद्शानां यथा विष्णुर्द्धिवदां ब्राह्मणो यथा। भूषणानां च सर्वेषां यथा चृडामणिर्वरः॥ यथाऽऽयुधानां कुलिशमिन्द्रियाणां यथा मनः। सर्वशास्त्राणां महाभारतम्त्रमम् ॥ अत्रार्थरचैव धर्मश्च कामो मोक्षश्च वर्ण्यते। परस्परानुवन्धाश्च सानुबन्धाश्च ते पृथक॥ धर्मशास्त्रमिदं श्रेष्टमर्थशास्त्रमिदं कामशास्त्रमिदं चाद्रयं मोक्षशास्त्रं तथोत्तमम्॥ चतुराश्रमधर्माणामाचारिश्रतिसाधनम् प्रोक्तमेतन्महाभाग वेदव्यासेन धीमता ॥ तथा तात इतं होतद् व्यासेनोदारकर्मणा। यथा व्याप्तं महाशास्त्रं विरोधैर्नाभिभूयते ॥ व्यासवाक्यजलीघेन कुतर्कतरुहारिणा। वेदशैलावतीर्णेन नीरजस्का मही कृता॥ कलशब्दमहाहंसं महाख्यानपराम्युजम्। कथाविस्तीर्णसहिल्हं कार्ष्ण वेदमहाहदम् ॥ (१1२-११)

अर्थात् इस महाभारतमें अनेक ऐसे शास्त्र मंग्रहीत हैं, जो सत्र दोपोंसे रहित हैं और जिनका तेज शुम्र है। इसके जन्मका स्रोत शुद्र है एवं इसमें लोक और वेदके असंख्य उदात्त शब्द यथास्थान पिरोये गये हैं। इसमें पूर्वपक्ष और उत्तरपक्षके क्रमसे सिद्धान्तोंकी प्रतिष्ठा की गर्या है। देवोंमें जैसे महासामर्थ्यजान् भगवान् नारायण हैं, मनुष्योंमें जैसे तम्स्वी ब्राह्मण हैं, आमूषणोंमें जैसे चूड़ामणि शोभाशालिनी होती है, आयुषोंमें जैसे वज्र दुर्धर्ष है औरसव इन्द्रियोंमें महिमाशाली जैसे मन है, वैसे ही सब शास्त्रोंके ऊपर महाभारतका

स्थान जानना चाहिये । इस महान् प्रन्थमें धर्म, अर्थः काम और मोक्ष-इस प्रकार कहे गये हैं कि वे एक दूसरेसे संतुष्टित रहें और परस्पर सहायक हों। यह महाभारत ऐसा प्रन्थ है, जिसे श्रेष्ट धर्मशास्त्र, परम अर्थ-शास्त्र, अग्रणी कामशास्त्र और उत्तम मोक्षशास्त्र मानकर उन-उन अर्थोंका दोहन किया जा सकता है। वेदच्यासके इस वाङ्मयमें चारो आश्रमोंके धर्मोंका वर्णन पाया जाता है, जिसके द्वारा उनके शिष्ट सदाचार और उनकी दृढ़ सामाजिक स्थितिका साधन किया जा सकता है। व्यास-का चिन्तनकर्म अत्यन्त उदार था । उससे यह महाशास्र भरा हुआ है । इसमें विरोधकी कहीं सम्भावना नहीं है । व्यासके वाक्योंकी यह महती जलवारा वैदिक ज्ञान-विज्ञानरूपी पर्वतोंके ऊँचे शिखरोंसे बहकर आयी है और इसने समस्त त्रिलोक्तीमें रजोगुणसे उत्पन्न दोपोंका प्रक्षालन किया है । इसके प्रभावशाली प्रवचनके सामने कुतर्करूप वृक्ष नहीं ठहर पाते । भगवान् वेदच्यासने इतिहास-पुराणकी पाँचवीं संहिताके रूपमें वेदोंका ही एक महागम्भीर सरोवर महाभारतके रूपमें विरचित किया है, कुरु-पाण्डवोंकी विस्तीर्ण कथाका जल इसमें भरा है। उस खच्छ जलमें वैदिक और लौकिक आख्यानोंके अनेक शतदल और सहस्रदल कमल खिले हैं। इसकी सुन्दर शब्दावळी उस जलमें क्रीडा करनेवाले हंसींकी मधुर ्घनि है। ऐसा यह बहुर्थशाली एवं श्रुतियोंसे विस्तार्प्राप्त हुआ महाभारतशास्त्र है।

वेदनिधि द्रैपायन कृष्णने महाभारतके द्वारा अपना लोकपावन रूप प्रकट किया है। न्यासकी महिमाका पूरा वर्णन दुष्कर है। भगवान् विष्णु एक ऐसे महान् कल्पवृक्षके समान हैं, धर्म जिसकी जड़ है, वेद जिसका तना है, पुराण जिसकी शाखाएँ हैं, यज्ञ जिसके पुष्प हैं और मोक्ष जिसका फल है। ऐसे उन नारायणके एक अंशसे ही श्रीकृष्ण द्वैपायनका जन्म हुआ है।

निरसंदेइ महाभारत अत्यन्त महिमाशाली शास्त्र है। वह भारतकी पुरातन राष्ट्रिय संहिता है। प्राचीन ऋषियोंके ज्ञानचक्षुओंमें जिस अर्थका आविर्भाव हुआ था, वहीं महाभारतमें पाया जाता है। इस प्रकारके महनीय प्रन्थका व्यवस्थित प्रकाशन समाज और राष्ट्रकी महती सेवा माननी चाहिये। इस दृष्टिसे गीताप्रेसद्वारा प्रकाशित हिंदी-अनुवादसहित मूल महाभारतका नृतन संस्करण सार्वजनिक अभिनन्दनके योग्य है।

प्रकाशकोंने इस संस्करणके अन्तमें व्यक्तिनाम और स्थाननामोंकी एक अनुक्रमणिका प्रकाशित की है, जिसमें उस-उस व्यक्ति या स्थानका संक्षिप्त परिचय भी दिया गया है। प्रत्येक नामके आगे पर्व, अध्याय और छोकका संकेत देते हुए महाभारतमें उसके उल्लेखोंका पूरा पता दिया गया है। हिंदी अथवा किसी अन्य भारतीय भाषामें महाभारतके विषयमें इस प्रकारकी उपयोगी अनुक्रमणी पहले नहीं छपी थी। चार सौ पृष्ठोंकी यह बड़ी सूची महाभारत-सम्बन्धी शोधकार्य करनेवालोंके लिये कल्पलताका काम देगी । अंग्रेजी भाषाके माध्यमसे डेन्मार्क देशके विद्वान श्री डॉ० सोरेन्सेनने १९०२ ई० में 'ऍन इण्डेक्स टू दी नेम्स ऑव दी महाभारत' इस नामसे एक बड़े प्रन्थका निर्माण किया था, जो १९०४ में छंदनसे प्रकाशित हुआ । इसमें छगभग आठ सौ पृष्ठोंमें महाभारतमें आये हुए समस्त स्थान-नाम और मनुष्य-नार्मोका बहुत ही सुन्दर विवरण पाया जाता है और यह प्रन्थ भारतीय विद्यांके शोधकर्ताओंके लिये आज भी कामधेनुके समान है। जैसा खाभाविक था, इस नामानुक्रमणीके निर्माणमें कुछ अंशतक उस बृहत् महाभारतकोशकी शैलीका आश्रय लिया गया है। सोरेन्सेनका प्रन्य इस समय सर्वथा दुर्छभ और दुष्प्राप्य हो गया है और उसका मूल्य भी साधारण पहुँचके बाहर है । इसलिये भी गीताप्रेसका यह सलभ प्रकाशन विशेष खागतके योग्य है।

जैसा ऊपर कहा गया है, महाभारत एक आकर प्रन्थ है। उसमें भारतीय भूगोल, इतिहास, संस्कृति, गायाशास्त्र, आख्यान, लोकधर्म, दर्शन और अध्यात्मकी अतुलित सामग्री भरी हुई है। इस ग्रन्थका जो जितना पारायण करेगा, वह उतना ही लाभान्वित हो सकेगा। जिसके मानसचक्षुओंमें जितनी देखनेकी शक्ति होगी,

वह उतना ही गम्भीर अर्थ महाभारतमें ढूँढ पानेमें सफल होगा । राष्ट्रीय अभ्यत्थानके इस क्षणमें, जब सब ओरसे भारतीय संस्कृतिके पुन: उत्थान, व्याख्या और प्रचारका आन्दोलन सराक्त बन रहा है, इस बातकी नितान्त आवस्यकता है कि महाभारतसम्बन्धी सब प्रक एके साहित्यका अधिकाधिक प्रकाशन हो और विशेषतः ऐसे साहित्यका, जिससे महाभारतके पाण्डित्य-पूर्ण अनुशं छनको नयी दिशा और प्रोत्साहन प्राप्त हो सके । इस दृष्टिसे गीताप्रेसके अभिनव महाभारत-प्रकाशन और इस नामानुक्रमणीकी श्लाघा करते हुए हम यह आशा करते हैं कि महाभारतकी प्राचीन व्याख्याओं-के प्रकाशनकी ओर भी ध्यान दिया जायगा । देवबोध, विमलबोध, सर्वज्ञनारायण, अर्जुनिमश्र, रत्नगर्भ, नीलकण्ठ और वादिराज आदि आचार्योंने महाभारतविषयक जो टीकात्मक विवेचन किया है, उसका उचित मुद्रण होना चाहिये। अभी कोई ऐसा एक केन्द्र नहीं है, जो इस ज्ञानराशिका प्रकाशन करे । अवस्य ही संस्कृतके वर्द्धमान नवजागरणमें इस प्रकारके प्रकाशन युगकी आवश्यकताकी पूर्वि करेंगे । महाभारतकी बहुत-सी शब्दावली उस युगकी देन है, जो आजसे कई सइस वर्ष पूर्व विद्यमान था। उस समय अनेक आचार्योंने दर्शन और अध्यात्मके अनेक दृष्टिकोण रखे थे---जैसे कालवाद, खभाववाद, नियतिवाद, यहच्छावाद, भूतवाद और योनिवाद आदि । महाभारतके ओजायमान प्रवाहमें अनेक स्थलोंपर, विशेषतः शान्तिपर्वमें इन दार्शनिक मतों या दृष्टियोंका उन्लेख आया है — जैसे मिक्क ऋषिके दिश्चियद या नियतिवादका अत्यन्त प्रौढ़ विवेचन शान्तिपर्वके अध्याय १७७ में उपलब्ध है, जिसे महाभारतमें मङ्किगीता कहा गया है। ये आचार्य मङ्कि वही हैं, जिन्हें श्रमणपरम्परामें 'मङ्कलिगोसाल' कहा जाता है, और जो कर्मापवाद-सिद्धान्तका या पुरुपकारके विरोधमें दैववादका प्रतिपादन करनेवाले थे—-

#### शुद्धं हि दैवमेवेदं हठे नैवास्ति पौरुषम्।

अर्थात् केवल दैव ही बलवान् है; कितनी भी हठ करो, पुरुषार्थ काम नहीं देता—इस प्रकार महाभारतमें

मङ्किगीताके रूपमें नियतिवादका जो विवेचन है, वह बौद्ध और जैन-प्रन्थोंमें उल्लिखित मङ्खलिगोसालके सिद्धान्तोंसे भी अधिक विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। महाभारतकी इस प्राचीन सामग्रीका जो शान्ति-पर्वके कितने ही अध्यायोंमें उपनिबद्ध है, अभीतक कोई सुन्दर विवेचन नहीं हुआ। प्राचीन कालमें मङ्किन्धिपिके नियतिवाद और बृहस्पतिके लोकायत दर्शन या प्रत्यक्षवादका—जिसे विदुरनीतिके तादात्विक दृष्टि भी कहते थे-बहुत प्रचार था। ययाति और धृतराष्ट्र-जैसे राजर्षियोंको महाभारतमें ही नियतिवादी कहा गया है । इसी प्रकार महात्मा विदर और भगवान् श्रीकृष्ण प्रज्ञावादी दर्शनके, जिसे 'बुद्धियोग' भी कहा गया है, प्रतिपादनकर्ता थे । महाभारतकी यह सामग्री उसकी भंडार-कोठिरयोंमें छिपे हुए ज्ञान-रत्न हैं। आशा है कालान्तरमें इनका विवेचन करनेवाले प्रन्थोंकी रचना होगी। नारद-राजनीति, कणिक-नीति, विदुर-नीति आदि प्रकरण राजशास्त्र एवं लोकके व्यावहारिक नीतिशास्त्रके अद्भुत ग्रन्थ हैं। इसी प्रकार महर्षि सनत्सुजातद्वारा कथित सनत्सुजातीय नामक अध्यात्मप्रकरण महाभारतका अत्यन्त उज्ज्वल और मूल्यवान् रत है, जो किसी वैदिक चरणमें विकसित अध्यात्मशास्त्रका ही अवशिष्ट रूप है और जिसमें वैदिक निगद या बाह्य शब्दोंकी अपेक्षा वेदके गूढ़ अध्यात्मरहस्यका आत्मसात् करनेपर ही अधिक बल दिया गया है । इन सबसे अधिक प्रभाखर श्रीमद्भगवद्गीता प्रसिद्ध ही है, जिसके ज्ञानमय आलोक का वस्तुतः वारापार नहीं है । महाभारतका अनुशीलन उस सर्देक्षणके समान है, जिसमें मिगरत, सुवर्ण आदिकी खानोंके लिये भूमिको शोधा जाता है।

जिनके ज्ञाननेत्रोंमें इस प्रकारका अञ्चन लगा हो, उन्हें महाभारतमें क्या कुछ देखनेको न मिलेगा ? जिन्हें धर्म और संस्कृतिके मणिरत्नोंकी पहचान हो, उनके लिये जो निधि महाभारतमें है, वह अन्यत्र कहीं नहीं है। इस प्रकारके अतिविशिष्ट प्रन्थका स्मरण करके हृदय गद्गद हो जाता है। जैसा वायुपुराणके कर्ताने कहा है—

'भगवान् व्यासने वेदोंके समुद्रको अपनी बुद्धिरूपी मथानीसे मथकर ऐसे महाभारतरूपी चन्द्रमाको जन्म दिया, जिसके प्रकाशसे यह सारा लोक प्रकाशित है'—

मितं मन्थानमाविध्य येनासौ श्रुतिसागरात्। प्रकाशं जनितो लोके महाभारतचन्द्रमाः॥ (वायु०१।४४-४५)

भारतीय लोकमानस व्यासके प्रति अपनी बढ़ी हुई कृतज्ञताको प्रकट करनेके लिये इससे अच्छे और कौन-से शब्द प्राप्त कर सकता था ? जैसा आचार्य दण्डीने बुद्धिवादियोंकी ओरसे व्यासको श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते हुए लिखा है—महामुनि व्यासने महाभारतके रूपमें जो विद्या इस राष्ट्रको समर्पित की, वह मानवरूपी मर्त्य यन्त्रोंमें चैतन्य-मन्त्र फूँकनेका साधन है—

मर्त्ययन्त्र्येषु चैतन्यं महाभारतविद्यया। अर्पयामास तत्पूर्वं यस्तस्मै मुनये नमः॥ (अवन्तिसुन्दरीकथा रलोक ४)

भगवान् व्यासके रूपमें उस महासागरकी जय हो, जिससे महाभारतरूपी अमृतका जन्म हुआ।

काशी विश्वविद्यालयः काल्गुन शुक्का ९, सं० २०१५ **वासुदेवशरण अग्रवाल** 



# महाभारतकी नामानुक्रमणिका संक्षिप्त परिचयसहित

अंश

अक्षयवट

अ

अंश-कश्यपके द्वारा अदितिके गर्भसे उत्पन्न बारह आदित्यों-मेंसे एक (आदि० ६५। १५)। ये अर्जुनके जन्मोत्सवमें पधारे थे (आदि० १२३।६६)। खाण्डव-वन-दाहके युद्धमें इन्द्रकी ओरसे युद्धके लिये इनका आगमन (आदि० २२६। ३५)। इनके द्वारा स्कन्दको पाँच पार्शद प्रदान किये गये (शल्य० ४५। ३४)। शान्तिपर्वके २०८ वें अध्यायमें तथा अनुशासनपर्वके ८६ और १५१ वें अध्यायोंमें भी इनका नाम आया है।

अंशावतरणपर्व-आदिपर्वके अध्याय ५९ से ६४ तकके विषयका नाम ।

अंशुमाली-सूर्यका एक नाम (सभा० ११। १८)।

अंग्रुमान् (१) सगरके पौत्र तथा असमञ्जसके पुत्र । इनके प्रयत्नसे यज्ञकी पूर्ति (अनु० १०७ । ६१) । इनपर महात्मा किपलकी कृपा (अनु० १०७ । ५६—५८)। इनका राज्याभिषेक (अनु० १०७ । ६४)। इनका अपने पुत्र दिलीपको राज्य देकर स्वर्गगमन (अनु० १०७ । ६६)।(२) द्रौपदिके स्वयंवरमें पधारे हुए एक राजाका नाम (आदि० १८५ । ११)।(३) एक विश्वेदेवका नाम (अनु० ९१ । ३२)।(४) भोजराज अंग्रुमान्, जो द्रोणाचार्यद्वारा मारे गये थे। इनकी चर्चा कर्णपर्व अध्याय ६ श्लोक १४ में आयी है।

अकम्पन सत्ययुगका एक राजा । नारदजीके साथ उसका संवाद ( द्रोण० ५२ । २६ )। नारदजीके उपदेशसे उसका शोकरहित होना ( द्रोण० ५४ । ५२; शान्ति० २५६ । ७ से २५८ अ० तक )।

अकर्कर-एक नागका नाम (आदि० ३५ । १६)। अक्रूपार-इन्द्रद्युम्न सरोवरमें रहनेवाला एक चिरजीवी कच्छप (वन० १९९ । ८)। इसने इन्द्रद्युम्नकी छप्त कीर्तिका भूमिपर प्रसार किया था।

अकृतव्रण-परग्रुरामजीके प्रिय शिष्य और सखा। इनके द्वारा युधिष्ठिरसे परग्रुरामोपाख्यानका वर्णन (वन० १९५ से १९७ अ०तक)। इनका श्रीकृष्णके हस्तिनापुर जाते समय मार्गमें उनसे भेंट करना (उद्योग० ८३। ६४ के बाद)। होत्रवाहनको परग्रुरामजीके आगमनकी सूचना देना और अम्बाका परिचय पूछना (उद्योग० १७६। ४१—४३)। अम्बाको भीष्मसे ही बदला लेनेकी सलाह देना (उद्योग०

१७७। १२)। परशुरामजीको भीष्मके साथ युद्ध करनेके लिये कहना (उद्योग० १७८। १५)। भीष्मके साथ युद्धमें परशुरामजीका सारथ्य करना (उद्योग० १७९। ९)। वाणशय्यापर पड़े हुए भीष्मजीके पास आये हुए ऋषियोंमें एक ये भी थे (अनु०२६।८)।

अकृतश्रम-वानप्रस्थ-धर्मका पालन करनेवाले एक मुनि (शान्ति०२४४।१७)।

अकर-यदुवंशान्तर्गत सात्वतवंशीय श्वफलकके पुत्रः जिन्हें दानपति भी कहते हैं । ये वृष्णिवीरींके सेनापति थे (आदि० २२०। २९)। (इनकी माताका नाम गान्दिनीं और पत्नीका नाम 'सुतनु' था, वह आहुककी पुत्री थी-पुराणान्तरसे ) द्रौपदीके स्वयंवरमें इनका आगमन ( आदि॰ १८५ । १८ ) । सुभद्राहरणके समय रैवतक पर्वतपर होनेवाले उत्सवमें ये भी थं (आदि०२१८।१०)। सुभद्राके लिये श्रीकृष्णके साथ दहेज लेकर गये थे (आदि० २२०। २९)। ये उपप्लन्य नगरमें अभिमन्युके विवाहके अवसरपर आये थे (विराट० ७२।२२)। अक्र और आहुकमें वड़ा वैर था और ये दोनों श्रीकृष्ण-को अपने विरोधीका पक्षपाती समझकर उनसे मन-ही-मन असंतुष्ट रहते थे । इससे श्रीकृष्णको बड़ी चिन्ता थी (शान्ति० ८१। ९-११)। सभापर्वके ४० वनपर्व-के१८, ५१; मौसलपर्वके ६ तथा स्वर्गारोहणपर्वके ५ वें अध्यायोंमें भी इनका नाम आया है। ये विश्वेदेवोंमें मिल गये थे।

अक्रोधन-पूर्वंशी अयुतनायीके पुत्र । इनकी माता थी पृथुश्रवाकी पुत्री कामा । इनकी पत्नी थी कलिङ्गराजकुमारी करम्भा । इनके पुत्रका नाम 'देवातिथि' था (आदि॰ ९५। २१)।

अक्ष-स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५। ५८)।

अक्षप्रपतन-आनर्त देशके अन्तर्गत एक स्थान, जहाँ श्री-कृष्णने गोपति और तालकेतु नामक असुरोंको मारा था (सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ पृष्ठ ८२४)।

अक्षमाला ( अरुन्धती )-वसिष्ठकी पत्नी ( उद्योग० ११७। ११ )। (देखिये अरुन्धती )

अक्षयवर-गयाके अन्तर्गत एक त्रिभुवनविख्यात तीर्थ।
(वन ०८४। ८३; ९५। १४)। (कहते हैं,यहाँ अक्षय-वटवृक्ष है, जिसका प्रलयकालमें क्षय नहीं होता।)

म० ना० १---

अक्षर-अक्षर पुरुष ( भीष्म० ३९। १६ )।

अर्थ्जीण-महर्षि विश्वामित्रके पुत्रोंमेंसे एक (अनु०४।५०)।

अक्ष्मोहिणी-परिगणित संख्यावाले रथों, घोड़ों, हाथियों और पैदलोंसे युक्त चतुरङ्गिणी सेनाका नाम (विशेष परिचय देखिये आदि० २। २२ से २६ तक)।

अगस्त्य-मित्रावरुणके पुत्र एक ब्रह्मर्षिः, जिन्हें 'कुम्भज' भी कहते हैं ( ज्ञान्ति० ३४२। ५१)। इन्होंने यज्ञविष्नकारी पशुओंपर आक्रमण करके उन्हें मार भगाया था (आदि॰ १९७ । १४) । इनके द्वारा अग्निवेशको धनुर्वेदकी शिक्षा प्राप्त हुई थी ( आदि॰ १३८।९ )। इनका पितरींके उद्धारार्थ विवाह करनेका विचार ( वन॰ ९६। १९ )। इन्होंने अपनी पत्नी वनानेकी इच्छासे अपने ही द्वारा रची गर्या एक दिव्य स्त्रीको तपस्वी विदर्भराजके यहाँ उनकी पुत्री-रूपसे दे दिया था (वन० ९६ । २१ ) । विदर्भ-राजकुमारी लोपामुट्रासे इनका विवाह (वन०९७।७)। इनकी गङ्गाद्वारमें पत्नीसहित तपस्या (वन०९७।११)। लोपामुद्रासे प्रेरित होकर इनका धन-संग्रहके लिये प्रस्थान ( वन ० ९७। २५ )। इनका श्रुतर्वाः ब्रघ्नश्व तथा त्रसद्दस्युसे घन माँगना ( वन० ९८। ४, ९, १५ ) । इनके द्वारा वातापिका भक्षण ( वन० ९९।६) । इनकी इल्वलसे धनकी याचना (वन०९९।१२)। इनका लोपामुद्राके गर्भसे पुत्र उत्पन्न करना ( वन० ९९। २५ )। देवताओंद्वारा इनकी स्तुति (वन० १०३।१५-१८)। इनका विन्ध्यपर्वतको बढ़नेसे रोकना ( वन० १०४ । १२-१३ **)** । इनके द्वारा समुद्रका शोषण **( बन० १०५** । ३-६ ) । इनसे राञ्चस मणिमान् तथा कुवेरको शाप प्राप्त होना ( वन० १६१।६०–६२ ) । इनका इन्द्रसे नहुपके पतनका वृत्तान्त सुनाना (उद्योग० अध्याय १७)। इनके द्वारा वानप्रस्थाश्रमका पालन (शान्ति० २४४। १६)। इनके शापसे नहुपका पतन **(शान्ति०३**४२**।** ५१**)**। कमलोंकी चोरी हो जानेपर इनका सारगर्भित प्रवचन ( अनु० ९४ । ९-१३ ) । नहुपके अत्याचारके विषयमें भृगुजीसे इनका वार्तालाप (अनु० ९९। १६-२१)। नहुपके द्वारा इनका रथमें जोता जाना (अनु० १००। १८-१९)। वायुद्वारा इनके प्रभावका वर्णन-इनके क्रीधसे दम्ध होकर दानवींका अन्तरिक्षसे गिरना (अनु० ११५। १-१३ )। अगस्त्यजीके द्वारा द्वादशवार्षिक यज्ञका अनुष्ठान और उसमें इनकी तपस्याका अद्भुत प्रभाव ( आश्व० अ० ९२ )।

अगस्त्यतीर्थ-दक्षिण समुद्रके समीपवर्ती तीर्थ। पाँच नारी-तीर्थोंमें एक (आदि० २१५।३)। यहाँ तीर्थयात्राके अवसरपर अर्जुनका आगमन और ब्राह्मणके शापसे प्राह बनकर्रहनेवाली अप्सरा (वर्गाकी सखी) का अर्जुन-द्वारा उद्धार (आदि० २१६ । २१)। (वन० ८८। १३ तथा ११८।४) में भी इस तीर्थका नाम आया है।

अगस्त्यपर्वत-(१) मद्रास प्रान्तके तिनेवली जिलेका अगस्त्यकूट नामक पर्वतः जो ताम्रपर्णी नदीका उद्गमस्थान है (—हिंदी महाभारतका परिशिष्ट पृष्ठ १)।(२)किसी-किसीके मतमें यह कालंजर पर्वतका उपपर्वत है।

अगस्त्यवर–हिमालयके पासका एक पुण्यक्षेत्र । तीर्थयात्रा-के अवसरपर यहाँ अर्जुनका आगमन हुआ था (आदि०२१४।२)।

अगस्त्यसरोवर ( आगस्त्यसर )—पूर्वोक्त अगस्त्यतीर्थका ही नाम अगस्त्यसरोवर है (वन०८२।४४) तथा (वन० ८८।१३)। विशेष परिचयके लिये देखिये अगस्त्यतीर्थ ।

अगस्त्याश्रम-(१) पञ्चवटीके पासका एक पुण्यक्षेत्र, जो नासिकसे २४ मील दक्षिणपूर्वकी ओर है। इसे आजकल (अगस्तिपुरी' कहते हैं (वन० ८७। २०; ९६। १) (२) प्रयागके अन्तर्गत एक तीर्थविद्येप 'अगस्त्याश्रम' है। महाभारत, वनपर्वमें इसीका वर्णन जान पड़ता है। यहीं लोमशके साथ युधिष्ठिर पधारे थे (वन० ८७। २०; ९६। १)।

अग्नि-पाँच महामृतींमेंसे एक तथा उसके अभिमानी देवता । ये भगवान्के मुखसे उत्पन्न हैं। भृगुपत्नी पुलोमाके सम्बन्धमें इनका निर्णय देना (वन०५।३१–३४)। महर्षि भृगुने इनको सर्वभक्षी होनेका शाप दिया (वन०६। १४)। इंद्री गवाही देने तथा सत्य बात न वोलनेपर सात पीढ़ियों-तकके नाश होनेके सम्यन्धमें इनका वचन (वन०७।३-४)। भृगुके द्यापसे कुपित होकर इनका अन्तर्धान होना एवं ब्रह्माजीका इनको आश्वासन देना (वन० ७। १२–२५)। राजा स्वेतिकिके द्वादशवर्पीय यज्ञमें निरन्तर घृतपान करनेसे इनको अजीर्णताका रोग होना ( वन० २२२। ६७ ) । अपने अजीर्णको मिटानेके लिये इनकी ब्रह्माजीसे प्रार्थना (वन० २२२।६९)। खाण्डववन जळानेके लिये इनको ब्रह्माका आदेश (वन० २२२।७७)। खाण्डववनको जलानेके कार्यमें श्रीकृष्ण और अर्जुनसे प्रार्थना करनेके लिये इनको ब्रह्माजीकी प्रेरणा ( वन० २२३ । १०) । खाण्डववनको दग्ध करनेमें सहायताके लिये इनकी श्रीकृष्ण और अर्जुनसे प्रार्थना ( वन॰ २२२ । १० ) । गाण्डीव धनुषः चक्र एवं दिव्यरथके लिये इनकी वरुणसे प्रार्थना (वन० २२४। ४)। इन्होंने अर्जुनको गाण्डीच धनुषः अक्षय तरकस तथा दिव्य रथ प्रदान किये और श्रीकृष्णको सुदर्शनचक्र दिया ( आदि॰ २२४ । १४ ) । इनके द्वारा खाण्डववनका दाह ( आदि: ० २२४ । ३४-३७ )। मन्दपालद्वारा इनकी स्तुति ( आदि० २२८ । २३ ) । शार्ङ्गकोंद्वारा इनकी स्तुति ( आदि० २३१ में )। इनके द्वारा सहदेवके विरुद्ध राजा नीलकी सहायता। तथा महदेवसैनिकोंका जलना (सभा० ३१। २३-२४)। माहिष्मतीनरेश नीलकी पुत्री सुदर्शनाकी ओर इनका आकृष्ट होना (समा० ३१। २७) । इनका ब्राह्मणरूपसे जाकर सुदर्शनाके प्रति काम-भाव प्रकट करना और राजा नीलद्वारा इनपर शासन (सभा०३१।३१)। नीलद्वारा इनको अपनी कन्या सुदर्शनाका दान (सभा० ३१। ३३)। राजा नीलपर अभिकी कृपा। राजाको वर माँगनेके लिये प्रेरित करना। राजाका अभिदेवमे अपनी सेनाके लिये अभयदान माँगना ( वन० ३१ । ३४-३५ ) । माहिष्मतीकी स्त्रियोंको अभिदेवका वरदान ( वन० ३१। ३८ )। सहदेवद्वारा अमिदेवकी स्तुति ( सभा० ३१ । ४१–४९ ) । अमिदेव-की आज्ञासे नीलद्वारा महदेवका सत्कार ( सभा० ३१। ५८-५९ ) । इन्होंने बाणासुरकी राजधानीकी रक्षा की (सभा० ३८। २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ)। दमयन्ती-स्वयंवरमें राजा नलको वर प्रदान किया ( वन ० ५७ । ३६५ )। ये कबूतर वनकर राजा उज्ञीनर-की गोदमें छिपे ( वन० १३०। २४ और १९७।३ )। इन्होंने राजा उद्योनरको अपना परिचय तथा वर दिया ( वन ० १९७ । २५-२८ ) । महर्षि अङ्गिराको अपना प्रथम पुत्र स्वीकार किया (वन० २१७। १८)। सहनामक अग्निसे अद्भृत नामक ाग्निकी उत्पत्ति (वन० २२२ । १)। सप्तर्पियोंकी पितन , पिर मोहित होकर ये वनमें चले गये ( वन० २२४। ३३–३८)। इन्होंने स्कन्दकी रक्षा की (वन० २२६। २९)। सीताजीकी गुद्धिका समर्थन किया ( वन० २९१ । २८ ) । अर्जुनने अस्त्रप्राप्तिके लिये अग्निदेवका आश्रय लिया था ( विराट० ४५ । ४० )। इन्द्रकी खोजके लिये बृहस्पतिके साथ अग्निका संवाद ( उद्योग० १५। २८ से ३४ तक )। उन्होंने बृहस्पतिको इन्द्रका पता बताया **( उद्योग**० १६। १२)। ब्रह्माजीके रोपसे प्रकट हुए अग्निदेवके द्वारा चराचर जगत्का दाह ( द्रोण० ५२ । ४१ ) । स्कन्दको पार्पेद प्रदान किया ( शल्य० ४५। ३३ )। कार्तवीर्य अर्जुनसे भिक्षा माँगकर उसकी सहायतासे अग्निने ग्रामः वन एवं पर्वतोंके साथ आपव मनिका आश्रम भी जलाया ( शान्ति ० ४९ । ३८ से ४१ तक ) । ब्रह्माके कहनेसे इन्द्रकी ब्रह्महत्याका एक चतुर्थोश स्वीकार किया (शान्ति० २८२ । ३५ )। इन्होंने मेढकों, हाथियों और तोतोंको शाप दिया (अनु० ८५। २८, ३६, ४०)। देवताओंको आश्वासन दिया (अनु० ८५।५०)। गङ्गाजीके गर्भमें शिवजीका वीर्य स्थापित किया ( अनु ०

८५। ५६ )। प्रजापतियोंको अपनी मंतान माना ( अनु० ८५। ११८ )। कार्तिकेयको वकरा दिया ( अनु० ८६। २४) । पितरों और देवोंके अजार्ण-निवारणका उपाय वतलाया (अनु० ९२ । १० ) । इन्हादि देवताओंके समक्ष धर्मके रहस्यका वर्णन किया (अनु० १२६ । २९-३४; १२७ । १-५ ) । ये इन्द्रका संदेश लेकर महत्तके पाम गये (आश्व०९। १४-१५)। इन्होंने मरुत्तका उत्तर इन्द्रको सुनाया (आश्व०९। २२-२३ )। ब्राह्मवलको श्रेष्ठताका प्रतिपादन किया ( आश्व० ९ । ३१-३७ )। कुण्डलींका अपहरण हो जाने-पर नागलोकमें गये हुए उत्तङ्कको अश्वरूपधारी अग्निदेवने सहायता दी, नागोंको क्षुब्ध करके कुण्डल लौटानेको विवश कर दिया ( आश्व० ५८ । ४१-५५ तथा आदि० ३ । १५१-१५४) । इन्होंने महाप्रस्थानके समय अर्जुनसे गाण्डीव धनुप वापस लिया ( महाप्रस्थान० १ । ३५-४३ )।

अग्निकन्यापुर-अग्निपुरतीर्थमें स्नान करनेसे मिलनेवाला पुण्यलोक (किसी-किसीके मतमें यह भी एक तीर्थ है) (अनु० २५। ४३)।

अग्नितीर्थ-सरस्वतीके तटका एक प्रसिद्ध तीर्थः जिसमें अग्निदेव शमीके गर्भमें छिपे थे (वन० ८३। १३८), (शल्य० ४७। १९-२१)।

अग्निधारातीर्थ-एक पवित्र तीर्थका नाम। (कोई-कोई इस तीर्थको गौतमवनके समीप वताते हैं ) ( वन० ८४। १४६)।

अग्निपुर-एक तीर्थका नाम (किन्हींके मतमें इन्दौर राज्य-में नर्मदाके दक्षिणतटपर स्थित महेश्वर नामक स्थान ) (अनु०२५।४३)।

अग्निमान्—अग्निविशेष ( सूतिका-गृहकी अग्निका अग्निहोत्र-की अग्निसे स्पर्श हो जानेपर प्रायश्चित्तके लिये अष्टाकपाल पुरोडाशकी आहुति इसी अग्निमें दो जाती है।) (वन० २२१। ३१)।

अग्निवेश-ये अग्निके पुत्र थे इन्होंने भरद्वाजसे आग्नेयास्त्र प्राप्त किया था।ये द्रोणाचार्य एवं द्रुपदके अस्त्रविद्यागुरु थे (आदि० १२९। ३९-४०)। अगस्त्यद्वारा इनको धनुर्वेदकी शिक्षा प्राप्त हुई थी (आदि० १३८।९)।

अग्निवेश्य-(१) अग्निवेशका ही दूसरा नाम अग्निवेश्य है। युधिष्ठिरका आदर करनेवाले ब्रह्मपियोंमें इनका भी नाम आया है (वन० २६। २३)।(२) भारतका एक प्राचीन जनपद (भीष्म० ५०। ५२)।

अग्निशिरतीर्थ-यमुना-तटवतीं तीर्थविशेषः जहाँ सुंजयपुत्र सहदेवने यज्ञ किया था (वन०९०।५-७)। अद्योगोम-(१) अप्ति और सोम नामक देवता, जो एक साथ रहकर हविष्य ग्रहण करते हैं (सभा० ७।२१)। (२) अप्ति और सोमके लिये दी जानेवाली आहुति (अनु०९७।१०)।(३) मनु (या भानु) नामक अप्तिकी तीसरी पत्नी निशाके गर्भसे उत्पन्न अप्ति और सोम नामक दो पुत्र, ये दोनों अप्तिस्वरूप हैं (वन० २२१।१५)।

अग्निष्वात्त-सात पितरोंमें एक (सभा० ११।४५-४६)। अग्रणी-भानु या मनुकी तीसरी पत्नी निशाके गर्भसे उत्पन्न पाँचवाँ पुत्र। मनुष्य जिनके द्वारा सब भृतोंको अन्नका अग्रभाग अर्पण करते हैं, वे अग्रणी' नामक अग्नि हैं (वन० २२१।१५, २२)।

अग्रयायी-राजा धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक, इसका दूसरा नाम अनुयायीं भी है ( आदि० ११६। ११)।

अग्रह-चातुर्मास्य यज्ञोंमें नित्यविहित आग्नेय आदि आठ हविष्योंके उद्भवस्थान (अग्रह' नामक अग्नि, ये भानु या मनुकी (सुप्रजा' और (बृहद्भासा' नामक पिनयोंके गर्भेसे उत्पन्न होनेवाले छः पुत्रोंमेंसे पाँचवें हैं (वन० २२१। ९—१४)।

अधमर्षण—वानप्रस्थ-धर्मका पालन करनेवाले एक ऋषि (शान्ति०२४४।१६)।

अङ्ग-(१) एक प्राचीन जनपदका नाम । दुर्योधनने कर्णको अङ्गदेशके राज्यपर अभिषिक्त किया (आदि॰ १३५। ३८)। (विहारप्रान्तमें भागलपुर और मुंगेर जिलेके आस-पासका प्रदेशः जिसकी राजधानी चम्पापुरी थी । कहीं-कहीं इसका विस्तार वैद्यनाथधामसे लेकर भुवनेश्वरतक लिखा है—हिन्दी शब्दसागर ) । कर्ण यहींका राजा बनाया गया था । तीर्थयात्राके अवसरपर अर्जुनका यहाँ आगमन हुआ था ( आदि० २१४ । ९-१० )। (२ ) अङ्गदेशीय क्षत्रिय अथवा प्रजावर्ग । अङ्गदेशवासियोंने राजसूययज्ञके अवसर-पर युधिष्ठिरको भेंट अर्पण किया था (सभा० ५२। १६ ) । अङ्गदेशीय योद्धा श्रीकृष्णद्वारा पराजित हुए थे ( द्रोण॰ ११ । १५ ) । अङ्गदेशवासियोंपर परशुरामजीकी विजय ( द्रोण० ७०। १२ )। अङ्गी-पर कर्णकी विजय (कर्ण० ८। १९)। अङ्गदेशीय वीरोंने सोलहवें दिनके युद्धमें अर्जुनपर चार्ट्झ की थी ( कर्ण० १७ । १२ ) । अङ्गदेशीय वीरोंका धृष्टद्युम्न एवं पाञ्चाल-सेनापर **आ**क्रमण **(कर्ण० २२।** २)।(३) अङ्ग-देशनिवासी म्लेच्छोंका एक सरदारः जो महाभारत-युद्धके बारहवें दिन भीमसेनद्वारा हाथीसिहत मारा गया था (द्रोण० २६। १४-१७)।(४) अङ्गराज ( म्लेच्छ-सरदार ), यह भीमसेनद्वारा मारे गये अङ्ग ( अङ्गाधिपति म्लेच्छ ) से भिन्न था; यह सोलहवें दिनके युद्धमें नकुलद्वारा मारा गया (कर्ण० २२। १८)। ( ५ ) अङ्गराज बृहद्रथः जिनकी कथा पोडश राजकीयो-पाख्यानमें आयी है ( शान्ति० २९।३१ )।(६)

मनुके पुत्र अङ्ग, जो अन्तर्धामाके पिता थे (अनु॰ १४७ । २३) । (७) 'अङ्ग' नामसे प्रसिद्ध अङ्गराजः जिनके साथ पृथ्वी स्पर्धा रखती थी ( अनु० १५३। २ )। अङ्गद-(१) वानरराज वार्लाके पुत्र (वन० ८२।२८)। वार् की पत्नी तारा इनकी माता थी (वन० २८०। १८ ) । इनका सीताजीकी खोजसे छौटकर मधुवनके फल खाना **( वन० २८२ । २७-२८) ।** श्रीरामका *इन्हें* दूत बनाकर रावणके दरवारमें भेजना (वन० २८३। ५४)। लङ्कामें जाकर रावणको श्रीरामका संदेश सुनाना (वन॰ २८४। १०-१६) । अङ्गदका इन्द्रजित्के साथ घोर युद्ध इनका (वन० २८८। १४-१९)। अङ्गदका साथियोंसहित आगे बढकर रावण और उसकी सेनापर आक्रमण (वन० २९० । ३-४ )। श्रीरामके द्वारा किष्किन्धाके युवराजपदपर इनका अभिषेक (वन० २९१ । ५९)।(२) कौरवपक्षका एक वीर योद्धाः जो वारहवें दिनके युद्धमें उत्तमौजासे लड़ा था ( द्रोण० २५। ३८-३९ )। ( ३ ) एक आभूषण-का नामः जो बाँहमें पहना जाता है।

अङ्गमलज-भारतवर्षका एक जनपद (भोष्म० ९।५०)।
अङ्गार-(१) एक जनपद (भोष्म० ९।६०)।(२)
एक प्राचीन राजाः जो मान्धातासे पराजित हुआ था
(श्रान्ति० २९।८८)।

अङ्गारक-(१) सौवीर देशका एक राजकुमार, जो जयद्रथका अनुगामी था (वन० २६५। १०)।(२) भङ्गलु नामक ग्रह, जो ब्रह्माजीकी सभामें नित्य उपस्थित होते हैं (सभा० ११। २९)।(३) सूर्यके १०८ नामोंमेंसे एक (वन०३। १०)।

अङ्गारपर्ण-(१) एक गन्धर्वः जो अर्जुनसे पराजित होकर उनका मित्र बन गया। इसकी पत्नीका नाम 'कुम्भीनसी' थाः (आदि०१६९अ०)। (देखिये चित्ररथ)(२) गङ्गातटवर्ती एक वनः जो गन्धर्वराज अङ्गारपर्णके अधिकारमें था।

अङ्गावह-एक वृष्णिवंशी महारथी वीरः ओ युधिष्ठिरके राजसूययज्ञमें श्रीवलरामजी आदिके साथ आया था (सभा० ३४। १६)।

अङ्गिरा-ब्रह्माजीके छः मानस पुत्रोंमेंसे एक ( आदि० ६५। १०)। ये ब्रह्माजीके सभासद् हैं (सभा० ११। १९)। इन्हींके पुत्र बृहस्पतिका देवताओंने पौरोहित्यके पदपर वरण किया था (आदि० ७६।६)। इनकी ब्रह्माजीके वीर्य एवं अङ्गारसे उत्पत्तिका वर्णन (अतु० ८५। १०५-१०६)। इनसे बृहस्पति, उतथ्य और संवर्त नामक तीन पुत्रोंकी उत्पत्ति हुई (आदि० ६६। ५)। इन्होंने स्येदेवकी रक्षा की है (वन० ९२।६)। ये अलकनन्दा नामक गङ्गाके तटपर नित्य स्वाध्याय, जप

आदि करते हैं (वन० १४२ । ६ ) । अग्निदेवने अङ्गिराको अपना प्रथम पुत्र स्वीकार किया (वन॰ २१७। ८-१८)। इनकी पत्नी सुभासे होनेवाली संतति-बृहत्कीर्ति आदि पुत्र और भानुमती आदि कन्याओंका वर्णन ( वन० २१८। १-८ )। इन्हें इन्द्रदेवतासे वर-की प्राप्ति हुई ( उद्योग० १८। ५-७ ) । इन्होंने द्रोणा-चार्यके पास आकर उनसे युद्ध बंद करनेको कहा था ( द्रोण० १९०। ३४-४० ) । गौतमके पूछनेपर तीर्थोंका महत्त्व वताया (अनु० २५। ७-७१)। अगस्त्यर्जाके समक्ष स्वयं कमलोंकी चोरी न करनेके विपयमें शपथ करना (अनु० ९४। २०)। इनके द्वारा भीष्मजीसे अनरानव्रतकी महिमाका वर्णन (अनु०१०६। ११-१६)। धर्मके रहस्यका वर्णन (अनु० १२७।८)। समुद्रके जलका पान (अनु० १५३।३)। अग्निको शाप (अनु० १५३ । ८)। इन्होंने राजा अविक्षित्का यज्ञ कराया ( आश्व० ४ । २२ ) ।

अचल-(१) कौरवपक्षका रथी वीर, जो गान्धारराज सुबलका पुत्र और शकुनिका भाई था (उद्योग० १६८।१)। यह युधिष्ठिरका राजस्ययज्ञ देखनेके लिये गया था (समा० १४।७)। इसका अपने भाई वृपकके साथ ही अर्जुनद्वारा वध हुआ (द्रोण० ३०।११)। व्यासजीने एक रातके लिये जिन मृतात्माओंको जीवित अवस्थामें बुलाया था, उनमें यह भी था (आश्रम०३२।१२)। (२) स्कन्दका एक पार्षद (शल्य०४५।७४)। (३) विष्णुसहस्रनाममें आया हुआ भगवान्का एक नाम (अनु०१४९।९२)।

अचळा-स्कन्दकी अनुचरी मानुका ( शल्य० ४६। १४ )। अच्युत-भगवान् श्रीकृष्णका एक नाम (भीष्म० २५।२१)। ( अपनी महिमा या स्वरूपसे अथवा धर्मसे कभी च्युत न होनेके कारण भगवान्को अच्युत' कहते हैं। इस यौगिक अर्थमें यह नाम युधिष्ठिर आदिके लिये भी विशेषरूपसे प्रयुक्त हुआ है।)

अच्युतस्थल-वर्णसंकरजातीय अन्त्यजोंका विसस्थान एक प्राचीन ग्राम (वन० १२९ । ९ )।

अच्युतायु-कौरवपक्षीय एक वीर, श्रुतायुका भाई, अच्युतायु और श्रुतायु—दोनोंका अर्जुनद्वारा वध हुआ ( द्रोण ० ९३ । ७-२४ )।

अज-(१) इक्ष्वाकुवंशी नरेशः महाराज दशरथके पिता (वन० २७४।६)।(२) प्राचीन ऋषियोंका एक समुदायः इन्हें स्वाध्यायद्वारा स्वर्गप्राप्ति हुई (शान्ति०२६। ७)।(३) महाराज जहुके पुत्रः वलाकाश्वके पिता (शान्ति० ४९।३)।(४)एक राजा जिन्होंने जीवनमें कभी मांस नहीं खाया (अनु०११५।६६)। (किन्हीं- किन्हींका मत है कि ये महाराज दशरथके पिता ही थे।)
(५) अजन्मा (भीष्म० २८।६)।(६) सूर्य
(वन० ३।१६)।(७) शिव (आश्व०८।२१)।
(८) ब्रह्मा (अनु०१५३।१७)।(९) विष्णु
(अनु०१५९।६९)।(१०) श्रीकृष्ण (उद्योग०७०।८; शान्ति०३५२।७४)।(११) वीज
(शान्ति०३३७।४)।(१२) छाग या वकरा
(शान्ति०३३७।३)।

अजक-वृत्रपर्वा दानवका छोटा भाई, जो शाल्वरूपमें उत्पन्न हुआ था (आदि० ६५।२४ तथा ६७।१६)। अजगर-एक विशालकाय सर्प, जो पूर्वजन्ममें नहुप था और अगस्त्यके शापसे सर्प होकर नीचे गिरा था। इमीने भीमसेनको पकड़ा था (वन०१७८।२८,१७९।१०— २४)। उसका युधिष्ठिरके साथ संवाद (वन०१८० तथा १८१ अ०)।

अजनाभ-एक पर्वतका नाम (अनु० १६५ । ३२ )।

अजमीढ़-(१) महाराज मुहोत्रके द्वारा ऐक्ष्वाकीके गर्भसे उत्पन्न, सोमवंशीय क्षत्रिय; इनके भाइयोंका नाम मुमीढ़ और पुरुमीढ़ था, इनके 'धूमिनी', 'नीली' तथा 'केशिनी' नामकी तीन रानियाँ थीं; जिनमें धूमिनीके गर्भसे 'ऋक्ष', नीलीके गर्भसे दुष्यन्त और परमेष्ठी तथा केशिनीके 'जहु', 'त्रजन' तथा 'रूपिण' नामके तीन पुत्र हुए थे। (आदि॰ ९४। ३०-३२ तथा अनु॰ ४।२)। (२) एक सोमवंशी क्षत्रिय राज', जो सोमवंशी विकुण्ठन तथा दशाईकुलकी कन्या मुढेवाके गर्भसे उत्पन्न हुए थे; इनकी कैकेयी, गान्धारी, विशाला तथा ऋक्षा नामवाली चार स्त्रियाँ थीं; जिनसे एक सौ चौवीस पुत्र हुए थे (आदि॰ ९५। ३५-३७)।

अज्ञवकन्न-स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५। ७५)। अज्ञविन्दु-सुवीरोंके वंद्यमें उत्पन्न एक कुलाङ्गार राजा (उद्योग० ७४। १४)।

अ<mark>जातरात्रु-</mark>युधिष्ठिर **(भीष्म०८५। १९ तथा सभा०** १**३।९)**।

अजेय-एक प्राचीन राजा (आदि० १ । २३४)।

अज्ञैकपात्-ग्यारह रुद्रोंमेंसे एक। ब्रह्माजीके पौत्र एवं स्थाणु-के पुत्र (आदि० ६६ । १—३)। ये सुवर्णके रक्षक हैं (उद्योग० ११४। ४)। ग्यारह रुद्रोंमें इनके नाम अनेक स्थलोंपर आये हैं। यथा—(शान्ति० २०८। १९)।

अजोदर-स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५।६०)। अञ्जन-(१) एक पर्वतका नाम (सभा०७८।१५)। (२) सुप्रतीकके वंदामें उत्पन्न पातालवासी 'अञ्जन'नामक हाथी ( उद्योग० ९९ । १५ ) । ( ३ ) घटोत्कचके साथी राक्षसकी सवारीमें आया हुआ 'अज्जन' नामक दिग्गज ( भीष्म० ६४ । ५७ तथा द्रोण० ११२ । ३३ ) ।

**अञ्जनपर्वा**-घटोत्कचका पुत्र ( उद्योग० १९४ । २० ) । अश्वतथामाद्वारा इसका वध ( द्रोण० १५६ । ८९-९० ) ।

अञ्जलिकावेध-गजराजको वशमें करनेकी एक विद्याः इसे भीमसेन जानते थे ( द्रोण ० २६ । २३ )।

अञ्जलिकाश्रम-एक तीर्थ, इसमें शाकका भोजन करते हुए चीरवस्त्र धारणकर कुछ काल निवास करनेसे कन्याकुमारी तीर्थके दस बार सेवनका फल प्राप्त होता है (अनु० २५। ५२)।

अटवी शिखर-एक जनपदका नाम (भीष्म०९। ४८)। अटिद-दक्षिण दिशाका एक जनपद (भीष्म०९। ६४)।

अणी-शूलके अग्रभागका नाम । इसको अपने शरीरके भीतर लिये हुए ही विचरनेके कारण माण्डव्य ऋषि 'अणीमाण्डव्य' कहलाने लगे ( आदि० १०७ । ८ )।

अणीमाण्डव्य-महर्पि माण्डव्य तथा इनकी तपस्या ( आदि० १०६ । २-३ ) । इनका 'अणीमाण्डव्य' नाम होनेका कारण ( आदि० १०७ । ८ )। निरपराध होनेपर भी इनको शूलीपर चढाये जानेका दण्ड मिला ( आदि॰ ६३। ९२ तथा आदि॰ १०६। १२ )। शूल-के अग्रभागपर इनकी तपस्या (आदि० १०६। १५)। इनकी दयनीय दशासे संतप्त एवं तपस्यासे प्रभावित हो महर्षियोंका इनके समीप आगमन पक्षीरूपधारी ( आदि० १०६। १६ )। प्पतिंगोंके पुच्छभागमें सींक घुसेड़नेके फलस्वरूप ही आपको स्लीपर चढ़ाये जानेका दण्ड मिला है'--इस प्रकार धर्मराजद्वारा इनको सम्बोधन ( आदि॰ १०७ । ११ )। ब्राह्मणवधकी अत्यधिक भयङ्करताका इनके द्वारा प्रतिपादन १०७। १५) । धर्मराजको सुद्रयोनिमें जन्म लेनेका इनके द्वारा अभिशाप (आदि० १०७। १६; ६३।९६)। 'चौदह वर्षकी आयुतक किये हुए अशुभ कर्मोंका फल किसीको नहीं प्राप्त होगा' इस प्रकार इनकी घोषणा ( आदि॰ १०७। १७ )। श्रीकृष्णके हस्तिनापुर जाते समय मार्गमें उनसे जो ऋषि मिले थे, उनमें अणीमाण्डव्य भी थे (देखिये उद्योग० ८३। ६४ के बाद दाक्षिणात्य पाठ )। इनका विदेहराज जनकसे तृष्णाका त्याग करनेके विषयमें प्रश्न करना (शान्ति० २७६ । ३ ) । शिव-महिमाके विपयमें युधिष्ठिरको अपना अनुभव बताना (अनु० १८।४६--५१३)।

अणुह-एक प्राचीन राजाका नाम ( आदि॰ १। २३२ )।

अतिबल्ल-(१) वायुद्वारा स्कन्दको दिया गया एक पार्षद ( शस्य० ४५ । ४४ ) । (२) एक नीतिशास्त्रका ज्ञाता नरेशः, जो राज्य पाकर इन्द्रियोंका गुलाम हो गया था । इसके पिताका नाम अनङ्क था ( शान्ति० ५९ । ९२ ) । अतिबाहु-एक गन्धर्वः, जो कश्यपकी पत्नी प्राधाका पुत्र

अतिवाहु-एक गन्धर्व, जो कश्यपकी पत्नी प्राधाका पुत्र था। उसके तीन भाई और हैं—हाहा, हूहू तथा तुम्बुरु (आदि० ६५। ५१)।

अतिभीम-'तप' नामधारी पाञ्चजन्य अग्निके पुत्र । पंद्रह उत्तरदेवों अथवा अग्निविनायकोंमेंसे एक ( वन० २२०। ११)।

अतियम-वरुणद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्घदोंमेंसे एक । इसके दूसरे साथीका नाम यम था ( शल्य० ४५।४५) ।

अतिरथ-पूरुवंशी राजा मितनारके तृतीय पुत्र । इनके अन्य तीन भाइयोंके नाम—तंसुः महान् और दुह्य (आदि०९४। १४)।

अतिलोमा-एक असुर, जो भगवान् श्रीकृष्णद्वारा मारा गया था (सभा०३८।२९ के बाद दाक्षि० पृष्ठ ८२५ प्रथम कालम)।

अतिवर्चा-हिमवान्द्रारा स्कन्दको दिये गये दो पार्पदींमेंसे एक । इसके दूसरे साथीका नाम सुवर्चा था ( शब्य॰ ४५। ४६)।

अतिश्रृङ्ग-विन्ध्याचलद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पाषाणयोधी पार्षदींमेंसे एक । इसके दूसरे साथीका नाम उच्छृङ्ग था ( शल्य० ४५ । ४९-५० ) ।

अतिषण्ड-बलरामजीके अनन्त नागका रूप धारण करके परम धाम पधारते समय उनका खागत करनेके लिये आये हुए बहुत-से नागोंमेंसे एक (मोसल० ४। १६)।

अतिस्थिर-भेरु पर्वतद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्पदोंमेंसे एक । दूसरेका नाम 'स्थिर' था (शस्य०४५।४८)।

अत्रि—एक ब्रह्मर्षि, जो ब्रह्माजीके मानस पुत्र थे (आदि० ६५। १० तथा शान्ति०के १६६, २०७, २०८ अध्याय)। ये ब्रह्माजीके सात पुत्रों एवं सात ब्रह्माओं में से एक हैं। इनके वंशमें प्राचीनवर्हि उत्पन्न हुए थे, जो दस प्रचेताओं के पिता थे। अत्रिके दो औरस पुत्र कहे गये हैं—वीर्यवान् राजा ोम और भगवान् अर्यमा (शान्ति० २०८। २—०)। ये इक्कीस प्रजापतियों में से एक हैं (शान्ति० ३३४। ३५)। 'चित्रशिखण्डी' कहे जानेवाले सात ऋषियों में से भी एक हैं (शान्ति० ३३५। २७)। सम्पूर्ण लोकों की उत्पत्ति और प्रतिष्ठाके आधारमृत 'आठ प्रकृति' कहे जानेवाले मरीचि आदि प्रजापतियों में भी इनकी गणना की गयी है (शान्ति० ३४०। ३४–३६)। इनकी पढ़ीका

नाम अनसूया था (अनु॰ १४। ९५)। पराशरका राक्षस-यज्ञ वंद करानेके लिये इनका आगमन (आदि॰ १८० । ८ )। महाराज पृथुके यज्ञमें इनका गौतमसे संवाद (वन० १८५ । १५--२३) । पृथुद्वारा इन्हें धनकी प्राप्ति (वन० १८५। ३४-३६)। अत्रिके दारीरसे विभिन्न अग्नियोंका प्रादुर्भाव (वन० २२२। २७-२९)। द्रोणाचार्यके पास आकर उनसे युद्ध वंद करनेको कहना (द्रोण० १९० । ३५--४०) । इन्होंने सोमके राजसूय यज्ञमें होताका कार्य किया था ( शल्य ० ४३ । ४७ )। ये देवताओं की पार्थनासे दिनमें सूर्य होकर तपे और रातमें चन्द्रमा बनकर प्रकाशित हुए । इनके तेजसे असर दग्ध हो गये। इन्होंने सूर्यको तेजस्वी बनाया (अनु० १५६। ९-- १४ )। उत्तर दिशाका आश्रय लेकर उन्नति करनेवाले महर्षियोंमें इनका नाम आया है (अनु० १६५। ४४)। इनके धर्मात्मा पुत्र दुर्वासा पश्चिम दिशामें रहकर अभ्युद यशील होते हैं (अनु० १६५। ४३)। इन्होंने अपने वंशज निमिको श्राद्धके विषयमें उपदेश दिया था। (अनु०९१। २०-- ४४ ) । वृपादिभेंसे प्रतिग्रहके दोष वताना (अनु० ९३ । ४३ के बाद )। इनका अरुन्धतीसे अपनी दुर्बलताका कारण वताना (अनु० ९३ । ६२ ) । यातुधानीसे नाम-का निर्वचन-अर्थ बताना (अनु० ९३।८२)। मृणालकी चोरी नहीं की—इस विषयमें शपथ खाना (अनु०९३। ११३)।(२) ग्रुकाचार्यके पुत्र। भयानक कर्मकर्ता (आदि० ६५। ३७)।(३) भगवान् शिव-का एक नाम (अनु० १७ । ३८ )।

अत्रिभार्या (अनस्या) - ये अत्रिकी ब्रह्मवादिनी पत्नी थीं।
एक बार पतिसे रुष्ट हो उनसे अलग होकर ये तीन सौ
वर्षोतक तपस्यामें संलग्न रहीं। उस समय भगवान् शङ्करने
प्रसन्न होकर इन्हें पुत्र-प्रातिका वरदान दिया था (अनु॰
१४। ९५—९८)।

अथवी-(१) एक मुनि, जो छन्द (वेद) के गायक थे (उद्योग० ४३। ५०)। ये ही अथवी अङ्गिराके नामसे प्रसिद्ध हैं। इन्होंने ही जलमें छिपे हुए सहनामक अमिका पता लगाया (वन० २२२।८)। अमिका अथवींको अमिरूपसे प्रकाशित हो देवताओं के लिये हिष्य पहुँचानेका आदेश देना। (वन० २२२।९)। अमिके प्राकट्यके लिये देवताओं का अथवींकी शरणमें आना और इनकी पूजा करना (वन० २२२।१८)। अथवींका समुद्रको मथकर अमिका दर्शन एवं सम्पूर्ण लोकोंकी सृष्टि करना (वन० २२२।१९)।(२) अथवींवर।(३) भगवान् शिवका एक नाम अथवींशीर्ष (अनु० १७।९१)।

अदिति-दक्षकी पुत्री, कश्यपकी पत्नी तथा द्वादश आदित्यों-

की माता (आदि० ६५। ११—१६)। नरकामुरद्वारा इनके कुण्डलोंका अपहरण । सत्यभामाजीको इनका वरदान । भगवान् श्रीकृष्णद्वारा इनके। दिव्य कुण्डल एवं बहुमूल्य रत्नोंकी भेंट (उद्योग० ४८। ८० तथा सभा० ३८। २९ के बाद )। मैनाकपर्वतके कुक्षिभागमें स्थित विनशन तीर्थके भीतर देवी अदितिने पुत्र-प्राप्तिके निमित्त साध्य देवताओंके उद्देश्यसे अन्न ( ब्रह्मौदन ) तैयार किया था (वन॰ १३५।३)। इन्होंने पूरे एक सहस्र वर्पातक भगवान् विष्णु (वामन) को गर्भमें धारण किया था (वन० २७२। ६२) । अदितिके गर्भसे भगवान् विष्णुके सात बार प्रकट होनेकी चर्चा (शान्ति०४३।६)। देवताओंकी विजयके उद्देश्यसे अन्न तैयार करनेवाली अदितिको बुधका शापः मत अण्डकी उत्पत्ति तथा उसीसे प्रकट होनेके कारण श्राद्धदेवकी मार्तण्ड नामसे प्रसिद्धि (शान्ति० ३४२। ५६)। देवी अदितिने एक पैरपर खड़ी रहकर पुत्रके लिये घोर तपस्या की जिससे भगवान विष्ण उनके गर्भमें आये (अनु० ८३। २५-२६)।

अह्रयन्ती-महर्षि वसिष्ठकी पुत्रवधू, राक्तिकी पत्नी, पराशरकी माता। वसिष्ठजीको इनके गर्भस्य वालकके मुखसे वेदाध्ययन करनेका शब्द सुनायी देना, उनके पूळनेपर वंशोच्छेदके भयसे चिन्तित हुए वसिष्ठको इनका अपने गर्भमें स्थित हुए शक्तिके पुत्रकी सूचना देना (आदि॰ १७६। ११-१५)। कहमात्रपादके भयसे भीत हुई अह्रयन्तीको वसिष्ठका आश्वासन (आदि॰ १७६। १३)। इनके गर्भसे पराशरका जन्म (आदि॰ १७७। ११)। इनके आदर्श पतिप्रेमकी चर्चा (उद्योग॰ ११७। ११)।

अद्भुत-(१) एक अभि, जो सह नामक अभिके पुत्र हैं; इनकी मातका नाम मुदिता है; ये सम्पूर्ण भूतों के अधिपति, आत्मा और भुवनभर्ता हैं; ये ही महाभूतपति, ऐश्वर्य-सम्पन्न, सर्वत्र विचरनेवाले तथा 'गृहपति' नामसे जगत्को पवित्र करनेवाले हैं; इनके पुत्रका नाम भरत है (वन० २२२। १-६)। अद्भुतकी पत्नीका नाम 'प्रिया' और उसके गर्भसे उत्पन्न होनेवाले उनके औरस पुत्रका नाम 'विभूरिस' है (वन० २२२। २६)। (२) भगवान् विभ्णुका एक नाम (अनु० १४९। १०८)।

अद्गि-एक राजा, जो विष्वगश्वके पुत्र और युवनास्वके पिता थे ( वन० २०२। ३ )।

अद्भिका-एक अप्सरा जो ब्रह्माजीके शापसे मछली होकर यमुनाजीमें रहती थी (आदि० ६३ । ५८) । बाजके द्वारा गिराये गये उपरिचर वसुके वीर्यका इसके द्वारा ब्रह्मण ( आदि० ६३ । ५९-६० ) । इसके पेटसे

'सत्यवती' नामक कन्या एवं 'मत्स्य' नामक पुत्रकी उत्पत्ति (आदि०६३।६१-६२)। दो संतानोंको उत्पन्न करके इसका शापसे मुक्त होना (आदि०६३। ६४-६६) । अर्जुनके जन्मके समय अन्य अप्सराओंके साथ अद्रिका भी स्वर्गसे आयी थी (आदि० १२२। ६१)।

अधर्म-समस्त प्राणियोंका विनाश करनेवाला पाप (पापका अभिमानी पुरुष ) और उसकी उत्पत्तिका ( आदि॰ ६६। ५३ )।अधर्मकी पत्नीका नाम निर्ऋित है, इसके तीन 'नैर्ऋत' नामवाले राक्षस पुत्र हैं—भयः महाभय और मृत्यु (आदि० ६६। ५४-५५)। अधर्मके ही अंशसे सम्पत्तिके पुत्र दर्पका प्रादुर्भाव हुआ ( क्रान्ति० ९०। २७ )।

अधिरथ-एक स्तः कर्णका पालक पिता ( आदि० ११०। २३; १३६। १-४)। यह राजा धृतराष्ट्रका मित्र था और इसकी पत्नीका नाम राधा था, वह अनुपम सुन्दरी थीं, राधाके कोई संतान नहीं थीं, वह पुत्र-प्राप्तिके लिये सदा प्रयत्नशील रहतीथी (वन० ३०९। १-३) । अधिरथको कर्णकी प्राप्ति ( वन० ३०९। ८-९ ) ।

अधिराज्य-भारतवर्षका एक जनपद ( कुछ लोग इसे वर्तमान रीवाँ राज्य मानते हैं) ( भीष्म० ९ । ४४ )।

अधृष्या-एक नदी (भीष्म०९।२४)।

अधोक्षज-श्रीकृष्णका एक नामः इस नामकी व्युत्पत्ति ( उद्योग० ७०। १०; अनु० १४। ६९ )। भगवान् विष्णुका एक नाम (अनु० १४९। ५७)।

अधःशिरा-एक दिव्य महर्षिः जिन्होंने श्रीकृष्णके हस्तिनापुर जाते समय मार्गमें उनसे भेंट की थी (उद्योग०८३। ६४ के बाद दाक्षिणात्य पाठ )।

अनघ-(१) एक देवगन्धर्वः जो अर्जुनके जन्मोत्सवमें आया था ( आदि॰ १२२ । ५५ ) । ( २ ) एक राजा (सभा० ८।२१)। (३) एक देश या जनपद (सभा ३०।९)।(४) स्कन्दका एक नाम (वन० २३२ । ५) । (५) गरुड़की संतानोंमेंसे एक ( उद्योग० १०१ । १२)।(६) भगवान् शिवका एक नाम ( अनु॰ १७। ३८ )। ( ৩ ) भगवान विष्णुका एक नाम (अनु० १४९। २९)।

अनङ्ग-प्रजापित कर्दमका पुत्रः जो प्रजारक्षकः साधु तथा दण्डनीतिमें निपुण था । इसके पुत्रका नाम अतिबल था ( शान्ति० ५९।९१-९२ )।

अनङ्गा-एक नदी (भीष्म० ९।३५)।

अनन्त-(१) कद्रूके ज्येष्ठ पुत्र भगवान् अनन्त (शेषनाग) (आदि॰ ६५।४१)।भगवान् अनन्त ( शेषनाग ) सात

धरणीधरोंमें एक हैं (अनु० १५०। ६१)। भगवान् अनन्तका ब्रह्माजीके आदेशसे अकेले ही इस सारी पृथ्वीको धारण करना ( आदि० ३६ । २४ ) । ब्रह्माजीने अनन्त ( शैषनाग) के लिये गरुडको सहायक बना दिया (आदि॰ ३६ । २५ ) । पश्चिम दिशामें नागराज अनन्तके निवास-स्थानकी चर्चा (उद्योग॰ ११० । १८)। भगवान् अनन्त (बलराम)का रसातल-प्रवेश (स्वर्गा० ५।२३)। (२) भगवान् सूर्यका नाम (वन०३। २४)।(३) भगवान् श्रीकृष्णका नाम ( उद्योग० ७०। १४)। ( ४ ) स्कन्दके एक सेनापति ( शल्य० ४५ । ५७ )।

( ५ ) भगवान् विष्णुका नाम ( अनु० १४९ । ८३ )।

(६) भगवान् शिवका नाम (अनु० १७। १३५)।

अनन्तिचिजय-युधिष्ठिरके शङ्कका नाम (भीष्म० २५। १६; शल्य० ६१। ७१ के बाद दाक्षिणात्य पाठ)।

अनन्ता-महाराज पूरुके पुत्र जनमेजयकी पत्नी, मधुवंशकी कन्या । इनके गर्भसे जनमेजयद्वारा प्राचिन्वान्का जन्म हुआ था (आदि० ९५। १२)।

अनरकतीर्थ-एक तीर्थं, जिसमें स्नान करनेसे दुर्गति दूर होती है तथा जहाँ नारायण आदिके साथ ब्रह्मा नित्य निवास करते हैं ( वन० ८३ । १६८ )।

अनरण्य-इक्ष्वाकुवंशके एक प्राचीन नरेश (आदि० १। २३६ )। इन्होंने मांसभक्षणका निषेध किया ( अनु० ११५ । ५९ ) । ये सायं और प्रातःकाल स्मरण करनेयोग्य राजर्षियोंमेंसे एक हैं ( अनु० १६५ । ५९ ) ।

अनल-(१) आठ वसुओंमेंसे एक, जो शाण्डिलीके पुत्र हैं ( आदि॰ ६६। २०)।( २) गरुडकी प्रमुख संतानोंमेंसे एक (उद्योग० १०१।९)।

अनला-(१) सुरभिकन्या रोहिणीकी पुत्री। इससे पिण्डाकार फल देनेवाले सात प्रकारके वृक्षों तथा ग्रुकी नामवाली कन्याका प्रादुर्भाव हुआ ( आदि० ६६।६७-६९ )। (२) नागमाता सुरसाकी पुत्री, जो वनस्पतियों, वृक्षों और लतागुल्मोंकी जननी हुई (आदि० ६६ । ७० के आगे दाक्षिणात्य पाठ ) ।

अनवद्या-कश्यपकी पत्नी तथा दक्षकी कन्या प्राधाकी सात पत्रियोंमेंसे एक ( आदि० ६५ । ४५ ) । यह स्वर्गकी अप्सरा थीं, जो अर्जुनके जन्मकालमें अन्य अप्सराओंके साथ नृत्यके लिये आयी थी ( आदि० १२२ ।

अनश्वा-महाराज कुरुके पौत्र तथा विदूरके पुत्र । मधुवंश-की कन्या सम्प्रिया इनकी माता थी । इन्होंने मगधराज-कुमारी अमृताके गर्भसे परिक्षित्को जन्म दिया ( आदि॰ ९५। ३९-४१ ) ।

अनादि-भगवान् विष्णुका एक नाम (अनु० १४९। ११४)।
अनाधृष्टि—(१) रौद्राधद्वारा मिश्रकेशी अप्सराके गर्भसे
उत्पन्न 'त्रमृचेयु' अथवा 'अन्वग्भानु' का नाम 'अनाधृष्टि'
था (आदि० ९४ । ८-१२)। (२) सात यादव
महारिथयोंमेंसे एक (सभा० १४। ५८)। ये उपप्लब्य
नगरमें अभिमन्युके विवाहके अवसरपर उसकी माता
सुभद्राके साथ पधारे थे (विराट० ७२। २२)। कुरुक्षेत्रमें श्रीकृष्ण और अर्जुनको घेरकर चलनेवाले अनेक वीरोंमें
एक अनाधृष्टि भी थे (उद्योग० १५१। ६७)। ये ही
बृद्धक्षेमके पुत्र थे, जिनकी चर्चा धृतराष्ट्रने की है
(द्रोण० १०। ५५)। इन्होंका वृष्णिवंशी 'वाधिक्षेमि'
नामसे उल्लेख हुआ है, जिन्हें कृपाचार्यने द्रोणपर आक्रमण
करनेसे रोका था (द्रोण० २५। ५१-५२)।

अ**नालम्ब**-एक तीर्थः जिसमें स्नान करनेसे पुरुषमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है ( अनु० २५।३२-३३ ) ।

अनिकेत-कुबेरकी सभामें उनकी सेवाके छिये सदा उपस्थित रहनेवाले यक्षोंमेंसे एक ( सभा० १०। १८ )।

अनिमिय-(१) गरुडकी प्रमुख संतानों मेंसे एक (उद्योगः १०१। १०)। (२) भगवान् शिवका एक नाम (अनु०१७। ४१)। (३) भगवान् विष्णुका एक नाम (अनु०१४९। ३६)।

अनिरुद्ध-(१)भगवान् श्रीकृष्णके पौत्र एवं प्रद्युम्नके पुत्र (आदि० १८५। १७ )। अनिरुद्धका प्रच्छन्नरूपसे बाणपुत्री उपाके साथ पहुँचकर उसके साथ आनन्दपूर्वक रहना । बाणासुर-का अनिरुद्धको कैंद करके कष्ट देना। नारदजीके मुखसे अनिरुद्धको बाणासुरके यहाँ बंदी हो कष्टमें पड़ा हुआ सुनकर श्रीकृष्णका बाणनगरपर आक्रमण; अनिरुद्धका उद्घार तथा उषाके साथ द्वारका-आगमन आदि ( सभा ० ३८ अध्याय दा॰ पाठ श्रीकृष्णचरित्रके अन्तर्गत )। अर्जुनसे धनुर्वेदकी शिक्षा छेते समय ये युधिष्ठिरकी सभामें साम्ब आदिके साथ विराजमान होते थे (सभा० ४। ३३-३६)। अनिरुद्ध-की विष्णुरूपता तथा इनके द्वारा ब्रह्माजीकी उत्पत्ति (भीष्म० ६५ । ७३; ज्ञान्ति० ३४० । ३०-३१ ) । अनिरुद्ध (विणु) के नाभि-कमलसे ब्रह्माजीका प्रादुर्भाव ( शान्ति ० ३४९। १५–१७) । (२) वृष्णिवंशी क्षत्रियः जो प्रद्युम्मपुत्रसे भिन्न था। इन दोनोंका द्रौपदीके खयंवरमें आगमन हुआ था (आदि० १८५।१७-२०)। (३) मांसभक्षणका त्याग करनेवाला एक राजा (अउ॰ ११५ । ६० )। ( ४ ) भगवान् विष्णुका एक नाम (अनु० १४९ । ३३) ।

अनिल- (१) आठ वसुओंमेंसे एक। इनके पिता धर्म और माता श्वासा है। इनकी पत्नीका नाम शिवा है और मनोजव एवं अविज्ञातगति नामक दो पुत्र हैं (आदि० ६६। १७-२५)।(२) गरुडकी मुख्य-मुख्य संतानोंमेंसे एक (उद्योग० १०१।९)।(३) भगवान् शिवका एक नाम (अनु० १७। १००)।(४) भगवान् विध्युका एक नाम (अनु० १४९। ३८)।

अनीकविदारण-सिंधुराज जयद्रथका भाई ( वन० २६५ । १२ ) । अर्जुनद्वारा वध ( वन० २७१ । २७ ) । अनील-प्रमुख नागोंमेंसे एक ( आदि० ३५ । ७ ) । अनु-महाराज ययातिके द्वारा रार्मिष्ठासे उत्पन्न तीन पुत्रोंमेंसे एक मझले ( आदि० ७५ । ३३-३५ ) । अपनी युवावस्था न देनेके कारण इनको विताद्वारा जराग्रस्त होने, अग्निहोत्र-त्यागी बनने तथा युवा होते ही इनकी संतानोंके मरनेका अभिशाप ( आदि० ८४ । २५-२६ ) ।

अनुकर्मा-एक विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३२ ) । अनुक्रमणिकापर्व-आदिपर्वका एक अवान्तरपर्व, पहला अन्याय। अनुगीतापर्व-आश्वमेधिकपर्वके सोलह्वें अध्यायसे ९२ तक-का एक पर्व ।

अनुचिमा-एक विश्वेदेव (अनु० ९१। ३७)। अनुचक-प्रजापित त्म्बादारा स्कन्दको दिथे गये दो पापदीं-मेंसे एक। इसका दूसरा साथी चक ना (श्रस्य० ४५। ४०)।

अनुदात्त (स्वर)-(१) पाञ्चजन्य अग्निद्वारा अपनी दोनों भुजाओंसे उत्पन्न किये गये प्राकृत और वैकृत मेदींवाला 'अनुदात्त' नामक स्वर ( वन० २२०। ५-८) । (२) पाञ्चजन्यद्वारा पितरोंके लिये उत्पन्न किये गये पाँच पुत्रोंमेंसे एक, इसकी उत्पत्ति प्राणके अंशसे हुई थी ( वन०२२०। ८-१०)।

अनुद्यूत-वह जूआः जो कौरवों और पाण्डवोंने वनवासकी बाजी लगाकर दूसरी वार खेला था ( सभा० ७६। १०-२४)।

अनुद्यूतपर्व-सभापर्वके अन्तर्गत अध्याय ७४ से ८१ तकका भाम ।

अनुपावृत्त-एक भारतीय जनपदका नाम (भीष्म०९।४८)। अनुमति-एक कलासे रहित अथीत् चतुर्दशीयुक्त पूर्णिमाकी अभिष्ठात्री देवी ( शस्य० ७५। १३ )।

अनुयायी-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक (आदि० ६७। १०२)। इसीका दूसरा नाम 'अग्रयायी' है (आदि० ११६। ११)। भीमसेनके द्वारा मारे जाते समय इसके 'अनुयायी' नामका ही उल्लेख हुआ है (द्रोण० १५७। १७-२०)। अनुविन्द-(१) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक (आदि० ६७। ९४)। घोषयात्राके समय दुर्योधनके साथ गन्धर्वीद्वारा यह भी बंदी बनाया गया था (वन० २४२। ८)।

भीमसेनद्वारा इसका वध (द्रोण० १२७ । ६६)। (२) अवन्तीके राजकुमार । विन्दके भाई । ये दोनों भाई प्रतापी सहदेवद्वारा दक्षिण-विजयके समय पराजित हुए थे (सभा० ३९ । १०)। इन दोनों बन्धुओंका एक अक्षौहिणी सेनासहित दुर्योधनकी सहायतामें जाना (उद्योग० १९ । २४-२५)। प्रथम दिनके संग्राममें कुन्तिभोजके साथ इनका द्वन्द्व-युद्ध (भीष्म० ४५ । ७२-७५)। अर्जुनपुत्र इरावान्द्वारा पराजित होना (भीष्म० ८३ । १८-२२)। भीमसेन और अर्जुनके साथ युद्ध (मीष्म० १९३-९१४ अध्यायोंमें)। चेकितानके साथ युद्ध (द्रोण० १५ । २०-२१; ९६ । ४-६)। अर्जुनद्वारा इसका वध (द्रोण० ३९९ । २०-२९)। (३) केकयराजकुमार । कौरव-पक्षका योद्धा। सात्यिक-द्वारा वध (कर्ण० १३ । २१)।

अनु**दाासनपर्व-**गहाभारतका एक प्रमुख पर्व ।

अनुष्णा-एक नदीका नाम ( भीष्म० ९ । २४ ) ।

अ**नुह्नाद**—हिरण्यकशिपुका तीसरा पुत्र (आदि०६५.।१८)। यही शिशुणान्यपुत्र धृष्टकेतुके रूपमें पैदा हुआ था (आदि०६७।७)।

अनूचाना-एक अप्तराः जिसने अन्य अप्तराओंके साथ आकर अर्जुनके जन्मके अवसरपर दृत्य किया था (आदि० १२२ । ६१ )।

अनूदर-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक ( आदि० ६७। ९९; ११६। ८ )।

अनूप-एक प्राचीन जनपद (सभा० ५१। २४)। (किसी-किसीके मतमें नीमाड़के लगभग नर्मदा-तटवर्ती प्रदेश) दक्षिण मालवा ही अन्प देश है (हिंदीमहाभारत परिशिष्ट पृष्ठ ५)।

अनूपक-अन्पदेशके निवाली बोद्धा (भीष्म० ५०। ४७)। अनूपपति-समुद्रतटवर्ती अन्पदेशका राजा कार्तवीर्य (वन० १९६ । १९)।

अनूपराज-अन्पदेशके राजा ( सभा० ४ । २८ )। ( कुछ व्याख्याकार अन्पराजो दुर्घर्पः' इस वाक्यांशका अर्थ 'अन्पराज दुर्घर्ष' करते हैं अर्थात् अनूपराजका नाम 'दुर्घर्ष' मानते हैं और दूसरे छोग 'दुर्घर्ष' पदको अनूपराजका विशेषण समझते हैं।)

अनेना-(१) पुरूरवाके पुत्र राजा 'आयु'के द्वारा स्वर्भानु-कुमारीके गर्भसे उत्पन्न पाँचवाँ पुत्र । इसके अन्य चार भाई थे-नहुषः वृद्धशर्माः रिज तथा गय (आदि० ७५। २४—२६)।(२) इक्ष्वाकुवंशी महाराज ककुत्स्थके पुत्र (वन• २०२।२)।

अन्तक-चौदह यमोंमेंसे एक । ये पितरोंकी ओरसे पृथ्वी-दोहनके समय दोन्धा थे ( द्रोण० ६९ । २६ ) ।

अन्त**चार−**एक प्राचोन भारतीय जनपद **(भीष्म०** ९।६८)।

अन्तर्गिरि-हिमालयकी भीतरो शृङ्खलाका एक जनपद (भीष्म०९। ४९)। अर्जुनद्वारा इमपर विजय (सभा०२७।३)।

अन्तर्धान-कुवेरका एक अस्त्र ( वन० ४१ । ३८ ) । अन्तर्धामा-मनुवंशी अङ्गके पुत्र और हविर्धामाके पिता (अनु० १४० । २३ ) ।

अन्तर्याग-कान-नेत्र आदि दस होताओंद्वारा साध्य आध्यात्मिक यज्ञ ( आश्व० अ० २१ से २७ तक )। अन्तर्ज्वेत्ति-स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाली आन्तरिक ज्वृत्ति ( अनु० १४४। ४—१७ तथा २९—४०)।

अ**न्तवास-**एक प्राचीन देश ( सभा० ५१। १७ )।

अन्ध-(१) एक करयपवंशी नाग (उद्योग० १०३। १६)।(२)एक अन्ध हिंसक जीवा जिसने समस्त प्राणियोंके विनाशका वरदान प्राप्त किया था और इसीलिये जिसे ब्रह्माजीने अन्धा बना दिया था। इसे मारकर व्याध स्वर्गळोकका अधिकारी हुआ था (कर्ण० ६९। ४१—४५)।

अन्थक-(१) यतुकुलमें उत्पन्न अन्धकसे प्रचलित कुलपरम्परामें जनम लेनेवाले क्षत्रिय । इनके द्वारा अर्जुन-का सत्कार (आदि० २१७। १८-१९)।(२) एक राजा, जिसके पाम पाण्डवपक्षकी ओरसे युद्धमें सहायताके लिये निमन्त्रण मेजा गया था (उद्योग० ४। १२)। (३) एक तीर्थ, जिसमें स्तान करनेसे पुरुपमेध यज्ञके फलकी प्राप्ति वतारी गयी है (अनु० २५। ३२-३३)। (४) एक असुर, जो भगवान् शङ्करद्वारा मारा गया था (अनु० १४। २१४-२१५)।

अन्धकार-कौञ्चद्वीयका एक पर्वत (भीष्म० १२ । १८) । अन्धकारक-कौञ्चद्वीपका एक जनपद (भीष्म० १२ । २२) । अन्ध्र-(१) दक्षिण भारतका एक जनपद (भीष्म० ९ । ४९) । (२) अन्ध्रदेशवासी योद्धा (द्रोण० ४ । ८) ।

अन्ध्रक (या आन्ध्रक) - (१) अन्ध्रदेशके राजा, जो युधिष्ठिरकी मयनिर्मित सभामें बैठते थे (सभा० ४।२४)। ये युधिष्ठिरके राजप्य यज्ञमें आये थे (सभा० ३४।११)। (२) अन्ध्रदेशवामी मनुष्य अथवा योद्धा। पाण्ड्यनरेश-ने महाभारत-युद्धमें इन्हें परास्त किया था (कर्ण० २०।१०-११)। श्रीकृष्णने अर्जुनको अन्ध्रः पुलिन्द आदि देशोंके योद्धाओंको मारनेका उत्माह दिलाया (कर्णं ७३।१९-२१)। (३) जातिविशेष । दक्षिणभारतीय आन्ध्र-पुलिन्द आदि जातियोंको भ्छेच्छ' कहा गया है (श्रान्ति ०२०७।४२)।

अन्यगोचरी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य०४६।२०)। अन्वग्मानु-मिश्रकेशी अप्पराके गर्भसे उत्पन्न रौदाश्वके पुत्र। इनके दो नाम और मिलते हैं-ऋचेयु तथा अनाधृष्टि (आदि० ९४। ८-१२)।

अपरकाशि-भारतवर्षका एक जनपद (भोष्म० ९।४२)।
अपरकुन्ति-भारतवर्षका एक जनपद (भोष्म० ९।४३)।
अपरनन्दा-एक नदी, जिमका दर्शन अर्जुनने किया था
(आदि० २१४।६-७)। युधिष्ठिरने भी इसकी यात्रा की
(वन० ११०।१)। दैववंश-ऋपिवंशके माथ कीर्तनीय
पुण्य नदियोंमें अपरनन्दा'का भी नाम आया है
(अनु० १६५।२८)।

अपरम्लेच्छ-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९।६५ ) । अपरचल्लव-एक भारतीय जनपद (भीष्म० ९।६२)। अपरसेक-एक मध्य भारतीय जनपद ( सभा ० ३१।९ )। अपराजित-(१) एक कश्यपवंशीनाग (आदि० ३५।१३; उद्योग० १०३। १५)। (२) एक क्षत्रिय राजा। कालेय नामक आठ दैत्योंमेंसे एकके अंशसे उत्पन्न (आदि॰ ६७।४९)। इन्हें पाण्डवोंकी ओरसे रण-निमन्त्रण प्राप्त हुआ ( उद्योग० ४।२१ )। (३) कौरव धृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० ६७।१०१ )। भीमसेन-द्वारा इसका वध (भीष्म० ८८ । २१-२२ )। (४) कुरु-पौत्र जनमेजय कुमार धृतराष्ट्रके कुण्डिक आदि नौ पुत्रोंमेंने एक ( आदि० ९४।५०-५९ ) । ( ५ ) ग्यारह रुट्रोमेंसे एक ( शान्ति०२०८।२० )। ( आदिपर्वके ६६ वें अध्यायमें जो ग्यारह रुद्रोंके नाम मिलते हैं; वे ज्ञान्ति-पर्ववाले नामोंसे अधिकांश भिन्न हैं, उनमें 'अपराजित' नहीं है।) (६) भगवात् विष्णुका एक नाम (अनु० १४९।८९) ।

अपरान्त-एक प्राचीन जनपद । दक्षिण भारतका वह प्रदेश जो पश्चिम समुदके किनारेपर है । यह प्रदेश पश्चिमी घाटके पश्चिमी समुद्रके तटपर है ( भीष्म० ९१४७ ) । शूर्पारक-क्षेत्रका दूसरा नाम ( शान्ति० ४९।६७ ) ।

अपान्तरतमा-श्रीनारायणके भो' शब्दके उच्चारणमे प्रकट हुए एक महात्मा पुरुष । भगवान्की वाक् या सरस्वतीसे प्रादुर्भृत होनेके कारण इनका नाम पारस्वत हुआ । ये ही अपान्तरतमाके नामसे विख्यात हुए ( शान्ति ० ३४९।३८-३९ )। ये त्रिकालज्ञ थे । इन्हें वेदोंकी व्याख्याके लिये भगवान्ने ऋक्साम आदि श्रुनियोंके संग्रहका आदेश दिया (शान्ति ३४९।४०-४१)। स्वायम्भुव मन्वन्तरमें इनके द्वारा वेदोंका विभाग हुआ, जिससे प्रसन्न होकर भगवान्ने उन्हें सभी मन्वन्तरोंमें धर्मप्रवर्तक होनेका आशीर्वाद दिया तथा भविष्यमें विशिष्ठवंशी पराशरके शानवान्, तपोवलसम्पन्न पुत्रह्मपें अवतीर्ण होनेकी वात बतायी (शान्ति ०३४९।४२-५९)।

अप्सुजाता-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (श्राल्य ० ४६।४)। अप्सुहोम्य-एक प्राचीन ऋषि, जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजमान होते थे (सभा ० ४।१२)।

अवल-पाञ्चजन्यद्वारा उत्पन्न किये गये पंद्रह उत्तरदेवों (विनायकों) मेंसे एक (वन० २२०।११)।

अवन्धुदायाद-कुटुम्बी न होनेपर भी उत्तराधिकारी पुत्र (आदि०११९।३२)।(छः प्रकारके पुत्र (अवन्धुदायाद' कहलाते हैं। जिनके नाम इस प्रकार हैं—?. (दत्त' (जिसे माता-पिताने स्वयं समर्पित कर दिया हो)। २. क्रीत (जिसे धन आदि देकर खरीद लिया गया हो)। ३. 'क्रुत्रिम' (जो स्वयं में आपका पुत्र हूँ—यों कहकर समीप आया हो)। ४. सहोट (जो कन्ध-अवस्थामें ही गर्भवती होकर व्याही गयी हो, उसके गर्भसे उत्पन्न)। ५. 'ज्ञातिरेता' (अपने कुलका पुत्र)। ६. हीन जातिकी स्त्रीके गर्भसे उत्पन्न। ये कुटुम्बी न होनेपर भी सम्पत्तिके अधिकारी होते हैं; अतः इन्हें 'अवन्धुदायाद' कहते हैं।

अभय-(१) धृतराष्ट्रका एक पुत्र (आदि०६७।१०४; ११६।१२) । भीमसेनद्वारा इसका वध (द्रोण०१२७।६२)।(२) एक प्राचीन भारतीय जनपदः जिसपर भीमसेनने विजय प्राप्त की (सभा०३०।९)।

अभिजित्-(१) दिनका आठवाँ मुहूर्त । मुहूर्तविशेष । इसमें युधिष्ठिरका जन्म ( आदि० १२२ । ६) । (२) रोहिणीकी छोटी बहिन । एक नक्षत्र (वन० २३०।८) । अभिजित् नक्षत्रके योगमें मधु और घृत दान करनेसे स्वर्गकी प्राप्ति (अनु० ६४ । २७) ।

अभिभू-काशिराज हे पुत्र।पाण्डवपक्ष के योद्धा (१) (उद्योग ० १५१ । ६३ ) । इनके वसुदान के पुत्रद्वारा मारे जानेकी चर्चा (कर्ण ०६ । २३-२४ ) । इनके घोड़ोंका वर्णन (होण ०२३ । २६-२७ ) ।

अभिमन्यु-अर्जुनके द्वारा सुभद्राके गर्भसे उत्पन्न एक वीर राजकुमार ( आदि० ६३ । १२९; २२०।६५)।ये चन्द्रमाके पुत्र वर्चा के अवतार थे (आदि०६७।११३)। सोल्ड वर्षतक ही इनका इस भूतलपर रहनेका कारण (आदि०६७।११३-१२५)।

इनका 'अभिमन्यु' नाम होनेका कारण ( आदि• २२०। ६७ )। अर्जुनसे इनका समस्त अस्त्र-विद्याओका अध्ययन ( आदि० २२० । ७२ )। मातासहित अभिमन्युका मामा श्रीकृष्णके साथ वनसे द्वारकाको जाना (वन०२२।४७)। प्रद्युम्नद्वारा अभिमन्युकी अस्त्रशिक्षा (वन० १८३ । २८ ) । अभिमन्युद्धारा द्रौपदीकुमारोंका गदा और ढाल-तलवारके दाँव-पेंच सिखाना ( वन० १८३। २९ )। मातासिहत अभिमन्युका उपप्लब्य नगरमें आगमन ( विराट० ७२ । २२ )। उत्तराके साथ अभिमन्युका विवाह (विराट० ७२। ३५)। संजयद्वारा इनके पराक्रम और इन्द्रियसंयमका वर्णन (उद्योग० ५०। ४३)। प्रथम दिनके युद्धमें कोसलराज बृहद्भलके साथ द्वन्द्वयुद्ध (भीष्म० ४५। १४-१७)। भीष्मके साथ भयंकर संग्राम करके उनके ध्वजको काट देना ( भीष्म० ४७। ९-२५ )। भीष्मके साथ जूझते हुए स्वेतकी सहायतामें इनका आना ( भीष्म० ४८। १०१ ) । धृष्टयुम्नद्वारा निर्मित क्रौञ्च-व्यूहमें स्थान-प्रहण ( भीष्म ० ५० । ५० ) । भीष्मपर चढ़ाई करते हुए अर्जुनकी सहायता करना ( जीव्यन० ५२ । ३०; ६० । २३–२५ ) । दूसरे दिनके संग्राममें लक्ष्मणके साथ युद्ध ( भीष्म० ५५ । ८-१३ ) । अर्जुनद्वारा निर्मित अर्धचन्द्रव्यूह्में स्थान-ग्रहण ( भीष्म० ५६। १६ )। गान्धारींके साथ युद्ध करना (भीष्म० ५८।७) । इनका अद्भुत पराक्रम ( भीष्म० ६१ । १-११ ) । शल्यपर आक्रमण तथा हाथीसिंहत मगधराज (जयत्सेन) का वध (भीष्म०६२ | १३--४८ ) तथा (कर्ण०७३ । २४-२५) | भीमसेनकी सहायता (भीष्म॰ ६३, ६४, ६९ तथा ९४ अध्याय ) । लक्ष्मणके साथ युद्ध और उसे पराजित करना ( भीष्म० ७३। ३१-३७)। कैकयराजकुमारींका अभिमन्युको आगे करके शत्रुसेनापर आक्रमण ( भीष्म० ७७। ५८-६१ )। विकर्णपर विजय ( भीष्म० ७८ । २१ ) । विकर्णपर विजय (भीष्म० ७९। ३०-३५)। इनके द्वारा चित्रसेन, विकर्ण और दुर्मर्पणकी पराजय (भीष्म० ८४ । ४०-४२) । धृष्टयुग्नके शृङ्गाटकव्यूहमें स्थान-प्रहण (भीष्म० ८७।२१)। भगदत्तके साथ युद्ध ( भीष्म० ९५ । ४० ) । अम्बष्टकी पराजय ( भीष्म० ९६ । ३९-४० ) । अलम्बुषके साय घोर युद्ध ( भीष्म • १०० अध्यायमें )। इनके द्वारा अलम्बुषकी पराजय ( भीष्म० १०१। २८-३९)। चित्रसेनकी पराजय ( भीष्म० १०४। २२)। सुदक्षिणके साथ द्वन्द्वयुद्ध (भीष्म०११०।१५)। मुदक्षिणके साथ द्वन्द्वयुद्ध (१११। १८-२१)।

दुर्योधनके साथ युद्ध ( भीष्म० ११६। १-८ )। बृहद्वलके साथ युद्ध (भीष्म० ११६। ३०-३६)। भीष्मपर धावा (भीष्म० ११८।४०) । अर्जुनकी रक्षाके लिये युद्ध करना (भीष्म० ११९। २१)। धृतराष्ट्रद्वारा इनकी वीरताका वर्णन ( द्रोण० १०। ४७-५२) । पौरवके साथ युद्ध करके उनकी चुटिया पकड़कर पटकना ( द्रोण० १४ । ५०-६० ) । जयद्रथके साथ युद्ध ( द्रोण० १४ | ६४ – ७४ ) । साथ युद्ध (द्रोण० १४ । ७८-८२ ) । इनके घोड़ोंका वर्णन (द्रोण० २३ । ३३)। इनके वधका संक्षिप्त वर्णन (द्रोण०३३।१९–२८)। चक्रन्यूहरे बाहर निकलनेकी असमर्थता प्रकट करना (द्रोण० ३५ । १८-१९) । व्यूहमेदनकी प्रतिज्ञा ( द्रोण० ३५ । २४-२८ ) । चक्रव्यूहमें प्रवेश और कौरवींकी चतुरङ्गिणी सेनाका संहार (द्रोण०३६। १५-४६) । इनके द्वारा अश्मकपुत्रका वध ( द्रोण० ३७। २२-२३ ) । राजा शस्यको मूर्च्छित करना **( द्रोण० ३७। ३**४ ) । इनके द्वारा शल्यके भाईंका व**ध** ( द्रोण० ३८। ५-७ ) । इनके भयते कौरव-सेनाका पलायन (द्रोण० ३८ । २३-२४)। द्रोणाचार्यद्वारा अभिमन्युके पराक्रमकी प्रशंसा ( द्रोण० ३९ अध्याय )। दुःशासनको फटकारते हुए उसे मूर्च्छित कर देना (द्रोण० ४०। २-१४)। इनके द्वारा कर्णकी पराजय (द्रोण० ४०। ३५-३६) । अभिमन्युद्वारा कर्णके भाईका वधः कौरव-सेनाका संहार तथा भगाया जाना (द्रोण० ४१ अध्याय )। वृषसेनकी पराजय (द्रोण० ४४। ५)। वसातीयका वध (द्रोण० ४४। १०)। सत्यश्रवाका वध (द्रोण० ४५।३)। शत्यपुत्र स्वमरथका वध ( द्रोण० ४५ । १३ )। इनके प्रहारसे पीड़ित दुर्योधनका पलायन ( द्रोण० ४५ । ३० ) । इनके द्वारा दुर्योधन कुमार लक्ष्मणका वध ( द्रोण० ४६। १२–१७ )। इनके द्वारा क्राथपुत्रका वध ( द्रोण० ४६ । २५-२७ )। अभिमन्युका घोर युद्धः उनके द्वारा वृन्दारकका वध तथा अश्वत्थामाः कर्ण और बृहद्वल आदिके साथ युद्ध (द्रोण० ४७ । १-२१)। इनके द्वारा कोसलनरेश बृहद्बलका वध (द्रोण० ४७। २२)। इनका कर्णके साथ युद्ध और उसके छः मन्त्रियोंका वध (द्रोण॰ ४८ । १-६ ) । इनके द्वारा मगधराजके पुत्र अश्वकेतुका वध ( द्रोण० ४८ । ७ ) । इनके द्वारा मार्तिकावतकनरेश भोजका वध ( द्रोण० ४८ । ८ ) । इनके द्वारा शल्यकी पराजय (द्रोण० ४८ । १४-१५ )। इनके द्वारा शत्रुखयः चन्द्रकेतुः मेघवेगः सुवर्चा और सूर्यभासका वध ( द्रोण॰ ४८। १५-१६) अभिमन्युका शकुनिको धायल करना

(द्रोण० ४८। १६-१७) । सुचलपुत्र कालकेयको मारना (द्रोण० ४९। ७) । दुःशासनकुमारकी गदाके प्रहारसे अभिमन्युका प्राणत्याग (द्रोण० ४९। १३-१४) । इन्हें योगीः तपस्वीः मुनियोंके अक्षयलोककी प्राप्ति (द्रोण० ७१। १२-१६) । अभिमन्युके पुत्र परीक्षित्का जन्म (आश्व० ६९ अध्याय) । अभिमन्युवधका वृत्तान्त वसुदेवने श्रीकृष्णके मुखसे सुना (आश्व० ६९ । १५-४०) । अभिमन्युका सोमपुत्र वर्चारूपसे सोममें प्रवेश (स्वर्गा० ५। १८-१०) । महाभारतमें आये हुए अभिमन्युके नाम—आर्जुनिः सौभद्रः कार्ष्णः अर्जुनात्मजः अर्जुनादरः फाल्गुनि तथा शकात्मजात्मज ।

अभिमन्युवधपर्व-द्रोणपर्वका एक अवान्तरपर्व ( अध्याय ३३ ते ७१ तक )

अभिषेचनीय-जिसमें पूजनीय पुरुषोंका अभिषेक—अर्ध्य देकर सम्मान किया जाता है, उस कर्मका नाम 'अभिषेचनीय' है। यह राजसूय यज्ञका अङ्गभूत सोमयाग-विशेष है (सभा० ३६। १)।

अभिष्यन्त-महाराज कुरुके द्वारा वाहिनीके गर्भसे उत्पन्न । इनके अन्य भाई अश्ववान्, चैत्ररथः मुनि और जनमेजय । ये अश्ववान्से छोटे और चैत्ररथसे बड़े थे ( आदि० ९४ । ५०-५१ )।

अभिसारी-एक प्राचीन नगरीः जिसपर दिग्विजयके समय अर्जुनने विजय पायी (सभा० २७। १९)।

अभीति-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शब्य०४६।२७)। अभीक्-छठे कालकेयके अंशसे उत्पन्न एक राजर्षि (आदि०६७।५३)।

अभीषाह-(१) एक प्राचीन जनपद (भीष्म०१८। १२)।(२) अभीषाह जनपदके निवासी योद्धा (भीष्म०९३।२)।

अभीसार-एक प्राचीन भारतीय जनपद ( भीष्म ॰ ९।९४)।

अ**मध्य**⊸भगवान् श्रीकृष्णका एक नाम <mark>( शान्ति०</mark> **३**४२ । ९० ) ।

अमरपर्वत-एक प्राचीन स्थानः जिसे नकुलने जीता था (सभा०३२।११)।

अमरहृद-एक तीर्थं, जिसमें स्नान करनेसे मनुष्य स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है (वन० ८३। १०६)।

अमरावती-देवराज इन्द्रकी पुरी, जहाँ अर्जुन गये थे ( वन ० ४२ । ४२; उद्योग ० १०३ । १ ) ।

अमावसु-पुरूरवाद्वारा उर्वेशीके गर्मसे अत्पन्न एक राजा (आदि० ७५। २४)।

अमाहठ-धृतराष्ट्र नागके कुलमें उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके सर्पसन्नमें जल मरा था ( आदि० ५७ । १६ ) । अमितध्वज-एक दानव ( शान्ति० २२७ । ५० ) । अमिताश्वा-एक दानव ( शान्ति० २२७ । ५० ) । अमिताश्वा-एक भयंकर पराक्रमी पाञ्चाल क्षत्रिय, जो केतुमान् नामक असुरके अंशसे प्रकट हुआ था ( आदि० ६७ । १२ ) । पाण्डवोंकी ओरसे इन्हें रण-निमन्त्रण भेजा गया था ( उद्योग० ४ । १२ ) । पाण्डव-पक्षके महारथी वीरोंमें इनकी गणना ( उद्योग० ७१ । ११ ) ।

अमूर्तरया-एक प्राचीन नरेशः जिसके पुत्र राजा गय हुए (वन० ९५। १७) । इन्हें पूरुसे खड्नकी प्राप्ति हुई (शान्ति० १६६। ७५)।

अमृता-मगभदेशकी राजकुमारीः जो अनश्वाकी पत्नी और परिक्षित्की माता थी ( आदि॰ ९५ । ४१ ) ।

अभोध-(१) बृहस्पतिकुलमें उत्पन्न एक अग्नि (वन०२२०।२४)।(२) भद्रवट-यात्राके समय शंकरजीके दाहिने भागमें चलनेवाला एक यक्ष (वन० २३१।३५)।(३) स्कन्दका एक नाम (वन० २३२।५)।(४) भगवान् शिवका एक नाम (अनु०१७।११४)।(५) भगवान् विष्णुका एक नाम (अनु०१४९।२५)।

अमोघा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ । २१)। अम्बरीष-( १ ) एक प्राचीन नरेश, जो सूर्यवंशी राजा नाभागके पुत्र थे और जिन्होंने यमुनातटपर यज्ञ किया था (आदि०१ | २२७; भीष्म० ९ । ६ तथा वन० १२९ । २ ) । दुर्वासाद्वारा अम्बरीषके प्रभावका स्मरण ( वन ० २६३ । ३३ ) । सुंजयको समझाते हुए नारदजी-द्वारा इनके चरित्रका कथन (द्रोण० ६४ अध्याय )। अम्बरीषके अधिकारमें पूर्वकालमें यह पृथ्वी थी---इसकी चर्चा (शान्ति०८। ३३-३४)। इनके यज्ञका वर्णन ( शान्ति० २९। १००-१०४ )। अपने सेनापति सुदेवकी अपनेसे उत्कृष्ट गति देखकर उसके विषयमें इनका इन्द्रसे प्रश्न करना ( शान्ति० ९८। ६-११ )। रणयज्ञके विषयमें इन्द्रसे प्रश्न ( शान्ति ० ९८। १४ )। इनके द्वारा ब्राह्मणको ग्यारह अर्बुद गो-दान ( शान्ति० २३४ । २३ )। अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी होनेपर इनका शपथ खाना ( अनु० ९४ । २९ ) । मांत-भक्षणनिषेधते परावर-तत्त्वका ज्ञान तथा सर्वभूतात्मताकी प्राप्ति ( अनु० ११५ । ५८-५९ ) । इनके द्वारा ब्राह्मणको राज्य-दान ( अनु ० १३७ । ८ ) । जिनके नाम प्रातः-सायं कीर्तन करनेयोग्य हैं। उन राजाओंमें इनकी भी

(अनु०१६५।५३)। इनकी आध्यात्मिक स्वराज्य-गाथा (आश्व० ३१ । ७-१२)।(२) एक नागः जो बलरामजीके रसातल-प्रवेशके समय स्वागतार्थ आया था (मौसल० ४।१६)।

अम्बष्ट—(१) एक प्राचीन देश, जिसे नकुळने जीता था (सभा० ३२। ७) । (सिन्धदेशके उत्तरका एक प्रजातन्त्र राज्य । यूनानी लेखकोंने उसे 'अम्बस्तई' या 'अम्बस्तनोई' लिखा है—हिंदी महाभारत परिशिष्ट पृष्ठ ७)। (२) कौरवपक्षका एक राजा, जो अम्बष्ठ देशका अधिपति एवं 'श्रुतायु' नामसे प्रसिद्ध था, अभिमन्युद्वारा पराजित हुआ था (भीष्म० ९६। ३९-४०)। अर्जुनके साथ युद्ध और उनके द्वारा उसका वध (द्रोण० ९३। ६०—६९)। (३) पाण्डवपक्षका एक योद्वा, जो अम्बष्ठजातिका था। इसने कौरवपक्षीय चेदिराजके साथ युद्ध करके उसे धराशायी किया था (द्रोण० २५। ४९-५०)।

अम्बा-काशिराजकी ज्येष्ठ पुत्री ( आदि० १०२। ६० ) । भीष्मद्वारा विचित्रवीर्यके लिये इसका अपहरण ( आदि॰ १०२। ५७ तथा सभा० ४१। २३)। शाल्वके प्रति अपनी अनुरक्ति दिखाकर उनके साथ अपने विवाहके लिये इसकी भीष्मसे प्रार्थना (आदि० १०२। ६१-६२)। भीष्मद्वारा इसको शाल्वके समीप जानेकी अनुमति दी गयी ( आदि॰ १०२। ६४ )। अम्बाका शाल्वके प्रति अनुराग दिखाकर उनके पास जानेके लिये भीष्मसे आज्ञा माँगना ( उद्योग० १७४। ५-१० )। शाल्वराजसे अपनी धर्मपत्नी बनानेके लिये उसका अनुरोध (उद्योग॰ १७५ । ११-१८ ) । शाल्वसे परित्यक्त हो ेपर भीष्मसे बदला हेनेका विचार ( उद्योग० १७५। २६-३५ )। शैलावत्य मुनिके आश्रममें जाकर उनसे अपना दुःख सुनाना ( उद्योग० १७५ । ३८-४४ ) । तापमोंके समझानेपर भी तपस्या करनेका ही अपना निश्चय वतलाना ( उद्योग॰ १७६। १२-१४ )। परजुरामजीने भीष्मको मार डालनेका अनुरोध करना ( उद्योग० १७७ । ३५-४२; १७८ । ५-७ ) । भीषमके वधके लिये अम्याकी कठोर तपस्या ( उद्योग० १८६ । १९-२९ ) । गङ्गाद्वारा नदी होनेके शापसे वत्म देशमें नदी होना ( उद्योग॰ १८६ । ३१-४०)। दूसरे जन्ममें तपस्या करके महादेवजी-से उसकी वर-प्राप्ति ( उद्योगः १८७। १-१५ )। चिताकी आगमें प्रवेश ( उद्योग० १८७। १९ )। द्भुपदके यहाँ कन्यारूपमें जन्म और 'शिलण्डी' नाम पड़ना ( उद्योग० १८८ । ७-१९ )।

अम्बाजन्म-एक तीर्थ- जिसका सम्बन्ध नारदजीसे है;

बहाँ मरनेवालेको नारदजीकी कृपासे परम उत्तम लोक प्राप्त होते हैं (वन०८३।८१)।

अम्बालिका—काशिराजकी पुत्री, विचित्रवीर्यकी द्वितीय पत्नी ( आदि० ९५ । ५१ ) । इनकी माताका नाम कौसल्या' था । इनके गर्मसे व्यासद्वारा पाण्डुकी उत्पत्ति ( आदि० १०५ । २१ ) । व्यासके भयंकररूपसे घवराकर पाण्डुवर्णकी-सी हो जानेके कारण इनके गर्भसे पाण्डुवर्णके ही पुत्रका जन्म होना ( आदि० १०५ । १८ ) । पाण्डुके निधनपर इनकी मूर्च्छा ( आदि० १२६ । २४ )।

अभ्विका-(१) काशिराजकी पुत्रीः विचित्रवीर्यकी पत्नी और धृतराष्ट्रकी माता । अन्विकाकी माताका नाम 'कौसल्या' ( आदि॰ ९५। ५१ ) । विचित्रवीर्यके साथ अम्बिका अम्वालिकाका पाणिग्रहण ( आदि० १०२। ६५)। इंशरक्षाके हेतु इन दोनीं बहिनोंको व्यासद्वारा पुत्रोत्पादनके लिये सत्यवतीका आदेश (आदि०१०४। ५१ से १०५। १५ तक )। व्यासजीके द्वारा इनके गर्भसे धृतराष्ट्रका जन्म ( आदि० १०५। १३ )। व्यामजीके भयानक रूपमे भयभीत होकर आँखें वंद करनेके कारण इनके पुत्रका जन्मान्ध होना (आदि० १०५। १०)। सत्यवतीद्वारा इनको पुनः व्यामके साथ समागमके लिये आज्ञा और इनका अम्बीकार ( आदि० १०५ । २३ )। इनके द्वारा अपनी दासीको छलपूर्वक व्यासजीके पास भेजना और उस दाप्तीके गर्भसे विदुरका जन्म (आदि॰ १०५ । २८ ) । पाण्ड्का दोनीं माताओंको अपने बाहबल-से जीते हुए धनकी मेंट अर्पण करना ( आदि० १९३। १) । सत्यवतीके साथ इन दोनों विह्नोंका तपोवनमें जाकर प्राणविमर्जन (आदि॰ १२७ । १३) । (२) एक अप्सराः जो अर्जुनके जन्मके अवसरपर नृत्य करने आयी थी ( आदि॰ १२२ । ६२ )।(३) एक देवी, स्कन्दमाता पार्वतीः इनके नामसारणसे पापका नाश होता है (अनु 940 | 26-29 ) |

अम्बुमती-एक नदी एवं उत्तम तीर्थ (वन०८३।५६)। अम्बुवाहिनी-एक नदीः जिएका जल तटवर्ती मनुष्य पीते हैं (भीष्म० ९।२७)। यह प्रातः-सायं स्मरण करने योग्य नदी है (अनु०१३५।२०)।

अम्बुवीच-मगधनरेशोंमेंने एक । इनके मन्त्रीका नाम 'महाकर्णि' था (आदि० २०३। १७-१९)।

अम्बोपाख्यात-उद्योगपर्वका अन्तिम अवान्तर पर्वः जो अध्याय १७३ से १९६ तक है।

अम्भोरुह-महर्षि विश्वामित्रके पुत्रोंमेंसे एक (अनु० ४। ५९)।

अयःशङ्क-एक महादैत्यः जो केकयदेशके एक राजकुमारके रूपमे उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७। ६०)।

अयःशिरा-कदयप-पत्नी दनुके पुत्रोंमेंसे एक ( आदि० ६५। २३)। यही केकयदंशके एक राजकुमारके रूपमें उत्पन्न हुआ ( आदि० ६७। १०)।

अयिति—राजा नहुषके पुत्र । ययातिके माई ( आदि० ७५।३०)।

अयवाह-एक भारतीय जनगद (भाष्म०९। ४५)।
अयुतनायी-एक पूर्वशीय क्षत्रियः जो राजा महाभौमके
पुत्र थे। उनकी माताका नाम 'सुयजा', पत्नीका नाम
'कामा' तथा पुत्रका नाम 'अकोधन' था। अयुत (दस
हजार) पुरुपमेध यज्ञोंका अनुष्ठान करनेसे इनका नाम
'अयुतनायी' हुआ (आदि०९५। १९-२१)।

अये।ध्या-सुप्रसिद्ध अयोध्यापुरी, जो इक्ष्वाकुवंशी राजाओंकी राजधानी थी और जहाँ मुनिवर विसष्ठ राजा कल्मापपादके यहाँ पधारे थे । (आदि० ५७६। ३५-३६)
अयोध्याके धर्मज्ञ नरेश महावली दीर्घयज्ञको भीमसेनने
कोमलतापूर्ण वर्तावसे वशमें कर लिया था (समा०
३०।२)।भगवान् श्रीराम सीताजासे विवाह करके अपना
पुरी अयोध्यामें आये (समा० ६८। २९ के बाद पृष्ठ
७९४ दक्षि० पाठ)। वनपर्वके ६०। २४; ६६। २१;
७०। १८; ७१। २४; ७४। १७; ९९। ६० में तथा
उद्योगपर्वके ११५। १८ में भो अयोध्याका नाम आया है।
अयोबाहु (अयोभुज) -राजा धृतराष्ट्रका एक पुत्र
(आदि० ६०। ९८)। भीमसेनद्वारा इसका वध
(द्रोण० ६९०। १९)।

अरङ्घ-एक देश, जहाँके योद्धाओंको साथ ले द्रोणके मारे जानेपर कृतवर्मा भागा था (द्रोण० १९३। १३)।

अरण्यपर्व-वनपर्वका एक अवान्तरपर्व (अध्याय १ से अध्याय १० तक)

अरन्तुक-कुरुक्षेत्रको एक सीमाका निर्धारण करनेवाला अरन्तुक नामक द्वारपाल (वन०८३। ५२)। कुवेर-सम्बन्धो यह तार्थ सरस्वती नदामें स्थित है । यहाँ स्नान करनेसे अग्निष्टोम यज्ञका फल मिलता है (शल्य० ५३। २४)।

अपालि-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेंसे एक (अनु० ४। ५८)।

अरिमेजय-एक वृष्णिवंशी यांद्धा (द्रोण०११।२८)। अरिष्ट-एक वृष्णभस्पधारी असुरः जिसे पशुओंके हितकी कामनासे भगवान् श्रीकृष्णने माराथा (सभा०३८।२९ के बाद दाक्षिणास्य पाठ एष्ठ ८०१)।

अरिष्टनमा-करयपपुत्र 'अरिष्टनेमि' नामक मुनि (वन० १८४।८)।

अरिष्टनेमि-(१) विनताके छः पुत्रीमेंसे एक । इनके अन्य भाइयोंके नाम ये हैं—तार्क्य, गरुड, अरुण, आरुणि, वारुणि (आदि० ६५ । ४०) । परपुर खयका इनके आश्रमपर जाना (वन० ६८४ । ८) । इनके द्वारा ब्राह्मणोंके महत्त्वका वर्णन (वन० ६८४ । ६७-२२) । राजा सगरको मोक्षविषयक उपदेश ( शान्ति० २८८ । ५-४६) । (२) नहिंचे कश्यपका दूसरा नाम (शान्ति० २०८ । ८) । (३) यमरा जकी सभामें वैठनेवाले एक राजा (सभा०८ । ९) । (४) विराटनगरमें अज्ञातवासके समय सहदेवका कित्पत नाम (विराट० ६० । ५) । (५) भगवान् श्रीकृष्णका एक नाम (उद्योग० ७३ । ५)।

अरिष्टसेन-कौरवपक्षका एक राजा ( शल्य० ६। ३ )। अरिष्टा-गन्धर्वराज हंसकी माता ( आदि० ६७। ८३ )। अरिष्ट-( १ ) एक सोमवंशो क्षत्रिया जोपूरुवंशीय अवाचीन-द्वारा उनकी पत्नी विदर्भराजकुमारी मर्यालको गर्भसे उत्पन्न हुआ था। इसकी पत्नी अङ्गराजकुमारीके गर्भसे महाभौम नामक पुत्र हुआ ( आदि० ९५। ६८-१९ )। ( २ ) एक सोमवंशीय राजा, जो देवातिथिके द्वारा विदेहराजकुमारो मर्यादाके गर्भसे उत्पन्न हुआ था। यह मर्यादा अवाचीनकी पत्नोसे भिन्न थी। इस अरिहकी पत्नी अङ्गराजकुमारी मुदेवा थी और इसके पुत्रका नाम 'ऋक्ष' था ( आदि० ९५। २३-२४ )।

अ**रुज**−राक्षसोंका दल **( वन० २८५** । २ **)** ।

अरुण-(१) विनताके पुत्र, पिताका नाम करयप। सूर्यके सारिथ । इनकी उत्पत्तिका प्रसंग, इनका अपनी माताको शाप देना और उस शापसे छूटनेका उपाय भी बताना (आदि० १६। १६-२३)। इनका सूर्यके कोधजनित तीत्र तेजकी शान्तिके लिये उनके स्थपर स्थित होना (आदि० २४। १५-२०)। इनके द्वारा कुपित हुए सूर्यका सारध्य (आदि० १६। २२-२३)। इनका स्येनीके गर्मसे सम्पाती और जटायुको जन्म देना (आदि० ६६। ७०)। इनके द्वारा स्कन्दको अपने पुत्र ताम्चचूडका दान (शल्य० ४६। ५५ तथा अनु० ८६। २२)। (२) प्राचीन ऋषियोंका एक समुदाय, जिन्हें स्वाध्यायद्वारा स्वर्गकी प्राप्ति हुई (शान्ति० २६। ७)। (३) अरुण नामक एक नाग, जो परमधाम प्रधारनेके समय वलरामजीके स्वागतमें आया था (मौसळ० ४। १५)।

अरुणा- (१) एक अप्सराः जो कश्यप-पत्नी प्राधाके गर्भसे उत्पन्न हुई थी ( आदि० ६५।५० )।(२) 'अरुणा' नामवाली एक नदी, जो सरस्वती नदीमें मिली है ( वन० ८३। १५ )।

अरुणासंगम-अरुणा और सरस्वतीके संगमका पवित्र तीर्थ ( शब्य० ४३। ३०--४३ )।

अरुन्धती ( अक्षमाला )-( १ ) महर्षि वसिष्ठकी पत्नी ( आदि० १९८। ६ तथा उद्योग० ११७। ११)। विषय्रजीके चरित्रपर संदेह करनेके कारण इनकी कान्तिमें मलिनता (आदि० २३२।२७-२९)। ये ब्रह्माजीकी सभामें विराजमान होती हैं (सभा० ११। ४०)। अरुन्धतीसहित वसिष्ठने उज्जानक सरोवरके तटपर तपस्या-द्वारा शान्ति प्राप्त की ( वन० १३०। १७ )। अरुन्धती-की तपस्या और पतिसेवाके प्रभावसे स्वाहा उनका रूप धारण न कर सकी ( वन० २२५। १४-१५ )। सप्तर्षियोंने केवल देवी अहन्धतीको छोड़कर अन्य छः मुनिपत्नियोंको अपने यहाँसे निकाल दिया था (वन० २२६।८)। शिवजी द्वारा इनके तपकी परीक्षा और इन्हें बरदान ( शब्य ० ४८ । ३८-५४ ) । चुपादिभेंसे प्रतिग्रहके दोष क्ताना ( अनु॰ ९३। ४५)। यातुधानीसे अपने नामका निर्वचन कहना ( अनु० ९३। ९६ )। मृणालकी चोरीके विषयमें इनका शपथ खाना (९३। १२७-१२८ )। अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी होनेपर शपथ खाना ( अनु० ९४। ३८)। इनके द्वारा धर्मके रहस्यका वर्णन ( अनु० १३० । ३-११) । देवताओंद्वारा अरुन्धतीकी प्रशंसा तथा ब्रह्माजीका उन्हें वर देना (अनु० १३०। १२-१३)। । अरुन्धतीवट-एक तीर्थ, इसके समीपवर्ती सामुद्रक तीर्थमें स्नान और तीन रात ब्रह्मचर्यपालनपूर्वेक उपवास करनेसे

अखमेध यज्ञका फल मिलता है (वन ०८४।४१)।

अरूपा-दक्षकन्या प्राधाकी एक पुत्री ( आदि०६५।४६ ) अर्क-(१) दिवके पुत्र अर्क, जो विवस्तानके ही स्वरूप हैं ( आदि॰ १ । ४२ ) । (२) एक प्राचीन राजा (आदि॰ १।२३६)।(३) एक दानवराज, जो राजर्षि ऋषिकरूपसे उत्पन्न हुआ या ( आदि० ६७। ३२-३३ )।

अर्कज-बलीह-कुलका एक राजा ( उद्योग० ७४ । १४ )। अर्कपर्ण-कश्यप-पत्नी 'मुनि'के गर्भसे उत्पन्न एक देवगन्धर्व ( आदि० ६५।४३ )।

अर्घाभिहरणपर्व-सभापर्वके एक अवान्तर पर्वका नाम (अध्याय ३६ से ३९ तक )।

अचिष्मत्-पितरोंका एक गण ( ज्ञान्ति ० २६९ । १५ )। अचिंष्मती-महर्षि अङ्गिराकी चौथी पुत्री (वन० २१८।६)। अर्जुन-(१) ये नरखरूप हैं ( आदि० १।१)। इनको धर्ममय विशाल बृक्षका तना कहा गया है ( आदि • १। ११०)।ये पाण्डुके क्षेत्रज पुत्र हैं। इन्द्रके द्वारा कुन्तीके गर्भसे इनकी उत्पत्ति हुई है ( आदि० ६३। ११६)। ये इन्द्रके अंशसे प्रकट हुए हैं ( आदि० ६७। १११)। फाल्गुन मास तथा दोनों फाल्गुनीके संधिकालमें इनकी उत्पत्ति हुई, इसीसे इनका नाम 'फाल्गुन' हुआ (आदि० १२२।३५ केबाद दाक्षिणात्य पाठ)। आकाशवाणीद्वारा इनकी जन्मकालमें प्रशंसा (आदि० १२२ । ३८-४६ ) । इनके जन्मोत्सवपर देवताओं; गन्धवोंं; आदित्यों; हद्रों; वसुओं; नागीं तथा ऋषियोंका ग्रुभागमन और प्रमुख अप्सराओं द्वारा नृत्य-गान ( आदि० १२२ । ५०—७४ ) । शतश्रङ्गनिवासी ऋषियोंद्वारा इनका नामकरण-संस्कार (आदि० १२३। २० )। वसुदेवके पुरोहित काश्यपके द्वारा इनके उपनयनादि-संस्कार । राजर्षि शुक्ते इनके द्वारा धनुर्वेदका अध्ययन।( आदि० १२३। ३१ के बाद दाक्षिणात्यपाठ)। इनके द्वारा द्रीपदीके गर्भसे श्रुतकीर्तिका जन्म ( आदि • ९५ । ७५ ) । सुभद्राके गर्भसे अभिमन्युकी उत्पत्ति ( आदि० ९५ । ७८ ) । कृपाचार्यसे इन ( पाण्डवीं ) का अध्ययन (आदि० १२९ । २३)। अर्जुन आदिका द्रोणाचार्यकी शिष्यतामें अध्ययन ( आदि० १३१ । ४ ) । अर्जुनद्वारा गुरुके अभीष्ट कार्यको सिद्ध करनेकी प्रतिज्ञा (आदि० १३१। ७) । आचार्यका अर्जुनको हृदयसे लगाकर उनके प्रति हार्दिक स्नेह प्रकट करना । इनकी अध्ययननिष्ठा तथा सर्वाधिक योग्यता ( आदि० १३१ | १३-१४ ) । इनसे कर्णकी स्पर्धा ( आदि॰ १३१। १२)। अर्जुन अनुपम प्रतिभाशाली हैं-ऐसी द्रोणाचार्यकी धारणा (आदि० १३१। १५)। ये अपनी गुरुभक्ति तथा अस्त्रोंके अभ्यासकी लगनके कारण गुरुके विशेष प्रिय हुए (आदि० १३१। २०)। इनके द्वारा रात्रिमें धनुर्विद्याका अभ्यास ( आदि॰ १३१। २५)। इनको अद्वितीय धनुर्धर बनानेके लिये द्रोणाचार्यका आश्वासन ( आदि० १३१। २७ )। एकलब्यकी धनुर्विद्यासे इनकी चिन्ता और द्रोणसे इनका उलाहना ( आदि० १३१। ४८-४९ ) । समस्त युद्ध-विद्याओंमें इनकी कुशलता (आदि॰ १३१ । ६३ ) । ये सर्वश्रेष्ठ अस्त्राभ्यासी और गुरुभक्त थे ( आदि० १३१ । ६४ )। द्रोणाचार्यद्वारा इनकी लक्ष्यवेधके विषयमें परीक्षा तथा इनके द्वारा गीधके मस्तकका छेदन ( आदि० १३२ । १—९)। द्रोणाचार्यपर आक्रमण करनेवाले ग्राहका इनके द्वारा वध ( आदि० १३२ । १७ ) । द्रोणाचार्यद्वारा प्रसन्न होकर इनको 'ब्रह्मशिर' नामक अस्त्रका दान ( आदि० १३२ । १८ )। रङ्गभृमिमें इनके अद्भत

अस्रकौराल (आदि० १२४।१८-२५)। रङ्गभूमिमें कर्णको इनकी फटकार ( आदि० १३५। १८)। कर्णसे लड़नेके लिये रङ्गभूमिमें इनका उद्यत होना (आदि० १३५। २१)। इनके द्वारा मन्त्रियोंसहित द्रुपदकी पराजय और उन्हें बंदीबनाकर द्रोणाचार्यको सौंपना ( आदि० १३७।६३ )। इनका द्रुपदकी 'अहिच्छत्रा' नगरीको जीतकर उसे द्रोणाचार्यको गुरुदक्षिणाके रूपमें देना (आदि॰ १३७। ७७) । 'ब्रह्मशिर' नामक अस्त्रकी परम्परा तथा उसके उपयोगका नियम बतलाकर द्रोणाचार्यका अर्जुनको विरोधी होनेपर अपने साथ भी लड़नेके लिये वचनबद्ध करना ( आदि० १३८। ९-१५ )। इनके द्वारा यवनराजः सौवीरनरेश विपुल और सुमित्रके वध आदि पराक्रमका धृतराष्ट्रद्वारा चिन्तन ( आदि० १३८ । २०-२३ )। हिडिम्बके साथ युद्ध होते समय भीमसेनकी सहायताके लिये इनका उद्यत होना (आदि० १५३।१८-१९)। द्रौपदीको इन्हें समर्पित करनेके लिये द्रपदका संकल्प तथा लाक्षाग्रहमें इनकी मृत्यु होनेका समाचार सुनकर दुपदका शोक ( आदि० १६६। ५६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ४९३ ) । चित्रस्य गन्धर्वको इनकी फटकार और इनके द्वारा गङ्गा आदि नदियोंकी महिमा ( आदि ० १६९।१६-२४)। युद्धमें इनके द्वारा चित्ररथपर आग्नेयास्त्र-का प्रहार और उसकी मूर्छा ( आदि० १६९।३१-३३)। चित्ररथको इनका जीवन-दान ( आदि० १६९ । ३७ )। चित्ररथके साथ इनकी मित्रता ( आदि० १६९। ३८-५८ )। चित्ररथसे इन्हें 'चाक्षुषी' विद्या एवं दिव्य अश्वींकी प्राृ्प्ति (आदि॰ १६९ । ४३-४६ ) । इनपर चित्रर्त्त्रके आक्रमणका कारण ( आदि० १६९ । ६० ) । चित्ररथपर इनकी विजयका कारण ( आदि० १६९ । ७१ )। किसी श्रोत्रिय ब्राह्मणका पुरोहितरूपमें वरण करनेके लिये इनको चित्ररथकी सलाह ( आदि० १६९। ७४ ) । चित्ररथ-को इनके द्वारा आग्नेयास्त्रका दान ( आदि० १८२। ३ ) । पाञ्चाल-यात्राके समय मार्गमें अर्जुन आदि पाण्डवोंसे व्यासजीकी भेंट (आदि॰ १८४ । २ )। दुपदनगरमें अर्जुन आदि पाण्डवोंका मातासहित एक कुम्भकारके घरमें ठहरना (आदि० १८४ । ६ )।द्रौपदीके स्वयंवरमें इन्हें लक्ष्यवेधके लिये उद्यत देखकर इनके सम्बन्धमें ब्राह्मणोंके ऊहापोह ( आदि० १८७।२-१६ )। खयंवरमें इनका लक्ष्यवेध और द्रौपदीका इनके गलेमें जयमाला डालना ( आदि० १८७। २१-८७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । स्वयंत्ररमें आये हुए राजाओंके साथ ब्राह्मणवेशमें युद्ध करते समय श्रीकृष्णद्वारा बल्रामजीको इनका परिचय देना ( आदि० १८८। २० )। खयंवरमें कर्णसे इनका युद्ध और इनके द्वारा उसकी पराजय

(आदि० १८९। १०-२२)। द्रौपदीके विषयमें इनकी युधिष्ठिरसे बातचीत ( आदि० १९० । ८-१०)। द्रीपदीके साथ इन (पाण्डवों) का विधिपूर्वक विवाह ( आदि० १९७। १३ )। ब्राह्मणके गोधनकी रक्षाके लिये इनका आयुधागारमें प्रवेश और वनवास ( आदि॰ २१२ । १९-३५) । हरिद्वारमें उल्ल्पीद्वारा इनका नाग-लोकमें आकर्षण (आदि० २१३। १३)। इनके द्वारा उद्पीके गर्भसे 'इरावान्' का जन्म ( आदि० २१३। ३६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । इनका मणिपूर जाकर चित्राङ्गदासे विवाह ( आदि० २१४ । १५-२६ ) । इनके द्वारा चित्राङ्गदाके गर्भसे बभुवाहनका जन्म (आदि० २१४। २७)। इनका दक्षिणके तीथोंमें जाना और वर्गा आदि अप्सराओंका ग्राह-योनिसे उद्धार करना ( आदि॰ २१५ एवं २१६ अध्यायों में ) । पुनः मणिपुरमें आकर इनके द्वारा चित्राङ्गदाको आश्वासन और राजसूय-यज्ञमें आनेका आदेश ( आदि० २१६। २३-३१ )। इनका गोकर्णतीर्थकी ओर जाना ( आदि० २१६। ३४ )। प्रभास-क्षेत्रमें इनसे श्रीकृष्णकी भेंट ( आदि० २१७। ३-४ )। रैवतक पर्वतपर इनका रातभर श्रीकृष्णके साथ विश्राम ( आदि० २१७। ८ )। श्रीकृष्णके साथ इनका द्वारका-गमन ( आदि०२१७। १५)। सुभद्राहरणके विषयमें इनके लिये श्रीकृष्णकी सम्मति (आदि० २१८। २१-२३)। सुभद्रासे विवाहके लिये इनको युधिष्ठिरकी सम्मति (आदि० २१८ । २५ )। इनके द्वारा सुभद्राका हरण ( आदि० २१९ । ७ ) । इनसे युद्ध करनेके छिये वृष्णिवंशियोंकी तैयारी (आदि० २१९। १६–१९)। सुभद्रासे इनका विधिपूर्वक विवाह ( आदि० २२०। १३ )। पुष्करतीर्थमें इनके द्वारा वनवासके शेष समयका यापन ( आदि० २२० । १४ ) । सुभद्राको गोपीवेशमें सजाकर उसे द्रौपदीके पास इनका भेजना (आदि० २२०।१९)। श्रीकृष्णके साथ इनका यमुनामें जलविहार (आदि० २२१ । १४-२० )। खाण्डववनको जलानेके लिये इनसे ब्राह्मणरूपधारी अग्निकी प्रार्थना (आदि० २२२ । ५-११)। इनका अग्निदेवसे दिव्य धनुष और रथ आदि माँगना ( आदि० २२३ । १५-२१ ) । अग्निका इनको गाण्डीव धनुषः अक्षय तरकस एवं दिव्य रथ देना ( आदि॰ २२४ । ६-१४ ) । खाण्डव-दाहके समय इन्द्र आदि देवताओंके साथ इनका भयानक युद्ध (आदि० २२६ अ०में ) । इनके द्वारा तक्षक नागकी पत्नीका वध ( आदि० २२६। ६-८ )। अश्वसेन ( नाग ) को इनका शाप ( आदि० २२६। ११ )। इनसे इन्द्र आदि देवताओंकी पराजय तथा इन्द्रका स्वर्गको लौटना ( आदि॰ २२६। १३-२३ ) । मयासुरको इनका अभयदान

( आदि० २२७ । ४४ ) । इन्द्रद्वारा इन्हें समस्त दिव्यास्त्र प्रदान करनेका आश्वासन ( आदि० २३३ । १०-१२ )। अर्जुन और मयासुरकी बातचीत (सभा ॰ १।२-८)। मयासुरद्वारा इनको देवदत्त नामक शङ्खकी भेंट ( सभा० ३।२१) । जरामंधको जीतनेके विषयमें युधिष्ठिरको उत्साह दिलानेके लिये वीरोचित उद्गार (सभा० १६। ७-१७)। श्रीकृष्ण और भीमसेनके साथ अर्जुनकी मगध-यात्रा ( सभा० २० अ०में )। इनका दिग्विजयके लिये प्रस्थान (समा० २५।७)। इनके द्वारा कुलिन्द आदि देशोंपर विजय तथा भगदत्तकी पराजय (सभा० २६ अ०में )। अन्तर्गिरि, उल्कपुर, मोदापुर आदि देशोंपर इनकी विजय (सभा० २७ अ०में )। किम्पुरुप, हाटक तथा उत्तर कुरुपर विजय प्राप्त करके इनका इन्द्रप्रस्य लौटना (सभा०२८ अ०में )। राज-स्यके बाद अर्जुनका द्रपदको कुछ दूर पहुँचाना ( सभा ० ४५ । ४८ ) । कर्ण और उसके अनुगामियोंको तथा समस्त विपक्षियोंको मारनेके लिये अर्जुनकी प्रतिशा (सभा० ७७। ३२-३६ ) । वनयात्राके समय अर्जुनका बाल्र उड़ाते हुए जानेका रहस्य (सभा० ८०। ५-१५)। इनके द्वारा श्रीकृष्णका स्तवन (वन० १२। ११-४३)। इनके द्वारा द्रौपदीको आश्वासन (वन० १२। १३३)। इनका वनमें साथ गये हुए प्रजावर्गको आश्वासन ( वन० २३ । १२-१४ ) । द्वैतवनमें निवास करनेके लिये युधिष्ठिर-को इनकी सलाह (वन० २४। ५-११)। तपके लिये प्रस्थान और इन्द्रकीलपर इनकी इन्द्रसे भेंट, बातचीत तथा इन्हें इन्द्रका वरदान ( वन ० ३७ । ३७-५८ )। इनकी चार मासतक उग्र तपस्या (वन०३८।२२-२७)। इनके द्वारा मूक दानवका वध (३९।७-१६)। किरातरूपधारी भगवान् राङ्करके साथ इनका युद्ध ( वन० ३९। ३२-६४ ) । इनके द्वारा शिवजीकी स्तुति ( वन० ३९ । ७४-८२ ) । इनकी पाशुपतास्त्रके लिये महादेवजीकी प्रार्थना ( वन० ४०।८ )। इन्हें पाशुपतास्त्रकी प्राप्ति ( वन० ४०। २१ ) । इन्हें यमद्वारा दण्डास्त्रकी प्राप्ति ( वन० ४१ । २५-२६ ) । वहणद्वारा पाश-अस्त्रकी प्राप्ति (वन० ४१ । ३१-३२ )। कुवेरद्वारा अन्तर्धानास्त्रकी प्राप्ति (वन० ४१ । ४१ )। इन्द्रका इन्हें स्वर्गमें चलनेका आदेश (वन० ४१। ४३-४४)। अर्जुनके चिन्तन करनेपर मातलिद्वारा इन्द्रके रथका आनयन और उसपर बैठकर इनका स्वर्गलोकके लिये प्रस्थान ( वन० ४२ । १०--- ३१ ) । स्वर्गलोकमें पहुँचनेपर इनका महान् खागत तथा इन्द्रसभामें पहुँचकर इनका इन्द्रदेवसे मिलना (वन०४३।८—१५)। इन्द्रभवनमें इन्हें अस्त्र और संगीतकी शिक्षा (वन० ४४।

३-- ११ ) । अर्जुनके सत्कारके लिये इन्द्रका चित्रसेनद्वारा उर्वशीको संदेश एवं आदेश (वन० ४५ अ०में )। उर्वशीका कामपीड़ित होकर अर्जुनके पास जाना और अपने आनेका कारण बताना (वन० ४६। २२—३५)। अर्जुनका उर्वशीका प्रस्ताव सुनकर दोनों हाथोंसे आँख बंद कर लेना और इसकी ओर देखनेका कारण बताते हुए उसे 'पूरुवंशकी जननी' कहना, साथ ही उसे अपने लिये कुन्ती, माद्री और शचीका स्थान देना (वन० ४६ । ३६--४७ ) । उनके अस्वीकार करनेपर उर्वशीका इन्हें शाप देकर छौट आना (वन० ४६ अ०में)। अर्जुनको इन्द्रका आश्वासन ( वन० ४६ । ५५-५९ ) । इनकी युधिष्ठिरकी रक्षाके लिये महर्षि लोमशसे प्रार्थना (वन० ४७ । ३२-३३ ) । इन्द्रलोकसे लौटकर इनका गन्धमादन पर्वतपर भाइयोंसे मिलना (वन० १६५। ४ ) । इनके द्वारा अपनी तपस्या-यात्रा और पाशुपतास्त्रकी प्राप्तिका वर्णन (वन० १६७ अ०में )। इनका इन्द्र-लोकमें प्राप्त हुई अस्त्रशिक्षा आदिका वृत्तान्त बताना ( वन॰ १६८ अ०में ) | निवातकवचोंके साथ अपने युद्धका वर्णन ( वन० १६९ अ०से १७२ अ० तक )। अपने द्वारा हिरण्यपुरवासी पौलोमों और कालकेयोंके वधका वृत्तान्त बताना ( वन० अ०में ) । इनका भाइयोंको दिव्यास्त्रोंका दिखानेके लिये उद्यत होना (वन० १७५ । ७)। गन्धवोंके हाथसे कौरवोंको छुड़ानेके लिये अर्जुनकी प्रतिज्ञा ( वन० २४३ । २१ ) । अर्जुनका गन्धवेंसि दुर्योधनको छोड़नेके लिये कहना और न छोड़नेपर उनके ऊपर चित्रसेन गन्धर्वकी पराजय ( वन० २४५। १---२६ )। जयद्रथके अनुगामी पाँच सौ पर्वतीय महारथियोंका संहार ( वन० २७१ । ८ ) । सौवीरदेशके बारह राजकुमारींका वध ( वन० २७१। २७)। शिबिः इक्ष्वाकुः त्रिगर्त और सिन्धुदेशके क्षत्रियोंका विनाश ( वन० २७१। २८ ) । द्वैतवनमें पानी लानेके लिये जाना और सरोवरपर मूर्च्छित होना (वन० ३१२।२२-३२)। अर्जुनका युधिष्ठिरको अज्ञातवासके लिये कुछ उपयोगी राज्योंके नाम बताना (विराट० १ । १२-१३) । विराटनगरमें 'बृहन्नला' नामसे रहनेकी बात बताना ( विराट० २।२५-२७ ) । नपुंसक वेषमें राजा विराटके पास जाना और उनसे अपने यहाँ रखनेके लिये प्रार्थना करना ( विराट॰ ११। २-९ )। बृहन्नलारूपमें इनका द्रौपदीसे अपना मनोगत दुःख प्रकट करना (विराट० २४ । २३---२५)। अपने आप ( बृहन्नला ) को सार्थि बनानेके लिये द्रौपदी-द्वारा इनका उत्तरको कहलाना (विराट० ३६। १०-१३)।

उत्तरका सारथि वनकर युद्धके लिये प्रस्थान ( विराट० ३७।२७) । भयभीत होकर भागते हुए उत्तरको दौडकर पकडना ( विराट० ३८ । ४० ) । उत्तरको समझा-बझाकर अपना सार्थि बनाकर रथपर चढ़ाना ( विराट० ३८ । ४६—५१ )। शमीवृक्षसे अस्त्र उतारने-के लिये उत्तरको आदेश देना (विराट० ४०।३)। उत्तरको पाण्डवीके दिव्यायुधीका परिचय देना ( विराट॰ ४३ अ०में )। उत्तरकुमारसे अपने भाइयोंका परिचय देना तथा अपने दस नामोंकी पृथक्-पृथक् व्याख्या करना ( विराट० ४४ । १३---२२ ) । उत्तरसे अपनी नपुंसकताका कारण वताना ( विराट० ४५ । १३ के बाद दाक्षिणात्य पाठ १५ तक )। अपने अस्त्रोंका सारण करना और आनेपर उनसे वार्तालाप (विराट० ४५ । २७-२८)। इनका शङ्ख बजाना और डरे हुए उत्तरको धीरज देना (विराट० ४६। ८---२३)। बाणोंद्वारा आचार्य द्रोण-को प्रणाम करना और युद्धकी आज्ञा माँगना ( विराट० ५३ । ७ ) । कौरवसेनापर आक्रमण करके विराटकी गौओंको छौटा हेना ( विराट० ५३ । २४-२५)। कर्णपर आक्रमण (विराट० ५४। ४-५ )। इनके द्वारा विकर्णकी पराजय ( विराट० ५४। ९-१० )। राजा शत्रंतपका वध ( विराट० ५४। ११-१३)। कर्णके भाई संग्रामजित्का वध ( विराट० ५४ । १८ ) । कर्णकी पराजय ( विराट० ५४। १९-३६ )। कौरवसेनाका संहार करके उसे खदेड देना (विराट० ५५। १-३८)। उत्तरको कौरववीरोंका परिचय देकर क्रपाचार्यके पास जाना ( विराट० ५५ । ४१—६० ) । कृपाचार्यको रथ-हीन और घायल करना (विराट० ५७। ३६-३८)। द्रोणाचार्यके साथ युद्ध और उन्हें घायल करना ( विराट० ५८ अ०में )। अश्वत्यामाके साथ युद्ध और उनके बाणोंको समाप्त कर देना ( विराट० ५९ । १---१५ )। कर्णके साथ पुनः युद्ध और उसे घायल करके खदेडूना (विराट० ६० अ०में )। उत्तरके हतोत्साह होनेपर उसे आश्वासन देकर भीष्मके पास जाना और उनका ध्वज काट गिराना (विराट० ६१ । १३--३५) । दुःशासन-को घायल करना (विराट० ६१।४० )। विकर्णको रथसे नीचे गिराना ( विराट० ६१ । ४२ )। दुःसह और विविंशतिको घायल करना (विराट० ६१। ४५) । रणभूमिमें रक्तकी नदी प्रकट कर देना ( विराट० ६२। १७-२१ )। समस्त कौरव महार्थियोंको पराजित करना (विराट० ६३। १-१४)। भीष्मके साथ अद्भुत युद्ध और उन्हें घायल करके युद्धसे विमुख करना (विराट० ६४ अ० में )। पुनः उनके द्वारा विकर्णकी पराजय ( विराट० ६५। १० )। दुर्योधनकी

पराजय (विराट० ६५ । १३ ) । सम्मोहनास्त्रके द्वारा इनका सभी कौरव महार्थियोंको मोहित कर देना (विराट० ६६। ८-११)। युद्ध यंद होनेपर इनके द्वारा भीष्म आदि श्रेष्ठ पुरुषोंका अभिवादन एवं सम्मान ( विराट० ६६ । २५-२६ )। दुर्योधनके मुकुटका खण्डन (विराट० ६६।२७)। उत्तरप्ते अपना रहस्य न खोलनेके लिये कहना (विराट० ६७। ९-१०)। उत्तराको कौरव महारथियोंके वस्त्र देना ( विराट० ६९ । १६) । विराटको युधिष्ठिरका परिचय देना (विराट० ७०। ९-२८ ) । अन्य चारों पाण्डवीं और द्रौपदीका परिचय देना ( विराट० ७१ । ३-१० ) । उत्तरद्वारा अर्जुनके पराक्रमका वर्णन ( विराट० ७१ । १९-२१ )। उत्तराको पुत्रवधूके रूपमें स्वीकार करना (विराट॰ ७२।७)। युद्धं न करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णको ही सहायकरूपमें स्वीकार करना ( उद्योग० ७। २१ )। इस्तिनापुरको छौटते हुए संजयसे कौरवोंको संदेश देना (उद्योग ० ३२ अध्यायके आदिमें दाक्षिणात्य पाठ)। संजय-द्वारा इनकी वीरताका वर्णन ( उद्योग० ५०। २६-२८ )। कौरवोंसे संधिके विषयमें श्रीऋष्णके समक्ष अपने विचार प्रकट करना ( उद्योग० ७८ अ० में )। आधा राज्य लेकर ही संधि स्वीकार करनेके लिये श्रीकृष्णसे कहना ( उद्योग० ८३ । ५१-५३ ) । इनके द्वारा धृष्टद्युम्नको प्रधान सेनापति बनानेका प्रस्ताव (उद्योग० १५१। १९-२५)। युद्धके लिये कही गयी श्रीकृष्णकी बातोंका समर्थन ( उद्योग० १५४ । २५-२६ )। अपने पराक्रुमका वर्णन करके रुक्मीकी सहायताको अस्वीकार करना ( उद्योग० १५८। २७–३५ )। उल्कसे दुर्योधनके संदेशका उत्तर ( उद्योग० १६२। ३७-४४ )। उल्कसे दुर्योधनके संदेशका उत्तर ( उद्योग० १६३ । ३-२३ )। युधिष्ठिरके पूछनेपर त्रिलोकीको पलक मारते नष्ट करनेकी अपनी शक्ति बताना ( उद्योग० १९४। १०-११ )। यधिष्ठिरकी आज्ञासे इनके द्वारा अपनी सेनाका वज्रव्यूह-निर्माण ( सीष्म० १९। ७ )। (श्रीकृष्णकी कृपासे विजय होती हैं ऐसा कहकर युधिष्ठिरको आश्वासन ( भीष्म० २०। ७-१७ )। इनके द्वारा दुर्गादेवीका स्तवन और वरप्राप्ति (भीष्म०२३।४-१९)। इनका श्रीकृष्णसे दोनों सेनाओंके बीचमें रथ खड़ा करनेके लिये कहना ( भीष्म० २५। २१ )। खजनोंको देखकर मोहग्रस्त हो युद्धसे खेद, धर्म-नाशका भय और दोष प्रकट करते हुए धनुष त्यागकर बैठ जाना ( भीष्म० २५ । २६-४७ ) । किंकर्तव्यविमूद होकर श्रीक्रणासे अपने कर्तव्यके विषयमें शिक्षा देनेके लिये प्रार्थना करते हुए युद्ध न करनेका निश्चय करके बैठ

जाना (भीष्म॰ २६। ४-९)। अर्जुनका भगवान्से गीताके उपदेश सुनना (भीष्म० २६। ११ से ४२ अ॰ तक ) । अर्जुनका भगवान्से स्थितप्रज्ञ पुरुषके लक्षण पूछना ( भीष्म० २६। ५४ )। ज्ञान और कर्मकी श्रेष्ठताके विषयमें अर्जुनकी शङ्का ( भीष्म० २७। १-२ )। बलात्कारसे पाप करानेमें हेतु क्या है, इस विषयमें इनका प्रदन ( भीष्म० २७। ३६ )। भगवान् श्रीकृष्णका जन्म आधुनिक मानकर अर्जुनका संदेह करना ( भीष्म० २८ । ४ ) । संन्यास और निष्काम कर्मयोगकी श्रेष्ठताके विषयमें प्रस्त ( भीष्म ० २९। १ ) । योगभ्रष्ट पुरुषकी गतिके सम्बन्धमें अर्जुनका प्रश्न और संशय-निवारणके लिये भगवान्से प्रार्थना (भीष्म०३०।३७-३९)। ब्रह्म, अध्यात्म और कर्मादिके विषयमें इनके सात प्रश्न ( भीष्म ॰ ३२ । १-२ ) । अर्जुनद्वारा भगवान्की स्तुति और उनके प्रभावका वर्णन करते हुए उनकी विभृतियोंको जाननेकी इच्छा प्रकट करना तथा भगवचिन्तनके विषयमें सात प्रश्न करके योगशक्ति और विभूतियोंको विस्तारसे कहनेके लिये प्रार्थना करना (भीष्म० ३४। १२-१८ ) । अपने मोहकी निवृत्ति मानते हुए अर्जुन-द्वारा भगवद्वचनोंकी प्रशंसा एवं विश्वरूप देखनेकी इच्छा प्रकट करके उस रूपका दर्शन करानेके लिये भगवान्से प्रार्थना (भीष्म०३५। १-४)। अर्जुनका भगवान्के विश्वरूपका दर्शन और स्तुति करना ( भीष्म० ३५। १५-३१ )। भयभीत अर्जुनद्वारा भगवान्की स्तुति और चतुर्भुजरूपका दर्शन करानेके लिये प्रार्थना ( ३५ । ३५-४६ ) । साकार-निराकारके उपासकोंमें कौन श्रेष्ठ है, यह जाननेके लिये अर्जुनका प्रश्न (भीष्म० ३६। १)। गुणातीत पुरुषके विषयमें अर्जुनके तीन प्रश्न ( भीष्म० ३८ । २१ ) । शास्त्रविधिको त्यागकर श्रद्धासे पूजन करने-वाले पुरुषोंकी निष्ठाके विषयमें इनका प्रश्न ( भीष्म० ४९। १)। संन्यास और त्यागका तत्त्व जाननेके लिये अर्जुनका प्रश्न (भीष्म० ४२।१)। अर्जुन और श्रीकृष्णके प्रभावका कथन (भोष्म० ४२। ७८)। कवच उतारकर पैदल ही कौरव-सेनाकी ओर जाते हुए युधिष्ठिरसे उधर जानेका कारण पूछना (भीष्म ० ४३। १६)। प्रथम दिनके युद्धमें इनका भीष्मके साथ द्वन्द्वयुद्ध (भीष्म० ४५।८-११)। भीष्मके साथ घोर युद्ध (भीष्म० ५२ अ०में)। दूसरे दिनके युद्धमें अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए कौरवसेनाको खदेड़ देना (भीष्म० ५५। १७-३५)। भीष्मको मारनेके लिये उद्यत हुए श्रीकृष्णको रोककर उनसे कर्तव्य-पालनके लिये प्रतिशा करना (भीष्म० ५९। १०१-१०३)। इनके द्वारा कौरवसेनाकी पराजय और तीसरे दिनके युद्धकी समाप्ति (भीष्म० ५९।१११-१३२)। भीष्मके साथ द्वैरथ युद्ध (भीष्म ०६ ०।२५-२९)।भीष्मके साथ

घमासान युद्ध ( भीष्म० ७१ अ०में )। अश्वत्थामाके साथ युद्ध (भीष्म० ७३। ३-१६)। इनके द्वारा त्रिगर्तरा न सुरार्मा-की पराजय और कौरवसेनामें भगदड़ (भीष्म०८२। १)। इनका अद्भुत पराक्रम (भीष्म० ८५। १-८)। इनके द्वारा रथसेनाका संहार(भीष्म० ८९ । ३५-३८) । इरावान्के वधसे इनके दुःखपूर्ण उद्गार (भीष्म० ९६। २-१२)।दुर्योधनके प्रति भीष्मद्वारा इनके पराक्रमका वर्णन (भीष्म० ९८। ४-१५)। द्रोणाचार्यऔर सुशर्माके साथ युद्ध (भीष्म० १०२ । ६-२३)। इनके द्वारा त्रिगतोंकी पराजय (भीष्म० १०४। ४-८) । श्रीकृष्णके चेतावनी देनेपर भीष्मके साथ युद्ध (भीष्म० १०६। ४२-५४)। भीष्मको मारनेके लिये उद्यत श्रीकृष्णसे कर्तव्यपालनके लिये प्रतिज्ञा करना (भीष्म० १०६। ७०-७५)। भीष्मवधके लिये उद्यत न होना (भीष्म० १०७। ९१-९५ के बादतक ) । श्रीकृष्णके समझानेपर भीष्म-वधके लिये उद्यतहोना (भीष्म० १०७। १०३-१०६)। भीष्म-वधके लिये शिखण्डीको प्रोत्साहन देना (भीष्म० १०८। ५२-६०)। इनके भयसे पीड़ित होकर कौरवसेनाका पलायन (भीष्म० १०९। १३-१४)। दुःशासनके साथ इनका द्वन्द्वयुद्ध (भीष्म० ११०। २८-४६; १११। ५७-५८)। इनका अद्भृत पुरुषार्थ ( भीष्म० ११४ अ०में )। भगदत्तके साथ अर्जुनका द्वन्द्वयुद्ध (भीष्म० ११६ । ५६-६०)। भीष्मके साथ द्वन्द्वयुद्ध (भीष्म० ११६।६२-७८)। भीष्मके साथ घोर युद्ध और उन्हें मूर्छित करना (भीष्म० ११७। ३५-६४ ) | दुःशासनके साथ युद्ध (भीष्म० ११७। १२-१९)। शिखण्डीको आगे करके भीष्मपर आक्रमण ( भीष्म ० ११८। ३७-५४)। भीष्मको रथसे गिराना (भीष्म० ११९।८७)। बाणशय्यापर सोये हुए भीष्मको तीन बाण मारकर तिकया देना (भीष्म० १२० । ४५) । दिन्यास्त्रद्वारा भीष्मके मुखमें शीतल जलकी धारा गिराना (भीष्म० १२१ । २४-२५ )। धृतराष्ट्रद्वारा इनकी वीरताका वर्णन ( द्रोण० १०। १५-२८)। नरस्वरूपमें इनकी महिमाका वर्णन (द्रोण० ११। ४१-४२ ) । द्रोणाचार्यद्वारा पकड़े जानेके भयसे भीत युधिष्ठिर-को आश्वासन (द्रोण० १३। ७-१४)। द्रोणाचार्यके साथ युद्ध और उनकी सेनाको पराजित करना (द्रोण० १६। ४३-५१ ) । युधिष्ठिरकी रक्षाका भार सत्यजित्को सौंपना (द्रोण० १७ । ४४) । संशतकोंके साथ युद्ध और सुधन्वाका वध (द्रोण० १८। २२ तथा १९ अ०में )। इनके द्वारा संशासकोंका वध ( द्रोण० २७ । १८-२६ ) । सुशर्माके भाईका वध और सुशर्माकी पराजय (द्रोण० २८। ८-१०)। भगदत्तके साथ युद्ध (द्रोण० २८। १४-३० से २९ अ० तक )। श्रीकृष्णसे वैष्णवास्त्रका रहस्य पूछना (द्रोण ० २९ । २१-२४ ) । इनके द्वारा भगदत्तके हाथी सुप्रतीक-का वध (द्रोण ०२९। ४३)। अर्डनके द्वारा भगदत्तका वध

(द्रोण० २९ । ४७-५०) । वृपक और अचलका वध (द्रोण० ३०।११) । इनका शकुनिकी मायाका नाश करते हुए उसे परास्त करना (द्रोण० ३०। १५-२८)। कर्णके साथ युद्ध (द्रोण० ३२। ५२-६२)। इनके द्वारा कर्णके तीन भाइयोंका वध (द्रोण० ३२। ६०-६१)। अभिमन्युकी मृत्युपर विलाप (द्रोण० ७२। १९-६५)। भाइयोंपर कोध प्रकट करना (द्रोण० ७२। ७६-८३) । युधिष्ठिरके मुखसे अभिमन्युवधका वृत्तान्त सुनकर मूर्छित होना (द्रोण० ७३। १६-१७)। जय-द्रथवधकी प्रतिज्ञा करना (द्रोण० ७३।२०-४९)। श्रीकृष्णसे जयद्रथवधके विषयमें वीरोचित वचन कहना ( द्रोण० ७६ अ० में)। श्रीकृष्णसे पुत्रवध् उत्तरासहित सुभद्राको समझाने-के लिये कहना (द्रोण० ७७। ९-१०)। इनके द्वारा शङ्करजी-का निर्शाय-पूजन (द्रोण० ७९। १-४)। ( अर्जुनका स्वप्न-) स्वप्नमें श्रीकृष्णका आना और उनकी सम्मतिसे उनके साथ शिवजीके पास जाकर प्रणाम करना (द्रोण० ८०। २-४९)। इनके द्वारा भगवान् शिवकी स्तुति ( द्रोण० ८०। ५५-६४)। भगवान् शिवसे दिव्यास्त्रकी याचना ( द्रोण०८१।३) पाशुपतास्त्रकी प्राप्ति और श्रीकृष्णसहित शिविरको लौटना (स्वप्नकी समाप्ति) (द्रोण० ८१।२१-२४)। पाण्डवसभामें अपना खप्न सुनाना(द्रोण०८४।६)। श्रीकृष्ण और सात्यिक-के साथ रणयात्रा (द्रोण०८४। २१)। सात्यिकको युधि-ष्ठिरकी रक्षाका भार सौंपना ( द्रोण०८४। २७-३४)। युद्धके आरम्भमें इनके द्वारा राङ्खनाद ( द्रोण० ८८ । २०)। दुर्मर्घणकी गजसेनाका संहार ( द्रोण० ८९ अ० में )। इनका दुःशासनके साथ युद्ध और उसका पलायन ( द्रोण० ९० अ०में )। इनके द्वारा द्रोणाचार्यका सम्मान (द्रोण० ९१ । ३-६) । द्रोणाचार्यके साथ युद्ध और उन्हें छोड़कर आगे बढ़ना (द्रोण० ९१।११-३२; ९२ ।६-१४)। कृतवर्माके साथ युद्ध (द्रोण० ९२। १६-२६)। श्रुतायुध-के साथ युद्ध ( द्रोण० ९२ । ३५-४३ ) । काम्बीजराज सुदक्षिणके साथ युद्ध और उसका वध (द्रोण० ९२। ६१-श्रुतायु और अच्युतायुके साथ इनका युद्ध और उन दोनोंका वध (द्रोण०९३।७-२४)। इनके द्वारा नियुतायु और दीर्घायुका वध (द्रोण०९३। २९) । म्लेच्छ-सेनाका संहार ( द्रोण० ९३ । ३१-५९ ) । श्रुतायु और अम्बष्टके साथ युद्ध और अम्बष्टका वध (द्रोण० ९३। ६०-६९ ) । विन्द-अनुविन्दका वध (द्रोण० ९९ । २५-२९) । संग्रामक्षेत्रमें इनका सरोवर प्रकट करना(द्गोण०९९।५९)। रणक्षेत्रमें बाणमय गृहका निर्माण (द्रोण० ९९ । ६२ )। श्रीकृष्णके प्रोत्साहन देनेपर दुर्योधनको मारनेके लिये उद्यत होना (द्रोण० १०२। १९-२१ के बाद दाक्षिणात्य पाठ) दुर्योधनके साथ युद्ध और उसे परास्त करना (द्रोण॰ १०३। २१-३२ ) । इनका कौरव महारथियोंके साथ घोर युद्ध

( द्रोण०१०४ अ०में )। इनके ध्वजका वर्णन ( द्रोण०१०५। ८-९) । इनका नौ महारथियोंके साथ युद्ध (द्रोण० १०५। ३३-३८)। कर्ण और अश्वत्थामाको खदेडुना(द्रोण०१३९। ११२-१२१)। सात्यिकको देखकर अर्जुनकी चिन्ता (द्रोण० १४१। २६-३७)। श्रीकृष्णकी प्रेरणासे भूरिश्रवाकी दाहिनी भुजा काटना (द्रोण० १४२। ७२)। भूरिश्रवाको उत्तर देना (द्रोण० १४३ । १६-३२)। इनका सात कौरव महारथियोंके साथ युद्ध (द्रोण० १४५ अ०में)। इनके द्वारा कर्णकी पराजय(द्रोण० १४५ । ८३)। कौरवसेनाका भीषण संहार ( द्रोण १४६ अ० में )। इनके द्वारा जयद्रथ-का सिर काटकर उसे बाणद्वारा उसके पिता बृद्धक्षत्रकी गोदमें डालना (द्रोण० १४६। १२२-१२७)। कृपाचार्य और अश्वत्थामाको युद्धमें पराजित करना(द्रोण०१४७।९-१1 )। कुपाचार्यके मूर्च्छित होनेपर विलाप करना (द्रोण० १४७।१३-२७)। भीमसेनको कटुवचन सुनानेके कारण कर्णको फटकारना (द्रोण० १४८ । ८-२२)। कर्णपुत्र वृषसेनके वधकी प्रतिज्ञा करना (द्रोण०१४८। १९-२०) । कर्णके साथ युद्ध करके उसे पराजित करना(द्रोण० १५९।६२-६४ )। द्रोणाचार्यके साथ युद्ध और कौरवसेनाको खदेड़ना (द्रोण० १६१ अ०में)। इनके द्वारा राक्षसराज अलम्बुषकी पराजय(द्रोण०१६७।४७)। शकुनि और उल्किकी पराजय (द्रोण० १७१। ३८-४०)। कर्णके पराक्रमसे भयभीत हुए युधिष्ठिरसे प्रेरित हो इनका श्रीकृष्णसे अपना कर्तव्य पूछना (द्रोण० १७३। २९-३४)। घटोत्कचको कर्णके साथ युद्ध करनेके लिये आदेश देना(द्रोण० १७३। ६०-६२)। घटोत्कचवधसे प्रसन्न हुए श्रीकृष्णसे उनकी प्रसन्नताका कारण पूछना (द्रोण० १८०। ६-१०)। जरासंध आदिके वधके विषयमें श्रीकृष्णसे प्रश्न करना (द्रोण० १८१। १)। उभयपक्षके सैनिकोंको सो जानेके लिये आदेश देना (द्रोण० १८४। २६-२८)। द्रोणाचार्यके साथ घोर युद्ध करना(द्रोण० १८८। २४-५३)। श्रीकृष्णसे सात्यिककी प्रशंसा करना (द्रोण०१९१। ४८-५३)। अश्वत्थामाके कोध और गुरुहत्याके भीषण परिणामका वर्णन करना (द्रोण० १९६ । २६-५३)। नारायणास्त्रः गौ और ब्राह्मणके सामने गाण्डीव रख देनेकी बात कहना ( द्रोण० १९९ । ५३ )। व्यासजीसे अपने आगे-आगे चलनेवाले त्रिशूलधारी पुरुषके विषयमें प्रश्न करना (द्रोण० २०२ । ४-८) । युधिष्ठिरके आदेशसे अर्धचन्द्रव्यूह बनाकर कर्णके साथ युद्ध करनेके लिये प्रस्थान (कर्ण० ११।२८)। अश्वत्थामाके साथ घोर युद्ध और उसे परास्त करना (कर्ण० १६ अ०से १७ वें अ० तक )। इनके द्वारा हाथौसहित दण्डधारका वध ( कर्ण० १८। १३)। इनके द्वारा हाथीसहित दण्डका वध (कर्ण० १८। १९)। संशासकोंका भीषण संहार (कर्ण० १९। २-२६)।

सुरामीके छः भाइयों (सत्यसेन, चन्द्रदेव, मित्रदेव, श्रुतंजय, सौश्रुति और मित्रवर्मा) का वध(कर्ण० २७। १२-२५)। कौरवसेनाकासंहार ( कर्ण० ३०। १५-३६)। युधिष्ठिरके आदेशसे कर्णपर आक्रमण ( कर्ण० ४६।३७ )। इनके द्वारा संशासकोंका संहार (कर्ण० ४७ अ०में )। सुरार्माके साथ युद्ध और दस हजार संशप्तकोंका वध (कर्ण० ५३ अ०में )। संशतकोंका संहार और सुदक्षिणके भाईका वध (कर्ण० ५६।१००-११७)। अश्वत्थामाके साथ युद्ध और उसे परास्त करना (कर्ण० ५६। १२१-१४२)। श्रीकृष्णसे युधिष्ठिरको देखनेके लिये उनके पास चलनेका आग्रह ( कर्ण० ५८ । ३-७ ) । धृष्टद्युम्नको अश्वत्थामा-के चंगुलसे छुड़ाना और अश्वत्थामाको पराजित करना (कर्ण० ५९ । ५४-६१ ) । इनके द्वारा अश्वत्थामाकी पराजय ( कर्ण० ६४ । ३१-३२ ) । श्रीकृष्णके साथ युधिष्ठिरके पास जाकर उनके चरणोंमें प्रणाम करना (कर्ण० ६५ । १७) । अवतक कर्णके न मारे जानेका कारण युधिष्ठिरसे बतलाते हुए उसके वधकी प्रतिज्ञा करना ( कर्ण ०६७ अ०में ) । युधिष्ठिरका वध करने को उद्यत होना (कर्ण० ६९।९-१५)। श्रीकृष्णसे अपनी प्रतिज्ञा-पूर्तिका उपाय पूछना ( कर्णे० ६९ । ६७– ७५ )। 'तू' शब्द कहकर युधिष्ठिरको कटुवचन सुनाना ( कर्ण० ७० । २-२१ ) । युधिष्ठिरका अपमान करनेके कारण आत्महत्याके लिये तलवार खींचना ( कर्ण० ७०।२३)। युधिष्ठिरसे क्षमायाचना(कर्ण०७०। ३८-३९)। युधिष्ठिरसे कर्ण-वधकी प्रतिज्ञा करना (कर्ण० ७०। ४०-४१ )। युधिष्ठिरके चरणोंमें प्रणिपात और कर्ण-वधकी प्रतिज्ञा करना ( कर्ण० ७१ । ३५-३८ ) । कर्ण-वधके लिये मार्गमें जाते समय चिन्तामग्न होना (कर्ण) ७२। १६-१७ )। श्रीकृष्णसे इनके वीरोचित उद्गार (कर्ण० ७४ अ०में ) । इनके द्वारा कौरवसेनाका भीषण संहार ( कर्ण० ७७ । ५-२० ) । श्रीकृष्णसे कर्ण-के पास चलनेके लिये कहना ( कर्ण० ७९ । ७–१२ )। इनके द्वारा कौरवसेनाका विध्वंस (कर्ण० ७९।७१-९० से ८० अ० तकः ८१ । ५-२० ) । कौरवींको ललकारते हुए वृषसेनका वध (कर्ण० ८५।३७)। युद्धके लिये इनका कर्णके सम्मुख उपिश्वत होना ( कर्ण० ८६ । २३ ) । कर्णवधके लिये श्रीकृष्णसे वार्तालाप (कर्ण० ८७ । १०५--११७ ) । कर्णके साथ इनका द्वैरथ युद्ध (कर्ण० ८९ अ०से ९० अ० तक )। इनके द्वारा राजकुमार सभापतिका वध ( कर्ण० ८९ । ६४ )। कर्णके सर्पमुख बाणसे इनके किरीटका गिरना ( कर्ण० ९०। ३३) । इनके द्वारा कर्णका वध (कर्ण० ९१।५०)। रथसेनाका विध्वंस (कर्ण० ९३ । ४२-४६ )।

अश्वत्थामाके साथ युद्ध ( शल्य० ९४ अ०में )। श्रीकृष्णके समक्ष दुर्योधनके दुराग्रहकी निन्दा ( शख्य • २४। १६-५०)। कौरवोंकी रथसेनाका संहार ( शल्य० २५ । १–१४ ) |दुर्योधनको मारनेके विषयमें श्रीकृष्णसे वार्तालाप ( शस्य० २७ । १३–२७ ) । सत्यकर्माः सत्येषु और पैतालीस पुत्रोंसहित सुशर्माका वध ( शल्य० २७ । ३८-४८ ) । श्रीकृष्णसे भीमसेन और दुर्योधनके बलाबलके विषयमें पूछना ( शल्य० ५८। २ )। भीमसेनको अपनी जॉघ ठोंककर संकेत करना (शल्य० ५८। २१)। युद्धके पश्चात् इनके रथका दग्ध होना ( शल्य० ६२। १३ ) । श्रीऋष्णसे अपने रथके दग्ध होनेका कारण पूछना ( शल्य० ६२ । १६-१७) । अश्वत्थामासे भीमसेन-की रक्षाके लिये श्रीकृष्णके साथ जाना ( सौसिक० १३।६)। अश्वत्थामाका अस्त्र-शान्त करनेके लिये ब्रह्मास्त्रका प्रयोग ( शब्य० १४ । ५-६ )। व्यासजीको देखकर अपना अस्त्र लौटा लेना (सांक्षिक० १५। २-४) गान्धारीके शापके भयसे श्रीकृष्णके पीछे छिपना (स्त्री० १५। ३१)। धनकी महत्ता दिखाते हुए राजधर्म-पालनके लिये युधिष्ठिरको समझाना ( शान्ति० ८ अ०में ) युधिष्ठिरको समझाते हुए गृहस्थधर्मके पालनपर जोर देना ( शान्ति० ११ अ०में ) । युधिष्ठिरसे इनके द्वारा राष्ट्रीर्धर्मकी महत्ताका वर्णन करना ( शान्ति० १५ अ०में ) । राजा जनक और उनकी रानीका दृष्टान्त देकर युधिष्ठिरको संन्यास लेनेसे रोकना ( शान्ति० १८ अ०में ) । युधिष्ठिरसे क्षत्रिय-धर्मकी प्रशंसा करना ( शान्ति० २२ अ०में ) । युधिष्ठिरका शोक दूर करनेके लिये श्रीकृष्णसे प्रार्थना करना ( शान्ति० २९ । २-३ )। अर्जुनको युधिष्ठिरका रात्रुओं तथा दुष्टोंके दमनका कार्य सौंपना (शान्ति० ४१। १३)। युधिष्ठिरका इन्हें रहनेके लिये दुःस्रासनका भवन देना ( शान्ति० ४४। ८-९ )। युधिष्ठिरके पूछनेपर त्रिवर्गमें अर्थकी प्रधानता बताना ( शान्ति० १६७। ११–२० )। श्रीकृष्णसे उनके नामींकी व्युत्पत्ति पूछना ( शान्ति० ३४१। ५-७ )। श्रीकृष्णसे पुनः गीताका ज्ञान पूछना (आश्व० १६ । ५–७ )। श्रीकृष्णसे परब्रह्मके स्वरूपके विषयमें प्रश्न करना (आश्व० ३५ । १) । श्रीकृष्णके प्रति इनके प्रश्नंसा-सूचक वचन ( आश्व० ५२। ६-२४ ) । श्रीकृष्णकी द्वारका-यात्राके लिये युधिष्ठिरसे आज्ञा माँगना ( आश्व० ५२ । ४२-४३ )। व्यासजीके समझानेसे पुत्रशोकसे निवृत्त होकर संतोष-लाभ करना ( आश्व० ६२ । १८ ) । धन लानेके विषयमें पाँचों भाइयोंमें बातचीत; और भाइयोंके साथ जाकर इनका हिमालयसे मरुत्तका धन ले आना ( आश्व० ६३ अ०से ६५ अ० तक ) । अर्जुनकी

अश्वरक्षाके लिये नियुक्ति ( आश्व० ७२। १६ )। सेनासहित अर्जुनका अश्वकी रक्षाके लिये उसके पीछे-पीछे पैदल ही जाना (आश्व०७३।७-८)। अर्जुनके द्वारा त्रिगतींकी पराजयः सूर्यवर्माकी हारः केतुवर्माका वधः धृत-वर्माका घायल होना आदि ( आश्व०७४ अ०में )। प्राग्ज्यौ-तिषपुरमें भगदत्तके पुत्र वज्रदत्तकी पराजय तथा उसके हाथीका विनाश ( आश्व० ७६। १७-१९ )। अर्जुनका सैन्धवों के साथ युद्ध और दुःशलाके अनुरोधसे उसकी समाप्ति (आश्व० ७७-७८ अ० )। अर्जुन और बभुवाहनका युद्ध तथा अर्जुनकी मृत्यु (आश्व०७९ अ०में)। उर्द्र्पाके प्रयत्नसे संजीवनी मणिके द्वारा अर्जुनका पुनर्जीवन ( आश्व० ८० भ॰में )। उत्पीते उसके और चित्राङ्गदाके युद्ध खलमें आनेका कारण पूछना (आश्व०८१। १में)। अर्जुनकी पराजय-का रहस्य तथा उद्भी और चित्राङ्गदासे विदा लेकर उनका पुनः अश्वके पीछे जाना ( अश्व० ८१ अ०में)। अर्जुनद्वारा मगधराज मेवसंधिकी पराजय (आश्व०८२ अ०में )। शकुनि-पुत्रकी पराजयः शकुनिकी स्त्रीके अनुरोधसे अर्जुनका युद्ध बंद कर देना (आध०८४ अ०में )। श्रीकृष्णका युधिष्ठिरसे अर्जुनका संदेश कहना ( आश्व० ८६।९-२१ )। अर्जुनके विषयमें श्रीकृष्ण-युधिष्ठिरकी बातचीतः अर्जुनके दूत तथा अर्जुनका हस्तिनापुरमें आना (आश्व०८७। १-२२)। धृतराष्ट्रकं श्राद्ध और दानके लिये धन माँगनेपर अर्जुनकी सहमति तथा भीमसेनके अस्वीकार करनेपर अर्जुनका उन्हें समझाना ( आश्रम० ११-१२ अ० )। यादवोंसहित इनका वनमें जाकर धृतराष्ट्र और माता कुन्ती आदिके दर्शन करना तथा व्यासजीके द्वारा मृत व्यक्तियोंका आवाहन होनेपर उन सबसे मिलनाः हस्तिनापुरको लौटना तथा धृतराष्ट्र आदिके दग्ध होनेके समाचारसे दुखी होना और उनके श्राद्ध आदि करना ( आश्रम० २३-३९ अ०तक )। अर्जुनका दाहकके साथ द्वारका जाना, श्रीकृष्णपत्नियोंसे मिलना और उन्हें धीरज बँधाकर वसुदेवके पास जाना ( मौसरू० ५ अ०में ) । अर्जुनसे मिलकर वसुदेवका विलाप करना और उनके लिये कई गये श्रीकृष्णका संदेश सुनाना ( मौसल० ६ अ॰में ) । 'अब पाण्डवोंके भी परलोकगमनका समय आ गया है। हम यहाँके लोगोंको इन्द्रप्रस्थ ले जायँगे'-ऐसा वसुदेवसे कहकर अर्जुनका दारुक तथा मन्त्रियोंको यात्राकी तैयारीके लिये आदेश देना तथा रातमें श्रीकृष्णभवनमें ठहरना ( मौसल० ७। १-१४ )। वसुदेवका परलोकवास और अर्जुनद्वारा उनका दाइ-संस्कार एवं वृष्णिवंशी कुमारोंद्वारा जलदान (मौसल० ७। १५-५७ )। अर्जुनका यादव-विनाशस्थलमें जाकर छोटे-बड़ेके क्रमसे सबका दाह करनाः फिर श्रीकृष्ण-बलरामके शरीरों-का अनुसंधान कराकर उनका भी दाह-संस्कार करना

(मौसल० ७। २८-३१)। अर्जुनका श्रीकृष्णपत्नियों तथा द्वारकावासियोंको लेकर इन्द्रप्रस्थकी ओर प्रस्थान (मौसळ०७। ३२)।मार्गमें छुटेरोंका आक्रमण और अर्जुन आदिका उनसे स्त्रियोंको रक्षा करनेमें असमर्थ होना। शेष व्यक्तियोंको लेकर जाना । मार्तिकावतमें कृतवर्माके पुत्रको सरस्वतीके तटपर सात्यिकके पुत्रको उन प्रदेशीका राजा बनाना और वज्रको इन्द्रप्रस्थमें अभिषिक्त करना (मौसळ 📭 । ५१-७२) । अर्जुनका व्यासजीसे बीती बातें बताना और व्यासजीका उन्हें आश्वासन देते हुए पाण्डवीं-को महाप्रस्थानके लिये प्रेरित करना ( मौसल० ८ अ०में ) अर्जुनका भाइयोंसिंहत महाप्रस्थान और मार्गमें अग्निदेव और भाइयोंके कहनेसे गाण्डीव धनुषको जल-में डाल देना ( महाप्रा०१। १–४२ ) । मार्गमें अर्जुनका गिरना और युधिष्ठिरका उनके गिरनेका कारण बताना ( महाप्रा० २ । १८–२२ ) । अर्जुनका भगवान् श्रीकृष्णके पार्षदरूपसे दर्शन (स्वर्गा० ४ । ४ )।

महाभारतमें आये हुए अर्जुनके नाम—ऐन्द्रिः भारतः भीमानुज, भीमसेनानुज, बांभत्सु, बृहन्नला, शाखामृग-ध्वज, शक्रज, शक्रनन्दन, शक्रसूनु, शक्रात्मज, शक्रसुत, इवेताश्वर क्वेतहयर क्वेतवाहर क्वेतवाहनर देवेन्द्रतनयर धनंजयः गाण्डीवभृतः गाण्डीवधन्वाः गाण्डीवधारीः गाण्डीवी, गुडाकेशः इन्द्ररूपः इन्द्रसुतः इन्द्रात्मजः इन्द्रावर्ज, जय, जिथ्गु, कपिध्वज, कपिकेतन, कपिप्रवर, कपिवरध्वजः कौन्तेयः कौरवः, कौरवश्रेष्ठः, कौरव्यः, कौरवेय, किरीटभृत्, किरीटमाली, किरीटवान्, किरीटी, कृष्ण, कृष्णसार्थि, कुन्तीपुत्र, महेन्द्रस्नु, महेन्द्रात्मज, नर्, पाकशासनि,पाण्डव,पाण्डवय, पाण्डुनन्दन,पार्थ, पौरव, फा**ल्गुन**, प्रभ**ञ्जनसुतानु**ज, सन्यसाची, सुरसूनु, तापत्य,त्रिदशे-श्वरात्मज्ञः वानरध्वजः वानरकेतनः वानरकेतुः वानरवर्यकेतनः वासवजः वासवनन्दनः वासवात्मजः वासविः विजय आदि । अर्जुनकी पित्वयोंके नाम—द्रौपदीः उद्यीः चित्राङ्गदा और सुभद्रा ।

इनके पुत्रोंके नाम क्रमशः — श्रुतिकोर्तिः इरावान्ः बभ्रुवाहन और अभिमन्यु ।

(२) हैहयराज कार्तवीर्यः यमसभाके एक सदस्य (सभा०८। १९)। (विशेष देखिये कार्तवीर्य) (३) यमसभामें वैठनेवाले एक राजा (सभा०८। १७)। अर्जुनक-एक व्याधः इसका गौतमीः सर्पः मृत्यु और कालके साथ संवाद (अनु०१। २१-६८)।

अर्जुनवनवासपर्व-आदिपर्वका अवान्तर पर्व अध्याय २१२ से २१७ तक ।

अर्जुनाभिगमनपर्व-वनपर्वका अवान्तर पर्वः अध्याय १२ से ३७ तक ।

अर्थ-धर्मद्वारा श्रीदेवीसे उत्पन्न ( शान्ति० ५९ । १३२ )। अर्धकीलतीर्थ-दर्भीमुनिके द्वारा प्रकट किया हुआ एक तीर्थ ( वन० ८३ । १५३ )। अर्बुक-एक देश, जिसे सहदेवने जीता था (सभा० ३१। १४)।

अर्बुद्-(१) गिरिव्रजनिवासी एक नाग (सभा० २९। ९)।(२) आबू पर्वत (वन० ८२। ५५)। अर्यमा-बारह आदित्योंमें एक, माता अदिति और पिता कश्यप हैं (आदि० ६५। १५; शान्ति० २०८। १५)।

अर्वावसु-एक प्राचीन ऋषि, जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे (सभा० ४। १०)। अर्वावसुकी तपस्था-द्वारा परावसुकी ब्रह्महत्याके पापसे मुक्ति। अर्वावसुद्वारा सूर्यसम्बन्धी रहस्यमय वेदमन्त्रका अनुष्ठान तथा इससे संतुष्ट हुए सूर्यदेवताका अर्वावसुको मनोवाञ्छित वरदान (वन० १३८ अ० में)। हस्तिनापुर जाते समय मार्गमें इनका श्रीकृष्णसे मेंट करना (उद्योग० ८३। ६४ के बाद दाक्षि० पाठ)। उपरिचरके यज्ञमें इनका सदस्यता-प्रहण (ज्ञान्ति० ३३६। ७)। ब्रह्मतेजसे सम्पन्न, लोकस्रष्टा तथा रुद्र आदिके समान प्रभावशाली ऋषियोंमें इनकी गणना (अनु० १५०। ३०-३२)।

अलकनन्दा—देवलोककी गङ्गा। गङ्गाजी जब देवलोकमें विचरण करती हैं, तब इनका नाम अलकनन्दा होता है और जब पितृलोकमें बहती हैं, तब ये वैतरणी कहलाती हैं तथा इस लोकमें आकर इनका नाम गङ्गा होता है (आदि॰ १६९। २२)। गढ़वाल जिलेकी अलकनन्दा नामवाली नदी—जो विष्णुगङ्गा (धवलगङ्गा या धौली) और सरस्वती नामक छोटी नदियोंकी संयुक्त धारासे बनी है। यह गङ्गाकी सहायक नदी है (हिंदी महाभारत परिशिष्ट पृष्ठ ६)।

अलका-कुबेरकी नगरी और पुष्करिणी (आदि०८५। ९; सभा०१०।८)।

अलम्बतीर्थ-एक दिव्य तीर्थः जहाँ गरुइजी कच्छप और हाथीको लेकर गये ( आदि० ३९ । ३९ ) ।

अलम्बुप-(१) कौरवपक्षका योद्धाएक महारथी राक्षसराज, जो राक्षस ऋष्यश्कुका पुत्र था ( उद्योग० १६७ । ३३; द्रोण० १०६ । १६ ) । प्रथम दिनके युद्धमें घटोत्कचके साथ द्वन्द्वयुद्ध (भीष्म० ४५ । ४२-४५)। सात्यिकद्वारा इसकी पराजय (भीष्म० ८२ । ४४-४५)। इरावानके साथ युद्ध और इसके द्वारा उनका वध (भीष्म० ९० । ५६-७६)। अभिमन्युके साथ युद्ध और द्रौपदीपुत्रोंकी पराजय (भीष्म० १०० । ३१-५४)। अभिमन्युद्वारा इसका पराजित होना (भीष्म० १०१ । २८-२९)। सात्यिकके साथ द्वन्द्वयुद्ध (भोष्म० १११ । १८-६) । घटोत्कचके साथ युद्ध (द्रोण० १४ । ४६-

४७; २५ । ६१-६२ ) । कुन्तिभोजके साथ युद्ध (द्रोण० ९६ । १८-२० ) । भीमसेनके साथ युद्ध (द्रोण० १०६ । १६-१७ ) । भीमसेनके साथ मायामय युद्ध और उनसे परास्त होकर भागना (द्रोण० १०८ । १३-४२ ) । इसका दूसरा नाम 'शालकटंकट' था । यह घटोत्कचद्वारा मारा गया (द्रोण० १०९ । २२-३१ ) । (२) कौरवपक्षका एक श्रेष्ठ राजा, जो सात्यिकद्वारा मारा गया (द्रोण० १४० । १८ ) । (३) एक राक्षसराज, जो अर्जुनसे पराजित हो युद्धका मैदान छोड़कर भाग गया (द्रोण० १६७ । ३७-४७ ) । (४) एक राक्षसर, जटासुरका पुत्र; इसका दुर्योधनसे युद्धके लिये आज्ञा माँगना (द्रोण० १७४ । ६-८) । घटोत्कचके हाथसे युद्धमें मारा जाना (द्रोण० १७४ । ३०-३८)।

अलम्बुषा-एक अप्सरा जो महर्षि कश्यप और प्राधाकी पुत्री थी (आदि० ६५।४९)। इसने अर्जुनके जन्मोत्सवपर अन्य अप्सराओं के साथ आकर नृत्य किया (आदि० १२२।६१)। इसने महर्षि दर्धाचको मोहित किया (शल्य० ५१। ७-८)।

अलर्क-(१) काशी और करूपके अधिपति। ये बड़े सत्यप्रतिज्ञ थे (वन०२५।१३)।ये यमराजकी सभाके एक सदस्य हैं (सभा०८।१८)। इन्होंने राज्य और धनको त्यागकर धर्मका आश्रय लियाः मांस-भक्षणका निषेध किया (अनु०११५।६४)। अपनी इन्द्रियोंपर विजय पानेका प्रयत्न और इन्द्रियोंद्वारा उत्तर (आश्र० ३०।५-२५)। ध्यानयोगद्वारा इन्हें परमसिद्धिकी प्राप्ति (आश्र०३०।२८-२९)। (२) एक भयंकर कीटः जिसने कर्णकी जाँघमें काटा था (शान्ति० ३।१३)।

अलाताक्षी-स्कन्दकी अनुचरी मानृका (श्राल्य० ४६।८)।
अलायुध-एक राक्षस, जो वकासुरका भाई और कौरव-पक्षका योद्धा थ। (द्रोण० ९५। ४६; १७६। ६)। इसका घटोत्कचके साथ युद्ध (द्रोण० ९६। २७-२८)। भीमसेनके साथ युद्ध करनेके लिये इसका दुर्योधनसे आज्ञा माँगना (द्रोण० १७६। ६-१०)। भीमसेनके साथ घोर युद्ध (द्रोण० १७७ अ०में)। घटोत्कचद्वारा वध (द्रोण० १७८। ३१)।

अस्त्रोस्तुप-धृतराष्ट्रका एक पुत्र (आदि० ६७।१०३)। भीमसेनद्वारा इसका वध (कर्ण०८४।६)।

अवगाह-एक वृष्णिवंशी योद्धा ( द्रोण० ११। २७ )।

अवन्ती-( अवन्ति ) भारतका एक जनपद— मालवयदेश तथा उसकी राजधानी उज्जयिनी। (यह स्थान शिप्रा नदीके तटपर है और सात मोक्षदायिनी पुरियोंमेंसे एक है) (संभा० ३८।२९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८०२; भीष्म॰ ९।४३ )।

अवभृथ-यज्ञान्त-स्नान (सभा० ४५। ४०)।

अवसान-एक प्राचीन तीर्थः जहाँ जानेसे सहस्र गोदानका फल प्राप्त होता है (वन० ८२। १२८)।

अवाकीर्ण-सरस्वतीतटवर्ती एक तीर्थ (शब्य॰ ४१। १-३०)।

अवाचीन-पूरवंशीय राजा जयत्सेनके द्वारा विदर्भकुमारी सुश्रवाके गर्भसे उत्पन्न एक राजाः इनके द्वारा विदर्भराज-कुमारी मर्यादाके गर्भसे 'अरिह' की उत्पत्ति हुई (आदि॰ ९५। १७-१८)।

अविकम्पन-एक प्राचीन नरेश, जिन्हें च्येष्ठ मुनिसे सात्वत धर्मकी प्राप्ति हुई ( शान्ति० ३४८ । ४७ )।

अविश्चित्-(१) एक सम्राट्ः महाराज मरुत्तके पिता (द्रोण० ५५। ३७)। ये अङ्गिराके यजमान थे। इनके अनुपम गुणोंका वर्णन ( आश्व० ४। १७-२२)। (२) कुरुके उनकी पत्नी वाहिनीके गर्भसे उत्पन्न पाँच पुत्रोंमें जो अश्ववान् थेः उन्हींका दूसरा नाम अविश्चित् भी था (आदि० ९४। ५०-५२)।

अविज्ञातगति-'अनिल' नामक वसुके द्वारा शिवाके गर्भसे उत्पन्न पुत्रः इसके भाईका नाम 'मनोजव' था (आदि॰ ६६। २५)।

अविन्ध्य-एक बुद्धिमान् वृद्ध एवं श्रेष्ठ राक्षसः जिसने सीताजीको आश्वासन देनेके लिये अशोकवाटिकामें त्रिजटा-को मेजा था ( वन० २८० । ५६-५७ ) । इसका सीताजीको मारनेके लिये उद्यत हुए रावणको समझाकर रोकना ( वन० २८९ । २८-३२ ) । लङ्का-विजयके पश्चात् सीताजीको लेकर श्रीरामके पास आना ( वन० २९१ । ६-७ ) ।

अविमुक्त−वाराणसीका मध्यभाग—अविमुक्त क्षेत्र; यहाँ प्राणोत्सर्ग करनेवालेको मोक्ष प्राप्त होता है (वन०८४। ७८-७९)।

शब्यय-धृतराष्ट्र-कुलमें उत्पन्न हुआ एक सर्पः जो जनमेजय-के नागयज्ञमें दग्ध हुआ था (आदि० ५७। १६)।

अशानि-एक दिव्य महर्षिः जिन्होंने श्रीकृष्णके हिस्तिनापुर जाते समय मार्गमें उनसे भेंट की थी ( उद्योग ० ८३। ६४ के बाद दाक्षिणात्य पाठ)।

अशोक-(१) भीमसेनका सारिथ । इसका कि इराज श्रुतायुके साथ युद्ध करते समय रथहीन भीमके पास रथ पहुँचाना (भीष्म० ५४। ७०-७१)।(२) एक क्षत्रिय राजा, जो अश्वनाम बिख्यात असुरके अंशसे प्रकट हुआ था (आदि॰ ६७। १४)। यही कलिंगराज चित्राङ्गदकी कन्याके स्वयंवरमें गया था (शान्ति॰ ४।७)।

अशोकतीर्थ-सूर्पारक क्षेत्रके अन्तर्गत एक तीर्थ ( वन० ८८ । १३ )।

अशोकविनका-लङ्कापुरीकी सुप्रसिद्ध अशोकवाटिकाः जहाँ सीताजी रखी गयी थी ( वन० २८०। ४१-४२ )।

अद्मक-(१) महाराज कल्मापपादके क्षेत्रज पुत्र। महर्षि विसिष्ठके द्वारा कल्मापपादकी पत्नी मदयन्तीके गर्भसे इनकी उत्पत्ति हुई (आदि० १७६। ४७)। इनका अद्मक नाम होनेका कारण (आदि० १७६। ४६)। इनके द्वारा पौदन्य' नगरका निर्माण (आदि० १७६। ४७)। (२) (गोदावरी और माहिष्मतीके वीचका) एक देश (भोष्म० ९। ४४)। (३) अद्मक देशका राजा, पाण्डव-पक्षका योद्धा, जो कर्णद्वारा जीता और वाँधा गया था (कर्ण०)। मम्भवतः इसीने राजा युधिष्ठिरको वछड़ेसहित दस हजार दुधारू गौएँ दी थीं (सभा० ५१ दाक्षिणात्य पाठ)। (४) एक ऋषिका नाम (शान्ति० ४७। ५)।

अश्मकी-यादव-वंशमें उत्पन्न एक राजकुमारीः प्राचिन्वान्-की स्त्री । इसके गर्भने संज्ञान नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई (आदि०९५ । १३) ।

अरमकदायाद ( अरमकपुत्र )-एक कौरवपक्षीय योद्धाः जो अभिमन्युद्वारा मारा गया था ( द्रोण० ३७। २२--२३ )।

अश्मपृष्ठ-गयामें स्थित प्रेतशिला तीर्थ । यहाँ पिण्ड देनेसे ब्रह्महत्या दूर होती है (अनु० २५ । ४२ ) !

अरमा─एक प्राचीन मुनि । प्रारब्धकी प्रवलता वताते हुए इनका जनकके प्रश्नका उत्तर देना ( शान्ति० २८ । प-प७ )।

अश्व-कश्यपपत्नी दनुके पुत्रोंमेंसे एक (आदि० ६५। २४)।

अश्वकेतु-गान्धारराजका पुत्रः जो कौरवपक्षका योद्धा था और अभिमन्युद्वारा मारा गया था (द्रोण० ४८।७)।

अद्वय्रीच-करयपपनी दनुके पुत्रोंमेंसे एक ( आदि० ६५।२४)।

अश्वतर-(१) एक प्रमुख नाग (आदि०३५।१०)।
(२) अञ्चतर नागसे उपलक्षित प्रयागका एक तीर्थ (वन०८५।७६)।

अश्वतीर्थ-एक प्राचीन तीर्थ, जो कन्नौजके पास गङ्गाके तटपर स्थित है (वन० ९५।३)। इसके प्राकट्यका वर्णन (अनु० ४। १७)।

अभ्वत्थामा-(१) कृपीके गर्भसे उत्पन्न द्रोणाचार्यका पुत्र (आदि० ६३ । १०७; १२९ । ४७ ) । इसका जन्म शिव, यम, काम तथा क्रोधके सम्मिलित अंशसे हुआ था ( आदि० ६७। ७२ )। इसका अश्वत्थामा नाम होनेका कारण (आदि० १२९।४८-४९ )। इसका आटेके पानीको दूध समझकर पीना और प्रसन्न होना ( आदि॰ १३० । ५४ ) । कौरवराजकुमारोंके साथ इसका भी अपने पितासे अध्ययन ( आदि० १३१ अध्याय ) । युधिष्ठिरके राजस्य यज्ञमें इसका पदार्पण (सभा० ३४।८)। कर्ण और दुर्योधनको फटकारते हुए इसका अर्जुनके विषयमें अपना उद्गार प्रकट करना (विराट० ५० अध्याय)। अर्जुनके साथ युद्ध और वाणोंसे खाली हो जानेपर इसका उनके समक्ष नीचा देखना ( विराट० ५९। १-१५ )। दुर्योधनसे दस दिनमें पाण्डवसेनाको नष्ट करनेकी शक्तिका कथन ( उद्योग॰ १९३ । १९ ) । प्रथम दिनके युद्धमें इसका शिखण्डीके साथ द्वन्द्व-युद्ध ( भीष्म • ४५ । ४६ – ४८ )। दूसरे दिनके युद्धमें शल्य और कृपके साथ रहकर इसका धृष्टद्यम्न और अभिमन्युसे युद्ध करना (भीष्म० ५५। २-७)। अर्जुनके साथ जूझना (भीष्म०७३।६-१६)। इसके द्वारा शिखण्डीकी पराजय (भोष्म० ८२।३४-३८)। अन्प-नरेश नीलकी पराजय ( भीष्म० ९४। ३५-३६)। सात्यिक के प्रहारसे इसका मूर्छित होना ( भीष्म • १०१। ४६-४७ ) । विराट और द्रुपदके साथ द्वन्द्व-युद्ध ( भीष्म० ११०। १६ ) । विराट और द्रुपदके साथ द्दन्द्द-युद्ध (भीष्म० १९१। २२-२७) । सात्यिकिके माथ द्वन्द्व-युद्ध (भीष्म० ११६। ९-१२)। प्रति-विन्ध्यके साथ युद्ध ( द्रोण० २५ । २९-३१ ) । इसके द्वारा राजा नीलका वध (द्रोण० ३१। २४-२५)। इसका अभिमन्युको घायल करना (द्रोण • ३७। २४-३१)। इसके ध्वजका वर्णन (द्रोण०१०५।१०-११)। अर्जुनके वाणोंसे व्याकुल होकर अश्वत्थामाका भागना ( द्रोण० १३९ । १२१-१२३ ) । अर्जुनके साथ युद्ध ( द्रोण० १४५ अध्याय ) । अर्जुनके साथ युद्ध और इसकी पराजय ( द्रोण० १४७। ११ )। इसके द्वारा अंजनपर्वाका वध ( द्रोण० १५६। ८९-९० )। इसके द्वारा सुरथः शत्रुंजयः वलानीकः जयानीक और जयाश्व-का वध (द्रोण० १५६। १८०-१८१)। इसके द्वारा राजा श्रुताह्वका वध (द्रोण० १५६। १८२)। इसके द्वारा हेममाली पृषष्ठ और चन्द्रसेनका वध (द्वोण० १५६। १८३) । इसके द्वारा कुन्तिभोजके दस पुत्रोंका वध (द्रोण॰ १५६। १८३)। घटोत्कचके साथ युद्धमें उसे पराजित करना (द्रोण० १५६। १८४-१८६)।

इसका कर्णको मारनेके लिये उद्यत होना ( द्रोण० १५९ । ३-९)। अर्जुनसे युद्ध करनेके लिये उद्यत दुर्योधनको रोकना (द्रोण० १५९ । ८४-८५) । दुर्योधनको उपालम्भपूर्ण आश्वासन (द्रोण० १६०। २-१७)। धृष्टयुम्नके साथ युद्धमें सेनासहित उसे पराजित करना (द्रोण० १६०। ४१-५३)। इसके द्वारा घटोत्कचकी पराजय (द्रोण० १६६ । १८) । दुर्योधनसे कौरव सेनाके भागनेका कारण पूछना (द्रोण० १९३। २९-३२)। कृपाचार्यसे अपने पिताके वधका समाचार सुनकर कृपित होना ( द्रोण० १९३ । ६८-७० ) । इसका दुर्योधनके समक्ष क्रोधपूर्ण उद्गार और नारायणास्त्रको प्रकट करना (द्रोण० १९४ अध्याय ) । दुर्योधनको अपनी प्रतिज्ञा सुनाना ( द्रोण० १९९ । ५-७ )। इसके द्वारा नारायणास्त्रका प्रयोग (द्रोण० १९९ । १५) । पुनः नारायणास्त्र प्रकट करनेमें अश्वत्थामाका अपनी असमर्थता दिखाना ( द्रोण० २०० । २७-२९ ) । धृष्ट्युम्नको परास्त करना ( द्रोण० २००। ४३-४४ )। इसके द्वारा मालवनरेश सुदर्शनका वध (द्रोण० २००। ८३)। इसके द्वारा पौरव वृद्धक्षत्रका वध (द्रोण • २००। ८४)। इसके द्वारा चेदिदेशके युवराजका वध ( द्रोण०२००। ८५)। भीमसेनके साथ घोर युद्ध और उनको पराजित करना (द्रोण० २००। ८७-१२८)। इसके द्वारा आग्नेयास्त्रका प्रयोग ( द्रोण • २ • १ । १६-१७ )। श्रीकृष्ण और अर्जुनको आग्नेयास्त्रसे मुक्त देखकर सब कुछ मिथ्या कहते हुए उसका युद्धस्थलसे भागना (द्रोण० २०१ । ४५-४७) । मार्गमें व्यासजीसे भेट और उनसे श्रीकृष्ण तथा अर्जुनपर आग्नेयास्त्रका प्रभाव न होनेका कारण पूछना ( द्रोण॰ २०१ । ५०-५५ ) । कर्णको सेनापति बनानेकी सलाह देना (कर्ण० १०। १२-१७) । भीमसेनके साथ घोर युद्ध और मूर्च्छित होना (कर्ण० १५ अध्याय )। अर्जुनके साथ घोर युद्ध और पराजित होना (कर्ण० अ०१६से१७ अ०तक)। पाण्ड्यनरेश मलयध्वजका वध (कर्ण०२०।४६)। पाण्डव महारथियोंको परास्त करके युधिष्ठिरको भगा देना (कर्ण ० ५५ अध्याय ) । अर्जुनके साथ युद्धमें पराजित होना (कर्ण० ५६। १२१-१४२) । धृष्टयुम्नके वधकी प्रतिज्ञा करना (कर्ण० ५७। ७-१०)। धृष्टयुम्नको परास्त करके उसे जीते-जी खींचना (कर्ण० ५९। ३९-५३)। अर्जुनद्वारा पराजित होना ( कर्ण० ५९।६०-६१ )। अर्जुनद्वारा पराजित होना (कर्ण० ६४। ३१-३२)। पाण्डवोंके साथ संधि करनेके लिये दुर्योधनसे अनुरोध (कर्ण ० ८८ । २१-२९) । दुर्योधनके पूछनेपर सेनापतिके िक्रिये श्राल्यका नाम प्रस्तावित करना (शक्य॰ ६। १९-

२१)। अर्जुनके साथ युद्ध (शल्य० १४ अध्याय)। इसके द्वारा पाञ्चाल-महारथी सुरथका वध (शस्य० १४। ४३ ) । द्वैपायन सरोवरपर जाकर दुर्योधनके सामने सोमकोंके वधकी प्रतिज्ञा करना (श्रल्य० ३०। १९-२२ ) । सेनासहित युधिष्ठिरके वहाँ पहुँचनेपर हट जाना (शल्य०३०।६३)। दुर्योधनकी अवस्थापर विषाद करना (शल्य० ६५। १३-२०)। पाञ्चालोंके वधकी प्रतिज्ञा करना (शब्य० ६५। ३४-३७ )। सेनापति-पदपर अभिषिक्त हो दुर्योधनको हृदयसे लगाकर युद्धके लिये प्रस्थित होना ( शब्य॰ ६५ । ४४ ) । उल्लूका कौवोंपर आक्रमण देखकर इसके मनमें क्रूर संकल्पका उदय होना (सौसिक १। ४५-५६)। कृतवर्मा और कृपाचार्यसे सलाइ लेना (सौप्तिक० १। ५९-६९)। कृतवर्मा और कृपाचार्यको अपना क्रूरतापूर्ण निश्चय बताना ( सौिसक० ३ अध्याय ) । कृपाचार्यके समझानेपर उन्हें उत्तर देना (सौप्तिक ० ४। २२-३४)। कृपाचार्यके समझानेपर उन्हें उत्तर देना ( सौक्षिक० ५ । १८-२९ ) । कृपाचार्य और कृतवर्माको अपना निश्चय बताना ( सौप्तिक ५ । ३४-३७ ) । पाण्डवोंके शिबिरद्वारपर एक अद्भुत पुरुषसे युद्ध और शस्त्रोंके अभावमें चिन्तित होकर भगवान् शिवकी शरण लेना (सौष्ठिक ६ अध्याय)। इसके द्वारा भगवान् शिवकी स्तुति (सौिसक० ७। २-१२)। इसके सामने अमिवेदी और भूतगणींका प्राकट्य (सौप्तिक० ७। १३-१५)। इसके द्वारा भगवान् शिवको आत्म-समर्पण ( सौक्षिक० ७। ५२ ) । भगवान् शिवद्वारा इसे खड़की प्राप्ति (सौसिक ०७। ६६)। इसके द्वारा रातमें सोये हुए पाञ्चालों, सोमकों और द्रौपदी-पुत्रींका संहार ( सौष्ठिक० ८। १७-१३२ )। दुर्योधनकी दशा देखकर विलाप करना (सौिसक०९। १९-४६)। दुर्योधनको पाञ्चालों और द्रौपदी-पुत्रोंके मारे जानेकी खबर सुनाना ( सौष्ठिक० ९ । ४८-५२ ) । श्रीकृष्णका इसके द्वारा अपनेसे सुदर्शनचक्र माँगनेकी चर्चा करना ( सौप्तिक॰ १२ अध्याय ) । पाण्डवोंके वधके लिये ऐषीकास्त्रका प्रयोग (सौप्तिक० १३ । १९-२२)। व्यासजीसे अपना अस्त्र लौटानेमें अपनी असमर्थता बताना (सौप्तिक० १५ । १३-१८) । व्यासजीके कहनेसे अपनी मणि अलग रखकर पाण्डवोंके गर्भपर अस्त्र छोड़ना ( सौप्तिक ० १५ । २८-३५ ) । अपने अस्त्रको उत्तराके गर्भपर गिरनेका संकल्प करना (सौष्ठिक० १६। ६-७)। श्रीकृष्णसे अभिशत हो पाण्डवोंको मणि देकर अश्वत्थामा-का वनको प्रस्थान (सौप्तिक० १६।२०)। धृतराष्ट्रसे मिलकर इसका व्यासाश्रमकी ओर जाना (स्त्री०११।२१)। महाभारतमें आये हुए अश्वत्थामाके नाम-आचार्य-नन्दनः आचार्यपुत्रः आचार्यसुतः आचार्यतनयः आचार्यः

सत्तमः द्रौणिः द्रौणायनिः द्रोणपुत्रः द्रोणस्तुः गुरुपुत्रः गुरुसुतः भारताचार्यपुत्र ।

(२) मालवनरेश इन्द्रवर्माका हाथी जो भीमसेनद्वारा मारा गया था (द्रोण १९०। १५)।

अश्वनदी-कुन्तिभोज देशकी एक नदी, जो चर्मण्वतीमें मिली है। इसीमें कुन्तीने शिशु कर्णको पिटारीमें बंद करके छोड़ा था (वन० ३०८। २२)।

अश्वपति—(१) कश्यपपत्नी दनुके पुत्रोंमेंसे एक (आदि० ६५।२४)।(२) मद्रदेशके राजा। संतान-प्राप्तिके लिये इनकी तपस्या और सावित्रीकी आराधना (वन०२९३।५-८)। इनकी सावित्री देवीसे वर-याचना (वन०२९३।१४)। इन्हें सावित्री नामकी कन्या प्राप्त हुई (वन०२९३।२३)। इनका सावित्रीको स्वयं वर खोजनेके लिये मेजना (वन०२९३।३३)। नारदजीसे सत्यवान् के गुण-दोषके विषयमें प्रश्न (वन०२९४।१४)। राजर्षि द्युमत्सेनसे सावित्रीको पुत्रवधू बनानेके लिये प्रार्थना (वन०२९५।१०-१२)। इन्हें मालवीके गर्भसे सौ पुत्रोंकी प्राप्ति (वन०२९९।१३)।

अश्ववन्ध—घोड़ोंको वशमें करनेवाला सवार (विराट० २।३)। अश्वमेध—प्राचीन देश। इस देशके राजाका नाम रोचमान था, जिसे दिग्विजयके समय भीमसेनने बलपूर्वक जीत लिया था (सभा० २९।८)।

अश्वमेधद्त्त-शतानीककी पत्नी विदेहराजकुमारीके गर्भसे उत्पन्न पुत्र (आदि० ९५।८६)।

अश्वमेधपर्व-आश्वमेधिकपर्वका एक अवान्तरपर्व (१---१५ अध्यायतक )।

अश्वरथा-गन्धमादनपर्वतके नीचे आर्ष्टिषेणके आश्रमके पास बहनेवाली एक नदी (वन० १६०।२१)।

अश्ववती-तीनों समय सारण करनेयोग्य नदियोंमेंसे एक (अनु० १६५।२५)।

अश्ववान्-भरतवंशी महाराज कुरुके प्रथम पुत्र । इनकी माताका नाम 'वाहिनी' था । इनका दूसरा नाम 'अविक्षित्' था । इनके परीक्षित् शावलाश्व आदिराज विराज शास्मलि उच्चैःश्रवा भयङ्कर तथा जितारि नामके आठ पुत्र थे (आदि॰ ९४।५०-५३)।

अश्वराङ्क-कश्यपपत्नी दनुके पुत्रोंमेंसे एक (आदि०६७।१०)। अश्विरारःस्थान-एक पवित्र स्थान, स्वप्नमें शिवजीके पास जाते हुए श्रीकृष्ण और अर्जुन यहाँ गये थे (द्रोण०८०।३२)।

अभ्वशिरा-(१)कश्यपपत्नी दनुके पुत्रोंमेंसे एक (आदि॰ ६५।२३)। (२)नरनारायणाश्रमके पास वैहायसकुण्डपर वेदपाठी भगवान् इयग्रीव (शान्ति॰ १२७।३)।

अभ्वसेन—तक्षकनागका पुत्र (आदि० २२६।५)। खाण्डव-वन-दाहके समय इसकी माताका अर्जुनद्वारा वध (आदि० २२६।८)। इन्द्रद्वारा इसकी रक्षा (आदि० २२६।९)। अर्जुनद्वारा इसे आश्रयहीनताका शाप (आदि० २२६।९९)। कर्णद्वारा छोड़े गये सर्पमुख वाणमें प्रविष्ट होकर इसका अर्जुनके किरीटको दग्ध करना (कर्ण० ९०।३३)। कर्णद्वारा अस्वीकार किये जानेपर इसका अर्जुनपर आक्रमण (कर्ण० ९०।५०)। श्रीकृष्णद्वारा परिचय पाकर अर्जुन-द्वारा इसका वध (कर्ण० ९०।५४)।

अश्वहृदय-घोड़ोंका हर्ष एवं उत्साह बढ़ानेवाला एक मन्त्र (द्रोण० १६।१८ के बाद दाक्षिणात्य पाठ)।

अश्वातक-एक देश ( भीष्म० ५१।१५ )।

अश्विनीकुमार-नासत्य और दस्र नामक दो भाई, जो देवताओंके अन्तर्गत हैं। त्वष्टाकी पुत्री संज्ञाने अश्विनीरूप धारण करके भगवान् सूर्यके अंदासे अन्तरिक्षमें इन्हें उत्पन्न किया । ये संज्ञाकी नाकसे निकले हैं (आदि० ६६। ३५; अनु० १५०। १७-१८ ) । ये ब्रह्मा आदि अन्य देवताओंके क्रमसे स्वयं भी अण्डसे उत्पन्न हुए ( आदि० १।३४ )। आयोदधौम्यके शिष्य उपमन्युके द्वारा इनकी स्तुति ( आदि॰ ३।५७-६८ ) । इनके द्वारा उपमन्युको वरदान (आदि० ३।७३)। इन्होंने माद्रीके गर्मसे नकुल और सहदेवको उत्पन्न किया (आदि०९५।६३) । ये देवताओंके साथ विमानपर वैठकर द्वीपदीका स्वयंवर देखने आये थे ( आदि० १८६।६ ) । खाण्डवबन-दाहके समय श्रीकृष्ण-अर्जुनसे युद्धके लिये आये हुए देवताओंमें ये भी थे (आदि० २२६।३३)। इन्होंने सुकन्यासे अपनेको पतिरूपमें वरण करनेका आग्रह करके उसके सतीत्वकी परीक्षा ली ( वन ० १२३।१० ) । अपनेको देवताओंका श्रेष्ठ वैद्य वताया (वन० १२३।१२)। इनके द्वारा च्यवनको यौवनदान तथा सुकन्याद्वारा पतिकी पहचान (वन॰ १२३।१३-२१)। च्यवन मुनिके प्रभावसे इनका रार्यातिके यज्ञमें सोमपान(वन०अ०१२४से अ०१२५।१०)। इन अश्विनीकुमारोंने मान्धाताको पिताके पेटसे बाहर निकाला (द्रोण० ६२।४)। इनके द्वारा स्कन्दको वर्धन और नन्दन नामक दो पार्घद प्रदान (श्राल्य० ४५।३८)। इन्हें घीकी आहुति तथा उसके दानसे अधिक प्रसन्नता होती है (अनु० ६५।७)। आहिवनमासमें ब्राह्मणको घी दान करनेवाले पुरुपको अध्विनीकुमार रूप देते हैं (अनु० ६५।१०) । इकीस तथा उन्तीस दिनोंपर एक समय भोजन करनेवालोंको अध्विनीकुमारोंके लोककी प्राप्ति होती है (अनु० १०७। ९५, १२६) । कीर्तनीय नामोंमें नाम-निर्देश (अनु० १५०।८१)।

अश्विनीकुमारतीर्थ-जिसमें स्नान करनेसे रूपकी प्राप्ति होती है (वन० ८३।१७)।

अश्विनीतीर्थ-यहाँ स्नान करनेसे मनुष्य रूपवान होता है (अनु० २५।२१)।

अष्टक-एक प्राचीन राजर्षि (आदि० ८६।५)। ये राजा ययातिके दौहित्र थे (आदि० ८९। १३)। अष्टक और राजा ययातिका संवाद ( आदि० अ०८८से९२ अ० )। ययातिकी पुत्री माधवीके गर्भसे विश्वामित्रद्वारा इनकी उत्पत्ति हुई थी ( उद्योग० ११९ । १८ ) । इनके द्वारा ययातिको अपने पुण्यफलका दान (उद्योग० १२२।१३-१४)। ययाति एवं शिबि आदि राजाओंके साथ इनका स्वर्गगमन ( उद्योग ० ९३। १६ के बाद दा ० पाठ )। स्वर्ग जाते समय इनके द्वारा शिविकी श्रेष्ठताके विषयमें ययातिसे प्रश्न ( उद्योग॰ ९३। १७ )। देवर्षि नारदद्वारा इनके स्वर्णसे प्रथम गिरनेका वर्णन (वन० १९८। ४-५) । इन्हें महाराज प्रतर्दनद्वारा खङ्गकी प्राप्ति ( शान्ति० १६६। ५०)। अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी होनेपर इनका शपथ (अनु० ९४। ३६)। प्रातः सायं स्मरण करने योग्य तथा पापनाशक राजाओंमें अष्टककी भी गणना (अनु०१६५।५६)।

अष्टजिह्न-स्कन्दके सैनिकोंमेंसे एक ( शब्य० ४५। ६२ )। अष्टवसु-गणदेवता । धर्मद्वारा दक्षकी विभिन्न कन्याओंसे उत्पन्न । इनकी संख्या आठ है, जिनके नाम इस प्रकार हैं—धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्यूष तथा प्रभास ( आदि० ६६ । १७---२० ) । पुराणोंमें इनके नामोंके सम्बन्धमें मतभेद पाया जाता है । जैसे विष्णुपुराण-के अनुसार—आप, ध्रुव, सोम, धर्म, अनिल, अनल, प्रत्यूष तथा प्रभास (विष्णु० १। १५)। भागवतके अनुसार-द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु और विभावसु (भागवत ६।६) हरिवंशके अनुसार—आप, धर, ध्रुव, सोम,अनिल, अनल, प्रत्यूप तथा प्रभास( १।३)। इससे परस्पर कोई विरोध नहीं समझना चाहिये; क्योंकि एक व्यक्तिके अनेक नाम हो सकते हैं और विभिन्न स्थानोंमें उसे अलग-अलग नामोंसे कहा जा सकता है। इन सबका विशेष परिचय उन-उन नामोंमें देखना चाहिये। गङ्गाके गर्भसे शान्तनुद्वारा इन सबका जन्म (आदि० ९८। १२) वसिष्ठके द्वारा इन सबको मनुष्ययोनिमें जन्म लेनेका शाप (आदि० ९९।३२)। प्रार्थना करनेपर 'द्यो'के अतिरिक्त इन सबको यथाशीव शापसे मुक्त होनेका वसिष्ठजीद्वारा आश्वासन ( आदि० ९९ । ३८-३९)। इनके द्वारा परग्ररामजीसे युद्ध करते समय भीष्मको प्रस्वापास्त्र-का दान ( उद्योग० १८३। ११—१३ )। मृत्युके लिये

विचार करते हुए भीष्मके विचारका समर्थन ( भीष्म० ११९ । ३७ )।

अष्टिववाह-ब्राह्मः दैवः आर्पः प्राजापत्यः आसुरः गान्धर्वः राक्षस तथा पैशाच—ये आठ विवाह (आदि० ७३।८-९)।

अष्टाकपाल-आठ कपालोंद्वारा संस्कारपूर्वक तैयार किया हुआ पुरोडाश (शान्ति० २२१। २४)।

अष्टाचक-महर्षि कहोडके द्वारा उदालककुमारी सुजाताके गर्भसे उत्पन्न एक मुनि। पिताके अध्ययनमें बालकका दोप निकालना (वन० १३२।८—१०)। इनका राजा जनकके यज्ञमें जाना (वन० १३२ । २३)। द्वारपाल-से वार्तालाप ( वन० १३३ । ५--१६ ) । राजा जनकसे प्रश्नोत्तर (वन० १३३ । २०—३०) । बंदीके साथ शास्त्रार्थं करके उसे हराना (वन०१३४। १-२१)। समङ्गामें स्नान करनेसे इनके अङ्गोंका सीधा होना (वन० १३४।३९) महर्षि वदान्यसे उनकी कन्या माँगना (अनु०१९।११)। वदान्यके कहनेसे इनका उत्तर दिशाकी ओर प्रस्थान ( अनु ० १९ । २७ ) । कुबेरके भवनमें विश्राम ( अनु ० १९। ४०-४१ )। नारी-रूपधारिणी उत्तर दिशाके साथ संवाद (अनु० १९ । ७३ से २१ । ११ तक)। बदान्य ऋषिसे अपना सब समाचार कहना ( अनु॰ २१। १५-१६)। वदान्यकी कन्या सुप्रभाके साथ इनका विवाह (अनु० २१।१८)।

अष्टाचक्रतीर्थ-इसमें तर्पण करके बारह दिनोंतक निराहार रहनेसे नरमेध्यज्ञका फल मिलता है (अनु० २५। ४१)।

असमक्षा-सगर और शैन्यासे उत्पन्न एक इक्ष्वाकुवंशी राजाः जो प्रजाके बालकोंको सरयू नदीमें फेंक देता था। प्रजाकी आर्त पुकारसे पिवलकर सगरने मन्त्रीद्वारा असमञ्जाको निकलवा दिया (वन॰ १०७। ४३; शान्ति० ५७। ७-९)।

असिक्की-भारतवर्षके पंजाब प्रान्तकी एक नदी, चन्द्रभागा या चिनाव (भीष्म० ९ ।२३ )।

असित-(१) एक राजा (द्रोण०६२।११; श्रान्ति०२९।८८)।(२)एक ऋषि (श्रान्ति० ४७।७)।

असितदेवल-एक प्रसिद्ध ऋषि । महाभारतमें अनेक स्थलों-पर इनका नाम आया है । इन्होंने पितरोंको पंद्रह लाख स्लोकवाला महाभारत सुनाया था (आदि०१।१०७)। इन्होंने जनमेजयके सर्पसत्रमें सदस्यता ग्रहण की थी (आदि०५३।८)। राजा युधिष्ठिरके अभिषेककालमें व्यास और नारदजी आदिके साथ ये भी उपस्थित थे (सभा०५३।१०)।इन्होंने अञ्जनपर्वतपर युधिष्ठिरको उपदेश दिया (सभा० ७८। १५)। आदित्यतीर्थकी महिमाके प्रसङ्गमें इनके चरित्रका वर्णन (शल्य० ५० अध्याय)। जैगीषव्य मुनिसे समताके विपयमें इनका प्रश्न (शान्ति० २२९। ५)। नारदजीके सृष्टिविपयक प्रश्नका उत्तर (शान्ति० २७५। ४—३९)। शिवमहिमाके विषयमें इनका युधिष्ठिरसे अपना अनुभव बताना (अनु० १८। १७-१८)।

असितध्वज-कश्यप और विनताके एक पुत्र, जो अर्जुनके जन्मोत्सवमें पधारे थे ( आदि० १२२ । ७३ ) ।

असितपर्वत-आनर्तदेशमें नर्मदाके तटपर स्थित एक पर्वत (वन०८९। ११)।

असिता-एक अप्सराः जो अर्जुनके जन्मोत्सवमें आयी थी (आदि० १२२। ६३)।

असिपत्रवन−एक नरकः जिसके मायामयस्वरूपका युधिष्ठिर-को दर्शन कराया गया था (स्वर्गारोहण० २ । २३ ) । यमलोकका असिपत्र नामक वन (शान्ति० ३२१ । ३२) ।

असिलोमा-कश्यपपत्नी दनुके पुत्रोंमेंसे एक (आदि० ६५।२३)। असुरा-कश्यप और प्राधाकी आठ पुत्रियोंमेंसे एक (आदि० ६५। ४१)।

अस्ताचल्ल-पश्चिम दिशाका एक पर्वत (उद्योग० ११०।६)। अस्ति-मगधनरेश जरासंधकी पुत्री। कंसकी पत्नी। सहदेव-की वहिन। इसकी दूसरी वहिनका नाम 'प्राति' था। वह

भी कंसकी ही पत्नी थी (सभा० १४। २९-३२)।

अहंयाति-पृष्ठवंशी राजा संयाति तथा रानी वराङ्गीके पुत्र । इनके द्वारा भानुमतीके गर्भसे सार्वभौम नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई (आदि०९५ । १४-१५)।

अह-धर्मपुत्र । आठ वसुओंमेंसे एक । इसकी माताका नाम 'रता' है (आदि० ६६ । १७–२०)।

अहः ( या अहन् )-एक तीर्थः जिसमें स्नान करनेसे सूर्य-लोककी प्राप्ति होती है ( वन० ८३। १०० )।

अहर-कश्या और दनुके पुत्रींमेंसे एक (आदि०६५।२५)।

अहरया-महर्षि गौतमकी पत्नी । इनका उत्तङ्कसे गुरुदक्षिणा-के रूपमें सौदासकी रानीके कुण्डल माँगना ( आश्व० ५६ । २९ ) । गौतम ऋषिसे उत्तङ्कके कल्याणके लिये कहना ( आश्व० ५६ । ३४ ) । इन्द्रद्वारा इनकी धर्षणा ( शान्ति० ३४२ । २३ ) ।

अहल्याह्नद्र-महर्षि गौतमके तगोवनमें अहल्याह्नद् नामक तीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्यको परमगति प्राप्त होती है (वन० ८४। १०९)। अहि च्छन्न-उत्तर पाञ्चालवर्ती राज्य । यह द्रोणाचार्यके अधिकारमें था । इसे आचार्य द्रोणने अर्जुनद्वारा द्रुपदको पराजित करके प्रान किया था (आदि० १३७। ७३-७६)।

अहिच्छत्रा-एक प्राचीन नगरी, जो अहिच्छत्र राज्यकी राजधानी थी। अर्जुनने द्रुपदको जीतकर इसे गुरुदक्षिणा-में द्रोणाचार्यको दिया था (आदि०१३७।७३-७७)।

अहिता-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी (भीष्म०९।२१)।

अहिर्बुध्नय—ग्यारह रुद्रोंमेंसे एक । ये सुवर्णके रक्षक हैं ( उद्योग० ११४ । ४ ) । ग्यारह रुद्रोंमें इनके नाम अनेक स्थलोंपर आये हैं जैसे (शान्ति० २०८ । १९-२० ) ।

अहोवीर्य-वानप्रस्य-धर्मका पालन करनेवाले एक मुनि (श्रान्ति० १४४ । १७)।

आ

आकर्ष- 'आकर्ष' नामक देश तथा वहाँके निवासी (सभा० ३४। ११)।

आकाराजननी-परकोटेमें बने हुए छोटे-छोटे छिद्रः जिसके रास्ते तोपोंसे गोलियाँ छोड़ी जाती हैं ( क्वान्ति० ६९ । ४३ )।

आकृति-सुराष्ट्र देशका राजा। कौशिकाचार्य सहदेवद्वारा इनकी पराजय ( सभा० ३१ ।६१ )।

आकृतीपुत्र-'आकृती' नामवाली माताका पुत्र रुचिपर्वा । पाण्डव-पक्षीय योद्धाः जो भगदत्तके द्वारा मारा गया (द्रोण० २७ । ५०-५२ )।

आकोश-महोत्थ देशका राजाः जिसे नकुलने जीता था (सभा० ३२। ५-६)।

आम्निवेदय-एक प्राचीन महर्षिः, जिन्होंने बृहस्पतिसे कवच तथा उसे वाँधनेकी विद्या ( मन्त्रयुक्त विधि ) प्राप्त कीः जो धनुवेंदके आचार्य और द्रोणाचार्यके गुरु थे ( द्रोण० ९४। ६७-६८ )।

आग्रायण-भानु (मनु) नामक अग्निके चौथे पुत्र (वन० २२९ । १३)।

आग्नेय-एक गणतन्त्र राज्यः जिसे कर्णने जीता था ( वन० २५४ । १९-२१ )।

आङ्गरिष्ठ-प्राचीन नरेश। अपने द्वारा मोहवश पाप हो जाने-के कारण उसके प्रायश्चित्तके विषयमें कामन्दक मुनिसे राजा-का प्रश्न ( शन्ति० १२३ । १३-१४ )।

आङ्किरसी-एक ब्राह्मणकी पतित्रता पत्नी । राक्षसभावापन्न कल्माषपादद्वारा इसके पतिका भक्षण । इसके द्वारा कल्मा-षपादको पत्नी समागम करते ही मृत्यु होने एवं विशिष्ठ-द्वारा पुत्र प्राप्त होनेका शाप ( आदि० १८१ । १६-२२ )। आङ्घ्रिक-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक (अनु० ४ । ५४ ) ।

आजगर-अजगर वृत्तिसे रहनेवाले एक मुनिः जिनके साथ प्रह्लादका संवाद हुआ था (शान्ति १७९।२)।

आजगरपर्व वनपर्वका एक अवान्तरपर्व (१७६ से १८१ अध्याय तक )।

आजगरव्रत-आजगर मुनिद्वारा आचरित अवधूत धर्म (शान्ति० १७९। १८-३६)।

आजगव-महाराज मान्धाताका धनुष ( वन० १२६। ३३-३४ )। महाराज पृथुका धनुष ( द्रोण० ६९। १३ )। अर्जुनके गाण्डीव धनुषका नामान्तर ( द्रोण० १४५। ९४ )।

आजमीढ़-अजमीढ़वंशमें उत्पन्न होनेवाले, कौरव-पाण्डव ( आदि० १७२। ५० के बाद दाक्षिणास्य पाठ)।

आजानेय-घोड़ोंकी एक उत्तम जाति (वन०२७०। १०)।

आञ्जनककुल्ल-गजराजींकी सेनाका नाम । सात्यिकद्वारा वर्णन (द्रोण॰ ११२ । १७-१८ )।

आटवीपुरी-एक प्राचीन नगर, जिसे माद्रीकुमार सहदेवने जीता था (सभा० ३१। ७२)।

आडम्बर-धाताद्वारा स्कन्दको दिये गये पाँच पार्घदोंमेंसे एक ( शल्य • ४५ । ३९ ) ।

आतक-कौरव्यकुलमें उत्पन्न एक नागः जो जनमेजयके सर्पसत्रमें जला था (आदि० ५७। १३)।

आतमा-(१) दिवः पुत्र आदि विवस्वान्के पुत्रों या स्व-रूपोंमेंसे एक (आदि०१।४२)(२) नित्यः अवि-नाशीः एकः ग्रुद्ध-बुद्ध आत्मा एवं परमात्मा(भीष्म०२६। ११-३०)।

आत्रेय-(१) एक प्राचीन ऋषिः जो जनमेजयके सर्पसत्र-के सदस्य थे (आदि॰ ५३।८)।(२) महर्षि वामदेवका शिष्य (वन॰ १९२।४६)।(३) भारतवर्षका एक जनपद (भीष्म॰ ९।६८)। (४) एक परम प्राचीन महर्षि।इनके द्वारा शिष्योंको निर्गुण ब्रह्मका उपदेश दिया गया (अनु॰ १३७। ३)।

आत्रेयी-एक नदी (समा० ९।२२)।

आथर्वण-एक मुनि । खप्नमें श्रीकृष्णसिंहत शिवजीके पास जाते हुए अर्जुन इनके स्थानपर गये थे ( द्रोण० ८० । ३२ )।

आदित्य-(१) इनकी संख्या बारह है । इनके पिताका नाम कश्यप और माताका नाम अदिति है। इनमें इन्द्र सबसे बड़े और विष्णु (वामन) सबसे छोटे हैं (आदि॰ ६६। ३६)। (२) एक विस्वेदेव (अनु॰ ९१। ३६)।

आदित्यकेतु-धृतराष्ट्रके पुत्रोंमेंसे एक ( आदि॰ ६७ । १०२)।भीमसेनद्वारा इसका वध (भीष्म॰ ८८ ।२८)।

आदित्यतीर्थ-सरस्वतीतटवर्ती एक प्राचीन तीर्थ (शल्य॰ ४९ । १७) । इसकी विशेष महिमा (शल्य॰ अध्याय ५०)।

आदित्यपर्वत-हिमालयका एक शिखरः शिवजीका निवास-स्थान ( शान्ति० ३२७ । २२ )।

आदिपर्व-महाभारतका पहला पर्व।

आदिराज-पूरुवंशीय महाराज कुरुके पौत्र तथा अविक्षित्के पुत्र (आदि॰ ९४। ५२)।

आदिष्टी-जिन्हें गुरुने नियत वर्षोतक ब्रह्मचर्यव्रत-पालनका आदेश दिया हो (अनु० २२। १७)।

आद्यकठ-एक प्राचीन ऋषिः जो राजा उपरिचरके यज्ञके एक सदस्य थे ( शान्ति ॰ ३३६। ९ )।

आनन्द-स्कन्दकः एक सैनिक ( शल्य० ४५। ६५ )।

आनर्त-एक प्राचीन देशः जिसे अर्जुनने जीता था (सभा० २६। ४)।

आनुशासनिकपर्व-महाभारतका एक पर्व ।

आन्ध्र-दक्षिणका एक देश, जिसे सहदेवने दूर्तोद्वाराही वशमें कर लिया था (समा० ३१। ७१)।

आपगा-नदी एवं तीर्थ, जहाँ एक ब्राह्मणको भोजन करानेसे कोटि ब्राह्मणोंको भोजन करानेका फल प्राप्त होता है (वन०८३।६८)।

आपद्धर्मपर्व-सान्तिपर्वका एक अवान्तर पर्व (अध्याय १३१ से १७३ तक)।

आपच-(१) विशिष्ठ मुनिका नामान्तर ( आदि॰ ९९। ५)।(२) एक प्राचीन ऋषि। अग्निके माथ आकर कार्तवीर्यद्वारा अपने आश्रमके जलाये जानेपर इनका राजाको शाप देना ( शान्ति॰ ४९। ४२-४३)।

आपस्तम्ब-एक प्रसिद्ध ऋषि । इनके द्वारा राजा बुमत्सेनको आश्वासन (वन० २९८ । १८) ।

आपूरण-एक प्रमुख नागः कश्यपका वंशज (आदि०३५। ६ः उद्योग० १०३। १०)।

आप्त-एक प्रमुख नागः, कश्यपका वंशज (आदि० ३५। ८ः उद्योग० १०३।१२)

आभीर-(१) सिन्धु और सरस्वती-तटवर्ती आभीर गण-तन्त्रके निवासी, जिन्हें नुकुलने जीता था (सभा•

३२। ९-१०)। समुद्रतटवर्ती गृहोद्यान तथा सिन्धुके उस पार ( आभीर देशमें ) निवास करनेवाली आभीर जातिके लोग । ये लोग युधिष्ठिरके यहाँ भेंट लेकर आये थे (सभा० ५१। ११-१३)। मार्कण्डेयजीका कहना है कि कलियुगमें आभीर, शक आदि म्लेच्छगण भारतवर्षके विभिन्न भागोंके राजा होंगे ( वन० १८८ । ३५-३६ ) । श्र आभीरगण द्रोणनिर्मित गरुडव्यूहमें ग्रीवाके स्थानमें खड़े किये गयेथे ( द्रोण० २०।६)। झूदों और आभीरोंसे द्वेप होनेके कारण विनशनतीर्थमें सरस्वती नदी अदृश्य हो गयी थी ( शल्य० ३७ । १-२ )। आभीर पहले क्षत्रिय थे। परशुरामजीके भयसे पर्वतोंकी गुफाओंमें छिप गये और अपने कर्म छोड़ बैटे; अतः उनकी संतानें श्र्द्रत्वको प्राप्त हुई (आश्व०२९। १६)। इन्हीं आभीरोंने द्वारकावासिनी स्त्रियोंको साथ लेकर जाते हुए अर्जुनपर डाका डाला था ( मौसल० ७।४७–६३) । (२) आभीर देश ( भीष्म० ९। ४७-६७)।

आमरथ-भारतवर्षका एक जनपद ( भीष्म० ९ । ५४ )। आयाति-नहुषके पुत्र । ययातिके भ्राता ( आदि० ७५ । ३० )।

आयु-(१) पुरूरवाके द्वारा उर्वशिके गर्भसे उत्पन्न एक राजा, जिन्होंने स्वर्भानवीके गर्भसे नहुप आदिको जन्म दिया (आदि० ७५। २४)। इन्हों पुरूरवासे खङ्गकी प्राप्ति (शान्ति० १६६। ७४)। इन्होंने तपोवलसे ही समाजमें प्रतिष्ठा प्राप्त की (शान्ति० २९६। १५)। इनके द्वारा मांस-भक्षणका निषेध (अनु० ११५। ५९)। (२) एक मण्डूकराज, जो सुन्दरी सुशोभनाका पिता था। इसने इश्वाकुवंशी राजा परीक्षित्को अपनी कन्या अपित की थी (वन० १९२। ३२-३५)। मण्डूकोंको मारनेका आदेश रोकनेके लिये इसकी राजासे प्रार्थना (वन० १९२। २७)। इसके द्वारा अपनी कन्याको शाप (वन० १९२। ३५)।

आयोदधौम्य-एक प्रसिद्ध ऋषि । इनके आरुणि, उपमन्यु तथा वेद नामके तीन प्रसिद्ध शिष्य थे (आदि०३।२१)। हस्तिनापुर जाते हुए श्रीकृष्णसे मार्गमें इनका मिलना (उद्योग० ८३।६४ के बाद दाक्षिणात्य पाठ)।

आरणेयपर्व-वनपर्वका एक अवान्तरपर्व ( अध्याय ३११ से ३१५ तक )।

आरालिक—मतवाले हाथियोंको वशमें करनेवाला गजशिक्षक (विराट०२।९)।

आरुणि-(१) आयोदधौम्य ऋृषिके शिष्य । पाञ्चालदेश-निवासी । इनकी गुरुभक्तिः इनको गुरुका आशीर्वाद तथा इनका उद्दालक नामसे प्रसिद्ध होना ( आदि० ३।२२-३२)।(२)धृतराष्ट्र नागके कुलमें उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके सर्पसत्रमें जल मरा था ( आदि० ५७।१९)।(३) कश्यप और विनताके पुत्र ( आदि० ६५।४०)।(४) एक कौरवपक्षीय महारथी वीर, जिसने शकुनिके साथ होकर अर्जुनपर हमला किया था (द्रोण० 1५६। १२२)।

आरुषी-मनुकी पुत्रीः च्यवन मुनिकी पत्नी । इसके पुत्रका नाम था 'और्व' । ये अपनी माके ऊरुसे प्रकट हुएः अतः 'और्व' कहलाये ( आदि॰ ६६ । ४६ ) ।

आरोचक-भारतवर्षका एक जनपद और वहाँके निवासी (भीष्म०५१।७)।

आर्चीक-सैन्धवारण्यसे आगे मनीषी पुरुषींका निवासभूत एक पर्वत (वन० १२५ । १६ )।

आर्जव-सुबलपुत्र राकुनिका भाई, इरावान्द्वारा इसका वध (भोष्म० ९०। २७--४६ )।

आर्तायनि-ऋतायनके पुत्र शस्यः इनके पूर्वज श्रेष्ठ थे और सदा सत्य ही बोलते थे; इसल्लिये ये 'आर्तायनि' कहे गये हैं (शल्य० ३२। ५६)।

आर्तिमान्-सर्पभय निवारण करनेवाला एक मन्त्र (आदि॰ ५८। २३-२६)।

आर्यक-एक प्रमुख नाग (आदि० ३५।७)। ये ग्रूर-सेनके मातामह थेः इन्होंने भीमको रसपान करानेके लिये वासुकिसे प्रार्थना की (आदि० १२७। ६४-६८)। अपने पौत्र सुमुखके साथ मातलिकी कन्याके विवाहके प्रसङ्गमें इनकी नारदसे बातचीत (उद्योग० १०४। १३-१७)।

आर्था-शिशुकी माता । सप्त मातृकाओंमेंसे एक (वन०२२८।१०)।

आर्यावर्त-भारतवर्षका नामान्तर अथवा एक भारतीय प्रदेश ( शान्ति० ३२५ । १५ ) । ( स्मृतियोंके अनुसार विन्ध्य तथा हिमालयके बीचका भूभाग आर्यावर्त है । )

आिंग्रेण-एक राजर्षि, इनके द्वारा युधिष्ठिरको प्रकार पर्मे उपदेश मिला ( वन० १५६ । १६; वन० १५९ अध्याय ) । पृथ्दक तीर्थमें तप करके इन्होंने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था ( शल्य • ३९ । ३६ ) । इनकी तपस्याका वर्णन ( शल्य • ४० । ३-९ ) । सरस्वती नदीके लिये इन ऋषिका आशीर्वाद, यहाँ स्नान करनेवालेको अश्वमेषका फल प्राप्त होगा, यहाँ सपेंसि भय न होगा तथा योड़े ही समयतक इस तीर्थके सेवनसे महान् फलकी प्राप्ति होगी ( शल्य • ४० । ७-८ ) ।

आर्ष्टिषेण-आश्चम-एक तीर्थ, यहाँ स्नान करनेवालेको सब पापोंसे छुटकारा मिल जाता है (अनु० २५। २५)।

आलम्ब-एक प्राचीन ऋषि, जो युधिष्टिरकी सभामें विराजमान होते थे (सभा० ४। १४)।

आलम्बायन-इन्द्रके सखाः आलम्ब गोत्रीय चारुशीर्ष ही आलम्बायन नामसे प्रसिद्ध हुए हैं (अनु० १८। ५)।

आवर्तनन्दा-एक तीर्थः इसका सेवन करनेवाले पुरुषको नन्दनवनमें स्वर्गीय मुख प्राप्त होता है (अनु०२५। ४५)।

आवर्शार-पूर्वदिशाका एक भारतीय जनपदः जिसे कर्णने दिग्विजयके समय जीता था ( वन० २५४। ९ )।

आवसथ्य-महान् तेजःपुञ्जसे सम्पन्न एक अग्नि (वन०२२१।५)।

आवह - वायुके सात भेदोंमेंसे दूसरा (शान्ति ० ३२८ । ३७)।

आशावह-(१) दिवःपुत्र आदि बारह सूर्योमेंसे एक (आदि०१।४२)।(२) एक वृष्णिवंशीराजकुमारः जो द्रौपदीकेस्वयंवरमें उपस्थित था (आदि०१८५।१९)।

आश्रमवासपर्व-आश्रमवासिक पर्वका एक अवान्तरपर्वः (१ से २८ अध्याय तक )।

आश्रमवासिकपर्व-महाभारतका एक पर्व ।

आश्चादय-इन्द्रसभामें विराजमान होनेवाले एक मुनि (सभा०७।१८)।

आश्वलायन-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक (अनु०४। ५४)।

आषाढ़-(१) एक क्षत्रिय राजा, जो क्रोधवशसंज्ञक दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था (आदि०६७। ५९-६३)! इन्हें पाण्डवोंको ओरसे रणनिमन्त्रण प्राप्त हुआ था (उद्योग०४। १७)।(२) एक मासका नाम। आषाढ़ मासमें एक समय भोजन करनेवाला पुत्र और धन-धान्यसे सम्यन्न होता है (अनु० १०६। २६)।(३) भगवान् शिवका नाम (अनु० १७। १२१)।(४) एक नक्षत्रका नाम, पूर्वाषाढ़ा-उत्तराषाढ़ा। इसमें उपवास करके कुलीन ब्राह्मणको दिध दान करनेवाला पुरुष गोधनसम्पन्न कुलमें जन्म पाता है (अनु०६४। २५-२६)।

आसुरायण-विश्वामित्रके एक ब्रह्मवादो पुत्र ( अनु० ४। ५६)।

आसुरि-एक प्राचीन ऋषिः जो कपिल-सांख्यदर्शनके आचार्य एवं पञ्चशिलके गुरु थे। इन्होंने मुनियोंको ब्रह्म-ज्ञानका उपदेश दिया था (शान्ति ०२१८। १०-१४)।

आस्तीक-एक भृषिः जो यायावर कुलके जरत्कार ऋषिके पुत्र थे। इनकी भाताका नाम भी जरत्कार था (आदि॰

१३ । १०-११; १५ । ३; ४८ । ९-११ ) | इनका जन्म ( आदि० ४८ । १७ ) । इनका च्यवन मुनिसे अध्ययन (आदि० ४८ । १८ )। 'आस्तीक' नाम होनेका कारण ( आदि० ४८। २० )। नागराज वासुिकके भवनमें इनका पालन ( आदि० ४८। २१) । नागराज वासुकिको इनका आश्वासन ( आदि० ५४। १७-२५ )। इनका जनमेजयके यज्ञ-मण्डपमें आगमन ( आदि० ५४। २६-२७ ) । इनके द्वारा यजमानः ऋत्विज आदिकी स्तुति ( आदि० ५५। १-१६) । इनको राजा जनमेजयका वरदान ( आदि० ५६। १७ ) । आस्तीकका राजासे 'तुम्हारा यज्ञ बंद हो और इसमें सर्प न गिरने पावें' यह वर माँगना ( आदि ० ५६। २१ – २६ )। इनके द्वारा तक्षककी प्राणरक्षा (आदि० ५८। १-१० )। अश्वमेध-यज्ञमें सदस्य होनेके लिये जनमेजयद्वारा इनसे प्रार्थना ( आदि ० ५८। १५-१६)। भेरे आख्यानका पाठ करनेवालींको सपींसे कोई भय न हो'--ऐसा इनका सपींसे वर माँगना ( आदि• ५८ । २१ ) । आस्तीकका व्यासजीकी महत्ता बताते हुए जनमेजयकी प्रशंसा करना ( आश्रम० ३६। १२-१६)। सर्पोंको संकटसे छुड़ाकर आस्तीकका प्रसन्न होना (स्वर्गा०५।३२)।

आस्तीकपर्व महाभारतके आदिपर्वका एक अवान्तर पर्व (अध्याय १३ से ५८ तक)।

आहुक \*-यदुवंशी राजा उग्रसेनका नामान्तर (उद्योग॰ १२८। ३८-३९; अनु॰ १४। ४१)। इनकी पुत्री 'सुतनु' के साथ अकूरका विवाह (सभा० १४। ३३)। आहुक के सौ पुत्र थे (सभा० १४। ५६)। आहुक और अकूरके पारस्परिक वैरसे श्रीकृष्णकी चिन्ता (शान्ति ०८१। ८-११)। आहुक (उग्रसेन) के आदेशसे नगरमें यह घोषणा की गयी कि द्वारकामें कोई मिदरा न बनावे; जो नशीली वस्तु तैयार करेगा, उसे शूलीपर चढ़ा दिया जायगा (मौसल् ०१। २८-३१)।

आहुति-(१) एक क्षत्रिय, जो जारूथी नगरीमें श्रोकृष्णसे पराजित हुआ था। इसी नगरीमें शिशुपाल आदिकी भी पराजयका उल्लेख मिलता है। (वन० १२।३०)। (२) नारायणका एक नाम (शान्ति०३३८। ९२)।

Ş

इक्षुमती-कुरुक्षेत्रमें या उसके निकट बहनेवाली एक नदी,

\* कहीं-कहीं 'आडुक' को उससेनक। पिता कहा गया है; परंतु महाभारतमें इसका स्पष्ट उच्छेख नहीं मिलता है। इसके विपरीत उद्योग० १२८। ३८-३९ में आहुक उससेनको एक व्यक्ति बताया गया है। जहाँ तक्षक और अश्वसेन—ये दो नाग रहा करते थे (आदि०३।१४१)।

इक्षुला-एक प्रमुख नदीः जिसका जल भारतवर्षके लोग पीते हैं (भीष्म०९।१७)।

इक्ष्वाकु-(१) वैवस्तत मनुके दस पुत्रों मेंसे एक (आदि० ७५। १५; अनु० २। ५)। एक जापक ब्राह्मणके साथ इनका संवाद (ज्ञान्ति० १९९। ३९-११७)। इनकी सद्रतिका वर्णन (ज्ञान्ति० २००। २६)। इनके द्वारा मांस-भक्षण-निषेध (अनु० ११५। ६६)। इनके सौ पुत्र थे (अनु० २। ५)। इनके स्वर्गवासके पश्चात् इन्होंके पुत्र शत्राद राजा हुए (वन० २०२। १)। (२) वैवस्वत मनुके प्रपौत्र एवं क्षुपके पुत्र; इनके भी सौ पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा विंश था (आश्व०४। २-५)। इन्हें अपने पिता क्षुपद्वारा खड़की प्राप्ति हुई थी (ज्ञान्ति० १६६। ७३)।

इध्मवाह—दृढस्युका दूसरा नाम, ये अगस्त्यके पुत्र थे। ये इध्म (सिमधा) का भार वहन करनेसे 'इध्मवाह' कहलाये (वन०९९।२७)।

इन्द्र-(१) कश्यपसे उनकी पत्नी अदितिके गर्भसे जो बारह आदित्य उत्पन्न हुए, उनमें इन्द्र प्रमुख हैं ( आदि॰ ६५। ११-१६; ७५। १०-११)। ये वज्रधारी, वृत्र-इन्ताः पुरंदर तथा तीनों लोकोंके स्वामी हैं ( आदि० ३। १४८-१४९ ) । देवश्रेष्ठ और सहस्राक्ष हैं ( आदि० २५। ९-१३ ) । तक्षकद्वारा अपहृत हुए मदयन्तीके कुण्डलोंकी प्राप्ति करानेमें इन्होंने उत्तक्ककी सहायता की (आदि॰ ३ । १३१)। उत्तङ्कद्वारा इनकी स्तुति ( आदि० ३ । १४६-१४९ ) । समुद्रमन्थनसे इन्हें ऐरावतकी प्राप्ति हुई (आदि० १८ । ४०) । कदृद्वारा इनकी स्तुति (आदि० २५। ७-१७)। इनके द्वारा की हुई वर्षांसे सपींकी प्रसन्नता (आदि० २६ अ०में )। इनके द्वारा वालखिल्य ऋषियोंका अपमान ( आदि० ३१। १० ) । गरुड़के ऊपर इनका वज्रप्रहार और उनसे मित्रता स्थापित करनेकी इच्छा ( आदि० ३३ । १८– २५ ) । इन्द्र और गरुड़की मित्रता ( आदि० ३४ । १ ) । सपेंसि छलपूर्वक अमृतका अपहरण ( आदि० ३४ । ८-२० ) । इन्द्रका तक्षकको आश्वासन (आदि० ५३। १५-१७)। इनके द्वारा कुन्तीके गर्भसे अर्जुनकी उत्पत्ति (आदि० ६३। ११६)। इनका ब्राह्मणका रूप धारण करके कर्णसे कवच-कुण्डल माँगना ( आदि० ६७। १४४-१४५ ) । विश्वामित्रका तप भन्न करनेके लिये मेनका अप्सराको भेजना ( आदि॰ ७१। २१-२६)। वायुका रूप धारण करके इनके द्वारा

जलकीड़ा करती हुई देवयानी आदि कन्याओंके वस्त्रोंका सम्मिश्रण ( आदि० ७८ । ४ ) । इनका ययातिके साथ वार्तालाप और उन्हें स्वर्गसे नीचे गिराना (आदि०८८। १-५)। पाण्डुद्वारा इन्द्रकी आराधना तथा इन्द्रका उन्हें वरदान ( आदि॰ १२२। २६-२७ )। कुन्तीद्वारा इनका आवाहन तथा इनके द्वारा अर्जुनका जन्म (आदि० १२२ । ३५ ) । 'जानपदी' नामक अप्सराको भेजकर इनका शरद्वान् ऋषिकी तपस्यामें विध्न डालना । ( आदि॰ १२९। ६ )। शिवजीद्वारा इनका हिमालयकी गुफामें अवरोध और मनुष्यलोकमें अर्जुनरूपमें जन्म लेनेके लिये इन्हें आदेश (आदि० १९६। ९-२६)। पाण्डवोंके निवासके लिये खाण्डवप्रस्थमें दिव्यनगरके निर्माणहेत इनको श्रीकृष्णकी मानसिक प्रेरणा तथा खाण्डवप्रस्थमें दिव्य नगरका निर्माण करनेके लिये इनका विश्वकर्माको आदेश (आदि० २०६।२८ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ५९३ ) ितिलोत्तमाके रूपसे मोहित होकर इनका सहस्रनेत्र होना (आदि० २१०।२७)। खाण्डव-वनकी रक्षाके लिये इनका श्रीकृष्ण तथा अर्जुनके साथ युद्ध ( आदि ० २२६ अ० में ) । इनके द्वारा तक्षकके पुत्र अश्वसेनकी रक्षा ( आदि० २२६। ९ ) । अर्जुन-द्वारा इनकी पराजय ( आदि० २२७ । २३ ) । श्रीकृष्ण तथा अर्जुनको इनका वरदान ( आदि० २३३। १०-१२ )। नारदजीद्वारा इनकी दिव्य सभाका युधिष्ठिरके प्रति वर्णन (सभा०७ अ०में)। पंगवान् श्रीकृष्ण-द्वारा रनका मानमर्दन, इनके द्वारा भगवान् श्रीकृष्णका भोविन्द' नामकरण ( सभा० ३८। २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८०१ )। नरकासुरको मारनेके लिये इनकी श्रीकृष्णसे प्रार्थना ( पृष्ठ ८०६ दा० पाठ )। इनका सुरभिसे वार्तालाप (वन०९। ६-१६)। इनके द्वारा अर्जुनको दिव्यास्त्र देनेकी स्वीकृति ( वन ० ३७। ५७-५८ )। इनका अर्जुनको म्वर्गमें चलनेका आदेश ( वन० ४९ । ४३-४५ )। इनके द्वारा चित्रसेनको अर्जुनके लिये संगीतविद्याकी शिक्षा देनेका आदेश ( वन० ४४ । ८ )। इनका अर्जुनकी प्रसन्नताके लिये चित्रसेनको उर्वशीके पास भेजना (वन० ४५। २)। उर्वशीके शाप देनेपर इनके द्वारा अर्जुनको आश्वासन ( वन० ४६। ५५-५८ )। इनका नर-नारायणकी महिमा बतलाते हुए लोमश मुनिको युधिष्ठिरके पास संदेश देनेके लिये भेजना ( आदि० ४७। ७-३१)। इनका नलद्वारा दमयन्तीको संदेश देना ( वन० ५५। ६)। इनके द्वारा दमयन्ती-खयंवरमें राजा नलको वर-प्रदान ( वन ० ५७ । ३५-३६ ) । इनका कलियुगको नलके प्रति अन्याय करनेसे रोकना ( वन० ५८। ११-

१२) । इनके द्वारा वृत्रासुरका वध ( वन० १०१ । १४-१५ ) । इनका महर्षि च्यवनपर वज्र-प्रहार करनेको उद्यत होना ( वन०१२४। १७ )। मदासुरसे डरे हुए इन्द्रका अश्विनीकुमारोंको सोमपानका अधिकारी बनाना ( वन० १२५। २-३ ) । इनका युवनाश्वकुमार मान्धाताको अँगुली पिलाना ( वन० १२६। ३०; द्रोण० ६२। ७-८ )। इनका दाज वनकर उज्ञीनरसे कबूतरके बराबर तौलकर मांन माँगना ( वन० १३९। २३-२४ )। इनके द्वारा राजा उशीनरको वर-प्रदान (वन० १३)। ३०-३१ ) । इनका यवक्रीतको वर-प्रदान (वन० १३५ । ४१-४२ ) । नरकासुरको मारनेके लिये इनकी विष्णुसे प्रार्थना ( वन० १४२। २४ )। इनके द्वारा गन्धमादन पर्वतपर युधिष्ठिरको आश्वासन ( वन० १६६। १३-१४) । हिरण्यपुरके विनाशके उपलक्ष्यमें इनके द्वारा अर्जुनका अभिनन्दन ( वन० १७३।७२-७५ )। इनका महिंप वकसे चिरजीवियोंके सुख-दु:खके विषयमें प्रस्त ( वन० १९३ अ० में ) । बाजरूपसे राजा शिबिसे वार्तालाप तथा उनसे कबूतरके बरावर मांस माँगना (.वन० १९७। २०)। इनके द्वारा केशी दानवकी पराजय और देवसेनाका उद्धार ( वन० २२३। १५)। देवसेनाके साथ ब्रह्माके पास जाना (वन॰ २२४ । २१-२२ ) । स्कन्दद्वारा पराजित होकर इनकी शरणमें जाना (वन० २२७। १७-१८)। स्कन्दको देवसेनापति-पदपर अभिषिक्त करना (वन० २२९। २३)। स्कन्दको देवसेनाके साथ पाणिग्रहणके लिये कहना ( वन ० २२९ । ४८ ) । रावणके पुत्र इन्द्रजित्से इनकी पराजयकी चर्चा (वन० २८८ । ३) । कर्णसे उसका कवच-कुण्डल माँगना (वन० ३१०।४)। कर्णको अपनी अमीघ शक्ति देना (वन०३१०।२३)। त्रिशिराको तासे डिगानेके लिये अप्सराओंको भेजना ( उद्योग॰ ९ । ९-१२ ) । इनके द्वारा त्रिशिराका वध ( उद्योग० ९ । २२-२४) । त्रिशिराके सिर काटनेके छिये इनके द्वारा बढ़ईको वरदान ( उद्योग० ९ । ३७ ) । त्रिशिराके वधसे लगो हुई ब्रह्महत्याका विभाजन ( उद्योग ० ९। ४३ के बाद दाक्षि० पाठ )। इनका वृत्रासुरके मुखसे बाहर निकलना ( उद्योग० ९ । ५४ ) । भगवान विष्णुके कहनेसे वृत्रासुरके साथ इनकी मैत्री ( उद्योग॰ १०। ३२)। इनके द्वारा वृत्रासुरका वध ( उद्योग॰ १०। ३९) । इनका ब्रह्महत्याके भयसे जलमें छिपना ( उद्योग १० । ४६) । इनके द्वारा ब्रह्महत्याका विभाजन ( उद्योग० १३ । १९ ) । इनका प्रकट होकर पुनः . नहुपके भयसे अन्तर्धान होना (उद्योग० १३। २१-२२ ) । इनका लोकपालींको उनका अधिकार प्रदान

करना ( उद्योग० १६ । ३१-३४ ) । अगस्त्यजीसे नहुषके पतनका वृत्तान्त पृछना ( उद्योग० १७ । ६ )। इनका महर्पि अङ्गिराको वरदान ( उद्योग० १८। ७ )। स्वर्गमें आकर इन्द्रपदपर प्रतिष्ठित होना ( उद्योग० १८।९)। मातलिके जामाता नागकुमार सुमुखको भगवान् विष्णुकी आज्ञासे दीर्घायु बनाना ( उद्योग० १०४। २८ ) । शिवद्वारा दिव्यकवचकी प्राप्तिः उससे सुरक्षित होकर इनका वृत्रको मारना तथा मन्त्र और विधिसहित वह कवच अङ्गिराको देना ( द्रोण० ९४ । ६४-६६ )। इन्द्रके लिये विश्वकर्माद्वारा विजय नामक धनुपका निर्माण तथा इन्द्रका उसे परशुरामको समर्पण करना (कर्ण० ३३ । ४२-४४ ) । त्रिपुरींसे भयभीत होकर इनका देवताओं महित ब्रह्माके पास जाना (कर्ण० ३३ । ३७-४० ) । कर्ण और अर्जुनके द्वैरथ-युद्धमें \ अर्जुनकी विजयके लिये इनका सूर्यसे विवाद ( कर्ण० ८७ । ५७-५९ ) । इन्द्रके अनुरोधसे ब्रह्मा और शिवजी-के द्वारः अर्जुनकी विजय घोषणा ( कर्ण० ८७ । ६८-७३ ) । नमुचिके वधसे संकटमें पड़े हुए इन्द्रका अरुणासङ्गममें स्नान करनेसे उद्धार (शुल्य० ४३। ४२-४५) । इनके द्वारा स्कन्दको (उत्क्रोश' और (पञ्चक' नामक दो अनुचर-प्रदान ( शल्य० ४५ । ३५-३६ )। स्कन्दको राक्ति नामक अस्त्र और घण्टाका दान (शल्य० ४६ । ४४-४५ ) । इनके द्वारा भरद्वाजकन्या श्रुतावर्तीकी परीक्षा और उसे वर-प्रदान ( शल्य० ४८ । २–५८ ) । इन्द्रतीर्थमें सौ यज्ञ करनेसे इनका (शतकत्' नाम होना (शब्य॰ ४९ । २-४ )। कुरुक्षेत्रकी भूमि जोतते हुए राजर्पि कुरुके साथ इनका संवाद ( शल्य० ५३ । ५-१५)। पक्षीरूपसे आकर इनका तपस्वियोंको गृहस्य-धर्मका उपदेश ( शान्ति० ११ । ११—२६ ) । इनका रन्ति-बृहस्पतिजीसे समस्त प्राणियोंके लिये प्रिय होनेका उपाय पूछना ( शान्ति ० ८४ । २ ) । अम्बरीपके पूछनेपर इनका उनके सेनापति सुदेवकी सद्गतिका कारण बनाना ( शान्ति० ९८ । ११ के बाद दाक्षि० पाठ से १३ तक )। अम्बरीषके पूछनेपर इन्द्रका उनसे रणयज्ञका वर्णन करना ( शान्ति ० ९८ । १५—५० ) । बृहस्पति-जीसे विजय-प्राप्तिके उपाय पूछना ( शान्ति० ५०३। ४-५ )। प्रह्लादके पास शीलकी शिक्षाके लिये शिष्य-रूपसे निवास और वररूपसे उसकी प्राप्ति ( शान्ति ) १२४ । २८--६२ ) । विरूपाक्षको राजधर्माके शापकी कथा सुनाना ( शान्ति० १७३ । ८-१० )। राजधर्माके कहनेसे गौतमको जीवन-दान देना ( शान्ति० १७३। १२-१३ )। आत्मइत्याके लिये उद्यत काश्यपको सियारके

रूपमें प्रकट होकर समझाना ( शान्ति० अ० में )। प्रह्लादके साथ इनका ज्ञानविपयक संवाद ( शान्ति ० २२२ । ९—३७ ) । ब्रह्मासे बलिका पता पूछना ( शान्ति ० २२३ । ३-७ ) । बलिपर आक्षेप ( शान्ति० २२३ । १४---२५; शान्ति० २२४ । २-४ )। लक्ष्मीके साथ संवाद और उनकी सुप्रतिष्ठा ( शान्ति • २२५ । ५—२९ ) । यलिको जीवित चले जानेकी आज्ञा देना ( शान्ति० २२५ । ३३-३६ ) । नमुचिसे उसके श्रीहीन होनेपर भी दुःखित न होनेका कारण पूछना ( शान्ति० २२६ । ३ )। राजलक्ष्मीसे भ्रष्ट होनेपर भी बलिसे झोक न करनेका कारण पूछना ( शान्ति० २२७ । १४—१९ ) । विलेका उत्तर सुनकर उसकी बातोंका समर्थन और उसे अभय-दान ( शान्ति० २२७ । ८९—११६ ) । नारदजीके साथ लक्ष्मीका दर्शन ( शान्ति० २२८। १६-१८ )। असुरोंको त्यागकर आनेके विषयमें छक्ष्मीसे ( शान्ति० २२८ । २८ ) । लक्ष्मीको साथ लेकर अमरावतीमें प्रवेश ( शान्ति० २२८ । ८९ ) । इनके द्वारा अपनी पत्नी अहल्याकी धर्षणाकी गौतमद्वारा चर्चा ( शान्ति ० २६६ । ४७--५१ ) । इनका वृत्रासुरके **साथ युद्ध और मोहित होना ( शान्ति० २८१ । १३---**२१ ) । देवताओं और ऋषियोंके प्रोत्साहनसे इनके द्वारा वृत्रासुरका वध ( शान्ति० २८२ । ९ ) । ब्रह्म-इत्याके भयसे भागना और कमलनालमें छिपना ( शान्ति० २८२ । ११-१८ ) । त्रह्माद्वारा इन्हें ब्रह्महत्यासे छुटकारा प्राप्त होना ( शान्ति० २८२ । ५६ )। अहल्यापर बलात्कारके कारण गौतमके शापसे इन्द्रकी दाढ़ी-मूँछ हरी हो गयी और विश्वामित्रके शापसे इन्हें अपना अण्डकोश खो देना पड़ा, जिससे भेड़ेके अण्डकोश जोड़े गये ( शान्ति० ३४२।२३)। इन्हें दुहरी ब्रह्महत्या लगी ( शान्ति० ३४२ । ४२ )। नारदजीसे अद्भुत घटनाके विषयमें इनका प्रश्न करना ( शान्ति० ३५२। ७-९ )। एक तोतेके साथ संवाद ( अनु० ५ । १३-२८ ) । राजर्षि भङ्गास्वनको स्त्री बना देना ( अनु० १२ । ५–१० ) । भङ्गास्वनके दो सौ पुत्रीं-में फूट डालना ( अनु० १२। २९-३१ )। भङ्गाखनगर प्रसन्न होकर वर देना ( अनु० १२ । ४२-४३)। मतङ्ग-को तपस्यासे विरत करनेके प्रसंगमें उसके साथ संवाद (अनु० २७ । २७ से २९ । १२ तक ) । मतङ्गको वरदान देना (अनु०२९ । २४-२५) । शम्बरासुरसे व्यवहारके विषयमें प्रश्न ( अनु० ३६ । ३ ) । महर्षि देवशर्माकी पत्नी रुचिको प्रलोभन देना और विपुलद्वारा फटकार पाना ( अनु० ४९। ७-२६ ) । बृहस्पतिजींस

उत्तम दानके विषयमें पूछना (अनु०६२। ५३)। ब्रह्माजीसे गोलोक और गोदानके विषयमें प्रश्न (अनु॰ ७२ । ६-१२ ) । ब्रह्माजीसे दूसरेकी गौका अपहरण करने-के फलके सम्बन्धमें प्रश्न ( अनु० ७४। १ )। ब्रह्माजी-से गोलोककी श्रेष्ठताके विषयमें प्रस्त ( अनु० ८३। १३-१४)। कार्तिकेयको भेंट समर्पित करना ( अनु० ८६। २५)। अगस्त्यजीको अपना परिचय देकर कमलकी चोरीका कारण बताना ( अनु० ९४। ४७-४९)। मातलिके पूछनेपर सबके वन्दनीय पुरुषका परिचय देना (अनु० ९६। २२ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ १७८३)। भृतराष्ट्रके रूपमें इनके द्वारा गौतमनामक ब्राह्मण-के हाथीका अपहरण कर लिये जानेपर इनके साथ संवाद (अनु० १०२। ७-६१) । महर्षि विद्युत्प्रभको पापसे क्रूटनेका उपाय बताना (अनु० १२५। ४८-५०)। बृहस्पतिजीसे धर्मके विषयमें जिज्ञासा ( अनु० १२५। ५९) । अश्वनीकुमारोंके निमित्त च्यवनके साथ संघर्ष (अनु० १५६। १६-३१)। पञ्चशिखावाले बालकके रूपमें शिवजीपर वज्र प्रहार करते समय इनकी बाँहका स्तम्भित होना और शिवजीकी कृपासे पुनः इनका संकट-मुक्त होना ( अनु० १६०। ३३-३६ ) । बृहस्पतिजीको महत्तका यज्ञ करानेसे रोकना ( आश्व० ५। १८-२१ )। बृहस्पतिजीसे उनकी चिन्ताका कारण पूछना ( आश्व० ९। १-५)। अग्निको दूत बनाकर महत्तके पास संदेश भेजना ( आश्व० ९। ८ )। गन्धर्वराज धृतराष्ट्रको दूत बनाकर मरुत्तके पास भेजना (आश्व०१०।२)। मरुत्तपर वज्र-प्रहार करनेको उद्यत होना ( आश्व० १०। ८) । मरुत्तके यज्ञमें जाना (आश्व०१०।२०)। यज्ञमण्डपकी व्यवस्था करना ( आश्व० १०। २६-३० )। इनके द्वारा शरीरस्य वृत्रामुरका संहार ( आश्व० ११। १९)। चाण्डालरूपसे उत्तङ्कको अमृत पिलानेके लिये प्रकट होना (आश्व० ५५। १८-१९)। मुनिके इनकार करनेपर अन्तर्धान होना ( आश्व० ५५ । २२ )। ब्राह्मण-का रूप धारण करके उत्तङ्ककी सहायता करना ( आश्व० ५८। ३२-३३ ) । उत्तङ्क मुनिके डंडेमें वज्रास्त्रका संयोग करना ( आश्व० ५८ । ३५ )। इनके द्वारा स्वर्गमें श्रीकृष्णका स्वागत (मौसल० ४ । २८) । इन्द्रका युधिष्ठिरको अपने रथपर बैठकर सदेह स्वर्ग चलनेके लिये कहना और उनके आश्रितवात्सल्यकी परीक्षा करना ( महाप्रस्था ० ३ । १-२९ ) । धर्मप्रेरित इन्द्रके द्वारा युधिष्ठिरकी पुनः परीक्षा-देवदूतद्वारा उन्हें मायामय नरकका दर्शन करवाना (स्वर्गा० २ अ०में )।

महाभारतमें आये हुए इन्द्रके नाम—अदितिनन्दन, आखण्डल, अमरश्रेष्ठ, अमराविष, अमरराज, अमरेश,

अमरेश्वर, अमरेन्द्र, अमरोत्तम, असुराईन, असुरस्दन, बलभित्, बलहन्, बलहन्ता, बलजित्, बलनाशन, बल-निषूदनः बलसूदनः बलवृत्रध्नः बलवृत्रहन्ः बलवृत्रनिषू-दनः बलवृत्रसूदनः भूतभव्येदाः शचीपतिः शकः शम्बर-हन्। शम्बरपाकहन्। शतकत्। शतमन्यु। दशशताक्षः दश्चशतनयनः दश्चशतेक्षणः दैत्यनिवर्हणः दैत्यासुरनिवर्हणः दानवरात्रुः दानवध्नः दानवारिः दानवसूदनः देवश्रेष्ठः देवदेव, देवाधिप, देवगणेश्वर, देवपति, देवराज, देवराट, देवेश, देवेन्द्र, हरि, हरिश्मश्रु, हरिहय, हरिमान्, हरि-वाहन , ईश्वर, जगदीश्वर, काश्यप, कौशिक, किरीटी, कुशि-कोत्तमः लोकत्रयेशः लोकेश्वरेश्वरः मघवाः मद्देन्द्रः मरु-त्पतिः मरुत्वान्। मुकुटीः नमुचिद्नः नमुचिद्दन्। पाकशासनः पर्जन्यः पुरन्दरः पुरुभूतः पूषानुजः पुष्करेक्षणः सहस्रद्दकः सहस्राक्षः सहस्रलोचनः सहस्रनयनः सहस्रनेत्रः सर्वदानव-सूदन, सर्वदेवेश, सर्वलोकामर, सुरश्रेष्ठ, सुराधिप, सुर-गणेश्वर, सुरपति, सुरपुङ्गव, सुरराट्, सुरराज, सुरारिहन्, सुरर्पमः सुरसत्तमः सुरेशः सुरेश्वरः सुरेन्द्रः सुरोत्तमः त्रैलोक्यपतिः त्रैलोक्यराजः त्रिभुवनेश्वरः त्रिदशाधिपः त्रिदशाधिंपतिः त्रिदशेशः त्रिदशेश्वरः त्रिदशेन्द्रः त्रिदिवे-श्वर, त्रिलोकराज, त्रिलोकेश, वज्रभृत्, वज्रधर, वज्रधारी, वज्रधृकः वज्रहस्तः वज्रपाणिः वज्रायुधः वज्रीः वरदः वासवः विबुधश्रेष्ठे विबुधाधिपा विबुधाधिपति विबुधेश्वर विश्वभुका वृषाकपिः **वृ**त्रशत्रुः **वृत्रहन्, वृ**त्रहन्ताः वृत्रनिषूदन । (२)पाञ्चजन्यद्वारा बलसे प्रकट किया गया 'इन्द्र' नामक अग्नि (वन० २२०।७)।

इन्द्रकील-हिमालय और गन्धमादनसे आगेका एक पर्वतः जिसका अभिमानी देवता कुबेरका उपासक है (सभा० १०।३२; वन०३७।४२)।

इन्द्रजित्-राक्षसराज रावणका पुत्र, इसका रूक्ष्मणके साथ युद्ध (वन० २८५। ८)। इसके द्वारा राम-रूक्ष्मणका मूर्छित होना (वन० २८८। २६)। लक्ष्मणद्वारा इसका वध (वन० २८९। २३)।

इन्द्रतापन-वरुणकी सभामें उनकी उपासना करनेवाला एक दैत्य (सभा ०८। १५)।

इन्द्रतोया-गन्धमादनपर्वतके निकट बहनेवाली एक नदी। यहाँ स्नान और तीन रात उपवासका फल अश्वमेधका पुण्य (अनु० २५ । ११)।

इन्द्रदमन-एक प्राचीन नरेश । इनके द्वारा ब्राह्मणको धन-दान (श्वान्ति ० २१४ । १८)। इन्द्रयुम्न (१) एक असुरभावापन्न नरेश, जो श्रीकृष्ण-द्वारा मारा गया (वन० १२।३२)। (२) एक महर्षि (वन० २६। २२)।(३) राजा जनकके पिता (वन० १३३। ४)।(४) एक प्राचीन राजर्षि, जो कीर्ति ह्रोप होनेसे स्वर्गसे भूतलपर गिरे और एक चिरजीवी कच्छपद्वारा अपनी कीर्तिका बखान सुनकर पुनः स्वर्गलोकमें जा पहुँचे थे (वन० १९९ अध्याय)।

इन्द्रयुक्तसरोवर-(१) गन्धमादन पर्वतके समीपवर्ती सरोवर । यहाँ पत्नियोंसहित पाण्डुका आगमन (आदि॰ १९८ । ५० )।(२) द्वारकापुरीका एक सरोवर (सभा०३८।२९के बाद दा० पाठ०, पृष्ठ ८१६)।

इन्द्रद्वीप-एक द्वीपका नामः जिसे पहलेसहस्रवाहुने जीतकर अपने अधिकारमें किया था (सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७९२ )।

इन्द्रपर्वत-विदेहदेशवर्ती एक पर्वत (सभा० ३०। १५)।

इन्द्रप्रस्थ-पाण्डवोंकी राजधानी ( वर्तमान दिल्ली )। विश्वकर्माद्वारा इसका निर्माण। इसका 'इन्द्रप्रस्थ' नाम होनेका कारण ( आदि० २०६। २८ के बाद )। व्यास-द्वारा इसके भूभागका शोधन ( आदि० २०६। २९ )। इसका विशद वर्णन (आदि० २०६। २९ के बाद दा० पा०, पृष्ठ ५९५-२०६। ४९ तक )। ( आदिपर्वके २०७, २१८, २२०, २२१ अध्यायोंमें; सभापर्वके १३, २४, २२, ७३; वनपर्वके ५६, २३३, २३७; विराटपर्वके १८, ५०; उद्योगपर्वके २६, ५५, ९५; भीष्मपर्वके १२१; शान्तिपर्वके १२४ तथा आश्वमेधिकपर्वके १५ अध्यायोंमें भी 'इन्द्रप्रस्थ'का नाम आया है। मौसलपर्व ७। ७२ में यह कथा आयी है कि अनिरुद्धके पुत्र वज्रको इन्द्रप्रस्थमें यादवोंका राजा बनाया गया था।)

इन्द्रमार्ग-एक प्राचीन तीर्थ । यहाँके स्नानका फल स्वर्गकी प्राप्ति (अनु०२५।९)।

इन्द्रलोकाभिगमनपर्व-वनपर्वके अन्तर्गत एक अवान्तर पर्व (अध्याय ४२ से ५१ तक )।

इन्द्रवर्मा-मालवनरेश । पाण्डवपक्षके योद्धा । इनके अश्वत्थामा नामक हाथीका भीमसेनद्वारा वध ( द्रोण० १९०। १५)।

इन्द्रसेन—(१) सोमवंशीय महाराज अविक्षित्के पौत्र एवं परीक्षित्के पुत्र (आदि०९४। ५५)।(२) पाण्डवोंका सारिथ (सभा०३३ १३०)। युधिष्ठिर-की आज्ञासे इन्द्रसेनका द्वारकामें भगवान् श्रीकृष्णको बुलानेके लिये जाना और उनसे चलनेका अनुरोध करना (सभा०१३।४१-४२)। इसका पाण्डवोंके साथ वन- गमन (वन० १। ११) । गन्धमादनजाते समय पाण्डवोंका इन्द्रसेनको पुलिन्दराज सुवाहुके यहाँ छोड़ना(वन०१४०। २७)। इसका धात्रेयिकासे द्रौपदीका समाचार पूछना (वन०१६०। १९०)। इसका धात्रेयिकासे द्रौपदीका समाचार पूछना (वन०१६०। १९०)। इन्द्रसेनको द्वारका जानेका आदेश (विराट०४।३)। इन्द्रसेनको द्वारका-गमन (विराट०४।५८)। उपण्डव्य नगरमें अभिमन्युके विवाहमें जाना (विराट०७२। २३)। (३) एक कौरवपक्षका योद्धा (द्रोण०१५६। १२२)।(४) इन्द्रसेन (और इन्द्रसेना) निषधनरेश नलके पुत्र और पुत्री, इनकी माता दमयन्ती थी। दमयन्तीद्वारा नलके जुएमें हारनेकी आशङ्का होनेपर वार्णयसे इन्द्रसेन और इन्द्रसेनाको कुण्डिनपुर भेजवाना (वन०६०।१८-२४)। इन दोनोंकी पुनः राजा नलसे भेंट (वन०७४। २४)।

इन्द्रसेना—(१) राजा नलकी पुत्री (देखिये इन्द्रसेन और इन्द्रसेना')।(२) नारायणकी कन्या और मुद्रलकी पत्नी, अप्रतिम सुन्दरी होकर भी इसने एक हजार वर्षके बूढ़े पति मुद्रलका अनुसरण किया (वन० ११३। २४; (विराट०२१।११)।

इन्द्राणी-इन्द्रपत्नी शची ( देखिये शची )।

इन्द्राभ-भरतवंशीय महाराज कुरुके प्रपौत्र एवं धृतराष्ट्रके सातवें पुत्र ( आदि॰ ९४। ५९ )।

इन्द्रोत-ग्रुनकवंशी ऋषि । राजा जनमेजयको फटकारना (शान्ति०१५०। ९-१९)। राजा जनमेजयसे ब्राह्मणोंके प्रति द्रोह न करनेकी प्रतिज्ञा कराकर उन्हें अपनी शरणमें लेना (शान्ति० १५१। १०-२१)। राजा जनमेजयको धर्मोपदेश करके उनसे अश्वमेध यज्ञ कराना (शान्ति० १५२ अ०में)।

इरा-(१) कुबेरकी सेवामें रहनेवाली अप्सरा (सभा० १०।११)।(२) ब्रह्माके सभाभवनमें उनकी उपासना करनेवाली एक देवी (सभा०११।३९)।

इरामा-एक महानदीः जिसे मार्कण्डेयजीने भगवान् बाल-मुकुन्दके उदरमें देखा था (वन० १८८ । १०४ )।

इरावती—पञ्चनद प्रदेशकी रावी नदी, जो दिव्यरूप धारण करके अन्य नदियोंके साथ वरणकी सेवामें उपस्थित होती है ( सभा० ९ । १९ ) । पार्वतीजीने स्त्रीधर्म वर्णन करनेके सम्बन्धमें जिन नदियोंसे सलाह ली थी, उनमें 'इरावती' भी उपस्थित थी ( अनु० १४६ । १८ )।

इरावान्-अर्जुनके द्वारा नागकन्या उल्ल्पीके गर्भसे उत्पन्न पुत्र ( आदि० २१३। ३६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ)। प्रथम दिनके युद्धमें श्रुतायुष्के साथ इनका द्वन्द्व-युद्ध (भीष्म० ४५।६९-७१) | इनके द्वारा विन्द और अनुविन्दकी पराजय (भीष्म० ८३। १८-२२) । इनका युद्ध करके शकुनिके पाँच भाइयोंका वध करना (भीष्म० ९०। २७-४६) । अलम्बुषके साथ युद्ध और उसके द्वारा इनका वध (भीष्म० ९०। ५६-७६)।

इला-(१)वैवस्वत मनुकी पुत्री, पुरुपरूपमें परिणत होनेपर इनका नाम सुद्युग्न हुआ (आदि० ७५। १६; अनु०१४७। २६ ) । [ येदो वार अपने जीवन-में स्त्री होकर पुरुष हुए थे। पहले तो इन्होंने होताओंके दोषसे कन्या होकर ही जन्म लिया था। बादमें विशिष्ठजी-की कृपासे पुरुष हुए और दुबारा इलावृतखण्डमें जाकर महादेवजीके शापसे स्त्री हुए थे। यह कथा श्रीमद्भागवत-के नवम स्कन्धमें देखना चाहिये। दिनके गर्भसे पुरू-रवाका जन्म हुआ ( फिर ये पुरुप हो गये )। अतः पुरूरवाके पिता और माता दोनों कहे जाते हैं ( आदि॰ ७५। १८-१९)। इला बुधकी पत्नी और पुरूरवाकी माता थी (अनु० १४७।२७)।(२) एक नदी, जिसने कार्तिकेयको फल-फूलकी भेंट अर्पित की थी (अनु॰ ८६। २४)। इला नदी सम्बन्धी तीर्थमें युधिष्ठिरने ब्राह्मणोंसहित स्नान किया था (वन० १५६ । ८)।

इलावृतवर्ष-जम्बृद्धीपका मध्यवर्ती भूभाग (सभा० २८। ६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ)।

इलास्पद-एक प्राचीन तीर्थः इसमें स्नान करनेसे दुर्गतिका निवारण तथा वाजपेय यज्ञका पुण्यपःल सुलभ होता है ( वन॰ ८३।७७-७८)।

इलिल-एक पुरुवंशी राजा । सम्राट् दुष्यन्तके पिता (आदि० ७१ । ७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । इनकी भार्याका नाम (रथन्तर्या' था (आदि० ७४ । १२५ के बाद दाक्षिणात्य पाठ )। दुष्यन्तके पिता तथा माताके ये नाम दाक्षिणात्य पाठके अनुसार दिये गये हैं । उदीच्य पाठके अनुसार इनके पिताका नाम (ईलिन' और माता-का नाम (रथन्तरी' था ( आदि० ९४ । १६-१८ ) ।

इल्वल-मणिमती नगरीका निवासी एक दैत्य (वन॰ ९६। ४)। एक ब्राह्मणसे रुष्ट होनेके कारण यह ब्राह्मण द्रोही होकर छल्से ब्राह्मणोंकी हत्या किया करता था (वन॰ ९६। ५-१३)। इसका अगस्त्यजीसे भी कितना धन दान करना चाहता हूँ ?' यह पूछना (वन॰ ९९। १३)। इसके द्वारा श्रुतर्वा, ब्रध्नस्व, ब्रसदस्यु और अगस्त्यजीको धनका दान (वन॰ ९९। १६)। अगस्त्यजीको हुङ्कारसे इसका भस्म होना (वन॰ ९९। १७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ)।

**इपुपाद**-एक दानव।माता 'दनु'। पिता कश्यप (आदि० ६५।२५)। यही विख्यात पराक्रमी राजा नग्नजित्के रूपमें उत्पन्न हुआथा (आदि० ६७। २०-२१)।

**ईजिक**-एक देश (भीष्म०९। ५२)।

र्इरी-यमराजकी सभामें वैबस्वत यमकी उपासना करने-वाले एक सौ 'ईर्रा' नामवाले नरेश ( सभा० ८ । २३ )।

ईिलिन-पूरुवंशी महाराज तंसुके पुत्र । इनकी पत्नीका नाम प्रथन्तरी' था । उसके गर्भसे इनके दुष्यन्तः श्रूरः भीमः प्रवसु तथा वसु नामक पाँच पुत्र हुए थे (आदि॰ ९४। १६–१८)।

ईश-एक विश्वेदेव (अनु० ९१। ३५)।

ईशानाध्युषिततीर्थ-एक प्राचीन तीर्थ, जिसके सेवनसे सहस्र कपिलादान और अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है ( वन० ८४ । ८-९ ) ।

ईश्वर-(१) ग्यारह रुद्रोमेंसे एक ब्रह्माजीके पौत्र एवं स्थाणुके पुत्र (आदि० ६६।३)। (२) एक राजा, जो क्रोधवश नामक दैत्यों मेंसे किसीके अंशसे उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७। ६५)। (३) राजा पृरुके द्वारा पौष्टीके गर्मसे उत्पन्न द्वितीय पुत्र, महारथी (आदि० ९४।५)। (४) एक विश्वेदेव (अनु०९४।३७)।

उर

उक्थ-(१) परावाणीका उत्पःदक एक अग्निः जिसकी त्रिविध उक्थ-मन्त्रोंद्वारा स्तुति की जाती है ( वन ० २१९ । २५)।(२) सामवेदका एक विशेष भाग।

उक्षा-ऋषभकन्दका नाम (वन०१९७। १७)।

उग्र-(१) धृतराष्ट्रके पुत्रोंमेंसे एक (आदि० ६७। १०३)। भीमसेनद्वारा इसका वध ( भीष्म०६४। ३४-३५)। (२) एक यादव राजकुमार, जिसे पाण्डवोंकी ओरसे रणिनमन्त्रण भेजा गया (उद्योग०४। १२)। (३) भगवान् शिवका एक नाम (अनु०१७।१००)। (४) प्रजापित किवके पुत्र। (अनु०८५।१३३)। (५) एक वर्णमंकर जाति। अत्रिय पुरुष और शुद्रा स्त्रीके संयोगसे उत्पन्न बालक (अनु०१४८।७)।

उग्रक-एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५। ७ ) ।

उग्रकर्मा-(१) शाल्व देशका राजा, जो भीमसेनके द्वारा मारा गया (कर्ण ० ५ । ४१) । (२) केकप-राज-कुमार विशोकका सेनापित, कर्णद्वारा इसका वध (कर्ण ० ८२ । ४-५) ।

उग्रतीर्थ-क्रोधवरासंज्ञक दैत्यके अंशसे प्रकट हुआ एक क्षत्रिय राजा ( आदि० ६७ । ६५ ) ।

उद्यतेजा-(१) भगवान् शिवका एक नाम (अनु० १७। ५७)।(२) एक श्रेष्ठ नागः जो वलरामर्जाके परम-धाम पधारनेके समय उनके स्वागतके लिये आया था (मौसल्ड० ४। १६)।

उम्रश्नवा-(१) लोमहर्षणपुत्र; सौति; पौराणिक ('आदि०१।१)।(२) धृतराष्ट्रका एक पुत्र (आदि०६७।१००)।भीमसेनद्वारा इसका वध (द्रोण०१५७।१९)।

उग्रसेन-(१) महाराज जनमेजयका एक भाई, जिसने अपने अन्य दो भाइयोंके साथ सरमा-पुत्रको मारा था ( आदि॰ ३। १-२ ) ( २ ) 'मुनि'नामवालो करयपकी पत्नीका एक पुत्र, देवगन्धर्व ( आदि ०६५। ४२ )। यह अर्जुनका जन्मोत्सव देखने गया था ( आदि०१२२। ५५)। विराटनगरमें अर्जुन और कृपाचार्यका युद्ध देखनेके लिये भी इसने पदार्पण किया था ( विराट० ५६। ११-१२)।(३) एक राजा, जो स्वर्भानु नामक असुरके अंशसे प्रकट हुआ था ( आदि०६७। १२-१३)। (४) (चित्रसेन ) धृतराष्ट्रका एक पुत्र (आदि॰ ६७ । १०० ) । भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्रोण० १३७। २९-३०)। (५) ये वृष्णिवंशके प्रतापी राजा और राजा कुन्तिभोजके फुफेरे भाई थे ( भादि॰ ६७ । १३०; २१६ । ८ )। राजा उग्रसेनका दूसरा नाम आहुक था ( उद्योग० १२८ । ३८-३९; अनु० १४। ४१ )। इनके मन्त्री वसुदेव थे और पुत्र बलवान् कंस; कंस अपने पिता उम्रसेनको कैद करके मन्त्रियोंके साथ इनका राज्य भोगने लगा ( सभा० २२ । ३६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ७३१) । उग्रसेन-की सम्मतिसे श्रीकृष्णने भाइयोंसहित कंसको मारकर पुनः उग्रसेनको ही मथुराके राज्यपर अभिपिक्त किया (समा० पृष्ठ ७३२ ) । उग्रसेन और वृष्णिवंशको जरासंधसे सदा क्लेश प्राप्त होता था (सभा० पृष्ठ ७३२)। शाल्वके चढ़ाई करनेपर उग्रसेनके द्वारा नगरकी सुरक्षा ( वन ० १५। २३)। श्रोकृष्णसे नारदजीकी पूज्यताके विषयमें प्रश्न ( शान्ति ० २३०।३ )। साम्बके पेटसे पैदा हुआ मुसल उग्रसेनको दिया गया। उसे देखकर ये दुखी हुए और उसे कुटवाकर चूर्ण वनवाकर इन्होंने समुद्रमें फेंकवा

दियाः फिर मद्यनिषेधकी आज्ञा जारी की (मौसल ० १। २७-३०)। उग्रसेन मृत्युके पश्चात् विस्वेदेवों में मिल गये थे (स्वर्गा० ५। १७-१८)। (६) सोम-वंशीय राजा अविक्षित्के पौत्र तथा परीक्षित्के पुत्र (आदि० ९४। ५२-५४)।

उद्यायुध-(१) धृतराष्ट्रका एक पुत्र (आदि०६७। ९९)। यह द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था (आदि० १८५।२)। (२) पाण्डवपक्षीय एक पाञ्चाल योद्धाः, कर्णद्वारा घायल (कर्ण० ५६। ४४)। (३) कौरव-पक्षका एक योद्धाः, जो पराक्रमी और आदर्श धनुर्धर थाः, युद्धक्षेत्रमें मारा गया (शल्य०२।३७)। (४) एक दुर्घर्ष चक्रवर्तां नरेशः, जिसे भीष्मजीने किसी समय मारा था (शान्ति०२७।१०)।

उत्रायुधपुत्र-कौरव-नक्षका एक संशतक योद्धाः जिसे अर्जुनने मारा था (कर्ण० १९।७)।

उच्चैःश्रवा—(१) समुद्र-मन्थनके समय समुद्रसे प्रकट हुआ सर्वश्रेष्ठ अश्वः जो देवलोकमें चला गया (आदि॰ १८। ३३—३७)। इसके श्रारिका रंग कैसा है—इस प्रश्नको लेकर कद्रू एवं विनताका विवाद (आदि॰ २०।२ से २३।३ तक)।(२) पूरुवंशी महाराज कुरुके पौत्र तथा अविक्षित्के छठे पुत्र (आदि॰ ९४। ५३)।

उिच्छाख-तक्षककुलमें उत्पन्न एक नागः जो जनमेजयके सर्पसत्रमें जल मरा था (आदि० ५७।९)।

उच्छुङ्ग-विन्ध्यद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्पदोंमेंसे एकः इसका दूसरा साथी अतिशृङ्ग था ( शल्य० ४५। ४९ )।

उज्जयन-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक (अनु० ४। ५८)।

उज्जयन्त पर्वत—सौराष्ट्र देश (काटियावाड़ ) के पिण्डारक क्षेत्रके अन्तर्गत एक महान् सिद्धिदायक पर्वत ( वन० ८८। २१ )।

उज्जानक-मानसरोवरसे आगे गन्धमादनके निकट आर्ष्टियेण-के आश्रमके पासका एक तीर्थमृत सरोवर, इसमें स्नान करनेसे पापोंसे छुटकारा मिलता है (वन० १३०। १७; अनु० २५। ५५)।

उज्जालक-मरुप्रदेशमें स्थित बालुकामय समुद्र (वन०२०२। १६)।

उण्डू (या उड्र) -दक्षिण भारतका एक जनपद, जिसे सहदेवने दूर्तोद्वारा जीत लिया या (सभा०३१।७१)।

युधिष्ठिरके राजसूययज्ञमें उण्ड्रिनवासी भेंट लेकर आये थे (वन०५१।२२)।

उत्तथ्य-महर्षि अङ्गराके मध्यम पुत्र (आदि० ६६। ५)।
महाराज मान्धाताको राजधर्मके विषयमें इनका उपदेश
(शान्ति० ९० और ९१ अध्यायोंमें)। सोमकी कन्या
भद्राके साथ विवाह (अनु० १५४। १२)। वरुणद्वारा
भद्राका अपहरण किये जानेपर इनका सम्पूर्ण जल पी
लेना (अनु० १५४। २२-२८)।

उत्कल-भारतवर्षका एक जनपद (भीष्म०९।४१)। कर्णने दुर्योधनके लिये इस देशको जीता था (द्रोण० ४।८)।

उत्कोचक-एक प्राचीन तीर्थ, जहाँ महर्षि धौम्य तपस्या करते थे, पाण्डवोंने यहीं पर धौम्यमुनिका पुरोहित के रूपमें वरण किया था (आदि० १८२। २-६)।

उत्क्राथिनी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शब्य० ४६। १६)।

उत्क्रोश-इन्द्रद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्ध्दोंमेंसे एकः इसके दूसरे साथीका नाम पञ्चक था ( शल्य० ४५। ३५)।

उत्तङ्क-(१) आयोदधौम्यके तीसरे शिष्य वेदके शिष्य ( आदि०३।८३)। इनकी गुरुसेवा ( आदि०३। ८५)। इनके द्वारा गुरुपत्नीकी अवैध आज्ञाका उल्ल-ङ्घन ( आदि० ३। ८७ )। गुरुपत्नीके कहनेपर इनका राजा पौध्यके यहाँसे कुण्डल लानेके लिये जाना ( आदि० ३ । ९८ ) । इनके द्वारा अमृतस्वरूप गोमयका भक्षण ( आदि० ३। १०१ )। गुरुपत्नीके लिये राजासे कुण्डल-को याचना (आदि० ३। १०४)। क्षत्राणीके अन्तः-पुरमें उपस्थित न होनेकी बात बताकर इनका राजाको उपालम्भ देना ( आदि० ३। १०६ )। फिर आचंमन आदिसे ग्रुद्ध होनेपर इनको क्षत्राणीका दर्शन होना और उनसे इनका कुण्डल माँगना ( आदि० ३ । १११ )। इनका राजा पौष्यको अपवित्र अन्न खिलानेके कारण शाप देना ( आदि० ३। ११६ ) । पौष्यद्वारा इनको अनपत्य होनेका शाप ( आदि० ३ । ११७ ) । कुण्डल लेकर आते समय इनकी क्षपणकरूपधारी तक्षकसे भेंट तथा उसके द्वारा कुण्डलींका हरण होना ( आदि० ३। १२७ )। इनका क्षपणकका पीछा करना एवं क्षपणकका तक्षकरूपमें प्रकट होकर नागलोकमें जाना (आदि० ३। १२९-१३०)। नागलोक जाते समय इनकी सहायताके लिये इन्द्रका वज्रको आदेश देना (आदि०३।१३१)। नागलोकमें जाकर इनके द्वारा तश्वककी स्तुति ( आदि॰

३। १४०)। नागलोकमें वस्त्र बुनती हुई दो स्त्रियों तथा चक्र धुमाते हुए छः कुमारों एवं एक दिव्य पुरुषका इन्हें दर्शन होना तथा इनका उनकी स्तुति करना ( आदि॰ ३। १४४-१४९)। इनके द्वारा घोडेकी गुदा फूँकनेसे आगकी लपटोंका प्रकट होना एवं आगसे भयभीत होकर तक्षकका कुण्डल देना (आदि०३। १५१–१५३)। नागलोकमें देखे हुए कुमार आदिके विषयमें इनका गुरुषे पूछना ( आदि॰ ३। १६३ )। बैल और उसपर चढ़े हुए पुरुषके सम्बन्धमें इनकी जिज्ञासा (आदि० ३। १६५)। गुरुके द्वारा इनके प्रश्नोंका समाधान (आदि॰ ३। १६६-१६८)। तक्षकके विनाशहेतु सर्पयज्ञके लिये राजा जनमेजयको सर्पसत्रकी सलाह देना ( आदि० ३। १७८-१८४)।(२) गौतम ऋषिके शिष्यः द्वारका जाते समय मार्गमें श्रीकृष्णसे इनको भेंट और उनसे कौरवों-पाण्डवों-का समाचार पूछना ( आश्व० ५३। ८-१४ )। कुपित होकर इनका श्रीकृष्णको शाप देनेकं लिये उद्यत होना ( आश्व० ५३ । २०-२२ ) । श्रीकृष्णसे अध्यात्मतत्त्वका वर्णन करनेके लिये कहना (आश्व० ५४। १) । शाप-दानसे निवृत्त होकर इनका श्रीकृष्णसे विश्वरूपका दर्शन करानेके लिये प्रार्थना करना (आश्व० ५५। १-३)। श्रीकृष्णसे जलके लिये वरदान माँगना ( आश्व० ५५। १३) । श्रोकृष्णका इन्हें उत्तङ्क नामक मेघोंसे जल प्राप्त होनेका वर देना (आश्व० ५५ । ३५-३७ ) । इनकी उत्ऋष्ट गुरुभक्ति ( आश्व० ५६ । २-६ ) । उत्तङ्कका गुरके लिये काष्ट्रका बोझ लाना । उस बोझके साथ गिरी हुई सफेद जटा देखकर बृद्धावस्थाका अनुमान करके इनका रोदन, गुरुपुत्रीका इनके आँसुओंको अपने हाथमें लेना और उसका हाथ जलना, गुरुके पूछनेपर 'घर जानेकी आज्ञा न मिलनेसे ही मुझे दु:ख हुआ है' यह बताना तथा गुरुका इन्हें आज्ञा लेकर घर जानेका आदेश देना; उत्तङ्कका 'गुरुदक्षिणा क्या दूँ ?' यह पूछना, गुरुका बिना दक्षिणाके ही संतोष व्यक्त करके उन्हें पुत्री देनेकी इच्छा व्यक्त करना तथा उत्तङ्कका षोडशवबीय युवक होकर उसका पाणिग्रहण करना ( आश्व० ५६। ७-२४ )। इनका गुरुपत्नीसे गुरुदक्षिणा माँगनेका आग्रह और अहल्याका मदयन्तीके कुण्डल माँगना ( आश्व० ५६। २५-२९) । कुण्डल लानेके लिये सौदासके पास जाकर उनके साथ इनका वार्तालाप करना ( आश्व० ५७। ३-१८) । मदयन्तीको राजाका संदेश सुनाकर कुण्डल माँगना ( आश्व० ५७। १९ )। राजा सौदाससे रानीके लिये संदेशका प्रमाण माँगना (आश्व० ५८।१)। मदयन्तीको राजाका संदेश सुनाकर कुण्डल प्राप्त करना ( आश्व० ५८ । ३ ) । सौदासके साथ

पुनः इनकी बातचीत (आश्व० ५८ । ४-१६) । इनके वृक्षपर चढ़कर वेल तोड़कर गिराते समय कुण्डलोंकी चोरी (आश्व० ५८ । २४-२६) । इनका डंडेसे साँपकी बाँबी खोदना (आश्व० ५८ । २७-२८) । इनद्रकी सहायता-से नागलोंकमें पहुँचना (आश्व० ५८ । ३६-३८) । अश्वरूप अग्निकी महायतासे कुण्डल प्राप्त करना (आश्व० ५८ । ५६) । गुरुपत्नीको कुण्डल देना (आश्व० ५८ । ५८) । इनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवान् विष्णुका इन्हें वरदान देना (वन० २०१ । ३०) । इनका अयोध्यानरेश बृहदश्वसे धुन्धुको मारनेके लिये आग्रह करना (वन० २०२ । २२) ।

उत्तमाश्व-भारतवर्षका एक जनपद (भीष्म० ९ । ४१) । उत्तमोजा-पाण्डवींका सम्बन्धी । पाञ्चालदेशीय योदा (उद्योग० ५७ । ३२ ) । इनके द्वारा अर्जुनके रथके

दाहिने पहियेकी रक्षा (भीष्म • १४। १९; भोष्म • १९। २४; भीष्म • ९८। ४३)। इनके रथके घोड़ोंका वर्णन (द्रोण • २३।८)। अङ्गदके साथ इनका युद्ध (द्रोण • २५। ३८-३९)। कृतवर्माके साथ युद्ध (द्रोण • ९२। २७-३२)। तुर्योधनके साथ युद्ध करके इनका पराजित होना (द्रोण • १३०। ३०-४३)।

कृतवर्मासे इनकी पराजय ( कर्ण ० ६१ । ५९ )। इनके द्वारा कर्णपुत्र सुपेणका वध (कर्ण ० ७५ । १३)। अश्वत्थामाद्वारा इनका वध (सौतिक ० ८ । ३५-३६)। उत्तमीजा आदिका दाह (स्त्री० २६ । ३४)।

उत्तर-(१) राजा विराटके पुत्र । इनका विराटके साथ द्रौपदी-स्वयंवरमें आना ( आदि॰ १८५ । ८ ) । इनका दूसरा नाम 'भूमिंजय' था (विराट० ३५।९)। इनके पास गोपाध्यक्षका आना और इन्हें युद्धके लिये उत्साहित करना (विराट॰ ३५।९)। इनके द्वारा अपने लिये सार्थि हुँ दुनेका प्रस्ताव (विराट० ३६।२)। बहुन्नला नामधारी अर्जुनको सार्थि वनाकर इनका युद्धके लिये प्रस्थान ( विराट० ३७। २७ )। कौरवींकी सेना देखकर भयभीत हो रथसे कृदकर भागना (विराट॰ ३८ । २८ ) । अर्जुनके समझानेपर इनका सार्थि वननेको राजी होना (विराट० ३८। ५१)। शमी-वृक्षसे अर्जुनकी आज्ञाके अनुसार पाण्डवींके दिव्य धनुष आदि उतारना (विराट० ४१ । ८)। बृहन्नलासे पाण्डवोंके अस्त्रोंके विपयमें प्रश्न करना ( विराट० ४२ अध्यायमें ) । अर्जुनसे उनके दस नामोंके कारण पृथक्-पृथक् पृछना ( विराट० ४४। १०–१२)। अर्जुनको पहचानकर उनकी शरणमें जाना ( विराट० ४४ । २४-२५ ) । अर्जुनसे उनके नपुंनक होनेका कारग

पूछना ( विराट० ४५ । १२ ) । घायल होनेसे हतोत्साह होकर अर्जुनसे मारध्यके लिये अपनी असमर्थता प्रकट करना ( विराट० ६९ । ४-१२) । अर्जुनके आदेशसे कौरव महारथियोंके वस्त्र उतार हेना (विराट• ६६। १५) । वृहन्तलाको मारथि वनाकर इनका नगर-की ओर प्रस्थान ( विराट० ६७। १४ ) । उत्तरका नगरमें प्रवेश करके पिता तथा कङ्कके चरणोंमें अभिवादन (विराट० ६८ । ५७ ) । विराटसे युद्धका समाचार बताना (विराट० ६९। १-११) । पितासे पाण्डवींका परिचय देना ( विराट० ७१। १३-१७ )। अर्जुनका विशेषरूपसे परिचय देना ( विराट० ७१ । १८-२१ ) । प्रथम दिनके युद्धमें वीरवाहुके साथ द्वन्द्वयुद्ध ( भीष्म • ४५ । ७७ ) । शस्यपर आक्रमण और उनके द्वारा इनका वध ( भीष्म० ४७ । ३६-३९ )। स्वर्गमें जाकर इनका विश्वेदेवोंमें प्रवेश (स्वर्गा • ५। १७-१८)। (२) एक राजा, जो अपने बड़ेका अपमान करनेके कारण नष्ट हो गया ( सभा • २२ । २४ ) । (३) एक अग्निः तीन दिन अग्निहोत्र द्भूट जानेपर इन्हें अष्टाकपाल चरुकी आहुति देना कर्तव्य ( वन • २२१ । २९ )। (४) उत्तर भारतका एक जनपद (भीष्म० ९।६५)।

उत्तर उल्लुक-उत्तर दिशामें स्थित उल्ट्रक देश, जिमे अर्जुन-ने जीता था (सभा० २७। ११)।

उत्तर कुरु-जम्बूद्धीपका एक वर्ष ( खण्ड ), जिसकी सीमातक अर्जुन गये थे और वहाँसे करके रूपमें बहुत धन लाये थे । वह भूमि मनुष्योंके लिये अगम्य है (समा० २८।७-२०)। यह उत्तर कुरुवर्ष नीलगिरिसे दक्षिण तथा मेरिगिरिसे उत्तर है। वहाँ मिद्ध पुरुष निवास करते हैं। वहाँके दृक्ष फल-फूलसे सम्पन्न हैं, फूल सुगन्धित, फल मधुर और सरस हैं। व्हाँसी वृक्ष वहाँ पड्रस्युक्त अमृतमय दूध देते हैं। कुछ दृक्ष मनोवाञ्छित फ देते हैं। व्हाँसे फलोंमें इच्छानुसार बम्न और आभूषण भी प्रकट होते हैं। वहाँ मणिमवी भूमि और सोनेकी बालुका है। स्वर्गन्युत पुण्यात्मा वहाँ रहते हैं। वहाँ निवासियोंकी आयु ग्यारह हजार वर्षकी होती है। वहाँ मारिण्ड नामक पक्षी होते हैं, जो मृतकोंकी लाशें उटाकर कन्दराओंमें डालते हैं (भीन्म०७। २-१३)।

उत्तर कोस्रल-एक भारतीय जनगद, जिमे भीमसेनने जीता था (सभा० ३०।३)।

उत्तर ज्योतिष-पश्चिमका एक प्राचीन नगरः जिसे नकुल-ने जीता था (समा० ३२। ११)।

**उत्तर दिशा**-गम्डने गालवके समञ्ज उत्तर **दिशाका** 

विस्तारपूर्वक वर्णन किया है (उद्योग • १११ अध्याय )। मूर्तिमती उत्तर दिशाके द्वारा अष्टावक्रका स्वागत (अनु अध्याय १९ से २१) !

उत्तरपाञ्चाल-एक जनपद, जहाँ पृषत्की मृत्युके बाद द्रुपदको राजा बनाया गया (आदि० १२९ । ४३ )। आगे चलकर उत्तरपाञ्चाल एवं उसकी राजधानी अहिन्छत्रापर द्रोणका अधिकार हो गया। यह प्रदेश गङ्गाके उत्तर तटपर था (आदि० १३७ । ७०-७६ )।

उत्तरपारियात्र-एक पर्वतः जहाँ अर्जुनके लिये ग्रुभाशंसा की गयी थी ( वन० ३१३ । ८ ) ।

उत्तरमानस-एक तीर्थ, यहाँकी यात्रा करनेसे भ्रूणहत्यारा भी पापसे मुक्त हो जाता है (अनु० २५। ६०)!

उत्तरा-मत्स्यनरेशकी कन्याः अभिमन्युकी पत्नी और पर्राक्षित्-की माता ( आदि॰ ९५। ८३-८४ )। उत्तराकी शिक्षा-के लिये अर्जुनने अपनेको रखनेका राजा विराटसे अनुरोध किया । विराटने कहा, तुम उत्तराको चृत्यकी शिक्षा दो । फिर अर्जुनने उत्तराको नृत्य-गीत सिखाना आरम्भ किया (विराट० ११ । ८–१२)। उत्तराका बृहन्नलासे उत्तरका सारथि बननेके लिये कहना ( विराट० ३७। ५-१९) । वृहन्नलासे गुड़िया बनानेके लिये कौरवींके वस्त्र माँगना (विराट० ३७। २८-२९)। अभिमन्युके साथ उत्तराका विवाह (विराट० ७२।३५)। पतिकी मृत्युके शोकसे दुखी होकर मूर्चिछत होना ( द्रोण॰ ७८।३७)। श्रीकृष्णद्वारा उसे आश्वासन ( द्रोण० ७८ । ४०-४२ ) । युद्धस्थलमें अभिमन्युको मरा हुआ देखकर विलाप करना (स्त्री० २० । ४-२८ )। अभि-मन्युके लिये शोक करना और व्यासजीद्वारा इसका समझाया जाना ( आश्व० ६२ । ८-१२ )। वनको जाते हुए धृतराष्ट्रके पीछे कुछ दूरतक जानेवाली स्त्रियोंमें उत्तरा भी थी (आश्रम० १५।१०)।

उत्तरापथ-उत्तर भारत ( शान्ति० २०७ । ४३ )।

उत्तेजनी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ । ६ )।

उत्पलावन-पंजावका एक तीर्थः जहाँ विश्वामित्रने अपने पुत्रके साथ यज्ञ किया था (वन०८७। १५)। यहाँ स्नानका फल (अनु०२५। ३४)।

उत्पिलनी-नैमिपारण्यके समीप बहनेवाली एक नदीः जिसका दर्शन अर्जुनने किया (भादि॰ २१४। ६)।

उत्पातक-यहाँ स्नान करके उपवास करनेसे नरमेधके फलकी प्राप्ति होती है (अनु० २५।४१)।

उत्सवसंकेत-(१) छुटेरोंके दल, जिनपर अर्जुनने विजय

प्राप्त की (सभा० २७ । १६) । (२) दक्षिण दिशाका एक जनपद (भीष्म०९।६१)।

उद्पानतीर्थ-सरस्वती नदीके जलमें स्थित एक प्राचीन तीर्थ, इसकी उत्पत्तिकी कथा (शल्य • ३६अध्याय )।

उद्यगिरि-एक प्राचीन तीर्थ, जहाँ एक दिन संध्योपासना करनेसे बारह वर्षोतक संध्योपासना करनेका फल मिलता है (वन० ८४। ९३)।

उद्याचल-उदयगिरि (द्रोण० १८४। ४७)। उद्रशाण्डिल्य-इन्द्रसभामें विराजमान एक ऋषि (समा०७। १३)।

उदराक्ष-स्कन्दका एक सैनिक (शब्य० ४५। ६३)। उदानवायु-प्राणवायुके पाँच मेदोंमेंसे एक (वन० २१३। १२)।

उद्रापेझी–विश्वामित्रका एक ब्रह्मवादी पुत्र ( अनु∙ ४।५९)।

उद्दालक - एक ऋृिष, जो जनमेजयके सर्पस्त्रके सदस्य थे (आदि० ५३ । ७)। ये ही आयोदधीम्य ऋृषिके शिष्य आरुणि पाञ्चाल हैं, जो आगे चलकर उद्दालक नामसे प्रसिद्ध हुए। ये इन्द्रकी सभामें भी उपस्थित होते थे (सभा० ७। १२)। उद्दालकके पुत्रका नाम श्वेतकेतु और कन्याका नाम सुजाता था। उद्दालकने अपनी कन्या सुजाताका व्याह प्रिय शिष्य कहोडसे किया था, जिसके गर्भसे अष्टावकका जन्म हुआ था (बन० १३२। १-९)। उद्दालकके यज्ञमें उनके चिन्तन करनेपर सरस्वती नदीका प्राकट्य हुआ था, उस समय उनकी उस धाराका नाम भनोरमा' हुआ था (शल्य०३८। २२-२५)। इन्होंने अपने पुत्र श्वेतकेतुको ब्राह्मणोंके प्रति उसके कपटपूर्ण व्यवहारके कारण निकाल दिया था (शान्ति०५७। १०)।

उद्दालिक-प्राचीन ऋषि । नाचिकेतके पिता ( अनु० ७१ । २-३ )। नाचिकेतपर ६ होकर इनका शाप देना ( अनु० ७१ । ७ )। पुत्रशोकसे संतप्त होकर इनका पृथ्वीपर गिरना ( अनु० ७१ । ९ )। मरकर जीवित हुए पुत्रसे उसके विषयमें पूछना ( अनु० ७१ । १३ )।

उद्भव-एक यादव । श्रीकृष्णके सखा एवं मन्त्री । इनका परिचय महाभारतमें इस प्रकार है—उद्भवजी द्रौपदीके स्वयंवरमें पधारे थे (आदि० १८५ । १८) । ये रैवतक-पर्वतके उत्सवमें सम्मिलित थे (आदि० २१८ । ११) । बृहस्पतिके शिष्य महाबुद्धिमान् उद्भवजी सुभद्राके लिये दहेज लेकर इन्द्रप्रस्थमें गये थे (आदि० २२० । ३०)। शास्वके चदाई करनेपर इनके द्वारा द्वारका नगरीकी

सुरक्षा (वन० १५।९)। वृष्णिवंशियोंसे विदा ले उद्धवजी अपने तेजसे पृथ्वी-आकाशको व्याप्त करते हुए प्रभासक्षेत्रसे अन्यत्र चले गये। वृष्णिकुलके भावी विनाशको जाननेवाले भगवान् श्रीकृष्णने उन्हें वहाँ नहीं रोका (मौसल० ३।११-१३)।

उद्भव-एक राजाः जिन्हें पाण्डवींकी ओरसे रण-निमन्त्रण भेजा गया (उद्योग० ४। २३)।

उद्गस-उद्गसदेशीय योद्धाः जिन्हें साथ लेकर नकुल सहदेव भृष्टयुम्ननिर्मित कौञ्चन्यूहकी बायीं पाँखके स्थानमें खड़े हुए थे (भीष्म० ५०। ५३)।

उद्गिद्-कुराद्वीपके प्रथम वर्ष (खण्ड) का नाम ( भीष्म॰ १२। १२)।

उद्योगपर्व-महाभारतका एक प्रधान पर्व ।

उद्गपारक-धृतराष्ट्र नागके कुलमें उत्पन्न एक सर्पः जो जनमेजयके सर्पसत्रमें दग्ध हो गया था (आदि० ५७। १७)।

उद्गह-(१) क्रोधवशसंग्रक दैत्यके अंशसे उत्पन्न एक क्षत्रिय राजा (आदि० ६७। ६४)। (२) वायुके सात भेदोंमेंसे तीसरा (शान्ति० ३२८। ४०)।

उन्माथ-यमराजद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्पदींमें एक। दूसरेका नाम प्रमाथ था ( शल्य० ४५। ३० )।

उन्माद-पार्वतीद्वारा स्कन्दको दिये गये पार्षदींमेंसे एक (शल्य० ४५। ५१)।

उन्मुच-दक्षिण दिशामें रहनेवाले एक ब्रह्मपिं (शान्ति॰ २०८।२८)।

उपकीचक-कालेय राक्षसींके अंशसे उत्पन्न । कीचकके छोटे भाई, कीचकके मारे जानेपर ये द्रौपदीको बाँधकर इमशानमें ले गये थे । इनकी संख्या १०५ थी, भीमसेन-द्वारा इनका वध ( विराट० २३ । ५—२८ ) ।

उपकृष्णक-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ५७ ) ।

उपगहन-महर्पि विश्वामित्रका एक ब्रह्मवादी पुत्र (अनु० ४। ५६)।

उपिगारे-उत्तर दिशाका एक पर्वतीय जनपद (सभा ० २७।३)।

उपिचत्र-धृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० ६७। ९५)। ( भीष्म० ५१। ८ में भी इसका नाम आया है )। भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्रोण० १३६। २२ )।

उपजला-एक नदी, जहाँ यज्ञ करके उशीनरने इन्द्रसे भी ऊँचा स्थान प्राप्त किया था (वन० १३० । ३१ ) ।

उपत्यक-एक भारतीय जनपदः जो पर्वतकी तराईमें श्यित है (भीष्म०९। ५५)। उपनन्द-(१) धृतराष्ट्रका एक पुत्र (आदि० ६७। ९६) । भीमसेनद्वारा इसका वध (कर्ण० ५९। १९)। (२) नागञ्जेकका एक नाग (उद्योग० १०३।१२)। (३) स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५।६४)।

उपप्लब्य-विराट-राज्यका एक उपनगर, जो राजधानीके पास ही था; यहाँ अज्ञातवासके वाद पाण्डवींने निवास किया था (विराट० ७२। १४)। ( इसका नाम अनेक बार आया है।)

उपमन्यु-(१) आयोदधौम्य ऋषिके शिष्य ( आदि• ३।२२--३३)। इनकी गुरुभक्ति ( आदि०३। ३५-४९ ) । इनका आकके पत्ते खानेसे अन्धा होकर कुऍमें गिरना और गुरुकी आज्ञासे इनके द्वारा अश्विनी-कुमारोंकी स्तुति ( आदि० ३ । ५०—६८ ) । इनको अश्विनीकुमारका वरदान ( आदि० ३। ७३)। इनको गुरुदेवका आशीर्वाद (आदि०३। ७६-७७)। (२) सत्ययुगके महायशस्वी ऋषि । व्याघपादके पुत्र । धौम्यके बड़े भाई ( अनु० १४। ११-१२; अनु०१४। ५५)। इनके आश्रमका वर्णन (अनु० १४ । ४५—६३)। श्रीकृष्णका इन्हें प्रणाम करना और उपमन्युका उन्हें पुत्र-प्राप्तिका विश्वास दिलाते हुए महादेवजीकी आराधनाके लिये कहना एवं शिवजीकी महिमा बताना ( अनु० १४। ६४-1१०)। इन्होंने बाल्यकालमें मातासे दूध-भात माँगाः माँने आटा घोलकर दोनों भाइयोंको दूधके नाम-पर दे दिया । फिर इन्होंने पिताके साथ किसी यजमानके यहाँ जाकर दूधका स्वाद चखा और घर आकर माँसे कहाः 'तुमने जो दूध कहकर दियाः वह दूध नहीं था।' मॉने कहा, भगवान् शिवकी कृपाके विना दूध-भात कहाँ ?' उन्होंने पूछाः 'महादेवजी कौन हैं ?'फिर माताने उनकी महिमा बतायी; जिससे वे शिवाराधनामें प्रवृत्त हुए ( अनु० १४ । ११५—१६७ ) । इनकी तपस्या, शिव-भक्ति, स्तुति-प्रार्थनाः, शिवदर्शन और वरप्राप्ति (अनु० १४। १६८--३७७) । इनका श्रीकृष्णसे तण्डिद्वारा की गयी शिव-स्तुतिका वर्णन (अनु० १६ अध्यायमें )। इनके द्वारा श्रीकृष्णसे शिवसहस्रनामस्तोत्रका वर्णन ( अनु० १७ अध्यायमें )।

उपयाज-परम शान्त, ब्रह्माके तुल्य प्रभावशाली, संहिताके स्वाध्यायमें तत्पर, कश्यप गोत्रमें उत्पन्न, सूर्यदेवके भक्त एवं सुयोग्य एक श्रेष्ठ महर्षि, जो याजके छोटे भाई थे (आदि० १६६ । ७-१०) । द्रोणविनाशक पुत्रकी प्राप्तिके लिये इनसे द्रुपदकी प्रार्थना और एक अर्बुद धेनुका प्रलोभन (आदि० १६६ । १०-१२)। इनका द्रुपदकी प्रार्थनाको अस्वीकार करना और अपनी अभीष्ट-

सिद्धिके हेतु याजके समीप जानेके लिये उन्हें आदेश देना (आदि० १६६। १३-२०)। इनके द्वारा याजकी हीन वृत्तिका वर्णन (आदि० १६६। १५-१९)। द्रोणविनाशक पुत्रेष्टि-यज्ञमें सहयोग देनेके लिये इनको याजकी प्रेरणा (आदि० १६६। ३२)। (याज और) उपयाजकी तपस्यासे द्रुपदको द्रौपदी एवं धृष्टद्युम्नकी प्राप्ति (समा० ८०। ४५)।

उपरिचरवसु-एक प्राचीन पुरुवंशी राजा, जो नित्य धर्म-परायण थे ( आदि॰ ६३ । १ ) । इन्द्रकी आज्ञासे उन्होंने चेदिदेशका राज्य स्वीकार किया ( आदि॰ ६२ । २)। इन्द्रके द्वारा इनके प्रति चेदिदेशकी प्रशंसा (आदि• ६३। ८-११) । देवराजद्वारा इन्हें सर्वज्ञ होनेका वर-दान (आदि० ६३। ५२) । इनको देवेन्द्रके द्वारा दिव्य विमान, वाँसकी छड़ी एवं वैजयन्तीमालाकी भेंट ( आदि० ६३। १३-१७ )। इनका बाँसकी छड़ीको भरतीमें गाड़कर इन्द्रपूजाकी प्रथा चलाना ( आदि० ६३। १८-१९) । हंसका स्वरूप धारण करके इन्द्रका इनकी की हुई पूजा ग्रहण करना एवं अपनी पूजाका महत्त्व बत-लाना ( आदि॰ ६३। २२-२५ )। उपरिचरवसुने चेदिदेशमें ही रहकर इस पृथ्वीका धर्मपूर्वक पालन किया (आदि॰ ६३।२८)।इनके वृहद्रथ, प्रत्यग्रह, कुशाम्बु, मावेल्ल तथा यदु नामके पाँच पुत्र थे ( आदि० ६३। ३०-३१ )। इनका 'उपित्चर' नाम होनेका कारण (आदि॰ ६३।३४)। इनकी राजधानीके समीप प्रसिद्ध नदी 'शुक्तिमती' बहती थी ( आदि० ६३। ३५)। इनके द्वारा 'कोलाहल' पर्वतपर पैरसे प्रहार (आदि॰ ६३। ३६)। इनके द्वारा शुक्तिमतीकी पुत्री 'गिरिका' का पाणिग्रहण ( आदि॰ ६३। ३९ )। पितरोंकी आज्ञा-का पालन करनेके लिये हिंसक पशुओंको मारनेके हेतु इनका वनमें जाना (आदि॰ ६३ । ४१-४२) । दयेनपक्षीके द्वारा अवनी पत्नी गिरिकाके लिये इनके द्वारा अपना वीर्य भेजना ( आदि० ६३। ५४ )। वाजोंके पारस्परिक युद्धसे इनके वीर्यका यमुनाजीमें गिर जाना ( आदि० ६३ । ५८ ) । यमुनाजीमें गिरे हुए इनके वीर्यसे मत्स्य-रूपधारिणी 'अद्रिका' नामक अप्सराद्वारा 'सत्यवती' एवं 'मल्य' राजाका जन्म (आदि०६३। ५८-६१)। मछलीके पेटसे उत्पन्न हुए 'मस्य' नामक बालकका इनके द्वारा ग्रहण एवं सत्यवतीको मल्लाहके हाथमें सौंपना (आदि० ६३ । ६३--६७) । यमकी सभामें ये विराज-मान होते हैं (सभा०८।२०)। ये इन्द्रके सखा, नारायणके भक्तः धर्मात्माः, पितृभक्तः तथा आलस्यरहित थे श्रीनारायणदेवके वरसे इन्हें साम्राज्य प्राप्त हुआ था ये बैष्णवशास्त्रके अनुसार भगबान्का पूजन करते थे,

यज्ञशिष्ट अन्नके भोक्ताः सत्यपरायण और अहिंसक थेः इन्होंने सब कुछ भगवान्को समर्पित कर दिया था। इन्हें इन्द्रदेव अपने साथ एक श्रम्था और आसनपर विठाते थे (शान्ति० ३३५ । १७-२६) । इनके यज्ञका आरम्भ (शान्ति० ३३६ । ५ ) । इनके यज्ञकी समाप्ति (शान्ति० ३३६ । ६१ ) । अज्ञका अर्थ वकरा बतानेके कारण ऋषियोंके शापसे इनका पातालमें प्रवेश (शान्ति० ३३० । १३-१६ ) । देवताओं द्वारा इन्हें वर-प्राप्ति (शान्ति० ३३० । २४-२० ) । भगवत्कृपसे गरुडने इन्हें आकाशचारी बनाया (शान्ति० ३३० । ३० ) । इनका ब्रह्मलोकगमन (शान्ति० ३३० । ३८ ) ।

उपवेणा-एक नदी, जो अग्निकी जननी मानी जाती है ( किसी-किसीके मतमें यह सम्भवतः दक्षिणभारतकी कृष्णवेणा या कृष्णा नामक नदीकी एक शाखा है।) (वन० २२२। २४)।

उपश्चिति—उत्तरायणको अधियात्री देवी । इन्होंने ही कमल-नालकी ग्रन्थिमें इन्द्राणीको इन्द्रका दर्शन कराया था (आदि० १६६ । ५६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ४८३)। इनकी सहायतासे शचोकी इन्द्रसे मेंट (उद्योग० १४ । १२-१३)।

उपसुन्द्-निकुम्भ दैत्यका पुत्र । सुन्दका भाई । ये दोनों भयंकर और क्रूर हृदयके थे (आदि० २०८ । २-३ )। इन दोनों भाइयोंके पारस्परिक प्रेमका वर्णन (आदि० २०८ । ४-६ )। त्रिभुवनगर विजय पानेके लिये विन्ध्यपर्वतपर इन दोनोंकी उग्र तपस्या (आदि० २०८ । ७)। इनकी तपस्यामें देवताओंका विष्न डालना (आदि० २०८ । १३)। इन दोनोंको अपने भाईके अतिरिक्त किसी दूसरेसे न मरनेका ब्रह्माजीद्वारा वरदान (आदि० २०८ । २४-२५)। त्रिभुवनमें इन दोनोंके अध्याचार (आदि० २०९ अध्याय)। तिलोत्तमाके कारण इन दोनों भाइयोंकी एक-दूसरेके हाथसे गदायुद्धमें मृत्यु (आदि० २९१ । १९)।

उपावृत्त-भारतवर्षका एक जनपद (भीष्म०९ । ४८ ) । उपेन्द्र-भगवान् विष्णुका एक नाम (अनु० १४९ । ३०)।

उपेन्द्रा-एक नदी जिसका जल भारतके लोग पीते हैं (भीष्म ०९।२७)।

उमा-पार्वती देवी (वन०३७।३३)।(विशेष पार्वती? शब्द देखिये।)

उम्लोचा-एक अप्सरा, जो अर्जुनके जन्म-महोत्सवपर अन्य अप्सराओंके साथ नाचने-गाने आयी थी (आदि॰ १२२। ६५)। उरग-एक भारतीय जनपद (भीष्म० ९।५४)। उरगा-उत्तर भारतकी एक पर्वतीय राजधानीः जहाँके राजा रोचमानको अर्जुनने परास्त किया था (समा० २७। १९)।

उर्वरा-कुवेरभवनकी एक अन्तराः जिसने अन्य नर्तिकयोंके साथ अष्टावकके स्वागतमें तृत्य किया था ( अनु • १९ । ४४ ) ।

उर्वशी-(१) एक प्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ अप्सरा (आदि• ७४ । ६८; वन० ४३ । २९ ) । उर्वशिके गर्भसे राजा पुरूरवाद्वारा छः पुत्र उत्पन्न हुए-आयुः धीमान्। अमावमु, दृढायु, वनायु और शतायु ( आदि० ७५। २४-२%)। यह स्वर्गकी विख्यात ग्यारह अप्तराओंमें ग्यारहवीं है, जिसने अर्जुनके जन्मोत्सवपर गीत गाया था (आदि० १२२ । ६६ ) । कुवेरकी सभामें नृत्य-गान करनेवाली अप्तराओंमें यह भी है (सभा० १०। ११) इसकी अर्जुनके पात जानेके छिये चित्रसेनसे बात ( वन॰ ४५ | १४-१६ ) । इसका कामपीड़ित होकर अर्जुनके पास पर्इंचना ( वन० ४६। १६ )। उर्वशीका अर्जुन-के निकट अपने आनेका कारण बताना और अपनी काम-विवशता प्रकट करना (वन० ४६। २२-३५)। ·स्वर्गकी अण्डराओंका किसीके साथ पर्दा नहीं है<sub>।</sub> उनके साथ सम्पर्करे दोप नहीं होता। ऐसा कहकर उर्वशीका अर्जुनसे समागमके लिये प्रार्थना करना (वन० ४६। ४२-४४ )। कामनापूर्ति न होनेपर इसके द्वारा अर्जुनको शाप (वन० ४६ । ४९-५०) । शुकदेवजीकी परमपद-प्राप्तिके समा आश्चर्यचिकत होना ( शान्ति • ३३२। २१-२४ )। (२) भगीरथके ऊदपर बैठनेके कारण गङ्गाजीका एक नाम (द्रोण०६०।६)।

उर्वशीतीर्थ-एक तीर्थः जिसकी यात्रा करके मनुष्य इस भूतलपर पूजित होता है (वन० ८४। १५७)। यहाँ स्नानका फल (अनु० २५। ४६)।

**उर्दी**−पृथ्वीका नानं । यह नाम पड़नेका कारण ( शान्ति० २०८ | २८ ) ।

उल्रुक- (१) शकुनिका पुत्र (उद्योग० ५७ । २३)।
यह द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था ( आदि० १८२ ।
२२)। दुर्योधनके कहनेसे पाण्डवोंके शिविरमें जाकर
भरी सभामें दुर्योधनका संदेश सुनाना (उद्योग० १६१
अ० में)। दुर्योधनको पाण्डवोंके संदेश सुनाना
(उद्योग० १६३ । ५१-५३)। प्रथम दिनके युद्धमें
चेदिराजके साथ इसका द्वन्द्वयुद्ध ( भीष्म० ४५ ।
७८-८०)। सहदेवका इसपर आक्रमण (भीष्म० ७२ ।
५)। अर्जुनद्वारा इसकी पराजय (द्रोण० १७१ ।

४०)। द्रोगाचार्यके मारे जाते तर युद्धस्थल भागना (द्रोण० १९३। १४)। इसके द्वारा युयुत्सुकी पराजय (कर्ण० २५।९–११)। सहदेवद्वारा इसकी पराजय (कर्ण० ६१। ४३-४४)। नकुलके साथ इसका युद्ध (शल्य० २२। २८-२९)। सहदेवके द्वारा इसका वध (शल्य० २८। २२-३२)। महाभारतमें आये हुए इसके नामान्तर—शाकुनि, कैतव, सौबल्युत और कैतव्य। (२) एक यक्ष (या नाग), जिसके साथ गरुडने युद्ध किया था (आदि० ३२। १८-१९)। (३) उत्तरभारतका एक जनपद, जिसके राजा बहन्त-को अर्जुनने परास्त किया था (सभा०२७। ५)। (४) एक प्राचीन ऋषि, जो विश्वामित्रके पुत्र हैं (अनु० ४। ५१)। ये शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मके पास आये थे (शान्ति० ४७। ११)।

उल्कृतदूतागमनपर्व-उद्योगपर्वका एक अवान्तरपर्व(अध्याय १६० से १६४ तक)।

उल्लुकाश्रम-एक तीर्थ ( उद्योग० १८६ । २६ )।

उल्रत-एक भारतीय जनपद ( भीष्म०९। ५४ )। **उल्लपी**-ऐरावत-कुलोत्पन्न कौरव्य नागकी पुत्री **( आदि०** २१३ । १२ ) । इसके द्वारा अर्जुनका हरिद्वारसे नाग-लोकमें आकर्षण (आदि० २१३। १३)। अर्जुन-द्वारा इसके गर्भसे इरावान्का जन्म(आदि० २१३। ३६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ) । इसका बभुवाहनको अर्जुनसे युद्ध करनेके लिये उत्साहित एवं उत्तेजित करना (आस्व० ७९। ११-१२)। संजीवन मणिके द्वःरा अर्जुनको जिलाना ( आइव० ८०। ५०-५२)। अर्जुनके पूछने-पर युद्धमें अपने आनेका कारण बताकर उनको मिले हुए शाप और उससे छूटनेका वृत्तान्त बताना तथा उससे विदा लेकर अर्जुनका अस्वके पीछे जाना ( आस्व० ८१ अ० में ) । बम्नुवाहन और चित्राङ्गदाने साथ इसका हिस्तिनापुर आगमन ( आइव० ८७। २६-२७ )। इसके द्वारा कुन्ती और द्रौगदीके चरण छूनाः सुभद्रासे मिलना तथा नाना प्रकारके उपहार पाना ( आइव० ८८ । १-५ ) । इसके द्वारा गान्धारीकी सेवा ( आश्रम० १ । २३)। यह प्रजाके साथ प्रतिकृष्ठ वर्ताव नहीं करेगी-ऐसा प्रजाजनोंका विद्वाम (आश्रम० १० । ४६)। संजयका ऋषियोंसे इसका परिचय देना ( आश्रम०२५। ११) । पाण्डवोंके महाप्रस्थानके पश्चात् उन्ह्यीका गङ्गा-जीमें प्रवेश ( महाप्र० १ । २७ ) । महाभारतमें आये **हुए उत्प्रृपीके नाम**--भुजगात्मजा, भुजगेन्द्रकन्या, भुजगोत्तमाः कौरवीः कौरव्यदुहिताः कौरव्यकुलनन्दिनीः पन्नगनन्दिनीः पन्नगसुताः पन्नगात्मज्ञाः पन्नगेदवर्कन्याः

पन्नगीः उरगात्मजा ।

उल्मुक-एक वृष्णिवंशी महारथी राज हुमार, जो सुधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें आया था (सभा० ३४। १६) । प्रभास-क्षेत्रमें पाण्डवोंसे मिलनेके लिये आये हुए वृष्णिवंशियोंमें उल्मुक भी थे (वन० १२०। १९)। धृतराष्ट्रको सुद्धमें उल्मुक आदि वृष्णिवंशी वीरोके आनेकी सम्भावना-से भय (द्वोण०११। २८)।

**उराङ्गव**—यमराजकी सभामें बैठनेव⁺ले एक राजा **( सभा०** ८ । २६ **)**।

उशना-महर्षि ( भृगु ) के पुत्र शुक्राचार्यः ये असुनैके उपाध्याय थ। इनका एक नाम उशना भी है ( आदि॰ ६५। ३६ )। (विशेष देखिये शुक्र।)

उशीनर-(१) एक वृष्णिवंशी एवं पराक्रमी राज रूमारः जो द्रौपदाके स्वयं रूपें गया था (आदि० १८५ । २०)। (२) शिविदेशके राजा, येयम-त्रभाके सदस्य हैं (सभा० ८ । १४ ) । इनका वाजरूपी इन्द्रको अग्निरूपी कबूतर-की रक्षाके लिये अपना मांस काटकर देना ( वन ० **१३०** । २१ से १३१ । २८ तक) । इन्द्र और अग्निद्वारा राजाका अभिनन्दन (वन० १३१ । ३०-३१) । इनका स्वर्गनमन ( वन० १६१ । ३२-३३ )। इनका गालवको ग्रुटकरूपमें दो सौ घोड़े देकर ययातिकन्या माधवीको स्वीकार करना (उद्योगः ११८ । १५)। ७९ ) । ये शरणागतवत्सल शिविके पिता थे । माधवीके गर्भसे शिवि नामक पुत्रकी प्राप्ति ( उद्योग॰ ११८।२०)। इन्हें गोदानसे स्वर्गकी प्राप्ति हुईं ( अनु० ७६। २५)। (३) काशिराज वृषादिभें, इनकी शरणागतरक्षाके प्रसङ्गमें कवूतर और वाजकी कथा (अनु० ३२ अ०में )। ये उद्यानर और वृपादर्भि दोनों नामोंसे विख्यात थे और काशी जनवदके राजा थे (अनु० ३२ | २२-३७ ) । (४ ) एक देश, जहाँके निवासी सैनिक अर्जुनके द्वारा मारे गये थे (कर्ण० ५। ४७) । इस देशके वीर सब प्रकारके अस्त्र-शक्तोंमें बुशल और बलशाली होते हैं (शान्ति० १०१ । ४)। उशीनर देशके क्षत्रिय ब्राह्मणोंकी कृपादृष्टिसे विश्वत होनेके कारण झूद्र हो गये (अनु०३३ । २२-२३)।

उशीरबीज-(१) उत्तराखण्डका एक पर्वत ( वन॰ १३९।१)। (२) हिमालयके पास उत्तर दिशाका स्थानविशेषः जहाँ महाराज मरुत्तका यह हुआ था (उद्योग॰ १११।२३)।

उषा-बाणासुरकी पुत्री, इसके साथ गुप्तरूपसे अनिरुद्धका विहार, बाणासुरद्वारा अनिरुद्धका निग्रह तथा श्रीकृष्ण-द्वारा बाणासुरको जीतकर अनिरुद्ध एवं उषाका द्वारका आनयन (सभा० ३८। २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८२१ से ८२४ तक )।

उपकु-(१) पश्चिम दिशामें निवास करनेवाले एक ऋषि (शान्ति० २०८। ३०)।(२) भगवान् शिवका एक नाम (अनु० १७। १०५)।(३) यदुवंशी वृजिनीवान्के पुत्र। चित्ररथके पिता (अनु० १४०। २९)। उप्रकाणिक—दक्षिण भारतका एक जनपद, जिसे सहदेवने दूतींद्वारा ही वशमें कर लिया था (समा० ३१।७१)। उष्णदेश—कौञ्चद्वीपके अन्तर्गत कौञ्चप्वंतके निकट मनोनुग देशके बाद स्थित एक देश (भीष्म० १२। २१)। उष्णीगङ्ग-एक प्राचीन तीर्थ (वन० १३५।७)। उष्णीगङ्ग-एक विश्वेदेव (अनु० ९१। ३४)।

ऊ

ऊर्जयोनि-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रीमेंसे एक (अनु॰ ४। ५९)।

ऊर्णनाभ ( सुदर्शन )-धृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि॰ ६७ । ९६ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध (द्वोण॰ १२७ । ६७ ) ।

ऊर्णायु-एक देवगन्धर्वः जो अर्जुनके जन्मोत्सवर्मे आया था ( आदि० १२२। ५५ )। इसका मेनकाके प्रति अनुराग ( उद्योग० ११७। १६ )।

अर्ध्वबाहु - दक्षिण दिशामें निवास करनेवाले एक ऋषिः जो धर्मराजके ऋत्विज हैं (अनु० १५०। ३४-३५; अनु० १६५। ४०)।

ऊर्ध्वभाक्-एक अग्निः जो बृहस्पतिके पञ्चम पुत्र हैं (वन० २९९।२०)।

ऊर्ध्वरेता-एक महर्षिः जो युधिष्ठिरका वड़ा सम्मान करते थे (वन० २६। २४)।

ऊर्ध्ववेणीधरा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६।१८)।

उर्ज ( और्च) - एक तेजस्वी भृगुवंशी ऋषि, जिन्होंने त्रिलोकीके नाशके लिये एक भयंकर अग्निकी सृष्टि की और उसे समुद्रमें डालकर बुझा दिया। ये च्यवनके पुत्र और ऋचीकके पिता थे ( अनु० ५६। १-७ )।

उरुमप-पितरोंका एक गण, जो यमसभामें यमराजकी उपासना करता है (सभा० ८। ३०)।

ऊष्मा-पाञ्चजन्य न मक अग्निके पुत्र (वन० २२१।४)।

## ऋ

मृक्ष (१)-महाराज अजमीढके द्वारा धूमिनीके गर्भसे उत्पन्न । इनके पुत्रका नाम संवरण था, जो कुरुवंशमें प्रसिद्ध राजा हुए हैं (आदि० ९४। ३१-३४)।(२) पूरुवंशीय राजा अरिहके द्वारा सुदेवाके गर्भसे उत्पन्न। इनकी पत्नीका नाम 'ज्वाला' एवं पुत्रका नाम 'मितनार' था (आदि० ९५। २४-२५)।

श्राह्मदेव-शिलण्डीका पुत्रः इसके घोड़े सफेद और लाल रंगके सम्मिश्रणसे पद्मके समान वर्णवाले थे (द्रोण० २३।२४-२५)।

ऋक्षवान्-भारतवर्षके सात कुलपर्वतों मेंसे एक (भीष्म० ९। ११; वन० ६१। २१)।

श्रृक्शा—सोमवंशीय महाराज अजमीढकी पत्नी (आदि॰ ९५।३७)।

**ऋक्षाम्बिका**-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६।१२)। **ऋचीक-(१)**-एक महर्षि, जो भृगुकुमार च्यवनके पुत्र थे ( वन० ९९ । ४२ )। ये ही कल्पान्तरमें ही और्वके पुत्र हुए, ये जमदिग्नके पिता थे (आदि० ६६। ४५-४७)। इन्होंने ग्रुल्करूपमें महाराज गाधिको देनेके लिये वरुणसे एक हजार अश्वोंकी याचना की थी (वन० ११५। २६-२७ )। इनका सत्यवतीके साथ विवाह (वन० ११५ । २९ )। इनका परशुरामको क्षत्रियों के वधसे रोकना ( बन० ११७। १०; आश्व० २९। २०)। इनका वरुणसे माँगकर सत्यवतीके ग्रुह्करूपमें गाधिको एक हजार स्यामकर्ण घोड़े देना ( उद्योग • ११९। ५-६ ) । गाधिपुत्रो सत्यवतोके साथ इनका विवाह ( शान्ति ० ४९ । ७ ) । इनका पुत्रोत्पत्तिके लिये चरु देना ( शान्ति० ४९।९ )। माताके साथ चहके उलट-फेर हो जानेपर अपनी पत्नी सत्यवतीके साथ संवाद ( शान्ति० ४९। १८-२८ )। विश्वामित्रके जनमप्रसंगमें पुनः इस कथाका वर्णन ( अनु० ४ अ०में )। ऋचींकको शाल्वराज युतिमान्से राज्यका दान प्राप्त हुआ था ( अनु० १३७ । २३ )। (२) विवम्वान्के स्वरूपभृत बारह म्योंमेंसे एक ( आदि० १ । ४२ )। ( ३ ) सम्राट् भरतके पौत्र एवं भुमन्युके पुत्र ( आदि॰ ९४। २४ )।

भृचेयु-पूरुके तीसरे पुत्र रौद्राश्वके द्वारा मिश्रकेशी अप्सराके गर्भसे उत्पन्न प्रथम पुत्र (आदि० ९४। १०)। अन्वग्भानु तथा अनाषृष्टि भी इन्हींके नाम थे, ये महान् विद्वान् तथा चक्रवर्ती सम्राट् थे, इनके पुत्रका नाम प्मतिनार' था (आदि० ९४। ११-१३)।

न्नमृण-चार प्रकारके ऋण (आदि० ११९। १७)। इन ऋणोंके निराकरणकी आवश्यकता (आदि० ११९। १८-२०)।

त्रृत-ग्यारह क्रोंमेंसे एक ( अनु० १५० । १२ ) ।

ऋतधामा−भगवान् श्रीकृष्णका एक नाम **( शान्ति∘** ३४२ । ६९ ) ।

ऋतुपर्ण-अयोध्याके एक राजा, जो इक्ष्वाकुकुलमें उत्पन्न तथा चूतविचाके मर्मज्ञ थे और जिनके यहाँ नलका सारिथ वार्णाय उनके जूएमें पराजित हो जानेपर जाकर रहने लगा (वन०६६।२१-२२;६०।२५)। इनके द्वारा बाहुक वने हुए राजा नलकी अपने यहाँ अक्ष्वाध्यक्षके पदपर नियुक्ति (वन०६७।५-७)। इनका दमयन्तीके द्वितीय स्वयं-वरके लिये विदर्भदेशको प्रस्थान (वन०७१।२०)। इनका बाहुककी अक्ष्वपंचालन-कलासे प्रभावित होना (वन०७१।२४)। इनकी गणित-विचाकी अद्भुत शक्ति (वन०७२।७-११)। इनके द्वारा नलको चूतद्भदयका दान (वन०७२।२९)। विदर्भनरेश भीमद्वारा इनका आतिश्य-सत्कार (वन०७३। २०)। इन्हें नलसे अश्वविचाकी प्राप्ति तथा इनका अयोध्याको लीटना (वन०७७। ३७-१९)।

ऋतुस्थला-स्वर्गकी प्रधान ग्यारह अप्सराओं मेंसे एक जिसने अन्य अप्सराओं के साथ अर्जुनके जन्म-महोत्सवमें आकर तृत्य और गान किया था (आदि० १२२ । ६५-६६ )।

ऋतेयु-पश्चिम दिशानिवासी एक ऋषिः जो वरुणके सात ऋत्विजोंमेंसे एक हें (अनु० १५०। ३६)।

ऋत्वा-एक देवगन्धर्वः जो अर्जुनके जन्मोत्सवमें उपस्थित हुआ था (आदि० १२२ । ५७)।

**ऋद्धि**-कुवेरकी पत्नी ( उद्योग ० ११७ । ९ ) ।

ऋदिमान्-एक महानागः जो गरुडद्वारा मारा गया था (वन० ५६०। १५)।

ऋभु-ऋभुनामक देवताओंका गणः जो देवताओंद्वारा भी आराधित होता है ( वन० २६१ । १९; शान्ति० २०८ । २२; अनु० १३७ । २५ )।

ऋषभ-(१) धृतराष्ट्रके कुलमें उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके सर्पस्त्रमें जल मरा था (आदि० ५७ । १७)। (२) एक द्वश्रमह्यपंधारी राक्षम, जो मगधनरेश वृह्र-द्वथद्वारा माग गया और जिमको खालसे तीन नगाड़े बनाये गये (सभा० २१ । १६)। (३) एक प्राचोन नयको ऋषि, जो पहले कभी ऋषभक्ट्रपर रहते थे (बन० ११० । ८)। ये ब्रह्मसभामें ब्रह्माजीकी सेवामें उपस्थित होते हैं (सभा० ११ । २४)। ऋषभमुनिका सुमित्रको आशाके त्यागका उपदेश (शान्ति० १२५ अध्यायसे १२८ तक)। (४) दक्षिण-समुद्रनटवर्ती एक पर्वत, जहाँ गालव और गरुड़को शाणिडलीका दर्शन हुआ था (उद्योग० ११२। २२; ११३ । १)। पाण्डचदेशवर्ती यह पर्वत एक

पवित्र तीर्थ है, जहाँकी यात्रासे वाजपेय यज्ञके फल और स्वर्गलोक सुलभ होते हैं (वन० ८५ । २१)। (५) एक राजाः जिन्हें भारतवर्ग वहुत प्रिय रहा है (भीष्म०९।७)।(६) एक राजा या राजकुमारः जो द्रोगनिर्मित गरुड-व्यूहके हृदयस्थानमें खड़ा किया गया था (द्रोण०२०। १२)। (७) एक दैत्य या दानव (शान्ति०२२०। ५१)।

ऋषभक्ट-एक पर्वतः जहाँ पहछे कभी ऋषभ मुनिने तास्या की थी (वन० ११०। ८)।

ऋवभतीर्थ-कोसला या अयोध्यामें स्थित एक प्राचीन तीर्थः जहाँ उपवास करनेसे सहस्र गोदान और वाजपेय यज्ञका फल मिलता है (वन० ८५। १०-११)।

ऋषभद्धीप सरस्वतीतटवर्ती एक तीर्थः जहाँ स्नान करनेसे देवविमान सुङभ होता है (वन०८४। १६०)।

श्चृषिक-(१) एक राजिं, जो दानवींके सरदार 'अर्क' के अंशसे उत्पन्न हुए थे (आदि० ६७ । ३२-३३)। (२) एक उत्तरीय जनपद, जहाँ ऋषिकराजके साथ अर्जुनका भयानक युद्ध हुआ था (सभा०२७। २५; भीष्म०९। ६४)।

ऋषिकुल्या—एक नदी एवं प्राचीन तीर्थः जहाँ स्नान करके प्रापरहित मानव देवताओं और पितरोंकी पूजा करनेसे ऋषिलोकमें जाता है (वन० ८४ । ४८-४९; भीष्म० ९ । ४७)।

ऋषिगिरि-मगधकी राजधानी गिरित्रजके समीपवर्ती एक पर्वतः जिनका दूसरा नाम भातङ्गः है (सभा० २१। २-३)।

ऋष्यमूक-एक पर्वतः जिसके शिखरपर मार्कण्डेयजीने धनुर्घर श्रीराम और लक्ष्मणका दर्शन किया था (वन०२५। ९)। यहीं हनुमान्जी सुग्रीवके साथ रहे (वन०१४७। ३०)। इसी ऋष्यमूकसे सटा हुआ पम्पासरोवर है (वन०२७९। ४४)। श्रीराम और लक्ष्मणका ऋष्य-मूकपर जाना तथा सुग्रांवके साथ श्रीरामकी मैत्री (वन० २८०। ९-११)।

ऋष्यश्रङ्ग- (१) महिपं विभाण्डकके पुत्र । मृगीके पेटसे इनकी उत्पत्ति तथा ऋष्यश्रङ्ग नाम पड़नेका कारण (वन० १९० । ३७-३९) । ये कश्यपगोत्री थे और तपस्या तथा इन्द्रियसंयमसे ही प्रतिष्ठित हुए थे (शान्ति० २९६ । १४-१६) । महिष्ठें ऋष्यश्रङ्ग ब्रह्मसभामें वैठकर ब्रह्माजीकी उपासना करते हैं (सभा० १९ । २३) । अपने आश्रमपर आयी हुई एक वेदयाको ब्रह्मचारी मुनि समझकर इनके द्वारा उसका आतिथ्य-सत्कार ( वन० १११ | १३ )। वेश्याको ब्रह्मचारी समझकर इनके द्वारा अपने पितासे उसके स्वरूप और आचरणका वर्गन (वन० ११२ अ०में)। इनका राजा लोमपादके यहाँ जाना (वन० ११३ । ८)। लोमपादपुत्री द्यान्ताके साथ इनका विवाह ( वन० ११३ । १९; शान्ति० २३४ । ३४ )। महाभारतमें आये हुए ऋष्यश्रङ्कके नाम —काश्यप, कश्यपपुत्र और कश्यपात्मज । ( २ ) एक राक्षत, जिसके पुत्रका नाम अलम्बुप था ( दोण० १०६ । १६ )।

## Ų

एकचक्र-कश्यप और दनुका पुत्र एक विख्यात दानव (आदि० ६५ । २५)।

एक चका—एक प्राचीन नगरी, जहाँ कुन्तीदेवी अपने पाँचीं पुत्रोंके साथ कुछ कालतक एक ब्राह्मणके यहाँ टहरो थीं। पाण्डव यहाँ वेदाभ्यास-परावण ब्रह्मचारी वनकर माताके साथ रहते थे ( आदि • ६९। २६-२७)। भीमने यहीं रहकर वकासुरको मारा था ( आदि • ६९। २९)। एक चका नगरीमें पाण्डवोंके जाने, एक मासतक रहने और भीमद्वारा वका पुरके मारे जानेका विस्तृत वृत्तान्त ( आदि • १५५ अध्यायसे १६३ अध्यायतक )।

**एकचन्द्रा**-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य०४६। ३०)।

पकचूडा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६। ५)। पकजट-स्कन्दके एक सैनिकका नाम (शल्य० ४५। ५८)।

एकत-एक प्राचीन महर्षि, जो गौतमके पुत्र थे, इनके दो भाई और थे—दित और तित। ये तेजम्बी महात्मा थे तो भी एक बार इन्होंने त्रितसे छल किया। इस कथाका वर्णन (शब्य० ३६ अ० में)। ये पश्चिम दिशाका आश्रय लेनेवाले ऋणि हैं (शान्ति० २०८। ३१)। इन्होंने उपरिचर वसुके यज्ञमें सदस्यता ग्रहण की (शान्ति० ३३६। ५-६)। ये तीनों भाई भगवान् नागयणके दर्शनके लिये द्वेतद्वीपमें गये थे। (शान्ति० ३३९। १२)। इन्होंने अपने भाई त्रितको कुएँमें गिराया था (शान्ति० ३४९। ४६)। वाणशय्यापर पड़े हुए भीष्मजीके पास ये भी गये थे (अनु० २६। ७)। ये तीनों भाई वरणके सात ऋत्विजोंमें हैं और पश्चिम दिशामें रहते हैं (अनु० १५०। ३६; १६५। ४२)।

एकत्वचा-स्कन्दकी अनुचरी मानुका ( शल्य० ४६। २४ )। एकपाद-एक जनपदः जहाँके राजा और निवामी मनुष्य युधिष्ठिरके राजसूय-यज्ञमें आये थे और भीड़के कारण दरवाजेपर रोक दिये गये थे (सभा० ५३। ३७)।

एकपाद्-भगवान् विष्णुका एक नाम (अनु० १४९। ९५)। एकरात्रतीर्थ-एक तीर्थ, जहाँ एक रात नियमपूर्वक सत्य-वादी होकर रहनेसे मनुष्य ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है (वन० ८३। १८२)।

एकळव्य-(१)निपादराज हिरण्यधनुका पुत्र । इसका द्रोणा-चार्यके पास धनुर्वेदके अध्ययनके लिये आगमन (आदि० १३१ । ३१ ) । निपादपुत्र होनेके कारण द्रोणद्वारा इसका प्रत्याख्यान ( आदि० १३१ । ३२ ) । आचार्य द्रोणकी मूर्तिमें गुरुभावना करके इसके द्वारा धनुर्विद्याका अभ्यास ( आदि॰ १३१ । ३४ ) । गुरुभक्तिके कारण इसकी बाणविद्यामें सफलता (आदि॰ १३१ । ३५)। पाण्डवोंके कुत्तेके मुँहको बाणोंसे भरकर इसका पाण्डवोंको विस्मयमें डालना (आदि० १३१ । ४१ )। पाण्डवीं तथा कौरवोंद्वारा इसकी प्रशंसा (आदि० १३१ । ४२)। पाण्डवींके प्रति इसका अपना परिचय देना (आदि० १३१ । ४५ )। इसका द्रोणाचार्यको अपने दाहिने हाथका अँगूठा काटकर गुरुदक्षिणाके रूपमें देना (आदि० १३१ । ५८ ) । द्रोणाचार्यका अर्जुनके हितके छिये इसका अँगूठा कटवाना ( द्रोण० १८१ । १७ ) । श्रीकृष्णका अर्जुनके प्रति उसके पराक्रमका तथा अपने द्वारा इसके वधके कारणका कथन ( द्रोण० १८१ । १८–२१ ) । निषादराज एकलव्यके श्रीकृष्णद्वारा मारे जानेकी चर्चा (उद्योग० ४८। ७७; मौसल ०६। ११)। (२) क्रोधवरासंज्ञक दैत्यके अंशसे उत्पन्न एक राजा (आदि०६७।६३)। पाण्डवोंकी ओरसे इन्हें रण-निमन्त्रण भेजा गया ( उद्योग० ४। ५७ ) ।

पकलन्यसुत-एकलन्यका पुत्रः जिसने अश्वमेधके अश्वके पीछे जाते हुए अर्जुनके साथ घोर युद्ध किया था। अर्जुनसे पराजित होकर उसने उनका सत्कार किया (आश्व॰ ८३। ८-१०)।

एकश्रङ्ग-सात पितरोंमेंसे एक । ये तीन अमूर्त पितरोंके अन्तर्गत हैं। ये सब-के-सब ब्रह्मसभामें ब्रह्माजीकी उपामना करते हैं (सभा० ११। ४७-४८)।

एकहंस तीर्थ-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे सहस्र गी-दानका फल मिलता है (वन०८३।२०)।

पकाश्च-(१) कश्यप और दनुका पुत्र एक विख्यात दानव (आदि॰ ६५। २९)।(२) स्कन्दका एक सैनिक (शल्य॰ ४५। ५८)। एकानङ्गा-यशोदा मैयाकी पुत्री । भगवान् श्रीकृष्णकी बिहन । यह वहीं कन्या है, जिसके निमित्तसे श्रीकृष्णने कंमका वध किया था (सभा० ३८। २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८२०, कालम २)।

पड़ी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ । १३ )। परक-कौरव्य-कुलोत्पन्न एक नागः जो सर्पसत्रमें जलकर भस्म हो गया ( आदि० ५७ । १३ )।

पलापत्र-एक प्रमुख नागः इसकी माता कद्रू और पिता कश्यप थे । इसके द्वारा माताके शापसे चिन्तित हुए वासुकिको देवताओंके प्रति ब्रह्माजीके द्वारा कहे हुए शापोद्धारके उपायोंका वर्णन (आदि० ३८। १—१९)। (गे)

पेक्ष्याकी—सम्राट् सुमन्युकी पुत्रवधू एवं सुहोत्रकी पत्नी। महाराज सुहोत्रद्वारा इनके गर्भसे अजमीढ़, सुमीढ़ तथा पुरुमीढ़ नामक तीन पुत्र हुए थे (आदि० ९४। २४-३०)।

पेरावत-(१) समुद्रमन्थनके समय प्रकट हुआ एक हाथी, जो इन्द्रके अधिकारमें हैं (आदि० १८। ४०)। यह क्रोधवशाकी पुत्री भद्रमनाका पुत्र है और यही देवताओं का हाथी है (आदि० ६६। ६२-६३)। (यही पूर्व दिशाका दिग्गज है।) ऐरावत आदि चार दिग्गज पुष्कर द्वीपमें भी रहते हैं (भिष्म० १२। ३३)। (२) कश्यप और कद्रूसे उत्पन्न एक प्रमुख नाग (आदि० ३५। ५)। इसके कुलमें उत्पूर्वाके पिता कौरन्यका जन्म हुआ था (आदि० २१३। १८)। कश्यपवंशी नागोंमें इसकी गणना (उद्योग० १०३। ११)। (३) एक असुर, जो भगवान श्रीकृष्णद्वारा मारा गया (समा० ३८। २९ के बाद दाक्षि० पाठ, पृष्ठ ८२५, कालम १)।

ऐरावतखण्ड-शृङ्गवान् पर्वतसे उत्तर समुद्रके निकटका एक वर्ष (भीष्म० ६। ३७)। धृतराष्ट्रके प्रतिसंजयद्वारा इसका विशेष वर्णन (भीष्म० ८। १०-१५)।

पेल-इलानन्दन पुरुरवाः जो यमराजर्का सभामें विराजमान होते हैं (सभा०८। १६)। इन्होंने जीवनमें कभी मांय-सेवन नहीं किया था (अनु० १९५। ६५)। ये संबेरे और सायंकाल स्मरण करनेयोग्य पुण्यात्मा नरेशोंमेंसे एक हैं (अनु० १६५। ५२)।

ऐपीक-सौप्तिकपर्वका एक अवान्तर पर्वः अध्याय १० से अध्याय १८ तक ।

(ओ)

**ओघरथ**-ओघवान्के पुत्र ( अनु० २ । ३८ ) ।

ओघवती-(१) एक नदी (भीष्म०९।२२)।
कुरुक्षेत्रमें विसिष्ठके आवाहन करनेपर प्रकट हुई सरस्वतीका
नाम (शल्य०३८।२७)।भीष्मजी ओघवतीके तटपर
बाणशय्यापर पड़े थे (शान्ति०५०।७)।(२)
ओघवान्की पुत्री (अनु०२।३८)।इसका अग्निपुत्र
सुदर्शनके साथ विवाह (अनु०२।३९)। अतिथिसत्कारके लिये ब्राह्मणरूपधारी धर्मको आत्मसमर्पण
(अनु०२।५७)।

ओघवान् (१) कौरवाक्षका एक योद्धा (कर्ण० ५ ४२)। (२) नृगके पितामइ (अनु०२।३८)। ओडू-एक प्राचीन देश, जहाँके राजा भेंट देनेके लिये युधिष्ठिरके यज्ञमें पधारे थे (सभा०५१।२३)। (औं)

औक्थ्य-एक साम ( वन० १३४ । ३६ ) !

औदका-औदका उस स्थानका नाम है, जहाँ नरकासुरने सोलह हजार कन्याओंको कैंद कर रक्ला था। नरकासुरका यह अन्तःपुर मणिपर्वतपर बना था। जलकी सुविधासे सम्पन्न होनेके कारण उस स्थानका नाम 'औदका' रक्ला गया था। यह सुर दानवके संरक्षणमें था ( सभा० ३८ में दाक्षि० पाठ, पृष्ठ ८०५, कालम १)।

औदुम्बर-उदुम्बर या औदुम्बर देशके क्षत्रिय राजकुमार, जो युधिष्ठिरके यहाँ भेंट लेकर आये ते (सभा० ५२। १३)।

औद्दालक-एक मुनिसेवित तीर्थः जहाँ स्नान करके मनुष्य पापमुक्त हो जाता है (वन० ८४। १६१)।

औरसिक-एक देश, जहाँके योद्धाओंको भगवान् श्रीकृष्णने जीता था ( द्रोण० ११। १६ )।

और्व ( ऊर्च ) - एक ऋषि, जो च्यवन मुनिके द्वारा मनुपुत्री आस्पीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे । ये अपनी माताकी जाँघ फाड़कर प्रकट हुए थे ( आदि० ६६ । ४६ ) । इनके पुत्रका नाम ऋचीक था ( आदि० ६६ । ४७ ) । माताकी जाँघसे इनका प्राकट्य (आदि० १७७ । २४ ) । इनके द्वारा क्षत्रियोंके नेत्रोंकी दृष्टिशक्तिका अपहरण ( आदि० १७७ । २५ ) । अन्ध्रभावको प्राप्त हुए क्षत्रियोंका इनसे नेत्रोंके लिये प्रार्थना और इनका नेत्रदान ( आदि० १७८ । ७ ) । सम्पूर्ण लोकोंके विनाशके लिये इनका संकल्प और प्रयत्न ( आदि० १७८ । ९० ) । सम्पूर्ण लोकोंके विनाशके लिये इनका संकल्प और प्रयत्न ( आदि० १७८ । ९-१० ) । पितरोंद्वारा इनके जगद्विनाशक संकल्पका निवारण ( आदि० १७८ । १७८ । १४—२२ ) । इनके द्वारा अपनी क्रोधाग्निका वडवानलरूपसे समुद्रमें

त्याग ( आदि० १७९ । २१ ) । इनके द्वारा तालजङ्घ-वंशके विनाशकी चर्चा ( अनु० १५३ । ११ ) ।

औशनस-एक सरस्वती-तटवर्ती तीर्थ, जहाँ ब्रह्मा आदि देवता और तपस्वी मुनि रहते हैं (वन०८३। १३५)। इसका कपालमोचन नाम पड़नेका कारण और माहात्म्य (शल्य०३९।९—२२)।

औशिज-(१) एक प्राचीन राजाः जो देवराज इन्द्रके समान पराक्रमी थे (आदि० १। २२६)।(२) एक प्राचीन धर्मश्च मुनिः जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे (सभा० ४। १७)। ये अङ्गिराके पुत्र हैं (शान्ति० २०८। २७)।

औशीनरि ( औशीनर )-उशीनरकुमार शिक्षि, जो यम-राजकी सभामें बैठनेवाले नरेश हैं (सभा०८। १४)।

और्शीनरी-उशीनर देशकी एक सूद्रजातीय कन्याः जिसके गर्भसे गौतमने काक्षीवान आदि पुत्रोंको उत्पन्न किया (समा०२१।५)।

औष्णीक-एक प्राचीन देश, जहाँके राजा मेंट लेकर युधिष्ठिरके यहाँ आये थे (सभा०५१।१७)।

( 転 )

कंस-(१) मथुराके महाराज उग्रसेनका पुत्र (सभा० २२ । ३६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । इसके रूपमें कालनेमि दानव ही उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। ६७) । जरासंधकी पुत्री उसकी पत्नी थीः जो इसे राजा बना देनेकी शर्तके साथ मिली थी। मन्त्रियोंद्वारा इसका राज्याभिषेक और इसका अपने पिताको कैंद करके स्वयं राज्य भोगना । इसके द्वारा देवकीजीका वसुदेवजीके साथ विवाह । आकाशमें देवदूतकी वाणी सुनकर इसका देवकीको मार डालनेके लिये उद्यत होना। इसके द्वारा देवकीके छः शिशुओंका वध ( सभा० २२। ३६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ७३१ )। कंसका वसुदेवपर कड़ा पहरा। इसके द्वारा वसुदेवकी लायी हुई गोपकन्याको मारनेका प्रयत्न । इसके द्वारा वजके गोपोंका सताया जाना ( पृष्ठ ७३२ ) । श्रीकृष्ण-बलभद्रद्वारा सुनामा और मृष्टिकके मारे जानेपर कंसके मनमें भयका आवेश तथा श्रीकृष्णद्वारा कंसका वध ( सभा० ३८, पृष्ठ ८०१, कालम २ )। कंस अस्त्रज्ञान और बल-पराक्रममें कार्तवीर्थके समान था। इससे समस्त राजाओंको उद्देग होता था। उसके पास एक करोड़ पैदल सैनिक थे। आठ लाख रथी और उतने ही हाथीसवार थे। बत्तीस लाख घुड़सवारोंकी सेना थी (सभा० ३८, पृष्ठ ८०३) । सभामें विराजमान कंसका श्रीकृष्णके हाथसे मन्त्रियों और परिवारसहित वध

(सभा० अध्याय ३८, दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८०४, कालम १)।(२)एक असुर, जो श्रीकृष्णद्वारा मारा गया। यह उग्रसेनके पुत्र कंससे भिन्न था (सभा० ३८, पृष्ठ ८२५)। क-(१) प्रजापति (आदि० १।३२)।(२) दक्ष-प्रजापतिका एक नाम (शान्ति० २०८।७)।(३) भगवान् विष्णुका एक नाम (अनु० १४९।९१)।

ककुत्स्थ-इक्ष्वाकुवंशी महाराज शशादके पुत्र, जो अनेनाके पिता थे ( वन० २०२ । १-२ ) ।

कक्ष-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ४९ ) ।

कक्षक-वासुकिकुलमें उत्पन्न एक नागः जो जनमेजयके सर्पसत्रमें जल मरा था (आदि० ५७। ६)।

कश्चसेन-(१) राजा अविक्षित्के पौत्र तथा परीक्षित्के प्रथम पुत्र (आदि० ९४ । ५४) । ये यम-सभाके सदस्य और सूर्यपुत्र यमके उपासक बताये गये हैं (सभा० ८ । १८) । इनका विषष्ठको सर्वस्व समर्पण करके स्वर्गलोकगमन (अनु० १३७ । १५)। सायं-प्रातः स्मरण करनेयोग्य पुण्यात्मा नरेजोंमेंसे एक (अनु० १६५ । ५९)। ये न्यायोपार्जित धनके दान और सत्य-भाषणके द्वारा परम सिद्धिको प्राप्त हुए (आश्व० ९१ । ३५-३६)। (२) राजा युधिष्ठिरकी सभामें बैठकर उनकी उपासना करनेवाले एक नरेज्ञ (सभा० ४। २२)।

कश्चर्सेन-आश्चम-असित नामक पर्वतपर स्थित एक पुण्य-दायक आश्चम (वन० ८९ । १२)।

कश्लीवान् (१) एक प्राचीन राजा, जो व्युषिताश्व-पत्नी भद्राके पिता थे (आदि० १२० | १७) । (२) एक ऋषि, जो अङ्गराके पुत्र हैं और पूर्व दिशामें निवास करते हैं (शान्ति० २०८ | २७-२८; अनु० १६५ | ३७-३८)। इन्होंने एकाग्रचित्त हो वेदकी ऋचाओं द्वारा भगवान् विष्णुकी स्तुति करके उनकी ऋषा एवं तपस्यासे सिद्धि प्राप्त की (शान्ति० २९२ | १५-१७) । ये तपस्यासे अपनी प्रकृतिको प्राप्त हुए (शान्ति० २९६ | १४-१६) । ये महेन्द्रके गुरु, ब्रह्मतेजसे सम्पन्न और लोकस्रष्टा बताये गये हैं । इनका तेज रुद्र, अग्नि और वसुओंके समान है । ये प्रथ्वीपर शुभ कर्म करके देवताओंके साथ आनन्द भोगते हैं । इनका कीर्तन करनेसे इन्द्रलोककी प्राप्त होती है (अनु० १५० । ३०—३३)।

कश्चेयु-पूरुपुत्र रौद्राश्वके द्वारा मिश्रकेशी अप्सराके गर्भसे उत्पन्न पुत्र (आदि० ९४। १०) । ये सायं-प्रातः स्मरणीय राजाओंमेंसे एक हैं (अनु० १६५। ६)।

कङ्क-(१) एक प्राचीन राजा (आदि०१।२३३)। (२) एक पक्षीः जो सुरसाकी संतान है (आदि० ६६।६९)।(३) वृष्णिकुलके सात महारथी वीरों-

मेंसे एक (सभा० १४ । ५९) । यह द्रौपदीके स्वयंवरमें आया था ( आदि० १८५। १९ )। युधिष्ठिर-के राजसूय यज्ञमें भी इसका आना हुआ था (सभा०३४। १५)। (४) एक जनपद, जहाँके लोग युधिष्ठिरके लिये मेंट लाये थे (समा० ५१। ३०; शान्ति० ६५। १३)। (५) छद्मवेषी ब्राह्मणः अज्ञातवासके समय युधिष्ठिरका वदला हुआ नाम ( विराट० १। २४; विराट० १८ । २५; विराट० ३१ । २१; विराट० ७० । ४ ) । कङ्कणा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शब्य ० ४६। १६ )। कच-देवगुरु वृहस्पतिके ज्येष्ठ पुत्र ( आदि० ७६। ११ )। देवताओंके आग्रह करनेपर इनका मीखनेके लिये शुक्राचार्यके ममीप जाना ( आदि० ७६। १२-१८) । गुक्राचार्यको अपना परिचय देकर एक सहस्र वर्पोतक ब्रह्मचर्य-पालनके लिये इनका उनमे अनुमति माँगना ( आदि० ७६।२० )। शुक्राचार्यके द्वारा इनका म्वागत (आदि० ७६।२१) । इनके द्वारा गुरुकुलमें गुकाचार्य एवं आचार्यपुत्री देवयानीकी आराधना ( आदि० ७६। २२-२५ )। इनकी देवयानी-द्वारा एकान्त-परिचर्या (आदि० ७६। २६ ) । इनके द्वारा गुरुकी गौओंकी सेवा ( आदि० ७६ । २७ )। दानवोंका इन्हें मारकर कुत्तों और मियारोंको खिला देना (आदि० ७६ । २९ ) । इनके वियोगमें देवयानीकी चिन्ता ( आदि० ७६ । ३९-३२ ) । शुक्राचार्यकी संजीवनीके प्रभावसे इनका कुत्तींके पेट फाड़कर प्रकट होना ( आदि० ७६ । ३४ ) । दानवींका इन्हें पीसकर समुद्रके जलमें मिला देना (आदि०७६।४१)। देवयानीके पुनः चिन्तित होनेपर शुक्राचार्यके द्वारा इनका पुनः संजीवन ( आदि० ७६ । ४२ ) । दानवींका इन्हें जलाकर इनकी राखको मदिरामें मिला गुकाचार्यको पिला देना ( आदि० ७६ । ४३ ) । गुरुके पेटमें मृत-संजीवनी-विद्या सीखकर इनका शुक्राचार्यको जीवित करना ( आदि० ७६। ५८-६२ )। इनके द्वारा गुरुकी महिमा एवं उनके अनादरसे हानिका वर्णन ( आदि० ७६ । ६३-६४ ) । देवयानीके आग्रह करनेपर भी इनका उसके साथ विवाह म्बीकार न करना ( आदि० ७७। ६-१५)। इनको देवयानीके द्वारा संजीवनी विद्या सिद्ध न होनेका शाप (आदि० ७७। १६)। इनके द्वारा देवयानीको ब्राह्मण-जातीय पति न मिलनेका शाप ( आदि० ७७ । १९ ) । स्वर्ग जानेपर इनको देवताओं-द्वारा वरदान ( आदि० ७७ । २३ ) । इनसे संजीवनी-विद्या पढ़कर देवताओंका कृतार्थ होना ( आदि० ७८। १ )। बाण-शय्यापर पड़े हुए भीष्मके पास ये भी गये थे

( शान्ति० ४७। ९; अनु० २६। ८ )।

कच्छ-एक भारतीय जनपद (भीष्म० ९। ५६)। कच्छपी-नारदजीकी वीणा (शल्य० ५४। १९)। कठ-एक धर्मज़ जितेन्द्रिय ऋषिः जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे (सभा० ४। १८) । राजसूय यशमें युधिष्ठिरने इनका सत्कार किया था ( सभा० ४५। ३८ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८४३ ) । ये मर्पदंशनसे मरी हुई प्रमद्वराको देखने आये थे ( आदि० ८। २५ )। कणिक-(१) धृतराष्ट्रका एक मन्त्री, जो कृट राजनीति और अर्थ-शास्त्रका पण्डित तथा उत्तम मन्त्रका ज्ञाता ब्राह्मण था ( आदि० १३९ । २ ) । इसके द्वारा धृतराष्ट्र-कूटनीतिका उपदेश ( आदि० ५-९२)। (२) भरद्वाजकुलमें उत्पन्न एक कूट-नीतिज्ञ ब्राह्मणः जिसने सौवीरनरेश शत्रुंजयको कूट-नीतिका उपदेश किया था ( शान्ति ० १४० अ० )। कण्टिकिनी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शब्य० ४६।१६)। कण्डरीक-एक गोत्रप्रवर्तक ऋषिः जिनके कुलमें प्रतापी राजा ब्रह्मदत्त उत्पन्न हुए थे ( शान्ति० ३४२।१०५ )। कण्डु-एक महर्षि, जिनकी पुत्री 'वार्क्षी' ने दस प्रचेताओं-के साथ विवाह-सम्बन्ध स्थापित किया था ( आदि०

१९५। १५)।

कण्डति-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६। १४)। कण्व-(१) कश्यपगोत्रीय प्राचीन महर्षिः जिनका आश्रम मालिनी नदीके तटपर था ( आदि० ७० । २१-२८) । इनके आश्रमका वर्णन (आदि० ७०। २४-२९) । इन्हें मेधातिथिका पुत्र और पूर्व दिशामें रहनेवाला ऋषि बताया गया है ( शान्ति० २०८। २७; अनु० १५१ । ३१; अनु० १६५ । ३८ ) । इनके द्वारा शकुन्तलाका पालन-पोपण एवं नामकरण ( आदि० ७२। १३-१६) । शकुन्तलाके गान्धर्व विवाहका समर्थन ( आदि॰ ७३। २६-२७ )। इनका शकुन्तलाके प्रति पातिव्रत्य धर्मका उपदेश एवं इसकी महिमाका वर्णन ( आदि० ७४ । ९-१० ) । शकुन्तलाको पतिगृह पहुँचानेके लिये शिष्योंको इनका आदेश ( आदि० ७४ । १०-११)। इनके द्वारा स्त्रियोंको पिताके घरमें अधिक दिनोंतक रहनेका निषेध (आदि० ७४ । १२)। आचार्यं बनकर इनके द्वारा राजा भरतके 'गोवितत' नामक अश्वमेध यज्ञका सम्पादन (आदि०७४। १३०)। इनका दुर्योधनको समझाते हुए मातलिका उपाख्यान सुनाना ( उद्योग० ९७। १२ से १०५। ३७ तक )। इन्हें भरतसे दक्षिणारूपमें जाम्बूनद सुवर्णके बने हुए एक हजार कमल प्राप्त हुए थे (द्रोण० ६८। ११-१२) । (२) प्राचीन युगान्तरके एक प्रसिद्ध तपस्वी महामुनि, जिन्हें ब्रह्माजीने वर दिया था ( अनु० १४१ में दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ५९१५ ) ।

कण्वाश्रम—कण्व मुनिका आश्रम । यह लक्ष्मीद्वारा सेवित तथा लोकपूर्जित है । यह स्थान धर्मारण्यके अन्तर्गत है । यहाँ प्रवेश करनेमात्रसे मनुष्य पापमुक्त हो जाता है (वन० ८२ । ४५-४६ ) । प्रवेणी नदीके उत्तरमार्ग-में कण्वका पुण्यमय आश्रम है, जहाँ वरुणस्रोतस् नामक पर्वतपर सूर्यके पार्ववर्ती माठर देवताका विजयस्तम्भ सुशोभित है (वन० ८८ । १०-११) । (किसी-किसीके मतमें यह स्थान राजपूतानेमें कोटासे चार मील दक्षिण-पूर्व चम्बल नदीके तटपर स्थित है।)

कथक-स्कन्दका एक सैनिक ( शस्य० ४५ । ६७ )।

कदलीवन-सौगन्धिक कमलोंसे भरी हुई कुवेर-पुष्करिणीके तटपर स्थित सुवर्णमय केलोंसे भरा हुआ एक उपवनः जो हनुमान्जीका निवासस्थान था (वन० १४६। ५८)। कद्र-दक्ष प्रजापतिकी एक पुत्री ( आदि० ६५ । १३)। यह नागोंकी माता और कश्यपकी पत्नी हैं। कश्यपके वर देनेको उद्यत होनेपर इनके द्वारा उनसे एक हजार नागोंके पुत्ररूपमें पानेकी प्रार्थना (आदि॰ १६। ५-८)। पाँच सौ वर्षोंके बाद इनको एक हजार पुत्रोंकी प्राप्ति ( आदि॰ १६ । १५ ) । इनके द्वारा अपने पुत्रीको आज्ञापालन न करनेके कारण शाप (आदि० २०।८)। ·उच्चैःश्रवा घोड़ेका रंग क्या है ?' इस प्रश्नपर कद्रू और विनताका परस्पर विवाद करना । पराजित होनेपर दासी बननेकी शर्त रखना और कद्रूका छलपूर्वक विनताको अपनी दासी बनाना (आदि०२०। २ से २३। ४ तक ) । इनके द्वारा अपने पुत्रोंकी सूर्यके तापसे रक्षाके लिये इन्द्रकी स्तुति ( आदि॰ २५।७-१७)। कद्रकी प्रमुख संतानोंकी नामावली (आदि॰ ३५ अध्याय )। ये ब्रह्मसभामें ब्रह्माजीकी उपासना करती हैं (सभा० ११ । ४१-४३ ) । यह स्कन्दग्रहके रूपमें सूक्ष्म शरीर धारण करके गर्भवती स्त्रियोंके गर्भमें प्रवेश कर जाती और वहाँ उस गर्भको खा जाती हैं। इससे वह गर्भिणी सर्प पैदा करती है ( वन० २३०। ३७-३८ )। इसकी शान्तिका उपाय ( वन० २३० । ४३-४५ )।

कध्मोर-प्रातः और सायं स्मरण करनेयोग्य एक राजर्षि (अनु० १६५। ५३)।

कनकथ्वज-धृतराष्ट्रका पुत्र (कनकाङ्गद) ( आदि० ११६ । १४) । यह द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था (आदि०१८५ । ३) । भीमसेनद्वारा इसका वध (भीष्म० ९६ । २६-२७)।

कनकाक्ष-स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५। ७४)। कनकाङ्गद (कनकध्वज)-धृतराष्ट्रका एक पुत्र (आदि० ६७। १०५)।(देखिये कनकध्वज) कनकापीड — स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५। ६६)। कनकायु — धृतराष्ट्रका पुत्र (आदि०६७। ९९)। इसका एक नाम करकायु भी था। द्रौपदी स्वयंवरके अवसरपर इसके इसी नामका उल्लेख है (आदि० १८५। २)। (इन दोनों नामोंसे भी इसकी मृत्युका उल्लेख नहीं है। सम्भव है, इसका कोई तीसरा नाम भी हो।)

कनकावती-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य०४६।८)। कनखल-एक तीर्थः जहाँ स्नान करके तीन रात उपवास करनेवाला मनुष्य अश्वमेधयज्ञका फल पाता है (वन० ८४। ३०; वन० ९०। २२)। यहाँ स्नानका फल (अनु०२५। १३)।

कन्दरा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६ । ९ ) । कन्दर्प-कामदेवका एक नाम ( वन० ५३ । २८ ) ।

कन्यकागुण-एक भारतीय जनपद (भीष्म०९।५२)। कन्याकृप-एक प्राचीन तीर्थ। यहाँ स्नानका फल कीर्तिकी प्राप्ति (अनु०२५।१९-२०)।

कन्यातीर्थ-(१) कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थ (वन० ८३। ११२)। (२) पाण्ड्य देशमें दक्षिण ममुद्रके तटपर स्थित कन्या या कुमारी नामक तीर्थ; जहाँ स्नान करनेसे सहस्र गोदानका फल और पापसे खुटकारा मिलता है (वन०८५। २३; वन०८८। १४; वन०९५। ३)।

कन्याश्रम एक तीर्थ, जिसमें तीन राततक उपवास करके नियमित भोजन करनेसे स्वर्गीय सुख सुलभ होता है (वन०८३। १८९)।

कन्यासं वेद्यतीर्थ-एक प्राचीन तीर्थः जिसके सेवनसे मनुष्यको प्रजापति मनुका लोक प्राप्त होता है (वन०८४। १३६)।

कन्याहर एक तीर्थः जिसमें निवास करनेसे देवलोककी प्राप्ति होती है (अनु० २५। ५३)।

कप-दानवींका एक दल। इसका स्वर्गपर अधिकार करना (अनु० १५७। ४)। ब्राह्मणोंद्वारा इसका संहार (अनु० १५७। १७-१८)।

कपट-एक दानव । कश्यपपत्नी दनुकापुत्र (भीष्म० ६५।२६)।

कपालमोचन-कुरुक्षेत्रमें सरस्वती-तटवर्ती एक तीर्थ, जो सब पापोंसे छुड़ानेवाला है (वन० ८३। १३७; शस्य० ३९ वाँ अभ्याय)।

कपाली-ग्यारह रुद्रोंमेंसे एक । ये ब्रह्माजीके पौत्र तथा स्थाणुके पुत्र थे ( आदि० ६६ । १-३ )।

किपञ्जल-एक प्रकारके पक्षीः जो मरे हुए त्रिशिराके वेद-पाठी मुखसे उत्पन्न हुए थे ( उद्योग॰ ९ । ४० )।

किपिञ्जला-एक नदीः जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है (भीष्म॰ ९। २६)। कपिध्वज-अर्जुनका एक नाम (भीष्म० २५। २०)। कपिल-(१) भगवान् श्रीकृष्ण या विष्णुके पुरातन अवतार महर्षि कपिल, जिन्होंने दृष्टिपातमात्रसे सगर-पुत्रीं-को भस्म कर दिया था ( वन० ४७ । १८-१९; वन ० १०७ । ३२-३३ ) । ये प्रजापति कर्दमके पुत्र हैं । इनकी माताका नाम देवहूति है। इनका दूसरा नाम 'चक्रधनु' है ( उद्योग० १०९ । १७-१८ )। शान्ति० ४३ अध्यायमें भी इनकी महिमाका उल्लेख हुआ है । वाणशय्यापर गिरनेके समय भीष्मजीके पास आनेवाले महर्षियोंमें इनका भी नाम आया है ( शान्ति० ४७ । ८ ) । इनका स्यूमरिम ऋषिके साथ यज्ञ-विषयक संवाद ( शान्ति० २६८ अध्याय ) । प्रवृत्ति-निवृत्तिमार्गके विषयमें उन्हीं ऋषिसे संवाद ( शान्ति • २६९ अध्याय ) । स्यूमरिश्मसे ब्रह्म-प्राप्तिके सम्बन्धमें बातचीत (शान्ति० २७० अध्याय)। इनका शिवमहिमाके विषयमें युधिष्ठिरको अपना अनुभव बताना (अनु० १८। ४-५)। सात धरणीधर ऋषियों मेंसे एक ये भी हैं (अनु० १५०। ४१) । इनके शापसे सगर-पुत्रोंके दग्ध होनेकी चर्चा ( अनु० १५३। ९)। (२) भगवान् सूर्यका एक नाम (वन०३।२४)।(३) एक नागराजः जिनका कपिलतीर्थं प्रसिद्ध है। कपिलके उस तीर्थमें स्नान करनेसे सहस्र कपिला-दानका फल होता है ( वन०८४। ३२ ) । ( ४ ) भानु ( मनु ) नामक अग्निके चतुर्थ पुत्र पूर्वीक्त महर्षि कपिलके ही अवतार या स्वरूप हैं (वन० २२१।२१)। (५) एक श्रेष्ठ ऋषिः जो शालिहोत्रके पिता थे। इन्होंने उपरिचरके यज्ञकी सदस्यता ग्रहण की थी ( शान्ति ० ३३६। ८ )। (६) विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक (अनु० ४। ५६)। ( ७ ) भगवान् शिवका एक नाम (अनु० १७। ९८ )। (८) भगवान् विष्णुका एक नाम (अनु० १४९। ७०; वन० १४९। १०९)।

किपलकेदारतीर्थ-किपलका केदाररूप तीर्थ । इसमें स्नान करनेसे महान् पुण्यकी प्राप्ति होती है । उस दुर्लभतीर्थमें जाकर तपस्याद्वारा पाप नष्ट हो जानेसे मनुप्यको अन्तर्धान-विद्याकी प्राप्ति होती है ( वन० ८३ । ७२-७४ ) ।

किपिलतीर्थ-नागराज किपलका एक तीर्थः जिसमें स्नान करनेसे सहस्र किपला-दानका फल प्राप्त होता है ( वन ० ८४। ३२ )।

किपिला-( १ ) दक्ष प्रजापितकी पुत्री । कश्यपपत्नी ( आदि० ६५ । १२ )। (२) कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत एक प्राचीन तीर्थ । यहाँ स्नान करनेसे सहस्र गोदानका फल मिलता है ( वन० ८३ । ४७-४८ )। (३) एक नदी जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है ( भीष्म०

९ । २८ ) । (४ ) पञ्चशिलकी माता (शान्ति० २१८ । १५) ।

कपिला गाय-इसकी उत्पत्ति तथा दानका वर्णन ( अनु० ७७ अ०; अनु० १३०। १९-२० )।

किपलावट-एक तीर्थः यहाँ उपवाससे सहस्र गोदानका फल प्राप्त होता है (वन०८४।३१)।

किपिलाश्व-महाराज कुवलाश्वके पुत्र । ये तीन भाई धन्धुकी क्रोधाग्निसे क्च गये थे । इन्हींसे इस्वाकुवंशी नरेशोंकी वंश-परम्परा चाल हुई (वन० २०४ । ४०)। ये पृथ्वीके उन प्राचीन शासकोंमेंसे हैं, जो इसे छोड़कर स्वर्गको चले गये (शान्ति० २२७ । ५१)।

किपिलाहद्-वाराणसीके अन्तर्गत एक तीर्थः जहाँ स्नानसे राजसूय यज्ञका फल मिलता है (वन०८४।७८)। यहाँ स्नानका फल (अनु०२५।२५)।

कपिस्कन्ध-स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५। ५७)। कपोत-गरुडकी प्रमुख संतानींमेंसे एक(उद्योग० १०१।१३)।

कपोत, कपोती और बहेलियेकी कथा-( शान्ति० १४३ अध्यायसे १४९ तक ) । कपोतके द्वारा शरणागत अतिथिका सत्कार ( शान्ति० १४३।४ )। बहेलियेको उसके क्र-कर्मके कारण सगे-सम्बन्धियोंने भी त्याग दिया था ( शान्ति० १४३ । १०-१४ )। पक्षियोंके वधसे पत्नीसहित जीविका चलानेवाले उस बहेलियेको एक दिन आँधी-वर्षाके कारण महान् कष्टकी प्राप्ति (शान्ति ० १४३। १८-२५) । सर्दींसे व्याकुल होकर पृथ्वीपर गिरी हुई एक कपोतीको उठाकर उसने पींजड़ेमें डाल लिया। स्वयं दुखी होकर भी उस पापीने दूसरोंको सताना न छोड़ा ( शान्ति ० १४३। २५-२७ )। बहेलियेका एक वृक्षके नीचे विश्राम (शान्ति० १४३। २८-३३)। उसी वृक्षपर रहनेवाले कबूतरद्वारा अपनी प्यारी भार्या कब्तरीका गुणगान तथा पतिव्रता स्त्रीकी प्रशंसा ( ज्ञान्ति ॰ १४४ । १-१७ ) । कबूतरीका कबूतरसे शरणागत व्याधकी सेवाके लिये प्रार्थना ( शान्ति ० १४५ अध्याय )। कबृतरके द्वारा अतिथिसत्कार और अपने शरीरका बहेलियेके लिये परित्याग ( शान्ति० १४६ अध्याय ) । बहेलियेका वैराग्य ( शान्ति० १४७ अध्याय )। कबूतरीका विलाप, अग्निमें प्रवेश तथा उन दोनों कपोतदम्पतिको स्वर्गलोककी प्राप्ति ( शान्ति॰ १४८ अध्याय )। बहेलियेकी तपस्या तथा दावानलमें दग्ध होकर उसका स्वर्गलोकमें जाना। कपोतकी शरणागत-वत्सलता तथा कपोतीके पातित्रत्यकी अनुकरणीयता। कपोत-कपोतीके इस प्रसंगको श्रवण करनेका फल ( शान्ति० १४९ अध्याय ) ।

कपोतरोमा—उशीनरकुमार शिविके पुत्रका नाम । उसका दूसरा नाम 'औद्धिद' था (वन० १९७ । २७-२८)। यमकी सभामें विराजमान होनेवाले नरेशोंमें इनका भी नाम आया है (सभा०८। १७)। ये कलिङ्गराज चित्राङ्गदकी कन्याके खयंवरमें गये थे (शान्ति०४। ६)।

कबन्ध-एक राक्षस । भगवान् श्रीरामद्वारा इसका वध (सभा० ३८। २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ७९४ का दूसरा कालम ) । इसका लक्ष्मणको पकड़ना (वन० २७९। ३०)। लक्ष्मणद्वारा इसका मारा जाना (वन० २७९। ३८-३९)। शापसे मुक्त होनेपर इसका विश्वावसु गन्धर्वके रूपमें प्रकट हो सोताजीका पता बताना (वन० २७९। ४२-४३)।

कमट-(१) युधिष्ठिरकी सभामें विराजमान कम्बोजराज (सभा०४।२२)। (२) एक ऋषिः जिन्होंने तपस्याद्वारा सिद्धि प्राप्त की थी (शान्ति०२९६। १४-१६)।

कमला-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य०४६।९)।
कमलास्न (१) कौरवपक्षका एक महारथी योद्धाः जिसे
दुर्योधनने अर्जुनपर आक्रमण करनेके लिये शकुनिके साथ भेजा
था (द्रोण० १५६। १२०-१२३)। (२) तारकासुरका पुत्र। त्रिपुरोंमेंसे रजतमयपुरका अधिपति(कर्ण०
३३।५)। शिवजोद्धारा तीनों पुरोंका संहार (कर्ण० ३४।
११४)। अन्यत्रके वर्णनके अनुसार कमलाक्षके अधिकारमें
सुवर्णमय पुर था और शिवजीने तीनों पुरोंको दग्ध
किया (द्रोण० २०२।६४-८३)।

कमलाश्नी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य०४६।६)। कम्प-एक वृष्णिवंशी राजकुमार, जो मृत्युके पश्चात् विश्वेदेवोंमें मिल गया (स्वर्गा०५।१६)।

कम्पन-एक महावली नरेशः जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजमान होते थे (सभा० ४। २२)।

कम्पना-एक सिद्धसेवित नदीः जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है (भीष्म०९।२५)। इसमें स्नान करनेसे पुण्डरीक यज्ञका फल प्राप्त होता है (वन०८४।११६)।

कम्बल-(१) एक प्रमुख नाग (आदि०३५।१०)। ये वरुणकी सभामें भी विराजमान होते हैं (सभा०९। ९)। मातलिके उपाख्यानमें ये कश्यपके वंशज कहे गये हैं (उद्योग०१०३।९)। प्रयागतीर्थमें कम्बल नागका स्थान है, जो ब्रह्माजीकी वेदीके अन्तर्गत है (वन०८५। ७६-७७)।(२) कुशद्वीपका चौथा वर्ष (भीष्म० १२।१३)।

करंजनिलया-वृक्षोंकी माता अनला या वीरुधाः जो करंज नामक वृक्षपर निवास करती है । यह वरदायिनी तथा प्राणियोंपर कृपा करनेवाली है; अतः पुत्रार्थी मनुष्य करंज वृक्षपर इसके उद्देश्यसे प्रणाम करते हैं (वन० २३०। ३५-३६)।

करक-एक भारतीय जनपद (भीष्म० ९।६०)।

करकर्ष-चेदिराजका भ्राता । श्रारमका छोटा भाई । इन दोनोंको साथ छेकर वे (चेदिराज) पाण्डवोंकी सहायताके छिये आये थे (उद्योग० ५०। ४७)। इसने युद्धके मैदानमें आगे बढ़कर चेकितानको अपने रथपर विठाकर उनकी रक्षा की (भीष्म० ८४। ३२-३३)।

करकारा-कौरवपक्षका एक योद्धाः जो द्रोणनिर्मित गरुड-व्यूहमें उसकी ग्रीवाके स्थानमें खड़ा किया गया था (द्रोण०२०।६)।

करट-एक भारतीय जनपद (भीष्म०९।६३)।

करतोया-एक तीर्थभ्त पवित्र नदीः जो वरुणकी सभामें उपस्थित हो उनकी उपासना करती है (सभा०९। २२)। यहाँ तीन रात उपवास करनेसे अश्वमेधयज्ञका फल मिलता है (वन०८५।३)।

करन्धम-एक इक्ष्याकुवंशी नरेश, जो खनीनेत्रके पुत्र और अविक्षित्के पिता थे। इनका प्रथम नाम सुवर्चा था। इन्होंने अपने करका धमन करके (हाथको बजाकर) सेना उत्पन्न किया और शत्रुओं को मार भगाया; इसलिये ये करन्धम कहलाये (आश्व०४। २-१९)। ये यमराजकी सभामें रहकर भगवान् यमकी उपासना करते हैं (समा०८। १६)।

करभ-एक राजाः जो मगधराज जरासन्धके आगे नतमस्तक रहता था (सभा० १४। १३)।

करभञ्जक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ६९ )।

करम्भा-कलिङ्गदेशकी राजकुमारी । पूरुवंशी महाराज अक्रोधनकी पत्नी। देवातिथिकी माता (आदि०९५। २२)।

करवीर-(१) एक प्रमुख नाग (आदि ३५। १२)। (२) द्वारकाके समीपवर्ती एक वन (सभा०३८। २९ के बाद, पृष्ठ ८१३, कालम १)।

करवीरपुर-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे मनुष्य ब्रह्मरूप हो जाता है (अनु० २५। ४४)।

करहादक-दक्षिण भारतका एक देश, जिसे सहदेवने दूतोंद्वारा ही जीता था (समा०३१।७०)।

कराल-एक देवगन्धर्वः जो अर्जुनके जन्मोत्सवके समय आया था ( आदि॰ १२२। ५७ )।

करालजनक-मिथिलाके एक राजाः जिन्होंने वसिष्ठजीसे

विविध ज्ञानविषयक प्रश्न किये और उनके सदुपदेश सुने ( ज्ञान्ति० ३०२ अध्यायसे ३०८ अध्याय तक )।

करालदन्त-इन्द्रकी सभामें विराजनेवाले एक महर्षि, जो वहाँ रहकर इन्द्रकी उपासना करते हैं (सभा० ७। १४)।

करालाक्ष-स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५ । ६१ ) । करीति-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ४४ ) ।

करीयक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ५५ )।

करीषिणी-एक नदी जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है (भीष्म ० ९ । १७, २३ )।

करूप-(१) एक भारतीय जनपद ( आधुनिक विद्वानोंकी धारणाके अनुसार बघेलखण्ड और बुन्देलखण्डका कुछ भाग (आदि० १२२। ४०)। (२) करूपराज, जिसकी प्राप्तिके लिये तपस्या करनेवाली वैशाली भद्राका शिशुपालने अपहरण किया था (सभा० ४५। ११)। (३) एक नरेश, जिन्होंने जीवनमें कभी मांस नहीं खाया (अनु० ११५। ६४)।

करेणुमती—चेदिनरेश शिशुपालकी पुत्री, नकुलकी पत्नी एवं निरमित्रकी माता ( आदि० ९५। ७९ )।

कर्कखण्ड-पूर्वीय भारतका एक जनपदः जिसे कर्णने दुर्योधनके लिये जीता था ( वन० २५४ । ८ )।

कर्कर-एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५। १६ )।

कर्कोटक-(१) कश्यप और कद्रकी संतानोंमें प्रमुख एक नाग ( आदि० ३५। ५ ) । ये अर्जुनके जन्मोत्सवमें गये थे (आदि० १२२ । ७१) । वरणकी सभामें विराजमान होते हैं ( सभा० ९। ९ )। दावानलसे दग्ध होनेके भयसे इनका राजा नलको पुकारनाः नलके आने-पर उनसे नारदजीके शापसे अपने स्थावर-तुल्य होनेका हाल कहना, उनका मित्र होना, राजा नलको इँसकर उनका रूप विकृत करनाः उन्हें आश्वासन देना तथा पुनः पूर्वरूपमें परिणत होनेके लिये ओड्नेके निमित्त दो वस्र प्रदान करना (वन० ६६। २--२५)। ये शिवजीके रथके घोड़ोंके केसर बाँधनेकी रस्सी बनाये गये थे (कर्णे० ४। २९)। बलरामजीके स्वधामगमनके समय स्वागतके लिये ये भी गये थे (मौसल० ४। १५)। (२) कर्कोटक देश और वहाँके निवासी (कर्ण० **४४ । ४३ )** ।

कर्ण-(१) कुन्तीके गर्भ और सूर्यके अंशसे कवच-कुण्डल-धारी महाबली कर्णकी उत्पत्ति (आदि० ६३। ९८; आदि० ११०। १८)। पहले इसका 'वसुपेण' नाम था; परंतु जब इसने अपने कवच-कुण्डलोंको शरीरसे उधेड़कर इन्द्रको दे दिया, तबसे उसका नाम

·वैकर्तन' हो गया ( आदि० ६७ । १४४---१४७ )। कुन्तीके द्वारा इसका जलमें परित्याग (आदि०६७। १३९; आदि० ११०। २२ )। इसे ब्राह्मणके लिये कुछ भी अदेय नहीं था ( आदि॰ ६७। १४३ )। ब्राह्मण-रूपमें याचक होकर आये हुए इन्द्रको इसके द्वारा कवच-कुण्डलका दान एवं प्रसन्न हुए इन्द्रसे इसको 'शक्ति' नामक अमोध अस्त्रकी प्राप्ति (आदि०६७।१४४-१४६; अंश था ( आदि० ६७। १५० ) । गङ्गाके प्रवाहमें बहते हुए इस बालक कर्णका अधिरथके हाथमें पहुँचना ( आदि० १०० । २३ ) । अधिरथ तथा उसकी पत्नी राधाका इसको अपना पुत्र बना लेना ( आदि० ११०। २३) । इसका 'वसुषेण' नाम होनेका कारण ( आदि० १९०। २४)। इसको सूर्य-भक्ति (आदि० १९०। २५)। इसकी ब्राह्मण-भक्ति (आदि० ११०। २६)। इसका 'कर्ण' और 'वैकर्तन' नाम होनेका कारण ( आदि० ११०। ३१ )। द्रोणाचार्यके समीप अध्ययनके लिये इसका आगमन ( आदि० १३१ । ११ )। अध्ययनावस्थामें अर्जुनसे इसकी स्पर्धा ( आदि॰ १३१। १२)। रङ्गभूमिमें इसकी अर्जुनसे स्पर्धा तथा अस्त्र-कुशलता ( आदि० १३५ । ९—१२ ) । रङ्ग-भूमिमें दुर्योधनद्वारा इसका सम्मान ( आदि० १३५। १३-१४ ) । अर्जुनद्वारा इसे रङ्गभूमिमें फटकार ( आदि० १३५। १८ ) । अर्जुनसे लड़नेके लिये इसका रङ्गभृमिमें उद्यत होना (आदि० १३५। २०) । रङ्गभृमिमें कृपाचार्यका इससे परिचय पूछना और इसका लिजित होना ( आदि॰ १३५ । ३४ ) । दुर्योधनद्वारा इसका अङ्गदेशके राजपदपर अभिषेक (आदि० १३५। ३८)। इसके द्वारा दुर्योधनको अटल मित्रताका वरदान ( आदि॰ १३५। ४१) । इसका रङ्गभूमिमें अपने पिता अधिरथ-का अभिवादन (आदि॰ १३६। २)। भीमसेनद्वारा इसका तिरस्कार (आदि॰ १३६।६) । द्रपदसे पराजित होकर इसका पलायन ( आदि० १३७। २४ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । द्रौपदीके स्वयंवरमें इसका आगमन ( आदि० १८५ । ४ ) । स्वयंवरमें लक्ष्यवेधके लिये उद्यत हुए कर्णको देखकर सूतपुत्र होनेके कारण इसका वरण न करनेके सम्बन्धमें द्रौपदीका वचन ( आदि॰ १८६ । २३ ) । द्रौपदीके स्वयंवरमें अर्जुनद्वारा इसकी पराजय ( आदि॰ १८९। २२ )। पराक्रमपूर्वक द्रपदको पराजित कर पाण्डवोंको कैंद करनेके लिये इसका दुर्योधनको परामर्श (आदि० २०१। १---२१)। इसको द्रोणकी फटकार (आदि० २०३।२६)। राजसूय-दिग्विजयके समय भीमसेनद्वारा इसकी पराजय

(सभा० ३०। २०) । युधिष्ठिरके राजसूय-यज्ञमें रथि-श्रेष्ठ कर्णका आगमन (समा० ३४।७)।यह अङ्ग और वङ्ग देशका राजा था और इसने जरासंधको परास्त किया था ( सभा० ४४। ९-११ )। द्यूतके लिये आये हुए राजा युधिष्ठिर कर्णसे भी मिले थे (सभा० ५८। २३ ) । द्युतसभामें कर्ण भी उपस्थित था और द्रौपदीको दावपर लगानेसे बहुत प्रसन्न हुआ था (सभा० ६५। ४४)। इसके द्वारा विकर्णको फटकारते हुए द्रौपदीके हारे जानेकी घोषणा और द्रौपदी तथा पाण्डवोंके वस्त्र उतार लेनेके लिये दुःशासनको आदेश (सभा० ६८। २७—३८) । इसका द्रौपदीको दूसरा पति चुन छेनेके लिये कहना और उसे दासी बताना (सभा० ७१। १--- ४ ) । वनमें चलकर पाण्डवींका वध करनेके लिये दुर्योधनको इसकी सल!ह (वन०७। १६---२०)। द्वैतवनमें पाण्डवोंके पास चलनेके लिये इसका दुर्योधनको उभाइना ( वन० २३७ अध्याय ) । घोषयात्राका प्रस्ताव बताना ( वन० २३८। १९-२० ) । धृतराष्ट्रके आगे घोषयात्राका प्रस्ताव रखना (वन०२३९।३-५)। द्वैतवनमें गन्धवोंद्वारा इसकी पराजय (वन० २४१। ३२)। मार्गमें इसके द्वारा दुर्योधनका अभिनन्दन ( वन० २४७। १०--१५) । दुर्योधनको अनशन न करनेके लिये इसका समझाना (वन० २५० अध्याय)। भीष्मद्वारा इसकी निन्दा, इसके क्षोभपूर्ण वचन और इसका दिग्विजयके लिये प्रस्थान (वन० २५३ अध्याय)। इसके द्वारा समूची पृथ्वीपर दिग्विजय और इस्तिनापुरमें इसका स्वागत ( वन० २५४ अध्याय ) । कर्णका दुर्योधनको यज्ञके लिये सलाह देना ( वन० २५५ अध्याय )। कर्णद्वारा अर्जुनके वधकी प्रतिज्ञा ( वन॰ २५७। १६-१७ )। सूर्यके समझानेपर भी इसका कवच-कुण्डल देनेका ही निश्चय रखना ( वन० ३००। २७---३९) । इन्द्रसे शक्ति लेकर ही उन्हें कवच-कुण्डल देनेका निश्चय ( वन० ३०२। १७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ )। कर्णका कुन्तीके गर्भसे जन्मः कुन्तीका उसे पिटारीमें रखकर अश्वनदीमें वहा देना तथा अमृतसे प्रकट हुए कवच-कुण्डल धारण करनेके कारण इसका नदीमें जीवित रह सकना (वन०३०८। ४--७-२७)। पिटारीमें बंद हुए कर्णका अधिरथ और राधाके इाथमें आना ( वन० ३०९ । ५-६ ) । राधाद्वारा कर्णका विधि-पूर्वक पालन ( वन० ३०९। ११-१२ ) । इसका ·वसुषेण' और 'वृष' नाम पड़नेका कारण ( वन o ३०९। १३-१४)। हस्तिनापुरमें इसकी शिक्षा और दुर्योधनसे मित्रता ( वन० ३०९ । १७-१८ ) । इन्द्रसे उनकी शक्ति माँगना ( वन० ३१०। २१ )। इन्द्रको

इसके द्वारा कवच-कुण्डल दान ( वन० ३१० । ३८ ) । पाण्डवोंका पता लगानेके लिये इसकी पुनः गुप्तचर भेजनेकी सलाह (विराट० २६। ८—१२) । द्रोणा-चार्यकी बातोंपर आक्षेप करते हुए अर्जुनसे युद्ध करनेका ही इसका निश्चय (विराट० ४७। २१-३४)। इसकी आत्मप्रशंसापूर्णे अहङ्कारोक्ति (विराट० ४८ अध्याय )। अर्जुनपर इसका आक्रमण (विराट० ५४। १९)। अर्जुनसे पराजित होकर युद्धके मुहानेसे भागना ( विराट० ५४। ३६ )। अर्जुनके साथ पुनः युद्ध और पराजित होकर भागना (विराट० ६०। २७)। कर्णके कपड़ों-का उत्तरद्वारा उतारा जाना ( विराट० ६५ । १५ ) । द्रुपदके पुरोहितके कथनका समर्थन करनेवाले भीष्मके वाक्योंपर इसका आक्षेप करना ( उद्योग० २१ । ९— १५) । इसकी आत्मप्रशंसा ( उद्योग० ४९ । २९— ३२; उद्योग० ६२।२---६)। भीष्मजीके आक्षेप करनेपर इसका अस्त्र त्यागकर सभासे प्रस्थान ( उद्योग० ६२। १३) । दुर्योधनके पक्षमें रहनेका निश्चय बताते हुए श्रीकृष्णसे रणयज्ञके रूपकका वर्णन करना ( उद्योग० १४१ अध्याय ) । इसके द्वारा श्रीकृष्णसे युधिष्ठिरकी विजय और दुर्योधनकी पराजयके लक्षणोंका वर्णन ( उद्योग० १४३ । २--४५ ) । कुन्तीको उत्तर देते हुए उनके चार पुत्रोंको न मारनेकी प्रतिज्ञा ( उद्योग० १४६। ४----२३ )। भीष्मजीके जीते-जी युद्ध न करने-की प्रतिशा ( उद्योग० १५६ । २५ )। भीष्मकी कटु आलोचना (उद्योग० १६८ । ११--२९) । पाँच दिनमें ही पाण्डवसेनाको नष्ट करनेकी अपनी शक्तिका कथन ( उद्योग० १९३ । २० ) । श्रीकृष्णके समझाने-पर दुर्योधनका ही पक्ष ग्रहण करनेका निश्चय ( भीष्म० ४३। ९२ )। भीष्मसे शस्त्र डलवा देनेके लिये दुर्योधन-को सलाह देना (भीष्म० ९७ । ७—१३) । बाण-शय्यापर पड़े हुए भीष्मके पास जाकर इसका उन्हें प्रणाम करना ( भीष्म॰ १२२। ४-५)। भीष्मके समझानेपर क्षमा-प्रार्थना करते हुए इसका युद्धका ही निश्चय वताना ( भीष्म० १२२ । २३--३३ ) । कौरवोंद्वारा इसका स्मरण (द्रोण० १। ३३--४७ )। भीध्मके लिये शोक प्रकट करते हुए इसका रणके लिये प्रस्थान ( द्रोण॰ २ अध्याय )। भीष्मकी प्रशंसा करते हुए युद्धकं लिये उनसे आज्ञा माँगना ( द्रोण० ३ अध्याय ) । भीष्मकी आज्ञा पाकर कौरवोंकी सेनामें इनका जाना (द्रोण० ४। ५५)। दुर्योधनके पूछनेपर इसका सेनापतिके लिये द्रोणाचार्यका नाम बताना (द्रोण० ५। १३---२१ )। दुर्योधनसे भीमसेनके स्वभावका वर्णन करते हुए द्रोणाचार्यकी रश्चाके लिये कहना (द्रोण०२२। १८---२८) । केकय-

राजकुमारोंके साथ युद्ध ( द्रोण० २५ । ४२-४४ ) । अर्जुनः भीमसेनः धृष्टद्युम्न और सात्यिकके साथ युद्ध ( द्रोण० ३२ । ५२--७० ) । इसका अभिमन्युसे पराजित होना (द्रोण० ४०। १७---३६)। इसका द्रोणाचार्यसे अभिमन्युके वधका उपाय पूछना ( द्रोण० ४८। १८)। इसके द्वारा अभिमन्युके धनुष और ढाल-का काटा जाना (द्रोण० ४८। ३२—३९)। इसके ध्वजका वर्णन ( द्रोण० ६०५ । ६२-१४ ) । भीमसेन-के साथ युद्धमें इसका पराजित होना ( द्रोण० १२९ । ३३ )। भीमधेनके साथ इसका युद्ध और पराजित होना (द्रोण० १३९ से १३८ अध्यायतक) । भीमसेनसे वचनेके लिये इसका रथमें दुबक जाना ( द्रोण० १३९ । ७६ ) । भीमसेनको मूर्चिछत करके इसका धनुपकी नोकसे उन्हें दवाना (द्रोण० १३९। ९१-९२ ) । भीमसेनको कटुवचन सुनाना (द्रोण० १३९ । ९५--१०९ ) । अर्जुनके बाणोंसे आइत होकर इसका दूर इट जाना ( द्रोण० १३९ । ११४)। अर्जुनके द्वारा युद्धमें परास्त होना ( द्रोण० १४५। ८३-८४ ) । दुर्योधनके प्रोत्साइन देनेपर उसे उत्तर देना ( द्रोण० १४५ । २५—३३ ) । सात्यिकिके साथ युद्धमें इसर्का पराजय ( द्रोण० १४७ । ६४-६५ ) । दुर्यो**धनद्वारा** द्रोणाचार्यपर किये गये दोषारोपणका निराकरण ( द्रोण० १५२ । १५-२२ ) । दुर्योधनसे दैवकी प्रधानताका वर्णन ( द्रोण० १५२ । २३–३४ ) । दुर्योधनको आश्वासन ( द्रोण० १५८ । ५-११)। इसके द्वारा कृपाचार्यका अपमान ( द्रोण० १५८ । २५-३२; द्रोण० १५८ । ४९--७० ) । अर्जुनके साथ युद्धमें इसका पराजित होना (द्रोण० १५९। ६२-६४)। महदेवको युद्धमें परास्त करके उनके शरीरमें धनुपकी नौक चुभोकर उन्हें कटु वचन सुनाना (द्रोण० १६७। २-१८)। सात्यिकके साथ इसका युद्ध ( द्रोण॰ १७० । ३०--४३ ) । दुर्योधनको इसकी सळाइ ( द्रोण० १७० । ४६—६० )। इसके द्वारा धृष्टद्युम्नकी पराजय ( द्रोण० १७३ । ७ ) । वटोत्कचके साथ इसका घोर युद्ध ( द्रोण० १७५ अध्याय )। इसके द्वारा इन्द्रकी दी हुई शक्तिसे धटोत्कचका वध ( द्रोण० १७९। ५४-५८) । भीमसेनके साथ युद्ध और उन्हें परास्त करना (द्रोण० १८८। १०-२२)। भीमसेनके साथ युद्ध ( द्रोण० १८९ । ५०-५५ ) । द्रोणाचार्यके मारे जानेपर युद्धस्थलसे भागना ( द्रोण० १९३। १० )। सात्यिकद्वारा इसकी पराजय (द्रोण० २००। ५३)। संजयद्वारा इसके सेनापितत्व तथा मृत्युका वर्णन ( कर्ण० ३ । १७-२१)। अर्जुनद्वारा इसके पुत्र वृषसेनके

वधकी चर्चा (कर्ण० ५। २३-२४)। सेनापतिके लिये प्रस्ताव करनेपर दुर्योधनको आश्वासन (कर्ण० १०। ४०-४१ ) । सेनापति-पदपर अभिषेक ( कर्ण० 101 ४३ )। इसका कौरव सेनाका मकरव्यूह बनाकर युद्धके लिये प्रस्थान ( कर्ण० ११ । १४)। इसके द्वारा पाण्डवसेनाका संदार ( कर्ण० २१ । १८-२४ )। भागते हुए नकुलके गलेमें धनुष फँसाकर उन्हें पकड़ना और जीवित छोड़ देना (कर्ण० २४। ४५-५५)। सात्यिकिके साथ इसका युद्ध (कर्ण ०३० अध्याय )। दुर्योधनसे अपनी युद्धसम्बन्धी व्यवस्थाके लिये कहना (कर्ण० ३१ । ३५-६९) । श्रत्यको सारिय बनाकर युद्धके लिये प्रस्थान (कर्ण० ३६ । २४-२५ ) । इसकी आत्मप्रशंसा (कर्ण०३७। १३---३१) । अर्जुनका पता बतानेवालेको पुरस्कार देनेकी घोषणा ( कर्ण० ३८ अध्याय )। श्रव्यको फटकारते हुए मद्रनिवासियोंकी निन्दा करना और उन्हें मारनेकी धमकी देना ( कर्ण॰ ४० अध्याय ) । श्रत्यको फटकारते हुए अपनेको परशुरामजी तथा एक ब्राह्मणद्वारा प्राप्त शापोंकी बात बताना (कर्ण० ४२ अध्याय ) । आत्मप्रशंसापूर्वक श्चल्यको फटकारना (कर्ण० ४३ अध्याय ) । इसके द्वारा मद्र आदि बाहीक देशवासियोंकी निन्दा करना (कर्ण० ४४ से ४५ अध्यायतक)। इसके द्वारा पाञ्चालींका संहार ( कर्ण० ४६। २१-२२ )। पाण्डव-सेनाका संहार ( कर्णं ४८। ९-१७ )। कर्णपुत्र सुषेण और चित्रसेन-द्वारा पिताके रथके पिहयोंकी रक्षा, वृषसेनद्वारा उसके पृष्ठभागकी रक्षा (कर्ण० ४८ । १८-१९) । भीमसेन-द्वारा कर्णपुत्र भानुसेनका वध (कर्ण० ४८।२७)। कर्णद्वारा युधिष्ठिरपर आक्रमण (कर्ण० ४८। ६३)। युधिष्ठिरके साथ युद्धमें इसका मूर्च्छित होना (कर्णं० ४९ । २१ ) । इसके द्वारा युधिष्ठिरके चक्ररक्षक चन्द्रदेव और दण्डधारका वध (कर्ण० ४९ । २७ )। युधिष्ठिरको परास्त करके उनका तिरस्कार करना (कर्ण० ४९। ४८-५९)। भीमसेनद्वारा इसकी पराजय ( कर्णं० ५० । ४७ ) । भीमसेनके साथ इसका घोर संग्राम (कर्ण० ५१ से अध्यायतक)। इसके द्वारा पाञ्चालः चेदि और केकय-वीरोंका भीषण संहार ( कर्ण० ५६। ३८---६९) । धृष्टद्युम्नके साथ युद्ध (कर्ण० ५९ । ७-१४) । इसके द्वारा शिखण्डीकी पराजय (कर्ण० ६१। २३)। युधिष्ठिरको घायल करके युद्धसे विमुख कर देना ( कर्ण० ६२। २९-३१)। इसके द्वारा नकुल, सहदेव और युधिष्ठिरकी भीषण पराजय ( कर्ण० ६३ अध्याय )। दुर्योधनकी प्रेरणासे इसका भागवास्त्र प्रकट करना (कर्ण० ६४ । ४७ ) । उत्तमीजाद्वारा कर्णपुत्र सुघेणका वध

( कर्ण ० ७५ । ९ ) । इसके द्वारा पाण्डवसेनाका भीपण संहार ( कर्ण ० ७८ अध्याय ) । अर्जुनके पराक्रमके विषयमें शल्यसे वार्तालाप (कर्ण० ७९ । ४९—७० )। अर्जुन और भीमसेनद्वारा खदेड़े हुए धृतराष्ट्र-पुत्रींकी इसका शरण देना ( कर्ण० ८१ । ५१ ) । इसके द्वारा केकयराजकुमार विशोकका वध ( कर्ण० ८२। ३)। केकय-सेनापति उग्रकर्माका वध (कर्ण० ८२। ५ )। सात्यिकद्वारा कर्णपुत्र प्रसेनका वध (कर्ण० ८२। ६)। इसके द्वारा धृष्टद्युम्नके पुत्रका वध (कर्ण० ८२ । ९ ) । इसका भीमसेनके भयसे भीत होना (कर्ण० ८४। ७-८)। अर्जुनद्वारा कर्णपुत्र वृषसेनका वध ( कर्ण० ८५ । ३६) । शस्यसे वार्तालाप ( कर्णे० ८७। १०१–१०३)। अर्जुन-के साथ द्वेरथ युद्ध (कर्ण० ८९ अध्याय )। कर्णके सर्पमुख वाणसे अर्जुनके किरीटका गिरना ( कर्ण० ९०। ३३)। रथका पहिया घँस जानेसे उसे निकालनेके लिये इसका रथसे उतरना और बाण न चलानेके लिये अर्जुन-से अनुरोध करना (कर्ण० ९०। १०५–११६)। अर्जुनद्वारा इसका वध (कर्ण० ९१। ५०)। कर्णका दाइ-संस्कार (स्त्री० २६। ३६)। ब्राह्मणद्वारा इसे श्राप प्राप्त होनेका प्रसंग (**शान्ति० २।२३–२**६)। इसे ब्रह्मास्त्रकी प्राप्ति और परशुरामजीका शाप (शान्ति० ३ अध्याय )। कलिङ्गराजकी कन्याका दुर्योधनद्वारा अपहरण होनेपर इसके द्वारा समस्त राजाओंकी पराजय (शान्ति० ४। १७-२०)। इसके वल-पराक्रमका वर्णन (कर्ण० ५ अध्याय ) । इसके द्वारा जरासंधकी पराजय ( कर्णं ० ५ । ४ ) । इसके द्वारा मालिनी और चम्पानगरीकी प्राप्ति (कर्ण॰ ५ । ६-७)। इसके कुण्डलदानकी चर्चा (अनु० १३७ । ९) । कुन्तीका व्यासजीके सम्मुख कर्णके जनमप्रसङ्गकी चर्चा और इसे देखनेकी इच्छा व्यक्त करना ( आश्रम० ३० अध्याय )। कर्ण सूर्यका अंश था ( आश्रम० ३१ । १४ ) । व्यासर्जाके आवाइन करनेपर कर्णका भी प्रकट होना ( आश्रम ॰ ३२। ९)। स्वर्गमें जाकर इसका सूर्यदेवमें मिल जाना (स्वर्गा०५।२०)।

महाभारतमें आये हुए कर्णके नाम-आधिरिथ, आदित्य-नन्दन, आदित्यतनय, अङ्गराज, अङ्गेश्वर, अर्कपुत्र, भरतर्षभ, गोपुत्र, कौन्तेय, युन्तीसुत, कुरूद्धह, कुरु-पृतनापित, कुरुवीर, कुरुयोध, पार्थ, पूषात्मज, राधासुत, राधात्मज, राधेय, रिवस्नु, सौति, सावित्र, सूर्यज, सूर्य-पुत्र, सूर्यसम्भव, स्त, स्तनन्दन, स्तपुत्र, स्तयूनु, स्तसुत, स्ततनय, स्तात्मज, वैकर्तन, वैवस्वत, वसुपेण, वृष । (२) धृतराष्ट्रका एक पुत्र (आदि०६७।९५; आदि० ११६।३) । भीमसेनद्वारा इसपर आक्रमण (भीष्म० ७७ । ८) । भीमसेनद्वारा इसका वध (भीष्म० ७७ । १६) ।

कर्णनिर्वाक वानप्रस्थधर्मका पालन करके स्वर्गको प्राप्त हुए एक ब्रह्मपि ( शान्ति ० २४४ । १८ )।

कर्णपर्व-महाभारतका एक प्रमुख पर्व ।

कर्णप्रावरण—(१) प्राचीन कालके मनुष्योंकी एक जातिः जो दक्षिण ममुद्रके तटपर रहती थी । महदेवने इस जातिके लोगोंको परास्त किया था (सभा० ३१ । ६७)। (जो अपने कानोंसे ही अपने दारीरको ढक लें, उनहें 'कर्णप्रावरण' कहते हैं। प्राचीन कालमें ऐसी जातिके लोग थे, जिनके कान पैरोंतक लटकते थे।) इस जातिके लोग युधिष्ठिरको मेंट देनेके लिये आये थे (सभा० ५२।१९)। (२) दक्षिण भारतका एक जनपद। यहाँके योद्धा दुर्योधनकी सेनामें थे (भीष्म० ५१।१३)।

कर्ण<mark>प्रावरणा</mark>-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ । २५ ) ।

कर्णवेष्ट-एक क्षत्रिय राजाः जो कोधवश' संज्ञक दैत्यके अंशसे उत्पन्न थे (आदि० ६७। ६०-६६)। पाण्डवीं-की ओरसे इन्हें रणनिमन्त्रण भेजा गया था (उद्योग० ४। १५)।

कर्णश्रवा-अजातशत्रु युधिष्ठिरका आदर करनेवाले एक महर्षि (वन० २६।२३)।

कर्णाटक-एक दक्षिण भारतीय जनपद (भीष्म०९। ५९)।

किर्णिका-ग्यारह विख्यात अप्सराओं मेंसे एकः जिसने अर्जुन-के जन्म-समयमें आकर नाच-गान किया था ( आदि० १२२ । ६४-६६ ) ।

किंगिकारवन-सुमेर पर्वतके उत्तर भागमें समस्त ऋतुओंके कुलोंने भरा हुआ एक दिव्य एवं रमणीय वन ( भीष्म॰ १ । २४ ) ।

कर्ता-एक विश्वेदेव (अनु० ९१ । ३५ )।

कर्दम-(१) एक प्रमुख नाग (आदि० ३%। १६)।
(२) एक प्राचीन ऋषि, जो ब्रह्मसभामें रहकर ब्रह्माजीकी उपासना करते हैं (सभा० ११। १९)।
इक्कीस प्रजापतियोंमें इनका नाम आया है (शान्ति०
२३४। ३६-३७)।(३) एक राजिंध, जो विरजाके
पौत्र तथा कीर्तिमान्के पुत्र थे। इनके पुत्रका नाम
अनंग था (शान्ति० ५९। ९०-९१)।

कर्दमिल्रक्षेत्र-समङ्गाके निकटका एक क्षेत्र, जहाँ राजा भरतका अभिषेक हुआ था (वन ० १३५। १)।

कर्बट-एक प्राचीन देशः जिसके राजाको भीमसेनने जीता था (सभा० ३०। २४)। कल-पितरोंका एक गण। ये ब्रह्ममभामें रहकर ब्रह्माजीकी उपासना करते हैं (सभा० ११। ४७)।

कलिक्क-(१) एक तीर्थः जहाँ स्नान करनेसे अनेक तीर्थोंमें स्नानका फल मिलता है (अनु०२५। ४३)। (२) एक प्रकारका पक्षीः जिसकी उत्पत्ति मरे हुए त्रिशिराके सुरापायी मुखसे हुई (उद्योग०९। ४२)। कलश्र-एक कश्यप-वंशी नाग (उद्योग०१०३। ११)। कलश्रा-एक प्रमुख नाग (आदि०३५। ७)। कलशी-एक तीर्थः जहाँ आचमन करनेसे अग्निष्टोम यज्ञका फल मिलता है (वन०८३।८०)।

कलाप-एक महातेजस्वी ऋषिः जिनका राजस्य यज्ञके अन्तमें राजा युधिष्ठिरने पूजन किया (सभा० ४५।३८ के बाद दाक्षिणात्यपाठ पृष्ठ ८४३, कालम १)।

कलि-(१) सोलह देवगन्धवोंमेंसे एक । कश्यप-पत्नी ·मुनि' के पुत्र (आदि॰ ६५। ४४)। ये अर्जुनके जन्म-महोत्सवमें भी पधारे थे (आदि० १२२। ५७)। ( २ ) सत्ययुग आदिके क्रमसे प्रतृत होनेवाला चौथा युग ( शान्ति० ६९ । ८१-९२ ) । इसका इन्द्रके साथ संवाद —दमयन्तीने राजा नलको अपना पति चुन लिया-यह इन्द्रसे सुनकर इसका दुःपित होना और उसे दण्ड देनेको उद्यत हो जाना (वन० ५८। ६)। नलके शरीरमें प्रविष्ट होकर उन्हें राज्यसे विञ्चत करनेका संकल्प करना और इसमें इसकी द्वापरसे सहायताके लिये प्रार्थना (वन० ५८। १३-१४)। इसका राजा नलके शरीरमें प्रवेश ( वन० ५९। ३ )। पुष्करको जूआ खेलनेके लिये तैयार करना ( वन० ५९ । ४-५ ) । नलको दुःख देनेवाले ( कलियुग) के लिये दमयन्तीका ज्ञाप (बन०६३। १६-१७)। कर्कीटक नागके विपसे दग्ध हो कलियुगका बड़े दु:खसे नलके शरीरमें रहना (वन० ६६। १५-१६) | द्यत-विद्याका रहस्य जाननेके अनन्तर नलके दारीरसे कलियुग-का निकलना और शापाग्निसे मुक्त होना ( वन० ७२। ३०-३१ )। कलिका अपने स्वरूपको प्रकट करना और नलका उसे शाप टेनेका विचार करना ( वन ००२। ३२ )। भयभीत एवं कम्पित हुए कलियुगका हाथ जोड़कर राजासे कोध रोकनेकी प्रार्थना करना, इन्डसेन-जननी दमयन्तीके शापसे अपने पीडित होनेकी चर्चा करनाः नलकी शरणमें जाना और नलका कीर्तन करने-वाळोंको अपनेसे (किलसे ) भय न होनेकी घोषणा करना और डरकर वहेड़ेके दृक्षमें समा जाना (वन०७२।

३०-३८ )। कल्रियुगका सर्वश्रेष्ठ तीर्थ ग**ङ्गा (वन०** ८५ । ८९-९१ ) । कलियुगका मान ( वन० १८८ । २६-२७ )। कलियुगके अन्तिम भागमें संसारकी स्थिति (वन० १८८ । ३९-६४ ) । कलियुग एवं युगान्तमें 1901 19-66 ); जगत्की परिस्थिति ( वन० कलिके मनुष्योंकी आयु ( शान्ति०२३१।२५)। कलिके युगधर्मका वर्णन ( वन० १४९। ३३-३८; शान्ति०६९।९१-९७; शान्तिपर्वके २३१, २३२, २३८ और ३४० आध्यायोंमें भी कलिधर्मका वर्णन आया है )। मार्कण्डेयजीद्वारा उसके प्रभावका वर्णन ( वन ० १८८ । २५-८५; वन० १९०। ७-९२ ) । इस कलियुग-का अंश ही कुरुकुलकलङ्क राजा दुर्योधनके रूपसे उत्पन्न हुआ था ( आदि॰ ६७। ८७; आश्रम॰ ३१। १० )। (३) भगवान् सूर्यका एक नाम (वन०३।२०)। ( ४ ) भगवान् शिवका एक नाम ( अनु० १७। ७९ )। किला (कालिङ )— (१) दक्षिण भारतका एक प्राचीन देश। तीर्थंयात्राके अवसरपर यहाँ अर्जुनका आगमन (आदि० २१४। ९; भीष्म० ९। ४६, ६९ )। सहदेवने दक्षिण-विजयके समय इसे जीता था (सभा० ३१। ७१)। इस देशके निवासी युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें भेंट लेकर आये थे (सभा० ५२। १८)। तीर्थयात्राके समय युधिष्ठिर यहाँ गये थे (वन० ११४ । ४ ) । कर्णने दिग्विजयके समय इसे जीता था (वन० २५४।८)। सहदेवने दन्तकृरमें कलिङ्गोंको परास्त किया था ( उद्योग० २३ । २४ ) । दन्तकूरमें श्रीकृष्णने कलिङ्गोंका संहार किया था ( उद्योग॰ ४८ । ७६ )। सहदेवने इसे जीता था—इसकी चर्चा ( उद्योग० ५०।३१)। कर्णने इस देशको पहले जीता था ( **द्रोण**० ४ । ८ ) । द्रोणनिर्मित गरुडच्यूहकी ग्रीवा और पीठके स्थानपर कलिङ्गदेशीय योद्धा स्थित थे (द्रोण० २०। ६-१० )। परशुरामजीके द्वारा इस देशके निवासी परास्त हुए थे (द्रोण० ७०। १२)। कलिङ्गदेशीय योद्धा सात्यिकिके साथ लड़े हैं ( द्रोण० १४१। १०-११)। परग्रुरामजीके डरसे भगे हुए कुछ क्षत्रिय शुद्र हो गये थे—उन्हींमें किल्ङ्गोंकी भी गणना**है ( अनु०** ३३ । २२ )। (२) कलिङ्ग देशका राजा (समा० ५९।७ के बाद दा० पाठ)। इसका नाम श्रुतायु था ( भीष्म० ५४ । ६८-६९ ) । यह द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था (आदि० १८५। १३)। द्रोणनिर्मित ब्यूहके दाहिने अङ्गमें स्थित था ( द्रोण० ७ । ११ )। जयद्रथः की रक्षामें संलग्न था ( द्रोण० ७४। १७)। भीमसेन-के साथ कलिङ्ग-राजकुमारका युद्ध और उनके द्वारा इसका वध ( द्रोण० १५५ । २१-२४ )। कलिङ्गराज श्रुतायुको आगे करके किल्क्जवासियोंने भीमसे लड़ाई की और उनके द्वारा वे मारे गये थे (भीष्म० ५४।३–४२)। (शेष देखिये श्रुतायु—)। (१) स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५।६४)।

किल्क-भगवान् विष्णुके भावी दशम अवतार, जो कलियुग-के अन्तमें धर्मके शिथिल हो जानेपर प्रकट होंगे, इनका नाम होगा किल्क विष्णुयशा (सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७९६, कालम २; वन० १९०। ९३-९४)। किल्किके स्वरूप और कार्यका वर्णन (वन० १९०। ९३-९७)। इनके द्वारा किलयुगके बाद कृतयुगकी स्थापना (वन० १९१। १-१४)। भगवान् नारायणका नारदजीसे किल्किको अपना अवतार वर्ताना (शान्ति० ३३९। १०४)।

करमाप-(१) एक प्रमुख नाग (आदि०३५।७)।
(२) एक उत्तम अश्वः जिसका रंग चितकवरा था।
यह अश्व अर्जुनने दिग्विजयके समय हाटकदेशके निकटवर्ती गन्धर्वनगरसे प्राप्त किया था (समा०२८।६)।

कल्मापपाद-एक इक्ष्वःकुवंशी राजा, जो ऋतुपर्णके पौत्र एवं सुदासके पुत्र थे। इनका दूसरा नाम मित्रसह था। सुदासपुत्र होनेसे ये सौदासभी कहलाते थे। इस भूतलपर ये अमाधारण तेजसे सम्पन्न थे ( आदि० १७५। १; अनु० ७८। १-२ )। इनका नगरसे निकलकर वनमें मृगयाके लिये जाना, वहाँ इनके द्वारा हिंसक पशुओंका वध (आदि० १७५।२)। वहाँसे थककर इनका नगरकी ओर लौटना और एक तंग रास्तेपर इनकी शक्ति मुनिसे भेंट (आदि० १७५। ६-७)। वहाँ मार्ग देनेके प्रश्नको लेकर दोनोंमें विवाद और राजाद्वारा मुनिका तिरस्कार ( आदि०१७५। ८-११)। शक्तिद्वारा इन्हें राक्षस होनेका शाप ( आदि० १७५। १३-१४ )। विश्वामित्रकी प्रेरणासे इनके द्यरीरमें 'किङ्कर' नामक राक्षसका आवेश ( आदि० १७५ । २१ ) । इनके द्वारा रसोइयेको एक तपस्वी ब्राह्मणके भोजनके लिये मनुष्यका मांस देनेकी प्रेरणा (आदि० १७५। ३१)। ब्राह्मण-द्वारा इन्हें राक्षसस्वभावसे युक्त होनेका शाप ( आदि० १७५ । ३५-३६ ) । इनके द्वारा महर्गि शक्तिका भक्षण (आदि॰ १७५ । ४०) । विश्वामित्रकी प्रेरणासे इनके द्वारा विशिष्ठके समस्त पुत्रोंका संहार (आदि०१७५।४२)। विशिष्ठपर इनका आक्रमण (आदि० १७६।१८)। मन्त्रपूत जलने अभिषिक्त करके विशिष्ठद्वारा इनका उद्घार (आदि० १७६। २६)। विषष्ठद्वारा इनको कभी भी ब्राह्मणका अपमान न करनेका आदेश ( आदि० १७६। ३१)। वशिष्ठसे पुत्र प्राप्त करनेके लिये इनकी प्रार्थना (आदि० १७६। ३३)। विशिष्ठद्वारा इनकी पत्नीके गर्भसे (अश्मक' नामक पुत्रका उत्पादन (आदि० १७६। ४७)। शापप्रस्त-अवस्थामें इनके द्वारा मैथुनके लिये उद्यत हुए ब्राह्मणका भक्षण (आदि० १८१। १६)। ब्राह्मणपत्नी आङ्गिरसीद्वारा इन्हें अपनी पत्नीके साथ समागम करते ही मृत्यु होने एवं विशिष्ठद्वारा ही पुत्र प्राप्त होनेका शाप (आदि० १८१। २०)। महर्षि पराशरद्वारा दयावश सौदासकुमार सर्वकर्माकी प्राण-रक्षा (शान्ति० १४९। ७६-७७)। इनका नाम मित्रसह और इनकी रानीका नाम मदयन्ती था। उसे इन्होंने विशिष्ठकी सेवामें अर्पित की (शान्ति० २३४। ३०; अनु० १३७। १८)। इनका विशिष्ठजीसे गौके विषयमें पूछना (अनु० ७८। ३)। कुण्डलकी याचनाके लिये गये हुए उत्तङ्क मुनिके साथ इनका संवाद (आश्व० ५७। १-१८; आश्व० ५८। ४-१६)।

करमायी-एक नदीः जिसके आस-पास भ्रमण करते हुए राजा द्रुपद ब्राह्मणोंकी एक वस्तीमें पहुँचे और याज-उपयाजसे मिले थे (आदि॰ १६६। ५-६)। इसीके किनारे निवास करनेवाले भृगुजीने युधिष्ठिरको उपदेश देकर अनुग्रहीत किया था (सभा० ७८। १६)। (आचार्य नीलकण्ठने 'कल्माषी' का अर्थ 'कृष्णवर्णा यमुना' किया है।)

कल्याणी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शस्य० ४६। ७)।

कवच-इन्द्रसभामें विराजमान होनेवाले एक ऋषि (सभा० ७। १७ के बाद दाक्षि० पाठ)। ये पश्चिम दिशामें निवास करते हैं (शान्ति० २०८। ३०)।

कविची-धृतराष्ट्रका पुत्र ( आदि० ६७ । १०३ )। भीमसेनद्वारा इसका वथ (कर्ण० ८४ । २-६ )।

कवि-(१) महर्षि भगुके पुत्र (आदि०६६। ४२)।
अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी होनेपर शपथ करना (अनु० १४। ३२)। (२) बृहस्पतिके पाँचवें पुत्र एक अग्नि, जो वड्वानलरूपसे समुद्रका जल सोखते हैं। शरीरके भीतर ऊपरकी ओर गतिशील होनेके कारण इन्हें उदान' और 'ऊर्ध्वभाक' भी कहा गया है (धन०२१९। २०)। (३) वहणके यश्चमें ब्रह्माजीके शुक्रका हवन होनेसे जो तीन पुरुप प्रकट हुए उनमेंसे एक। शेप दो भृगु और अङ्गिरा थे। ब्रह्माजीने किको ही अपना पुत्र स्वीकार किया। इस किके 'किन, काव्य' आदि आठ पुत्र हुए जो वार्षण कहलाते हैं। ये सभी प्रजापति हैं (अनु०८५। १३२-१३४)। (४) ब्रह्मपुत्र किवेके पुत्र (अनु०८५। १३१-१३४)। (५) एक विश्वेदेव (अनु०९१। ३६)।

करोरक-कुबेरकी सभामें उपस्थित हो उनकी सेवामें संलग्न रहनेवाले बहुसंख्यक यश्लोंमेंसे एक (समा० १० १९५)। करोरु-(वष्टा' प्रजापितकी एक सुन्दरी पुत्री, जिसे चौदह वर्षकी अवस्थामें नरकासुर हर लाया था। सोलह हजार निन्यानवे अन्य कुमारियोंके साथ इसका भी भगवान् श्रीकृष्णके साथ विवाह हुआ। इन सब कुमारियोंने भगवान् श्रीकृष्णसे देविंप नारद तथा वायुदेवके भविष्य कथनकी सत्यता बताते हुए उनके दर्शनमात्रसे अपनेको कृतकृत्य बताया और उनके प्रति अपनी सकामभावना प्रकट की। फिर भगवान्ते इन्हें अन्नाया (सभा० ३८ २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८०४-८११)।

करोरुमान् ( कसेरुमान् )-एक यवनजातीय असुरः जो श्रीकृष्णद्वारा मारा गया ( सभा० ३८ । २९ के बाद रा० पाठ, पृष्ठ ८२४,कालम २; वन० १२ । ३२ )। कर्यप-(१) एक देवर्षि, ब्रह्मर्षि और प्रजापित, जो मरीचि ऋषिके पुत्र और दक्ष प्रजापतिके जामाता हैं ( आदि० ६५। ११) । ये कद्र और विनताके पति हैं ( आदि॰ १६।६) । ब्रह्माजीने इन्हें सपोंपर क्रोध न करनेके लिये कहा और उनका विप उतारनेवाली विद्या प्रदान की (आदि०२०। १४-१५) । कश्यपजीका गरुइसे कुशल पूछना और उनके भोजन माँगनेपर एक हाथी और कळूएको खानेके लिये आदेश देना । विभावसु और सुप्रतीक मुनिके वैर और शापकी कथा सुनाकर उन्होंके दाथी और कछुआ होनेकी बात बताना और उनके विशाल शरीर एवं युद्धका वर्णन करना ( आदि॰ २९। १३--३२ ) । तपस्यामें लगे हुए पिता कश्यपका गरुड़को दर्शन ( आदि० ३०। ११ )। इनका पुत्रकी कामनारे यज्ञ करना ( आदि०३१। ५ )। वालविल्यों-के प्रसादसे इनका विनताके गर्भसे अरुण और गरुडको जन्म देकर गरुड़को पक्षियोंके 'इन्द्र' पदपर अभिषिक्त करना ( आदि० ३१। १२--१५ )। अदिति, दिति, दनु, काला, दनायु, सिंहिका, क्रोधा, प्राधा, विश्वा, विनताः कपिलाः मुनिः कद्रू—ये दक्षकी तेरह कन्याएँ इनकी पितयाँ हैं ( आदि० ६५। १२ ) । इनकी संतानींका वर्णन (आदि० ६५। १४—५४)। इनसे देवता और अमुर दोनों उत्पन्न हुए ( आदि • ६६ । ३४ ) । इन्होंने ज्येष्ठ पत्नी अदितिके गर्भसे इन्द्र आदि बारह आदित्योंको जन्म दिया ( आदि० ७५। १० )। कश्यप और सुरभिके सहवाससे निन्दनी नामक गौकी उत्पत्ति (भादि॰ ९९।८--१४) । अर्जुनके जन्म-समयमें उपिसत हुए सात ऋषियोंमें ये भी थे ( आदि० १२२। ५१ )। परशुरामजीका इन्हें समूची पृथ्वी दानमें देना (आदि॰ १२९। ६२)। ये ब्रह्माजीकी सभामें विराज-

मान होते हैं (सभा० ११ | १८ ) । इनका प्रह्लादके पूछनेपर उन्हें प्रश्नका असत्य उत्तर देने या यथार्थ बात जानते हुए भी कुछ उत्तर न देनेके दोष बताना तथा दोनों पक्षोंसे मिले होनेके कारण गवाही न देनेवाले गवाहको प्राप्त हुए दोषका वर्णन करना ( सभा० ६८। ७३-७५ )। युधिष्ठिरके साथ तीर्थयात्रा करनेवाले ऋषियोंमें इनका भी नाम आया है ( वन० ८५। ११९ )। ब्रह्माजीने यज्ञमें सारी पृथ्वी कश्यपको दान कर दीः इससे पृथ्वीको बड़ा खेद हुआ और वह रसातलको जाने लगी। तब कश्यपजीने अपनी तपस्यासे पृथ्वीको प्रसन्न किया ( वन० ११४। १८---२२ ) । परशुराम-जीका करयपको भूमिदान करके स्वयं उनका महेन्द्रपर्वत-पर निवास (बन० १९७ । १४) । कह्यपपत्नी अदितिके गर्भसे भगवान्का वामन-अवतार (वन॰ २७२।६२)। परशुरामजीसे सम्पूर्ण पृथ्वीको दक्षिणा-रूपमें लेकर उन्हें पृथ्वीसे बाहर निकल जानेका आदेश देना ( द्रोण० ७०। १९-२१ )। इनका द्रोणाचार्यके पास जाकर उनसे युद्ध बंद करनेकी कहना ( द्रोण॰ १९०। ३५--४०)। स्कन्दके जन्म-समयमें इनका आगमन ( शल्य० ४५ । १० ) । परशुरामजीसे दक्षिणा-रूपमें पृथ्वीका दान लेना (क्वान्ति० ४९। ६४)। परग्रुरामजीको राज्यके बाहर भेजना ( शान्ति० ४९। ६५-६६)। रसातलको जाती हुई पृथ्वीको ऊरुओंके सहारे रोकना ( शान्ति ० ४९। ७२ ) । पुरोहितके विषयमें पुरूरवाको उपदेश (शान्ति० ७३। ७—३२)। कश्यपजीका दूसरा नाम 'अरिष्टनेमि' भी है ( शान्ति ० २०८। ८)। इनका भीष्मको वराह-अवतारकी कथा सुनाना ( शान्ति ० २०९ । ६ ) । ये मूलभूत कश्यप-गोत्रके प्रवर्तक हैं ( शान्ति० २९६। १७-१८ )। महर्षि कश्यपके अङ्गोंसे तिलकी उत्पत्ति (अनु०६६। १०) । इनका चृषादर्भिसे प्रतिग्रहका दोष वताना ( अनु० ९३ । ४० ) । अरुन्धतीसे अपने श्रारीरकी दुर्बलताका कारण बताना ( अनु० ९३ । ६५ )। यातु-धानीसे अपने नामका परिचय देना (अनु ० ९३। ८६)। मृणालकी चोरीके विषयमें शपथ खाना (अनु० ९३। ११६-११७)। अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी होनेपर श्चाय खाना (अनु० ९४ । १८ ) । कुबेरके सात गुरुओंमेंसे एक ये भी हैं, ये उत्तर दिशाका आश्रय लेकर रहते हैं, इनके कीर्तनसे कीर्ति और कल्याणकी प्राप्ति होती है ( अनु० १५०। ३८-३९ )। इनका तपोबलसे पृथ्वीको धारण करना ( अनु० १५३। २ )।

कश्यप

महाभारतमें आये हुए कश्यपजीके नाम-देवर्षिः काश्यपः महर्षिः मारीचः प्रजापतिः आरिष्टनेमि आदि । (२) एक नागः जो अर्जुनके जन्म-महोत्सवमें उपस्थित हुआ था ( आदि० १२२। ७१ )।

कहोड-महर्षि उदालकके शिष्य और जामाता। अष्टावकके पिता (वन ०१३२। ३---८)। इनका उदालकका शिष्य होकर विनीत भावसे उनकी परिचर्यामें संलग्न रहना। इनके द्वारा की गयी सेवाके महत्त्वको समझकर गुरुका इन्हें शीघ्र ही सम्पूर्ण वेद-शास्त्रोंका ज्ञान कराना और अपनी कन्या सुजाताका इनके साथ विवाह कर देना ( वन॰ १३२। ९ ) । अपने गर्भस्य बालकद्वारा अपने अध्ययनकी कद्र आलोचना सुनकर इनका उसे आठ अङ्गीं े वक होनेका शाप देना (वन० १३२। १०-११)। गर्भवती सुजाताका इनसे धनकी याचना करना ( वन ० १३२ । १५ ) । इनका जनकके दरबारमें जाना और वहाँ शास्त्रार्थी पण्डित वन्दीसे हारकर जलमें डुवाया जाना ( वन ० १३२ । १५ ) । इनका जलसे वाहर आना और अष्टावकको समङ्गा नदीमें स्नान करनेका आदेश देना ( वन० १३४ । ३२—३९ ) ।

कहोल-इन्द्रकी सभामें विराजमान होनेवाले एक प्राचीन ऋषि ( सभा० ७। १७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ )। हस्तिनापुर जाते हुए श्रीकृष्णसे मार्गमें इनकी भेंट ( उद्योग ० ८३ । ६४ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । काक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ ६४ )।

**काकी-(१**) ताम्राकी लोक-विख्यात पुत्री । इसने उल्लुओंको जनम दिया ( आदि० ६६। ५६-५७ )। (२) शिशुओंको सात मातृकाओंमेंसे एक ( वन ) २२८। १०)।

काश्रीवान्-गौतम ऋषिके पुत्र । चण्डकौद्यक ऋषिके पिता ( सभा० १७। २२; २१ । ५ ) । ये युधिष्ठिरकी सभामें विराजमान होते थे (सभा० ४। 99) |

काञ्चन मेरुद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्पदोंमेंसे एक, दुसरा मेघमाली था ( शल्य० ४५। ४७ )।

काञ्चनाक्ष-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ५७ )।

काञ्चनाक्षी-नैमिषारण्यमें वहनेवाली सरस्वतीका नाम (शल्य०३८। १९)।

काञ्ची-( मद्राससे ३७ मील दक्षिण-पश्चिममें स्थित एक नगरः जो प्राचीन समयमें चोल राजाओंकी राजधानी था। इस समय इसे 'काजीवरम्' कहते हैं। यह सात मोक्ष-दायिनी पुरियोंमेंसे एक है।) यहाँके योद्धा दुर्योधनकी सेनामें विद्यमान थे ( उद्योग॰ १६१। २१ )।

कात्यायन-इन्द्रकी सभामें विराजमान होनेवाले एक ऋषि (समा० ७। १९)।

कानीन-एक प्रकारका बन्धुदायाद पुत्र (आदि॰ ११९। ३३)। (विवाहसे पहले ही जिस कन्याको इस शर्तपर दिया जाता है कि 'इसके गर्भसे उत्पन्न हुआ पुत्र मेरा इी पुत्र समझा जायगा।' उस कन्याके गर्भसे उत्पन्न पुत्रको 'कानीन' कहते हैं—यह नीलकण्ठकी व्याख्या है।) सर्वसम्मत मत यह है कि नारीकी कन्यावस्थामें (विवाहसे पूर्व) ही जो पुत्र पैदा होता है, वह 'कानीन' कहलाता है। यथा—ज्यास, कर्ण, शिवि, अष्टक, प्रतर्दन और वसुमान आदि।

कान्तारक-एक दक्षिण भारतीय जनपदः जिसके राजाको सहदेवने दक्षिण-विजयके अवसरपर पराजित किया (सभा॰ ३१। १३)। (वेणा नदीके तटपर स्थित भूभागको ही कान्तारक कहा गया है—ऐसा आधुनिक विचारकोंका मत है।)

कान्ति-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ४०)।
कान्यकुष्ज-गङ्गातटपर बसा हुआ एक प्राचीन नगर, जो
राजा गाधिकी राजधानी था ( आधुनिक कन्नौज ही
प्राचीन कान्यकुष्ण है)। वह राज्य या जनपद भी
कान्यकुष्ण नामसे ही विख्यात था ( आदि० १७४ । ३;
वन० ११५ । २०)। यहाँ विश्वामित्रने इन्द्रके साथ
सोमपान किया था ( वन० ८७ । १७)। कान्यकुष्णमें
राजा गाधिकी कुमारी पुत्री सत्यवतीको अपनी पत्नी
बनानेके लिये ऋचीक मुनिने राजासे माँगा था ( उद्योग० ११९ । ४ )।

कान्विशिरा-एक जाति, जो पहले क्षत्रिय थी; किंतु ब्राह्मणोंसे डाह रखनेके कारण नीच भावको प्राप्त हो गयी ( अनु० ३५। १७)।

काणिलः-युशद्वीपका सातवाँ वर्ष (भीष्म० १२। १४)। काणी-एक नदी, जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है (भीष्म०९। २४)।

काम-(१) धर्मके तीन पुत्रोंमेंसे एकः इनकी पत्नीका नाम रित है (आदि० ६६। ३२-३३)।(२) अनुपम रूपवान् स्वाहापुत्र अग्नि (वन० २१९। २३)।(३) भगवान् शिवका एक नाम (अनु० १७। ४२)।(४) कामस्वरूप रुक्मिणीपुत्र प्रद्युम्न (अनु० १४८। २०-२१)।(५) भगवान् विष्णुका एक नाम (अनु० १४८। ४५)।(६) एक ऋषिका नाम (अनु० १५०। ४१)।

कामचरी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शब्य० ४६ । २३)। कामठक (या कामठ )-धृतराष्ट्र कुलमें उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके सर्पसत्रमें जल मरा था (आदि० ५७। १६)।

काम (अथवा कामाख्य ) तीर्थ-एक तीर्थः जहाँ स्नानसं मनोवाञ्चित फलकी प्राप्ति होती है ( वन० ८२। १०५)।

कामदा-स्कन्दर्का अनुचरी मातृका (शब्य०४६।२०)। कामदेव-भगवान् विष्णुका एक नाम (अनु०१४९।८३)। कामन्दक-एक प्राचीन ऋषिः जिन्होंने आङ्गरिष्ठको राजधर्मका उपदेशदिया था (शान्ति०१२३।१५-२५)।

कामा-पृथुश्रवाकी पुत्रीः जो पूरुवंशी महाराज अयुतनायीकी पत्नी तथा अक्रोधनकी माता थी ( आदि० १७७। २१ )।

काम्पिल्य-दक्षिणपाञ्चालका एक नगर, जो द्रुपदकी राजधानी था (आदि० १३७। ७३)। विवाहके पश्चात् शिखण्डीका काम्पिल्य नगरमें आगमन (उस्रोग० १८९। १३)। दशार्णराजने एक समय इसके निकट पहुँचकर किसी ब्राह्मणको दूत बनाकर वहाँ मेजा था (उस्रोग० १९२। १४)। प्राचीन कालमें यहीं राजा ब्रह्मदत्त राज्य करते थे, जिनके यहाँ पूजनी नामक चिड़िया थी (शान्ति० १३९। ५)।

काम्बोज-(१) पश्चिमोत्तर भारतखण्डका एक जनपद और वहाँके निवासी, जिन्हें अर्जुनने जीता था (सभा० २७।२३)। युधिष्ठिरके रथमें काम्बोजदेशमें उत्पन्न (काबुली) घोड़े जोते गये थे (सभा० ५३ । ५ )। काम्बोजदेशीय म्लेच्छगण कलियुगमें राजा होंगे---यह भविष्यवाणी ( वन० १८८। ३६ )। काम्बोज योद्धा दुर्योधनके सैनिक थे ( उद्योग० १६० । १०३ )। महाभारतकालमें इस देशका राजा सुदक्षिण थाः जो महारथी माना गया था ( उद्योग ० १६६ । १-३ )। भीष्मनिर्मित गरडव्यूहके पुच्छ स्थानमें काम्बोज खंड़ किये गये थे (भीष्म० ५६। ७)। काम्बोजदेशीय अरव देखनेयोग्य तथा तोतेकी पाँखके समान रङ्गवाले होते हैं। ऐसे ही घोड़े नकुलके रथमें जुते हुए थे (द्रोण॰ २३।७)। काम्बोज आदि कई देशोंके अश्व पूँछः कान और नेत्रोंको स्थिर करके वेगसे दौड़नेवाले होते हैं ( द्रोण० ३६। ३६ )।(२) काम्बोजराज सुदक्षिण, जो द्रौपदीस्वयंवरमें गया था (आदि॰ १८५। १५)। जिसके छोटे भाईका अर्जुनद्वारा वध हुआ था ( कर्णं ० १५६ । १११)। यह काम्बोजदेशीय घोड़ोंपर सवार हो युद्धके लिये चला था (भीष्म०७१।१३)। इसका युद्ध और अर्जुनद्वारा वध ( द्रोण० ९२। ६१-७३ ) । काम्बोजनरेश सुदक्षिणके वधकी चर्चा ( द्रोण॰

९४ । २० ) । सुदक्षिणका पिता भी काम्बोज या काम्बोजराज कहलाता था ( द्रोण० ९२ । ६१ )। (३) काम्बोज देशका एक प्राचीन नरेशा महाराज धुन्धुमारसे इन्हें खड्नकी प्राप्ति हुई (शान्ति० १६६ । ७७)

काम्यकवन-एक वनका नाम, वनवासकालमें पाण्डवींने यहाँ निवास किया था। यह ऋषि-मुनियोंको बहुत प्रिय था। पाण्डवींका काम्यकवनमें प्रवेश तथा विदुरजीका वहाँ जाकर उनसे मिलना और बातचीत करना ( वन० ५ अ० में )। संजयका काम्यकवनमें जाकर विदुरकों बुला ले आना ( वन० ६। ११-१७)। युधिष्ठिर आदिका दैतवनसे काम्यकवनमें प्रवेश, काम्यकवनमें पाण्डवींके पास भगवान् श्रीकृष्ण, मुनिवर मार्कण्डेय तथा नारदजीका आगमन ( वन० १८२-१८३ अ० में )। पाण्डवींका काम्यकवनमें गमन ( वन० २५८ अ० में )।

काम्या-एक स्वर्गीय अप्तरा, जो अर्जुनके जन्मोत्सवमें तृत्य करने आयी थी (आदि० १२२ । ६४ )।

कायव्य-एक डाक्, निपादपुत्र, जो क्षत्रिय पिता और निपादजातीय मातासे उत्पन्न हुआ था, इसके सदाचारका वर्णन ( शान्ति० १३५ । २—९ )। छटेरोंद्वारा सरदार होनेके लिये प्रार्थना करनेपर उसके द्वारा उन्हें धर्मोगदेश ( शान्ति० १३५ । १३-२२ )।

कायशोधन तीर्थ-कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत एक तीर्थ जहाँ जाने और स्नान करनेसे शरीरकी शुद्धि होती है (वन॰ ८३।४२)।

कारन्धम-दक्षिण समुद्रके समीपवर्ती तीर्थ (पाँच नारी तीर्थोंमेंसे एक ) (आदि० २१५।३ )। यहाँ द्यापवरा म्राह बनकर रहनेवालो अप्तरा (वर्गाकी सखी) का अर्धुनद्वारा उद्धार (आदि० २१५। २१)।

कारपवन-सरस्वतीनदी-सम्बन्धी एक प्राचीन तीर्थ (शब्य०५४। १२)।

कारस्कर-एक निन्द्य एवं त्याज्य देशः जहाँका धर्म दूपित है (कर्ण• ४४ । ४३ )।

कारीय-महर्षि विश्वामित्रका एक ब्रह्मवादी पुत्र (अनु० ४। ५५)।

कारूष- ( १ ) वैषखत मनुके छठे पुत्र (आदि॰ ७५। १६)। (२) एक प्राचीन देश, जहाँका राजा चोर-डाक्क ऑको मारनेवाला था। यह द्रौपदीके स्वयंवरमे उपस्थित हुआ था (आदि॰ १८५। १६)।

कार्तवीर्य-हैहयनरेश कृतवीर्यका पुत्र सहस्रवाहु अर्जुनः इसके प्रभाव तथा अत्याचारका वर्णन ( वन ० ११५ । १२-१४)। पराक्रमी सहस्रवाहुका अग्निदेवको भिक्षा देना ( क्रान्ति० ४९। ३८)। आपव मुनिद्वारा इसे शापकी प्राप्ति ( क्रान्ति० ४९। ४३)। परशुरामद्वारा इसकी भुजाओंका उच्छेद ( क्रान्ति० ४९। ४८)। इसके वंशका संहार ( क्रान्ति० ४९। ५२-५३)। इसके द्वारा मांसभक्षणनिषेध ( अनु० १९५। ६०)। इसकी दत्तात्रेयजीसे वरयाचना ( अनु० १५२। ७-१०)। वरप्राप्तिके पश्चात् इसके अहंकारयुक्त वचन— ब्राह्मणकी अपेक्षा क्षत्रियकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन ( अनु० १५२। १५-२२)। वायुदेवके कहनेसे इसका ब्राह्मणकी महत्ता स्वीकार करना (अनु० १५०। २४-२६)। इसका अभिमानवश समुद्रको बाणोंसे आच्छादित करना ( आश्व० २९। ११)।

महाभारतमें आये हुए कार्तवीर्य अर्जुनके नाम-अन्प पति, अर्जुन, हैहय, हैहयेन्द्र, हैहयाधिपति, हैहयर्षभ, हैहयश्रेष्ठ आदि।

कार्तस्वर-एक दैत्यः जो कभी इस पृथ्वीका अधिपति थाः किंतु इसे छोड़कर चल बसा ( क्यान्ति० २२७। ५२ )।

कार्तिकेय-भगवान् स्कन्दका एक नामः कृत्तिकाओंने इन्हें स्तन्य-पान करायाः अतः ये कार्तिकेय नामसे प्रसिद्ध हुए (अनु०८५।८१-८२; अनु०८६।१३-१४)। (विशेष देखिये स्कन्द)

कार्पासिक-एक प्राचीन देश जहाँ निवास करनेवाली दासियाँ युधिष्ठिरके राजसूययज्ञमें सेवाकार्य करती थीं (सभा० ५१।८)।

कार्ष्णि-एक देवगन्धर्वः जो अर्जुनके जन्मोत्सवमें उपस्थित हुआ था (आदि०१२२। ५६)।

काल (१)-'श्रुव' नामक वसुके पुत्र-सबको अपना ग्रास बनानेवाले भगवान् काल (आदि० ६६ । २१)। ये स्कन्दके अभिषेकमें गये थे (श्रव्य० ४५ । १७)। (२) एक महर्षि, जो इन्द्रकी सभामें उपस्थित हो उनकी उपासना करते हैं (सभा० ७ । १४)।

कालकश्च-स्कन्दका एक सैनिक (शब्य० ४५।६९)। कालकण्ड-स्कन्दका एक सैनिक (शब्य० ४५।६९)।

कालकवृथ्नीय-एक प्राचीन ऋषिः जो इन्द्रकी सभामें विराजमान होते हैं (सभा० ७ । १८ )। इनका एक कौएको निजड़ेमें वाँधकर साथ लेना और कोसलराज क्षेमदशीके सारे राज्यमें वहाँका समाचार जाननेके लिये वारंवार चक्कर लगाना (शान्ति० ८२ । ६-७)। लोगोंको वायमीविद्या मीखनेकी प्रेरणा देते हुए घूम-घूमकर राजकर्मचारियोंके दुष्कमोंको अपनी आँखों देखना (शान्ति० ८२ । ८) । सर्वज्ञ काकके कथनका बहाना लेकर उनका समस्त राजकर्मचारियोंकी चोरीका हाल बताना और राजाको सतत सावधान रहनेके लिये उपदेश देना (शान्ति० ८२ । १२—५७, ६१—६७)। राजा क्षेमदर्शीको इनका वैराग्यपूर्ण उपदेश (शान्ति० १०४ । १२—५४) । राजा क्षेमदर्शीके राज्यप्राप्तिके विभिन्न उपायोंका वर्णन (शान्ति० १०५ । ५-२५)। क्षेमदर्शीसे संधि करनेके लिये राजा जनकको समझाना (शान्ति० १०६ । ९—१९)।

कालका-महान् असुरकुलकी कन्याः कालकेयों अथवा कालकंजोंकी माताः इसकी अपने पुत्रोंके लिये तपस्या और ब्रह्माजीसे वरयाचना (अनु० १७३। ७-११)। कालकाक्ष-एक दैत्यः जिसका गरुडद्वारा वध हुआ था (उद्योग०१०५। १२)।

कालकीर्ति-मयूरके छोटे भाई सुपर्णनामक असुरके अंशसे उत्पन्न एक क्षत्रिय राजा (आदि० ६७। ३७)।

कालकूट-(१) समुद्रसे प्रकट हुआ एक भयानक विष और इसका भगवान् शिवद्वारा पान ( आदि० १८। ४१-४३)। भीमसेनके भोजनमें दुर्योधनद्वारा कालकूट मिलाया गया था ( आदि० १२०। ४५-४८; वन० १२।८०)। (२) एक पर्वतः जो पत्नियोंसहित तपस्थाके लिये जाते समय राजा पाण्डुको मार्गमें मिला था ( आदि० ११८। ४७-४८)। श्रीकृष्णको इन्द्र-प्रस्थसे गिरित्रज जाते समय मार्गमें कोई कालकूट पर्वत लाँघना पड़ा था ( सभा० २०। २६-२७)। यहाँ दुर्योधनकी सेनाका पड़ाव पड़ा था ( उद्योग० १९। ३०)। (३) उत्तराखण्डमें कालकूट पर्वतके आसपासका प्रदेशः जिसे अर्जुनने उत्तर-दिग्विजयके समय जीता था ( सभा० २६। ४)।

कालकेय (कालखंज )-(कालका अथवा ) कालके पुत्र, हिरण्यपुरिनवासी दानव । इसका अर्जुनके साथ युद्ध और उनके द्वारा इसका संहार (आदि० ६५ । ३५; वन० १७३ । १९-५५; उद्योग० १५८ । ३०; द्रोण० ५९ । १६; कर्णं० ७९ । ६२ ) । इन सबने वृत्रासुरकी अध्यक्षतामें देवताओं पर चढ़ाई की थी (वन० १०० । ३-४)।

कालकोटि-नैमिषारण्यके अन्तर्गत एक प्राचीन तीर्थ (वन०९५।३)।

कालखंज ( कालकंज )-असुरवंशकी कन्या कालकाके पुत्र कालकंज या कालखंज कहे गये हैं, ये ही कालकेय भी हैं, इनकी संख्या लाखोंके लगभग थी, इनकी माताने तपस्या करके इनके लिये एक विशाल हिरण्यपुर नामक नगर ब्रह्माजीसे प्राप्त किया था, जिसमें ये देवताओं-से अवध्य एवं सुरक्षित हो निवास करते थे (वन० १०३।७–१३)। ये वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना करते थे (सभा०९।१२)। इनके साथ अर्जुनका युद्ध और उनके द्वारा इन दानवोंका संहार (वन० १७३ अध्याय)। अर्जुनने इन्द्रकी आशासे इनका वध किया था (विराट० ४९।१०; विराट० ६१।२५; उद्योग०४९।१४)। ये भगवान् विष्णुके चरणोंसे उत्यन्न कहे गये हैं (उद्योग०१००। ५–६)।

कालघट-एक वेदविद्याके पारंगत बाह्मणः जो जनमेजयके सर्पसत्रके सदस्य बने थे ( आदि० ५३।८)।

कालञ्जरिगिरि–मेधाविक तीर्थका लोकविख्यात पर्वतः जहाँ देवहदर्में स्नानसे सहस्र गोदानका पल मिलता है (वन॰ ८५। ५६)। इस तीर्थकी महिमाका वर्णन (अबु॰ २५। ३५)।

कालतीर्थ-अयोध्याका एक तीर्थ, जहाँ स्नानसे ग्यारह वृषभदानका फल प्राप्त होता है (वन०८५।११)। कालतोयक-एक भारतीय जनपद (भीष्म०९।४७)। कालद-एक भारतीय जनपद (भीष्म०९।६३)। कालद-एक भारतीय जनपद (भीष्म०९।६३)। कालद-तक (कालदन्त)-वासुिक-कुलमें उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके सर्पस्त्रमें जल मरा था (आदि० ५७।६)।

कालनेमि-एक महाबली दानवः जो इस मृतलपर कंस नामसे उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७। ६७)।

कालपथ-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेंसे एक (अनु०४।५०)।

कालपर्वत-(१) लङ्काके समीप समुद्रतटवर्ती एक पर्वत (वन०२७७।५४)।(२) एक पर्वत, जो खप्नमें श्रीकृष्णसहित शिवजीके पास जाते हुए अर्जुनको मार्गमें मिला था (द्रोण०८०।३१)।

कालपृष्ठ-एक नागः जो त्रिपुरविनाशके समय शिवजीके रथमें जुते हुए घोड़ोंके केसर बाँभनेके लिये रस्सी बनाया गया था (कर्ण० ३४। २९-३०)।

कालमुख-'कालमुख' नामवाली एक विशेष जातिके लोग, जो मनुष्य और राक्षस दोनोंके संयोगसे उत्पन्न हुए थे। सहदेवने दक्षिण-दिग्विजयके समय उन सबपर भी विजय प्राप्त की थी (सभा० ३१। ६७)।

कालयवन-एक असुरभावापन्न यवनः जो श्रीकृष्णद्वारा मारा गयाथा (सभा० ३८। २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८२४, कालम २३ द्रोण० ११। १६-१८)। यह गर्गाचार्यके तेजसे उत्पन्न एवं अत्यन्त शक्तिशाली असुर था ( शन्ति॰ ३३९ । ९५ ) ।

कालरात्रि—मृत्युकी रातकी अधिष्ठात्रीः जिसे सौिप्तिक-आक्रमणके समय पाण्डवपक्षके योद्धाओंने प्रत्यक्ष देखा था। उसके स्वरूपका वर्णन (सौिप्तक०८। ६९-८४)।

कालचेग-वासुकिकुलमें उत्पन्न एक नागः जो जनमेजयके सर्वसत्रमें जल मरा था ( आदि० ५७। ६ )।

कालकोल-उत्तराखण्डकी एक पर्वतमाला (वन०१३९।१)।

काळा-दक्ष प्रजापतिकी पुत्रीः कश्यपकी पत्नीः, काल्रकेय नामक असुरोंकी माता ( आदि० ६५ । १२, ३४-३५)।

कालाप-एक धर्मज्ञ जितेन्द्रिय ऋषिः जो युधिष्ठिंग्की सभामें विराजते थे (सभा० ४। १८)।

कालाम्न-भद्राश्ववर्षके शिखरपर स्थित भद्रशालवनमें सुशो भित एक महान् बृक्षः जो एक योजन ऊँचा है। उसमें सदा फल-पूल लगे रहते हैं। उसका रस पीकर भद्राश्व-वर्षके स्त्री-पुरुप सदा जवान बने रहते हैं और सिद्ध तथा चारण सदा उस बृक्षके आस-पास रहते हैं (भीष्म० ७। १४–१८)।

कालिक-पूपाद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोंमेंसे एक, दूसरेका नाम 'पाणीतक' था (शल्य० ४५।४३-४४)।

कालिका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६।१४)।

कालिकाश्रम-एक तीर्थः जहाँ स्नान और तीन रात निवास करनेसे मनुष्य जन्म मरणके चक्करसे छूष्ट जाता है (अनु० २५। २४)।

कालिकासंगम-एक तीर्थः जिसमें स्नान करके तीन रात उपवास करनेवाला मानव सब पापोंसे छूट जाता है (वन०८४। १५६)।

कालिकेय-सुबलका पुत्रः जो अभिमन्युद्वारा निहत हुआ था (द्रोण० ४९।७)।

कालिङ्ग-कलिङ्ग देशका राजा श्रुतायुध् जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजमान होता था (सभा० ४। २६)। इसीका नाम श्रुतायु भी था (सभा० ५१। ७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ)।

कालिन्दी-कलिन्दिगिरिनन्दिनी यमुना । ये अन्य सरिताओं-के साथ स्वयं भी वरुणसभामें पदार्पण करती हैं ( सभा ॰ ९। १८)। (विशेष देखिये यमुना )।

कालिय-एक प्रमुख नाग (आदि०३५।६)। वृन्दावन-में कदम्बवनके पास जो हृद थाः उसमें प्रवेश करके श्रीकृष्णने कालियनागके मस्तकपर नृत्यकीडा की और उसे अन्यत्र चले जानेका आदेश दिया (सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८००, कालम १)। काली-वेदन्यासकी माता सत्यवती (आदि० ६०।२)। कालीयक-एक प्रमुख नाग (आदि० ३५।१०)। कालेय-इसी नामसे प्रसिद्ध दैत्यगण (आदि० ६७।

हालंय-इसी नामसे प्रसिद्ध देत्यगण ( आदि० ६७ । ४७-५५)। इनके द्वारा वसिष्ठ, च्यवन, भरद्वाज आदि मुनियोंके आश्रमींपर जाकर ऋषियोंका भक्षण (वन० १०२ । ३-६) । देवताओंद्वारा इनका वध ( वन० १०५ । १०) । कुछ कालेय पातालमें भाग गये (वन० १०५ । १२) ।

कालेहिका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। २३)।

कालोदक-एक तीर्थ जहाँ सौ योजन दूरसे आकर नहानेवाले मनुष्यकी भ्रूणहत्यादूर हो जाती है (अनु० २५।६०)। इसमें स्नानसे दीर्घायु प्राप्त होती है (शान्ति० १५२। १२-१३)।

कावेरी-एक उत्तम तीर्थभूत नदी, जो वरुणसभामें रहकर उनकी उपासना करती है (सभा ०९। २०)। (यह दक्षिण भारतकी प्रसिद्ध नदी है। इसके तटपर श्रीरङ्गक्षेत्र, त्रिचनापल्ली तथा कुम्भकोणम् आदि प्रख्यात नगर एवं तीर्थ हैं।) इसमें स्नान करनेसे सहस्र गोदानका फल मिल्ता है (वन ०८५। २२)।

काट्य-प्रजापति कविके आठ वारुणसंज्ञक पुत्रोंमेंसे एक (अनु०८५। १३३)।

काश-काशके अभिमानी देवता, जो यमकी सभामें धर्म-राजकी उपासना करते हैं (सभा ०८। ३२)।

काशि-(१) एक भारतीय जनपद ( वर्तमान काशीराज्य तथा वाराणसीमण्डल )। जिसपर पाण्डुने विजय प्राप्त की थी ( आदि० ११२ । २९; भीष्म० ९। ५२ )। भीमसेनने काशीमें उस देशके राजाकी कन्या बलन्धराके साथ ब्याह किया ( आदि० ९५। ७७ )। भीमसेनने इसपर विजय प्राप्त की ( सभा० ३०। ६; उद्योग० ५०। १९ )। सहदेवने भी काशिदेशपर विजय पायी थी ( उद्योग० ५०। ११ )। इस काशिदेशके महारथीराजा वाराणसीमें रहते थे और पाण्डवपक्षके योद्धा थे (उद्योग० ५०। ४१; उद्योग० १९६। २ )। अर्जुनने भी इस देशको जीतकर अपने वशमें किया था ( आदि० १२२। ४० )। श्रीकृष्णने इस देशको जीता था ( द्रोण० ११। १५ )। कर्णने दुर्योधनके लिये इस देशको वशमें किया था ( कर्ण० ८। १९ )। काशिदेशपर हर्यश्व राजा हुए, इनके बाद सुदेव, फिर दिवोदास ( अनु० ३०।

१२-१५; उद्योग० ११७। १)। फिर बृषदर्भ उद्योगर भी कभी वहाँके राजा हुए थे (अनु० ३२। ९)। अम्बा-स्वयंवरके अवसरपर भीष्मने इस देशको जीता या (अनु० ४४। ३८)। युधिष्ठरके अश्वमेधका घोड़ा इस देशमें गया था (आश्व० ८३। ४)। (२) काशीराज्य अथवा जनपदमें रहनेवालेलोग। काशिराज और काशिप्रदेशके योद्धा युधिष्ठरकी सेनामें थे तथा भीष्मद्वारा मारे और घायल किये गये (भीष्म० १०६। १८-२०)।

काशिक-पाण्डवपक्षका एक उदार रथी ( उद्योग० १७१। १५)।

काशिराज—काशिदेशके राजा, जो 'दीर्घजिह्न' नामक दानवके अंशसे उत्पन्न थे (आदि०६७।४०)। ये युधिष्ठिरके बड़े प्रेमी थे। उपप्रुच्य नगरमें अभिमन्युके विवाहमें एक अक्षौहिणी सेनाके साथ इनका शुभागमन हुआ था (विराट०७२।१६)। ये बड़े पराक्रमी थे और महाभारत-युद्धमें इन्होंने पाण्डवींका पक्ष ग्रहण किया था (भीष्म०२५।५)।

काशी-प्रजापित कविके पुत्र । आठ वारुणसंज्ञक पुत्रोंमेंसे एक (अनु०८५ । १३३)।

काराीपुरी-वाराणसी नगरीः जिसे भगवान् श्रीकृष्णने जलाया था ( उद्योग० ४८ । ७६ ) ।

काशीश्वरतीर्थ-कुरुक्षेत्रकी सीमामें अम्बुमती नदीके समीप स्थित एक तीर्थ, जिसमें स्नान करके मनुष्य सब रोगोंसे मुक्त और ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है ( वन॰ ८३। ५७)।

काइमीर (काइमीरक )-एक भारतीय जनपद तथा यहाँके निवासी, दिग्विजयके समय इसे अर्जुनने जीता था (सभा० २७ । १७; भीष्म० ९ । ५३-६७)। इस देशके निवासी राजा युधिष्ठिरके लिये भेंट लाये थे (सभा० ३४ । १२; सभा० ५२ । १४; वन० ५१ । २६)। श्रीकृष्णने भी काइमीरवासियोंको परास्त किया था (द्रोण० ११ । १६)। परशुरामजीने इन्हें परास्त किया था (द्रोण० ७० । ११)।

काइमीरमण्डल-पुण्यमय काश्मीर-प्रदेशका वह स्थान, जहाँ उत्तरके समस्त ऋषि, नहुषकुमार यथाति, अप्रि और काश्यपका संवाद हुआ था (वन० १३०। १०- ११)। काश्मीरमण्डलकी चन्द्रभागा (चनाव )और वितस्ता (शेलम )में सात दिन स्नान करनेसे मनुष्य मुनिके समान निर्मल हो जाता है। काश्मीरमण्डलकी जो नदियाँ महानद सिन्धुमें गिरती हैं, उनमें तथा सिन्धुमें स्नान करके मनुष्य मृत्युके पश्चात् स्वर्गगामी होता है (अनु० २५। ७-८)।

काइय-(१) काशीके एक राजा, जो अम्बा, अम्बिका और अम्बालिकाके पिता थे तथा जिनकी उक्त तीनीं कन्याओंका भीष्मने अपहरण किया था ( आदि० १०२। ५६, ६४-६५) । (२) काशिराज जो युधिष्ठिरके समय विद्यमान ये और जिन्होंने राजसूय-यज्ञमें युधिष्ठिरके अभिषेकके समय उन्हें धनुष अर्पण किया था (सभा० ५३।९)। काइय तथा अन्य राजाओं के दिये हुए धनको युधिष्ठिर जूएमें हार गये (सभा० ६८ । २ ) । इन्हें पाण्डवींकी ओरसे रण-निमन्त्रण भेजा गया था ( उद्योग० ४। १९ )। काश्यके पुत्रका नाम अभिभूथा ( उद्योग० १५१ । ६३; भीष्म० ९३। १३ )। उत्तम रथी नरश्रेष्ठ काश्य ( या काशिराज ) भीष्म और द्रोणके समान पराक्रमी थे ( उद्योग॰ १७१ । २२ ) । कास्यका नाम 'सेनाविन्दु' और 'क्रोधहन्ता' था ( उद्योग० १७१ । २०-२२ ) । पाण्डव-सेनाके महाधनुर्धर शूरवीरों में काइय ( काशिराज) भी हैं। इन्होंने भी सबके साथ शङ्खनाद किया था (भीष्म० २५। १७) । धृतराष्ट्रपुत्र जयके साथ इनका युद्ध ( द्रोण० २५। ४५)। वसुदानके पुत्रद्वारा काशिराज (कुमार) अभिभूके वधकी चर्चा ( कर्ण० ६। २३-२४ )। (२) एक प्राचीन ऋषिः जो शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मजीके पास पधारे थे ( शान्ति० ४७। १० )।

काइयप-(१) एक प्रसिद्ध मन्त्रवेत्ता ब्राह्मणः जो सर्प-दंशनसे पीड़ित हुए परीक्षित्के प्राण वचानेके लिये आ रहे थे ( आदि॰ ४२ । ३३ ) । इस्तिनापुर जाते समय इनका मार्गमें तक्षकसे भेंट और तक्षकके डँसनेसे भस्म हुए वृक्षको मन्त्रबलमे पुनः पूर्ववत् हरा-भरा कर देना ( आदि० ४२ । ३३ से ४३ । १० तक ) । इनका तक्षकसे वार्तालाप करना और उससे यथेष्ट धन पाकर लौट जाना ( आदि० ५० । १९-२७)। (२) वसुदेवजीके पुरोहितः जिन्होंने पाण्डवोंके गर्भाधानसे लेकर चुडाकरणतक सारे संस्कार कराये ( आदि० १२३। ३१ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । इनके द्वारा पाण्डुका अन्त्येष्टि-संस्कार सम्पन्न कराया गया ( आदि० १२४। ३१ के बाद दाक्षिणात्य पाठ )। युधिष्ठिरका आदर करनेवाले ऋषियोंमें ये भी थे (वन० २६। २३)। सिद्ध महर्षिके साथ इनका संवाद ( आश्व० १६। १९ से आध० १९। ५३ तक )। (३) इन्द्रकी सभामें विराजमान होनेवाले एक ऋषिः जो कश्यपके पुत्र हैं (सभा० ७। १७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ )। परम धर्मातमा काश्यपने पृथुके यज्ञमें सदस्यता ग्रहण की थी और अत्रि तथा गौतमके विवादको सभामें उपस्थित किया था ( वन ० १८५ । २१ )। कश्यपपुत्र विभाण्डक, राजधर्मा, विश्वावसु, इन्द्र, आदित्य, वसु, अन्य देवता तथा कश्यपकुलमें उत्पन्न समस्त प्रजा काश्यप कही गयी है। (४)
कश्यपपुत्र काश्यप नामक अग्नि। यह उन पाँच अग्नियोंमेंसे एक हैं, जिन्होंने तीव तपस्या करके पाञ्चजन्यको
उत्पन्न किया था (वन० २२०। १-५)। महत्तर
नामक अग्नि, जो काश्यपके अंशसे प्रकट हुए थे, वे भी
काश्यप कहलाये। इन्हें पाञ्चजन्यने पितरोंके लिये उत्पन्न
किया था (वन० २२०। ९)। (५) एक ऋषिकुमार, जो एक वैश्यके रथके धक्केसे गिरकर आत्महत्या
करनेको उद्यत हो गये। श्रुगालरूपधारी इन्द्रके साथ
उनका संवाद (शान्ति० १८०। ६)।

काइयपद्वीप-एक द्वीपः जो चन्द्रमामें प्रतिविम्बित खरगोश-की आकृतिमें एक कानके रूपमें दृष्टिगोचर होता है (भीष्म ०६। ५५)।

काष्ट्रा-कालपरिमाण ( शल्य० ४५ । १५ )।

किंजप्य-कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत एक तीर्थ, जहाँ स्नान और जप करनेसे असीम फल प्राप्त होता है (वन० ८३।७९)।

किंद्त्तकूप-एक कूपमय तीर्थ, जहाँ सेरभर तिल दान करनेसे मनुष्य तीनों ऋणोंसे मुक्त होता है (वन० ८३।९८)।

किंदम-एक ऋषिः मृगीरूपधारिणी पत्नीके साथ मृगरूप धारण करके मैथुन करते समय इनका पाण्डुके बाणोंसे घायल होना (आदि० ११७ | ६-७ ) । बाणकी चोट खानेपर इनका मानव-वाणीमें विलाप ( वन० ११७ । ८-११ ) । इनका पाण्डुके साथ संवाद ( वन० ११७ । १२-२९ ) । इनके द्वारा राजा पाण्डुको शाप ( वन० ११७ । ३०-३३ ) । इनका प्राणत्याग ( वन० ११७ । ३४ ) ।

किंदान-कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत एक तीर्थ, जहाँ स्नान और दान करनेसे उसका असीम फल प्राप्त होता है (वन०८३।७९)।

किङ्कर—(१) एक राक्षसः जिसने विश्वामित्रकी प्रेरणासे शापप्रस्त राजा कल्मापपादके शरीरमें प्रवेश किया था (आदि॰ १७५।२१)। विश्वामित्रकी प्रेरणासे इसके द्वारा विश्वके समस्त पुत्रोंका संहार (आदि॰ १७५। ४१)। (२) राक्षसोंकी एक जाति या वर्गः जो मयासुरकी आज्ञाके अनुसार आठ हजारकी संख्यामें उपिस्यत हो युधिष्ठिरके मयनिर्मित सभाभवनकी रक्षा करते और उसे एक स्थानसे दूसरे स्थानपर उठाकर ले जाते थे (सभा॰ ३। २८; सभा॰ ४८। ९)। युधिष्ठिरने धन लानेके लिये हिमालयपर जानेके बाद वहाँ किङ्कर नामक राक्षसोंको मेंट पूजा दी थी (आश्व॰ ६५। ६)।

(३) यमराजके दण्डका नाम । वे अन्तकालमें इससे प्राणियोंका संहार करते हैं (कर्ण ० ५६ । १२०) ।

किङ्किणीकाश्रम-एक तीर्थः जहाँ स्नान करनेसे स्वर्गलोक-की प्राप्ति होती है (अनु० २५ । २३ ) ।

कितव एक प्राचीन जातिके लोग, जो नाना प्रकारकी मेंट-सामग्री लेकर राजा युधिष्ठिरके यहाँ आये थे (सभाव ५१।१२)।

किन्नर-गन्धर्वविशेष (सभा० १०। १४)!

किम्पुना-एक तीर्थस्वरूपा पवित्र नदी, जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना करती है (सभा० ९।२०)।

किम्पुरुष-(१) धवलगिरिसे आगे हिमालयके उत्तर भागमें विद्यमान एक देश, जो दुमपुत्रसे सुरक्षित था। इसे अर्जुनने जीता था (सभा०२८।१-२)। (२) एक जाति, जो पुलहकी संतान हैं (आदि०६६।८)। किम्पुरुषोंने समुद्रपानका अद्भुत हश्य देखनेके लिये अगस्त्यजीका अनुसरण किया था (वन०२०४।२१)। कुवेरके क्रीडास्थलरूप सरोवरकी रक्षामें किम्पुरुष भी तत्पर रहते थे (वन०१५३।९)। कुवेर लंका छोड़कर किम्पुरुषोंके साथ गन्धमादनपर आकर रहने लगे (वन०२७५।३३)। ये दक्ष-कन्याओंकी संतति हैं (शान्ति०२०७।३३)। ये दक्ष-कन्याओंकी संतति हैं (शान्ति०२०७।३३)। (३) जम्बूद्वीपका एक खण्ड, जिसे किम्पुरुषवर्ष एवं हैमवत भी कहते हैं। शुकदेवजी इसे लाँधकर भारतवर्षमें पहुँचे ये (शान्ति०३२५। १३–१४)।

किरात-एक भारतीय जनपद (भीष्म० २। ५१, ५७)। किरीटी-स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५। ७१)।

किर्मीर-एक राक्षसः जो नरकासुरका भ्राता और काम्यक-वनका रहनेवाला था। इसका भीमसेनसे युद्ध (वन॰ ११। ४४-६४)। भीमसेनद्वारा इसका वध (वन॰ ११। ६७)।

किर्मीरचधपर्व-वनपर्वके एक अवान्तर पर्वका नाम ( वन-पर्वका ग्यारहवाँ अध्याय )।

किष्किन्धागुहा—दक्षिण भारतमें धारवाड़ जिलेका एक पर्वतीय स्थान, जहाँ प्राचीन कालमें वानरराज वालि-सुग्रीव रहा करते थे। यहाँ सहदेवने मैन्द और द्विविदको जीता था (सभा० ३१। १७)। इसी किष्किन्धामें श्रीरामने वालीको मारा और सुग्रीवको वहाँका स्वामी बनाया (वन० २८०। १५–३९)।

**कीचक-म**ल्सनरेश विराटका साला और सेनापति एक महाबली वीर, जो द्रौपदीको देखकर काममोहित हो

गया था ( विराट० १४। ४-१०; विराट० १८। ७ )। यह रानी सुदेष्णाका भाई था ( विराट० १५) ७; विराट० २१ । २९ ) । यह (स्तपुत्र' कहा जाता था (विराट० १४। ४७)। कालेय नामक दैत्योंमें सबसे . बड़ा जो 'बाण' थाः वही कीचकरूपमें उत्पन्न हुआ था । इसके छोटे भाई भी कालेय ही थे (विराट० १६ अध्यायमें पृष्ठ १८९३ )। इसके छोटे भाई एक सौ पाँच थे, जो उपकीचक कहलाते थे। वे सभी भीमसेन-के द्वारा मारे गये थे (विराट॰ २३।३२-३३)। स्तराज केकयकी बड़ी रानी मालवीके गर्भसे कीचक और इसके भाई उत्पन्न हुए ( विराट० १६ अध्यायमें दा० पाठ, पृष्ठ १८९३ )। इसका सुदेष्णासे द्रौपदीका परिचय पूछना (विराट॰ १४। ७-२३)। द्रीपदीसे प्रेम-याचना करना (विराट० १४ । ४०-४५) । द्रौपदी-को प्राप्त करनेके लिये इसका सुदेष्णासे अनुरोध (विराट० १५।२)। द्रौपदीका केश पकड़ना और उसे लात मारना (विसट० १६। १०)। संकेतानुसार द्रौपदीसे मिलनेके लिये इसका रातके समय नृत्यशालामें जाना (विराट० २२ । ४० ) । वहीं रातहीमें भीमसेनके साथ युद्ध और उनके द्वारा इसका वध (विराट० २२। ५२-८२ ) । इसने अपने जीवनमें त्रिगर्तराज सुदार्माको बारंबार हराया था ( विराट० २५ और ३० अध्याय )।

कीचकवधपर्व-विराटपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय १४ से २४ तक )।

कीटक-कोधवशसंज्ञक दैत्योंके अंशसे उत्पन्न एक राजा (आदि० ६७।६०)।

कीर्ति-दक्ष प्रजापितकी एक पुत्री और धर्मराजकी स्त्री (आदि॰ ६६। १४)। कीर्तिकी अधिष्ठात्री देवी (वन॰ ३७। ३३)।

कीर्तिधर्मा-युधिष्ठिरका सम्बन्धी और सहायक क्षत्रिय वीर (द्रोण० १५८। ३९)।

कीर्तिमान्-(१) नारायणके मानसिक पुत्र विरजाके आत्मज, जो पाँचों विषयोंसे ऊपर उठकर मोक्षमार्गका अवलम्बन करने लगे (शान्ति० ५९।९०)। (२) एक विश्वेदेव (अनु० ९१।३१)।

कुकुण-एक कश्यपवंशी नाग ( उद्योग० १०३। १० )।

कुकुर-(१) यदुवंशी 'कुकुर' नामक नरेशसे प्रचलित हुई वंशपरम्परा । इस वंशके क्षत्रिय भगवान् श्रीकृष्ण-की आशाके अनुसार चलकर शत्रुओंको वंदी बनाते और मित्रोंको आनन्दित करते थे (उद्योग० २८। ११)। कुकुर और अन्धकवंशके लोग मौसल-युद्धमें परस्पर जुझते हुए एक-दूसरेपर मतवाले होकर टूटते थे ( मौसल ० ३ । ४२ ) । (२ ) एक कश्यपवंशी नाग ( उद्योग ० १०३ । १० ) । (३ ) एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९ । ६० ) ।

कुक्कुटिका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( भीष्म० ४६। १५)।

कुक्कुर-(१) एक धर्मज्ञः जितेन्द्रिय ऋषिः जो युधिष्ठिर-की सभामें विराजते थे (सभा० ४। १८)।(२) एक भारतीय जनपद (भीष्म० ९। ४२)।

कुक्षि-(१) एक सुप्रसिद्ध दानवराजः जो मेरुगिरिके समान तेजस्वी और विशाल 'पार्वतीय' नामक राजा हुआ (आदि॰ ६७। ५६)। (२) रैभ्यका पुत्रः जो शुद्ध, सुत्रत और धर्मात्मा दिक्पाल था (शान्ति॰ ३४८। ४२-४३)।

कुञ्जर-(१) एक प्रमुख नाग (आदि० ३५। १५)। सौबीर देशका एक राजकुमारः जो जयद्रथका अनुगामी था (वन० २६५। १०)। अर्जुनद्वारा इसका वध (वन० २७१। २७)।

कुञ्जल-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ७६ ) ।

कुठर-एक प्रमुख नाग (आदि॰ ३५। १५)। यलराम-जीके नागरूपमें समुद्रकी ओर पधारते समय उनके स्वागतमें यह भी आया था (मौसल्ड॰ ४। १५)।

**कुठार**–धृतराष्ट्रकुलमें उत्पन्न एक नागः जो जनमेजयके सर्पसत्रमें जल मरा था (आदि० ५७ । १५ ) ।

कुणिगर्ग-एक महायशस्त्री और शक्तिशाली ऋषि, जिनकी कन्या व्याह न करके तपस्यामें संलग्न हो बृद्ध हो गयी और अन्तमें अपनी तपस्याका अपभा भाग देकर उसने एक ऋषिके साथ अपना विवाह-संस्कार सम्पन्न किया (शल्य० ५२।३)।

कुणिन्द-एक द्विज-मुख्य ( ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय नरेश ), जिन्होंने राजस्य यश्चमें युधिष्ठिरको दिव्य शङ्क्षकी मेंट दी थी (सभा० ५१। ७ के बाद दाक्षिणास्य पाठ )।

कुण्ड-'कुण्ड' नामवाले एक विद्वान् ब्राह्मण ऋषि, जो जनमेजयके सर्पसत्रके सदस्य हुए थे (आदि० ५३।८)।

कुण्डज (कुण्डमेदि) - धृतराष्ट्रका पुत्र (आदि०६७। १०५) । भीमसेनद्वारा 'कुण्डमेदि' नामसे इसका वध (भीष्म०९६। २६)।

कुण्डधार-(१) धृतराष्ट्रका एक पुत्र, भीमसेनद्वारा इसका वधः, इसका दूसरा नाम कुण्डोदर था (भीष्म० ८८। २३)। (२)वहणकी सभामें उपस्थित होनेवाला एक नाग (सभा० ९ । ९)।(३) एक मेघः अउने भक्त ब्राह्मणके लिये यक्षराज मणिभद्रसे इसकी प्रार्थना (शान्ति० २७३ । १९-२०)। ब्राह्मणके लिये धर्मका वरदान दिलाना (शान्ति० २७३ । २४-२६)। तपःसिद्ध हुए ब्राह्मणसे मिलकर अन्तर्धान होना (शान्ति० ३०३ । ५२)।

कुण्डभेदी-धृतराष्ट्रका एक पुत्र (आदि० ६७। १०४)। भीमसेनद्वारा इसका वध (द्रोण० १२७। ६०)।

कुण्डल-(१) कौरवकुलमें उत्पन्न एक नागः जो जनमेजयके सर्पेत्रत्रमें जल मरा था |( आदि॰ ५७। १३ )। (२) एक भारतीय जनपद (भीष्म॰ ९। ६३)।

कुण्डलाहरणपर्व-वनवासके एक अवान्तर पर्वका नाम (अध्याय ३०० से ३१० तक)।

कुण्डली-(१) गरुडकी संतानोंमेंसे एक ( उद्योगः १०१।९)।(२) एक नदीः जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है (भीष्मः ९।२१)।(३) धृतराष्ट्रका एक पुत्रः इसका दूसरा नाम 'कुण्डाशी' था (यह नाम आदिः ६७।९७ में आया है)।भीमसेनद्वारा इसका वध (भीष्मः ९६।२४)।(४) भगवान् विष्णुका एक नाम (अनुः १४९।११०)।

कुण्डारिका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६। १५)।

कुण्डाशी-धृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० ११६ । १४ )। 'कुण्डली' नामसे भीमसेनद्वारा इसका वध ( भीष्म० ९६ । २४ )।

कुण्डिक-सोमवंशी महाराज कुरुके प्रगौत्र एवं धृतराष्ट्रके प्रथम पुत्र ( आदि॰ ९४। ५८ )।

कुण्डिन—(१) पूरुवंशी महाराज कुरुके प्रपौत्र एवं धृतराष्ट्रके पञ्चम पुत्र (आदि०९४।५८)।(२) 'कुण्डिन' नामने प्रसिद्ध पुर या नगर, जो विदर्भदेशकी राजधानी था (वन०६०,७३,७७ अ० में; उद्योग० १५८ अ० में)।

कुण्डीविष-एक भारतीय जनपद( भीष्म० ५०। ५०)। कुण्डीवृष-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ५६।९)। कुण्डोदपर्वत-एक तीर्थभूत पर्वतः जहाँ राजा नलको जल और शान्ति मिली (वन० ८७। २५)।

कुण्डोदर-(१) एक प्रमुख नाग (आदि० ३५। १६)। (२) धृतराष्ट्रका एक पुत्र (आदि० (६७। ९७)। 'कुण्डधार' नामसे भीमसेनद्वारा इसका वध (भीष्म० ८८। २३)। (३) पूरुवंशी महाराज कुरुके पौत्र एवं जनमेजयके छठे पुत्र (आदि० ९४। ५५)। कुतप-श्राद्धमें प्रशस्तकाल (दिनके आठवें भागमें जब सूर्यका ताप घटने लग जाता है, उस समयका नाम कुतप है। उसमें पितरोंके लिये दिया हुआ दान अक्षय होता है (आदि० ९३। १३ के बाद दाक्षिणात्य पाठ)। (यह काल बारह बजेके वाद आता है।)

कुनदीक-स्कन्दका एक सैनिक (शब्य०४५।५८)। कुन्तल-(१) दक्षिण भारतीय कुन्तल जनपदके निवासी (सभा०३४।११; उद्योग०१४०।२६)। कुन्तलदेशीय योद्धा (भीष्म०५१। १२; कर्ण०२०।१०)। (२) दक्षिण भारतीय जनपद (भीष्म०९। ५२-५९)।

कुन्ति—(१) कुन्ति रेशके निवासी राजा और योद्धा ( सभा ० १४ । २६ ) । (२) एक भारतीय जनपद ( सभा ० १४ । २७; भीष्म० ९ । ४०-४३ ) ।

कुन्तिभोज-(१) एक क्षत्रिय राजाः जो शूरसेनके फुफेरे भाई थे (आदि० ६७। १३०) । ग्रूरसेनद्वारा इनके लिये अपनी पुत्री पृथाको गोद देना (आदि०६७। १३१)। सहदेवद्वारा दक्षिण-दिग्विजयके समय उनपर आक्रमण और इनका सहर्ष उनके शासनको स्वीकार करना (सभा० ३९। ६)। ये युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें पधारे थे (सभा० ३४। १२ )। इनका दुर्वासाकी सेवाके लिये अपनी पुत्री कुन्तीको उपदेश (वन० ३०३। १३-२९)।(२) कुन्तिभोजके पुत्र भी इसी नामसे प्रसिद्ध थे; इनका दूसरा भाई पुरुजित् था। ये दोनों पाण्डवोंके मामा थे (कर्ण ६। २२)। महाभारत प्रथम दिनके युद्धमें कुन्तिभोज और इनके पुत्रका विन्द और अनुविन्दके साथ युद्ध ( भीष्म० ४५।७२-७६ )। धृष्टद्युम्ननिर्मित क्रौञ्चन्यृहमें नेत्रके स्थानमें कुन्तिभोज और शैब्य खड़े किये गये थे (भीष्म० ५०। ४७)। मकरव्यूहमें कुन्तिभोज और शतानीक पैरोंके स्थानमें खड़े थे (भीष्म०७५ । ११) । इनके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोण० २३ । ४६ ) । अलम्बुषके साथ युद्ध (द्रोण० १६ । १८३) । अश्वत्थामाद्वारा इनके दस पुत्र मारे गये ( द्रोण० ९६ । १८-२० ) । अर्जुनके मामा कुन्तिभोज और पुरुजित्के द्रोणद्वारा मारे जानेकी चर्चा (कर्ण० દા ૧૨) ા

कुन्ती-श्र्रसेनकी पुत्री, राजा कुन्तिभोजकी (दत्तक)
कन्या पृथा (आदि० ६३। ९८; आदि० १०९। ५)।
ये सिद्धि नामक देवीके अंशसे उत्पन्न हुई थीं (आदि०
६७। १६०)। श्र्रसेनद्वारा इनका कुन्तिभोजके लिये
गोदरूपमें दान (आदि० ११०। ३)। पिता कुन्तिभोजके
घरमें देवताओं तथा अतिथियोंकी पूजा-सत्कारके
लिये इनकी नियुक्ति (आदि० ११०। ४)।

इनके द्वारा महर्षि दुर्वासाकी परिचर्या एवं संतुष्ट हुए महर्षिद्वारा इनको मन्त्रका उपदेश ( आदि०६७। १३३-१३४; आदि० ११० । ६ ) । कौत्हलवश इनके द्वारा सूर्यका आवाहन ( आदि० ६७। १३६; आदि० ११० । ८ ) सूर्यद्वारा इनको अपने साथ समागमके लिये आदेश ( आदि० ११०। १३)। इनका सूर्यसे क्षमायाचना करते हुए उनके प्रस्तावको अस्वीकार करना ( आदि० ११० । ११-१६ )। दोषोंके अस्पर्शका आश्वासन एवं दिव्यपुत्रका प्रलोभन देकर इनके साथ सूर्यका समागम (आदि० ११०। १६-१८)। इनके गर्भसे कर्णका जन्म ( आदि० ६७। १३७; आदि० ११०। १८) । सूर्यदेवका इनको पुनः कन्यात्व प्रदान करना ( आदि० ११०। २० )। माता-पिता आदि बान्धवोंके भयसे इनके द्वारा नवजात शिशुका जलमें परित्याग ( आदि० ६७। १३९; आदि० ११० । २२ ) इनके द्वारा स्वयंवरमें पाण्डुका वरण और पिताद्वारा इनका विधिपूर्वक पाण्डुके साथ विवाह ( आदि ० १११ । ८-९ ) । संन्यासके लिये कृतसंकल्प हुए पाण्डुसे वानप्रस्थाश्रममें रहनेके लिये इनका इठ ( आदि० ११८। २७ – ३० )। इनको किसी श्रेष्ठ पुरुषके सम्पर्कसे पुत्रोत्पादन करनेके लिये पाण्डुका आदेश ( आदि० ११९ । ३७ ) । परपुरुषसे संतानोत्पादनके विषयमें इनका विरोध तथा व्युषिताश्व एवं भद्राका उदाहरण देकर अपने मानसिक संकल्पसे ही पुत्रोत्पादनके लिये पाण्डुसे इनकी प्रार्थना ( आदि० ३२० । १—३७ ) । इनका दुर्वासासे प्राप्त हुए मन्त्रकी महिमा बताकर किसी देवताके आवाहनके लिये पाण्डुसे आज्ञा माँगना ( आदि० १२१ । १०-१६ ) । धर्मराजके आवाहनके लिये इनको पाण्डुका आदेश ( आदि॰ १२१। १७–२०)। इनके द्वारा धर्मका आवाहन और उनके द्वारा इनके गर्भसे युधिष्ठिरका जन्म ( आदि॰ १२२।७)। वायुदेवका आवाहन और उनके द्वारा इनके गर्भसे भीमकी उत्पत्ति ( आदि० १२२ । १४ )। इन्द्रका आवाहन और उनके द्वारा इनके गर्भसे अर्जुनका जन्म ( आदि० १२२ । ३५) । इनके द्वारा तीनसे अधिक संतानोत्पादनका निषेध ( आदि० १२२। ७७-७८ )। माद्रीके गर्भसे पुत्रकी उत्पत्तिके लिये इनसे पाण्डुका आग्रह ( आदि० १२३ । ९—३४ ) । इनकी कृपासे माद्रीको पुत्रलाभ ( आदि० १२३ । १५-१६ ) । पाण्डुके निधनपर इनका करुण विलाप (आदि॰ १२४। १६-२३ ) । कुन्तीका मूर्च्छित होकर गिरनाः माद्रीके उठानेपर विलाप करना तथा शतश्रङ्गनिवासी ऋषियोद्वारा इनको आश्वासन ( आदि० १२४। २२ के बाद दा०

पाठ )। पतिके साथ सती होनेके लिये इनका माद्रीसे अनुरोध ( आदि० १२४ । २३-२४ ) । बच्चोंकी रक्षाके हेतु सती न होनेके लिये इनसे माद्रीकी प्रार्थना ( आदि० १२४ । २८ )। पाण्डवोंके अल्पवयस्क होनेके कारण इनसे सती न होनेके लिये शतशृङ्गनिवासी ऋषियोंका अनुरोधः पतिके शवके साथ चितारोहणके लिये इनसे माद्रीका आज्ञा माँगना (आदि० १२४। २८ के बाद दा॰ पाठ )। माद्रीको सती होनेके लिये इनकी आज्ञा ( आदि० १२४। २९)। ऋषियोंका कुन्ती और पाण्डवींको लेकर हस्तिनापुर जाना ( आदि० १२५ अ०) भीमके नागलोक चले जानेपर इनकी चिन्ता तथा विदुरद्वारा इनको आक्वासन ( आदि० १२८। ११-१८ ) । रङ्गभूमिमें कर्ण और अर्जुनके युद्धके लिये उद्यत होनेपर इनकी मूर्च्छा तथा विदुरद्वारा इनको आस्वासन ( आदि० १३५ । २७-२८ ) । कुन्तीसहित पाण्डवोंकी वारणावतयात्रा ( आदि० १४४ अ० )। इनके सहित पाण्डवोंका लाक्षागृहसे निकल जाना (आदि० १४७ अ० ) । अधिक थक जानेके कारण माता कुन्तीको भीमसेनका अपनी पीठपर बिठाकर ले जाना ( आदि ० १४७ । २०-२१ ) । भीमको पतिरूपमें प्राप्त करनेके लिये इनसे हिडिम्बाकी प्रार्थना ( आदि० १५४। ४-१५) । हिडिम्बाकी मनोरथपूर्तिके लिये उनका युधिष्ठिरसे अनुरोध ( आदि० १५४ । १५ के बाद दा॰ पाठ ) । कामपीड़ित हिडिम्बाको पुत्रदान करनेके लिये इनका भीमको आदेश (आदि० १५४। १८ के बाद दा॰ पाठ )। एकचका नगरीके समीप इनको व्यासका आश्वासन (आदि० १५५। १२)। इनका ब्राह्मण-परिवारके विषयमें भीमसेनसे वार्तालाप (आदि० १५६। ११-१५ )। ब्राह्मणद्वारा इनसे वकासुरके वृत्तान्तका कथन ( आदि० १५९। २-१७ )। ब्राह्मण-परिवारको इनका आश्वासन ( आदि० १६० । १-३ )। भीमद्वारा बकवध-वृत्तान्तको गुप्त रखनेके लिये इनका ब्राह्मणसे अनुरोध ( आदि० १६०। १६-१७ ) । ब्राह्मण-परिवारको दु:खसे मुक्त करने एवं अत्याचारी वकासुरके विनाशके लिये इनका भीमको आदेश ( आदि० १६०। २० ) । इनके इस आदेशका युधिष्ठिरद्वारा प्रतिवाद (आदि॰ १६१ । ५) । युधिष्ठिरके प्रति इनके द्वारा कृतज्ञताकी प्रशंसा ( आदि० १६१ । १४ )। इनके द्वारा युधिष्ठिरके प्रति भीमके बाहुबलकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन ( आदि० १६१ । १५-१८ )। इनको पुत्रोंसहित पाञ्चालदेश जानेके लिये आगन्तुक ब्राह्मणकी प्रेरणा ( आदि० १६६ । ५६ के बाद दा० पाठ )। पाञ्चालदेश चलनेके लिये इनका युधिष्ठिरको परामर्श

( आदि० १६७ । ८ ) । इनके द्वारा द्रौपदीरूप भिक्षाका मिलकर उपभोग करनेके लिये पाण्डवींको उपदेश ( आदि॰ १९० । २ ) । द्रुपदके रनिवासमें इनका सम्मान ( आदि० १९३ । ९ ) । व्यासजीके पूछनेपर द्रौपदीके विवाहके सम्बन्धमें इनका निर्णय (आदि० १९५ । १८) । इनके द्वारा द्रौपदीको आशीर्वाद एवं शिक्षा ( आदि० १९८ । ४ ) । विदुरका द्रुपदके भवनमें आकर कुन्तीः द्रौपदी तथा पाण्डवींके लिये नाना प्रकारके रत्न और धन मेंट करना (आदि०२०५।१४) विदुरजीका महलमें जाकर कुन्तीके चरणोंमें प्रणाम करना। कुन्तीका 'किसी तरह मेरे पुत्रोंके प्राण बचे हैं' ऐसा कहकर दुःख प्रकट करनाः विदुरजीको ही उनके जीवनका रक्षक बताकर उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना और भविष्यमें क्या होगा--इसके लिये शोकाकुल होना । विदुरका उन्हें पुनः आश्वासन देना और उन सबको साथ लेकर हस्तिनापुर जाना (आदि० २०६। ९ के बाद दा॰ पाठसहित ११ तक) । गान्धारीका कुन्ती और द्रौपदीको राजा पाण्डुके महलमें ठहरानेके लिये विदुरको आदेश देना ( आदि० २०६ । २२ के बाद दाक्षि० पाठ ) । इन्द्रप्रस्थमें श्रीकृष्णका कुन्तींसे जानेके लिये विदा माँगना और कुन्तीका उन्हींको अपना तथा अपने पुत्रोंका रक्षक बताकर सदा सुधि बनाये रखनेके लिये उनसे प्रार्थना करना ( आदि० २०६। ५१ के बाद दा॰ पाठ )। अर्जुनका सुभद्रासहित आकर माता कुन्ती-को प्रणाम करना । कुन्तीका सुभद्राको हृदयसे लगाकर उसका मस्तक सूँघना ( आदि० २२०। १४-२१ )। विदुरका कुन्तीको अपने घरमें रखनेके लिये पाण्डवोंसे कहना और पाण्डवोंका उनके अनुरोधको स्वीकार करना (सभा० ७८ । ५-८ ) । द्रौपदीका कुन्तीसे वनगमनके लिये विदा लेना और कुन्तीका उसे आखासन देते हुए जानेकी आज्ञा तथा कर्तव्यका उपदेश दे स्वयं भी पुत्रींके पीछे विलाप करती हुई जाना (सभा० ७९। १–२९)। विदुरका कुन्तीको आश्वासन देना (सभा०७९। ३१)। कुन्तीका दुर्वासाकी सेवाके लिये उद्यत होना (वन० ३०४। १-११) | इनकी सेवासे प्रसन्न होकर दुर्वासाका इन्हें मन्त्र प्रदान करना (वन० ३०५। २०) । इनके द्वारा सूर्यदेवका आवाहन (वन० ३०६।७) । इनकी सूर्यदेवसे कवच-कुण्डलविभूषित पुत्रकी माँग (वन० ३०७ । १७) । इनका नवजात शिशुको पिटारीमें रखकर नदीमें छोड़ देना (वन॰ ३०८। २२ )। श्रीकृष्णके मिलनेपर उनसे पाण्डवींका समाचार पूछकर इनका विलाप करना ( उद्योग० ९०। ५-९० ) । श्रीकृष्णद्वारा पाण्डवींको उत्साहवर्धक संदेश

देना और विदुलोपाख्यान सुनाकर उन्हें युद्धके लिये (उद्योग० १३२ । ५ से उद्योग० उत्तेजित करना १३७। २३ तक ) । विदुरकी बातोंसे चिन्तित होकर इनका कर्णके पास जाना (उद्योग० १४४। २६ )। कर्णको अपना प्रथम पुत्र बताते हुए उसे पाण्डवपक्षमें मिल जानेके लिये प्रेरित करना ( उद्योग० १४५ अध्याय ) । कुन्तीका पाण्डवोंसे मिलना और द्रौपदीको आश्वासन देना (स्त्री० १५। ३३-३८)। कर्णको भी जलाञ्जलि देनेके लिये कहना और पाण्डवोंके सामने कर्णका अपने गर्भसे जन्म लेनेका रहस्य प्रकट करना ( स्त्री० २७ । ७-१३ ) । कर्णके लिये चिन्तित युधिष्ठिर-को समझाना ( शान्ति ० ६ । ४-८ ) । इनके द्वारा अभिमन्युवधके शोकसे पीड़ित सुभद्रा और उत्तराको आश्वासन ( आश्व० ६१ | ३३-४० ) । इनकी उत्तरा-के मृत बालकको जिलानेके लिये श्रीकृष्णसे प्रार्थना ( आश्व० ६६ । १४-२६ ) । इनके द्वारा गान्धारीकी सेवा ( आश्रम० १ । २३-२४ ) । वनमें जाती हुई गान्धारी तथा धृतराष्ट्रके साथ इनका भी जाना । ये आगे-आगे गान्धारीका हाथ पकड़े जाती थीं ( आश्रम॰ १५ । १-९ ) । पाण्डवोंके अनुरोध करनेपर भी कुन्ती-का वनमें जानेसे न स्कना । युधिष्ठिरका सहदेवका ख्याल रखने, कर्णको याद रखने तथा द्रौपदी एवं भीमसेन आदिका भी प्रिय करनेका आदेश देना ( आश्रम॰ १६। ७-१६) । युधिष्ठिर आदि पुत्रींका लौट चलनेके लिये अत्यन्त आग्रह तथा द्रौपदी और सुभद्राका अपने पीछे-पीछे आना देखकर आँसू पीछती हुई कुन्तीका पाण्डवोंको उनके अनुरोधका उत्तर देना ( आश्रम॰ १६। १७ से १७ अध्यायतक) । धृतराष्ट्र और गान्धारीके समझानेपर भी कुन्तीका न छौटना तथा गान्धारी और धृतराष्ट्र आदिके साथ उनका गङ्गातटपर निवास (आश्रम॰ १८। ४-१६)। वनमें कुन्तीके पास उनके पुत्रोंका आना । कुन्तीका रोते हुए सहदेवको हृदयसे लगा लेना ( आश्रम० २४ । ७-१० ) । कुन्ती-का उन पुत्रहीन दम्पतिको अपने साथ खींचकर लाना ( आश्रम० २४ । १२ ) । कुन्तीका व्यासजीसे कर्णके जन्मका गुप्त रहस्य बताकर अपने उस पुत्रके दर्शनकी इच्छा प्रकट करना ( आश्रम० २९। ४९ से ३०। १८ तक ) । युधिष्ठिर और सहदेवका कुन्तीसे उनकी सेवाके लिये वनमें रहनेकी इच्छा प्रकट करना और कुन्तीका उन्हें हृदयसे लगाकर तपस्यामें विध्न न पड़े, इसके लिये लौट जानेका आदेश देना (आश्रम० ३६ । २८-४२ )। कुन्तीकी वनमें कठोर तपस्या। एक मासतक उपवास करके एक दिन भोजन करना ( आश्रम० ३७ ।

१४)। कुन्तीका ध्यान लगाकर बैठना और दावाग्निमें जलकर भस्म हो जाना ( आश्रम० ३७। ३१-३२)। कुन्तीकी हिंडुयोंका गङ्गामें डाला जाना और उनके लिये श्राद्धकार्य सम्पादित होना ( आश्रम० ३९ अध्याय )। कुन्ती और माद्री दोनों पत्नियोंके साथ राजा पाण्डुका महेन्द्रभवनमें जाना ( स्वर्गा० ५। १५)।

कुन्द-धाताद्वारा स्कन्दको दिये गये पाँच पार्षदोंमेंसे एक (शल्य० ४५ । ३९ ) ।

**कुन्दापरान्त**-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ॰ ९ । ४९ ) । कुपट-एक दानवः कश्यपपत्नी दनुका पुत्र (आदि ० ६५ । २६ ) ।

कुबेर-पुलस्त्यकुमार विश्रवा मुनिके पुत्र, जो राक्षसोंके राजा थे, लङ्कामें निवास करते थे। नरयान (पालकी) पर चढ़नेके कारण 'नरवाहन' तथा राजाओंके भी राजा होनेसे 'राज-राज' कहलाते थे। इनके पिता विश्रवा इनपर कुपित थे । पिताके क्रोधको जानकर इन्होंने उनकी सेवा और प्रसन्नताके लिये तीन राक्षस कन्याओंको नियुक्त कर दिया था (आदि० २७५। १–३)। इनकी पत्नीका नाम भद्रा है (आदि० १९८। ६)। इनका उत्तर दिशामें कैलासपर यक्षों और राक्षसींके आधिपत्यपर अभिषेक किया गया (वन० १११। १०-११)। ब्रह्माजीसे वरदान पाकर रावणका बु.बेरको जीतनाः इन्हें लङ्कासे निष्कासित करना और इनके पुष्पक विमान-को छीन लेना । फिर कुबेरद्वारा रावणको शाप (वन० २७५ । ३२-३५) । खाण्डवदाहके समय युद्धमें श्रीकृष्ण और अर्जुनगर प्रहार करनेके लिये इन्होंने गदा हाथमें ली थी ( आदि० २२६। ३२ )। नारदजीद्वारा इनकी दिव्य सभाका वर्णन ( सभा० १० अध्याय ) । इनके द्वारा अर्जुनको अन्तर्धानास्त्रका दान (वन० ४१। ३८)। इनकी गन्धमादनपर पाण्डवोंसे भेंट और युधिष्ठिर तथा भीमसेनको सान्त्वना ( वन० १६१ । ४३-५१ )। इनका अपनेको अगस्त्यसे शाप मिलनेकी कथाका युधिष्ठिरके प्रति वर्णन ( वन० १६१ । ५४–६२ ) । इनके द्वारा युधिष्ठिर और भीमसेनको उपदेश और सान्त्वना (वन० १६२ अध्याय)। इनका श्रीरामके लिये अभिमन्त्रित जल भेजना (वन० २८९। ९) । स्थूणा-कर्णको स्त्री ही बने रहनेका शाप देना ( उद्योग० १९२। ४५-४७) । यक्षोंके अनुरोधसे उसके शापका अन्त बताना ( उद्योग० १९२ । ५० ) । कुवेर शुक्राचार्यसे एक चौथाई धन पाकर उसमेसे सोलहवाँ भाग मनुष्योंके लिये अर्पित करते हैं ( भीष्म० ६। २३ )। पृथ्वीदोहन-के समय ये दोग्धा थे (द्रोण० ६९ । २४ ) । कुबेरकी

सरस्वतीके तटपर तपस्याः कुबेरतीर्थकी उत्पत्ति तथा कुबेरको अनेक वरोंकी प्राप्ति । कुबेरने वहाँ धनका आधिपत्यः छद्रदेवके साथ मित्रताः देवत्वः लोकपालत्वः नलकूबर नामक पुत्र तथा पुष्पकविमान प्राप्त किये ( शल्यः ४७ । २८-३१ )। महाराज सुचुकुन्दके साथ युद्ध और वार्तालाप (शान्तिः ७४ । ४-१८ )। उद्यानाद्वारा अपने धनका अपहरण होनेपर इनका शिवजी-की शरणमें जाना (शान्तिः २८९ । १२ )। इनके द्वारा अष्टावक मुनिका स्वागत-सत्कार (अनुः १९ । ३७-५०)।

महाभारतमें आये हुए कुबेरके नाम—अलकाधिपः धनदः, धनदेश्वरः धनाधिगोता, धनाधिपः धनाधिपति, धनाध्यक्षः धनश्वरः धनपतिः धनेशः द्रविणपतिः गदाधरः गुह्यका-धिपः गुह्यकाधिपतिः कैलासनिलयः नरवाहनः, निधिपः पौलस्त्यः राजराजः राजराट् राक्षसाधिपतिः राक्षसेश्वरः वैश्रवणः वित्तगोताः वित्तपति, वित्तेशः यक्षाधिपः यक्षाधि-पतिः यक्षपतिः यक्षप्रवरः यक्षराट् यक्षराजः यक्षराक्षस-भर्ताः यक्षरक्षोधिप इत्यादि ।

कुवेरतीर्थ-सरस्वती नदी-सम्बन्धी एक तीर्थः इसकी उत्पत्तिका प्रसंग ( शल्य० ४७ । २५-३१ ) ।

कुब्जाम्नक-यात्रामात्रसे सहस्र गोदानका फल और स्वर्ग देनेवाला एक तीर्थ (वन०८४।४०)।

कुमार-(१) 'अनल' नामक वसुके पुत्र स्कन्द, जिनका जन्मकालमें सरकंडोंके वनमें निवास था ( आदि० ६६। २३ )। इनका 'कार्तिकेय' नाम होनेका कारण ( आदि॰ ६६ । २४ ) । कुमारग्रह अथवा कुमार स्कन्दके पार्यद, जो वज्रका प्रहार होनेपर कुमारके शरीरखे प्रकट हुए थे ( वन० २८८। १ )। ( २ ) भारतवर्ष-का एक पूर्वीय जनपद, जहाँके राजा श्रेणिमान्को दिग्वजयके समय भीमसेनने परास्त किया था ( सभा० ३०।१) भयहाँके राजकुमार राजसूययज्ञमें युधिष्ठिरके लिये भेंट लाये थे (सभा० ५२। १४–१७)।(३) एक प्राचीन राजाः जिसे पाण्डवींकी ओरसे रणनिमन्त्रण भेजा गया था (उद्योग० ४। २४)। द्रोणाचार्यके साथ युद्ध और उनके द्वारा इसका परास्त होना ( द्रोण० १६ । २१-२५ ) । (४) 'सनत्कुमार' अथवा कुमार सनत्सुजात ऋषिः जिन्होंने किसी समय कहा था कि 'मृत्युकी सत्ता है ही नहीं' ( उद्योगः ४१।२) । ( ५ ) गरुड्की प्रमुख संतानों मेंसे एक (उद्योग० १०१। १३)।

कुमारक-कौरव्यकुलमें उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके सर्पसत्रमें जल मरा था (आदि० ५७। १३)। कुमारकोटि-एक तीर्थः जिसके नियमपूर्वक सेवनसे दस हजार गोदानका फल प्राप्त होता है (वन०२। ११७)।

कुमारधारा—पितामह सरोवरसे निकली 'कुमारधारा' नामकी एक धाराः जहाँ स्नानसे कृतार्थता प्राप्त होती है (वन०८४। १४९)।

कुमारवर्ष-रैवतक पर्वतके पासका वर्ष (भीष्म० ११।२६)। कुमारी-(१) केक यदेशकी एक राजकुमारीः पूरुवंशीय राजा भीमसेनकी पत्नीः प्रतिश्रवाकी माता ( आदि० ९५।४३)।(२) स्कन्दके शरीरसे उत्पन्न कुमारी ग्रह । ये कुमारियाँ गर्भस्थ बालकोंका भक्षण करनेवाली हैं (वन०२३०।३१)।(३) धनंजय नागकी भार्या ( उद्योग०११७। १७)।(४) भारतकी एक नदीः जिसका जल यहाँकी प्रजा पीती है (भीष्म० ९।३६)। (५) शाकद्वीपकी एक नदी (भीष्म०११।३२!)।

कुमुद्-(१) एक प्रमुख नाग (आदि० ३५। १५; उद्योग० १०३। १३; मौसळ० ४। १५)।(२) एक वानर जो वानरराज सुप्रीवका सहायक एवं अनुगामी था (वन० २८९। ४)। (३) सुप्रतीकके कुलमें उत्पन्न एक गजराज (उद्योग० ९९। १५)। (४) गरुडकी प्रमुख संतानों में से एक (उद्योग० १०१। १२)। (५) कुशद्वीपका एक पर्वत (भीष्म० १२। १०)। (६) धाताद्वारा स्कन्दको दिये गये पाँच पार्षदों में से एक (शल्य० ४५। ३९)। (७) स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५। ५६)। (८) भगवान विष्णुका एक नाम (अनु० १४९। ७६)।

कुमुद्माली-ब्रह्माद्वारा स्कन्दको दिये गये चार पार्षदोंमेंसे एक ( शल्य० ४५। २५ )।

कुमुदाक्स-एक प्रमुख नाग (आदि० ३५। १५)। कुमुद्रोत्तर-शाकद्वीपका एक वर्षः जो जलद या मलयके निकट है (भीष्म० ११। २५)।

कुम्भ-प्रह्लादजीके तीन पुत्रोंमेंसे एकः इसके शेष दो भाई विरोचन और निकुम्भ हैं (आदि॰ ६५। १९)। कुम्भक-स्कन्दका एक सैनिक (शल्य॰ ४५। ७५)।

कुम्भकर्ण-राक्षसकन्या पुष्पोत्कटाके दो पुत्रोंमेंसे एक।
रावणका सद्दोदर छोटा भाई। इसके पिता पुलस्त्यकुमार
विश्रवा थे ( वन० २७५। १—७)। इसका तप
करके ब्रह्मासे नींदका वरदान माँगना ( वन० २७५।
२८)। इसका लक्ष्मणद्वारा वध ( वन० २८७। १९)।

कुम्भकणाश्चम-एक तीर्थः इसकी यात्रासे भूतलपर सम्मान-लाभ (वन॰ ८४। १५७)।

कुम्भयोनि-अर्जुनके जानेपर इन्द्रसभामें नृत्य करनेवाली अप्सराओंमेंसे एक (वन० ४३।३०)। कुम्भरेता-शंयुके प्रथम पुत्र भरद्वाजकी पत्नी वीराके गर्भ से उत्पन्न वीर नामक अग्नि, जिन्हें सोमदेवताके साथ द्वितीय आज्य-भाग प्राप्त होता है। इन्हें 'रथप्रमु' 'रथध्वान' और 'कुम्भरेता' भी कहते हैं (वन २२०।९-१०)। कुम्भश्रवा-स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५। ७५)। कुम्भश्रवा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६। २६)। कुम्भाण्डकोद्दर-स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५। ६९)।

कुम्भिका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य०४६।१५)। कुम्भीनसि-एक मायावी असुर (अनु०३९।७)। कुम्भीनसी-गन्धर्वराज चित्ररथकी पत्नी, जिसने चित्ररथकी जीवन-रक्षाके लिये युधिष्ठिरसे प्रार्थना की थी (आदि० १६९।३५)।

कुरङ्गक्षेत्र-एक तीर्थ, यहाँ स्नान और त्रिरात्र-उपवासका फल (अनु० २५ । १-१२ )।

कुरु-(१) सूर्यकन्या तपतीके गर्भसे सम्राट् संवरणद्वारा उत्पन्न (आदि० ९४। ४८)। इनके द्वारा वाहिनीके गर्भसे अश्ववान्, अभिध्यन्त, चैत्ररथ, मुनि एवं जनमेजयका जन्म। इनके नामसे कुरुजाङ्गल देशकी प्रसिद्धि। इनकी तपस्यासे कुरुक्षेत्रका पवित्र होना (आदि० ९४। ५०-५१)। इनकी दूसरी पत्नी शुभाङ्गीसे विदुरका जन्म (आदि० ९५। ३९)। कुरुश्चेत्रकी भूमि जोतते हुए इनका इन्द्रके साथ संवाद ( शल्य० ५३। ६-१५)। कुरुक्षेत्रमें इनके यज्ञ करते समय सरस्वती नदी 'सुरेणु' नामसे प्रकट हुई थीं। कुछ व्याख्याकारोंके अनुसार 'ओधवती' नामसे इनका प्राकट्य हुआ था ( शल्य० ३८। २६-२७ )। ( २ ) एक श्रद्धा-शम-दमसम्पन्न प्राचीन ऋषि, जो शरशस्थापर पड़े हुए भीध्मजीको देखने आये थे ( शान्ति० ४७। ८ )।

कुरुक्षेत्र—सरस्वती एवं दृषद्वती नामक नदीका मध्यवर्ती क्षेत्र, इसमें निवासकी महिमा (वन० ८३। ४, २०४, २०५)। कुरुक्षेत्रमें इक्षुमती नदीके तटपर तक्षक रहता था (आदि० ३। १३९-१४२)। कुरुने अपनी तपस्यासे इस क्षेत्रको पवित्र बनाया (आदि० ९४। ५०)। चित्राङ्गद नामक गन्धर्वके साथ युद्ध करके महाराज चित्राङ्गदकी मृत्यु यहीं हुई थी (आदि० १०१। ८-९)। सुन्द और उपसुन्द सम्पूर्ण दिशाओंको जीतकर कुरुक्षेत्रमें निवास करते थे (आदि० २०९। २७)। खाण्डवदाहके पहले तक्षक वहाँसे कुरुक्षेत्र चला गया था (आदि० २२६। ४)। वनयात्राके समय पाण्डवोंका यहाँ आगमन (वन० ५।१)। यह एक प्रसिद्ध तीर्थ है, जिसके दर्शनमात्रसे पाप नाश्च हो जाता

है ( वन० ८३ । १–३, ७-८ ) । कुरुक्षेत्रकी सीमाके भीतर एक पवित्र स्थानमें मान्धाताने यज्ञ किया था ( वन॰ १२६। ४५ )। मुद्गल नामक जितेन्द्रिय ऋषिः जो उञ्छवृत्तिसे जीविका चलाते थे, कुरुक्षेत्रमें ही रहते थे ( वन० २६० । ३ )। भीष्म और परशुरामका युद्ध कुब्क्षेत्रमें ही हुआ था ( उद्योग १ १७८ । ७२ )। कौरव और पाण्डव युद्धके लिये कुरुक्षेत्रमें ही एकत्र हुए और वहीं श्रीकृष्णके मुखसे अर्जुनको गीताका उपदेश प्राप्त हुआ (भीष्म०२५ अध्यायसे ४२ अ० तक )। महाभारत-युद्धका मैदान कुरुक्षेत्र ही था ( भीष्मपर्वसे शल्यपर्वतक )। इसी क्षेत्रमें भीष्मजी शरशय्यापर पड़े थे (भीष्म० ११९ । ९२ ) । कुरुक्षेत्रमें सरस्वती नदी 'ओघवती'के रूपमें प्रकट हुई ( शल्य ० ३८ । ३-४ ) । पहले यह समन्तपञ्चक क्षेत्र था। महाराज कुरुके समयसे इसका नाम कुरुक्षेत्र हुआ । इसकी सीमाका निर्धारण तथा महिमा ( शल्य॰ ५३ अ० ) । बलरामजी-द्वारा इसकी महिमाका वर्णन ( शल्य० ५५।६-१०)। भीमसेन और दुर्योधनका युद्ध तथा दुर्योधनका वध भी इसी क्षेत्रमें हुआ ( शल्य० ५५ अ० से ५८ अ० तक)। अतिथिसत्कारपरायण अग्निपुत्र सुदर्शन अपनी पत्नी ओघवतीके साथ कुरक्षेत्रमें ही रहते थे (अनु०२। 80) |

कुरुजाङ्गल अथवा कुरु-भारतवर्षका सुविख्यात जनपदः जिसकी राजधानी हस्तिनापुर थी । कुरुके नामसे ही कुरुजाङ्गल देशकी प्रसिद्धि हुई (आदि॰ ९४।४९)। धृतराष्ट्र तथा पाण्डुके जन्मके बाद इस देशकी सर्वाङ्गीण उन्नतिका वर्णन (आदि॰ १०८। १—१६)।

कुरुतीर्थ-कुरुक्षेत्रमें तैजसतीर्थसे पूर्वभागमें स्थित एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है ( वन॰ ८३। १६५)।

**कुरुपाञ्चाल-कुर औ**र पाञ्चाल नामक भारतवर्षके दो जनपद **( भीष्म ॰ ९** । ३९ **)** ।

कुरुवर्णक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ५६ )।

कुरुविन्द्-एक भारतीय जनपद तथा वहाँके निवासी (भीष्म०८७।९)।

कुलतथ-एक भारतीय जनपद ( भौष्म०९। ६६ )। कुलधर्म-सनातनकालसे चले आनेवाले कुलाचार ( भौष्म० २५। ४०)।

कुल्रपांसन राजा-( उद्योग० ७४ अ० में )।

कुलम्पुन-एक तीर्थः जहाँ स्नान करनेसे मानव अपने समूचे कुलको पवित्र कर देता है (वन० ८३। १०४)। कुलम्पुना-एक नित्य स्मरणीय नदी (अनु० १६५। २०)। कुलाचल-महेन्द्र, मलय, सह्य, जुक्तिमान्, ऋक्षवान्, विन्ध्य और पारियात्र—में सात कुलपर्वत हैं (भोष्म०९। ११)।

कुलिक-एक प्रमुख नागः जो कद्रूका पुत्र है (आदि० ६५।४१)।

कुलिन्द्-(१) एक प्राचीन राजा (सभा० १४।२६)। (२) प्राचीन देश (सभा० २६।३; भीष्म०९। ५५,६३)।

कुल्या-एक तीर्थः यहाँ उपवाससे अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है (अनु०२५।५६)।

कुवलयापीड - ऐरावत-कुलोत्पन्न कंसका हाथी। भगवान् श्रीकृष्णद्वारा इसका वध (सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८०१, कालम १)।

कुवलाश्व-इक्ष्वाकुवंशी महाराज बृहदश्वके पुत्र, इनके इक्कीस हजार पुत्र थे (वन० २०२। ५)। इनका धुन्धुको मारनेके लिये प्रस्थान (वन० २०४। ११)। इनमें भगवान् विष्णुके तेजका प्रवेश (वन० २०४। १२)। इनके द्वारा धुन्धुका वध (वन० २०४। ३२)। इन्हें देवताओंसे वर-प्राप्ति (वन० २०४। ३६-३८)। इनका धुन्धुमार नाम पड़नेका कारण (वन० २०४। ४२)।

कुवीरा-एक नदीः जिसका जल भारतीय प्रजा पौती है (भीष्म॰ ९।२७)।

कुश-एक प्राचीन कालके महर्षिः जो अग्निदेवके समान प्रतापी थे, ये ब्रह्माजीके पुत्र और विश्वामित्रके प्रपितामह थे (आदि० ७४। ६९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ)।

कुशचीरा-एक नदीः जिसका जल भारतके निवासी पीते हैं (भीष्म०९।२३)।

कुराद्वीप-सुप्रसिद्ध सात द्वीपोंमेंसे एक । इसका विशेष वर्णन (भीष्म० १२ । ६–१६) ।

**कुराधारा**−एक नदीः जिसका जल भारतवासी पीते हैं **(भीष्म०९।२**४)।

कुरानाभ-महर्षि कुराके धर्मात्मा पुत्र, गाधिके पिता और विश्वामित्रके पितामह ( आदि० ७४। ६९ के बाद दाक्षि-णात्य पाठ)।

कुशप्लवन-एक तीर्थ, जहाँ स्नान और तीन रात निवाससे अश्वमेध यज्ञका फल सुलभ होता है (वन०८५। ३६)। कुशल-कौञ्चपर्वतके निकटका एक देश (भीष्म०१२। २१)।

कुराल्य-एक भारतीय जनपद (भीष्म०९।४०)। कुरावती-देवलोककी एक नगरी (वन०१६१।५४)। कुरावान्-मानस-सरोवरके निकटवर्ती; उज्जानक सरोवरका एक हद (वन०१३०।१७-१८)। कुराविन्दु-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ५६ )। कुरास्तम्ब-एक तीर्थं, जहाँ स्नान करनेवाला मनुष्य खर्गमें अप्सराओंद्वारा सेवित होता है (अनु० २५ । २८)। कुरास्थली-द्वारकापुरीका प्राचीन नाम (सभा० १४ । ५०)।

कुशाद्य-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ४४ ) ।

कुशाम्ब-राजा उपरिचरवसुके तृतीय पुत्रः इनका दूसरा नाम मणिवाहन था ( आदि॰ ६३। ३१ )।

कुराावर्त-एक तीर्थः यहाँ स्नानका फल (अनु०२५। १३)।

क्रिशिक-(१) अजमीटके वंशमें उत्पन्न जहके वंशज वल्लभके पुत्र ( आदि॰ ९५। ३३; भीष्मं ०९। ८; अनु० ४। ५)। एक स्थानपर इन्हें जह्नवंशज बला-काश्वका पुत्र कहा गया है ( शान्ति ० ४९।३)। इनकी पुत्र-प्राप्तिके लिये तपस्या (शान्ति० ४९ : ४ )। इन्द्रका पुत्ररूपमें जन्म (शान्ति० ४९ । ५-६ ) । इनके यहाँ च्यवनका आगमन तथा रहनेकी इच्छा वताना ( शान्ति ० ५२ । ९-१० ) । भार्यासहित इनके द्वारा च्यवनका सत्कार तथा उन्हें सर्वस्व अर्पण(शान्ति० ५२। १३-१८)। इनका च्यवनको घरमें ले जाकर ठहरानाः शय्या आदि देना और सेवाके लिये प्रतिज्ञा करना (शान्ति ० ५२ । २३-२४ ) । पत्नीसहित राजाका निराहार रहकर इक्कीस दिनोंतक सोये हुए च्यवनके पैर दबाना ( शान्ति ० ५२ । ३४-३५ )। च्यवनके सहसा चले जानेसे इनकी चिन्ता और पुनः उन्हें शय्यापर विराज-मान देख आश्चर्य और उनकी आज्ञासे पुनः उतने ही दिनोंतक सोये हुए मुनिकी चरणसेवा ( शान्ति ० ५३। २-७)। मुनिके प्रतिकृल आचरणसे भी राजा-रानीका क्रोध न करना ( शान्ति ० ५३। ८-२४ )। इन राज-दम्पतिका रथमें जुतकर कोड़ोंसे पीटा जाना और अन्त-में मुनिकी कृपासे नवयौवनसम्पन्न एवं स्वस्थ होना ( शान्ति ॰ ५३ । २७-६३ ) । च्यवन मुनिके वर माँग-नेके लिये कहनेपर संतोष प्रकट करके नगरको वापस आना ( अनु० ५३। ५९-६५ ) । दूसरे दिन मुनिके पास जाकर अद्भुत स्वर्गीय दृश्य देखना ( अनु० ५४ । २-२५)। रानीसे मुनिकी प्रशंसा करना ( अनु० ५४। २६-३१)। च्यवनके वर माँगनेके लिये कहनेपर संतोष प्रकट करना (अनु० ५४।३८-४२) । च्यवन मुनिसे अपने यहाँ रहनेका कारण और परीक्षाके क्लेशोंके विषयमें पूछना (अनु० ५५। २-९ )। च्यवनमुनिसे वर माँगना (अनु० ५५। १८; अनु० ५५। ३५)। अपने पौत्रके ब्राह्मणत्वके विषयमें पूछना (अनु० ५५। ३६-३७)।

(२) एक वनवामी ऋषिः जो सर्पविषसे मरी हुई प्रमद्गराको देखनेके लिये गये थे (आदि०८। २५)। इन्होंने हस्तिनापुरको जाते हुए श्रीकृष्णकी मार्गमें परिक्रमा की थी (उद्योग०८३। २७)।

कुरिकाश्रम-कोशीनदीके निकटवर्ती एक तीर्थभृत आश्रमका नाम ( वन० ८४ । १३१ )।

कुरोराय-कुशद्वीपके छः श्रेष्ठ पर्वतोंमेंसे एक ( भीष्म० १२। १०-११ )।

कुसुम-धाताद्वारा स्कन्दको दिये गये पाँच पार्षदींमंसे एक ( शल्य० ४५। ३९ )।

कुसुस्भि-द्वारकाके समीपवर्ती एक वन (सभा० ३८ । २९ के बाद पृष्ठ ८१३, कालम १)।

कुस्तुम्बुरु-कुवेरकी सभाका एक पिशाच (सभा० १०। १६)।

कुहन सौवीर देशका एक राजकुमारः जो जयद्रथका अनुगामी था (वन० २६५ । ११)।

कुहर-कलिङ्गदेशका एक राजाः जो क्रोधवश नामवाले दैत्योंके अंशसे उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७।६५)।

कुहुर-एक कश्यपवंशी नाग ( उद्योग० १०३। १५ )।

कुहू-महर्षि अङ्गिराकी आठवीं पुत्री (वन० २१८।८)। यह स्कन्दके जन्म-समयमें आयोधी (शल्य०४५।१३)।

कूर्चामुख-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक (अनु० ४। ५३)।

क्र्म-एक प्रमुख नागः जो कद्रूका पुत्र है (आदि० ६५। ४१)।

कृष्माण्डक - एक प्रमुख नाग (आदि० ३५ । ११ )। कृकणेयु - पूरुके तीसरे पुत्र । रौद्राश्वके द्वारा मिश्रकेशी अप्सराके गर्भसे उत्पन्न दस पुत्रोंमेंसे एक (आदि० ९४ । १० )।

कृत-एक विश्वेदेव (अनु० ९१। ३१)।

कृतक्षण-विदेहदेशके एक राजा, जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे (सभा० ४। २७)। इन्होंने राजा युधिष्ठिर-को चौदह हजार घोड़े भेंटमें दिये थे (सभा० १५। ७ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८६१, काळम २)।

कृतचेता-एक प्राचीन ऋषिः जो अजातशत्रु युधिष्ठिरका विशेष आदर करते थे (वन० २६। २२)।

कृतबन्धु-एक प्राचीन नरेश ( आदि० १।२३८ )। कृतयुग-हनुमान्जीद्वारा इस युगके धर्मका वर्णन ( वन० १४९ | ११-२५ )। मार्कण्डेयजीद्वारा इसका वर्णन ( वन० १८८ | २२ )। कल्यियगके बाद कल्कीद्वारा इसकी स्थापना ( वन० १९१ । १-१४ )। कृतवर्मा-यदुकुलके अन्तर्गत भोजवंशी हृदिकका पुत्र, जो भगवान् श्रीकृष्णका अनुरागी एवं आज्ञापालक था ( आदि० ६३ । १०५ ) । यह मरुद्गणोंके अंशसे उत्पन्न हुआ था (आदि०६७। ८१)। इसका द्रौपदीके स्वयंवरमें पदार्पण (आदि० १८५ । १८)। यह सुभद्राके लिये उपहार-सामग्री लेकर खाण्डवप्रस्थमें गया था ( आदि॰ २२०।३१ )। यह युधिष्ठिरकी सभामें विराजमान होता था (सभा० ४। ३०)। यह बृष्णि-वंशके सात महारथियोंमेंसे एक था (सभा० १४। ५८ ) । उपप्लब्य नगरमें अभिमन्युके विवाहमें उपस्थित हुआ था ( विराट० ७२। २१ )। पाण्डवोंकी ओरसे इसको रणनिमन्त्रण भेजा गया था ( उद्योग०४ ! १२ )। दुर्योधनके माँगनेपर एक अक्षौहिणी सेनाकी सहायता देना ( उद्योग० ७ । ३२ ) । इसका सेनासहित दुर्योधन-की सहायतामें जाना (उद्योग० १९। १७)। सात्यिक-के कहनेसे श्रीकृष्णकी रक्षाके लिये कौरवसभाके द्वारपर उसका सेनासहित डट जाना ( उद्योग० १३०। १०-११)। यह कौरवपक्षका अतिरथी वीर था ( उद्योग० १६५ । २४ ) । प्रथम दिनके युद्धमें इसका सात्यिकके साथ द्वन्द्वयुद्ध ( भीष्म० ४५। १२-१३ )। अभिमन्यु-के हाथों यह घायल हुआ था (भीष्म० ४७।१०)। भीष्मद्वारा निर्मित क्रौञ्चारुणव्यूहमें मस्तककी जगह खड़ा किया गया था (भीष्म० ७५। १७)। भीमसेन-द्वारा इसका पराजित होना (भीव्म० ८२। ६१)। सात्यिकिद्वारा इसका घायल होना (भीष्म० १०४। १६) । धृष्टद्मुम्नके साथ द्वन्द्वयुद्ध (भीष्म० ११०। ९-१०; भीव्म० १११ । ४०-४४ ) । भीमसेन और अर्जुनके साथ युद्ध (भीष्म० ११३, ११४ अध्याय )। सात्यिकके साथ युद्ध ( द्रोण० १४ । ३५-३६; द्रोण० २५। ८.९ )। अभिमन्युपर प्रहार और उसके घोड़ोंको मार डालना (द्रोण० ४८ । ३२) । अभिमन्युपर आक्रमण करनेवाले छः महार्थियोमें एक यह भी था ( द्रोण० ७३ । १० ) । अर्जुनके साथ युद्ध और उनके प्रहारसे इसका मूर्च्छित होना (द्रोण० ९२। १६- २६)। इसका युधामन्यु और उत्तमौजाके साथ युद्ध (द्रोण० ९२ । २७-३२ )। सात्यिकके साथ युद्ध (द्रोण० ११३ । ४६-५८ ) । भीमसेनको आगे वढ़नेसे रोकना (द्रोण० ११३ । ६४-६७ ) ! भीमसेन और शिखण्डी-को परास्त करके इसका पाण्डव-सेनाको खदेइना (द्रोण० ११४ । ५९-१०३ ) । सात्यिकद्वारा इसकी पराजय (द्रोण० ११५ । १०-११; द्रोण० ११६ । ४१ )। युधिष्ठिरके साथ युद्ध और उन्हें परास्त करना ( द्रोण० १६५ । २४-४० ) । द्रोणाचार्यके मारे जानेपर युद्धस्थलः

से भागना (द्रोण० १९३। १३)। मात्यिकद्वारा इसकी पराजय (द्रोण० २००। ५३)। इसके द्वारा शिखण्डीकी पराजय ( कर्ण० २६।३६-३७)।धृष्टयुम्न-द्वारा इसका मूर्च्छित किया जाना ( कर्ण० ५४। ४० के बाद दा० पाठ ) । इसके द्वारा उत्तमौजाकी पराजय (कर्ण० ६१। ५९)। भीमसेनके साथ युद्धमें भागना ( शब्य ॰ ११ । ४५-४७ ) । सात्यिकद्वारा इसकी पराजय ( शल्य० १७। ७७-७८; शल्य० २१। २९-३०) । युधिष्ठिरद्वारा पराजय ( शल्य० १७। ८७)। द्वैपायन सरोवरपर जाकर दुर्योधनको युद्धके लिये उत्साहित करना ( शल्य० ३० । ९-१४ ) । सेनासहित युधिष्ठिर-के पहुँचनेपर इसका वहाँसे इट जाना ( शब्य० ३०। ६३)। अश्वत्थामाके साथ रातमें सौतिक युद्धके लिये जाना ( सौक्षिक० ५ । ३८ ) । रातमें शिविरसे भागे हुए योद्धाओंका इसके द्वारा वध ( सौक्षिक० ८ । १०६-१०७ ) । पाण्डवोंके शिविरमें इसका आग लगाना (सौसिक०८। १०९-११०)। धृतराष्ट्रको दुर्योधन-के मारे जानेका समाचार बताकर इसका अपने देशकी ओर जाना ( स्त्री० ११। २१ ) । युधिष्ठिरके अस्वमेध-यज्ञमें सम्मिलित होनेके लिये भगवान् श्रीकृष्णके साथ कृतवर्माका भी आगमन (आश्व०६६ । ३-४ )। सात्यिकद्वारा मौसल-युद्धमें इसका वध (मौसल० ३। २८ ) । स्वर्गमें जानेपर इसका मरुद्गणोंमें प्रवेश (स्वर्गा० પા૧૨) |

महाभारतमें आये हुए कृतवर्माके नाम-आनर्तवासी। भोजः भोजराजः हार्दिक्यः हृदिकसुतः हृदिकात्मजः माधवः सात्वतः, वार्ष्णेयः वृष्णिः वृष्णिसिंह आदि ।

कृतवाक्—अजातशत्रु युधिष्ठिरका आदर करनेवाले एक महर्षि (वन०२६। २४)।

कृतवीर्य—(१) सोमवंशी राजा अहंयातिके स्वग्ररः भानुमतीके पिता (आदि० ९५। १५)। (२) भूमण्डलके एक सुप्रसिद्ध प्राचीन राजाः जो कार्तवीर्यके पिता और
वेदत्र भृगुवंशियोंके यजमान थे (आदि० १७७। ११)।
इनके द्वारा सोमयज्ञ करके भृगुवंशियोंके लिये विपुल
धनरशिका दान (आदि० १७७। १३)। ये यमराजकी सभाके एक सदस्य हैं (सभा०८। ९)। माहिष्मती
नगरीका राजा अर्जुन इन्हीं कृतवीर्यका ज्येष्ठ पुत्र था
(सभा०३८। २९के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७९१, कालम २)।

कृतवेग-एक पुण्यात्मा एवं बहुश्रुत राजर्षि जो यमसभाको सुशोभित करते हैं (सभा ०८। ९)।

कृतशौच-कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत एक तीर्थः जहाँ जाने और तीर्थ-सेवन करनेसे पुण्डरीक-यज्ञका फल प्राप्त होता है (वन० ८३। २१)। कृतश्चम-युधिष्ठिरकी सभामें बैठनेवाले एक महर्षि (सभा० ४। १४)। इनको वानप्रस्थधर्मके पालनसे स्वर्गलोककी प्राप्ति हुई (शान्ति० २४४। १८)।

कृति—(१) एक पुण्यात्मा एवं बहुश्रुत राजर्षिः जो यम-राजकी सभाको सुशोभित करते हैं (सभा०८।९)। (२) एक विश्वेदेव (अनु०९१।३५)।(३) भगवान विष्णुका एक नाम (अनु०१४९।२२)।

कृती-श्रुकरदेशका एक राजा, जिसने युधिष्ठिरको सौगजरत्न भेंट किये थे (सभा० ५२। २५)।

कृत्तिका-(१) एक तीर्थ, यहाँकी यात्रासे अतिरात्र याग-का फल मिलता है (वन० ८४। ५१)।(२) कृत्तिकाएँ छः हैं। इनका स्कन्दसे अपनेको माता स्वीकार करनेका अनुरोध (वन० २३०।५)। इन्हें नक्षत्र-मण्डलमें स्थानकी प्राप्ति (वन० २३०। ११)। कृत्तिका नक्षत्रमें दान देनेका फल (अनु० ६४। ५)।

कृत्तिकाङ्गारक-एक तीर्थः जहाँ स्नान करके एक पक्ष-तक निराहार रहनेवाला मनुष्य निष्पाप होकर स्वर्गलोकमें जाता है (अनु० २५। २२--२६)।

कृतिकाश्चम-एक तीर्थं, जहाँ स्नान करके पितरोंका तर्पण और महादेवजीको संतुष्ट करनेवाला पुरुष पापमुक्त हो स्वर्गमें जाता है (अनु० २५। २५)।

कृत्या-(१) दैत्येंद्वारा आभिचारिक यशसे उत्पन्न की हुई एक राक्षसी, जो आमरण उपवासके लिये बैठे हुए दुर्योधनको वनसे उठाकर रसातलमें ले गयी थी (वन॰ २५२।२१-२९)। (२) एक नदी, जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है (भीष्म॰ ९।१८)।

कृत्रिम-एक प्रकारका अबन्धुदायादपुत्र ( 'में आपका पुत्र हूँ' यों कहकर जो स्वयं समीप आया हो ) (आदि॰ ११९।३४)।

कृप-एक प्राचीन राजाः जिन्होंने कभी मांस नहीं खाया था (अनु० ११५। ६४)।

कृपाचार्य - किसी समय गौतमगोत्रीय शरद्वान्का वीर्य सरकंडेके समृहपर गिरा और दो भागोंमें बँट गया, उसी- से एक पुत्र और एक कन्याका जन्म हुआ, कन्याका नाम कृपी हुआ और पुत्र महाबली कृपके नामसे प्रसिद्ध हुआ (आदि० ६३।१०७)। ये घट्ट गणके अंशावतार और अत्यन्त पुरुषार्थी ये (आदि० ६७।७७)। जानपदी नामक अप्सराके दर्शनसे सरकंडेपर स्वलित हुए महर्षि शरद्वान्के दो भागोंमें बँटे हुए वीर्यसे एक पुत्र और एक कन्याकी उत्पत्ति (आदि० १२९। ६-१४)। वनमें शिकारके लिये आये हुए महाराज

शान्तनुका इन्हें देखना और कृपाके वशीभृत हो घर लाकर इनका पालन-पोषण एवं समस्त संस्कार करना ( आदि॰ १२९ । १५-१८ )। इनका 'कृप' नाम होनेका कारण ( आदि० १२९।२० )। शरद्वान्का इनको इनके गोत्र आदिका गुप्तरूपसे परिचय देकर समस्त शास्त्रोंका उपदेश करना ( आदि० १२९। २१-२२ )। ये धनुर्वेदके परमाचार्य हो गये (आदि० १२९ । २२ ) । इनसे कौरवों-पाण्डवों तथा यादवोंका धनुर्वेद पढ्ना ( आदि॰ १२९।२३ )।रङ्गभूमिमें अर्जुनपर आक्षेप करते समय इनका कर्णसे उसके कुलका परिचय पूछना ( आदि० १३५ । ३२ ) । ये युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें उपस्थित थे ( सभा० ३४।८)। धनकी देख-रेख और दक्षिणा बाँटनेके कामपर नियुक्त किये गये थे ( सभा० ३५। ७ )। इनका पाण्डवींके अन्वेषणके लिये सलाइ देना ( विराट० २९। १-१४ )। कर्णको फटकारते हुए युद्धके विषयमें अपना मत प्रकट करना ( विराट० ४९ अ०में ) । अर्जुनद्वारा घायल होनेपर कौरवींका इन्हें अन्यत्र हटा ले जाना (विराट॰ ५७ । ४३ ) । दुर्योधनसे दो मासमें पाण्डव-सेनाको नष्ट करनेकी अपनी शक्तिका कथन (विराट० १९३। १९)। युधिष्ठिरको आज्ञा देकर अपनेको अवस्य बताना (भीष्म० ४३ । ७०-७५ )। प्रथम दिनके युद्धमें बृहत्क्षत्रके साथ इनका द्वन्द्वयुद्ध ( भीष्म० ४५। ५२-५४ ) । चेकितानद्वारा इनका मूर्च्छित होना (भीष्म० ८४ । ३१ )। सात्यिकिको धायल करना ( भीष्म० १०१ । ४०-४१ ) । सहदेवके साथ द्वन्द्व-युद्ध करना ( भीष्म० ११०। १२--१३; भीष्म० १११ । २८-३३ ) । भीमसेन और अर्जुनके साथ युद्ध ( भीष्म० ११३, ११४ अध्याय )। धृष्टकेतुके साथ युद्ध ( द्रोण० १४ । ३३-३४ )। वार्घक्षेमिके साथ युद्ध ( द्रोण० २५। ५१-५२ )। अभिमन्युके पार्श्वरक्षकोंका वध कर देना ( द्रोण० ४८ । ३२ ) । इनके ध्वजका वर्णन (द्रोण० १०५। १४-१६) । अर्जुनके साथ युद्ध ( द्रोण० १४५ अ• ) । अर्जुनके साथ युद्धमें मूर्च्छित होना (द्रोण० १४७। ९) । कर्णको फटकारना (द्रोण० १५८ । १३-२३; ३३-४७) । अश्वत्थामासे दुर्योधनको अर्जुनके साथ युद्धके लिये जानेसे रोकनेको कहना (द्रोण० १५९। ७७-८२ )। इनके द्वारा शिखण्डीकी पराजय (द्रोण० १६९। ३२ )। द्रोणाचार्यके मारे जानेपर युद्धस्थलसे भागना ( द्रोण० १९३। १२ )। अश्वत्थामासे द्रोण-वधका समाचार बताना (द्रोण० १९३। ३७-६७)। सात्यिकद्वारा पराजय (द्रोण० २००। ५३) । इनके

द्वारा शिखण्डीकी पराजय ( कर्ण० ५४ । २३ )। चित्रकेतु-पुत्र सुकेतुका वध ( कर्ण० ५४। २८)। युधामन्युको परास्त करना (कर्ण० ६१। ५५-५६)। इनके द्वारा कुलिन्द-राजकुमारका वध (कर्ण० ८५। ६) । दुर्योधनको सन्धिके लिये समझाना ( शल्य॰ ४ अ० ) । द्वैपायन सरोवरपर जाकर दुर्योधनको युद्धके लिये उत्साहित करना ( शल्य० ३०। ९-१४)। सेनासिहत युधिष्ठिरके पहुँचनेपर वहाँसे इट जाना ( शल्य॰ ३०। ६३) । दुर्योधनके कइनेसे अश्वत्थामाको सेनापति-पदपर अभिषिक्त करना ( शब्य० ६५ । ४३ )। दैवकी प्रबलता बताते हुए अश्वत्थामाको सत्पुरुषोंसे सलाइ लेनेकी राय देना ( सौरिक० २ अ० ) । अश्वत्थामाको प्रातःकाल युद्ध करनेके लिये समझाना ( सौसिक० ४। १-२०; सौक्षिक० ५ । १-१७ ) । अश्वत्थामाके साथ रातमें युद्धके लिये जाना ( सौप्तिक० ५।३८)। इनके द्वारा पाण्डव शिविरसे भागे हुए योद्धाओंका व**ध** ( सौक्षिक० ८ । १०६-१०७ ) । शिविरमें आग लगाना (सौंसिक०८। १०९-११०) | दुर्योधनकी दशा देखकर विलाप करना (सौप्तिक०९।१०-१७)। धृतराष्ट्र और गान्धारीको कौरव-पाण्डवोंके विनाशकी सूचना देना ( स्त्री० ११। ५-१७ )। समाचार बताकर हस्तिनापुरकी ओर चला जाना (स्त्री० ११ । २१ )। इन्हें द्रोणाचार्यसे खङ्ग-विद्या प्राप्त होनेका प्रसंग ( शान्ति० १६६। ८१)। तपस्यासे सिद्धि या प्रतिष्ठा प्राप्त करने-वाले लोगोंमें इनका भी नाम है ( शान्ति॰ २९६। १४ ) । वनमें जाते समय धृतराष्ट्रका कृपाचार्यको युधिष्ठिरके हाथों सौंपकर अपने साथ जानेसे लौटाना ( आश्रम० १६ । ५ ) । महाप्रस्थानसे पूर्व युधिष्ठिरने कृपाचार्यकी पूजा करके उन्हें परीक्षित्को शिष्यरूपमें सौंपा ( महाप्रस्थान० १। १४-१५ )।

महाभारतमें आये हुए कृपाचार्यके नाम-आचार्यः आचार्यसत्तमः भारताचार्यः ब्रह्मिषः शारद्वतः शरद्वत्-सुतः गौतम आदि।

कृपी-शरद्वान् ऋषिकी पुत्री, कृपाचार्यकी बहन, द्रोणाचार्य-की पत्नी और अश्वत्थामाकी माता (आदि० ६३। १०७-१०८ )। शान्तनुद्वारा इनका संवर्धन (पालन-पोषण) एवं समस्त संस्कार (आदि० १२९ । १८)। द्रोणाचार्यका इन्हें धर्मपत्नीके रूपमें ग्रहण करना (आदि० १२९ । ४६)। इनका मरे हुए द्रोणाचार्यके लिये रोना (स्त्री० २३ । ३४-३७)।

महाभारतमें आये हुए इनके नाम-शारद्वती, कृपी, गौतमी आदि।

कृमि-(१) एक क्षत्रियकुल ( उद्योग० ७४। १३)।

(२) एक नदी, जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है (भीष्म ॰ ९। १७)।

कुरा—(१) शृङ्गीऋषिका एक मित्र, जो धर्मके लिये कष्ट उठानेके कारण सदा कृश ही रहा करता था (आदि० ४०। २७-२८)। इनका शृङ्गीऋषिको उत्तेजित करना (आदि० ४०। २९-३२)। इनका शृङ्गीऋषिको उनके पिताके कंधेपर राजा परीक्षितृद्वारा सर्प डालनेका समाचार सुनाना (आदि० ४१। ५-९)। (२) ऐरावतकुलोस्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके सर्पयज्ञमें दग्ध हो गया था (आदि० ५७। ११)। (३) एक दिव्य महर्षि, जो शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मजीको देखनेके लिये आये थे (अनु० २६। ७)।

कुशाश्व-यमकी सभामें उपस्थित धर्मराजकी उपासना करनेवाले एक नरेश (सभा० ८। १७)। ये उत्तर-गोग्रहणके समय अर्जुनका कृपाचार्य एवं अन्य कौरव-वीरोंके साथ होनेवाले युद्धको देखनेके लिये इन्द्रके विमानमें बैठकर आये थे (सभा० ५६। १०)। इनका प्रातःसायं स्मरण-कीर्तन करनेवाला मनुष्य धर्म-फलका भागी होता है (अनु० १६५। ४९)।

कुषीवल्ल–इन्द्रकी सभामें बैठकर उनकी उपासना करने-वाले एक प्राचीन महर्षि ( सभा० ७ । १३ ) ।

कृष्ण-(१) सत्यवतीनन्दन द्वैपायन व्यासः जिन्हें दारीरका रंग साँवला होनेके कारण लोग 'कृष्ण' भी कहते थे ( आदि॰ १०४। १५ )। ( देखिये 'व्यास' ) (२) एक नाग, जो वरुणसभामें रहकर वरुण देवताकी उपासना करते हैं ( सभा० ९।८ )। (३) अर्जुनका एक नाम ( विराट० ४४। २२ )।( ४ ) स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५।५७ )।( ५ ) एक महर्षि, जो उत्तरायणके आरम्भमें शर-शय्याशायी भीष्मजीको देखनेके लिये पधारे थे ( शान्ति० ४७। १२ )। ( ६ ) भगवान् शिवका एक नाम ( अनु०१७। ४५)। ( ७ ) भगवान् विष्णुका एक नाम (अनु० १४९। ७२)।(८) ये नारायणस्वरूप हैं, इनकी वन्दना करके महाभारतका पाठ करनेका विधान ( आदि० १ । मङ्गलाचरण १ ) । ये 'श्रीकृष्ण' ही धर्ममय वृक्षके मूल हैं ( आदि० १। १११)। विश्ववन्दित महायशस्वी भगवान् विष्णु जगत्के जीवोंपर अनुग्रह करनेके लिये वसुदेवजीके द्वारा देवकीके गर्भंसे प्रकट हुए ( आदि० ६३। ९९ )। आदि-अन्तसे रहितः सबके आत्माः अन्ययः अनन्तः अचलः अजन्माः नारायणस्वरूपः अनादिः सर्वन्यापीः परम पुरुष पूर्णतम परमात्मा ही धर्मकी वृद्धिके लिये अन्धक और वृष्णि-

कुलमें बलराम और श्रीकृष्णरूपसे अवतीर्ण हुए ( आदि० ६३। १००-१०४)। सम्पूर्ण देवताओं एवं इन्द्रका भगवान् श्रीहरिसे अवतार ग्रहण करनेकी प्रार्थना और भगवानकी स्वीकृति ( आदि० ६४। ५१-५४ )। देवताओं के भी देवताः सनातन पुरुषः नारायणके ही अंशस्त्ररूप प्रतापी वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण मनुष्योंमें अवतीर्ण हुए थे ( आदि॰ ६७। १५१)। अपने स्याम और दवेत दो प्रकारके केशोंको द्वारमात्र बनाकर सञ्चिदानन्दधन नारायणने स्वयं ही अपनेको पूर्णतम पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण रूपसे प्रकट किया ( आदि० १९६ 1 ३२-३३ )। वृष्णिवंशियों-सहित इनका द्रौपदीके स्वयंवरमें आगमन (आदि॰ १८५ । १६-२० ) । इनका स्वयंवरमें आये हुए ब्राह्मणवेषधारी पाण्डवींको पहचानना और बलरामजी-को संकेतसे बताना (आदि० १८६। ८-१०)। द्रौपदी-स्वयंवरमें भीम और अर्जु नके विषयमें इनका वलरामजीसे वार्तालाप ( आदि० १८८ । २०-२३ के बाद दाक्षिणात्य पाठ )। पाण्डवोंसे मिलनेके लिये वलरामसहित इनका कुम्भकारके घरमें आगमन (आदि० १९० । १८ )। द्रौपदीके विवाहके अवसरपर इनके द्वारा पाण्डबोंको विविध उपहारोंकी मेंट ( आदि॰ १९८। १३-१९)। पाण्डवोंको दुपद-नगरसे हस्तिनापुर जानेके लिये इनकी सम्मति ( आदि० २०६ | ६ ) । पाण्डवोंके निवासके लिये दिव्य नगर-निर्माणके हेतु इनकी इन्द्रको प्रेरणा ( आदि० २०६ । २८ के बाद दाक्षिणात्य पाठ )। प्रभास क्षेत्रमें इनका अर्जुनके साथ मिलन और रैवतक पर्वतपर विश्राम (आदि०२१७।३-८)। अर्जुनको सुभद्राहरणके लिये इनकी सम्मति (आदि० २१८। २३ )। सुभद्राहरणसे कुपित हुए वृष्णिवंशियोंको इनकी सान्तवना (आदि० २२०। १-११)। दहेजरूपमें विपुल धनराशि लेकर इनका इन्द्रप्रस्थ नगरमें आगमन और भेंटसमर्पण ( आदि० २२०।२७-५२ ) । अर्जुन-के साथ इनका यमुनाजीमें जल-विहार ( आदि० २२१। १४-२० )। खाण्डववन-दाहके लिये इनसे अग्निकी प्रार्थना ( आदि० २२२ । २-११ ) । अग्निद्वारा इनको दिव्य चक्रका दान ( आदि० २२४। २३ )। वरुणद्वारा इनको कौमोदकी गदाकी भेंट ( आदि० २२४। २८ )। खाण्डववनदाहके समय इनका इन्द्र आदि देवताओं के साथ युद्ध (आदि० २२६ अध्याय)। अर्जुनके द्वारा अभयदान देनेपर इनका मयासुरको जीवनदान (आदि॰ २२७ । ४४-४५ ) । अर्जुनके साथ निरन्तर प्रेम-वृद्धिके लिये इनकी इन्द्रसे वर-याचना (आदि० २३३। १३)। इनकी मयासुरको सभाभवन-निर्माणके लिये आशा (सभा० १०। १३)। इनकी द्वारकायांत्रा (सभा०

२ अध्याय )। इन भगवान् वासुदेवने विन्दुसरोवरपर धर्मपरम्पराकी रक्षाके लिये बहुत वर्षीतक निरन्तर श्रद्धाः पूर्वक यज्ञ किया था (समा० ३। १६)। युधिष्ठिरको राजसूय यज्ञके लिये इनकी सम्मति (सभा० १४ अध्याय)। जरासंधके वधके विषयमें इनकी युधिष्ठिर और बातचीत ( सभा० १५ । १४-२५ ) । इनके द्वारा अर्जुनकी वातका अनुमोदन और जरासंधकी उत्पत्तिका वर्णन ( सभा० १७ अध्याय )। जरासंध-वधके लिये भीम और अर्जुनके साथ ब्राह्मण-रूप धारणकर इनकी मगध-यात्रा (सभा० २० अध्याय)। इनके द्वारा मगधकी राजधानीकी प्रशंसा ( समा० २१। १-११ ) । इनका जरासंधके साथ संवाद (सभा० २१ । ४९-५४ ) । निरपराध कैद किये हुए राजाओं-को छोड़ देनेके लिये इनकी जरासंधको चेतावनी ( सभा० २२। ७-२६ )। जरासंधके वधके लिये इनका भीमको संकेत ( सभा० २४ । ५ के बाद दाक्षिणात्य पाठ )। इनके द्वारा जरासंध-पुत्र सहदेवका राज्याभिषेक ( सभा० २४। ४३)। राजसूय यज्ञके उपलक्ष्यमें इनके द्वारा युधिष्ठिरको विपुल धनराशिकी मेंट ( सभा० ३३ । १३ )। राजस्य यज्ञमें भीष्मके आदेशपर सहदेवद्वारा इनकी अग्रपुजा ( सभा० ३६। ३० )। इनके प्रति शिशुपालके आक्षेपपूर्ण वचन (सभा० ३७ अध्याय)। भीष्मद्वारा इनकी महिमाका वर्णन (सभा० ३८। ६-२९)। भगवान् श्रीकृष्णके अवतारका प्रकृतिपर प्रभावः अवतारकालमें महर्षियों। देवर्षियों आदिका आगमन तथा इन्द्रद्वारा भगवान्से प्रार्थना (सभा० ३८। पृष्ठ ७९७)। वसुदेवजीका नव-जात शिशु श्रीकृष्णको कंसके भयसे गोकुलमें नन्दगीपके घर छिपा देना (सभा० ३८। पृष्ठ ७९८)। इनके पदा-आदिके मदुकोंसे भरे दही उलट जाना ( सभा० ३८। पृष्ठ ७९८ )। इनके द्वारा पूतनाका वधा यशोदा मैयाका इन्हें ऊखलमें बाँधनाः इनके द्वारा यमलार्जुनका उद्धार (सभा० ३८। पृष्ठ ७९८)। इनकी सात वर्षकी अवस्थामें वेष-. भूषा, खेल-कूद, मनोरञ्जन और इनके द्वारा वत्स-चारण (सभा० ३८। पृष्ठ ७९९)। श्रीकृष्णका अकेले वृन्दावनमें जानाः इनकी शोभा और वन विहार तथा इनके द्वारा कालिय नागका मानमर्दन एवं अन्यत्र प्रेपणः इनका बलभद्रजीके साथ वन-विहार (सभा० ३८। पृष्ठ ८००)। इनके द्वारा इन्द्रका मान-भङ्ग और गोवर्धन-धारण । देवेन्द्रद्वारा इनका ·गोविन्द' नामकरण और 'गवेन्द्र' पदपर अभिपेक । इनके द्वारा अरिष्टासुर, केशीनामक दैत्य, आन्ध्रदेशीय मल्ल चाणूर, कंसके सेनापति 'सुनामा' का वध; इनके

द्वारा कंसके मनमें भयका उत्पादन और कुवलयापीडका वधः श्रीकणाद्वारा कंसका वध और उग्रसेनका राजाके पदपर अभिषेक (सभा० ३८। पृष्ठ ८०१; ८०४)। बलराम-जीके साथ इनका मथुरामें ही निवास, उज्जियनीमें सान्दीपनि मनिके यहाँ इन दोनों भाइयोंका अध्ययनके लिये जाना तथा चौंसठ कलाओंका अध्ययन एवं गुरुसेवा करनाः इन्हें बारह दिनोंमें हो गजशिक्षा और अश्वशिक्षाकी प्राप्ति । इनका पुनः धनुर्वेदकी शिक्षाके लिये सान्दीपनिके यहाँ जाना और अवन्तीमें निवास करना; पचास दिन-रातमें ही दस अङ्गोंसे युक्त सुप्रतिष्ठित एवं रहस्यसहित धनुर्वेद-का ज्ञान प्राप्त करना; सान्दीपनिपुत्रके मारनेवाले असुरका श्रीकृष्ण और बलरामद्वारा वध; मरे हुए गुरुपुत्रको यमलोकसे लाकर इनके द्वारा गुरुदक्षिणा तथा ऐश्वर्यका दान (सभा० ३८। पृष्ठ ८०२)। चौंसट कलाओं के नाम ये हैं-१-गीत ( गाना ), २-वाद्य ( बाजा बजाना ), ३-नृत्य (नाचना ), ४-नाट्य (नाटक करना, अभिनय करना ), ५-आलेख्य (चित्रकारी करना), ६-विशेषकच्छेच ( तिलकके साँचे बनाना ), ७-तण्डुल-कुसुमवलिविकार ( चावलीं और फूलोंका चौक पूरना ), ८-पुष्पास्तरण ( फूलेंको सेज रचना तथा विछाना ), ९-दशन-वसनाङ्गराग ( दाँतों, कपड़ों और अङ्गीको रँगना या दाँतोंके लिये मञ्जन-मिस्ती आदिः वस्त्रोंके लिये रंग और रँगनेकी सामग्री तथा अङ्गोंमें लगानेके लिये चन्दन, केसर, मेंहदी, महावर आदि बनाना और उनके बनानेकी विधिका ज्ञान ), १०-मणिभूमिका कर्म ( ऋतु-के अनुकूल घर सजाना ), ११-शयनरचना (विछावन वा पलंग बिछाना ), १२-उदकवाद्य ( जलतरंग बजाना ), १३-उदक्षात (पानीके छीटे आदि मारने वा पिचकारी चलाने और गुलायपाससे काम हेनेकी विद्या ), १४-चित्रयोग ( अवस्था-परिवर्तन करना अर्थात् नपुंसक करनाः जवानको बुह्य और बुह्नेको जवान करना इत्यादि ), १५-माल्यग्रन्थ-विकल्प ( देवपूजनके छिये या पहननेके लिये माला गूँथना ), १६-केश-शेखरा-पीड़-योजन ( सिरपर फूलोंसे अनेक प्रकारकी रचना करना या सिरके बालोंमें फूल लगाकर गूँथना ), १७-नेपथ्ययोग ( देश-कालके अनुसार वस्त्र-आभूषण आदि पहनना ), १८-कर्ण-पत्र-भंग ( कानोंके लिये कर्णपूल आदि आन्षण बनाना ), १९-गन्धयुक्ति (सुगन्धित पदार्थ, जैसे गुलाब, केवड़ा, इत्र, फुलेल आदि वनाना ), २०-भूषण-भोजन, २१-इन्द्रजाल, २२-कौचुमारयोग ( कुरूपको सुन्दर करना या मुँहमें और शरीरमें मलने आदिके लिये ऐसे उबटन आदि बनाना। जिनसे कुरूप भी सुन्दर हो जाय ), २३-इस्तलाघव

( हाथकी सफाई, फुर्नी या लाग ), २४-चित्रशाका-पूप-भक्ष्यविकार-क्रिया ( अनेक प्रकारकी तरकारियाँ; पुप और खानेके पकवान बनाना, सुपकर्म ), २५-पान-करसरागासव-भोजन ( पीनेके लिये अनेक प्रकारके शर्वत, अर्क और शराब आदि बनाना ), २६-सूचीकर्म ( सीना, पिरोना ), २७-सूत्रकर्म ( रफ़ूगरी और कसीदा काढ़ना तथा तागेसे तरइ-तरइके बेल-बूटे बनाना ), २८-प्रहेलिका ( पहेली या बुझौबल कहना और बूझना ), २९-प्रतिमाला ( अन्त्याक्षरी अर्थात् स्रोकका अन्तम अक्षर लेकर उसी अक्षरसे आरम्भ होनेवाला दूसरा क्षोक कहना, बैतबाजी ), ३०-दुर्वाचकयोग (कठिन पदों या शब्दोंक। तात्पर्य निकालना ), ३१-पुस्तक-वाचन ( उपयुक्त रीतिसे पुस्तक पढ्ना ), ३२-नाटिका-ख्यायिका-दर्शन ( नाटक देखना या दिखलाना ), ३३-काव्य-समस्या-पूर्तिः ३४-पद्दिकावेत्रवाणविकल्प ( नेवाङ्ः बाध या बेंतसे चारपाई आदि बुनना ), ३५-तर्क-कर्म ( दलील करना या हेतुवाद ), ३६-तक्षण ( बढई; संगतराश आदिका काम करना ), ३७-वास्तुविद्या ( घर बनाना; इंजीनियरी ), ३८-रूप्यरत-परीक्षा ( सोने, चाँदी आदि धातुओं और रत्नोंको परखना ), ३९-धातुवाद ( कची धातुओंको साफ करना या मिली धातुओंको अलग-अलग करना ), ४०--मणिराग-ज्ञान ( रत्नोंके रंगोंको जानना ), ४१-आकर-शान ( खानों-की विद्या ), ४२-वृक्षायुर्वेदयोग ( वृक्षींका ज्ञान; चिकिरसा और उन्हें रोपने आदिकी विधि ), ४३-मेप-बुक्कुट-लावक-युद्धविधि ( भेंड़े, मुर्गे, बटेर, बुलबुल आदिको लड़ानेकी विधि ), ४४—ग्रुक-सारिका-प्रलापन ( तोता, मैना पढाना ), ४५—उत्सान ( उबटन लगाना और हाथ, पैर, सिर आदि दबाना ), ४६ -- केश-मार्जनकौराल(बालोंका मलना और तेल लगाना),४७-अक्षर-मुष्टिकाक थन ( करपलई ), ४८--म्लेन्छितकलाविकल्प (म्लेच्छ या विदेशी भाषाओंका जानना), ४९--देशभाषा-ज्ञान ( प्राकृतिक बोलियोंको जानना ), ५०-पुष्पशकटिका-निमित्तज्ञान ( दैवीलक्षणः जैसे बादलकी गरजः विजलीकी चमक इत्यादि देखकर आगामी घटनाके लिये भविष्यवाणी करना ), ५१-यन्त्रमातृका (यन्त्रनिर्माण), ५२-धारण-मातृका ( स्मरण बढ़ाना ), ५३-सम्पाठ्य ( दूसरेको कुछ पढ़ते हुए सुनकर उसे उसी प्रकार पढ़ देना ), ५४-मानसी काव्य-क्रिया ( दूसरेका अभिप्राय समझकर उसके अनुसार तुरंत कविता करना या मनमें काव्य करके शीघ कहते जाना), ५५-- क्रियाविकल्प ( क्रियाके प्रभावको पलटना ), ५६ - छिलतकयोग ( छल या ऐय्यारी करना ), ५७-अभिधान ( कोष-छन्दोज्ञान ), ५८-वस्त्रगोपन

**३८।पृष्ठ ८२५)**।इनकी गोदमें आते ही शिशुपालकी दो भुजाओं तथा तीसरी आँखका विनाश (सभा० ४३। १८)। 'शिशुपालके सौ अपराध क्षमा कर दूँगा' ऐसा कहकर इनका श्रुतश्रवा (अपनी बुआ) को आश्वासन ( सभा० ४३ । २४ ) । इनके द्वारा शिशुपालका वध (सभा० ४५ । २५ ) । यज्ञकी समाप्तिपर श्रीकृष्णद्वारा युधिष्ठिरका अभिनन्दन ( सभा• ४५ । ३९-४३ ) । राजसूय यज्ञमें ऋषियोंसहित श्रीकृष्णने युधिष्ठिरक। अभिषेक किया (सभा० ५३। १५-१६)। द्रौपदीकी लाज रखनेके लिये इनका अन्यक्तरूपसे उसके चीरमें प्रवेश करके उसे बढ़ाना (सभा० ६८ । ४७ ) । इनके द्वारा रोती हुई द्रौपदीको आश्वासन-प्रदान (वन० १२ । १२८-१३२) । इनका जुएके दोष बताते हुए पाण्डवोपर आयी हुई त्रिपत्तिमें अपनी अनुपस्थिति-को कारण मानना ( वन० १३ अध्याय )। इनके द्वारा शास्वके साथ युद्ध करने तथा सौभ विमान*प*हित उसके नष्ट करनेका संक्षिप्त वर्णन ( वन० १४ अ० से २२ अध्याय-तक )। इनका शाल्वके साथ भीषण युद्ध (वन० २० अध्याय )। इनका शाल्वकी मायासे मोहित होना ( वन० २१। २२)। श्रीकृष्णद्वारा सौभविमानसहित शाल्वका वध (वन० २२ । ३६-३७) । इनका पाण्डवोंसे सम्मानित हो सुभद्रा और अभिमन्युको साथ लेकर द्वारकाको प्रस्थान (वन० २२ । ४७-४८) । प्रभासक्षेत्रमें पाण्डवींसे भेंट और सात्यिकके वचनोंका इनके द्वारा समर्थन (वन०१२०।२३-२६ )। काम्यकवनमें पाण्डवोंके पास इनका आगमन और इनके द्वारा उन्हें आस्वासन ( वन० १८३ । १६–३६ ) । मार्कण्डेयजीको कथा क**इ**नेके लिये प्रेरित करना **( वन०** १८३ । ५० ) । द्रीपदीके स्मरण करनेपर पाण्डवींके आश्रममें प्रकर होनाः बटलोईमेंसे सागका पत्ता खाकर त्रिलोकीको तृप्त करना (वन० २६३। १८-२५)। उपप्लज्यनगरमें अभिमन्युके विवाहके अवसरपर जाकर युधिष्ठिरको बहुत-साधन भेंट करना ( विराट० ७२। २४-२५)। राजा विराटकी सभामें कौरवोंके अत्याचार और पाण्डवोंके धर्म व्यवहारका वर्णन करते हुए किसी सुयोग्य दूतको कौरवोंके यहाँ भेजनेका प्रस्ताव ( उद्योग० १ अध्याय) । द्रुपदको कार्यभार सौंपकर इनका द्वारका-को प्रस्थान (उद्योग० ५। ११ )। दुर्योधन और अर्जुन दोनोंकी सद्दायता करनेके लिये र्स्व,कृति देना ( उद्योग० ७। १६ ) । अर्जुनका सारथ्य कर्म स्वीकार करना ( उद्योग० ७। ३८ )। संजयको प्रत्युत्तर देते हुए इनके द्वारा कर्मयोगका समर्थन ( उद्योग० २९ । ६-१६)। इनके द्वारा वर्णधर्मका निरूपण ( उद्योग० २९। २२-२६) । कौरवोंके अन्यायका उद्घाटन करते

जीतकर इनके द्वारा रोहिणीकुमार गदका उद्धार (सभा०

(वस्त्रोंकी रक्षा करना), ५९-चूतविशेष (जूआ खेलना), ६०-आकर्षण-क्रीड़ा (पासा आदि फेंकना), ६१-बाल-क्रीड़ाकर्म (लड़का खेलाना), ६२-वैनायिकीविद्या-ज्ञान (विनय और शिष्टाचार, इल्मे इल्लाक वो आदाव), ६३-वैजयिकी विद्याज्ञान, ६४-वैतालिकी विद्याज्ञान॥ ---हिंदी शब्दसागरसे

श्रीकृष्णको गदा और परिघके युद्धमें तथा सम्पूर्ण अस्त्र-रास्रोंके ज्ञानमें उत्कृष्ट स्थानकी प्राप्ति और समस्त लोकोंमें उनकी ख्याति ( सभा० ३८। पृष्ठ ८०३)। इनका मथुरा छोड़कर द्वारकामें जाना तथा इनके द्वारा बड़े-बड़े असुरींका वध ( सभा० ३८। पृष्ट्'८०४ )। भौमासुरको मारनेके लिये इनसे इन्द्रकी प्राथेना (सभा०३८। पृष्ठ ८०६) श्रीकृष्ण-द्वारा नरकासुरको मारकरमाता अदितिके कुण्डल ला देनेकी प्रतिज्ञा । इनके द्वारा मुरनामक असुर, निज्ञुम्भ, ह्यग्रीव, विरूपाक्ष, पञ्चजन तथा नरकासुरकावध ( सभा० ३८। पृष्ठ ८०७) । भूमिद्वारा इनको कुण्डल-दान ( सभा० ३८। पृष्ठ ८०८)। मणिपर्वतपर बने हुए नरकासुरके अन्तः पुरमें इनका प्रवेश तथा नरकासुर द्वारा अपहरण करके लायी हुई कन्याओं-की गान्धर्व विवाह करनेके लिये भगवान्से प्रार्थना (सभा० ३८। पृष्ठ ८०८-८१०) । उनकी प्रार्थना स्वीकार करके श्रीकृष्णका उन्हें द्वारका भेजना (सभा० ३८। पृष्ठ ८११)। इनका मणिपर्वतको गरुडपर लाइकर बलरामजी और इन्द्रके साथ स्वर्गलोकमें जानाः मेरपर्वतके मध्यशिखरपर पहुँचकर श्रीकृष्ण द्वारा देवस्थानींका दर्शन; फिर देवलोकमें जाकर इन्द्र-भवनके निकट इनका गरुड़से उतरना, देवताओंद्वारा इनका स्वागत तथा इनका माता अदितिके चरणोंमें प्रणाम करके उन्हें उनके कुण्डल अर्पित कर देना (सभा० ३८ । पृष्ठ ८११)। देवमाता अदिति और इन्द्रपत्नी शचीद्वारा श्रीकृष्ण एवं सत्यभामाका सत्कार तथा वहाँसे छौटकर इन सबका द्वारकामें आगमन (समा० ३८। प्रष्ठ ८१२)। इनके द्वारा मणिपर्वत ( प्राग्ज्योतिषपुर) से लायी गयी धनराशिका वृष्णिवंशियोंमें वितरण (सभा० ३८। पृष्ठ ८१८)। इन्द्रद्वारा श्रीकृष्णकी महिमाका वर्णन (सभा० ३८। पृष्ठ ८१९) । शोणितपुरमें इनका शिवजीसे युद्ध और उनकी पराजय (सभा० ३८। पृष्ठ ८२३) । इनके द्वारा बाणासुरकी भुजाओंका छेदन (सभा० ३८। पृष्ठ ८२३)। इनका रुक्मीको भयभीत करना, जारूथीमें आहुतिः काथ और शिशुपालको पराजित करनाः शैव्यः दन्तवक तथा श्रतधन्वाको भी हरानाः इन्द्रद्युम्नः कालयवनः कशेरुमान्का वध करना । द्यमत्सेनके साथ इनका युद्ध, महावली गोपति और तालकेतुका इनके द्वारा वध, पाण्ड्य, पौण्ड्र, मत्स्य, कलिङ्ग और अङ्ग आदि अनेक देशोंके राजाओंकी एक साथ ही पराजय ( सभा० ३८। पृष्ठ ८२४)।इनके द्वारा वभुकी पत्नीका उद्धार; पीठ, कंस, पैठक तथा अतिलोमा नामक असुरोंका वधः जम्भः ऐरावतः विरूप और शम्बर आदि असुरोंका वध;भोगवतीमें वासुकि नागको

हुए इनका संजयदारा धृतराष्ट्रको चेतावनीका संदेश ( उद्योग० २९ । ३१-५८ ) । संजयद्वारा कौरवोंके लिये संदेश देना ( उद्योग० ५९। १८-२९ )। शान्ति-स्थापनार्थ कौरवसभामें जानेके लिये उद्यत होना ( उद्योग॰ ७२ । ७९-८१ ) । कौरवोंके अत्याचारोंका वर्णन करके युधिष्ठिरको युद्धके लिये प्रोत्साहन देना ( उद्योग० ७३ अध्याय )। भीमसेनको उत्तेजित करना ( उद्योग० ७५ अध्याय ) । भीमसेनको आश्वासन देना ( उद्योग० ७७ अध्याय ) । अर्जुनकी बार्तीका उत्तर देना ( उद्योग० ७९ अध्याय )। श्रीकृष्णके द्वारा द्रौपदीको आश्वासन ( उद्योग ० ८२ । ४४-४९ )। सात्यिकसहित रथपर आरूढ़ हो हस्तिनापुरको प्रस्थान (उद्योग० ८३ । २९ )। मार्गमें इनका दिन्य महर्षियोंके दर्शन करना ( उद्योग० ८३।६०)। हस्तिनापुर जाते समय मार्गमें वृकस्थलमें विश्राम (उद्योग० ८४। २०-२१)। श्रीकृष्णका हस्तिना-पुरमें स्वागत (उद्योग॰ ८९। ५) । इनका राज-महलमें प्रवेश ( उद्योग॰ ८९। ११ )। विदुरके गृहमें पदार्पण ( उद्योग० ८९ । २२ ) । कुन्तीसे मिलकर उन्हें आश्वासन देना ( उद्योग० ९० । ९१-९९) । दुर्योधन-से उसके निमन्त्रणको अस्वीकार करनेका बताना (उद्योग० ९१।२४-३२)। विदुरके घर इनका भोजन और विश्राम (उद्योग० ९१।४१)। विदुरजीसे कौरवसभामें जानेका औचित्य वतलाना ( उद्योग॰ ९३ अध्याय ) । श्रीकृष्णका कौरवसभामें प्रवेश (उद्योग॰ ९४। ३३)। कौरवसभामें इनका प्रभावशाली भाषण ( उद्योग॰ ९५ अध्याय )। दुर्योधन-को पाण्डवोंसे संधि करनेके लिये समझाना ( उद्योग । १२४। ८-६२)। दुर्योधनको फटकारना (उद्योग० १२८। २-३१)। कंस और दैत्यदानवींका दृष्टान्त देते हुए दुर्योधनको कैद करनेकी सलाह देना ( उद्योग० १२८। ५० )। दुर्योधनद्वारा कैद किये जानेकी बात सुनकर इनकी सिंहगर्जना ( उद्योग० १३० । २४–२९ )। कौरवसभामें इनके विश्वरूपका दर्शन ( उद्योग० १३१। ५-१३)। इनके द्वारा धृतराष्ट्रको अदृश्य नेत्र प्रदान करना ( उद्योग० १३१ । १९ ) । कौरवसभासे प्रस्थान (उद्योग० १३१ । ३७-३८ ) । कुन्तीके पास जाकर पाण्डवोंसे कहनेके लिये संदेश पूछना **( उद्योग**० १३२ । ४ )। कर्णके साथ मन्त्रणा तथा उपप्ळव्यनगरको प्रस्थान ( उद्योगः १३७ । २९-३० ) । कर्णको पाण्डव-पक्षमें आनेके लिये समझाना ( उद्योग० १४० । ६-२९)। कर्णसे पाण्डवोंकी निश्चित विजयका प्रतिपादन करते हुए युद्धकी तिथि निर्धारित करना ( उद्योग० १४२ । १७-२० ) । युधिष्ठिरसे भीष्मके वचनोंका

वर्णन ( उद्योग० १४७ । १६-४३ ) । युधिष्ठिरसे द्रोणाचार्यके वचनोंका वर्णन ( उद्योग० १४८ । २--१६)। युधिष्ठिरसे विदूरके वचनोंका वर्णन ( उद्योग० १४८ । १८-२६) । युधिष्ठिरसे गान्धारीके वचनोंका वर्णन ( उद्योग० १४८। २९-३६ )। युधिष्ठिरसे धृत-राष्ट्रके वचनोंका वर्णन ( उद्योग० १४९ अध्याय ) । कौरवसभामें अपने किये हुए प्रयत्नोंका वर्णन करके दण्डपर ही जोर देना (उद्योग० १५० । १८ ) । धृष्ट-युम्नको प्रधान सेनापति बनानेका समर्थन ( उद्योग॰ १५१। ४९) : युधिष्ठिरको युद्ध करना ही कर्तव्य बतलाना ( उद्योग० १५४ । १५ ) । दुर्योधनके संदेश-का उत्तर देना ( उद्योग० १६२ । ६ उद्योग० १६२ । ५७-६३ ) । कौरवसेनाको मारनेके लिये अर्जुनको आदेश (भीष्म०२२।१६)। अर्जुनको दुर्गाकी स्तुति करनेके लिये कहना (भीष्म० २३। २) । अर्जुनको गीताका उपदेश देना (भीष्म० २६ । ११ से ४२ अध्यायतक ) । कुरुक्षेत्रमें इनके द्वारा पाञ्च-जन्य नामक शङ्खका बजाया जाना ( भीष्म० २५। १५) | सांख्ययोगका वर्णन ( भीष्म० २६। ११– २०)। अज्ञानी और ज्ञानवान्के लक्षण तथा रागद्वेषसे रहित होकर कर्म करनेके लिये प्रेरणा ( भीष्म० २७। २५-३५)। फलसहित पृथक्-पृथक् यज्ञींका कथन और ज्ञानकी महिमा (भीष्म० २८। २४-४२)। सांख्ययोगी और निष्काम कर्मयोगीके लक्षण तथा ज्ञानयोगका वर्णन **( भीष्म० २९। ७**–२६ )। योगभ्रष्ट पुरुषकी गति और ध्यानयोगीकी महिमा (भीष्म० ३०।३७-४७)। आसुरी स्वभाववालींकी निन्दा और भगवद्भक्तोंकी प्रशंसा तथा अन्य देवताओंकी उपा-सनाका वर्णन (भीष्म० ३१। १३-२३)। ब्रह्म, अध्यात्म और कर्मादिका वर्णन (भीष्म० ३२ । ३-७ )। सकाम और निष्काम उपासनाका फल और निष्काम भगवद्भक्तिकी महिमा ( भोष्म० ३३।२०–३४) । श्रीकृष्ण-द्वारा अपनी विभूतियों और योगशक्तिका कथन ( भीष्म० ३४। १९-४२)। इनके द्वारा अपने विश्वरूपका वर्णन और फलसहित अनन्यभक्तिका कथन ( भीध्म० ३५ । ५-१८; ५५ ) । साकार-निराकारके उपासकों और भगवत्प्राप्तिके उपाय तथा भगवत्प्राप्त पुरुषोंके लक्षणोंका वर्णन (भीष्म०३६।१-२०)। क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञानसहित प्रकृति-पुरुषका वर्णन ( भीष्म० ३७ । १-३४)। सत्र रज और तम तथा भगवत्प्राप्तिके उपाय और गुणातीत पुरुषके लक्षण ( भीष्म० ३८ । ५-२७) । जीवात्माके विषयः प्रभावसहित परमेश्वरके स्वरूप तथा क्षर-अक्षर तथा पुरुषोत्तमका वर्णन ( भीष्म ० ३९।

७-२० )। दैवी और आसुरी सम्पदा तथा आसुरी सम्पदावालोंके लक्षण और उनके अधोगतिका वर्णन ( भीष्म० ४०। १-२०) । आहार, यज्ञ, तप और दानके पृथक-पृथक मेद ( भीष्म० ४१। ७-२२ )। रानः कर्मः कर्ताः, बुद्धिः, धृति और सुखके पृथक-पृथक मेद ( भीष्म० ४२। १९-४० )। कर्णको पाण्डवींके पक्षमें आनेके लिये समझाना ( भीष्म० ४३। ९-९१ )। भीष्मके पराक्रमसे चिन्तित हुए युधिष्ठिरको आश्वासन देना ( भीष्म० ५०। २६-३०)। चक्र छेकर भीष्मको मारनेके लिये उद्यत होना ( भीष्म० ५९। ८८-८९ )। भीष्मद्वारा इनकी महिमाका वर्णन ( भीष्म० ६५। २५ से ६८ अ० तक ) । भीष्मको मारनेके लिये अर्जुनको चेतावनी ( भीष्म० १०६ | ३३-३७ )। चाबुक लेकर भीष्मके वधके लिये दौड़ना (भीष्म० १०६ । ५५-५७ ) । भीष्मके पराक्रमसे दुःखित युधिष्ठिर-को सान्त्वना देना ( भीष्म० १०७। २६-४० )। भीष्मके पास चलनेके लिये युधिष्ठिरके प्रस्तावकी खीकृति ( भीष्म० १०७ । ५२-५५ )। भीष्म वधके लिये उद्यत न होनेवाले अर्जुनको समझाना ( भीष्म० १०७। ९६-१०२ ) । भीष्मका वध करनेके लिये अर्जुनको प्रेरित करना ( भीष्म० ११८ । ३५-३६ ) । भीष्मके मारे जानेपर युधिष्ठिरसे वार्तालाप ( भीष्म० १२० । ६६-६७) । धृतराष्ट्रद्वारा इनकी लीलाओंसहित महिमा-का वर्णन (द्रोण० ११ । १-४० ) । भगदत्तद्वारा अर्जुनपर चलाये हुए वैष्णवास्त्रको अपनी छातीपर लेना ( दोण० २९ । १८ ) । अर्जुनके पूछनेपर वैष्णवास्त्रका रहस्य बताकर भगदत्तको मारनेका आदेश देना ( द्रोण॰ २९ । २५- ३४; ४४-४५ ) । अभिमन्यु-वधसे दुखी होकर विलाप करते हुए अर्जुनको शान्त करना ( द्रोण॰ ७२। ६६-७४ )। अर्जुनसे जयद्रथकी रक्षाका समाचार बताना ( द्रोण० ७५ अ० में )। पुत्रशोकसे दुखी सुभद्राको आश्वासन देना ( द्रोण० ७७। १२-२६ )। विलाप करती हुई द्रौपदी, सुभद्रा और उत्तराको आश्वासन देना ( द्रोण० ७८ । ४०-४२ ) । अर्जुनकी विजयके लिये समयपर रथ तैयार करके लानेके लिये दारुकको आदेश देना ( द्रोण० ७९। २१-४२ )। सोते हुए अर्जुनको स्वप्नमें दर्शन देना और उनसे वार्तालाप करके श्चिवजीके पास ले जाना (द्रोण०८०।२-४९)। इनके द्वारा भगवान् शिवकी स्तुति (द्रोण०८०। ५५-६४ ) । जयद्रथ-वधके लिये युधिष्ठिरको आश्वासन (द्रोण०८३।२१-२८) | इनके द्वारा शङ्ख वजाया जाना (द्रोण० ८८ । २१ ) । द्रोणाचार्यको छोड़कर आगे बढनेके लिये अर्जुनको प्रेरणा ( द्रोण० ९१।

३०-३१ ) । घोड़ोंको पिलानेके लिये जल प्रकट करनेके हेतु अर्जुनको प्रेरित करना ( द्रोण० ९९ । ५८ ) । इनके द्वारा संग्रामभूमिमें अश्वपरिचर्या ( द्रोण० १००। १०-१६ ) । अर्जुनको दुर्योधनका वध करनेके लिये प्रोत्साहन ( द्रोण० १०२ । १-१८ ) । दुर्योधनपर बाणोंको विकल होते देख अर्जुनको उपालम्भ ( द्वोण० १०३।६-१०)। अर्जुनको सात्यिकिके आगमनकी सूचना देना ( द्रोण० १४१। १३-२५ )। भूरिश्रवाके चंगुलसे सात्यिकको छुड़ानेके लिये अर्जुनको प्रेरित करना ( द्रोण० १४२ । ६४-६५ ) । भूरिश्रवाकी मुक्त होनेका वरदान ( द्रोण० १४३ । ४८ )। मायाद्वारा अन्धकारकी सृष्टि करके जयद्रथ-वधके लिये अर्जुनको प्रेरित करना ( द्रोण० १४६ । ६२-७२ )। जयद्रथके सिरको उसके पिताकी गोदमें डालनेके लिये कहना और उसका रहस्य बताना (द्रोण० १४६। १०४-११९)। जयद्रथ-वधके पश्चात् मायारूपी अन्धकारको समेट लेना ( द्रोण० १४६। १३२ ) । कर्णके साथ अर्जुनको युद्ध करनेसे मना करना (द्रोण० १४७ । ३३-३६ ) । जयद्रथ-वधके बाद अर्जुनको बधाई देना ( द्रोण० १४८ । २५-३२ ) । अर्जुनको संग्रामका दृश्य दिखाते हुए युधिष्ठिरके पास ले जाना ( द्रोण० १४८ । ३६-५९ ) । जयद्रथ-वधके बाद युधिष्ठिरको विजयका समाचार वताना (द्रोण॰ १४९। २)। युधिष्ठिरके कोधको ही रात्रु-वधमें कारण बताना ( द्रोण० १४९ | ४५-५१ ) | युधिष्ठिरको द्रोणाचार्यके साथ युद्ध करनेसे रोकना १६२ । ४७-५१ )। आधी रातके समय कर्णके साथ अर्जुनके युद्धका अनौचित्य बताकर घटोत्कचको भेजनेके लिये अनुमति देना ( १७३। ३५-४१ ) । घटोत्कचको कर्णके साथ युद्ध करनेके लिये आदेश देना ( द्रोण॰ १७३ । ४५-५८ ) । अर्जुनसे भिन्न-भिन्न महार्थियोंका सामना करनेके लिये व्यवस्था बताना ( द्रोण० १७७। ३३-३६ )। अलायुधका वध करनेके लिये घटोत्कचको प्रेरित करना ( द्रोण० १७८। २-३ )। अर्जुनद्वारा घटोत्कचके वधसे प्रसन्नताका कारण पूछे जानेपर कर्णकी प्रशंसा करते हुए अपनी प्रसन्नताका कारण बताना ( द्रोण॰ १८० । ११-३३ ) । अर्जुनसे जरासंध आदि धर्मद्रोहियोंके वधका कारण बताना (द्रोण० १८१। २-३३ )। सात्यिकसे कर्णद्वारा अर्जुनपर शक्ति न छोड़े जानेका कारण बताना ( द्रोण० १८२ | ३५-४६ ) । घटोत्कच-वधसे दुखी युधिष्ठिरको समझाना ( द्रोण० १८३ । २४-२६ ) । द्रोणाचार्यके वधकी युक्ति बताना (द्रोण० १९०। १०-१२) । युधिष्ठिरको छलपूर्वक अश्वत्थामाके मारे जानेकी झूठी बात कहनेको विवश

करना ( द्रोण० १९०। ४६-४७) । नारायणास्त्रको शान्त करनेका उपाय बताना ( द्रोण० १९९। ३८-४२ )। भीमसेनको रथसे खींचकर नारायणास्त्रको शान्त करना (द्रोण० २००। १५-१७)। अर्जुनको युद्धस्थलका भीषण दृश्य दिखाना ( कर्ण ०१९ | २८-५३ ) । अश्वत्थामाके साथ युद्धमें शिथिल देखकर अर्जुनको चेतावनी देना ( कर्णं० ५६ । १३५–१३८ ) । अर्जुनको युद्ध-भूमिका दृश्य दिखाते हुए युधिष्ठिरके पास हे जाना ( कर्ण० ५८ । १०-४१ ) । अर्जुनसे धृष्टद्युम्नको अश्वत्थामाके चंगुलसे छुड़ानेको कहना (कर्ण० ५९। ४७-४९ )। अर्जुनसे दुर्योधन और कर्णके पराक्रमका वर्णन करके कर्णको मारनेके लिये उन्हें उत्साहित करना और भीमसेनके पराक्रमका वर्णन करना (कर्ण ६० अध्याय )। घायल युधिष्ठिरको देखनेके बहाने अर्जुनको कर्णके पाससे इटा लेना ( कर्ण० ६४ । ६६ ) । अर्जुनके साथ युधिष्ठिरके पास जाकर उनके चरणोंमें प्रणाम करना (कर्ण ०६५ । १७) । युधिष्ठिरके वधसे अर्जुनको रोकनेके प्रसंगमें बलाक व्याध और कौशिक ब्राह्मणकी कथा कहकर समझाना और युधिष्ठिरको 'तु' शब्द कहनेमात्रसे अर्जुनकी प्रतिज्ञा-पूर्ति बताना (कर्ण० ६९ अध्याय )। अर्जुनको आत्मइत्यासे बचाना (कर्ण ००। २३-२४)। युधिष्ठिरको प्रसन्न करना ( कर्ण० ७० । ४९-५५ )। अर्जुनको उपदेश (कर्ण० ७१ | ३-१२ ) । कर्ण-वधके लिये अर्जुनको प्रोत्साहन (कर्ण० ७२।१७ से ७३ अध्याय-तक)। कर्ण वधके लिये अर्जुनको प्रोत्साहन ( कर्ण० ८६। २-१६) । कर्णवधके लिये अर्जुनको प्रात्माइन (कर्ण ० ८९ । ४३-४८) । कर्णके सर्पमुख बाणसे अर्जुनकी रक्षा करना ( कर्ण० ९०। २९-३१ )। धर्मकी दुहाई देनेपर कर्णको चेतावनी देना (कर्ण० ९१ । १-१४)। कर्ण-वधका शुभ समाचार सुनानेके लिये अर्जुनसे युधिष्ठिरके पास चलनेको कहना और सैनिकोंको युद्धकी व्यवस्थाका आदेश देना ( कर्ण० ९६ । २-११ ) । युधिष्ठिरके पास पहुँचकर कर्ण-वधका समाचार सुनाना ( कर्ण० ९६ । १८-२३ ) । शल्यका वध करनेके लिये युधिष्ठिरको उत्साहित करना ( शल्य० ७ । २५-४१ )। अर्जुनसे दुर्योधनको मारनेके लिये कहना (शल्य॰ २७ । ३-१२) । युधिष्ठिरको क्रियात्मक प्रयोगद्वारा दुर्योधनको मारनेके लिये सलाह देना ( शल्य० ३१ । ६-१५) । युधिष्ठिरको फटकारना ( शस्य० ३३ । २-१६) । अर्जुनसे भीमसेन और दुर्योधनके बलाबलका वर्णन करके मायाद्वारा दुर्योधनको मारनेकी सलाह देना (शल्य॰ ५८ | ३-२०) | दुर्योधनके वधसे कुपित बलरामजीको समझाना (शल्य० ६०।१४–२५के बादतक)। भीमसेनद्वारा किये जाते हुए अधर्मपूर्ण वर्तावको आप चुपचाप देखते क्यों हैं ? उन्हें रोकते क्यों नहीं ? यह युधिष्ठिरसे पूछना ( श्राल्य० ६०। ३३-३४ )। इनके द्वारा दुर्योधनपर आक्षेप ( शल्य० ६१ । १८-२३ )। दुर्योधनद्वारा किये गये आक्षेपोंका इनकी ओरसे उत्तर (शल्य०६१।३९-५०) । इनके द्वारा पाण्डवींका समाधान (शल्य०६ १।६ १-६९)|इनका अर्जुनको रथसे उतरनेके लिये आदेश देना (शल्य०६२।९-१०)। अर्जुनद्वारा रथके दग्ध होनेका कारण पूछनेपर इनका उत्तर ( शल्य० ६२। १८-१९ )। इनके द्वारा युधिष्ठिरका अभिनन्दन (शल्य॰ ६२ । २१-२७ ) । युधिष्ठिरके भेजनेसे हस्तिनापुरको जाना ( शल्य० ६२ । ४५ शल्य० ६३ । ३४ ) । धृतराष्ट्रको आश्वासन देना ( श्रह्य० ६३ । ४०-५८) । गान्धारीको प्रबोधन (शल्य० ६३ । ५९-६५)। हस्तिना-पुरसे शिविरको लौटना ( शल्य॰ ६३।७८ )। अश्वत्थामाकी चपलता और क्रूरताके प्रसङ्गमें सुदर्शनचक्रके माँगनेकी बात सुनाते हुए युधिष्ठिरको उससे भीमसेनकी रक्षा करनेके लिये प्रयत्न करनेका आदेश देना (सौिसक॰ १२ अध्याय )। अर्जुन और युधिष्ठिरको साथ लेकर भीमसेनकी रक्षाके लिये जाना (सौिसक० १३। १-९)। अर्जुनको ब्रह्मास्त्र प्रकट करनेका आदेश देना (सौप्तिक० १४ । २-३ ) । इनके द्वारा अश्वत्थामाको श्चाप (सौप्तिक० १६ । ८-१६) । महादेवजीकी महिमाका प्रतिपादन (सौप्तिक० १७ । ६-२६)। इनका धृतराष्ट्रको समझाना ( स्त्री० १२ । २३-३० )। धतराष्ट्रको फटक रकर उनका क्रोध शान्त करना (स्त्री॰ १३। २-११)। गान्धारीद्वारा अपनेको दिये गये शापका समर्थन (स्त्री० २५। ४८-४९)। गान्धारीको सान्त्वना देना (स्त्री० २६ । १-५ ) । नारद-संजय-संवादरूपमें षोडशरा नकीयोपाख्यान सुनाकर युधिष्ठिर-को समझाना ( शान्ति० ३९ अध्याय )। युधिष्ठिरके पूछनेपर नारद-पर्वत-उपाख्यान सुनाना ( शान्ति० ३० अध्याय )। व्यासजीकी वात माननेके लिये युधिष्ठिरको समझाना ( शान्ति० ३७ । २१-२५ )। युधिष्ठिरसे चार्वाकको प्राप्त हुए वर आदिका वर्णन करना (शान्ति॰ ३९ अध्याय ) । भीष्मकी प्रशंसा और युधिष्ठिरको उनके पास चलनेका आदेश ( शान्ति० ४६। ११– २३ ) । युधिष्ठिरको परशुरामोपाख्यान सुनाना ( शान्ति० ४९ अध्याय ) । भीष्मजीके गुण-प्रभावका सविस्तर वर्णन करते हुए उनसे युधिष्ठिरका शोक दूर करनेके लिये कहना (शान्ति० ५०। १३-३८)। भीष्मकी प्रशंसा करते हुए युधिष्ठिरको धर्मीपदेश करनेका आदेश

(शान्ति० ५१। १०-१८) । धर्मीपदेशके लिये भीष्म-को वरदान ( ज्ञान्ति० ५२ । १४-२१ )। इनकी प्रातश्चर्या ( शान्ति ॰ ५३। १-९ )। भीष्मद्वारा ही धर्मोपदेश होनेका कारण बताते हुए उन्हें उपदेश करने-को कहना (शान्ति० ५४। २५-३९)। भीष्मसे युधिष्ठिरके लिजत और भयभीत होनेका कारण बताना ( शान्ति ० ५५ । ११-१३ )। जाति-भाइयोंमें फूट न पड़नेके विषयमें नारदजीसे पूछना ( शान्ति० ८१ अध्याय ) । इन्हींसे सम्पूर्ण भूतोंकी उत्पत्तिका वर्णन करना (शान्ति० २०७ अध्याय)। उग्रसेनसे नारदजीके गुणोंका वर्णन करना ( शान्ति० २३० । ४-२४ )। अर्जुनको अपने नामोंकी व्युत्पत्ति बताना (शान्ति० ३४१। ८-५१ )। अर्जुनसे सृष्टिकी प्रारम्भिक अवस्था-का वर्णन करना (शान्ति० ३४२ । ३-२१)। अर्जुनसे अपने नामोंकी व्याख्या करना ( शान्ति॰ ३४२ ।६७-११६) । युधिष्ठिरसे महादेवजीके माहात्म्यकी कथाके प्रसंगमें उपमन्युकी कथा सुनाना और अपनी तपस्या तथा दर्शन पानेका वृत्तान्त बताना ( अनु० १४ भध्याय ) । भगवती उमासे आठ वरदान माँगना ( अनु॰ १५।६)। उपमन्युके साथ शिवजीके विषयमें वार्तालाप (अनु० १६ अध्याय )। इनके द्वारा भगवान् शिवकी महिमाका वर्णन ( अनु० १८ | ६१-८३ ) । नारदजी-से पूजनीय पुरुषोंके लक्षण पूछना (अनु० ३१। २- १ ) । पृथ्वीसे गृहस्थोंके पापनाशक अनुष्ठानके विषयमें प्रश्न करना ( अनु० ३४ । २१ )। गिरगिटयोनिसे नृग-का उद्धार करना (अनु०७०।७)। नृगसे उनकी दुर्गतिका कारण पूछना ( अनु० ७० । ८-९ ) । ब्राह्मण-का धन न लेनेके विषयमें घोषणा करना ( अनु० ७०। ३१) । पृथ्वी देवीसे गृहस्थधर्मके विषयमें पूछना ( अनु० ९७ । ४ ) । पर्वतको जलाकर पुनः उसे प्रकृतिस्थ करना ( अनु० १३९ । १६-२१ )। ऋषियों के पूछनेपर इसका रहस्य बताना ( अनु० १३९ । ३०-४४ ) । भीष्मजी-द्वारा इनकी महिमाका वर्णन (अनु० १५८ अध्याय )। युधिष्ठिरको ब्राह्मणकी महिमा सुनानेके प्रसंगमें प्रद्युम्नके पूछनेपर दुर्वासाका चरित्र कहना (अनु० १५९ अध्याय)। युधिष्ठिरके प्रति शिवजीकी महिमाका वर्णन करना ( अनु॰ १६० अध्याय से १६६ अध्यायतक ) । भीष्मको देह-त्यागके टिये अनुमति प्रदान करना (अनु० १६७। ४६-४७)। भीष्मके लिये शोक करती हुई गङ्गाको आश्वासन देना ( अनु० १६८ । ३०-३५ )। शोकाकुल युधिष्ठिरको समझाना ( आइव० २। २-८ )। युधिष्ठिर-को विविध दृष्टान्तींद्वारा समझाना ( आश्व० ११ अ० से १३ अध्यायतक ) । अर्जुनसे अपने द्वारका जानेका

प्रस्ताव करना (आश्व० १५। १२-३४)। अर्जुनके पूछनेपर पुनः गीताका ज्ञान सिद्ध महर्षि और काश्यपके संवादरूपसे सुनाना ( आश्व० १६ । ९ से १८ अध्याय तक )। पुनः ब्राह्मणगीताके द्वारा ज्ञानोपदेश करना ( आश्व० २० अध्यायसे ३४ अध्यायतक ) । अर्जुनके प्रति गुरु-शिष्यके संवादरूपमें ब्रह्मा और महर्षियोंके प्रश्नोत्तररूप मोक्षधर्मका वर्णन ( आश्व० ३५ अध्याय-से ५१ अध्यायतक ) । युधिष्ठिरकी आज्ञा पाकर सुभद्रा और सात्यिकके साथ द्वारकाको प्रस्थान (आश्व० ५२। ५४-५८ )। उत्तङ्क मुनिके पूछनेपर कौरवीं-पाण्डवींका समाचार सुनाना ( आश्व० ५३। १५-१८ )। उत्तङ्क मुनिसे अध्यात्मतत्त्वका वर्णन करना ( आश्व० ५४। २-१९) । उत्तङ्क मुनिको विश्वरूपका दर्शन कराना (आश्व० ५५ । ४-६ ) । उत्तङ्क मुनिको दर्शन देकर चाण्डाल-रूपधारी इन्द्रका रहस्य बताते हुए मरुदेशमें उत्तङ्क नामक मेघोंद्वारा वर्षा होनेका वर देना ( आइव० ५५। २६-३७) । रैवतक पर्वतपर होनेवाले महोत्सवमें सम्मिलित होना ( भाइव० ५९। ३-४ )। उस महोत्सव-से अपने महलमें पधारना ( आइव० ५९ । १६ )। वसुदेवजीके पूछनेपर महाभारतयुद्धका दृतान्त सुनाना (आइव० ६० । ६-३६ ) । वसुदेवजीके पूछनेपर अभिमन्यु-वधका वृत्तान्त सुनाना ( आइव० ६१। १५-४२ )। इनके द्वारा अभिमन्युका श्राद्ध-कर्म ( आइव० ६२। २-५) । इनका इस्तिनापुरमें आगमन और उत्तराके मृतबालकको जिलानेके लिये कुन्तीकी इनसे प्रार्थना ( आश्व० ६६ अध्याय ) । उत्तराके मृतवालकको इनके द्वारा जीवनदान ( आइव० ६९ । १६-२४ ) । उत्तरा-के उक्त शिशुका नामकरण (आइव० ७० । ११-१२)। श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको अश्वमेध यज्ञके लिये सम्मति देना ( आइव० ७१ । २३-२६ ) । श्रीकृष्णका बलराम आदिके साथ आगमन और युधिष्ठिरको अर्जुन-का संदेश सुनाना तथा उनके अधिक कष्ट उठानेका कारण बताना ( आइव० ८६। १३-२१ )। ब्राह्मणोंको दक्षिणा देनेके सम्बन्धमें युधिष्ठिरको व्यासजीकी आज्ञा माननेके लिये कहना ( आइव० ८९ । १८-१९ )। इनका युधिष्ठिरसे विदा लेकर वन्धुओंसहित द्वारकाको लौटना (आश्व० ८९। ३७-३८ )। भगवान् श्रीकृष्णद्वारा युधिष्ठिरको वैष्णव-धर्म-सम्बन्धी विविध विषयोंका उपदेश ( आश्व० ९२। दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ६३०८ से ६३५२ तक )। शाप-की बात सुनकर भगवान् श्रीकृष्णका वृष्णिवंशियोंकी (ऐसी ही भवितव्यता है' ऐसा कहकर नगरमें प्रवेश करना ( मौसल ० १ । २३-२४ ) । मदिरानिर्माण-निषेधकी आज्ञा जारी करना ( मौसल० १ । २९-३१ )।

द्वारकामें भयंकर उत्पात देखकर भगवान् श्रीकृष्णका यदुवंशियोंको तीर्थयात्राके लिये आज्ञा देना ( मौसल० २ अध्याय ) । सात्यिक और प्रद्युप्तको मारा हुआ देख श्रीकृष्णका कुपित हो एक मुद्दी एरका उठाना और भोज तथा अन्धक कुलके प्रमुख योधाओंका संहार करना ( मौसल ३ । ३५-३७ ) । साम्व और गदके मारे जानेपर कुपित हुए श्रीकृष्णद्वारा समस्त यादवींका संहार (मौसल ०३। ४४-४७)। श्रीकृष्णका बलरामजीको एक वृक्षके नीचे ध्यान लगाये बैठे हुए देखना और दाहकको अर्जुनके पास भेजकर संदेश कहलाना (मोसल० ४ । १-३ )। इनका बलरामजीसे अपनी प्रतीक्षाके लिये कहकर स्त्रियोंको कुटुम्बी जनोंके संरक्षणमें सौयनेके लिये द्वारका जाना और पितासे अर्जुनके आनेतक स्त्रियोंका संरक्षण करनेकी बात कहकर स्वयं तपके लिये बलरामजीके पास जानेका विचार प्रकट करना ( मौसल • ४। ७-१०)। उनका रोती हुई स्त्रियोंको आस्वासन दे अर्जुनके आनेकी बात बताकर चल देना और वनके एकान्त प्रदेशमें बलरामजीके पास जाकर उनके मुखसे एक विशाल सर्पको निकलकर समुद्रकी ओर जाते देखना ( मौसल ० ४ । १२-१३ ) । बलरामजीके परमधाम-गमनके पश्चात् उनका वनमें विचरना ! बीती बातों और घटनाओंको याद करके उनपर विचार करना । गान्धारी और दुर्वासाके कथनको भी ध्यानमें लाना और परम-धामको जानेके लिये किसी निमित्तकी प्रतीक्षा करते हुए योगयुक्त होकर पृथ्वीपर लेटनाः जरानामक व्याधके बाणसे तलुओंमें घाव हो जानेपर अपने तेजसे प्रकाशित होते हुए ऊर्ध्वलोकको जानाः वहाँ उनका खागत होना और इन्द्र आदि देवताओंसे मिलना (मौसल० ४। १८-२८) । अर्जुनद्वारा इनके शरीरका दाइ-संस्कार होना ( मौसल ० ७। ३१ ) । दिन्यधाममें इनकी नारायणरूपसे स्थिति (स्वर्गा० ५। २४-२६)। इनकी पटरानियोंमेंसे रुक्मिणी, गान्धारी, शैन्या, हैमवती तथा जाम्बवती--इन पाँचोंने पतिलोककी कामनासे अग्निमें प्रवेश किया। सत्यभामा तथा अन्य दो देवियोंने तपस्याका निश्चय करके वनमें प्रवेश किया (मौसल० ७। ७३-७४)। शेष सोलह हजार रानियाँ दस्युओं के हाथोंसे छूटकर सरस्वतीके जलमें भूद पड़ीं और स्वर्गमें भगवान्से जा मिलीं (स्वर्गा० ५ । २५) । ( इनकी सभी रानियोंसे दस-दस पुत्र उत्पन्न हुए थे । इनमें प्रद्युम्न, साम्ब, चारुदेण्ण आदि प्रधान हैं।)

महाभारतमें आये हुए कृष्णके नाम-अन्युतः अधिदेवः अधीक्षजः आदिदेवः अजः अमध्यः अनादि, अनादिमध्यपर्यन्तः अनादिनिधनः अनादा, अनन्तः

अन्धकवृष्णिनायः असितः आत्माः अव्यक्तः अव्ययः भोजराजन्यवर्धनः भूतेक्वरः भूतपति भूतात्माः भूतेकाः चक्रधरः चक्रधारीः चक्रगदाभृत्, चक्रगदाधरः चक्रगदा-पाणि, चक्रपाणि, चक्रायुध, शैव्यसुग्रीववाहन, शम्भु, शङ्ख-शङ्खचक्रगदाहस्तः शङ्खचकगदापाणिः शङ्खचक्रासिपाणिः शार्ङ्गचक्रगदाधरः शार्ङ्गचक्रासिपाणिः शार्क्नधनुर्धर, शार्क्नधन्वा, शार्क्नगदापाणि, शार्क्नगदासि-पाणिः, शाङ्गीः, शौरिः, शूलभृत्, शूली, दाशार्हः, दशार्हः भर्ताः दशाहीधिपतिः दाशाहंकुलवर्धनः दाशाहंनन्दनः दाशाईनाथः दाशाईसिंहः दाशाईवीर, दामोदरः देवदेवः देवदेवेशः, देवदेवेश्वरः, देवकीमातः, देवकीनन्दनः, देवकी-पुत्र, देवकीसुत, देवकीतनय, गदाग्रज, गदपूर्वज, गरुडध्वजः गोपालः गोपेन्द्रः गोपीजनप्रियः गोविनदः इलधरानु जः हरिः हृषीकेशः जनार्दनः कंसकेशिनिषूदनः कंसनिषूदन, कौस्तुभभूपण, केशव, केशिहन्, केशिहन्ता, केशिनिषूदनः केशिसूदनः महावाहुः पीतवासाः रमानाथः रामानुजः सङ्कर्षणानुजः सर्वदाशाईहर्ताः सर्वनागरिपुध्वजः सर्वेयादवनन्दन, सत्यः सुपर्णकेतुः ताक्ष्यंध्वजः ताक्ष्यं छक्षणः त्रैलोक्यनाथः त्रियुगः वासुदेवः वसुदेवपुत्रः वसुदेवसुतः वसुदेवात्मजः वजनायः वृष्णिशार्दूलः वृष्णिश्रेष्ठः वृष्णि-कुलोद्रह, वृष्णिनन्दन, वृष्णिपति, वृष्णिप्रवर, वृष्णिप्रवीर, वृष्णिपुङ्गव, वृष्णिसत्तम, **वृ**ष्णिसिंह, **वृष्ण्यन्धकप**तिः वृष्ण्यन्धकोत्तमः यादवः यादवशार्द्रुलः यादवश्रेष्ठः यादवाम्यः यादवनन्दनः यादवेश्वरः यदुशार्दूछः यदुश्रेष्ठः यदूद्रहः यदुकुलश्रेष्ठः यदुकुलनन्दनः यदु-कुलोद्दहः यदुनन्दनः यदुप्रवीरः यदुपुङ्गवः यदुमुखावहः यदूत्तमः यदुवंशविवर्धनः यदुवरः यदुवीरः यदुवीर-मुख्य, योगेश्वर, योगीश, योगीश्वर, योगी इत्यादि । कृष्णकर्णी--स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य॰

कुष्णकणा—स्कन्दका अनुचरा मातृका ( शल्यव ४६।२४)।

कृष्णकेरा--स्कन्दका एक सैनिक (शल्य०४५। ६१)।

कृष्णहेंपायन — महर्षि पराश्चरके पुत्र — सत्यवतीनन्दन व्यास ( आदि० १ । १०, ५५ ) । हस्तिनापुर जाते समय मार्गमें श्रीकृष्णसे मेंट ( उद्योग० ८३ । ६४ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) ( विशेष — देखिये व्यास ) ।

कृष्णपर्वत कुराद्वीपका एक पर्वतः जो भौरं नामक मैनसिलके पर्वतसे पश्चिमभागमें स्थित एवं नारायणको विशेष प्रिय है (भोष्म० १२ । ४ )।

कृष्णवत्मी अग्निदेवका एक नामः जिसका आस्तीकने जनमेजयके सर्पसत्रमें अग्निकी स्तुति करते हुए उच्चारण किया था (आदि० ५५। १०)।

कुष्णवेणा--दक्षिण भारतकी एक पवित्र नदी, जिसके

देवकुण्ड ( जातिस्मर हद ) में स्नानसे पूर्वजन्मकी स्मृति होती है (सभा० ९। २०; वन० ८५। ३७; भीष्म० ९। २८ )। यह अग्निका उत्पत्ति-स्थान है ( वन० २२२। २६ )।

कृष्णा—(१) द्रौपदी, जो यज्ञवेदीसे उत्पन्न हुई थी (आदि० ६३। ११०) (विशेष—देखिये द्रौपदी)। (२) एक नदी, जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है (भीष्म०९। ३३)। (३) दुर्गाजीका एक नाम (विराट०६।९)। (४) स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य०४६। २२)।

कृष्णात्रेय—एक प्राचीन ऋषिः जिन्होंने तपोबलद्वारा चिकित्साशास्त्र (आयुर्वेद) का सबसे पहले ज्ञान प्राप्त किया (ज्ञान्ति०२१०।२१)।

कृष्णानुभौतिक—एक महर्षि, जो उत्तरायणके आरम्भमें शरशय्याशायी भीष्मजीको देखनेके लिये पधारे थे (शान्ति० ४७। ११)।

कृष्णीजा-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ७५ )। **केकय—(१)** एक भारतीय जनपद ( व्यास और शतलजके बीचका भूभाग ) (भीष्म०९। ४८)। दशरथपत्नी कैकेयीके पिताका राज्य यहीं था, इसीसे वह कैकेयी कहलाती थी (वन० २७७। १५)। (२) (कैकय अथवा कैकेय) केकय देशके निवासी या अधिपति, राजा एवं राजकुमार विशेषतः केकयदेशीय पाँच राजकुमार, जो परस्पर भाई थे और पाण्डवपक्षमें सम्मिलित थे ( वन ० १२० । २६ ) । इनका द्रोणाचार्यके साथ युद्ध (द्रोण० २१।२३-२९)। ये द्रोणाचार्यद्वारा मारे गये थे ( स्त्री० २५। १५ ) । इनका दाह-संस्कार (स्त्री० २६। ३६)। (३) दो केकय-राजकुमार विन्द और अनुविन्द दुर्योधनके पक्षमें थे, जो सात्यिकद्वारा मारे गये थे (कर्ण० १३। २०-३६)। (४) एक सूतराज, जो इसी ( केकय ) नामसे विख्यात था । इसकी दो मालव-कन्याएँ पिलनयाँ थी---बड़ी मालवीसे कीचक-उपकीचक पैदा हुए थे और छोटीसे कैकेयी सुदेष्णाका जन्म हुआ था, जो राजा विराटसे ब्याही गयी थी ( विराट० १६। दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ १८९३ )।

केतु—(१) एक ग्रह, एक ही राहुके शिरक्छेदसे सिर और धड़ अलग-अलग हो गये थे (आदि० १९ । ६-८) । यह राहुके शरीरका धड़ या पुच्छभाग माना गया है । अर्जुन और कर्णके ध्वजकी उपमा राहु और केतुसे दी गयी है (कर्ण० ८७ । ९२) । (२) एक प्राचीन ऋषि, इन्हें स्वाध्यायद्वारा स्वर्गकी प्राप्ति (शान्ति० २६ । ७)। (३) भगवान् शिवका एक नाम (अनु० १७ । ३८)। केतुमान्--(१) एक दानवः कश्यपपत्नी दनुका पुत्र (आदि०६५।२४)। यही 'अमितौजा' नामक पाञ्चाल क्षत्रिय वीरके रूपमें उत्पन्न हुआ था ( आदि॰ ६७। ११)। 'अमितौजा' पाण्डवपक्षका महारथी वीर था। (२) युधिष्ठिरकी सभामें विराजमान होनेवाले एक राजा (समा०४।२७)। कलिङ्गराज श्रुतायुधका मित्र । कौरवपक्षीय योद्धा (भीष्म० १७।३२)। भीमसेनके साथ युद्ध और इनके द्वारा इसका वध (भीष्म० ५४। ७७)। (३) युधिष्ठिरकी सभाको सुरोभित करनेवाले एक नरेश, जो पूर्वोक्त 'केतुमान्' से भिन्न थे (सभा० ४ । ३२ )। ये पाण्डवपक्षके योद्धा थे भृतराष्ट्रद्वारा इनकी वीरताका वर्णन ( द्रोण० १०। ४४)। (४) द्वारकापुरीमें भगवान् श्रीकृष्णके एक प्रासादका नाम, जिसमें भगवान्की पत्नी सुदत्ताजी रहती थीं। (सभा० ३८।२९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ,पृष्ठ ८१५, कालम २ )।

केतुमाल जम्बूद्धीपके नौ वर्षोमेंसे एक, जो देवोपम पुरुषों और सुन्दरी स्त्रियोंकी निवासभूमि था, इसे अर्जुनने जीता था (सभा० २८। ६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ)। यह द्वीप या वर्ष मेरूपर्वतके पश्चिम भागमें है, यहीं जम्बूखण्ड प्रदेश है, जहाँके निवासी दस हजार वर्षोंकी आयुवाले होते हैं (भीष्म० ६। १३, ३१-३२)। यहाँके पुरुष सुनहले रंगके और स्त्रियाँ अप्सराओंके समान सुन्दरी होती हैं। इन्हें कभी रोग-शोक नहीं होता (भीष्म० ६। ३२-३३)।

**केतुमाला**–पिश्चिममें जम्बूमार्गके अन्तमें एक तीर्थ (वन०८९।१५)।

केतुवर्मा-एक त्रिगर्तदेशीय राजकुमारः जो त्रिगर्तराज सूर्यवर्माका छोटा भाई था । यह आश्वमेधिक अश्वकी रक्षाके लिये गये हुए अर्जुनके साथ लोहा लेकर उन्हींके हाथों मारा गया (आस्व०७४।१४-१५)।

केतुश्टङ्ग-एक प्राचीन नरेशः जो कालके अधीन हो चुके हैं ( आदि० १। २३७ )।

केदार-कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत एक तीर्थः यहाँ स्नानसे पुण्य-की प्राप्ति (वन०८३।७२)।

केरल-(१) एक म्लेच्छ जातिः वशिष्ठकी ब्होमधेनु' निदनीने अपने मुँहके फेनसे केरलः हूण आदि दस प्रकारके म्लेच्छोंकी सृष्टि को (आदि॰ १७४। ३८)। (२) एक दक्षिण भारतीय जनपद (भीष्म॰९। ५८)। वहाँके नरेश और निवासी भी केरल ही कहे गये हैं। सहदेवने केरल देशको दूतींद्वारा ही वशमें कर लिया और कर देनेको विवश किया (समा॰ ३१। ७१-७२)। केरल-नरेशने राजा युधिष्ठिरको चन्दनः अगुरुः मोतीः वैदूर्य और चित्रक नामक रत्न भेंट किये (सभा० ५१। ४ के बाद दाक्षिणात्य पाठ पृष्ठ, ८६१, कालम १)। कर्णने दिग्विजयके समय यहाँके राजाको जीता और दुर्योधनके लिये 'करद' बनाया था (वन० २५४। १५-१६)।

केवला-एक नगरीः जिसे कर्णने अपनी दिग्विजययात्रामें जीता था (वन० २५४। १०-११)।

केरायन्त्री—स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शब्य०४६।१७)। केराव—भगवान् श्रीकृष्णका एक नाम । इसकी निरुक्ति (शान्ति०३४९।४८-४९)। केराव नाम महाभारत-में अनेक स्थलोंपर प्रयुक्त हुआ है ( यथा—भीष्म० २५।३१;२६।५४;२७।१;३४।१४; ३५। ३५,४२।७६ आदि)।

केशिनी-(१) एक अप्सरा, जो प्राधाक गर्भसे देविषें कश्यपद्वारा उत्पन्न हुई है ( आदि॰ ६५। ५०)। (२) महाराज अजमीदकी तृतीय पृत्ती। इनके गर्भसे अजमीदद्वारा जहु, वजन एवं रूपिण नामके तीन पुत्रींका जन्म हुआ था ( आदि॰ ९४। ३२)। (३) दमयन्तीकी दासी। इसका बाहुक नामधारी नलके साथ संवाद ( वन॰ ७४ अध्याय )। इसके द्वारा बाहुककी परीक्षा ( वन॰ ७५ अध्याय )। (४) उमादेवीकी अनुगामिनी सहचरी ( वन॰ २३१। ४८)। (५) एक सुन्दरी कन्या, जिसके लिये विरोचन और सुधन्वामें संवाद हुआ था ( उद्योग॰ ३५। ५-१५)।

केशी-(१) एक दानवः कश्यपपत्नी दनुका पुत्र (आदिः ६५ । २३)। इसीने भगवान् विष्णुके साथ तेरह दिनों-तक युद्ध किया था (वनः १३४।२०)। इसके द्वारा देवसेनाका अपहरण (वनः २२३।९)। इसका इन्द्रसे पराजित होकर भागना (वनः २२३।९)। (२) एक दैत्यः जो कंसका अनुगामी था। इसके शरीरमें दस हजार हाथियोंका वल था। यह घोड़ेकी ही आकृतिमें रहता था। कंसकी प्रेरणासे श्रीकृष्णको हाथों मारा गया (सभाः ३८। पृष्ठ ८०१ कालम १)। (जिस स्थानपर यह मारा गयाः वह वृन्दावनमें आजकल केशीधाटके नामसे विख्यात है।) श्रीकृष्णने केशीको धर्मपूर्वक मारा थाः, यह उन्होंने शपथपूर्वक घोषित किया है (आश्वः ६९।२३)। इनके द्वारा केशिवधकी चर्चा (मौसलः ६।१०)।

केसर-शाकद्वीपका एक पर्वतः जहाँकी वायुमें केसरकी सुगन्ध भीनी रहती है (भीष्म० ११।२३)।

केसरी-एक वानरराजः जिनके क्षेत्रभूत अञ्जना देवीके गर्भसे वायुद्वारा हनुमान्जीका जन्म हुआ था ( वन० १४७। २७ )।

कैंकेगी-(१) पूरुवंशीय महाराज अजमीद्की पत्नी (आदि० ९५। ३७)।(२) महाराज दशरथकी पट-रानी। भरतकी माता (वन० २७४। ८)। इनका महाराज दशरथसे भरतके लिये राज्य और रामके लिये वनवासका वरदान माँगना (वन० २७७। २६)। इनका भरतको राज्य ग्रहण करनेके लिये कहना (वन० २७७। ३२)।(३) स्तराज केकयकी छोटी पत्नी मालवीको गर्भसे उत्पन्न सुदेष्णा, जो महाराज विराटकी रानी थी(विराट० १६। दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ १८९३, कालम १)।(केकयदेशके राजाओंकी सभी कुमारियाँ कैकेयी कही गयी हैं। जैसे सार्वभीमकी पत्नी और जयत्सेनकी माता सुनन्दा (आदि० ९५। १६)। परीक्षित्-पुत्र भीमसेनकी धर्मपत्नी एवं प्रतिश्रवाकी माता कुमारी (आदि० ९५। ४३) इत्यादि।

कैटभ-(१) एक महान् असुर, जो मधुका भाई एवं सहचर था । इन दोनोंकी उत्पत्ति भगवान् विष्णुके कानोंकी मैलसे हुई थी । भगवान्ने मिट्टीसे इनकी आकृति बनायी थी । इनकी मूर्तिमें वायुके प्रविष्ट हो जानेसे ये सपाण हो गये थे। इसके साथीका मधु और इसका कैटभ नाम होनेका कारण (सभा० ३८। दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ७८३)। भगवान् विष्णुद्वारा इन दोनोंका वध (सभा० ३८। प्रष्ट ७८४ ) । मधुसहित कैटभकी उत्पत्तिका नाभिकमलपर भगवत्प्रेरणासे जलकी दो बूँदें पड़ी थीं। जो रजोगुण और तमोगुणकी प्रतीक थीं । भगवान्ने उन दोनों बूँदोंकी ओर देखा। एक मधु और दूसरी बूँद कैटभके आकारमें परिणत हुई ( शान्ति० ३४७। २५-२६ ) । भगवान् इयग्रीवद्वारा इनका वध ( शान्ति । ३४७ । ६९-७० ) । (२) एक दानवः जो कभी इस पृथ्वीका अधिपति था; किंतु इसे छोड़कर चल बसा ( ज्ञान्ति० २२७ । ५३ ) ।

कतव-(१) शकुनिपुत्र उद्क (आदि० १८५। २२)। (२) एक भारतीय जनपद (भीष्म० १८। १३)। कैरातपर्व-वनपर्वका एक अवान्तर पर्व (अध्याय ३८ से ४१ तक)।

कैलास-एक पर्वतः जो कुबेर तथा भगवान् शिवका निवास-स्थान है ( वन० १०९ । १६-१७; वन० १४१। ११-१२ )। यहाँ श्वेतिकने भगवान् शिवकी प्रसन्नताके लिये उग्र तपस्या की ( आदि० २२२ । ३६-४० )। कैलासके उत्तर मैनाक है। जहाँ मयासुरने मणिमय भाण्ड

तैयार करके रक्खा था (सभा० ३। २-९)। कैलास-पर्वत कुबेरके सभाभव में जाकर उनकी उपासना करता है (सभा० १०।३१-३३ ) । ब्यासजी कैलासपर गये थे ( सभा० ४६। १७ )। राजा सगरने भी अपनी दोनों पित्रयोंके साथ जाकर कैलासपर तपस्या की थी ( वन० १०६ । १० ) । भगीरथने भगवान् शिवकी प्रसन्नताके लिये कैलासपर जाकर तप किया ( वन ॰ १०८। २६ )। कैलासपर्वत छः योजन ऊँचा है। वहाँ सब देवता आया करते हैं। उसके पास ही विशाला ( बदरिकाश्रम ) है । कुबेरभवनरूप कैलासपर असंख्य यक्षः राक्षसः किन्नरः सुपर्णः नाग और गन्धर्व रहते हैं (वन० १४१। ११-१२)। कैलास-शिखरके निकट ही कुबेरकी नलिनी है, जहाँ भीमसेन गये थे (वन० १५३। १-२ ) । अन्य पाण्डवींका भी वहाँ गमन ( वन ० १५५ । २३ )। कैलासपर्वतपर कुवेरको यक्ष और राक्षसोंका राजा बनाया गया था ( उद्यांग० ११६। ११ ) । अष्टावक्रजी कैलास होते हुए उत्तर दिशाकी ओर गये। वहाँ कुबेरभवनमें उनका सत्कार हुआ था (अनु० १९। ३१)। सुरिमने देव-गन्धर्व-सेवित कैलासके सुरम्य शिखरपर तपस्या की (अनु० ८३ । २८-३० ) ।

कैलासक ( या कैलास )-एक कश्यपवंशीय नाग ( उद्योग० १०३ | ११ ) |

केशिक-एक प्राचीन देशः जिसपर विदर्भनरेश भीष्मकने विजय पायी थी (सभा० १४। २१)।

कोकनद (१) एक प्राचीन क्षत्रियनरेश, जो दिग्विजयके समय अर्जुनसे भयभीत होकर उनकी शरणमें आया था (सभा० २७ । १८)। (२) स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५ । ६०)। (३) स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५ । ६३)। (४) स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५ । ६३)।

कोकवक-एक भारतीय जनपद (भोष्म०९।६१)। कोकामुख-एक तीर्थः इसमें स्नानसे पूर्वजन्मकी स्मृति जाग्रत् होती है (वन०८४।१५८)।

कोकिलक-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ७३)।
कोङ्कण-एक दक्षिण भारतीय जनपद (भीष्म० ९। ६०)।
कोटरक-एक कश्यपवंशीय नाग (उद्योग० १०३। १२)।
कोटरा-( १ ) स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ । १४ )। ( २ ) स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ । १७ )।

कोटिकास्य (कोटिक )-शिविनरेश सुरथका पुत्र,

जिसने वनमें जयद्रथ आदि साथियोंका द्रीपदीको परिचय दिया था ( वन० २६५ अध्याय ) । भीमसेनद्वारा इसका वध ( वन० २७१ । २६ )।

कोटितीर्थ-एक तीर्थ, जहाँ आचमन करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है (वन० ८२। ४९; वन० ८४। ७७; वन० ८५। ६१)। यह कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत है (वन० ८३। १७; वन० ८३। २००)।

कोटिश-वासुिककुलमें उत्पन्न एक नाग (आदि० ५७।५)। कोपवेग-एक महर्षि, जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे (सभा० ४। १६)।

कोलिंगिरि-दक्षिण भारतका एक पर्वत—कोलाचल जहाँके निवासियोंको सहदेवने जीता था (सभा० ३१।६८)। कोलाहल-प्राचीन कालका एक सचेतन पर्वत जिसने कामवश दिव्यरूपधारिणी शुक्तिमती नदीको रोक लिया था (आहि० ६३।३५-३६)। उपरिचर वसुके द्वारा इसपर पैरोंसे प्रहार (आहि० ६३।३६)। इसके द्वारा शुक्तिमती नदीके गर्भसे जुड़वीं संतानकी उत्पत्ति (आहि० ६३।३७)।

कोलिक-विडालोपाख्यानमें आये हुए एक चूहेका नाम (उद्योग० १६०। ३८)।

कोलिसप्-एक जाति, जो पहले क्षत्रिय थी; किंतु ब्राह्मणों-की कृपादृष्टि न मिलनेसे सूद्रत्वको प्राप्त हो गयी (अतु० ३३।२२)।

कोल्लगिरेय-दक्षिणका एक देश, जिसे अर्जुनने अश्वमेधीय यज्ञकी रक्षाके समय जीता था ( आश्व० ८३। ११)। कोशल-कोशल्देशीय क्षत्रिय, जो जरासंधके भयसे दक्षिण भाग गये थे (सभा० १४। २७)।

कोषा—एक नदीः जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है (भोष्म०९।३४)।

कोष्ठवान्-एक पर्वतः जो अन्य बहुतसे पर्वतोंका अधिपति है ( आश्व० ४३। ५ )।

कोसल - एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९ । ४०-४१, ५२ ) । पूर्वदिग्विजयके समय भीमसेनने उत्तर को शलको जीता था ( सभा० ३० । ३) । दक्षिण-दिग्विजयके समय सहदेवने दक्षिण को शलको जीतकर अपने अधिकारमें कर लिया था ( सभा० ३१ । १२-१३ ) । पहले श्रीकृष्णने भी इस जनपदपर विजय पायी थी ( द्रोण० २१ । १५ ) को शलराज अभिमन्युद्वारा मारा गया था ( कर्ण० ५ । २१ ) । दुर्योधनके लिये कर्णने इस देशको जीता था ( कर्ण० ८ । १९ ) । यहाँ का राजा क्षेमदर्शी था ( कान्ति० ८२ । ६) । अम्बाके स्वयंवरमें भीष्मने भी

कोसलको जीता था ( अनु० ४४। ३८)। अश्वमेधके घोड़ेके पीछे जाते हुए अर्जुनने इस देशपर विजय पायी थी ( आश्व० ८३। ४ )।

कोसला (अयोध्या)—सुप्रसिद्ध पुरीः जहाँ ऋषभतीर्थमें स्नान और त्रिरात्र उपवाससे वाजपेय तथा सहस्र गोदान-का फल मिलता है (वन० ८५। १०-११)।

कोहल-(१) वेदविद्याके पारङ्गत विद्वान् ब्राह्मण, जो जनमेजयके सर्पसत्रके सदस्य थे (आदि॰ ५३।९)। (२) एक ब्राह्मण, जिन्हें राजा भगीरथने एक लाख सवत्सा गौएँ दान की थीं (अनु॰ १३७।२७)। (३) उत्तर दिशाका आश्रय लेकर रहनेवाले एक ऋषि, सम्भव है, ये ही जनमेजयके सर्पसत्रके सदस्य बने हों (अनु॰ १६५। ४५)।

कौकुलिका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शस्य० ४६। १५)।

कौकुहक-दक्षिण भारतका एक जनपद ( भीष्म० ९।६०)।

कौणप-वासुिक कुलमें उत्पन्न हुआ एक नागः जो माताके शापसे पीड़ित हो विवशतापूर्वक सर्पसत्रकी आगमें होम किया गया था (आदि० ५७। ६)।

कौणपासन-एक प्रमुख नाग (आदि॰ ३५ । १४)। कौणिकुत्स्य-एक वनवासी श्रेष्ठ द्विजः जो सर्पदंशनसे मरी हुई प्रमद्वराको देखनेके लिये आये थे ( आदि॰ ८। २५)।

कौण्डिन्य-एक महर्षिः जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे (सभा० ४। १६)।

कौत्स-एक वृद्ध एवं विद्वान् ब्राह्मणः जो जनमेजयके सर्पसत्रमें उद्गाता बनाये गये थे ( आदि॰ ५३।६)। इन्हींको राजर्षि भगीरथने अपनी कन्या 'हंसी' का दान किया थाः जिससे वे अक्षय लोकको प्राप्त हुए ( अनु॰ १३७। २६)।

कौमोदकी-भगवान् श्रीकृष्णकी गदाः यह गदा खाण्डव-वन-दाहके अवसरपर वर्षणने उन्हें भेंटमें दी थी (आदि॰ २२४। २८)।

कौरव-कुरके पुत्र तथा कुरुकुलमें उत्पन्न होनेवाले पुरुष 'कौरव' कहलाते हैं। ( यद्यपि पाण्डव तथा धृतराष्ट्रपुत्र दोनों ही कौरव कहलाते हैं तथापि पाण्डवोंका पृथक ग्रहण हो जानेसे 'कौरव' शब्द प्रायः दुर्योधन आदिके लिये ही व्यवद्धत होता है; फिर भी पाण्डवोंके लिये भी इस शब्दका प्रयोग हुआ ही है। ) इनके द्वारा रङ्गभूमिमें आचार्य और अस्त्रोंके पूजनपूर्वक अस्त्र-कलाप्रदर्शन

( आदि० १३३ । २३ के बाद ३५ तक ) । द्रुपदके द्वारा इनकी पराजय ( आदि० १३७ । २४-२५ ) । द्रुपदके पाण्डवोंके सम्बन्धी हो जानेपर इनका भयभीत और निराश होना ( आदि० १९९ । १४-१५ ) ।

कौरव्य-एक प्रमुख नाग (आदि० ३५। १३)।

कौशिक-(१) युधिष्ठिरकी सभामें विराजनेवाले एक ऋषि (सभा० ४। १२)। इस्तिनापुर जाते समय श्रीकृष्णसे मार्गमें उनकी भेंट ( उद्योग० ८३। ६४ के बाद दा० पाठ)।(२) एक प्राचीन ऋषि जो इन्द्रकी सभामें विराजमान होते हैं ( सभा० ७।१८ के बाद दा० पाठ ) (३) जरासंधका एक मन्त्री, जिसका दूसरा नाम हंस था ( सभा० २२ । ३२-३३ ) ( देखिये हंस )। (४) एक तपस्वी ब्राह्मण, इनकी क्रोधभरी दृष्टिसे बगुलीका भसा होना ( वन० २०६। ५)। इनका पतित्रतासे वार्तालाप ( वन० २०६। १८ )। इनका धर्मव्याधसे विविध धार्मिक विषयोंपर वार्तालाप (वन॰ २०७ अ० से २१६ तक )। इनका घर लौटकर माता-पिताकी सेवामें तत्पर होना (वन० २१६। २३)। ( ५ ) हैमवतीके प्रियतम पति, कुशिकवंशी विश्वामित्र ( वन॰ ८४। १४२-१४३; उद्योग० ११७। १३ )। (६) एक सत्यवादी तपस्वी ब्राह्मणः जिसे छुटेरोंको छिपे मनुष्योंका पता बतानेके कारण नरककी प्राप्ति हुई (कर्ण० ६९ । ४६-५२ ) ।

कौरिककुण्ड-एक तीर्थ, यहाँ विश्वामित्रने उत्तम सिद्धि प्राप्त की थी ( वन ॰ ८४ । १४२ )।

कौरिकाचार्य-इस पदवीसे विभूषित राजा आकृति ( सभा० २१। ६१-६२ )। (देखिये आकृति )

कौशिकाश्रम-एक तीर्थः जहाँ काशिराजकी कन्याने कठोर तप किया ( उद्योग०१८६। २७ )।

कौशिकी—(१) एक नदी (अनु० ९४।६)।
महर्षि विश्वामित्रद्वारा इसका निर्माण (आदि० ७९।
३०)। (जिसे आजकल 'कोसी' कहते हैं। यह नदी
पूर्वी-विद्वारके कई जिलोंमें बह रही है।) (२) एक
पापनाशिनी नदी, इसमें स्नान करनेमात्रसे राजसूय यज्ञका
फल प्राप्त होता है (वन० ८४। १३२; वन० ८७।
१३; भीष्म० ९। २९)। यहाँ स्नानका फल (अनु० २५। ३१)।

कौशिकी-अरुणासङ्गम—एक तीर्थः जहाँ स्नान और त्रिरात्र उपवास**से पाप झूट जाते हैं ( वब॰ ८४ । ३५६** ) ।

कौशिकीकच्छ-कोसी नदीका कछार (सभा० ३०। २२)।

कौसल वकरेके समान मुख धारण करनेवाले स्कन्ददेवका एक नाम (वन० २२८ । ४)।

कौसल्या-(१) यथातिनन्दन महाराज पूरुकी पत्नी और जनमेजय (प्रवीर) की पत्नी, इनका दूसरा नाम पौष्टी? था ( आदि० ९५ । १०-११ ) । (२) काशिराजकी पत्नी तथा अम्बा, अम्बिका एवं अम्बालिकाकी माता ( आदि० ९५ । ५१ ) । (३) दशरथ-नन्दन श्रीरामकी माता (वन० २७४ । ७-८ ) । (४) मिथिलानरेश महाराज जनककी पटरानी, इनका पतिको संन्यास न लेनेके लिये समझाना ( शान्ति० १८ । ७-३६) ।

कौस्तुभ-समुद्रसे प्रकट हुई एक मणि जो भगवान् विष्णुके वक्षः खलका आभूषण बनी ( आदि० १८। ३६ )। मणिरत्न कौस्तुभका प्रादुर्भाव (उद्योग० १०२। १२)।

कतु-ब्रह्माजीके एक मानसपुत्र ( आदि० ६५। १०; आदि०६६। ४; शान्ति०१६६। १६)। बालखिल्य-नामक ऋषि कतुके ही पुत्र हैं ( आदि० ६६। ९ )। ये अर्जुनके जन्म-समयमें पधारे थे (आदि० १२२।५२)। पराशरके राष्ट्रस-सत्रमें राक्षसोंकी जीवनरक्षाके लिये गये थे ( आदि॰ १८०। ९ ) । ये इन्द्र और ब्रह्माजीके सभामें विराजमान होते हैं (सभा० ७। १७; सभा० ११। १९ )। स्कन्दके जन्मकालमें भी ये पधारे थे (शल्य० ४५ । १०) । शरशय्यापर पहे हुए भीष्म-जीके पास गये थे ( क्षान्ति० ४७।१० )। इक्कीस प्रजापतियोंमें ये भी हैं ( शान्ति ० ३३४। ३५-३७ )। सात 'चित्रशिखण्डी' ऋषियोंमें भी ऋतुकी गणना की गयी है ( शान्ति • ३३५। २७ )। आठ प्रकृतियों में भी इनका स्थान है ( शान्ति० ३४०। ३४ )। इन्हें शिवभक्तिद्वारा सहस्रों पुत्रींकी प्राप्ति हुई ( अनु 🛼 १४। ८७-८८ ) । उत्तरायण आरम्भ होनेपर भीष्मजी देखने-के लिये आये ये (अनु०२६।४)। ये महायोगेश्वर माने गये हैं ( अनु० ९२। २३ )।

क्रथ-(१) एक क्षत्रिय राजाः जो क्रोधवरासंज्ञक असुरके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आहि॰ ६७।६१)। (२) एक प्राचीन देशः जिस्पर विदर्भनेशः भीष्मकने विजय पायी थी ( सभा॰ १४।२१)।(३) एक राजराजेश्वरः जिन्हें भीमसेनने दिग्विजयके समय परास्त किया था ( सभा॰ ३०।७)।(४) एक महर्षिः जिन्होंने शान्ति-दूत बनकर हस्तिनापुर जाते हुए श्रीकृष्णकी परिक्रमा की थी ( उद्योग॰ ८३।२७)। (५) एक कौरव-योद्धा (क्रोण॰ १२०।१०-११)। (६) स्कन्दका एक सैनिक ( क्रस्थ॰ ४५।७०)।

कथन-(१) एक यक्षः जिसके साथ पक्षिराज गरूडने युद्ध किया था ( आदि० ३२। १८ )।(२) एक असुरः जो भ्तलपर राजा 'सूर्याक्ष' के रूपमें उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। ५७ )।(३) धृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० ११६। ११ )।

क्रमजित्-एक क्षत्रियनरेशः जो युधिष्ठिरकी सभामें उनके पास बैठते थे (सभा० ४। २८)।

क्रव्याद्-पितरोंका एक गण (शान्ति० २६९ । १५ )। क्राथ-(१) एक प्रसिद्ध राजा, जो सिंहिकाकुमार राहुके अंशसे उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७।४०)। यह द्रौपदीके स्वयंवरमें उपस्थित था (आदि॰ १८६ । १५)। जारूथीनगरीमें श्रीकृष्णद्वारा पराजित हुआ था ( वन॰ १२। २०) । इसने दुर्योधनकी सेनामें सम्मिलित हो अभिमन्युपर धावा किया था (द्रोण० ३७। २५ )। इसका पुत्र अभिमन्युद्वारा मारा गया ( द्रोण० ४६। २६-२७ ) । इसके द्वारा कलिङ्गराजकुमारका वध हुआ और पाण्डवपक्षीयः पर्वतीयनरेशद्वारा इसका वध हुआ ( कर्ण० ८५। १५-१६ )। (२) पूरुवंशी महाराज कुंचके प्रपौत्र एवं धृतराष्ट्रके एक पुत्र ( आदि॰ ९४। ५८ )। (३) एक वानर सेनापति (वन० २८३ । १९ )।( ४ ) ( ऋथन ) धृतराष्ट्रका एक पुत्र । भीमसेनद्वारा इसका वध (कर्ण० ५१ । १६ )। (५) स्कन्दका एक सैनिक ( श्रस्य० ४५। ७० )। (६) एक नागः जो बलरामजीके परमधाम पधारते समय उनके स्वागतके लिये गया था (मौसळ०४।१६) !

किया-दक्ष प्रजापतिकी एक पुत्री और धर्मराजकी पत्नी (आदि० ६६। १४)।

क्रीत-एक प्रकारका अवन्धुदायाद पुत्रः जिसे धन आदि देकर खरीद लिया गया हो ( आदि० ११९ । ३४ ) । क्रूर-एक भारतीय जनपद ( भीष्म०९ । ६५ ) ।

कूरा ( अथवा कोधा )-दक्षप्रजापितकी पुत्री । कश्यपकी पत्नी ( आदि० ६५ । १२-१३; आदि० ६६ । १३ ) । इस कूरा या कोधाके कूर स्वभाववाले असंख्य पुत्र-पौत्र हैं और यही 'क्रोधवश' संज्ञक असुरोंकी जननी है ( आदि० ६५ । ३२ ) ।

क्रोध-एक विख्यात दानवः जो काला नामक कश्यपपत्नीका पुत्र था ( आदि० ६५ । ३५ )।

क्रोधन-एक ऋषिः जो इन्द्रकी सभामें विराजते हैं ( सभा॰ ७। ११)।

क्रोधना-स्कन्दकी अमुचरी मातृका (शख्य०४६।६)। क्रोधचर्डन-एक असुर, जो 'दण्डधार' नामक राजाके रूपमें इस भूतलपर उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७।४६)।

क्रोधवश-राक्षसोंके एक गणका नाम। इनकी माता कश्यप-पत्नी क्रोधा या कूरा थी (आदि० ६५। ३२)। ये ही कुबेरके सौगन्धिक कमलोंवाले सरोवर (या निल्नी) की, जिसका नाम अलका था, रक्षा करते थे। भीमसेनने इनके साथ युद्ध करके इन्हें परास्त किया था (वन० १५४। २०-२१)। इन्होंने धनाध्यक्ष कुबेरको भीमसेनके बल-पराक्रमका बृत्तान्त बताया था (वन० १५४। २५)। ये रावणकी सेनामें भी सम्मिलित थे (वन० २८५। २)।

क्रोधशात्रु-एक विख्यात दानवः जो काला नामक कश्यप-पत्नीका पुत्र था ( आदि० ६५ । ३५ )।

क्रोधहन्ता—(१) कश्यपपत्नी कालाके चार पुत्रोंमेंसे एक प्रसिद्ध दानव (आदि० ६५ ! ३५ ) । इसे वृत्रासुरका छोटा भाई कहा गया है । यही राजा दण्डके रूपमें उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७ । ४५ ) । (२) पाण्डव-पक्षीय राजा सेनाविन्दुका दूसरा नाम (उद्योग० १७१ । २०)।

क्रोशना-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६। १७)। क्रोशा-यदुके पुत्र (अनु० १४७। २८)।

क्रौञ्च-एक पर्वतः जिसे स्कन्दने विदीर्ण किया था ( शस्य० ४६।८४)।

क्रौञ्चद्वीप-एक प्रसिद्ध द्वीपः इसका विशेष वर्णन (भीष्म० १२ । १७---२३ )।

क्रौञ्चिनिषृदन-सरस्वती-सम्बन्धी तीर्थः जहाँ सरस्वतीमें स्नान करनेसे विमानलाभ होता है ( वन० ८४। १६० )।

कौञ्चपदी-एक तीर्थः जहाँ पिण्डदान करके मनुष्य तीन ब्रह्महत्यासे मुक्त हो जाता है (अनु०२५। ४२)।

कौञ्चव्यूह—सेनाकी मोर्चाबंदीका वह प्रकार जिसमें सैनिकोंको कौञ्च पक्षीकी आकृतिमें खड़ा किया जाता है। भीष्मद्वारा कौञ्चव्यूहकी रचना (भीष्म० ७५। १५— २२)। युधिष्ठिरद्वारा उक्त व्यूहकी रचना (द्रोण० ७। २५-२७)।

कौञ्चारुणव्यूह-यह भी कौञ्चव्यूहका ही नामान्तर है। इसका निर्माण धृष्टद्युम्नने किया था (भीष्म०५०। ४२—५७)।

सत्ता-विदुर ( उद्योग० ३३।२,६) (देखिये विदुर)। सत्रंजय-धृष्टद्युम्नका एक वीर पुत्र (द्रोण० १०। ५३)। द्रोणाचार्यद्वारा द्रुपदके तीन पुत्रों (क्षत्रदेवः क्षत्रंजय तथा क्षत्रवर्मा) का वध (द्रोण० १८६। ३३-३४)। सत्रदेव-शिखण्डीका पुत्र ( उद्योग० ५७। ३२; द्रोण०

२३।६)। यह एक श्रेष्ठ रथी था ( उद्योग० १७१। १०)। भगदत्तद्वारा इसकी दाहिनी भुजापर गहरा आघात ( भीष्म० ९५। ७३)। इसका लक्ष्मणके साथ युद्ध (द्रोण० १४। ४९)। द्रोणके साथ युद्ध (द्रोण० २१। ५०, ५६)। इसके रथके घोड़ोंका रंग (द्रोण० २३।६)। लक्ष्मणद्वारा इसका वघ (कर्ण० ६। २६-२७)।

**क्षत्रधर्मा**-षृष्टद्युम्नका पुत्र अर्घरथी ( उद्योग० १७९ । ७ ) । इसके रथके घोड़ोंका रंग ( द्रोण० २३ । ५ ) । द्रोणाचार्यद्वारा इसका वध ( द्रोण० १२५ । ६६ ) ।

**क्षत्रवर्मा**-धृष्टद्युम्नका एक वीर पुत्र (द्रोण० १०। ५३)। जयद्रथके साथ युद्ध (द्रोण० २५। १०-१२)। आचार्य द्रोणद्वारा इसका वध (द्रोण० १८६। ३४)।

**क्षितिकम्पन-**स्कन्दका सेनापति ( शस्य० ४५ । ५९ ) ।

क्षीरवती—एक पुण्यतीर्थः वहाँ स्नान करके देवताओंके पूजनमें लगा हुआ मनुष्य वाजपेय-यज्ञका फल पाता है (वन ०८४। ६८-६९)।

श्लीरसागर (श्लीरनिधि) - इसकी उत्पत्ति ( उद्योग० १०२।४)। अन्य नामोंद्वारा इसकी चर्चा - श्लीरोद (आदि० २। ९१; भीष्म० १०।११; शान्ति० ३३६।२३; शान्ति०३४०।४५; अनु०१४।२४०)। श्लीरोदधि (शान्ति०३३६।२७)।

क्षीरी-उत्तर कुरुवर्षके कुछ वृक्षः जो सदा पड्विध रसोंसे युक्त अमृतके समान स्वादिष्ट दूध बहाते रहते हैं। उनके फलोंमें इच्छानुसार वस्त्र और आभूषण भी प्रकट होते हैं (भीष्म० ७। ४-५)।

शुद्रक-एक देश और वहाँके निवासी, ये युधिष्ठिरके लिये मेंट लाये थे (समा० ५२। १५) | श्चद्रकोंको साथ लेकर दुर्योधन शकुनिकी सेनाकी रक्षामें लगा था (भीष्म० ५१। १६) | श्चद्रक आदि देशोंके सैनिक भीष्मकी आज्ञाकापालन करते हुए अर्जुनके निकट चले गये (भीष्म० ५९। ७६) | भीष्मके पीछे द्रोणाचार्यके साथ रहकर श्चद्रक भी शत्रुओंसे जूझनेके लिये चले थे (भीष्म० ८७। ७) | परशुरामजीने पहले कभी श्चद्रकोंका संहार किया था (द्रोण० ७०। ११) | अर्जुनद्वारा श्चद्रकोंका वध (कर्ण० ५। ४७) |

श्चुप-(१) एक प्रजापित, जो ब्रह्माजीके द्वारा मस्तकपर धारण किये हुए उनके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। ब्रह्माजीके छींकनेपर ये उनके मस्तकसे गिर पड़े थे (शान्ति० १२२। १६—१७)। यही ब्रह्माके यश्चके ऋत्विज हुए थे(शान्ति० १२२। १७)। भगवान् रुद्रने इनको समस्त प्रजाओं तथा धर्मधारियोंका अधिपति बनाया था (क्सन्ति० १२२ । ३५ )। (२) शक्तिशाली वैवस्वतमनुके आत्मज महाबाहु प्रसन्धिके पुत्र और इक्ष्वाकुके पिता ( आश्व० ४ । ३ ) । ये महाबली राजर्षि यमराजकी सभामें विराजमान होते हैं (सभा० ८ । १३ )। इन्हें मनुसे खड़ाकी प्राप्ति हुई (शान्ति० १६६ । ७३ )। इन महाराज क्षुपने जीवनमें कभी मांस नहीं खाया था (अनु० ११५ । ६७ )।

**श्चरकर्णी**-स्कन्दकी अनुचरी मातृका **( शस्य० ४६।** २५)।

क्षेत्र-देहधारियोंका यह शरीर ( भीष्म० ३७।१)। क्षेत्रका वर्णन ( भीष्म० ३७।५-६)।

क्षेत्रश्न-इस शरीरको जाननेवाला जीवातमा । सम्पूर्ण शरीरोंमें क्षेत्रशरूपसे भगवान् ही विराजमान हैं ( भीष्म० ३७ । १—२) । क्षेत्रके स्वभाव और प्रभावसहित क्षेत्रशका वर्णन ( भीष्म० ३७ । १९—३३ ) ।

क्षेत्र-क्षेत्रश्च-झान-क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका अर्थात् विकार-सिंहत प्रकृति और पुरुषका विभागपूर्ण यथार्थ बोध--यही ज्ञान है (भीष्म० ३७। २)।

श्लेम-एक क्षत्रिय राजा, जो क्रोधवशसंज्ञक दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७ । ६५ ) । यह पाण्डव-पक्षीय योद्धा था और द्रोणाचार्यद्वारा मारा गया था (द्रोण० २१ । ५३ ) ।

स्नेमक-(१)कश्यप और कद्र्से उत्पन्न एक नाग ( आदि० ३५।११)।(२) एक प्राचीन राजा, जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजमान होता था (सभा० ४।२२)। इसे पाण्डवोंकी ओरसे रणनिमन्त्रण भेजा गया था (उद्योग० ४।२३)।

क्षेमङ्कर-जयद्रथका साथी त्रिगर्तदेशका एक राजाः कोटिकास्यद्वारा द्रौपदीको इसका परिचय (वन० २६५। ६-७)। नकुलके हार्थो इसका वध (वन० २७१। ७०)।

श्लेमदर्शी-कोसल्देशके एक राजा ( शान्ति० ८२। ६ )। इनके दरबारमें उपस्थित हो कालकवृक्षीय मुनिका इनके मन्त्री आदिके दोष बताना और राजाको उपदेश देना ( शान्ति० ८२। १२—६७ )। सेना आदिके नष्ट हो जानेपर इनका कालकबृक्षीय मुनिसे धनके अतिरिक्त सुखका उपाय पूछना ( शान्ति० १०४। ४–१० )। कालकबृक्षीय मुनिके प्रयत्नसे राजा जनकके साथ इनकी संधि और उनके द्वारा इनका सत्कार और जामाता बनाया जाना ( शान्ति० १०६। २३–२८ )।

श्लेमधन्वा-एक कौरवपक्षीय प्रधान रथी, जो दुर्योधनके अग्रगामी सहायकोंमें था ( भीष्म० १७। २७ )।

श्लेमधूर्ति—(१)एक क्षत्रिय राजा, जो क्रोधवश्तसंज्ञक दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ या (आदि० ६७ । ६४)। इसे पाण्डवोंकी ओरसे रण-निमन्त्रण भेजे जानेका विचार (उद्योग०४।८)। यही कुलूतदेशका अधिपति था और कौरवपक्षसे युद्धमें आकर भीमसेनके द्वारा मारा गया या (कर्ण० १२ । ४४)। (२) एक कौरव-पक्षका राजा, बृहन्तका सगा भाई, इसका सात्यिकके साथ युद्ध (द्रोण० २५ । ४७–४८)। सात्यिकद्वारा इसका वध (शिल्य० २१ ।८)। (३) कौरव-पक्षका एक योद्धा, पाण्डवपक्षीय बृहत्क्षत्रके साथ इसका युद्ध (द्रोण० १०६ ।८)। बृहत्क्षत्रद्वारा इसका वध (द्रोण० १०६ ।८)।

क्षेममूर्ति-धृतराष्ट्रका एक पुत्र (आदि०६७।१००)। क्षेमवाह-स्कन्दका एक सैनिक (बल्य०४५।६६)। क्षेमवृद्धि-राजा शाल्वका मन्त्री तथा सेनापति । जाम्बवती-कुमार साम्बद्वारा इसकी पराजय (वन०१६।११-१६)।

क्षेमरार्मा-कौरव-पक्षीय एक योद्धाः जो द्रोणनिर्मित गर्बड़-व्यूहके ग्रीवाभागमें खड़ा किया गया था (द्रोण० २०। ६)।

क्षेमा-एक स्वर्गीय अप्सराः जो अन्य अप्सराओंके साथ अर्जुनके जन्ममहोत्सवपर नृत्य करनेके लिये आयी थी (आदि॰ १२२।६६)।

हों मि क्षेमकुमार सत्यपृतिः जिसे चितकबरेः विशालकायः वशमें किये हुएः सुवर्णकी मालासे विभूषित तथा ऊँचे कदवाले शुभलक्षण अर्थोने युद्धभूमिमें पहुँचाया (द्रोण० २३। ५८)।

## ( 裙 )

ख्रा-(१) कश्यपके वंशमें उत्पन्न हुआ एक नाग (उद्योग० १०३। १०)। (२) भगवान् शिवका एक नाम (अनु० १७। ६७)।

खगम-पूर्वकालका एक तपोबलसम्पन्न ब्राह्मणः जो सहस्रपाद ऋषिका मित्र था (आदि० ११ । १ ) । इसके शापसे सहस्रपाद ऋषिका 'डुण्डुभ' सर्प होना (आदि० ११ । २–४ ) ।

खट्वाङ्ग-इलविलाके पुत्र महाराज दिलीपका दूसरा नाम (द्रोण० ६१। १-१०)। इन्होंने यह सारी पृथ्वी ब्राह्मणोंको दान कर दी थी (द्रोण० ६१। २)। इनके यज्ञोंमें सड़कें सोनेकी बनी थीं। सभा-मण्डप भी सुवर्णसे ही निर्मित हुआ था (द्रोण० ६१। ३-४)। इनके यज्ञके दिव्य वैभवका वर्णन (द्रोण० ६१। ५-११)।

खङ्ग-स्कन्दका एक सैनिक (शल्य॰ ४५।६७)। खङ्गी-भगवान् शिवका एक नाम (अनु॰ १७।४३)। खण्डखण्डा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य॰ ४६। २०)।

खनीनेत्र—सूर्यवंशी विविंशके ज्येष्ठ पुत्रः जो पराक्रमी होने और अकण्टक राज्य पानेपर भी प्रजाके अनुरागभाजन न हो सके। अतः राज्यसे उतार दिये गये (आश्वर्ष्य ४। ६—९)।

खर—(१) एक राक्षस, जो विश्रवाका पुत्र एवं शूर्पणलाका सहोदर भाई था। इसकी माताका नाम राका था (वन० २७५। ४—८)। यह धनुर्विद्यामें विशेष पराक्रमी तथा ब्रह्मद्रोही था (वन० २७५। १२)। रावण, कुम्भकर्ण और विभीषणकी तपस्थाके समय ये दोनों भाई-बहन उनकी सेवा करते थे (वन० २७५। १२)। शूर्पणलाके कारण इसका श्रीरामसे बड़ा भारी वैर हो गया (वन० २७७। ४२)। श्रीरामने तपस्वी जनोंकी रक्षाके लिये खर आदि चौदह इजार राक्षसोंका संहार किया (समा० ३८। २९ के बाद, पृष्ठ ७९४)। (२) राक्षसोंका एक दल, जिसने अन्य दलोंके साथ वानर-सेनापर आक्रमण किया था (वन० २८५। २)।

खरकणीं-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शख्य० ४६। २६)। खरजङ्गा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शख्य० ४६। २२)। खरी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शख्य० ४६। ६)। खरी-(१) भगवान् शिवका एक नाम (अनु० १७। ४३)। (२) दानवींका एक समुदायः जिसे वशिष्ठजीन अपने तेजसे दग्ध कर दिया (अनु० १५५। २२)।

खलु-भारतवर्षकी एक नदी, जिसका जल यहाँकी प्रजा पीती है **(भीष्म०९।२८)**।

खस-एक देश (द्रोण० १२१ । ४२ )।

खाण्डच ( वन ) - यमुना-तटवर्ती एक वनः जिसे भगवान् श्रीकृष्ण तथा अर्जुनकी सहायतासे अग्निदेवने जलाया था इसकी रक्षाके लिये इन्द्रके प्रयत्न । इसके जलानेके समय तक्षककी पत्नीका अर्जुनद्वारा वध ( आदि॰ २२३ अध्यायसे २२५ तक )।

खाण्डवदाहपर्व-आदिपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय २२१ से २२६ तक )।

खाण्डवप्रस्थ-प्राचीन कालका एक नगर, जो पाण्डवोंकी राजधानी थी--इन्द्रप्रस्थ (आदि० ६१। ३५) । यहीं रहकर अर्जुनने भगवान् श्रीकृष्णकी सहायतासे अग्निदेवको तृप्त किया था (आदि॰ ६१।४५) । पूर्वकालमें पुरूरवाः नहुष और ययाति भी यहीं निवास करते थे (आदि॰ २०६ । २५ के बाद दाक्षिणात्य पाठ)। (विशेष देखिये इन्द्रप्रस्थ)।

खाण्डवायन-परग्ररामजीकी दी हुई स्वर्णवेदीको खण्ड-खण्ड करके आपसमें बाँटनेवाले ब्राह्मणींका नाम ( वन० ११७। १३)।

खाशीर-पूर्वोत्तर भारतका एक जनपद ( भीष्म० ९।६८)।

खिल-महाभारतके परिशिष्ट भाग हरिवंशका दूसरा नाम (आदि०२। ८२-८३; आदि०३७९-३८०)।

ख्याता-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (ज्ञास्य० ४६। २०)।
( ग )

गगनमूर्धा-कश्यप और दनुके वंशका एक विख्यात दानव (आदि०६५ । २४) । यह पाँच केकय-राजकुमारोंमंसे एक-के रूपमें उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७ । १०)।

गङ्गा-देवनदी । वसुओंकी माता । भीष्मकी जननी । महर्षि वशिष्ठके शाप और इन्द्रके आदेशसे आठ वसुओंका गङ्गाजीके गर्भसे शान्तनुपुत्र होकर जन्म लेना (आदि० ६७। ७४)। गङ्गाजीका आधिदैविक रूप देवाङ्गनाके तुल्य है, वे उसी रूपसे एक दिन ब्रह्माजीकी सभामें उपस्थित हुई । उस समय वायुके झोंकेसे उनके शरीरका चाँदनीके समान उज्ज्वल वस्न सहसा कुछ ऊपरकी ओर उठ गया । उस अवस्थामें उनकी ओर देखनेके कारण महाभिषको ब्रह्माजीके द्वारा मर्त्यलोकमें जन्म लेनेका शाप मिला और इन्हें भी उनके प्रतिकूल आचरण करनेके लिये उनके साथ जानेका संकेत प्राप्त हुआ ( आदि० ९६। ४—८) । महाभिषका चिन्तन करती हुई गङ्गा-का वहाँसे जाना और मार्गमें वसुओंसे उनकी उदासीका कारण पूछना ( आदि० ९६।९–१२ )। विशिष्ठके शापवश इमें मर्त्यलोकमें जन्म लेना पड़ेगा, वहाँ आप ही इमारी जननी हों' वसुओंकी गङ्गाजीसे प्रार्थना और इनका इस प्रार्थनाको स्वीकार करना (आदि० ९६। १२---१८)। जन्म लेते ही जलमें फैंक देनेके लिये इनसे वसुओंकी अभ्यर्थना ( आदि॰ ९६। १९ )। शान्तनुको एक पुत्र प्राप्त होनेके लिये इनका वसुओंद्वारा व्यवस्था कराना (आदि० ९६ । २०-२२) । अपना पति बननेके लिये राजा प्रतीपसे इनकी प्रार्थना (आदि० ९७। ५)। दाहिनी जाँघपर बैठनेके कारण इन्हें पत्नीरूपमे नहीं, पुत्रवधूरूपमें प्रतीपका अङ्गीकार करना ( आदि०

९७। ११) । गङ्गाजीका प्रतीपकी आज्ञाको स्वीकार करना ( आदि० ९७। १२--१५ )। राजा शान्तनुका गङ्गाजीके परम सुन्दर दिव्य प्रभासे प्रकाशमान, साक्षात लक्ष्मीके समान मनोरमः अनिन्द सौन्दर्यसे सम्पन्नः दिव्याभरणभूषितः सूक्ष्माम्बर-विलिसत तथा कमलोदर-कान्तिसे सुशोभित दिव्य रूपका दर्शन तथा उनके प्रति आकृष्ट हो उनसे अपनी पत्नी बननेके लिये प्रार्थना ( आदि० ९७ । २७---३३ ) । गङ्गाजीका कुछ शर्तींके साथ उनके अनुरोधको अङ्गीकार करना ( आदि० ९८। १-४ )। शान्तनुके द्वारा इनके गर्भसे आठ देवीपम पुत्रोंकी उत्पत्ति (आदि० ९८। १२)। इनके द्वारा नवजात शिशुओंका जलमें प्रक्षेप (आदि० ९८। १३)। भीष्मका जन्म होनेपर उनके भी वधकी आशङ्कारे इनकी शान्तनुकी कड़ी फटकार ( आदि० ९८। १६ )। अपने रहस्यको प्रकट करके इनका शान्तनुको उनके नवजात शिशुओं ( वसुओं ) का संक्षिप्त परिचय देना ( आदि • ९८। १७--२४ ) । वसुओंको वशिष्ठद्वारा प्राप्त शापकी बात बताकर और यही हुए पुत्र चिरकालतक मानवलोकमें रहेगा, ऐसा कहकर इनके द्वारा शान्तनुके प्रति भीष्मके भावी गुणींका वर्णन और पालनके लिये उसे साथ लेकर इनका अन्तर्धान हो जाना ( आदि० ९९ अ० )। शान्तनुका गङ्गाजीसे अपने पुत्रको दिखानेके लिये कहना और गङ्गाजीका पाल-पोषकर बड़े एवं सुशिक्षित किये हुए उस पुत्रको राजा-के हाथमें सौंप देना (आदि० १००। ३०-४०)। गङ्गा प्राचीन कालमें हिमालयके स्वर्णशिखरसे निकली और सात धाराओंमें विभक्त हो समुद्रमें गिरीं । इन सातोंके नाम हैं-गङ्गाः यमुनाः सरस्वतीः रथस्थाः सरयूः गोमती और गण्डकी। इन धाराओंका जल पीनेवाले पुरुषोंके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ये गङ्गा देवलोक-में अलकनन्दा और पितृलोकमें वैतरणी नाम धारण करती हैं। इस मर्त्यलोकमें इनका नाम 'गङ्गा' है। इनका तीर्थरूपसे वर्णन (वन०८५।८८-९९)। इनका राजा भगीरथको वर देना (वन० १०८। १५)। इनका भूतलपर गिरना (वन० १०९ । ८)। इनके द्वारा समुद्रका भरा जाना (वन० १०९। १८)। अग्निकी उत्पत्तिके स्थानभूत निदयोंमें इनकी भी गणना (वन० २२२ । २२ ) । परशुरामजीसे युद्धके लिये उद्यत भीष्मको डॉटना ( उद्योग० १७८। ८६-८८ )। परशुरामजीसे भीष्मके लिये क्षमा माँगना ( उद्योग० १७८। ९२ )। परशुरामजीके साथ होनेवाले युद्धमें सारथिके मारे जानेपर भीष्मका सारथ्य करना ( उद्योग ० १८२ । १६ ) । इनका अम्बाको नदी होनेका शाप देना

(उद्योग० १८६ । ३६ ) । मेरपर्वतके शिखरसे दुग्धके समान इवेत धारवाली विश्वरूपा अपरिमित शक्तिशालिनी भयङ्कर वज्रपातके समान शब्द करने-वाली परम पुण्यात्मा पुरुषोंद्वारा सेवित सुभग-स्वरूपा पुण्यमयी भागीरथी गङ्गा बड़े प्रबल वेगसे सुन्दर चन्द्र-मोहद ( चन्द्रकुण्ड ) में गिरती हैं। गङ्गाद्वारा प्रकट किया हुआ वह हृद समुद्रके समान प्रतीत होता है। भगवान् राङ्कर इन्हें एक लाख वर्षतक अपने मस्तकपर धारण किये रहे । ब्रह्मलोकसे उतरकर त्रिपथगामिनी गङ्गा पहले हिरण्यशृङ्गके पास विन्दुसरोवरमें प्रविष्ट हुई । वहींसे उनकी सात धाराएँ विभक्त हुई । जिनके नाम इस प्रकार हैं—वस्वोकसारा, निलनी, पावनी, सरस्वती, जम्बू-नदीः सीतागङ्गा और सिन्धु (भीष्म० ६। २८-५०)। बाणशय्यापर पड़े हुए भीष्मके पास महर्षियोंको भेजना (भीष्म० ११९। ९७-९८)। इनका भागीरथी नाम पड़नेका कारण (द्रोण० ६०।६)। इनके द्वारा स्कन्दको कमण्डलुका दान (शब्य० ४६। ५०)। समुद्रसे वेंतकी नम्रताका वर्णन (शान्ति० ११३। ८-११)। इनका जहुकी पुत्रीरूपसे प्रसिद्ध होना ( अनु० ४। ३ )। गङ्गा-जीमें स्नानका फल (अनु० २५ । ३९ )। इनकी महिमाका वर्णन (अनु० २६। २६--९६)। अग्नि-द्वारा स्थापित किये गये शिवजीके तेजको इनका मेरु पर्वत-पर छोड़ना ( अनु० ८५ । ६८ ) । अग्निसे अपने गर्भके स्वरूप आदिका वर्णन (अनु०८५। ७२-७६)। पार्वतीजीसे स्त्रीधर्मका वर्णन करनेके लिये प्रार्थना ( अनु॰ १४६ । २७-३२ ) । अपने पुत्र भीष्मकी मृत्युपर इनका शोक करना (अनु० १६८ । २३-२८)। भीष्मजीके धराशायी होनेपर वसुओंका गङ्गाजीके तटपर आकर अर्जुनको शाप देनेकी इच्छा प्रकट करना और गङ्गाजीद्वारा उनके इस विचारका अनुमोदन होना ( आश्व० ८३ । १२–१५ ) ।

महाभारतमें आये हुए गङ्गाजीके नाम-आकाशगङ्गाः भगीरथसुताः भागीरथीः शैलराजसुताः शैलसुताः देवनदीः हैमवतीः जाह्नवीः जह्नुकन्याः जहुसुताः समुद्रमहिषीः त्रिपथगाः त्रिपथगामिनी इत्यादि ।

गङ्गाद्त्त-राजा शान्तनुके द्वारा गङ्गाजीके गर्भसे उत्पन्न कुमार देवत्रत (आदि० ९९ । ४५ के बाद दाक्षिणात्य पाठ) । (देखिये भीष्म)

गङ्गाद्वार-जहाँ गङ्गाजी पर्वतमालाओंसे निकलकर समतल भूमि या मैदानमें आती हैं, उस स्थानका नाम गङ्गाद्वार है; इसीको 'हरद्वार' या 'हरिद्वार' कहते हैं । गङ्गाद्वारमें प्रतीपने तपस्या की (आदि॰ ९७। १)। यहाँ भरद्वाज म्नि रहते थे ( आदि॰ १२९। ३३ )। अर्जुनने यहाँके तीर्थोंकी यात्रा की (आदि ०२१३ अध्याय)। गङ्गाद्वार स्वर्गद्वारके समान है, वहाँ एकाग्रचित्त होकर कोटि-तीर्थमें स्नान करनेसे पुण्डरीक यज्ञका फल मिलता है ( वन० ८४ । २७; वन० ८९ । १५; वन० ९०। २१ ) । पत्नीसहित महर्षि अगस्त्यने यहाँ तप किया था (वन० ९७। ११) । जयद्रथने यहीं आराधना करके भगवान शिवको प्रसन्न किया था ( वन० २७२ । २४-२६ ) । दक्ष-प्रजापतिने भी यहीं ( कनखलमें ) यज्ञ किया था ( ज्ञल्य॰ ३८ । २७-२८ ) । गङ्गाद्वार तथा वहाँके तीर्थ-विशेष क्रशावर्तः विस्वकः नीलपर्वत तथा कनललमें स्नान करके पापरहित हुआ मनुष्य स्वर्गलोकको जाता है (अनु० २५ । १३) । गङ्गाद्वारमें भीष्मजीने अपने पिताका श्राद्ध किया था। जिसमें पिण्ड लेनेके लिये शान्तनुका हाथ प्रकट हुआ था ( अनु० ८४। ११-१५) । घृतराष्ट्र, गान्धारी और कुन्ती गङ्गाद्वारके वनमें दग्ध हुई थीं और वहाँ युधिष्ठिरने उनके लिये श्राद्धकर्म भी कराया था (आश्रम० ३९। १४-२०)।

गङ्गामहाद्वार—यह वह स्थान है, जहाँ हिमालयके शिखरसे गङ्गाजी उतरती हैं। यह गङ्गोत्तरीसे भी बहुत आगे है। एक सत्यवादी महात्मा धाममुनि उसकी रक्षा करते हैं। उनकी मूर्ति, आकृति तथा संचित तपस्याका परिमाण किसीको ज्ञात नहीं होता। उस गङ्गामहाद्वारसे आगे जानेवाला मनुष्य हिमराशिमें गल जाता है। भगवान् नर-नारायणको छोड़कर दूसरा कोई उस गङ्गामहाद्वारसे आगे कभी नहीं गया (उद्योग० १९९। १६–२०)।

गङ्गा-यमुना-सङ्गम-प्रयागका एक पावन तीर्थः जिसमें स्नान करनेसे दस अश्वमेध यज्ञका फल मिलता और समस्त कुलका उद्धार हो जाता है (वन०८४।३५; वन०८५।७४-७६)।

गङ्गा-सरस्वती-सङ्गम-प्रयागका एक पवित्र तीर्थः जहाँ स्नान करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलता और स्वर्गलोक प्राप्त होता है ( वन० ८४ । ३८ )।

गङ्गा-सागर-सङ्गम-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे दस अश्वमेध यज्ञोंके फलकी प्राप्ति होती है। वहाँ गङ्गाके दूसरे पार जाकर स्नान और तीन रात निवास करनेवाला मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है (वन०८५।४-५)।

गङ्गाह्नद्-यहाँ स्नानका फल ( अनु० २५। ३४ )। कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित यौवन तीर्थके अन्तर्गत गङ्गाहद नामका कूप है, जिसमें तोन करोड़ तोथोंका वास है। उसमें स्नान करनेवाला मनुष्य स्वर्गलोकमें जाता है (बन०८३।१७६; बन०८३।२०१)।

गङ्गोद्भेद-एक तीर्थः जिसमें तीन रात उपवास करनेवाला मनुष्य वाजपेय यज्ञका फल पाता और सदाके लिये ब्रह्मी-भूत हो जाता है ( वन० ८४। ६५ )।

गज-(१) एक महापराक्रमी वानरराज, जो एक अरव सेनाके साथ श्रीरामके पास आये थे (वन० २८३।३)। (२) सुवलपुत्र शकुनिका एक छोटा भाई, जिसने अन्य भाइयोंके साथ रहकर पाण्डवसेनाके दुर्जय व्यूहमें प्रवेश किया था (भीष्म०९०।२७-३०)। इरावान्-द्वारा इसका वध (भीष्म०९०।४५-४६)।

गजकर्ण-कुवेरकी सभामें उपस्थित हो उनकी सेवा करने-वाला एक यक्ष (समा० १०। १६)।

गजिशिरा—स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५। ६०)। गण—सेना-गणनाके लिये एक पारिभाषिक शब्द। तीन गुल्मी-का एक गण होता है (आदि०२। २१)।

गणा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य०४६।३)। गणित-एक समातन विश्वेदेवः कालकी गतिके ज्ञाता (अनु०९१।३६)।

गणेश-व्यासिनिर्मित महाभारतको लिपिबद्ध करनेवाले विच्नेश्वर भगवान गणनायक (आदि० १ । ७५-७९)। गण्डक-एक देश, जो गण्डकी नदीके आस-पास बसा हुआ है। इसे भीमसेनने दिग्विजयके समय जीता था (समा० २९ । ४)।

गण्डकण्डू-कुबेरकी सभाका एक यक्षः जो वहाँ धनाध्यक्ष कुबेरकी सेवा करता है (सभा० १०। १५)।

गण्डकी-गङ्गाजीकी सात धाराओं मेंसे एक, गण्डकीका जल पीनेवाले मनुध्य तत्काल पापरहित हो जाते हैं (आदि० १६९ । २०-२१ )। प्रन्थान्तरों में इनके दो नाम और प्रसिद्ध हैं—नारायणी और शालप्रामी। महाभारत ( भीष्म० ९ । २५ ) में तथा बौद्ध प्रन्थों में इनका हिरण्वती या हिरण्यती नाम भी उपलब्ध होता है। श्रीकृष्ण, अर्जुन और भीमसेनने इन्द्रप्रस्थसे गिरित्रज जाते समय इसे पार किया था ( सभा० २०। २७ )। गण्डकी नदी सब तीथों के जलसे उत्पत्न हुई है। वहाँ जानेसे तीर्थयात्री अश्वमेध यज्ञका फल पाता और सूर्य-लोकमें जाता है (वन० ८४ । ११३)। अग्निकी उत्पत्तिकी स्थानभूता नदियों में भाण्डकी भी गणना है (वन० २२२। २२ )। हिरण्वती या गण्डकी भारतवर्षकी प्रधान नदियों में है (भोष्म०९।२५)।

गण्डा-सप्तर्पियोंकी सेवा करनेवार्ल एक दासी (अनु

९३।२२)। इसका वृषादिभिसे प्रतिग्रहके दोष बताकर उससे भय प्रकट करना (अनु०९३।४६)। इसका यातुधानीसे अपने नामका अभिप्राय बताना (अनु० ९३।९८)। मृणालकी चोरीके विषयमें शपथ खाना (अनु०९३। १२९)।

गतिताली-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ६७ )। गद-भगवान् श्रीकृष्णके अनुज । ये द्रौपदीके स्वयंवरमें आये थे ( आदि० १८५। १७ )। अर्जुन और सुभद्रा-के लिये दहेज लेकर ये द्वारकासे इन्द्रप्रस्थ आये थे ( आदि० २२०। ३२ )। श्रीकृष्णके द्वारका जानेपर गदने इनका खागत किया और श्रीकृष्णने उन्हें हृदयसे लगाया (सभा० २। ३५)। युधिष्ठिरके मयनिर्मित सभाभवनमें प्रवेश करनेके समय गद भी वहाँ उपस्थित ये ( सभा० ४।३० )। पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें अन्य वृष्णिवंशियोंके साथ गद भी पधारे थे ( सभा० ३४। १६ )। शाल्वके चढ़ाई करनेपर इन्होंने द्वारका नगरीकी रक्षा व्यवस्थामें सहयोग दिया था ( वन० १५। ९ ) । युधिष्ठिरके अस्वमेध यज्ञमें श्रीकृष्णके साथ ये भी आये थे (आश्व० ८६।५)। मौसल-युद्धमें गदको मारा गया देख भगवान् श्रीकृष्णको विरोधियोंपर बड़ा क्रोध हुआ था ( मौसल ० ३ । ४५ )। गदापर्व-शब्यपर्वका एक अवान्तर पर्व ( शब्य ॰ अध्याय ३० से ६५ तक )।

गदावसान—मथुराका स्थानविशेष । श्रीकृष्णके द्वारा अपने जामाता कंसके मारे जानेपर अत्यन्त कुपित हो मगधराज जरासंधने श्रीकृष्णको मारनेकी नीयतसे निन्यानवे बार अपनी गदा घुमाकर गिरिवजसे मथुराकी ओर फेंकी । वह गदा निन्यानवे योजन दूर मथुरामें जाकर गिरी । जिस स्थानपर वह गदा गिरी थी वह स्थान मथुरामें गादावसान' नामसे विख्यात हुआ ( सभा० १९ । २२—२५ )।

गन्धकाली-सत्यवतीका दूसरा नाम । भीष्मने पिताका प्रिय करनेकी इच्छासे उनके साथ माता सत्यवती या गन्धकालीका विवाह करवाया (आदि० ९५ । ४८ )। (देखिये सत्यवती)

गन्धमादन—(१) हिमालयके उत्तरभागमें स्थित बदरिकाश्रमके समीपवर्ती पर्वत । गन्धमादनपर कश्यपजीने तपस्या की (आदि० ३०।१०)। यहीं भगवान् शैषने भी तप किया था (आदि० ३६।३)। शतश्रुङ्गपर्वतपर तपस्याके लिये जाते समय दोनों पित्रयों सहित पाण्डुका यहाँ आगमन (आदि० ११८।४८)। यह गन्धमादन पर्वत दिव्यहप धारण करके कुनेरकी सभामें रहकर उन

भगवान् धनाध्यक्षकी उपासना करता है ( सभा • १०। ३२ )। नारायण रूपसे भगवान् श्रीकृष्णने यत्र-सायंग्रह मुनि होकर दस हजार वर्षोतक गन्धमादन पर्वतपर निवास किया है ( वन ० १२ । ११ ) । तपस्याके लिये जाते समय अर्जुनने हिमवान् तथा गन्धमादन पर्वतको लाँघकर आगेकी यात्रा की थी ( वन ० ३७ । ४१ ) । तपोबलसे ही गन्धमादनपर जाना सम्भव है—यह लोमशका बचन (वन० १४०।२२)। गन्धमादनपर विशाला बदरीका वृक्ष और भगवान् नर-नारायणका आश्रम है। वहाँ तदा यक्षलोग निवास करते हैं ( वन० १४१। २२-२४ ) । पाण्डवोंका गन्धमादनमें प्रवेश और वहाँकी प्राकृतिक स्थितिका वर्णन ( वन० १४३ । २-६ ) । घटोत्कच और उसके साथियोंकी सहायतासे पाण्डवोंका गन्धमादनपर्वतपर पहुँचना ( वन० १४५ अ० )। गन्धमादनकी प्राकृतिक शोभाका वर्णन ( वन० १५८ अध्याय ) । गन्धमादनपर भीमसेनद्वारा कुवेरके सखा राक्षसप्रवर मणिमान्का वध ( वन० १६०। ७६-७७ )। अर्जुनका इन्द्रलोकसे लौटकर गन्धमादनपर आना ( वन ० १६४ अध्याय )। लङ्कासे निर्वासित हुए कुबेरका गन्धमादनपर निवास (वन० २७५ | ३३ ) । यहाँ नर-नारायणने अवर्णनीय तपस्या की है ( उद्योग० ९६। १५)।(२) गन्धमादन-निवासी एवं गन्धमादन नामसे प्रसिद्ध एक वानर-यूथपित जो दस खरब वानरोंकी सेना साथ लेकर श्रीरामके समीप आया था (वन० २८३। ५)। (३) एक राक्षसराज, जो यक्षीं, गन्धर्वीं और निशाचरोंके साथ कुबेरकी सभामें उनकी उपासना करता है (सभा० १०। ३०-३१)।

गन्धर्वतीर्थ-सरस्वती-तटवर्ती एक प्राचीन तीर्थं, जहाँ विश्वावसु आदि गन्धर्व नृत्य आदिका आयोजन करते रहते हैं। बलरामजीने इसकी यात्रा की थी ( शल्य० ३७। ९—१३)।

गन्धर्वनगर—( नगर, प्राम आदिका वह आभास, जो आकाशमें या स्थलमें दृष्टिरोषसे दिखायी पड़ता है। जब गरमीके दिनोंमें मरुभूमि या समुद्रमें वायुकी तहोंका घनत्व उष्णताके कारण असमान होता है, उस समय प्रकाशकी गितके विच्छेदसे दूसरे शहर, गाँव, बृक्ष, नौका आदिका प्रतिविम्ब आकाशमें पड़ता है और कभी-कभी उस आकाशके प्रतिविम्बका प्रतिविम्ब उलटकर पृथ्वीपर पड़ता है, जिससे कभी दूरके गाँव, नगर या तो आकाशमें उलटे टँगे या समीप दिखायी पड़ते हैं। यह दृष्टिरोष वायुकी असमान तहके कारण उस समय होता है, जब नीचेकी

तहकी वायु इतनी जल्दी इल्की हो जाती है कि अपरकी वायु और अपर नहीं जा सकती । गन्धर्वनगरका फल वृहत्तंहितामें लिखा है—हिन्दी-शब्द-सागर)। महर्षियोंके अन्तर्धानको गन्धर्वनगरकी उपमा (आदि० १२५। ३५)।

गन्धर्वी कोधवशाकी पुत्री । सुरिभकी कन्या । इससे घोड़ों-की उत्पत्ति हुई ( आदि० ६५ । ६७-६८ ) ।

गन्धवती-सत्यवतीने पराश्वरजीसे अपने शरीरके लिये उत्तम सुगन्धका वर माँगा । वर पाकर वह 'गन्धवती' एवं 'योजनगन्धा' नामसे प्रसिद्ध हुई (आदि० ६३ । ८०– ८३ )। (देखिये सत्यवती )।

गभस्तिमान् द्वीप-एक द्वीपः जिसे शक्तिशाली सहस्रवाहुने जीता था (सभा० ३८। २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठः पृष्ठ ७९२, कालम १)।

गय-(१) 'आयु'के द्वारा स्वर्भानुकुमारीके गर्मसे उत्पन्न चतुर्थं पुत्र । पुरूरवाके पौत्र ( आदि० ७५ । २५ ) । (२) एक प्राचीन राजा, जो अमूर्तरयाके पुत्र और राजर्षियोंमें श्रेष्ठ थे। शमठद्वारा इनके यज्ञका वर्णन ( वन० ९५। १८--२९ ) । ये यमराजकी सभामें विराजमान होते हैं ( सभा ० ८ । १८ ) । इन्होंने सम्पूर्ण तीथोंकी यात्रा की और वहाँके पावन जलके स्पर्ध तथा महात्माओं के दर्शनसे प्रचुर धन एवं यश लाभ किये थे ( वन० ९४ । १८-१९ ) । इनके यज्ञकी प्रशंसा (वन॰ १२१। ३--१३)। विराट-नगरमें गोहरणके समय अर्जुन और कृपाचार्यका युद्ध देखनेके लिये ये इन्द्र-के विमानपर बैंठकर आये थे ( विराट० ५६। ९-१० )। इन्होंने इस्तिनापुर जाते हुए श्रीकृष्णकी मार्गमें परिक्रमा की थी (उद्योग० ८३। २७)। इनपर मान्धाताकी विजय (द्रोण॰ ६२। १०)। सुञ्जयको समझाते हुए नारदजीद्वारा इनके यज्ञका वर्णन (द्रोण०६६ अध्याय)। इन्होंने गयामें यज्ञ किया । इनके यज्ञमें आयी हुई सरस्वतीका नाम 'विशाला' है (शस्य ० ३८ । २०-२१)। श्रीकृष्णद्वारा इनके यज्ञका वर्णन ( शान्ति० २९। १११--११९) । इनके द्वारा ब्राह्मणको पृथ्वीदान ( शान्ति ० २३४ । २६ ) । इन्होंने मांस-भक्षणका निषेध किया था (अनु० ११५। ५९)। (३) एक परम पुण्यमय श्रेष्ठ पर्वतः जो राजा गयद्वारा सम्मानित हुआ है। वहीं देवर्षिसेवित कल्याणमय ब्रह्मसरीवर है। गयामें जाकर श्राद्ध करनेसे मनुष्यकी बीस पीढ़ियोंका उदार हो जाता है ( वन० ८७। ८-१० )। ( ४ ) एक देश, जिसके भीतर गय पर्वत और गया तीर्थ है। इस देशके लोग राजा युधिष्ठिरके यहाँ भेंट लेकर आये ये (सभा० ५२। १६)।

गयशिर-गया तीर्थके अन्तर्गत जो गय नामक पर्वत है, उसीको गयशिर अथवा गयशीर्ष कहते हैं, वहीं अक्षयवट है (वन० ८७। ११; वन० ९५। ९)।

गयशीर्ष-गयाका ही तीर्थविशेषः जहाँ अक्षयवट है और जहाँ पितरोंके लिये दिया हुआ अन्न अक्षय होता है (वन०८७।११; वन०९५।९)।

गया-एक परम पावन तीर्थः जहाँ जाकर ब्रह्मचर्य-पालन-पूर्वक एकाग्र-चित्त होनेसे मनुष्य अश्वमेध-यज्ञका फल पाता और अपने कुलका उद्धार कर देता है (वन० ८४। ८२; वन० ९५। ८)।

गरिष्ठ-एक मुनिः जो इन्द्रसभामें रहकर वज्रधारी इन्द्रकी उपासना करते हैं (सभा० ७ । १३ )।

<sup>√</sup> गरुड़-कश्यप और विनताके परम तेजस्वी पुत्रः जो भगवान् विष्णुके वाइन और ध्वज हैं (आदि०२३। १२)। ये समय आनेपर अपनी माताकी सहायताके बिना ही अण्डा फोड़कर बाहर निकल आये। इनमें महान् साइस और बल-पराक्रम था । ये अपने तेजसे सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित करते थे। इच्छानुसार रूप धारण करने, चलने, पराक्रम दिखानेमें समर्थ थे। प्रज्वलित अग्निपुञ्जके समान अत्यन्त भयङ्कर जान पड़ते थे । इनकी पिङ्गल-वर्णकी आँखें विजलीके समान चमकती थीं । ये पैदा होते ही सहसा बढ़कर विशाल हो गये और आकाशमें उड़ चले। देवता इन्हें बड़वानलके समान भीषण देख अग्निदेवकी शरणमें गये । अग्निदेवने बताया कि ये महातेजस्वी विनतानन्दन गरुड़ हैं। ये कश्यपकुमार देवताओंके हितैषी और सपोंके संहारक हैं ( आदि० २३। ५-- १३ )। देवताओंद्वारा इनकी स्तुति ( आदि० २३। १५--२६)। देवताओंद्वारा स्तुति करनेपर इनका अपने तेजको समेटना (आदि० २३। २७; आदि० २४। २)। अपने और माताके दास्यभावसे छुटनेके लिये इनका सर्पोंसे उपाय पूछना ( आदि० २७ । १४-१५ )। स्वर्ग जाते समय इनके पूछनेपर माताका इनको मार्गका भोजन बतलाना ( आदि० २८। २)। माताका इनके पूछनेपर इन्हें ब्राह्मणकी महिमा बताना और उन्हें न खानेका आदेश देना ( आदि० २८। ३-१२ )। स्वर्ग जाते समय इनको माताका आशीर्वाद (आदि० २८। १४-१६) । निषादोंके साथ एक सम्बीक ब्राह्मणका इनके मुँहमें आनाः इनका कण्ठ जलना तथा इनके द्वारा उसका परित्याग ( आदि० २९ | २-५ ) । पिता कश्यपका इनको कछुए तथा हाथीके पूर्वजन्मका इतिहास बताकर उन्हें खानेका आदेश देना ( आदि० २९। १३-३२)। इनके द्वारा हाथीः कछुए एवं बालखिल्य

ऋषियोंको लेकर उड़नेकी अद्भुत घटना ( आदि० २९। **३७ से ३० । २५ ) ।** बालखिल्य मुनियोंद्वारा इनका नामकरण ( आदि॰ ३०। ६-७ )। इनके पिताके स्तुति बालखिल्य मुनियोंद्वारा उस शाखाका परित्याग ( आदि० ३०। १६ )। इनके स्वर्गके समीप जानेपर वहाँ अनेक प्रकारके अञ्चभसूत्वक उत्पात होना ( आदि॰ ३० । ३२-३८ )। भयभीत हुए इन्द्रको बृहस्पतिका अमृतके लिये गर्डके आनेकी सूचना देना (आदि० ३० । ४०-४२) । अमृत हरण करनेके लिये इनको स्वर्ग आते देख इन्द्रका देवताओं को सावधान करना (आदि०३०। ४२-४४)। ४६नकी जन्मकथा तथा इनका पक्षियोंके इन्द्रपदपर अभिषेक ( आदि० ३१। ३४-३५; आदि० ३२ । १-२५ )। अपना लघु रूप बनाकर चक्रमें इनका घुषना और अमृतके स्थानमें प्रवेश करना । वहाँ अमृतरक्षक अद्भुत पराक्रमी दो सपोंको मारकर इनका अमृतपात्रको लेकर उड़ना ( आदि० ३३ । १-११) । मार्गमें इनका भगवान् विष्णुसे उनके ध्वजपर रहने तथा विना अमृत पिये अजर-अमर होनेका वर पाना एवं उनके लिये भी खयं वाहन होनेका वर देना ( आदि० ३३ । १२-१६ ) । इन्द्रके साथ इनका युद्ध और मित्रता ( आदि० ३३। २८ से ३४। )। इन्द्रके कथनानुसार गरुडके द्वारा नागोंका अमृत-की प्राप्तिसे विज्ञत होना, इन्द्रके मनोरथकी पूर्ति और विनताका दासीभावसे छुटकारा (आदि०३४। ८-२० )। इनके कुशोंपर अमृत रखनेसे उनका पवित्र होना ( आदि० ३४ । २४ ) । ये अर्जुनके जन्म-समयमें वहाँ पधारे थे ( आदि० १२२ । ५० ) । श्रीकृष्णके ध्वजपर गर्देडकी स्थिति (सभा० २४। २२-२४)। इनका ऋद्धिमान् नामक नागको पकड़ना (वन० १६०। १५)। इनकी गर्वपूर्ण आत्मप्रशंसा ( उद्योग० १०५। ३-१७) । अभगवान् विष्णुद्वारा इनके गर्वका नाश (उद्योग० १०५ । २२ ) । इनकी भगवान्से क्षमा-याचना ( उद्योग० १०५। २७-२९ )। गुरुदक्षिणा-के लिये चिन्तित हुए गालवको इनका आश्वासन देना ( उद्योग० १०७ । १७–१९ ) । गालवसे पूर्व दिशाका वर्णन करना (उद्योग० १०८ अध्याय )। गालवसे दक्षिण दिशाका वर्णन करना (उद्योग० १०९ अध्याय)। गालवसे पश्चिम दिशाका वर्णन करना ( उद्योग० ११० अध्याय) । गालवसे उत्तर दिशाका वर्णन करना ( उद्योग ॰ १११ अध्याय ) । ऋषम पर्वतपर पंखहीन होना और शाण्डिलोसे क्षमा-याचना करना ( उद्योग० ११३। ८-११) । शाण्डिलीके वरदानसे पंखोंकी प्राप्ति (उद्योग० ११३ । १७) । गालवको धनके लिये

राजर्षि ययातिके पास चलनेका परामर्श (उद्योग० ११४। १-८)। ययातिके अपने आगमनका प्रयोजन बताना (उद्योग० ११४। ११-२०)। ययातिकी कन्याके मिलनेपर गालवसे विदा हेना (उद्योग० ११५। १६)। गालवको गुरुदक्षिणाके लिये छः सौ घोड़े और माधवीको भी गुरुकी सेवामें समर्पित करनेके लिये सम्मति देना (उद्योग० ११९। ९-१०)। इनके द्वारा स्कन्दको अपने पुत्र मयूरका दान (शल्य० ४६। ५१)। श्रीनारायणकी आज्ञासे राजा उपरिचर वसुको पातालसे उठाकर आकाशचारी बनाना (शान्ति० ३३७। ३७)। श्रृष्पियोंके समाजमें नारायणकी महिमाके विषयमें अपना अनुभव सुनाना (अनु० १३। दा० पाठ)। इनका कार्तिकेयको मयूर भेंट करना (अनु० ८६। २१)।

महाभारतमें आये हुए गरुड़के नाम-अरुणानुजन भुजगारिन गरुतमान्न काश्यपेयन खगराट्न पक्षिराट्नपक्षिराजन पतगपतिन पतगेश्वरन सुपर्णन ताक्ष्येन वैनतेयन विनतानन्द-वर्धनन विनतासून्तन विनतासुतन विनतात्मज आदि ।

गरुड़्व्यूह-सेनाकी मोर्चावंदीकी एक विधि, जिसके अनुसार सैनिकोंको गरुड़की आकृतिमें खड़ा किया जाता है (भीष्म० ५६।२)।

गर्ग-एक प्राचीन महर्षि । इनका द्रोणाचार्यके पास आकर उनसे युद्ध बंद करनेके लिये कहना(द्रोण० १९०।३५-४०)। महाराज पृथुके दरबारमें ज्योतिषी होना ( शान्ति ० ५९ । १११ ) । महारमा गर्गने किसी समय गन्धर्वराज विश्वावसुको वेद्य तत्त्वकी नित्यताका उपदेश दिया था ( शान्ति ० ३१८ । ५९-६३ )। शिवमहिमाके विषयमें युषिष्ठिरसे अपना अनुभव बताना ( अनु० १८ । ३८-३९ )।

गर्गस्रोत-सरस्वती-तटवर्ती एक तीर्यः जहाँ तपस्यासे पवित्र अन्तःकरणवाले वृद्धगर्गने कालका ज्ञानः कालकी गतिः ग्रहों और नक्षत्रोंके उलट-फेर आदि बातोंकी जानकारी की ( शल्य० ३७। १४—१८ )।

गवय-एक महापराक्रमी वानरराजः जो एक अरब सेनाके साथ श्रीरामके समीप पंधारे थे (वन ० २८३।३)।

गवल्गण-मुनियोंके समान ज्ञानी एवं धर्मात्मा सञ्जयके पिता (आदि॰ ६३। ९७)।

गवाश्च-(१) एक गोलांगूल (लंगूर) जातिका वानरः जो देखनेमें बड़ा भयङ्कर था। अपने साथ साठ सहस्र कोटि(६खरव)वानर-सेना लेकर श्रीरामके सामने उपस्थित हुआ (वन० २८३। ४)। (२) सुबलपुत्र शकुनिका एक छोटा भाई जिसने अन्य भाइयोंके साथ रहकर पाण्डव-सेनाके दुर्जय व्यूहमें प्रवेश किया था ( भीष्म० ९०। २७—३०) । इरावान्द्वारा इमका वध ( भीष्म० ९०। ४५-४६)।

गवायन-एक यज्ञका नाम (वन०८४। १०२)।
गविष्ठ-दस विख्यात दानवोंमेंसे एक (आदि०६५।
३०)। यही राजा द्रुमसेनके रूपमें प्रकट हुआ था
(आदि०६७। ३४-३५)।

गाङ्गेय-(१) गङ्गानन्दन देववत भीष्म (आदि० ९९। ४७)। गङ्गानन्दन देववत भीष्म (अनु० २६।२)। (२) गङ्गापुत्र भगवान् स्कन्द (शल्य० ४४। १६)। (३) गङ्गाजीका जल (वन०३।३५)।

गाण्डीव-त्ररुणदेवका एक दिव्य धनुष्र, जो अग्निदेवके द्वारा अर्जुनको दो अक्षय तरकसोंके साथ प्राप्त हुआ ( आदि० ६१।४७-४८; उद्योग० १५८।६ ) । अग्निका वरुणसे अर्जुनके लिये गाण्डीव धनुष, दो अक्षय तरकस और कपिध्वज रथ माँगना तथा वरुणका उनकी माँग स्वीकार करके वे सब वस्तुएँ प्रस्तुत करना ( आदि॰ २२४ । ३—१७ ) । अर्जुनद्वारा गाण्डीव-प्रहण (आदि० २२४। २०)। गाण्डीव धनुष शत्रुओंकी सेनाके लिये कालरूप है। यह सब आयुधोंसे विशाल है। यह अकेला ही एक लाख धनुषींके समान है। देवताओं, दानवों और गन्धवौंने इसका बहुत वर्षोतक पूजन किया है। इसमें कभी कहीं कोई चोटका चिह्न नहीं आया है। पूर्वकालमें ब्रह्माजीने इसे एक हजार वर्षोतक धारण किया था। तदनन्तर प्रजापतिने पाँच सौ तीन वर्षोतक इसे अपने पास रक्खा । फिर इन्द्रने पचासी वर्षोतकः सोमने पाँच सौ वर्षोतक तथा राजा वरुणने सौवर्षोतक इसे धारण किया था (विराट० ४३ । १०६) । वज्रकी गाँठको <sup>(गाण्डीव'</sup> कहा गया है । यह धनुष इसीका बना हुआ है । इसलिये 'गाण्डीव' कह्लाता है । जगत्का संहार करनेके लिये इसका निर्माण हुआ है। देवतालोग सदा इसकी रक्षा करते हैं ( उद्योग० ९८ | १९ ) । भाण्डीव दूसरेको दे दो' ऐसा कहनेवालेका सिर काट लेना यह अर्जुनका उपांशु व्रत था (कर्ण० ६९। ९-१०)। अग्निदेवके कहनेपर वरुणको वापस देनेके लिये अर्जुनने गाण्डीव धनुष और अक्षय तरकसींको जलमें डाल दिया या ( महाप्रस्था० १। ३६--४२ )।

गाधि—विश्वामित्रके पिता । गाधिके पिताका नाम 'कुशनाभ' था (आदि० ७४। ६९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ)। ये कुशिक (या कुशनाभ) के पुत्र तथा कान्यकुन्त देशके अधिपति थे (आदि० १७४। ३)। इनके द्वारा ऋचीक मुनिको अपनी कन्या सत्यवतीका दान ( वन ॰ ११५ । २८; शान्ति ॰ ४९ । ७) । तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे इनका ऋचीकके आश्रमपर जाना (शान्ति ॰ ४९ । १३) । कुशिकपुत्र गाधि दीर्घकाल्यक संतान्हीन थे; अतः संतानकी इच्छासे पुण्य कर्म करनेके लिये वे वनमें रहने लगे । वहाँ सोमयाग करनेसे उन्हें एक कन्या हुई, जिसका नाम सत्यवती था । इसे ऋचीक मुनिने माँगा । तब गाधिने शुल्क लेकर कन्या देनेकी इच्छा प्रकट की और चन्द्रमाके समान कान्तिमान् तथा श्यामवर्णके एक कर्णवाले एक हजार घोड़े लेकर उन्होंने अपनी कन्या उन ब्रह्मार्षिको दे दी ( अनु० ४ । ६— २०) । ये अपने पुत्र विश्वामित्रको राज्यसिंहासनपर विठाकर स्वर्गलोकको चले गये ( शल्य ० ४० । १६ ) ।

गान्धर्व-एक प्रकारका विवाह (आदि० ७३।९)। वर और वधू दोनों एक दूसरेको स्वेच्छासे स्वीकार कर छें, यह गान्धर्व विवाह है। यह विवाह क्षत्रियोंके लिये धर्मानुकूल है (आदि० ७३। १३)।

गान्धार-एक प्राचीन देश, आधुनिक मतके अनुसार इसमें सिन्धु और कुनर नदीसे लेकर काबुल नदीतकका प्रदेश और पेशावर तथा मुल्तान सम्मिलित हैं। गान्धारीके पिता सुबल यहींके राजा थे (आदि० १०९। ११)।

गान्धारी-(१) पूरुवंशीय महाराज अजमीद्की द्वितीय पत्नी (आदि० ९५।३७)। (२) गान्धारराज सुबलकी पुत्री ( आदि॰ १०९।९)। ये मतिके अंशसे उत्पन्न हुई थीं (आदि०६७।१६०)। इन्होंने भगवान् शङ्करकी आराधना करके उनसे अपने लिये सौ पुत्र प्राप्त होनेका वरदान पा लिया था ( आदि० १०९। १०)। पिताद्वारा इनका धृतराष्ट्रके लिये वाग्दान (आदि० १०९ । १२) । गान्धारी पतित्रत-परायणा थी। उन्होंने जब सुना कि मेरे भावी पति अंधे हैं और माता-पिता मेरा विवाह उन्हींके साथ करना चाहते हैं, तब रेशमी वस्त्र लेकर उसके कई तह करके उसीसे अपनी आँखें बाँध लीं। उन्होंने निश्चय कर लिया या कि मैं सदा पतिके अनुकुल रहूँगी । उनके दोष नहीं देखूँगी (आदि० १०९। १३-१५ ) । शकुनिद्वारा इनके विवाह-संस्कारका सम्पादन ( आदि॰ १०९ । १५-१७ )। सुन्दरी गान्धारीने अपने उत्तम खभावः सदाचार तथा सद्व्यवहारीं-से समस्त कौरवींको प्रसन्न कर लिया। अपने सुन्दर वर्तावसे समस्त गुरुजनोंकी प्रसन्नता प्राप्त करके उत्तम व्रतका पालन करनेवाली पतिपरायणा गान्धारीने कभी दूसरे पुरुषोंका नामतक नहीं लिया ( आदि० १०९। १८-१९ )। इनके द्वारा व्यासका सरकार और उनसे

सौ पुत्रोंकी प्राप्तिके लिये वर याचना (आदि० ११४। ८)। गान्धारीका गर्भ-धारण। कुन्तीके पुत्र होनेका समाचार सुनकर महान् दुःखके कारण अपने उदरपर आघात और इनके गर्भसे एक मांस-पिंडका प्रादुर्भाव ( आदि॰ ११४ । ९-१२) । व्यासजीके आदेशानुसार सौ टुकड़ोंमें विभक्त हुए उस मांस-पिण्डकी रक्षा-व्यवस्था होनेपर उससे सौ पुत्रोंकी उत्पत्ति (आदि॰ ११४। १७-२२)। पुत्रीके लिये इनका मनोरथ एवं व्यासद्वारा उसकी पूर्ति ( आदि॰ ११५। ९-१७ ) । इनके द्वारा धृतराष्ट्रको चेतावनी ( सभा० ७५। २-१०)। इनका दुर्योधन-को समझाना ( उद्योग० ६९ । ९-१० ) । युद्ध होनेके विषयमें इनका धृतराष्ट्रको ही दोषी बताना ( उद्योग॰ १२९। १०-१५ ) । पाण्डवोंको आधा राज्य देकर संधि करनेके लिये दुर्योधनको समझाना ( उद्योग॰ १२९ । १९-५४ ) । कर्णवधका समाचार सुनकर मूर्छित होकर गिरना (कर्ण० ४। ५: कर्ण० ९६। ५५)। श्रीकृष्णके समझानेपर उन्हें उत्तर देना ( शल्य० ६३। ६६-६८ ) । पाण्डवींको शाप देनेकी इच्छा करना (स्त्री० १४ । २ ) । व्यासजीके समझानेपर उन्हें उत्तर देना ( स्त्री॰ १४। १४-२१ )। भीमसेनपर कुपित होकर उनसे अन्यायका कारण पूछना (स्त्री० १५। १२-1४; स्त्री० १५। २१-२३ ) । युधिष्ठिरपर कुपित होकर उन्हें पूछना और इनकी तनिक-सी दृष्टि पड़ते ही युधिष्ठिरके पैरोंके नखोंका काला पड़ जाना ( स्त्री० १५। २४-३०)। कुन्ती और द्रौपदीको धीरज देना ( स्त्री० १५ । ४१-४४ ) । युद्धस्थलमें मारे गये स्वजनींको देखकर श्रीकृष्णके समक्ष विलाप करना (स्त्री॰ १६। १८-६० )। दुर्योधनको मरा हुआ देखकर श्रीकृष्णके सम्मुख विलाप करना (स्त्री॰ १७। ५-३२)। अपने अन्य पुत्रों तथा दुःशासनको देखकर श्रीकृष्णके सम्मुख इनका करुण रोदन (स्त्री० १८ अध्याय )। विकर्ण, दुर्मुख, चित्रसेन, विविंशति और दु:सहको देखकर श्रीकृष्णके सम्मुख इनका विलाप (स्त्री॰ १९ अध्याय)। इनके द्वारा श्रीकृष्णसे उत्तरा और विराट-कुलकी स्त्रियोंके शोक और विलापका वर्णन (स्त्री० २० अध्याय )। कर्णके शवको देखकर उसके शौर्य तथा उसकी स्नीके विलापका श्रीकृष्णके सम्मुख वर्णन ( स्त्री० २१ अध्याय )। अवन्तीनरेशः जयद्रथ तथा दुःशलाको देखकर इनका श्रीकृष्णके सम्मुख शोक प्रकट करना ( स्त्री० २२ अध्याय ) । शल्य, भगदत्तः भीष्म और द्रोणको देखकर श्रीकृष्णके सम्मुख इनका विलाप (स्त्री० २३ अध्याय ) । भूरिश्रवाकी पत्नियोंका विलाप तथा शकुनिको देखकर श्रीकृष्णके सम्मुख इनका शोकोद्वार (स्त्री०

२४ अध्याय ) । अन्यान्य वीरींको मरा हुआ देखकर विलाप करना और कुपित होकर श्रीकृष्णको शाप देना ( स्त्री० २५ । १–३६; स्त्री० २५ । ४३–४६ ) । राजा धृतराष्ट्रके साथ इनका वनको प्रस्थान ( आश्रम० १५। ८-९)। वनमें व्यासजीके समक्ष खड़ी होकर इनका उनसे महाराज धृतराष्ट्र तथा द्रौपदी, सुभद्रा, कुन्ती आदि सभी कुरुकुलकी स्त्रियोंके स्वजनोंके लिये होनेवाले शोकका वर्णन करना और सबको मरे हुए सम्बन्धियोंके दर्शन करानेका प्रस्ताव करना ( आश्रम० २९। ३७-४९ )। व्यासजीकी कृपासे इनका राजा धृतराष्ट्र तथा कुरुकुलकी स्त्रियोंके साथ गङ्गाजीसे प्रकट हुए अपने परलोकवासी स्वजनोंके दर्शन करना ( आश्रम० ३२ अध्याय )। धृतराष्ट्र और कुन्तीके साथ इनका गङ्गाद्वारके वनमें दावानलसे दग्ध होना (आश्रम०३७।३१-३२)। युधिष्ठिरका इनके लिये जलाञ्जलि देना तथा नाना प्रकार-की वस्तुओंका दान एवं श्राद्ध-कर्म करना ( आश्रम • ३९ अध्याय ) । भानधारीके शापकी सफलताका अवसर प्राप्त हुआ है'-ऐसी श्रीकृष्णकी मान्यता (मौसल • २।२१) । धृतराष्ट्रके साथ इनको कुबेरके दुर्लभ लोकोंकी प्राप्ति ( स्वर्गा० ५। १४ )। (३) उमादेवीकी अनुगामिनी सहचरी (वन० २३१।४८)।

महाभारतमें आये हुए गान्धारीके नाम-गान्धारराजदुहिता, सौबलेयी, सौबली, सुबलजा, सुबलपुत्री, सुबलातमजा आदि। गायत्री-चौबीस अक्षरोंका एक वैदिक मन्त्र; स्थावर-जङ्गम उन्नीस प्राणी हैं। इनके साथ पाँच महाभूतोंको गिन लेनेपर इनकी संख्या चौबीस हो जाती है। गायत्रीके भी इतने ही अक्षर होते हैं; इसलिये इन चौबीस भूतोंको भी लोकसम्मत गायत्री कहते हैं। जो इस सर्वगुणसम्पन्न पुण्यमयी गायत्रीको यथार्थरूपसे जानता है वह कभी नष्ट नहीं होता है (भोष्म० ४। १५-१६)। गायत्री त्रिपुर-विजयके समय महादेवजीके रथके ऊपरी भागकी बन्धन-रज्जु बनी थी (कर्ण० ३४। ३५)। कन्या गायत्रीने कार्तवीर्य अर्जुनको ब्राह्मणोंकी श्रेष्ठताके विषयमें चेतावनी देते हुए आकाशवाणीद्वारा अपना मन्तन्य प्रकट किया था (अनु० १५२। १४, २०)।

गायत्री-स्थान एक तीर्थस्थान, जहाँ तीन रात निवास करने वाला सहस्र गोदानका फल पाता है (वन० ८५। २८)। गायन स्कन्दका एक सैनिक (शस्य० ४५। ६७)। गार्य (१) एक प्राचीन ऋषि, जो देवराज इन्द्रकी सभामें विराजमान होते हैं (सभा० ७। १८ के बाद दाक्षिणात्य पाठ)। विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक (अनु० ४। ५५)। इनके द्वारा धर्मके रहस्यका वर्णन

(अनु० १२७ । ९-१४)। (२) एक भारतीय जनपदः जिसे भगवान् श्रीकृष्णने जीता था (द्रोण० ११।१५)।

गार्द्मि-विश्वामित्रके एक ब्रह्मवादी पुत्र (अनु०४।५९)। गार्ह्पत्य-(१) सात पितरोंमेंसे एक (समा० ३१।४६)। (२) एक अग्नि (वन० २२४।३५)।

गालव-युधिष्ठिरकी सभामें विराजनेवाले एक ऋषि (सभा • ४। १५) । ये इन्द्रकी सभामें भी बैठते हैं (सभा० ७। १०) । गुरुदक्षिणा माँगनेके लिये इनका गुरु विश्वामित्र-से इठ करना ( उद्योग० १०६ । २५ )। गुरुदक्षिणाके लिये आठ सौ घोड़े पानेकी चिन्ता ( उद्योग० १०७ । ३-१५)। गरुडकी पीठपर बैठकर पूर्व दिशाकी ओर जाते हुए गरुडके वेगसे इनका व्याकुल होना ( उद्योग॰ ११२ । ५-१८) । गरुडके साथ धनके लिये ययातिके पास जाना ( उद्योग॰ ११४। ९ ) । ययातिकन्या माधवी-को लेकर अयोध्यानरेश हर्यश्वके पास जाना ( उद्योग॰ ११५। १८ )। राजा हर्यश्वसे दो सौ घोड़े गुल्करूपमें लेकर माधवीको एक पुत्र उत्पन्न करनेके लिये उनके हाथमें सौंपना ( उद्योग ० ११६ | १५ ) । पुत्रोत्पत्तिके बाद पुनः माधवीको लेकर इनका दिवोदासके पास जाना (उद्योग० ११६। २२)। दो सौ घोड़े ग्रुल्करूपमें लेकर माधवीको दिवोदासके हाथमें एक पुत्रकी उत्पत्तिके लिये देना ( उद्योग० 19७। ७ )। पुत्रोत्पत्तिके पश्चात् वहाँसे माधवीको लेकर गालवका उद्यीनरके पास जाना और उशीनरको माधवीके गर्भसे दो पुत्र उत्पन्न करनेकी प्रेरणा देते हुए उनसे चार सी घोड़े मॉगना ( उद्योग॰ ११८। ३-८)। गरुडकी सलाहसे विश्वामित्रको छः सौ घोड़े और माधवीको देकर गुरुदक्षिणा चुकाना ( उद्योग॰ ११८ । १४ ) । फिर एक पुत्रकी उत्पत्तिके बाद माधवीको राजा ययातिको छौटाकर इनका वनको जाना ( उद्योग० ११८ । २४ ) । स्वर्गसे गिरे हुए ययातिको इनका अपने तपका आठवाँ भाग देना (उद्योग० १२१ । २८ ) । नारदजीसे श्रेयके विषयमें प्रश्न करना ( शान्ति० २८७। ५-११ ) । शिवमहिमा-के विषयमें युधिष्ठिरसे अपना अनुभव सुनाना (अनु० १८। ५२-५८)। अगस्त्यजीके कमलींकी चोरी होने-पर शपथ करना ( अनु ० ९४ । ३७ ) । महर्षि गालव विश्वामित्रजीके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक थे ( अनु० ४। ५२)। इनके पुत्रका नाम शृङ्गवान् थाः जो एक महर्षि थे और जिन्होंने वृद्धकन्यासे विवाह किया था (शल्य ० ५२ । १४-१५) । (२) एक वाभ्रव्यगोत्रीय ऋषिः जो वेदके क्रमविभागके पारङ्गत विद्वान् थे ( शान्ति० ३४२। १०४ )।

गिरिका-श्रुक्तिमती नदीकी पुत्री, जिनका जन्म कोलाहल पर्वतके द्वारा शुक्तिमतीके गर्भसे हुआ था (आदि॰ ६३।३७)। यही राजा उपरिचर वसुकी पत्नी हुई (आदि॰ ६३।३९)।

गिरिगह्वर-पूर्वोत्तर भारतका एक जनपद ( भीष्म । ९। ४२)।

गिरिप्रस्थ-निषधदेशका एक पर्वतः जिसके आश्रयमें छिपे रहकर इन्द्रने अपना कार्य सिद्ध किया था (वन० ३१५। १३)।

गिरिवज-मगधदेशकी प्राचीन राजधानी । जरासंध गिरिवज-में ही रहता था। उसके समयमें गिरित्रजकी जो प्राकृतिक स्थिति थीः उसका वर्णन श्रीकृष्णने अर्जुनसे इस प्रकार किया था—यहाँ पशुओंकी अधिकता है, जलकी सदा पूर्ण सुविधा रहती है, रोग-व्याधिका प्रकीप नहीं होता। सुन्दर महलोंसे भरा-पूरा यह नगर बड़ा मनोहर जान पड़ता है । यहाँ विहारोपयोगी विपुल, वराह, दृषभ ( ऋषभ ), ऋषिगिरि ( मातंग ) तथा चैत्यक नामक पर्वत हैं। बड़े-बड़े शिखरोंवाले ये पाँचों सुन्दर पर्वत शीतल छायावाले वृक्षींसे सुशोभित हैं और एक साथ मिलकर एक-दूसरेके शरीरका स्पर्श करते हुए मानो गिरिवज नगरकी रक्षा कर रहे हों। यहाँ अर्बुद और शकवापी नामवाले दो नाग रहते हैं। खस्तिक और मणि नामक नागोंके भी यहाँ उत्तम भवन हैं। यहाँ सदा मेघ समयपर वर्षा करते हैं (सभा० २१ ।१-१०)। यहाँ जरासंधने अपनेद्वारा जीते गये नरेशोंको कैंद करके रखा था (सभा० १४। ६३)। गिरिव्रजसे मथुराकी ओर जरासंधने अपनी गदा फेंकी थी (सभा० १९। २३-२४ ) । श्रीकृष्ण, अर्जुन और भीमसेन गिरिव्रजमें गये । भीमने वहाँ जरासंधको मारा और भगवान् श्रीकृष्णने बंदी राजाओंको कैदसे छुड़ाया । फिर भयभीत हो शरणमें आये हुए जरासंधपुत्रको राजाके पदपर अभिषिक्त किया ( सभा० २४ अध्याय ) । भीमसेनने पूर्वदिग्विजयके समय जरासंधके पुत्रको 'कर' देनेकी शर्तपर उसके राज्यपर प्रतिष्ठित कर दिया (सभा० ३०। १७-१८) । गिरिव्रजमें ही राजर्षि धुन्धुमार देवताओंके वरदानको त्यागकर सोये थे ( अनु॰ ६।३९)।

गीतप्रिया—स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शब्य० ४६ ।
७)।

गीता-कुरुक्षेत्रमें युद्धके अवसरपर स्वजनींके वधकी आशङ्कासे मोहग्रस्त हुए अर्जुनके शोकः चिन्ता और दैन्यका निवारण करके उन्हें कर्तव्य कर्ममें निष्काम भावसे

लगा देनेके लिये भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनको जो उपदेश दिया था, वही 'गीता' ( अथवा 'श्रीमद्भगवद्गीता' ) के भामसे विख्यात है । वेदव्यासजीने गीताके इस प्रसङ्गको भीष्मपर्वके श्रीमद्भगवद्गीतापर्वमें अध्याय २५ से ४२ तक लिपिबद्ध किया है । इसमें कुल सात सौ क्लोक हैं। श्रीमद्भगवद्गीताके प्रत्येक अध्यायके विषयोंका संक्षिप्त दिग्दर्शन इस प्रकार है-दोनों सेनाओंके प्रधान-प्रधान वीरों एवं शङ्कध्वनिका वर्णन तथा स्वजन-वधके पापसे भयभीत हुए अर्जुनका विवाद (भीष्म० २५ अध्याय)। अर्जुनको युद्धके लिये उत्साहित करते हुए भगवान्के द्वारा नित्यानित्य वस्तुके विवेचनपूर्वक सांख्ययोगः कर्म-योग एवं स्थितप्रज्ञकी स्थिति और महिमाका प्रतिपादन ( भीष्म० २६ अध्याय ) । ज्ञानयोग और कर्मयोग आदि साधनोंके अनुसार कर्तव्य कर्म करनेकी आवश्यकताका प्रतिपादन एवं स्वधर्म-पालनकी महिमा तथा कामनिरोधके उपायका वर्णन ( भीष्म० २७ अध्याय ) । सगुण भगवान्के प्रभावः निष्काम कर्मयोग तथा योगी महात्मा पुरुषोंके आचरण और उनकी महिमा-का वर्णन करते हुए विविध यज्ञों एवं ज्ञानकी महिमाका वर्णन ( भीष्म ० २८ अध्याय ) । सांख्ययोगः निष्काम कर्मयोगः ज्ञानयोग एवं भक्तिसहित ध्यानयोगका वर्णन ( भीष्म० २९ अध्याय )। निष्काम कर्मयोगका प्रति-पादन करते हुए आत्मोद्धारके लिये प्रेरणा तथा मनो-निग्रहपूर्वक ध्यानयोग एवं योगभ्रष्टकी गतिका वर्णन ( भीष्म ॰ ३० अध्याय ) । ज्ञान-विज्ञान, भगवान्की **व्यापकताः अन्य देवताओंकी उपासना एवं भगवान्**को प्रभावसहित न जाननेवालींकी निन्दा और जाननेवालींकी महिमाका कथन (भीष्म० ३१ अध्याय)। ब्रह्मः अध्यात्म और कर्मादिके विषयमें अर्जुनके सात प्रश्न और उनका उत्तर एवं भक्तियोग तथा शुक्ल और कृष्ण मार्गी-का प्रतिपादन ( भीष्म० ३२ अध्याय )। ज्ञान-विज्ञान और जगत्की उत्पत्तिका, आसुरी और दैवी सम्पदावालींका, प्रभावसहित भगवान्के स्वरूपकाः उपासनाका एवं भगवद्भक्तिकी महिमाका वर्णन ( भीष्म० ३३ अध्याय ) । भगवान्की विभूति और योगशक्तिका तथा प्रभावसहित भक्तियोगका कथनः अर्जुनके पृछनेपर भगवान्द्रारा अपनी विभृतियोंका और योगशक्तिका पुनः वर्णन (भीष्म०३४ अध्याय) । विश्वरूपका दर्शन करानेके लिये अर्जुनकी प्रार्थनाः भगवान् और संजयद्वारा विश्वरूपका वर्णनः अर्जुनद्वारा भगवान्के विश्वरूपका देखा जानाः भयभीत हुए अर्जुनद्वारा भगवान्की स्तुति-प्रार्थनाः भगवान्द्वारा विश्वरूप और चतुर्भुजरूपके दर्शनकी महिमा और केवल अनन्य भक्तिसे ही भगवान्की प्राप्तिका कथन

(भीष्म० ३५ अध्याय ) । साकार और निराकारके उपासकोंकी उत्तमताका निर्णय तथा भगवत्प्राप्तिके उपाय-का एवं भगवत्प्राप्तिवाले पुरुषोंके लक्षणोंका वर्णन ( भीष्म० ३६ अध्याय ) । ज्ञानसिंहत क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ और प्रकृति-पुरुषका वर्णन ( भीष्म० ३७ अध्याय )। ज्ञानकी महिमा और प्रकृति-पुरुषसे जगत्की उत्पत्तिकाः सत्त्वः रजः तम-तीनौं गुणोंकाः भगवत्प्राप्तिके उपायका एवं गुणातीत पुरुषके लक्षणोंका वर्णन (भीष्म०३८ अध्याय ) । संसार-वृक्षकाः भगवत्प्राप्तिके उपायकाः जीवात्माका प्रभावसिंहत परमेश्वरके स्वरूपका एवं क्षर-अक्षर और पुरुषोत्तमके तत्त्वका वर्णन ( भीष्म०३९ अध्याय ) । फलसहित दैवी और आसुरी सम्पदाका वर्णन तथा शास्त्रविपरीत आचरणोंको त्यागने और शास्त्र-अनुकूल आचरण करनेके लिये प्रेरणा ( भीष्म० ४० अध्याय ) । श्रद्धाका और शास्त्रविपरीत घोर तप करने-वालोंका वर्णनः आहारः यज्ञः तप और दानके पृथक-पृथक भेद तथा ॐ, तत्, सत्के प्रयोगकी व्याख्या ( भीष्म० ४१ अध्याय ) । त्यागका, सांख्य-सिद्धान्तका, फलसहित वर्ण-धर्मकाः उपासनासहित ज्ञाननिष्ठाकाः भक्ति-सहित निष्काम कर्मयोगका एवं गीताके माहात्म्यका वर्णन (भीष्म० ४२ अध्याय )।

गुडाकेश-अर्जुनका एक नाम ( आदि॰ १३८।८) । (निद्राको जीत लेनेके कारण अर्जुनका नाम गुडाकेश हुआ)। (देखिये अर्जुन)

गुणकेशी-इन्द्रके प्रिय सारिथ मातिलकी कन्या (उद्योग० ९७। १३)। नागकुमार सुमुखके साथ विवाह हुआ (उद्योग० १०४। २९)।

गुणमुख्या-स्वर्गकी एक अप्सराः जो अर्जुनके जन्मकालमें अन्य अप्सराओंके साथ नृत्य करने आयी थी (आदि० १२२।६१)।

गुणावती—एक नदी, जिसके उत्तर प्रान्तमें परशुरामजीने क्षत्रियोंका संहार किया था ( द्रोण० ७० । ८ )।

गुणावरा-स्वर्गकी एक अप्सराः जो अर्जुनके जन्मकालमें अन्य अप्सराओंके साथ नृत्य करने आयी थी (आदि० १२२। ६१)।

गुप्तक-सौवीर देशका राजकुमार, जो जयद्रथका साथी या (वन०२६५।१०)। अर्जुनद्वारा इसका वध (वन० २७१।२७)।

**गुरुभार**–गरुड़की प्रमुख संतानोंमेंसे एक (उद्योग० ९०१।१३)।

गुरुस्कन्द-एक पर्वतराज ( आश्व० ४३ । ५ ) ।

गुरुम सेना-गणनाके लिये एक पारिभाषिक शब्द —तीन सेनामुखका एक गुरुम होता है (आदि०२।२०)। गुह-एक दक्षिण भारतीय म्लेच्छ जातिका नाम (शान्ति० २०७।४२)।

ग্रह्मक-(१) देवयोनिके अन्तर्गत एक जातिः इस जातिके लोग द्रौपदीका स्वयंवर देखने आये थे (आदि० १८६। ७)। ये कुवेरकी सभाका वहन करते हैं (सभा० १० ।३)। गन्धमादनपर भीमसेनने अपनी गदासे गुह्यकोंको मारा था। (शब्य॰ ११ । ५५-५७ ) । महाभारत-युद्धमें मारे गये योदाओंमेंसे कुछ लोग गुह्यकींके लोकींको प्राप्त हुए (स्वर्गा० ४। २३)(२) एक यक्ष, जो कुबेरकी सभामें उनकी सेवाके लिये उपस्थित होता था (सभा०१०।१५)। वह ब्रह्माजीकी सभामें भी उपस्थित होता है (सभा० ११।४९)। **गृत्समद्-इन्**द्रके प्रिय सखा और बृहस्पतिके समान एक श्रेष्ठ मुनि । शिव-महिमाके विषयमें इनका युधिष्ठिरसे अपना अनुभव बताना ( अनु० १८। १९-२९ ) । ये वीतह्व्य-के पुत्र थे और रूपमें इन्द्रकी समानता करते थे, किसी समय दैत्योंने इन्हें 'इन्द्र' मानकर पकड़ लिया था। इनके पुत्रका नाम सुचेता था ( अनु० ३०। ५८-५९ )। ऋग्वेदमें महामना गृत्समदकी श्रेष्ठ श्रुति विराजमान है, ब्राह्मणलोग इनका बड़ा सम्मान करते हैं। ये ब्रह्मर्षि गृत्समद बड़े तेजस्वी और ब्रह्मचारी थे (अनु०३०। €0-€9 ) |

र्थभक्ट-एक पर्वतः, जहाँ लंगूरोंने मगधराज बृहद्रथको बचाया था (शान्ति० ४९ । ८२ )।

ग्रध्नपत्र-स्कन्दका एक सैनिक (शब्य० ४५। ७४)। ग्रध्नवट-महादेवजीका स्थान, जहाँ भस्मस्नान कर्तव्य है। वहाँ यात्रा करनेसे ब्राह्मणको व्रतके पालनका पुण्य फल प्राप्त होता है तथा अन्य वर्णवालींके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं (वन० ८४। ९१-९२)।

गृहदेवी-राक्षसी जरा, जिसे ब्रह्माजीने 'गृहदेवी' के नामसे उत्पन्न किया था ( समा० १८। १-२ )। दानवोंके विनाशके लिये इसकी सृष्टि हुई है। यह दिव्यरूप धारण करनेवाली है। जो अपने घरकी दीवारपर अनेक पुत्रोंसे विरी हुई युवती स्त्रीके रूपमें इसका चित्र अङ्कित करती है, उसके घरमें सदा वृद्धि होती है ( समा० १८। ३-४ )।

गेर-एक पर्वतीय धातु (वन० १५८। ९५)। गो (गो)-महर्षि पुलस्त्यकी भार्याका नाम गो था। इनके गर्भसे वैश्रवण नामक पुत्र हुआ, जो पिताको छोड़कर पितामह ब्रह्माजीकी सेवामें रहता था ( वन॰ २७४। १२)।

गोकर्ण-(१) एक प्राचीन तीर्थ, जहा पूर्वकालमें भगवान् शेषने तपस्या एवं एकान्तवास किया था (आदि० १६।२)। यह भगवान् शिवका स्थान है, यहाँ तीर्थ-यात्राके प्रसंगमें अर्जुनका आगमन हुआ था (आदि० २१६। १४)। यह समुद्रके मध्यमें विद्यमान, त्रिभुवन-विख्यात और अखिल लोकवन्दित तीर्थ है। यहाँ ब्रह्मा आदि देवता, तपोधन महर्षि और भूत-यक्ष आदि भगवान् शङ्करकी उपासना करते हैं। यहाँ भगवान् शिवकी पूजा करके तीन रात उपवास करनेवाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता और गणपित-पद प्राप्त कर लेता है (वन० ८५। २४-२७)। गोकर्ण तीर्थ तीनों लोकोंमें विख्यात है। वह पवित्र कल्याणमय और शुभ है। अशुद्ध अन्तःकरणवालोंके लिये यह तीर्थ अत्यन्त दुर्लभ है (वन० ८८। १५-१६)। (२) यह एक तपोवन है (भीष्म०६। ५९)।

गोकणां-कर्णके सर्पमुख बाणमें प्रविष्ट अश्वसेन नागकी माता (कर्ण० ९० । ४२ ) ।

गोकर्णी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शब्य० ४६।२५)।

गोकुल-अधिक गौओंके रहनेका स्थान एवं नन्दका गोकुल-जहाँ पले हुए ग्वालोंको सन्यसाची अर्जुनने मारा था (सभा० ३८। पृष्ठ ७९९-८००; कर्ण० ५। ३८)।

गोतीर्थ-एक तीर्थः जहाँ पाण्डवलोग तीर्थयात्रा करते हुए गये ये (वन० ९५ । ३ )।

गोदा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शख्य० ४६ । २८ )। गोदावरी-एक नदी, जो वरुणकी सभामें उपस्थित होती है (सभा०९।२०)। यह दक्षिण भारतके नासिक जिलेमें स्थित त्र्यम्बक ज्योतिर्लिङ्गके समीप ब्रह्मगिरिसे निकलती और समुद्रमें मिलती है। इसमें अगाध जल भरा है। बहुत-से तपस्वी इसका सेवन करते हैं तथा यह सबके लिये कल्याणस्वरूपा है ( वन० ८८।२)। सिद्ध पुरुषोंसे सेवित गोदावरीके तटपर जाकर स्नान करनेसे गोमेध यज्ञका फल मिलता है और वासुकिका लोक प्राप्त होता है ( वन० ८५। ३३; ८८। २)। राजा युधिष्ठिर तीर्थ-यात्रा करते हुए यहाँ भी आये थे। यह समुद्रगामिनी नदी है ( वन ० ११८। ३)। यह अग्निकी उत्पत्तिस्थान है (वन ० २२२ । २४ ) । दशरथनन्दन भगवान् श्रीरामने (पञ्चवटीमें) गोदावरीके तटपर कुछ काल-तक निवास किया था (वन० २७७। ४१) । भारतवर्ष-की प्रधान नदियोंमें गोदावरीकी गणना **है ( भीष्म०** 

९। १४)। जो जनस्थानमें गोदावरीके जलमें स्नान करके उपवास करता है, वह पुरुष राजलक्ष्मीसे सेवित होता है (अनु०२५। २९)।

गोधा-( गोध )-पूर्वोत्तर भारतका एक जनपद ( भीष्म॰ ९।४२)।

गोनन्द्-स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४३।६५)।
गोपित-(१)कालकेतुका साथी एक राक्षसः जो महेन्द्रके
शिखरपर इरावतीके किनारे श्रीकृष्णद्वारा आहत हुआ
और अक्षप्रपतनके अन्तर्गत नेमिहंस-पथ नामक स्थानमें
मारा गया (सभा० ३८।२९ के बाद दाक्षिणात्य पाठः
पृष्ठ ८२४)।(२) एक देवगन्धर्वः जो कश्यपपत्नी
मुनिके गर्भसे उत्पन्न हुआ था (वन०६५।४२)।
यह अर्जुनके जन्ममहोत्सवमें आया था (आदि० १२२।
५५)।(३) शिविका एक पुत्रः परशुरामजीके
क्षत्रियसंहारके बाद वनमें गौओंने इसकी रक्षा की थी।
पृथ्वीने कश्यपजीको इसका परिचय दिया था (शान्ति०
४९।७८-७९)।(४) भगवान् शिवका एक नाम
(अनु० १७। ११५)।(५) भगवान् विष्णुका
एक नाम (अनु० १४९।६६)।

गोपराष्ट्र-पूर्वोत्तर भारतका एक जनपद (भीष्म० ९। ४४)।

गोपायन-गोपोंकी सेनाका नाम (भीष्म० ७१। १३)। गोपालकक्ष-एक पूर्वीय देश, जिसे भीमसेनने दिग्विजयके समय जीता था (सभा० ३०। ३; भीष्म० ९। ५६)।

गोपाली-(१) एक अप्सराः जिसने अर्जुनके सम्मानार्थ इन्द्रसभामें नृत्य किया था ( वन॰ ४३ । ३० )। (२) स्कन्दकी अनुचरी मातृका(शल्य॰ ४६ । ४)।

गोप्रतार-सरयूनदीका उत्तम तीर्थ, जहाँ भृत्य, सेना और वाहनींसहित भगवान् श्रीराम परमधामको पधारे थे (वन०८४।७०-७३)।

गोभवन-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक पवित्र तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे सहस्र गोदानका फल मिलता है (वन० ८३।५०)।

गोमती-एक प्रसिद्ध नदी, गङ्गाकी सात धाराओं मेंसे एक, इसका जल पीनेवाले मनुष्यों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं (आदि० १६९ । २०-२१) । यह वरुणकी सभामें उपस्थित होती है (सभा०९ । २३) । युधिष्ठिर तीर्थयात्राके प्रसंगसे यहाँ गये थे (वन०९५ । २) । यह विश्वभुक् नामक अग्निकी पत्नी है (वन०२९९ । १९) । जारूथीमें गोमतीके तटपर दशरथ-नन्दन भगवान् श्रीरामने दस अश्वमेध यज्ञ किये थे (वन०२९९ । ७०) । यह भारतवर्षकी प्रधान नदियों-

मेंसे है ( भीष्म॰ ९।१८) । दिवोदासकी नगरीका एक छोर गङ्गाके उत्तरतटपर था और दूसरा छोर गोमतीके दक्षिण किनारेतक फैला हुआ था (अनु॰ ३०।१८)।

गोमतीमन्त्र-एक मन्त्रः जिसे गौओंके बीचमें खड़ा होकर मन-ही-मन जपा जाता है। ऐसा करनेवाला पुरुष ग्रुद्ध एवं निर्मल (पापरहित) हो जाता है। जो तीन रात उपवास करके गोमतीमन्त्रका जप करता है, उसे गौओंका वर-दान प्राप्त होता है। इसके जपसे पुत्रार्थीको पुत्रः धनार्थीको धन और पतिकी इच्छावाली स्त्रीको मनके अनुकूल पतिकी प्राप्ति होती है (अनु०८९। ४२-४५)।

गोमन्त-(१) द्वारकाके निकटका एक श्रेष्ठ पर्वतः (गोमान् या रैवतक) जहाँ जरासंधको पछाड़कर वलरामजीने उसे जीवित छोड़, दिया था; क्योंकि उसकी मृत्यु भीमसेनके हाथसे होने-वाली थी (सभा० २४। ४ के बाद दाक्षिणात्य पाठः पृष्ठ ७३६)। (२) पूर्वोत्तर भारतका एक जनपद (भोष्म० ९। ४३)। (३) कुशद्दीपका एक पर्वत (भीष्म० १२। ८)।

गोमुख-(१) क्रोधवशसंज्ञक दैत्यके अंशसे उत्पन्न एक राजा (आदि० ६७। ६३-६६)।(२) इन्द्रसारिथ मातिलका पुत्र (उद्योग०१००।८)।

गोरथ-मगधकी राजधानी गिरिव्रजके निकटका एक पर्वत (सभा०२०।३०)।

गोलोक-एक दिव्य सिचदानन्दमय लोक, जो समस्त लोक-पालोंके लोकोंसे ऊपर है और वहाँ प्रधानतः दिव्य गौओंका निवास है। इसकी समस्त लोकोंसे ऊपर स्थिति क्यों है—इसके कारणका ब्रह्माजीद्वारा प्रतिपादन ( अनु० ८३ अध्याय)। गोलोक भगवान् नारायणका ऊपरका ओठ और ब्रह्मलोक नीचेका ओठ है (शान्ति० ३४७। ५२)।

गोवर्धन-(१) व्रजमण्डलका सुप्रसिद्ध पर्वतः जो भग-वान् श्रीकृष्णका स्वरूप माना गया है, इसे 'गिरिराज' कहते हैं। जब इन्द्र व्रजवासियोंको अपनी पूजा न पाने-के कारण मिटा देनेके लिये व्रजमें घोर वर्षा करने लगे, उन दिनों भगवान् श्रीकृष्णने वाल्यावस्थामें ही गौओंकी रक्षाके लिये एक सप्ताहतक गोवर्धन पर्वतको अपने हाथपर उठा रक्खा था (सभा० ३८। दाक्षिणात्य पाठ पृष्ठ ८०१; सभा० ४१। ९; उद्योग० १३०। ४६)। (२) बाहीक देशके राजभवनके द्वारपर स्थित एक वटचृक्षः जो गोवर्धन नामसे प्रसिद्ध था (कर्ण० ४४।

गोवासन-(१) शिवि देशके राजाः जिनकी पुत्री देविका-ने स्वयंवरमें राजा युधिष्ठिरको अपना पति चुना था (आदि० ५९। ७६)। इन्होंने एक सहस्र योद्धाओं-को साथ ले काशिराज अभिभूके पराक्रमी पुत्रका सामना किया था (द्रोण० ९५। ६८; द्रोण० ९६। ११)। (२) एक देश, जहाँके निवासी राजा युधिष्ठिरके लिये तीन खरवकी सम्पत्ति लेकर भेंट देनेके निमित्त आये थे, (सभा० ५१। ५)।

गोविकर्ता—महाबली बैलोंको नाथनेवाला (विराट०२। ९)।

१)।
गोवितत-अश्वमेध-यज्ञका एक मेद, यही यज्ञ कण्वने अपने
दौहित्र भरतसे करवाया था (आदि० ७४। १३०)।
गोविन्द-भगवान् श्रीकृष्णका एक नाम, गिरिराज गोवर्धनको धारण करके गौओं तथा व्रज्ञासियोंकी रक्षा करनेके
कारण इन्द्रने भगवान् श्रीकृष्णका गोविन्द' नाम रक्खा,
गवेन्द्र' (गौओंके इन्द्र) पदपर उनका अभिषेक किया
(सभा० ३८। २९ के बाद, पृष्ठ ८०१, काल्म १)।
गोविन्द्गिरि-कौञ्चद्वीपका एक पर्वत (भीष्म० १२।
१९)।

गोव्रज-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ६६ )। गोव्रत-गोवतधारी पुरुष, जो जहाँ कहीं भी सो लेता है, जिस किसी भी फल-मूल आदिसे भोजनका कार्य चला लेता है तथा वस्कल आदि जिस किसी वस्तुसे शरीरको ढक लेता है, वही यहाँ गोवतधारी कहलाता है (उद्योग० ९९ । १४ )।

गोश्टङ्ग-दक्षिणका एक श्रेष्ठ पर्वतः जिसपर सहदेवने विजय पात्री थी (समा० ३१। ५)।

गोसव-एक महायज्ञ ( वन० ३०। १७ )।

गोस्तनी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६।३)। गोहरणपर्व-विराटपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय २५ से ६९ तक )।

गौतम-(१) सप्तर्षियोंमेंसे एक जो अन्य ऋषियोंके साथ अर्जुनके जन्मोत्सवमें पधारे थे (आदि० १२२। ५०-५१)। इनके एक पुत्रका नाम श्ररद्वान् गौतम था, जो सरकण्डोंके साथ उत्पन्न हुए थे (आदि० १२९।२)। इनके दूसरे पुत्रका नाम चिरकारी था (शान्ति० २६६। ४)। ये ब्रह्माजीकी समामें उनकी सेवाके लिये उपस्थित होते हैं (समा० ११। १९)। इनका अत्रि मुनिके साथ संवाद (वन० १८५। १५—१८)। इनका सत्यवान्के जीवित होनेका विश्वास दिलाकर राजा द्युमत्सेनको आश्वासन देना (वन० २९८। १९—१३)। सावित्रीसे वनका वृत्तान्त पूछना (वन० २९८। १३—१३)। सावित्रीसे वनका वृत्तान्त पूछना (वन० २९८। १३—१३)। होणाचार्यके पास आकर उनसे

युद्ध बंद करनेके लिये कहना (द्रोण०१९०। ३६-४०) । शर-शय्यापर पड़े हुए भीष्मजीको देखनेके लिये अन्य मुनियों के साथ ये भी पधारे थे ( शान्ति ० ४७। १० )। इनका पारियात्र पर्वतपर अपने आश्रममें साठ हजार वर्षोतक तपस्या करना। इनके यहाँ लोकपाल यमका पदार्पण और इनके द्वारा उनका सत्कार ( शान्ति • १२९ । ४--८ ) । यमके साथ इनकी धर्म-चर्चा ( श्रान्ति० १२९।९)। ये उत्तर-दिशाका आश्रय लेकर रहते हैं ( शान्ति० २०८। ३३ )। इनका अपने पुत्र चिरकारीको उसकी माता अहल्याके वधके लिये आदेश देना ( शान्ति ० २६६ । ७ ) । वनमें जाकर पत्नी-वधके विषयमें चिन्ता करना ( शान्ति० २६६ । ४७--५८ )। वनसे लौटनेपर पत्नीको जीवित पाकर इनके द्वारा पुत्रका अभिनन्दन ( शान्ति ० २६६। ६७-७१ )। इनके शापसे इन्द्रका इरी दाढी-मूँछोंसे युक्त होना ( शान्ति • ३४२ । २३ ) । इनका अङ्गिरासे तीर्थोंके विषयमें प्रश्न (अनु० २५। ५-६) । राजा बृषादर्भिसे प्रतिग्रह्के दोष बताना (अनु० ९३। ४२)। अहन्धतीसे अपने शरीरके मोटे न होनेका कारण बताना ( अनु ० ९३ । ६७ ) । यातुधानीके समक्ष अपने नाम-की व्याख्या करना। ( अनु • ९३। ९०)। मृणालकी चोरीके विषयमें शपथ खाना ( अनु० ९३। १२२-१२३)। अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी होनेपर शपथ खाना ( अनु॰ ९४। १९ ) । अहल्यापर वलात्कारके कारण इनका इन्द्रको शाप (अनु० १५३।६)। अपने सभी शिष्योंमें उत्तङ्कपर ही इनका अधिक स्नेह और प्रेम होना, उत्तङ्कके इन्द्रिय-संयम, शौच, पुरुषार्थ, क्रियाशीलता और उत्तमोत्तम सेवासे इनका अधिक प्रसन्न होना तथा अधिक प्रेमके कारण ही इनका उत्तङ्क-को घर जानेकी आज्ञा न देना (आस्व० ५६ । ४-६)। इनकी आज्ञासे इनकी पुत्रीका रोते हुए उत्तङ्कके आँसुओं-का अपने हाथोंमें लेना, इनका उत्तङ्कसे उनके मानसिक शोकका कारण पूछना । उनकी घर जानेकी इच्छा जान-कर उन्हें सहर्ष आज्ञा प्रदान करना । उनके गुरु-दक्षिणा देनेकी इच्छा प्रकट करनेपर उनकी सेवासे ही अपनेको संतष्ट बताना और गुरु-दक्षिणा लेनेकी इच्छा न करनाः साथ ही उत्तङ्कके षोडशवर्षीय युवक हो जानेपर उनके साथ अपनी कन्याका विवाह कर देना ( आइव० ५६। ११---२४)। इनका अपनी पत्नीसे उत्तङ्कके विषयमें पूछना और वह राक्षस सौदासके यहाँ कुण्डल लाने गया है—यह जानकर पत्नीको उसके वधकी आशङ्का बताकर इस अनुचित आज्ञाके लिये उपालभ्भ देना । उत्तङ्ककी रक्षाके लिये अपनी पत्नी अहल्याकी इच्छाका अनुमोदन

करना ( आ३१० ५६। ३२—३५ ) । गौतमके पुत्र शरद्वान्को भो भौतम' कहा जाता है ( आदि० १२९ । २) तथा शरद्वान्के पुत्र कृप और कन्या कृपीके लिये भी गौतम' (आदि० १३० । १४) एवं गौतमी' नामका प्रयोग देखा जाता है ( आदि॰ १२९ । ४७ )। ( २ ) एक ऋषिः जो अन्य ऋषि-मुनियोंके साथ युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे (सभा०४। १७)। ये इन्द्रकी सभामें भी उपस्थित होकर देवेन्द्रकी उपासना करते थे (सभा० ७। १८)। इन्होंने ही गिरित्रजमें निवास करके उशीनर देशकी शूद-जातीय कन्याके गर्भसे काक्षीवान् नामक पुत्र उत्पन्न किया था (सभा०२१। ३-५)। (३) एक तपस्वी एवं विद्वान् ब्राह्मण मुनि, जो एकतः द्वित और त्रितके पिता थे (शल्य॰ ३६। ७९)। ( ४ ) एक तपस्वी ब्राह्मण, जिन्होंने अपने हाथीका अपहरण हो जानेपर धृतराष्ट्ररूपधारी इन्द्रके साथ संवाद किया था (अनु० १०२ अध्याय)। (५) मध्यदेशका रहनेवाला एक कृतध्न ब्राह्मणः जिसका नाम गौतम थाः इसका डाकुओंके गाँवमें निवास (शान्ति० १६८। ३६)। अपने गाँवके एक सदाचारी ब्राह्मणद्वारा फटकारे जानेपर उसके द्वारा समुद्रकी यात्रा ( शान्ति • १६९। १ )। वनमें राजधर्मा नामके वकका अतिथि होना ( शान्ति । १६९। १७ )। राजधर्माका आतिथ्य स्वीकार करके धनके लिये राक्षसराज विरूपाक्षके पास पहुँचना ( शान्ति । १७०। २६ ) । विरूपाक्षसे वार्तालाप और धन लेकर छौटना ( शान्ति० १७१। २-२८ )। राजधर्माको मार डालनेका विचार ( शान्ति० १७१। ३४-३५)। जलती हुई लकड़ियोंद्वारा राजधर्माका वध ( शान्ति ० १७२ । ३ ) । राक्षसोंद्वारा इसका वध ( शान्ति ० १७२ । २३-२४ ) । इन्द्रद्वारा जीवनदान ( शान्ति० १७३ । १२-१३ ) । इसे देवताओंका शाप ( शान्ति० 103 190-96) 1

गौतमी-(१) द्रोणाचार्यकी भार्या (आदि०१२९।४७)। (देखिये—कृषी) (२) गौतम गोत्रकी एक कन्या जिटला, जिसने सात ऋषियोंसे विवाह किया था (आदि०१९५।१४)। यह ब्रह्माजीकी सभामें विराजमान होती है (सभा०११।४०)। द्रौपदीकी पितसेवाके विषयमें गौतमी जिटलाका दृष्टान्त (शान्ति०३८।५)। (३) एक ब्राह्मणी। अपने पुत्रकी मृत्युपर इसका व्याघ, सर्प, मृत्यु और कालके साथ संवाद (अनु०१६५।२१)।

गौर-कुशद्दीपका एक पर्वत ( भीष्म० १२। ४ )।

गौरपृष्ठ-एक राजर्षि, जो यमसभामें उपस्थित हो सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं (सभा० ८। २१)।

गौरमुख-शमीक ऋषिके एक शिष्य। इन्होंने गुरुकी आज्ञासे राजा परीक्षित्को शृङ्गी ऋषिके शापका समाचार सुनाया (आदि० ४२। १४-२२)।

गौरवाहन - एक राजाः जो युधिष्ठिरके राजस्य यश्चमें पधारे थे (सभा० ३४। १२)।

गौरिर्दारा-एक मुनिः जो इन्द्रकी सभामें रहकर वज्रधारी इन्द्रकी उपासंना करते हैं (सभा० ७। ११)।

गौराश्व-एक राजर्षि, जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८ । १८ )।

गौरी-(१) महादेवी पार्वतीका एक नाम (वन० ८४। १५१)।(२) उमादेवीकी अनुगामिनी सहचरी (वन० २३१। ४८)।(३) वरुणकी प्रिय पत्नी (उद्योग० ११७।९)।(४) भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतीय जनता पीती है (भीष्म०९।२५)।

गौरीशिखर-एक त्रिभुवनविख्यात तीर्थः वहाँ स्तनकुण्डमें स्तान करनेसे वाजपेय यज्ञका तथा देवता-पितरोंका पूजन करनेसे अश्वमेष यज्ञका फल मिलता है (वन०८४। १५१-१५४)।

ग्रन्थिक-विराटनगरमें अज्ञातवासके समय नकुलका नाम (विराट०३।४)।

ग्रामणी—भगवान् शिवके एक गणः जिनके नामका शुद्ध-भावसे कीर्तन करनेवाले मनुष्योंके सब पाप नष्ट हो जाते हैं (अनु० १५०। २५)।

श्रामणीय-ग्रामशासक क्षत्रियोंके वंशजः जिन्हें दिग्विजयके समय नकुलने जीता था (सभा० ३२।९)।

(日)

घट-एक भारतीय जनपद ( भीष्म॰ ९।६३)।

घटजानुक एक प्राचीन ऋषिः जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजते हैं (सभा० ४। १३)। हस्तिनापुर जाते समय मार्गमें श्रीकृष्णसे इनकी मेंट (उद्योग० ८३। ६४ के बाद दाक्षिणात्य पाठ)।

घटोत्कच-हिडिम्बाके गर्भसे भीमसेनद्वारा उत्पन्न एक राक्षस
(आदि० १५४ । ३१ ) । इसका (घटोत्कच' नाम होनेका कारण (आदि० १५४ । ३८ ) । आवश्यकता पड़नेपर अपने पितृवर्गों (पाण्डवों ) की सेवाके लिये इसका कुन्तीको आश्वासन (आदि० १५४ । ४५ ) । इन्द्रकी शक्तिका आधात सहन करनेके लिये इन्द्रद्वारा इसकी सृष्टि ( आदि० १५४। ४६ )। सहदेवकी आज्ञा-से इसकी लङ्का-यात्रा ( सभा० ३१। ७२ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ७५९ )। इसके द्वारा विभीषणको पाण्डवोंका परिचय ( सभा० ३१। पृष्ठ ७६२ )। विभीषणसे कर लाकर इसका सहदेवको देना (सभा० ३८। पृष्ठ ७६४ ) । भीमसेनकी आज्ञासे द्रौपदीको कंधेपर चढ़ाकर इसका गन्धमादनकी यात्रा करना ( वन० १४५ । ४-८ ) । इसका दुर्गम मार्गमें पाण्डवोंको पीठपर विठाकर ले जाना और उन्हें संकटसे पार करना (वन० १७६। २१)। प्रथम दिनके संग्राममें इसका अलम्बुषके साथ द्वन्द्वयुद्ध (भीष्म० ४५। ४२-४५)। दुर्योधनके साथ युद्ध (भीष्म० ५८। १४-१५)। भगदत्तके साथ मायायुद्ध छेड़ना और इसके अद्भुत पराक्रमसे पराजित होकर कौरवसेनाका उस दिन युद्ध बंद कर देना (भीष्म० ६४। ५७-७२)। भगदत्त-द्वारा इसका पराजित होना (भीष्म० ८३। ३०-४०)। दुर्योधनके साथ युद्ध करके उसे प्राण-संशयमें डाल देना (भीष्म० ९१ । १९ से ९२ । ७ तक ) । वङ्गनरेशके गजराजको मारकर उसे पराजित करना ( भीष्म० ९२ । १२ ) । इसके द्वारा विकर्णकी पराजय ( भीष्म० ९२। ३६) । इसके द्वारा बृहद्बलकी पराजय ( भीष्म० ९२। ४१ ) । कौरव महारथियोंके प्रहारसे व्याकुल इसका आकाशमें उड़ना ( भीष्म० ९३ । ६ ) । इसकी आसुरी कौरवसेनाका पलायन ( भीष्म० ९४ । ४१-४७ ) । दुर्मुखके साथ इसका द्वन्द्वयुद्ध ( भीष्म० ११०। १३-१४; भीष्म० १११ । ३७-३९ ) । धृतराष्ट्रद्वारा इसकी वीरताका वर्णन (द्रोण० १०। ७२-७३)। अलम्बुषके साथ इसका युद्ध (द्रोण० १४ । ४६-४७)। इसके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोण० २३। ७५ )। अलम्बुषके साथ युद्ध ( द्रोण० २५। ६१-६२ )। अलायुधके साथ युद्ध (द्रोण० ९६। २७-२८)। इसके द्वारा अलम्बुषका वध (द्रोण० १०९ । २८-२९ ) । अश्वत्थामाके साथ युद्धमें इसके पुत्र अञ्जनपर्वाका उसके द्वारा मारा जाना तथा इसका भी पराजित होना (द्रोण० १५६ । ५६-१८६) । अश्वत्थामाद्वारा इसकी पराजय (द्वीण० १६६। १५-३८)। श्रीकृष्ण और अर्जुनकी आज्ञासे इसका कर्णके साथ युद्धके लिये जाना ( द्रोण० १७३। ६३-६५) । घटोत्कच और जटासुरके पुत्र अलम्बुषका घोर युद्ध तथा अलम्बुषका वध (द्रोण० १७४ अध्याय)। इसके रूप तथा रथ आदिका वर्णन और कर्णके साथ मायामय घोर युद्ध (द्रोण० १७५ अ०)। इसके द्वारा अलायुधका वध (द्रोण० १७८ । ३१ ) । इसका

मायामय घोर युद्ध करके कौरव सेनाका संहार करना (द्रोण० १७९ । २५-४७) । कर्णद्वारा छोड़ी हुई इन्द्रप्रदत्त शक्तिके प्रहारसे घटोत्कचका वध (द्रोण० १७९ । ५८) । यह यज्ञों और ब्राह्मणोंसे द्वेष एवं घृणा करता था (द्रोण० १८९ । २६-२७) । व्यासजीके आवाहन करनेपर यह भी गङ्गाजीके जलसे प्रकट हुआ था (आश्रम० ३२ । ८) । यह मृत्युके पश्चात् यक्षों एवं देवताओं में मिल गया (स्वर्गा० ५ । ३७)।

महाभारतमें आये हुए घटोत्कचके नाम-भैमसेनिः भैमिः भीमसेनसुतः भीमसेनात्मजः भीमसूनः भीमसुतः हैडिम्बः हैडिम्बः राक्षसः राक्षसाधिपः राक्षसपुङ्कवः राक्षसेश्वरः राक्षसेन्द्र इत्यादि ।

घटोत्कचचधपर्व-द्रोणपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय १५३ से १८३ तक )।

घण्टोद्र—एक दैत्य या दानवः जो वरूणकी सभामें उनकी सेवाके लिये उपस्थित होता है ( सभा॰ ९। १२४ )।

घण्टाकर्ण-ब्रह्माद्वारा स्कन्दको दिये गये चार पार्ष**दींमेंसे** तीसरा। पहला नन्दिसेन, दूसरा लोहिताक्ष और चौथा कुमुद-माली था (शल्य० ४५। २३-२४)।

चूर्णिका-ग्रुकाचार्यकी पुत्री देवयानीकी धाय (आदि० ७८। २५)।

घृतपा-घी पीकर रहनेवाले ऋषि, जो ब्रह्माजीकी आश्वाके अधीन रहकर सनातनधर्मका पालन करते हैं (शान्ति॰ १६६। २४)।

घृतवती-भारतकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है (भीष्म०९। २३; भीष्म०९। ३१)।

घृततोय-( अथवा घृतोद ) समुद्र—घीका समुद्र ( भीष्म० १२ । २ ) ।

घृताची-एक श्रेष्ठ अप्सरा, जिसके गर्भसे महर्षि प्रमतिद्वारा रहरं का जन्म हुआ था ( आदि० ५। ९)। यह छः प्रधान अप्सराओं में एक है ( आदि० ७४। ६८ )। घृताची उन प्रधान ग्यारह अप्सराओं में एक है, जो अर्जुनके जन्मोत्सवमें नाचने-गाने आयी थीं ( आदि० १२२। ६५ )। इसके दर्शनसे स्वल्ति हुए भरद्वाज मुनिके वीर्यसे द्रोणाचार्यका जन्म हुआ था ( आदि० १२९। ३५-३८; वन० ४३। २९ )। यह कुनेरसभाकी प्रमुख अप्सरा है (सभा० १०। १०)। इसे देखकर भरद्वाजजीके वीर्यका स्वल्न और श्रुतावती नामक कन्याकी उत्पत्ति ( शल्य० ३४८। ६४-६६ )। इसके दर्शनसे व्यासजीके वीर्यका स्वल्न और श्रुकदेवजीका जन्म ( शान्ति० ३२४। २-९ )। इसने अष्टावक्रके

स्वागत-सत्कारके निमित्त कुवेरसभामें नृत्य किया था (अनु॰ १९। ४४)।

घृतार्चि –भगवान् श्रीकृष्णका एक नामः जिसकी व्याख्या उन्होंने श्रीमुखसे की है ( शान्ति० ३४२ । ८५ ) ।

घोर-महर्षि अङ्गिराके वारुणसंज्ञक पुत्रोंमेंसे एक ( अनु० ८५ । १३१ ) ।

घोरक-पश्चिमोत्तर भारतका एक जनपदः जहाँके लोगोंने राजा युधिष्ठिरको बहुत धन अपिंत किया था (सभा० ५२।१४)।

घोषयात्रापर्व-वनपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय २३६ से २५७ तक )।

झाणश्रवा-स्कन्दका एक सैनिक एवं पार्षदः जो निरन्तर योगयुक्त रहकर सदा ब्राह्मणींसे प्रेम रखते हैं (शब्य॰ ४५। ५७)।

(旬)

चक्र-(१) नागराज वासुकिसे उत्पन्न एक नाग, जो सर्पसत्रमें जल मरा था (आदि० ५७।६)। (२) भगवान् श्रीकृष्णका सुप्रसिद्ध अस्त्र सुदर्शनचक्र, जिसे अग्निदेवने उन्हें प्रदान किया था (आदि० २२४।२३)। (३) एक भारतीय जनपद (भीष्म०९।४५)। (४) भगवान् विष्णुद्धारा स्कन्दको दिये गये तीन पार्षदोंमेंसे एक (शल्य० ४५।३७)। (५) त्वष्टाद्धारा स्कन्दको दिये गये दो अनुचरोंमेंसे एक, दूसरेका नाम अनुचक्र था (शल्य० ४५।४०)।

चक्रक-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक ( अनु० ४ । ५४ )।

चक्रदेव-वृष्णिवंशका एक अतिरथी वीर (सभा० १४। ५७-५८)।

चक्रद्वार-एक पर्वतः जो सुलभाके पूर्वजोंके यज्ञोंमें देवराज इन्द्रके सहयोगसे यज्ञवेदीमें ईंटाकी जगह चुना गया था ( ज्ञान्ति० ३२०। १८५ )।

चक्रधनु महर्षि कर्दमसे उत्पन्न भगवान् कपिलमुनि ही चक्रधनु कहलाते हैं। ये दक्षिणदिशामें रहते हैं। इन्होंने ही सगर-पुत्रोंको भस्म कर दिया था ( उद्योग० १०९। १७-१८ )।

चक्रधर्मा-विद्याधरोंके अधिपितः जो अपने छोटे भाइयोंके साथ कुवेरकी सभामें उपिश्यित हो भगवान् कुवेरकी उपासना करते हैं (सभा० १०। २७)।

चक्रनेमि-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६। ५)। चक्रमन्द्-एक नागः जो बलरामजीके परमधाम पधारते समय उनके स्वागतके लिये आया था ( मौसल्ड० ४। १६)। चक्रव्यूह-द्रोणनिर्मित एक सैन्य-व्यूह, जिसका भेदन करना पाण्डव-दलमें केवल अर्जुन जानते थे; अभिमन्यु इसमें प्रवेश करके निकलना नहीं जानता था, अतः उसमें बाहरसे सहायता न पहुँच सकनेके कारण मारा गया; इस व्यूहका निर्माण गाडीके पहियेकी आकृतिमें होता है। इसका वर्णन (द्रोण ० ३४। १३–२४)।

चकाति-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ४५ )।

चश्च-विवस्वान् (सूर्य ) के ही बोधक दिवः पुत्र आदि बारह सूर्यों मेंसे एक (आदि० १ । ४२ )।

चक्षुर्वर्धनिका-शाकद्वीपकी एक नदी (भीष्म० ११। ३३)।

चण्डकोशिक-गौतमपुत्र महात्मा काक्षीवान्के पुत्र (सभा० १७।२२)। इनकी कृपासे मगधनरेश बृहद्रथको पुत्रकी प्राप्ति हुई; वही जरासंधके नामसे विख्यात हुआ (आदि०१७।२८-४१)। इनके द्वारा जरासंधका भविष्यकथन (आदि०१९ अध्याय)।

चण्डतुण्डक-गरुङ्की प्रमुख संतानींमेंसे एक (उद्योगः
१०१।९)।

चण्डबल-इसी नामसे प्रसिद्ध एक वानर, जो कुम्भकर्णके मुखका ग्रास बन गया था (वन० २८७।६)।

चण्डभार्गव-वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ एक विद्वान् ब्राह्मणः जो च्यवनमुनिके वंशमें उत्पन्न हुए थेः ये अपने समयके सुप्रसिद्ध कर्मकाण्डी थे और राजा जनमेजयके सर्पयज्ञ-के होता बनाये गये थे (आदि० ५३। ४-५)।

चतुरइव-एक राजर्षिः जो यमसभामें उपस्थित होकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं (सभा०८।११)।

चतुर्देष्ट्र-स्कन्दका एक सैनिक अथवा पार्षदः जो ब्राह्मणोंसे प्रेम रखनेवाला है ( शल्य॰ ४५। ६२ )।

चतुर्वेद-सात पितरोंमेंसे एक (सभा० ११। ४७)।

चतुष्कर्णी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका **( शल्य०** ४६।२५)।

चतुष्पथरता-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६।२७)।

चत्वरवासिनी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शब्य॰ ४६।१२)।

चन्द्र-(१) एक श्रेष्ठ दैत्यः जो चन्द्रमाके समान सुन्दर और चन्द्रवर्मा नामसे विख्यात काम्बोज देशका राजा हुआ (आदि० ६७। ३१-३२)।(२) चन्द्रमा (आदि० २०९। २६; वन० ११८। १२)।(देखिये-चन्द्रमा)। चन्द्रक-विडालोपाख्यानमें वर्णित उल्लूका नाम ( शान्ति • १३८ । ३३ )।

चन्द्रकुण्ड-(चन्द्रहृद)-एक हृद या कुण्डः जिसमें मेरुपर्वतसे भागीरथी गङ्गा गिरती हैं (भीष्म०६। २९)।

चन्द्रकेतु-कौरवपक्षका एक योद्धाः अभिमन्युद्धारा इसका वध (द्रोण० ४८ । १५-१६ )।

चन्द्रतीर्थ-एक प्राचीन तीर्थ, जिसकी बहुत-से ऋषिलोग उपासना करते हैं। यहाँ वालखिल्य नामक वैखानस मुनि निवास करते हैं। यहाँ तीन पवित्र शिखर और तीन झरने हैं (वन० १२५। १७)।

चन्द्रदेव-(१) त्रिगर्तराज सुशर्माका भाई। अर्जुनद्वारा वध (कर्ण० २७।३-१३)।(२) पाण्डवपक्षका पाञ्चालयोद्धा। युधिष्ठिरका चक्ररक्षक। कर्णद्वारा इसका वध (कर्ण० ४९।२७)।

चन्द्रप्रमर्दन-दक्षकन्या सिंहिकाका पुत्र । पिताका नाम कश्यप (आदि० ६५ । ३१ )।

चन्द्रभ स्कन्दका एक सैनिक या पार्घदः जो ब्राह्मणींका प्रेमी है (शल्य० ४५। ७५)।

चन्द्रभागा-पञ्चनद प्रदेश (पंजाब) की एक नदी, जिसे आजकल 'चिनाब' कहते हैं (सभा०९।१९)। इसमें सात दिन स्नान करनेसे मनुष्य मुनिके समान निर्मल हो जाता है (अनु०२५।७)।

**चन्द्रमा-(१) शी**तल किरणींवाले सोम, जो क्षीरसागर-का मन्थन होते समय उससे प्रकट हुए थे ( आदि॰ १८ । ३४ ) । ये अत्रिपुत्र और बुधके पिता हैं ( द्रोण । १४४ । ४ ) । इन्हें प्रजापति दक्षने अपनी सत्ताईस कन्याएँ पत्नीरूपमें प्रदान की थीं (आदि० ६६। १३; आदि० ७५। ९; शल्य० ३५। ४५ )। सोमके सत्ताईस पत्नियाँ हैं जो सम्पूर्ण होकोंमें विख्यात हैं। पवित्र व्रतका पालन करनेवाली वे सोम-पितनयाँ काल-विभागका ज्ञापन करनेमें नियुक्त हैं। लोक-व्यवहारका निर्वाह करनेके लिये वे सब-की-सब नक्षत्रवाचक नामोंसे युक्त हैं (आदि० ६६। १६-१७)। ये नक्षत्रोंके साथ पर्वतकी परिक्रमा करते और पर्वसंधिके समय विभिन्न मार्शेका विभाग करते रहते इस प्रकार महामेरका उल्लङ्कन करके समस्त प्राणियोंका पोषण करते हुए वे पुनः मन्दराचलको चले जाते हैं (वन॰ १६३ । ३२-३३) । चन्द्रमण्डलका व्यास ग्यारह इजार योजनः उनकी परिधिका विस्तार तैंतीस इजार योजन और उनकी मोटाई उनसठ सौ योजन है

( भीष्म ० १२ । ४२-४३ ) । इनकी सभी पत्नियाँ अनु-पम रूपवती थीं; परंत रोहिणीका सौन्दर्य उन सबसे बढकर था। अतः वे अन्य पितयोंकी उपेक्षा करके सदा रोहिणीके पास रहने लगे। यह देख दूसरी स्त्रियोंने पिता दक्षसे उनकी शिकायत की । समझाते हुए कहा- दुम्हें सवपर समान भाव रखना चाहिये।' उनके इस आदेशकी अवहेलना करके सोम पूर्ववत् रोहिणीमें ही आसक्त रहने लगे । इससे कुपित हो दक्षने उनके लिये राजयहमाकी सृष्टि की और वह रोग उनके शरीरमें समा गया। सोम क्षीण हो चले। उनके क्षीण होनेसे ओषधियों और प्रजाका भी क्षय होने लगा। तब देवताओंके अनुरोधसे दक्षने उनके रोगकी निवृत्तिका उपाय बताते हुए कहा-भोम अपने सब स्त्रियोंके प्रति समान बर्ताव करें और पश्चिम समुद्रमें, जहाँ सरस्वती नदीका संगम हुआ है, वहाँ जाकर स्नान करें । उस तीर्थमें महादेवजीकी आराधनासे इन्हें इनकी पूर्व कान्ति प्राप्त हो जायगी । ये पंद्रह दिन क्षीण होंगे और पंद्रह दिन सदा बढते रहेंगे।' सोमने अमावास्याकी उस तीर्थमें गोता लगाया; इससे उन्हें उनकी शीतल किरणें प्राप्त हो गर्यी और वे सम्पूर्ण जगत्को प्रकाशित करने ल्मो । वे प्रत्येक अमावास्याको वहाँ स्नान करते हैं(शल्य॰ ३५। ४५-८६) । इनके द्वारा स्कन्दको मणि और सुमणि नामक पार्वदोंका दान ( शल्य० ४५ । ३२ )। शम्बरासरके प्रति ब्राह्मणोंकी महिमाका वर्णन ( अनु॰ ३६। १३-१७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ )। इनका कार्तिकेयको भेंडा देना (अनु०८६। २३)। अजीर्ण-निवारणके लिये पितरों और देवताओंको ब्रह्माजीकी शरणमें जानेकी सलाह देना (अनु० ९२।६)। पूर्ण-मासी तिथिको चन्द्रोदयके समय ताँबेके बर्तनमें मधु-मिश्रित पकवान लेकर जो चन्द्रमाके लिये बलि अर्पण करता है, उसकी दी हुई उस बलिको साध्यः रुद्रः आदित्यः, विश्वेदेवः अश्विनीकुमारः महद्गण और वसुदेवता भी ग्रहण करते हैं तथा उससे चन्द्रमा और समुद्रकी भी वृद्धि होती है (अनु० १३४ | ३-६) । (२) ये सोम या चन्द्रमा आठ वसुओंमेंसे एक हैं । वसुरूपमें ये धर्मपत्नी मनस्विनीके पुत्र हैं। उनकी मनोहरा नामक पत्नीसे चार पुत्र उत्पन्न हुए हैं-वर्चा, शिशिर, प्राण और रमण (आदि॰ ६६। १८-२२)। सोमने अपने पुत्र वर्चाको कुछ शतींके साथ केवल सोलह वर्षीके लिये देवकार्यकी सिद्धिके निमित्त भूतलपर भेजा था, जो 'अभिमन्यु' रूपसे अवतीर्ण हुआ था (आदि० ६७। १३-१२४)। (३) भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है (भीष्म०९। २९)।

चन्द्रवत्स-एक क्षत्रियकुल, जो चन्द्रवत्सरे आरम्भ हुआ थाः इसमें भारण' नामक 'कुलपांसन' राजकुमार पैदा हुआ था (उद्योग॰ ७४। १६)।

चन्द्रवर्मा-काम्बोजदेशका एक राजाः जो चन्द्रमाके समान सुन्दर थाः यह चन्द्रनामक दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७ । ३१-३२ ) । धृष्टद्युम्नके द्वारा इसका वध (द्रोण० ३२ । ६५ ) ।

चन्द्रविनाशन-एक महान् असुरः जो भृतलपर 'जानिक' नामसे प्रसिद्ध राजा हुआ था (आदि० ६७। ३७-३८)।

चन्द्रसीता–स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ । ११) ।

चन्द्रसेन (१) एक राजकुमार, जो वंगालके राजा समुद्रसेनका पुत्र था और द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था
(आदि० १८५। ११)। यह अपने पिताके साथ ही
भीमसेनद्वारा पराजित हुआ था (सभा० ३०। २४)।
यह पाण्डव-सेनाका श्रेष्ठ रथी और युधिष्ठिरका सहायक
था (उद्योग० १७१। १९)। चन्द्रमाके समान स्वेतवर्णवाले समुद्री घोड़े इसके रथमें जुते थे। (द्रोण०
२३। ६०)। अश्वत्थामाद्वारा इसका वध (द्रोण०
१५६। १८३)। (२) कौरवपक्षका योद्वा
श्वत्थका चक्ररक्षक, युधिष्ठिरद्वारा इसका वध
(श्वत्थ० १२। ५२)।

चन्द्रहन्ता-एक दैत्य, जो राजर्षि 'शुनक' के रूपमें इस भूतलपर उत्पन्न हुआ था (आदि॰ ६७ ।३७-३८)। चन्द्रहर्ता-दक्षकन्या सिंहिकाका पुत्र, पिताका नाम कश्यप (आदि॰ ६५ । ३१)।

चन्द्राश्व-इक्ष्वाकुवंशी महाराज कुबलाश्वके पुत्र, ये धुन्धु-की क्रोधाग्निमें दग्ध होनेसे बच गये थे (वन०२०४। ४०-४२)।

चन्द्रोदय-राजा विराटका एक भाई ( द्रोण० १५८ । ४२ )।

चपल-एक प्राचीन नरेश ( आदि० १ । २३८ ) ।

चमसोद्भेद-सुराष्ट्रदेशीय विनशनतीर्थके अन्तर्गत एक तीर्थ, जहाँ अदृश्य हुई सरस्वतीका दर्शन होता है, यहाँ स्नान करनेसे अग्निष्टोम यज्ञका फल मिलता है (वन०८२।११२; वन०।८८।२०; शल्य०३५। ८७)।

चमू सैन्यगणनाके लिये एक पारिभाषिक शब्द । तीन पृतनाकी एक चमू होती है (आदि०२।२१)।

**चमूहर**-एक विश्वेदेव ( **अनु**० ९१ । ३५ ) ।

चम्पकारण्य ( चम्पारन )-एक तीर्थ, जहाँ एक रात

निवास करनेसे सहस्र गोदानका फल मिलता है (वन॰ ८४। १३३)।

चम्पा-यहाँ भागीरथीमें तर्पण करनेकी महिमा है (वन॰ ८५ । १४-१५) । भागीरथी गङ्गाके तटपर अवस्थित एक प्राचीन नगरी। जिसमें त्रेतायुगमें राजा लोमपाद रहते थे (वन॰ ११३ । १५) । द्वापरमें यहाँ अधिरथ सूतकी राजधानी थी। यहीं गङ्गाजीके जढ़से राधाको वह पिटारी मिली। जिसमें हिा कुंग वंद या (वन॰ ३०८ । २६ से वन॰ ३०८ । ५ तक) । इसपर कर्ण अधिकार करके इसका पालन करता था ( शान्ति॰ ५ । १६) । विपुलका चम्पानगरीको जाना ( अनु॰ ४२ । १६) ।

चर्ममण्डल-एक भारतीय जनपद (भीष्म०९। ४७)।

चर्मण्वती-एक नदी, जिसे आजकल 'चम्बल' कहते हैं,
यह वरुणकी सभामें उपस्थित होती है (सभा० ९।
२१)। इसके तटपर सहदेवने जम्भकके पुत्रको परास्त
किया था (सभा० ३१।७)। चर्मण्वती नदीमें
स्नान करनेसे राजा रन्तिदेवद्वारा अनुमोदित 'अग्निष्टोम'
यज्ञका फल मिलता है (बन० ८२। ५४)। अग्निकी
उत्पत्तिकी स्थानभूता नदियोंमें इसकी भी गणना है (बन० २२२। २३)।

चर्मवान्-सुवलका एक पुत्रः शकुनिका भाईः इरावान्-द्वारा इसका वध (भीष्म० ९०। २७–४६)।

चाश्चर्षा-एक प्रकारकी विद्याः जिसको मनुने सोमकोः सोमने विश्वावसुकोः विश्वावसुने चित्ररथको और चित्ररथने अर्जुनको दिया था। तीनों लोकोंमें जो भी वस्तुएँ हैं। उनमेंसे जिस वस्तुको आँखसे देखनेकी इच्छा हो। उसे इस विद्याके प्रभावसे कोई भी देख सकता है और जिस रूपमें देखना चाहे। उसी रूपमें देख सकता है (आदि० १६९ । ४३-४५)।

चाणूर-(१) एक क्षत्रिय नरेश, जो मयनिर्मित सभामें
युधिष्ठिरकी सेवामें बैठते थे (समा० ४। २६)।(२)
एक आन्ध्रदेशीय मल्ल (पहलवान), जो एक महान्
असुर था, यह कंसके दरबारमें रहा करता था, भगवान् श्रीकृष्णने इसका वध कर दिया (सभा० ३८।
पृष्ठ ८०९; उद्योग० १३०। ४७)।

चातुर्मास्य – एक व्रतः जिसका वर्षाके चार महीनोंमें यत्न-पूर्वक पालन करना आवश्यक माना जाता है। वीर पाण्डवोंने गयामें चातुर्मास्य व्रत ग्रहण करके वेदादि शास्त्रोंके स्वाध्यायद्वारा भगवान्की आराधना की (वन० ९५। १३-१४)। चातुर्वण्यं-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और श्र्द्र—इन चारों वर्णोंको ही चातुर्वर्ण्य कहते हैं, साक्षात् भगवानने ही गुणकर्मविभागपूर्वक चातुर्वर्ण्यकी सृष्टि की है (भीष्म० २८। १३; शान्ति० २०७। ३०-३३)।

चान्द्रमसी-बृहस्पतिकी यशस्विनी पत्नी तारा, जो कभी चन्द्रमाके सम्पर्कमें आ जानेके कारण 'चान्द्रमसी' कहलाती थी। इसने छः अग्निस्वरूप पुत्रों और एक 'स्वाहा' नामक पुत्रीको जन्म दिया था (वन०२१९।१)।

चान्द्रवत-रूप-सौन्दर्य, सौभाग्य तथा लोकप्रियताकी प्राप्ति करानेवाला एक वतः जो मार्गशीर्ष मासकी शुक्ल प्रति-पदाको मूल नक्षत्रसे चन्द्रमाका योग होनेपर आरम्भ किया जाता है, इसका विशेष विधान (अनु० १९० अध्याय)।

चाम्पेय-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक (अनु०४। ५८)।

चार ( चारुचित्र )-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक (आदि० ६७। ९५; आदि० ११६। ४)। भीमसेनद्वारा वध ( द्रोण० १३६। २०-२२ )।

चारुदेष्ण-भगवान् श्रीकृष्णद्वारा रुक्मिणीके गर्भसे प्रकट (अनु० १४ । २९) । द्रौपदीके स्वयंवरमें इनका आगमन ( आदि० १८५ । १७ ) । इनके द्वारा विविन्ध्यका वध (वन० १६ । २६ ) ।

चारुनेत्रा—कुवेरकी सभामें उपस्थित हो भगवान् धनदकी सेवा करनेवाली एक अप्तरा (सभा० १०। १०)।

चारुमत्स्य-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक (अनु॰ ४। ५९)।

चारुयशा-श्रीकृष्ण और रुक्मिणीके पुत्र (अनु०१४। ं ३३-३४)।

चारुवक्त-स्कन्दका सैनिक या पार्पद, जो ब्राह्मणींका प्रेमी है ( शल्य० ४५। ७१ )।

चारुवेष-श्रीकृष्ण और रुक्मिणीके पुत्र (अनु०१४। ३२-३४)।

चारुशीर्ष-एक आलम्बगोत्रीय ऋपि, जो इन्द्रके प्रिय सखा थे; शिव-महिमाके विषयमें युधिष्ठिरसे इनका अनुभव सुनाना (अनु० १८। ५-७)।

चारुश्रवा-श्रीकृष्ण और रुक्मिणीके पुत्र ( अनु० १४ । ३३-३४ )।

चार्वाक-दुर्योधनका मित्र एक राक्षसः जिसने युधिष्ठिरके नगर-प्रवेशके समय संन्यासी-वेषमें आकर उनके प्रति दुर्वचन कहे थे (शान्ति० ३८ । २२—२७)।

वदिरिकाश्रममें इसकी तपस्याका वर्णन ( शान्ति ० ३९ । ३) । इसका ब्रह्माजीसे अपने लिये किसी भी प्राणीसे भय न होनेका वर माँगना और ब्रह्माजीका कुछ संशोधनके साथ उसको वर-प्रदान करना ( शान्ति ० ३९ । ४-५) । ब्राह्मणोंद्वारा इसका वध (शान्ति ०३८ । ३५)। चापवक्त्र – स्कन्दका एक सैनिक या पार्षद जो ब्राह्मणोंका प्रेमी है ( शल्य ० ४५ । ७६ ) ।

चिकुर-नागराज आर्यकके पुत्र एवं सुमुखके पिताः जिन्हें गरुड़ने अपना ग्रास वना लिया था ( उद्योग० १०३।२४)।

चिन्न-(१) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक (भादि० ६७। ९५; आदि० ११६। ४)। भीमसेनद्वारा इसका वध (द्रोण० १३६। २०-२२)। (२) एक गजराज, जिसके साथ स्कन्दने दौरावकालमें कीड़ा की थी (वन० २२५। २३)। (३) कौरव-पक्षका एक योद्धा, प्रतिविन्ध्यद्वारा वध (कर्ण० १४। ३२-३३)। (४) चेदिदेशीय पाण्डवपक्षका योद्धा, कर्णद्वारा वध (कर्ण० ५६। ४९)।

चित्रक ( नामान्तर चित्र एवं चित्रवाण ) - धृतराष्ट्रके सी पुत्रों मेंसे एक (आदि० ६७। १०५)। चित्र नामसे इसका भीमसेनदारा वध ( द्रोण० १३७। ३०)।

चित्रकुण्डल (दीर्घलोचन )-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक (आदि॰ ११६।६)। भीमसेनद्वारा इसका वध (भीष्म॰ ९६। २७)। (चित्रकुण्डलकी जगह दीर्घलोचन पाठभेद मिलता है।)

चित्रकूट-सर्वपापनाशिनी मन्दािकनीके तटपर अवस्थित एक श्रेष्ठ पर्वत । वहाँ मन्दािकनीमें स्नान और देवता-पितरोंकी पूजा करनेसे अश्वमेध-यज्ञका फल मिलता है ( वन० ८५ । ५८ )। वनवासके समय भगवान् श्रीरामने चित्रकूट पर्वतपर निवास किया था ( वन० २७७ । ३८ )। जो चित्रकूट पर्वतपर मन्दािकनीके जलमें स्नान करके उपवास करता है, वह पुरुष राजलक्ष्मींसे सेवित होता है ( अनु० २५ । २९ )। ( यह स्थान उत्तरप्रदेशके बाँदा जिल्हेमें है)।

चित्रकेतु-(१) गरुड़की प्रमुख संतानोंमेंसे एक (उद्योग॰ १०१।१२)।(२) पाण्डव-पक्षका एक योद्धा। पाञ्चालराजकुमार (भीष्म०९५।४१)।

चित्रगुप्त-धर्मराजके मन्त्री । इनके द्वारा धर्मके रहस्यका वर्णन (अनु० १३० । १८—३३ ) ।

चित्रचाप ( चित्रशरासन या शरासन )-धृतराष्ट्रके मौ पुत्रोंमेंसे एक (आदि०६७।९८; आदि०११६।६)। चित्रदेव-स्कन्दका सैनिक या पार्षदः जो ब्राह्मणींका प्रेमी है ( शल्य० ४५ । ७१ )।

चित्रधर्मा-भूमण्डलका एक नरेशा जिसके रूपमें विरूपाक्ष नाम दैत्य ही उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७। २२-२३)। पाण्डवींकी ओरसे इन्हें रण-निमन्त्रण मेजा गया था (उद्योग० ४। १३)।

चित्रपुष्प-विचित्र पुष्पेंसे भरा हुआ एक वन, जो द्वारकाके पश्चिमवर्ती सुकक्ष नामक रजतपर्वतपर सुशोभित था (समा०३८। पृष्ठ ८१२)।

चित्रबर्ह-गरुड़की प्रमुख संतानोंमेंसे एक ( उद्योगः । १०१। १२)।

चित्रबाण (नामान्तर—चित्र या चित्रक) - धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक (आदि० ११६। ४)। भीमसेनद्वारा वध (द्रोण० १३७। २९)।

चित्रबाहु (चित्रायुध )-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक (आदि० ६७। ९७; आदि० ११६। ८)। चित्रायुध नामसे इसका भीमसेनद्वारा वध (द्रोण० १३६।२०-२२)।

चित्ररथ-(१) एक देवगन्धर्वः जो पिता कश्यप और माता मुनिका पुत्र था (आदि॰ ६५। ४३)। यह अर्जुनके जन्मोत्सवमें गया था ( आदि॰ १२२। ५६ )। यही गन्धर्वराज अङ्गारपर्णके नामसे विख्यात था (आदि॰ १६९। ५ ) । प्रदोषकालमें गङ्गाजीके जलके भीतर अपनी स्त्रियोंके साथ कीड़ा करते समय पाण्डवोंके वहाँ आ जानेसे इसका उनके ऊपर कोध प्रकट करना और फटकारना ( आदि० १६९। ५-१५ )। गन्धर्वको अर्जुनका मुँहतोड़ उत्तर ( आदि॰ १६९। १६-२४ )। अर्जुनके साथ इसका युद्ध ( आदि॰ १६९ । २५ )। अर्जुनके आग्नेयास्त्रसे इसके रथका दग्ध होना और इसकी मूच्छी तथा अर्जुनका इसे युधिष्ठिरके पास घसीट ले जाना ( आदि० १६९ । ३१-३३ ) । इसकी जीवन-रक्षाके लिये युधिष्ठिरसे कुम्भीनसीकी पार्थना ( आदि॰ १६९ । ३५ ) । अर्जुनद्वारा इसको जीवनदान ( आदि० १६९ । ३७ ) । इसका चित्ररथ नाम होनेका कारण तथा अर्जुनके कारण इसका 'दग्धरथ' नाम होना ( आदि० १६९ । ४० ) । इसके द्वारा विश्वावसुसे अपनेको चाक्षुषी विद्याकी प्राप्तिका कथन और चाक्षुषी विद्याके महत्त्वका वर्णन ( आदि० १६९ । ४३-४६ )। इसके द्वारा पाण्डवोंको गन्धर्वदेशीय दिव्य अश्वोंका दान और उनकी प्रशंसा ( आदि० १६९। ४८-५४ )। इसका अर्जुनको चाक्षुषी विद्या प्रदान करना ( आदि॰ १६९। ५६ ) । अर्जुनके साथ इसकी मित्रता ( आदि ॰

१६९। ५८ ) । इसका पाण्डवींपर अपने आक्रमण और पराजयका कारण बताना ( आदि० १६९। ६०-७२ ) । किसी श्रोत्रिय ब्राह्मणको पुरोहितरूपमें वरण करनेके लिये इसकी अर्जुनको प्रेरणा (भादि॰ १६९। ७३-८० )। इसका अर्जुनको तपती और संवरणकी कथा सुनाना ( आदि० १७० अध्यायसे १७२ तक ) । वशिष्ठके साथ विश्वामित्रके वैरका कारण सुनाकर इसके द्वारा वशिष्ठके अद्भुत क्षमाबलका वर्णन (आदि० १७३ अध्यायसे १७४ अध्यायतक ) । इसका शक्तिके शापसे राक्षसभावको प्राप्त कल्माषपादके द्वारा विश्वामित्रकी प्रेरणासे वशिष्ठके पुत्रोंके भक्षण एवं वशिष्ठके शोककी कथा सुनाना ( आदि० १७५ अध्याय ) । इसके द्वारा कल्माप्रपादके उद्धार और वशिष्ठजीसे उन्हें अश्मक नामक पुत्रकी प्राप्ति-का वर्णन ( आदि० १७६ अध्याय )। शक्तिपुत्र पराशरके जन्म और पिताकी मृत्युका हाल सुनकर कुपित हुए पराशरको शान्त करनेके लिये वसिष्ठजीके और्वोपाख्यान सुनानेकी कथाका वर्णन ( आदि० १७७ अध्यायसे १७८, १७९ अध्यायतक ) । पराशरके राक्षससत्रके आरम्भ और समाप्ति तथा कल्मात्रपादको ब्राह्मणी आङ्गिरसीके शापकी कथा कहना ( आदि० १८० अध्यायसे १८१ अध्यायतक)। अर्जुनके पूछनेपर इसका धौम्यको पुरोहित बनानेकी सलाह देना ( आदि० १८२। १-२ )। चित्ररथका अर्जुनसे आग्नेयास्त्रको ग्रहण करना (आदि० १८२।३)। यह कुबेरकी सभामें रहकर भगवान् धनाध्यक्षकी उपासना करता है (सभा० १०। २६)। इसने राजा युधिष्ठिर-को चार सौ दिव्य घोड़े दिये, जो वायुके समान वेगशाली थे ( सभा ० ५२। २३)। यह गन्धर्वोद्वारा पृथ्वीदोहनके समय बछड़ा बना था (द्रोण० ६९।२५)।

महाभारतमें आये हुए चित्ररथके नाम-अङ्गारपर्ण,

दग्धरथः, गन्धर्व और गन्धर्वराज इत्यादि ।
(२)मार्तिकावत देशका राजाः, जिसकी अपनी पत्नीके साथ
की हुई जलकी डाको रेणुकाने देखा था ( वन०
११६ । ७ ) । (३ ) एक पाञ्चाल राजकुमारः,
द्रोणाचार्यद्वारा इसका वध (द्रोण० १२२ । ४३–४९)।
(४) अङ्गदेशके एक राजाः, जो देवशर्माकी पत्नी
रुचिकी बहिन प्रभावतीके पित थे (अनु० ४२ । ८)।
(५) यदुवंशी उषङ्कुके पुत्र एवं श्रूरके पिता (अनु०
१४७ । २९)।

चित्ररथा-एक प्रमुख नदीः जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है ( भीष्मि॰ ९। ३४ )।

चित्रलेखा-एक अप्सराः जिसने अर्जुनके स्वागत-समारोह-

के अवसरपर इन्द्रसभामें नृत्य किया था (वन॰ ९।३४)।

चित्रवर्मा—(१) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक (आदि० ६७। ९७; आदि० ११६। ६)। भीमसेनद्वारा इसका वध (द्रोण० १३६। २०-२२)। (२)
एक पाञ्चांल राजकुमार। राजा द्रुपदने इसे युद्धके लिये
निमन्त्रित करनेकी प्रेरणा दी थी (उद्योग० ४। १३)।
चित्रकेतु, सुधन्वा, चित्ररथ और वीरकेतु—ये चार
इसके भाई थे। बड़े भाई वीरकेतुके मारे जानेपर शेष
सभी भाई द्रोणाचार्यपर टूट पड़े और उनके द्वारा मारे
गये (द्रोण० १२२। ४३-४९)। यह सुचित्रका पुत्र
था (कर्ण० ६। २७-२८)।

चित्रवाहन-मणिपूरके नरेशः चित्राङ्गदाके पिता ( आदि ० २१४ । १५ ) । पुत्रिका-धर्मकी शर्तपर इनके द्वारा अर्जुनको अपनी कन्याका दान (आदि ० २१४ । २५)। चित्रवाहा-एक प्रमुख नदीः जिसका जल भारतीय जनस

चित्रवाहा-एक प्रमुख नदीः जिसका जल भारतीय जनता पीती है ( भीष्म० ९। १७ )।

चित्रवेगिक-धृतराष्ट्रके कुलमें उत्पन्न एक नाग, जो सर्पसत्रमें दग्ध हो गया था (आदि० ५७। १८)।

चित्ररारासन ( रारासन या चित्रचाप )-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक ( आदि० ११६ । ४ ) । भीमसेनद्वारा इसका वभ ( द्रोण० १३६ । २०-२२ ) ।

चित्रशिखण्डी-पाञ्चरात्रशास्त्रके रचियता मरीचिः अत्रिः अङ्गराः पुलस्यः, पुलहः क्रतः और वशिष्ठ—इन सात ऋषियोंकी संज्ञा ( ज्ञान्तिः ३३५।२७ )। चित्रशिला-एक प्रमुख नदीः जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है (भीष्म०९।३०)।

चित्रसेन (उग्रसेन)-(१) धृतराष्ट्रके ग्यारह महारथी पुत्रों मेंसे एक (आदि० ६३। ११९)। यह द्रौपदिके स्वयंवरमें गया था (आदि० १८५।३)। युधिष्ठिरके साथ जूआ खेळनेको उद्यत हुए लोगों में यह भी था (सभा० ५८। १३)। इसका चेकितानके साथ युद्ध (भीष्म० ११०।८)। भीमसेनके साथ युद्ध (भीष्म० ११३।२)। सुशर्माके साथ संग्राम (भीष्म० ११६। २७-२९)। भीमके साथ युद्ध (द्रोण० ९६। ३१)। सात्यिकिके साथ युद्ध (द्रोण० ९६। ३१)। सात्यिकिके साथ युद्ध (द्रोण० ११६। ४)। भीमसेनद्वारा मारा गया (द्रोण० १३७। २९-३०)। इसका श्वानीकिके साथ युद्ध और श्वानीकिद्वारा इसकी पराजयका वर्णन (द्रोण० १६८। १-१२)। (यह युद्ध चित्रसेनके जीवनकाळका है। अध्याय १३७ में इसके वधका वर्णन हुआ है। इससे पहळे जो इन्होंने श्वानीकिके साथ युद्ध

किया था, उसका वर्णन पीछे किया गया है।)(२) पूरुवंशीय राजा अविक्षित्के पौत्र तथा परीक्षित्के तृतीय पुत्र (आदि० ९४। ५४)। (३) एक गन्धर्व, जो सत्ताईस सहायक गन्धवों और अप्सराओंके साथ युधिष्ठिरकी सभामें उपस्थित हो उनका मनोरञ्जन करते थे ( समा० ४।३७)। ये कुबेरकी सभामें भी उपस्थित होते हैं (सभा० १०। २६)। ये इन्द्रकी सभामें विराजते हैं . ( सभा० ७। २२ ) । **इ**नका अर्जुनको संगीत-विद्याकी शिक्षा देना (वन० ४४। ८-९)। इन्द्रके आदेशसे इनका उर्वशीके पास जाकर उसे अर्जुनको प्रसन्न करनेके लिये कहना ( वन० ४५। ६-१३)। द्वैतवनमें कौरवोंके साथ इनका युद्ध और कर्णको परास्त करना (वन० २४१ अध्याय )। दुर्योधनको बंदी बनाना (वन० २४२ । ६ ) । अर्जुनद्वारा पराजित होकर इनका अपनेको प्रकट कर देना (वन० २४५ । २७)। इन्द्रसे अर्जुनकी युद्ध-कलाकी प्रशंसा करना (विराट० ६४। ३८-४३) । युधिष्ठिरके अश्वमेधयज्ञमें ये भी पधारे थे और यथावसर अपने नृत्य-गीतकी कलाओंद्वारा ब्राह्मणींका मनोरञ्जन करते थे (आश्व० ८८। ३९-४०)। धृतराष्ट्रके आश्रमपर नारदजीके साथ ये भी पधारे थे ( आश्रम० २९ । ९ ) । (४) जरासंधका मन्त्री, डिम्भक (सभा० २२।३२-३३)। (देखिये—डिग्भक) (५) अभिसारदेशका राजा और कौरव-पक्षका एक योद्धा । श्रुतकर्माद्वारा इसका वध ( कर्ण० १४ । १४ )। (६) (श्रुतसेन)-त्रिगर्तराज सुशर्माका भाई (कर्ण) २७। ३-११)। (७) एक पाञ्चाल योद्धाः, कर्णद्वारा वध (कर्ण० ४८। १५)। (८) कर्णका पुत्र, कर्णका चक्ररक्षक (कर्णं० ४८। १८)। नकुलद्वारा इसका वध ( शल्य० १०। १९-२० )। (९) कर्णका भाई, युधामन्युद्वारा इसका वध (कर्ण० ८३। ३९-४०)। (१०) समुद्रतटवर्ती राज्यके अधिपति एक पाण्डवपक्षीय योद्धाः जो अपने पुत्रके साथ युद्धभूमिमें समुद्रसेनके द्वारा मारा गया (कर्णं ६ । १५-१६)। ( ११ ) एक नाग, जो कर्ण और अर्जुनके युद्धमें अर्जुनकी विजयका समर्थक था ( कर्णं० ८७। ४३ )।

चित्रसेना-(१) कुबेरकी सभामें उपस्थित हो धनदकी उपासना करनेवाली एक अप्सरा (सभा० १०।१०)। अर्जुनके इन्द्रलोकमें जानेपर इसने नृत्य किया था (वन० ४३। ३०)।(२) एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है (भीष्म०९।१७)। (३) स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६। १४)।

£ 4'

चित्रा-एक अप्सराः जिसने अष्टावक्रके सम्मानार्थं कुबेरकी सभामें नृत्य किया था (अनु॰ १९। ४४)।

चित्राक्ष-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक (आदि०६७।९५ः आदि० ११६।४)। भीमसेनद्वारा वध (द्रोण० १३६।२०-२२)।

चित्राङ्ग ( चित्राङ्गद् या श्रुतान्तक )-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक ( आदि० ११६।६ ) । भीमसेनद्रारा इसका वध ( शल्य० २६। १०-११ )।

चित्राङ्गद (चित्राङ्ग)-(१) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक। 'श्रुतान्तक' नामसे भीमसेनद्वारा इसका वध (शब्य॰ २६।१०)। (२) महाराज शान्तनुके द्वारा सत्यवतीके गर्भसे उत्पन्न एवं विचित्रवीर्यके अग्रज ( आदि० ९५। ४९-५०; आदि० १०१। २ ) । पिताके स्वर्गवासी होनेपर भीष्मद्वारा इनका राज्याभिषेक ( आदि० १०१। ५)। चित्राङ्गद नामक गन्धर्वके साथ इनका भीषण संग्राम और उसके द्वारा इनकी मृत्यु ( आदि० १०१ । ९)। भीष्मद्वारा इनका अन्त्येष्टि-संस्कार ( आदि० १०१। ११)। (३) एक गन्धर्व, जिसके द्वारा शान्तनुपुत्र चित्राङ्गदका वध किया गया ( आदि॰ १०१। ९)। (४) द्रौपदीके स्वयंवरमें आये हुए एक राजा ( सम्भव है, ये कलिङ्गराज या दशार्णराजमेंसे कोई रहे हों।) (आदि० १८५। २२)। (५) कलिङ्गदेशके एक राजा, जिनके यहाँ किसी समय स्वयंवर-महोत्सवमें देश-देशके राजा एकत्र हुए थे ( शान्ति • **४।२)। (६)** महाबली शत्रुमर्दन दशार्णनरेशः जिनके साथ अश्वमेध-सम्बन्धी अश्वकी रक्षाके समय अर्जुनका बड़ा भयङ्कर युद्ध हुआ और ये अर्जुनके अधीन हो गये ( आइव० ८३। ५-७ )।

चित्राङ्गदा-(१) मिणपूरनरेश चित्रवाहनकी पुत्री (आदि०२१४।१५)। नगरमें विचरण करती हुई इस राजकुमारीपर अर्जुनकी दृष्टि पड़ी और वे इसे चाहने लगे (आदि०२१४।१६)। इसे चाहने लगे (आदि०२१४।१६)। चित्राङ्गदाके पितासे उनका इसे अपनी पत्नी बनानेके लिये माँगना (आदि०२१४।१७)। अर्जुनद्वारा इसका पाणिग्रहण (आदि०२१४।१६)। इसके गर्भसे अर्जुनद्वारा एक पुत्रका जन्म और अर्जुनका चित्राङ्गदाको हृदयसे लगाकर वहाँसे प्रस्थित हो जाना (आदि०२१४।१७)। इससे मिलनेके लिये अर्जुनका पुनः मिणपूरमें आगमन (आदि०२१६।२३)। मिणपूरसे जाते समय इसको अर्जुनका आधासन तथा राजस्य-यज्ञमें आनेका आदेश (आदि०२१६।२६—३४)। सभुवाहन और अर्जुनके युद्धमें दोनोंके धराशायी होनेपर

इसका संतप्त हृदयसे समराङ्गणमें आना और पतिदेवकी दशाका निरीक्षण (आश्व०७९।३७-३९)। पति-वियोगके शोकसे संतप्त हो मूर्च्छित होकर गिरनाः कुछ देर बाद होशमें आनेपर उल्पीको सामने खड़ी देखना और उसे उपालम्भ देकर उससे अर्जुनके प्राण बचानेका अनुरोध करना (आश्व० ८०।२—७)। पतिके निकट जाकर इसका विलाप करना ( आश्व० ८० । ८— ११ ) । पुनः उल्पीसे पतिको जिलानेके लिये अन्रोध करना ( आश्व० ८०। १२—१७ )। आमरण उपवासका संकल्प लेकर वैटना (आश्व० ८०। १८)। चित्राङ्गदाका उल्पी तथा बभुवाहनके साथ इस्तिनापुरमें जाना (आश्व० ८७ । २६) । इसका कुन्ती और द्रौपदीके चरणोंका स्पर्श करना और सुभद्रा आदिसे मिलना ( आश्व० ८८। २-३ )। कुन्ती, द्रौपदी और सुभद्रा आदिका चित्राङ्गदाके लिये विविध रत्नोंकी भैंट देना ( आश्व० ८८। ३-४ ) । इसका दासीकी भाँति गान्धारीकी सेवामें संलग्न होना (आश्रम०१।२१-२४ )। वनमें जाते हुए धृतराष्ट्र और गान्धारीके साथ कुरुकुलकी अन्य स्त्रियोंसहित चित्राङ्गदाका भी घरसे बाहर निकलना और रोना ( आश्रम० १५। १० )। संजयका आश्रमवासी मुनियोंको कुरुकुलकी स्त्रियोंका परिचय देते समय चित्राङ्गदाकी अङ्गकान्तिको नूतन मधूकपुष्पकी भाँति गौर बताना ( आश्रम २५। ११) । पाण्डवोंके महाप्रस्थानके पश्चात् इसका 'मणिपूर' नामक नगरको जाना (महाप्रस्थान०१। १८)। (२) एक अप्तरा, जिसने अष्टावकके सम्मानार्थ कुवेरकी सभामें नत्य किया था (अनु० १९। ४४)।

चित्रायुध (या चित्रबाहु)-(१) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक (आदि०६७।९७)। भीमसेनद्वारा इसका वध
(द्रोण०१३६।२०-२२)।(२)(इदायुध)धृतराष्ट्रके
सौ पुत्रोंमेंसे एक (आदि०११६।८)। भीमसेनद्वारा इसका
वध (द्रोण०१३७।२९)।(३) सिंहपुर-नरेश, जिनकी
राजधानी सिंहपुरपर अर्जुनने दिग्विजयके समय आक्रमण
कियाऔर उसे युद्धमें जीत लिया (सभा०२७।२०)।(४)
चेदिदेशके एक महारयी योद्धा, जो पाण्डव पक्षमें थे। उनके
घोड़े लालऔर आयुध आदि विचित्र थे (द्रोण०२३। ५६—
६४)। कर्णद्वारा इनका वध (कर्ण० ५६। ४९)।

चित्राश्व—सत्यवान्का दूसरा नाम । इन्हें अश्व बहुत प्रिय थे । ये मिटीके अश्व बनाया करते थे और चित्रमें अश्व ही अङ्कित करते थे, इसलिये लोग इन्हें 'चित्राश्व' भी कहते थे ( वन० २९४ । १३ ) ।

चित्रोपळा-एक प्रमुख नदीः जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है ( भीष्म०९।३४)। चित्रुक-निदनी गौद्वारा उत्पादित एक म्लेच्छ जाति (आदि० १७४ । ३८ )।

चिरकारी-महर्षि गौतमका एक पुत्रः जो प्रत्येक कार्यपर अधिक देरतक विचार करनेके कारण उसे बहुत देरसे पूर्ण करता थाः इसीसे चिरकारी कहलाता था। पिताद्वारा अपनी माताके वधका आदेश पानेपर उसका विचार करना (शान्ति० २६६। ३—-४३)। पिताके चरणों-में नतमस्तक होना (शान्ति० २६६। ६०)। पिता-द्वारा उसका अभिनन्दन (शान्ति० २६६। ६०)। पिताके साथ स्वर्गगमन (शान्ति० २६६। ७८)।

चिरान्तक-गरुइकी प्रमुख संतानोंमेंसे एक ( उद्योग॰ १०१ । १३ )।

चीन-(१) निन्दिनी गौद्वारा उत्पादित एक म्लेच्छ जाति (आदि० १७४। ३८)।(२) एक देश, जहाँके लोग युधिष्ठिरको भेंट देनेके लिये आये थे(समा० ५१।२३)।

चीरक एक देश या जनपदः जिसे कर्णने जीतकर दुर्योधन-के लिये कर देनेवाला बना दिया था (कर्ण० ८। १९)।

चीरवासा—(१) एक क्षत्रिय राजाः जो क्रोधवश नामक दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था (भादि०६७।६१)। (२) एक यक्षः जो कुबेरकी सभामें उपस्थित हो भगवान् धनाध्यक्षकी सेवा करता है (सभा०१०।१८)।

चीरिणी-एक नदी, जिसके तटपर वैवस्वत मनुने भीगे चीर और जटा धारण किये तपस्या की थी (वन० १८७। ६)।

चुलुका-एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है (भीष्म ॰ ९। २०)।

चूचुक-दक्षिण भारतकी एक म्लेच्छ जाति (शान्ति० २०७। ४२)।

चूचुप-दक्षिण भारतका एक जनपद ( उद्योग० १४०। २६ )।

चेकितान—पाण्डव-पक्षका एक महारथीं जो वृष्णिवंशी यादव था और द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था (आदि॰ १८५। १९; उद्योग॰ १७१। १८; भीष्म॰ ८४। १०)। राजा युधिष्ठिरके मयनिर्मित सभामें प्रवेश करते समय ये भी उनकी सेवामें उपस्थित थे (सभा॰ ४। २७)। इन्होंने युधिष्ठिरके राजस्ययश्चमें उपस्थित हो अभिषेकके समय उनके लिये तरकस भेंट किया था (सभा॰ ५३।९)। प्रथम दिनके संग्राममें सुशर्माके साथ इनका द्वन्द्वयुद्ध (भीष्म० ४५। ६०-६२)। कृपाचार्यको मूर्छित करके स्वयं भी उनके

द्वारा मूर्छित होना (भीष्म० ८४। ३१)। चित्रसेनके साथ द्वन्द्वयुद्ध (भीष्म० ११०। ८-९; भीष्म० ११९। ५३-५५)। धृतराष्ट्रद्वारा इनकी वीरताका वर्णन (द्रोण० १७। ५४)। अनुविन्दके साथ युद्ध (द्रोण० १४। ४८)। इनके घोड़ोंका वर्णन (द्रोण० २३। ४५)। द्रोणाचार्यद्वारा इनकी पराजय (द्रोण० १२५। ६८-७१)। दुर्योधनद्वारा इनका वध ( शल्य० १२। ३१-३३)। व्यासजीके आवाहन करनेपर गङ्गाजीके जलसे ये भी प्रकट हुए थे (आश्रम० ३२। १२)। इनके दो नाम और मिलते हैं—सात्वत और वार्ष्णय।

चेदि-एक प्राचीन देश, जिसे उपरिचर वसुने जीता था और इसपर शासन किया था (आदि० ६३।१-२)। चेदिदेशकी विशेषता (आदि० ६३।८)। यहींका राजा शिशुपाल था। नकुलकी पत्नी करेणुमती भी यहींकी राजकुमारी थीं (आदि० ९५।७९)। शिशुपालकी मृत्युके पश्चात् उसके पुत्र धृष्टकेतुको चेदिदेशका राजा बनाया गया (सभा० ४५।३६)। राजा नलके समयमें सुवाहु इस देशके राजा थे; जिनके यहाँ दमयन्तीने सुत्वपूर्वक निवास किया था (वन०६५।४४-७६)। चेदिराज धृष्टकेतु एक अक्षौहिणी सेना साथ लेकर पाण्डवोंकी सहायतामें आये थे (उद्योग० १९।७)। इस देशके क्षत्रिय वीर भगवान् श्रीकृष्णकी सलाइसे चलकर शत्रुओंको बंदी बनाते और मित्रोंको आनन्दित करते थे (उद्योग० २८।११)। भारतके प्रमुख जनपदोंमें 'चेदि'की भी गणना है (भीष्म०९।४०)।

चैत्य-देववृक्ष ( आदि० १५०। ३३ )।

चैत्यक मगधकी राजधानी गिरिव्रजके समीपका एक पर्वतः जो मगधवासियोंको अत्यन्त प्रिय था। बृहद्रय-परिवारके छोग इसकी देवताकी भाँति पूजा किया करते थे (सभा० २१। १-५)।

चैत्ररथ-(१) एक वन, जहाँ राजा ययातिने 'विश्वाची'
अप्सराके साथ रमण किया था ( आदि० ७५ । ४८ )।
तपस्याके लिये जाते समय राजा पाण्डु अपनी दोनों
पित्नयोंके साथ यहाँ आये थे ( आदि० ११८ । ४८ )।
द्वारकापुरीका एक वन, जो इसी ( चैत्ररथ ) नामसे
प्रसिद्ध था और ब्रह्माजीके अलौकिक उद्यानकी भाँति
शोभा पाता था (सभा० ३८ । पृष्ठ ८१२, कालम २ )।
(२) भरतवंशीय महाराज कुरुके द्वारा वाहिनीके
गर्भसे उत्पन्न एक राजकुमार ( आदि० ९४ । ५० )।

चैत्ररथपर्व-आदिपर्वका एक अवान्तर पर्व (अध्याय १६४ से १८२ तक )। चैद्य-चेदिराज शिशुपाल (आदि० १ । ३१)। चेदिराज धृष्टकेतुः जो धृष्टद्युम्ननिर्मित क्रौझव्यूहके नेत्र-स्थानमें खड़े थे (भीष्म० ५०। ४७)।

चोल-एक देशः जिसकी सेनाओंपर अर्जुनने विजय पायी थी (सभा० २७ । २१) । चोलदेशके नरेशको भी चोल कहा गया है, ये युधिष्ठिरको भेंट देने गये थे (सभा० ५२ । ३५) । दक्षिण भारतका एक जनपदः जहाँके वीर योद्धा धृष्टशुम्ननिर्मित क्रौड्यव्यूहकी दाहिनी पाँखका आश्रय लेकर खड़े थे (भीष्म० ९ । ६०; भीष्म० ५० । ५१) । भगवान् श्रीकृष्णने इस देशको जीता था (द्रोण० ११ । १७) । पाण्डवोंकी ओरसे इन्होंने युद्ध किया (कर्ण० १२ । १५)।

चौर-क्षत्रियोंकी एक प्राचीन जाति, जो ब्राह्मणोंके रोषसे श्रद्भत्वको प्राप्त हो गयी (अनु०३५। १७)।

च्यवन-(१) एक सुप्रसिद्ध तपस्वी मुनि, जो महर्षि भृगुके पुत्र थे ( आदि० ५।८)। इनकी उत्पत्ति-कथा ( आदि ० ५ । १३ से ६ । ३ तक ) । इनका च्यवन नाम पड़नेका कारण तथा इन्हें देखते ही पुलोमा राक्षस-का जलकर भस्म हो जाना ( आदि०६।३)। इनके द्वारा सुकन्या नामक पत्नीके गर्भसे प्रमतिका जन्म ( आदि० ५। ९; आदि० ८।१)। इनसे आस्तीकने अङ्गोसहित सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन किया था (आदि० ४८। १८)। इनकी भार्या मनुकी पुत्री आरुषी थी, जिससे और्व मुनिका जन्म हुआ था ( आदि॰ ६६। ४६ )। ये ब्रह्माजीकी सभामें रहकर उनकी उपासना करते हैं (सभा० ११। २२)। सुकन्याद्वारा इनकी आँखोंके फोड़ दिये जानेपर इनके द्वारा राजा शर्यातिके सैनिकोंका मलावरोध ( वन० १२२। १५-१७)। इन्हें शर्यातिसे सुकन्याकी प्राप्ति होनेपर इनकी प्रसन्नता (वन० १२२। २६-२७)। रूप, यौवन और पत्नीकी प्राप्तिसे प्रसन्न होकर इनका अश्विनीकुमारी-को सोमपानके अधिकारी बनानेकी प्रतिज्ञा करना ( वन॰ १२३ । २२-२३ )। इनके द्वारा इन्द्रकी भुजाओंका स्तम्भन ( वन० १२४ । १९; शान्ति० २४२ । २४ )। इनका अश्विनीकुमारोंको सोमपान कराना ( वन० १२५ । १० ) । अभिमन्त्रित जल पी लेनेपर राजा युवनाश्व-को इनका आश्वासन देना (वन० १२६।१०-२८)। देवव्रत भीष्मका इनसे वेदाङ्गों और वेदोंका अध्ययन (शान्ति० ३७। ११)।(२) अङ्गिराके वंशज, च्यवन नामक अग्नि ( वन॰ २२०। १ )।

च्यवनाश्रम-एक तीर्थ, जिसमें काशिराजकी कन्या अम्बाने स्नान किया ( उद्योग० १८६। २६ )। च्यवन-सरोवर-एक तीर्थ जिसमें पितरोंका तर्पण किया जाता है (वन० १२५। ११-१२)।

( ন্তু )

छत्रवती-अहिच्छत्रदेशकी राजधानीः अहिच्छत्रा नगरीका दूसरा नाम ( आदि० १६५। २१ )।

छन्दोदेव-मतङ्गको इन्द्रके वरदानसे जन्मान्तरमें मिलने-वाला नाम ( अनु० २९ । २४ ) ।

छारामुख-बकरेके समान मुख धारण करनेवाले भगवान् स्कन्द, जो अपने पुत्रों और कन्याओंसे घिरकर मातृ-काओंके देखते-देखते युद्धमें अपने पक्षकी रक्षा करते हैं (वन० २२८। ३-४)। (ज)

जङ्गारि-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक ( अनु॰ ४। ५७)।

जङ्काबन्धु-एक प्राचीन ऋषिः जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे (सभा० ४।१६)।

जटाधर—स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५। ६१)।
जटायु—एक गीधः विनतानन्दन अरुणके दूसरे पुत्रः
इनकी माताका नाम श्येनी और बड़े भाईका नाम
सम्पाति था (आदि० ६६। ६९-७०)। इनका
सीताइरणके समय रावणके साथ युद्ध (वन० २७९।
६-५)। रावणद्वारा इनकी पाँखोंका काटा जाना
(वन० २७९।६)। श्रीरामचन्द्रजीको सीताका पता
बताकर इनका प्राण त्याग करना (वन० २७९।
२३)। जटायु अपने भाई सम्पातिके साथ सूर्यमण्डलकी ओर उड़े थे। सम्पतिकी पाँखों जल गर्या और
इनकी बची रह गर्यी—इस प्रसङ्गकी चर्चा (वन०
२८५। ४९-५०)।

जटालिका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शस्य० ४६। २३)।

जटासुर-(१) एक राजा, जो युधिष्ठिरकी सभामें रहता था (सभा० ४। २४)। (२) एक राक्षस, जो पाण्डवोंके अस्त्र-रास्त्र तथा द्रौपदी, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेवको लेकरभागा जा रहा था (वन० १५७। ७-११)। इसका भीमसेनके साथ युद्ध तथा प्राण-त्याग (वन० १५७। ४८-७०)। इसके पुत्रका नाम अलम्बुष था, जो घटोत्कचके हायसे मारा गया (द्रोण० १७४। ७---३७)।

जटासुरवधपर्व-वनपर्वका एक अवान्तर पर्व (अध्याय १५७)। जटिला-गौतमगोत्रकी कन्याः सात ऋषियोंकी पत्नी (बादि॰ १९५। १४)। हस्तिनापुरकी स्त्रियोद्वारा द्रौपदीकी पतिसेवाके विषयमें इनका दृष्टान्त (बान्ति॰ ३८। ५)।

जदी-स्कन्दका एक सैनिक (शब्य० ४५ । ६१)।
जठर-(१) एक वेदविद्याके पारंगत ब्राह्मणः जो जनमेजयके सर्पसत्रके सदस्य बने थे (आदि० ५३ । ८)।
(२) एक भारतीय जनपद (भीष्म० ९ । ४२)।

जतुगृह-लाक्षाग्रह, जिसे दुर्योधनने पाण्डवोंके विनाशके लिये वारणावतमें बनवाया था (आदि० ६१।१७)। पाण्डवोंने इस भवनमें सालभर रहकर इसमें आग लगा दी (आदि० ६१।२१-२३)। दुष्ट दुर्योधनकी प्रेरणासे पुरोचनद्वारा महात्मा पाण्डवोंके विनाशके लिये लाहका घर बनवाया गया था (आदि० १४३।८)। विदुरके भेजे हुए खनकद्वारा पाण्डवोंने इसमें सुरंगका निर्माण कराया था (आदि० १४६। १६)। अपने शराबी पाँच पुत्रोंके साथ मदिरा पीकर मत्त होकर एक भीलनीका इस भवनमें आकर सोना (आदि० १४७।७)। भीमका इस घरमें आग लगाना (आदि० १४७।। १०)। इसमें जलकर पुरोचनकी मृत्यु (आदि० १४७। १६)।

जतुगृहपर्व-आदिपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय १४० से १५० तक )।

जनक-(क) मिथिलाके एक भूतपूर्व राजाः जो अब यम-सभामें विराजमान होते हैं (सभा०८। १९)। (ख) युधिष्ठिरके समकालिक मिथिलाके एक राजा। जिसे भीमसेनने दिग्विजयके समय पराजित किया था (सभा० ३०। १३)। (ग) एक विदेहराज जनकः जिनके दरबारमें वन्दीद्वारा शास्त्रार्थमें हारे हुए कहोडको समुद्रमें डलवा दिया गया था ( वन० १३२। १५ )। इनका अपनी यज्ञशालामें आये हुए अष्टावक्रसे वार्ता-लाप (वन० १३३।२०-३०)। इनका अष्टावकको वर्न्दीसे शास्त्रार्थ करनेका अवसर देना (वन० १३३। ३०)। हारे हुए वन्दीको अष्टावक्रके इच्छानुसार जलमें डुवानेकी बात स्वीकार करना (वन॰ १३४। २९)। कहोडका जनकके सामने प्रकट होकर पुत्रकी प्रशंसा करना (वन० १३४ । ३२–३६ ) । राजाकी आज्ञासे वन्दीका समुद्रके जलमें प्रवेश ( वन० १३४। ३७)। धर्मव्याधद्वारा कौशिक ब्राह्मणके प्रति जनकके गुणोंका वर्णन ( वन० २०७ । ३७-३९ ) । विदेहराज जनक सीताके पिता थे ( वन० २७४।९)। इनका राज्य छोड़कर संन्यास ग्रहण करनेका उपक्रम ( शान्ति० १८। ४-५ )। इनका अश्मा मुनिसे कुटुम्बी जन और धनका नाश होनेपर क्या करना चाहिये। इस विषयमें प्रश्न करना ( शान्ति० २८।४ )। जनकका स्वर्ग और नरकका प्रत्यक्ष दर्शन कराकर अपने सैनिकोंको युद्धके लिये प्रोत्साहित करना ( शान्ति • ९९ । ४–७ ) । कालकवृक्षीय मुनिके समझानेपर जनकका क्षेमदर्शींसे संधि करना और उसका सत्कार करके उसके साथ अपनी कन्याका ब्याह कर देना ( शान्ति० १०६।२१-२८ ) । इनकी विरक्ति (शान्ति० १७८। २)। महर्षि माण्डव्यके तृष्णा-वियक प्रश्नका जनकद्वारा उत्तर ( शान्ति० २७६ अध्याय ) । पराशरजीसे कल्याण-प्राप्तिके विषयमें जनक-के प्रश्न ( शान्ति० २९०। ४ )। पराश्चरजीसे इनके विविध प्रकारके प्रश्न ( शान्ति० २९६ । १-२; शान्ति० २९८ : २ ) । कराल जनकको वसिष्ठका उपदेश (शान्ति०३०२ अध्यायसे ३०८ अध्याय तक)। वसुमान् जनकको एक मुनिका धर्मविषयक उपदेश ( शान्ति० ३०९ अध्याय ) । महर्षि याज्ञवल्क्यसे देवरातपुत्र जनकका प्रवन करना और उनके द्वारा उनके प्रवनी-का समाधान ( ज्ञान्ति० ३१० अध्याय से ३१८ अध्याय तक)। जरा-मृत्युके उल्लड्झनके विषयमें महर्षि पञ्च-शिखसे जनदेव जनकका प्रश्न ( शान्ति० ३१९। ५ ) । धर्मध्वज जनककी परीक्षाके लिये आयी हुई और उनके शरीरमें प्रविष्ट हुई सुलभासे उसपर दोषारोपण करते हुए इनका प्रश्न ( शान्ति० ३२०। ७५ )। ३-५)। ग्रुकदेवजीको उनका ज्ञानोपदेश ( शान्ति • ३२६ । २२–५१ ) । जनकने जीवनमें कभी मांस नहीं खाया था ( अनु० ११५। ६५ )। ब्राह्मणरूपधारी धर्म और जनकका ममत्व-त्यागविषयक संवाद ( आश्व० ३२ अध्याय )।

महाभारतमें आये हुए जनकके नाम—ऐन्द्रद्युग्नि, दैव-राति, धर्मध्वज, कराल, करालजनक, मैथिल, मिथिला-धिप, मिथिलाधिपति, मिथिलेश्वर, वैदेह, विदेहराज आदि। (मिथिलाके प्रायः सभी राजा जनक कहलाते थे। प्रस्तुत वर्णनमें अनेक जनकोंके जीवनकी बातें संकलित हुई हैं। नामोंमें भी विभिन्न जनकोंके नाम हैं। यह किसी एक ही जनकका परिचय नहीं है।)।

जनदेव-मिथिलानरेश जनक (शान्ति० २१८। ३)। इन्हें पञ्चशिखका उपदेश (शान्ति० २१८। २२ से शान्ति० २१९। ५२ तक)। ब्राह्मणरूपमें विष्णुद्वारा इनकी परीक्षा (शान्ति० २१९। ५२ के बाद दाक्षिणात्य पाठ)। इन्हें भगवान् विष्णुका दर्शन और वर-प्राप्ति (शान्ति० २१९ अध्यायकी समास्तितक)। **जनमेजय−( १** ) एक राजर्षिः जो महाराज परीक्षित्के पुत्र थे । इनकी माताका नाम मद्रवती थाः इनकी पत्नी वपु-ष्टमासे शतानीक और शङ्ककर्ण नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए थे (आदि०१। ५; आदि०९५। ८५-८६)। इन्होंने कुरुक्षेत्रमें दीर्घकालतक यज्ञ किया था (आदि० ३ । १ ) । इनके तीन भाई थे-श्रुतसेन उपसेन और भीमसेन (आदि०३।१)। सरमाके शाप देनेपर इनकाचिन्तित होना (आदि०३।११)। इन्होंने सोमश्रवाको पुरोहित बनाया और भाइयोंको उनकी प्रत्येक आज्ञाके पालनका आदेश दिया (आदि० ३। **१२–२० )** । उनके **द्वारा** तक्षशिलापर विजय **( आदि०** ३।२०)। इनका वेदको अपना उपाध्याय बनाना (आदि॰ ३।८२)। सर्पयज्ञ करनेके लिये उत्तङ्ककी सलाह ( आदि० ३। १८३-१८४ )। काशि-राज सुवर्णवर्माकी पुत्री वपुष्टमासे इनका ( आदि॰ ४४।८-९)। मन्त्रियोंके द्वारा अपने पिताकी मृत्युका विस्तारपूर्वक समाचार सुनकर तक्षकसे बदला लेनेका निश्चय (आदि०५०। ३३--पथ ) । ऋत्विजोद्वारा इनको सर्प-सत्र करनेका परामर्श ( आदि० ५१ । ६-७ ) । इन्होंने यज्ञकी दीक्षा लेनेसे पहले ही सेवकको यह आदेश दे दिया कि मुझे सूचित किये विना किसी अपरिचित व्यक्तिको यज्ञमण्डपमें न आने दिया जाय इनका तक्षकको अग्नि-कुण्डमें गिरानेके लिये ऋत्विजोंको बारंबार प्रेरणा ( आदि० ्रद । ४–११) । उनका आस्तीकको वर देना और यज्ञ-समाप्तिका वर माँगनेपर उनसे दूसरा वर माँगनेका आग्रह करना (आदि० ५६। १७-२६)। इनके द्वारा यज्ञ बंद करनेकी आज्ञा देकर ऋत्विज आदि सदस्यों और लोहिताश्च सूत तथा शिल्पीको पुरस्कार ( आदि० ५८ अध्याय)। सर्पसत्रमें आये हुए व्यासजीसे इनकी महाभारत-युद्ध-सम्बन्धी वृत्तान्त सुनानेकी प्रार्थना ( आदि० ६० । -१८-१९)। इनके प्रार्थना करनेपर व्यासजीकी आज्ञासे वैशम्पायनजीने इनसे पूरुवंशः भरतवंश एवं कुरुवंशके परिचयपूर्वक सम्पूर्ण पुरातन इतिहास एवं महाभारत युद्धकी कथा सुनायी थी (आदि० ६०। १८-२४)। इनका व्यासजीसे अपने पिताके दर्शन करानेकी प्रार्थना और व्यासजीका परलोकसे उनका आवाहन करके उसी रूप और अवस्थामें जनमेजयको दर्शन करानाः जनमेजयका पहले पिताको अवभृथ-स्नान कराकर स्वयं स्नान करना तथा आस्तीकसे अपने यज्ञको विविध आश्चर्योंका केन्द्र बताना और आस्तीकके कहनेसे महर्षि व्यासका बारंबार पूजन करना । इसके बाद वैशम्यायनजीसे शेप कथा सुनानेके लिये कहना ( आश्रम० ३५ । ४–१८ )।

कथा सुनकर तथा यज्ञको समाप्त करके राजाने समस्त ब्राह्मणोंको पर्याप्त दक्षिणा देकर संतुष्ट किया और सबको विदा करके तक्षशिलांसे हस्तिनापुरको चले आये (स्वर्गा० ५ । ३३-३४ )।

महाभारतमें आये हुए जनमेजयके नाम-भारतः भरत-शार्दूछ, भरतश्रेष्ठ, भारताग्य, भरतर्षभ, भरतसत्तम, कौरव, कौरवशार्दूल, कौरवनन्दन, कौरवेन्द्र, कौरव्य, कुच्यार्दूल, कुच्नेष्ठ, कुरूद्वह, कुच्कुलन्नेष्ठ, कुच्कुलोद्वह, कुरुनन्दन, कुरुप्रवीर, कुरुपुङ्गवाग्रज, कुरुसत्तम, पाण्डव, पाण्डवनन्दनः पाण्डवेयः पारिक्षित्ः पौरव आदि । (२) एक परलोकवासी नरेश ( आदि॰ १। २२८)। ये यमराजके सभामें विराजमान होते हैं (समा०८। १९)। मान्धाताने इन्हें पराजित किया था ( द्रोण० ६२। १०)। इन्होंने तीन ही दिनोंमें विजयी होकर इस भूमण्डलका राज्य प्राप्त किया या ( शान्ति० १२४। १६) । ब्राह्मणोंके लिये अपने शरीर और गौका त्याग करके इन्होंने उत्तम लोक प्राप्त किया था ( शान्ति० २३४। २४; अनु० १३७। ९)। (३) एक क्षत्रिय राजा, जो कोधवशसंज्ञक दैत्योंके अंशसे उत्पन हुआ या (आदि० ६७ । ६२ )। पाण्डवींकी ओरसे इन्हें रण-निमन्त्रण भेजा गया था ( उद्योग० ४ । १६) । यह गदा-युद्धमें कुशल पर्वतीय राजा था। इसे धृतराष्ट्रपुत्र दुर्मुखने मारा था (कर्ण० ६। १९-२०)। (४) एक राजाः जो भरतवंशी महाराज कुरुके द्वारा वाहिनीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे (आदि० ९४। ५१)।(५) अरववान्कुमार परीक्षित्के वंद्यमें उत्पन्न एक राजाः जिसके पुत्रका नाम धृतराष्ट्र था (आदि० ९४। ५३-५६)। ये परीक्षित्-वंशीय नरेशः अर्जुनके प्रपौत्र और अभिमन्युके पौत्रसे भिन्न थे (शान्ति० १५० | ३) | ये अनजानमें ब्रह्महत्या कर देनेके कारण प्रजा, ब्राह्मणों और पुरोहितों-द्वारा त्याग दिये गये और दुखी हो वनमें जाकर पुण्यकर्म एवं तपस्या करने लगे। इन्होंने पृथ्वीपर घूम-घूमकर ब्रह्महत्याानिवारणका उपाय पूछा, अन्तमें एक शौनकवंशी इन्द्रोत मुनिकी शरणमें गये (शान्ति० १५०। ४-८) । इन्द्रोतमुनिके फटकारनेपर इन्होंने उनकी ही शरण ग्रहण की ( शान्ति० १५१ । १-५ ) । इन्द्रोत मुनिने अश्वमेधयज्ञ कराकर इन्हें पापसे मुक्त किया ( ज्ञान्ति० १५२। ३९) । (६) महाराज पूरुके पुत्र, इनकी माताका नाम कौसल्या था, इन्हींका दूसरा नाम प्रवीर है, इनके द्वारा मधुवंशकी कन्या अनन्ताके गर्भसे प्राचिन्वान्की उत्पत्ति हुई थी (आदि० ९५। ११-१२ )। ( ७ ) वरुणकी सभामें विराजमान होनेवाला एक नाग (सभा०९।१०)।(८) नीपवंशका एक कुलाङ्गार नरेश ( उन्नोग० १७४। १३)। (९) पाण्डवपक्षका एक पाञ्चालदेशीय योद्धाः जो दुर्मुखका पुत्र थाः यह युधिष्ठिरका सम्बन्धी एवं सहायक थाः इसके घोड़ोंका वर्णन (द्रोण० २३। ५१; द्रोण० १५८।३९)। इसका कर्णके साथ युद्ध (कर्ण० ४९। ३५-३७)।

जनस्थान-दण्डकारण्यका एक भाग, जो गोद।वरीके तटपर है और जहाँ त्रेतायुगमें राक्षसोंका समुदाय निवास करता था। यहाँ रहकर देवताओंका कार्य सिद्ध करते हुए श्रीरामने प्रजाजनींके हितकी कामनासे भयानक कर्म करनेवाले मारीचः खरः दुषणः त्रिशिरा आदि चौदह हजार राक्षसोंका वध किया (सभा० ३८। दा० पाठ, पृष्ठ ७९४)। यहीं राक्षसराज रावणने मायासे सुवर्णमय मुगका रूप धारण करनेवाले मारीच नामक राक्षसके द्वारा श्रीरामको धोलेमें डालकर इनकी धर्मपत्नी सीताको हर लिया था (वन० १४७ । ३३-३४ ) । यहाँ रहते समय शूर्पणखाके नाक-कान कटवानेके कारण श्रीरामका जनस्थानवासी राक्षम खरके साथ महान् वैर हो गया ( वन ० २७७। ४२ ) । नरश्रेष्ठ श्रीरामने जनस्थानमें तपस्वी मुनियोंकी रक्षाके लिये चौदह इजार राक्षसोंका वध किया था। ( द्रोण० ५९।३ ) । जनस्थानमें श्रीरामने जब राक्षसीके संहारका विचार किया था, उस समय एक राक्षसके सिरको काटकर दूर फेंका, वह महोदर मुनिकी जाँघमें जा लगा और उसकी हड़ी मुनिकी जाँघमें धँस गयी थी ( शल्य० ३९ । ९-११ ) । जनस्थानमें गोदावरीके जलमें स्नान करके उपवास करनेवाला पुरुष राजलक्ष्मीसे सेवित होता है (अनु०२५। २९)।

जनार्दन-भगवान् श्रीकृष्णका एक नाम (वन० १२। २४)। दस्युजनोंको त्रास देनेके कारण भगवान् श्रीकृष्णका नाम जनार्दन हुआ है (उद्योग० ७०।६)। महाभारतमें अनेक स्थलोंपर 'जनार्दन' नामका प्रयोग हुआ है, यथा-(भीष्म० २५।३६,३९,४४;भीष्म०२७। १; भीष्म० ३४।१८; भीष्म० ३५।५१) इत्यादि।

जन्तु-प्रसिद्ध राजा सोमकका पुत्र, जिसके प्रति राजपरिवारकी भारी आसक्ति थी (वन० १२७ । ४—१५)। सौ पुत्रोंकी प्राप्तिके निमित्त जन्तुकी आहुति देकर यज्ञ करनेके लिये ऋत्विजकी सलाह (वन० १२७ । १६-२७)। जन्तुके लिये माताओंका शोक और ऋत्विजोंका इसे काटकर इसकी चर्बियोंकी आहुति देना (वन० १२८ । २—६)। इसका पुनः अपनी माताके गर्भसे जन्म (वन० १२८ । ८)।

जमद्श्चि-एक ब्रह्मर्षि, जो सत्यवती और ऋचीक ऋषिके पुत्र, और्वके पौत्र तथा महर्षि च्यवनके प्रपौत्र थे; ये

ऋचीकके सी पुत्रोंमें बड़े थे। इनके भी चार पुत्र थे। जिनमें सबसे छोटे परशुरामजी थे ( आदि॰ ६६। ४५-४९ ) । जमदमिजी अर्जुनके जन्मोत्सवमें पधारे थे ( आदि॰ १२२ । ५१ ) । ये ब्रह्माजीकी सभामें विराजते हैं (सभा० ११। २२) । इनका सत्यवतीके गर्भसे जन्म (वन० ११५। ४३)। इनकी राजा प्रसेनजित्से रेणकाकी माँग और उसके साथ विवाह ( वन० ११६। २ ) । इनको अपनी पत्नी रेणुकाके गर्भसे पाँच पुत्रोंकी प्राप्ति (वन० ११६ । ४) । इनका रेणुकाका वध करनेके लियं पुत्रोंको आदेश ( वन० ११६। ११ )। माताका वध कर देनेपर परश्रामको इनका वरदान ( वन ० ११६। १८) । कार्तवीर्यके पुत्रोद्वारा इनका वध (वन० ११६। २८; शान्ति० ४९। ५०)। द्रोणाचार्यके पास आकर इनका उनसे युद्ध बंद करनेको कहना (द्वोण० १९०। ३५-४०)। इनके जन्मका प्रसंग (शान्ति० ४९। २९) । इनसे परशुरामका जन्म (शान्ति० ४९। ३१-३२)। इनका कृषादर्भिसे प्रतिग्रहके दोष बताना (अनु० ९३ । ४४ ) । अइन्धतीरे अपने मोटे न होनेका कारण बताना ( अनु० ९३। ६४ ) । यातुधानीसे अपने नामकी व्याख्या बताना (अनु०९३। ९४)। मृणालकी चोरीके विषयमें शपथ खाना ( अनु० ९३। १२०-१२१) । अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी होने-पर शपथ खाना ( अनु० ९४ । २५ ) । रेणुकाके पैर और मस्तकके संतप्त होनेसे सूर्यपर कीप करना (अनु ॰ ९५। १८) । इनका शरणागत सूर्यको अभयदान देना (अनु० ९६ । ८-१२ ) । इनके द्वारा धर्मके रहस्यका वर्णन (अनु० १२७ । १७-१९) । ये उत्तर दिशाके त्रृषि हैं ( अनु० १६५ । ४४ ) । जमदग्निका क्रोधपर विजय ( आइवा० ९२ । ४१-४६ ) ।

महाभारतमें आये हुए जमद्ग्निके नाम-आचींकः भागवः भागवनन्दनः भृगुशार्द्देलः भृगुश्रेष्ठः भृगूत्तमः श्रृचीकपुत्रः श्रृचीकतनय आदि ।

जम्बुक-स्कन्दका एक सैनिक ( शब्य० ४५ । ७४ ) ।
जम्बू-मेरपर्वतके दक्षिण भागमें विद्यमान वृक्षविशेष, जो
सदा फल-फूलोंसे भरा रहता है। सिद्ध और चारण उस
बृक्षका सेवन करते हैं। उसकी शाखा ऊँचाईमें स्वर्गळोकतक फैली हुई है। उसकी नामपर इस द्वीपको जम्बूद्वीप
कहते हैं (सभा० २८ । ६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ
७४७ )।

जम्बूक-स्कन्दका एक सैनिक (शक्य० ४५। ७६)।
जम्बूखण्डविनिर्माणपर्व-भीष्मपर्वका एक अवान्तर पर्व
(अध्याय १ से १० तक )।

जम्बृद्धीप-सात द्वीपोंमेंसे एक (सभा० २८। ६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ७४७ )। (यह द्वीप समस्त भूमण्डलके मध्यभागमें है।) इसके विस्तार आदिका वर्णन (भीष्म० ११। ५-७)।

जम्बूनदी-गङ्गाकी सात धाराओंमेंसे एक धाराका नाम (भीष्म०६। ४८)।

जम्बूमार्ग-प्राचीन तीर्थ, जो देवताओं, पितरों और सृषियोंसे सेवित है, वहाँ जानेसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है (वन० ८२। ४०-४१) । साधारणभावसे तीन महीनेतक और इन्द्रियसंयमपूर्वक एकाग्रचित्त हो एक ही दिन जम्बूमार्गमें स्नान करनेसे मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है (अनु० २५। ५१) ।

जस्म-(१) एक असुर, जिसे भगवान् श्रीकृष्णने मारा था (सभा० ३८। दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८२५; द्रोण० ११।५)।(२) एक दैत्य, जिसका ग्रक्राचार्यने त्याग किया था (सभा० ६२। १२)। इसीका वध इन्द्रने किया था (शान्ति० ९८। ४९)। (३) एक असुर, जो भगवान् विष्णुद्वारा मारा गया था (वन० १०२। २४)। (४) राक्षसोंका एक दल, जो रावणके अधीन था और वानर-सैनिकोंपर धावा बोला था (वन० २८५। २)। (५) पौलोम और कालखंज नामक दानवोंके अन्तर्गत एक दानव, जो नरावतार अर्जुनके द्वारा मारा गया (उद्योग० ४९। १४-१५)।

जम्भक-एक क्षत्रिय राजाः जो वसुदेवनन्दन भगवान् श्रीकृष्णद्वारा दलबलसिंहत मार डाला गया थाः केवल उसका पुत्र ही जीवित वच गया थाः जिसे सहदेवने दक्षिण-दिग्विजयके समय जीता था ( सभा० ३१। ७-८)।

जय-(१) महाभारतका नाम (आदि० १। १ मङ्गळा-चरण; प्रत्येक पर्वका मङ्गळाचरण; आदि० ६२।२०)।(२) धृतराष्ट्रका एक महारथी पुत्र (आदि० ६३ । ११९)। इसने गोहरणके समय विराटनगरमें अर्जुनपर धावा किया था (विराट० ५४।७)। नीलके साथ इसका युद्ध (द्रोण० २५।४५)। भीमसेनद्वारा इसका वध (द्रोण० १३५।३६)।(३) एक देवता, जो मूसल लेकर खाण्डवदाहके समय अर्जुन और श्रीकृष्णके विपक्षमें खड़े हुए थे (आदि० २२६।३४)।(४) एक प्राचीन नरेश, जो यमसभामें उपस्थित हो सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं (सभा० ८।१५)।(५) भगवान सूर्यका एक नाम (वन० ३।२४)।(६) विराटनगरमें रहते समय युधिष्ठिरका ग्रप्त नाम ( अन्य भाइयोंके गप्त नाम क्रमद्यः जयन्तः विजयः जयत्तेनः और जयद्वल थे।) ( विराट० ५। ३५)। जब सूत-पुत्र द्रौपदीको इमशानमें लिये जा रहे थे। तब द्रौपदीने 'जय आदि' गुप्त नामींसे ही पाण्डवींको अपनी रक्षाके लिये पुकारा था ( विराट० २३ । १२ )। ( ७ ) एक मुहूर्तका नाम ( उद्योग० ६ । १७)।(८) एक कश्यपवंशी नाग ( उद्योग ० १०३ । १६ ) । (९) विदुलोपाल्यानका नाम ( उद्योग० १३६। १८)। (१०) एक कौरवदलका योद्धा, जो शकुनिका साथी होकर अर्जुनपर आक्रमण करनेके लिये दुर्योधनद्वारा मेजा गया था ( द्रोण० १५६ । ११९-१२३ )। (११) पाण्डवपक्षका एक पाञ्चाल योद्धाः जो कर्णद्वारा घायल किया गया था (कर्ण० ५६। ४४)। (१२) नाग-राज वासुकिके द्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदरूप नागोंमेंसे एक नाग, दूसरेका नाम महाजय था ( शल्य॰ ४५। ५२ )। ( १३ ) विजय या जीत **( शस्य०** ४६।६४ )। (१४) भगवान विष्णुका नाम ( अनु० १४९ | ६७ ) ।

जयत्सेन-(१) मगधदेशका एक राजा, जो जरासंधका पुत्र था और कालेय नामक दैत्योंमें सबसे श्रेष्ठ असुरके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। ४८ )। यह द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था (आदि॰ १८५।८)। पाण्डवोंकी ओरसे इसे रणनिमन्त्रण भेजा गया ( उद्योग • ४ | १९ ) | एक अक्षौहिणी सेनाके साथ पाण्डवींके यहाँ इसका आगमन हुआ था (उद्योग॰ १९।८)। धृतराष्ट्रपुत्र विजयके साथ इसने युद्ध किया (द्रोण॰ २५ । ४५ ) । (२) पृद्वंशी सार्वभौमके द्वारा केकय-कुमारी सुनन्दाके गर्भसे उत्पन्न एक राजा, इनकी पत्नी विदर्भराजकुमारी सुश्रवा थी और इनके पुत्रका नाम अवाचीन था ( आदि॰ ९५। १६-१७)। (३) विराटनगरमें रहते समय नकुलका गुप्त नाम (विराट॰ ५ । ३५; विराट० २३ । १२ ) । (४) एक कौरवपक्षका राजाः जो मगधनिवासी जरासंधका पुत्र या। यह एक अक्षौंहिणी सेना साथ लेकर दुर्योधनकी सहायताके लिये आया था ( भीष्म० १६। १६ )। यह अभिमन्युद्वारा मारा गया (कर्ण० ५ । ३० ) । ('जयत्तेन' नामक दो राजा या राजकुमार हैं, दोनों हो मागध हैं और दोनों-हीके पिताका नाम जरासंध है। परंतु सुप्रसिद्ध राजा जरासंधका पुत्र सहदेव ही पिताके बाद मगधका राजा हुआ था और वह अपने भाई जयत्सेनके साथ पाण्डव-पक्षमें ही सम्मिलित हुआ था; अतः यह दूसरा जयत्सेन मगधदेशवासी किसी अन्य जरासंधका पुत्र है, यही मानना

चाहिये।) (५) धृतराष्ट्रका एक पुत्रः शतानीकद्वारा इसकी पराजय (भीष्म० ७९। ४४-४५)। भीमसेन-द्वारा इसका वध (शल्य० २६। ११-१२)।

जयत्सेना-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शस्य० ४६ । ६)। जयद्वल-विराटनगरमें रहते समय सहदेवका एक गुप्त नाम (विराट० ५ । ३५; विराट० २३ । १२)।

जयद्रथ-(१) सिन्धुनरेश वृद्धक्षत्रका पुत्रः इसकी पत्नीका नाम दुःशला था ( आदि० ६७।१०९-११० )। दुःशलाके साथ उसका विवाह (आदि० ११६ | १७-१८)। यह द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था (आदि० १८५। २१)। युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें सम्मिलित हुआ या (सभा० ३४।८)। कौरवसभामें राजा युधिष्ठिरके जुआ खेळते समय यह भी मौजूद या ( सभा० ५८। २६)। जयद्रथका विवाहकी इच्छासे शाल्वदेशकी ओर जाते समय साथियोंसहित काम्यकवनमें पहुँचना और द्रौपदी-को देखकर चिकत होनाः फिर दूषित भावनाका उदय होनेसे उनका परिचय जाननेके लिये कोटिकास्यको उनके पाम भेजना ( वन० २६४ । ६-१६ ) । द्रौपदीसे इसका अनुचित प्रस्ताव करना ( वन० २६७। १३-१७ )। द्रौपदीकी इसको कड़ी फटकार ( वन ० २६७ । १९-२० और दाक्षिणात्य पाठके श्लोक ) । द्रौपदीका इसको धिक्कारना और फटकारना (वन॰ २६८ । २-९ ) । इसका द्रौपदीको समझाना (वन० २६८ । १०-१२ ) । पुनः द्रौपदीकी इसे कड़ी फटकार ( वन०२६८।१३-२२)। उसका द्रौपदीको पकड़नेकी चेष्टा और उनके धक्के लाकर कटे पेड़की भाँति गिरना, फिर दुबारा उठकर उन्हें पकड़ना और रथपर बैठनेके लिये विवश कर देना (वन० २६८ । २३-२५) । धौम्यमुनिका जयद्रथको फटकारना (वन० २६८। २६-२७) । जयद्रथद्वारा अपहृत हुई द्रौपदीके पीछे धौम्य मुनिका जाना ( वन० २६८ । २८ ) । युधिष्ठिरके समक्ष धात्रेयिकाद्वारा जयद्रथके अत्याचारका वर्णन ( वन० २६९ । ३७--२२ ) । पाण्डवोंका जयद्रथको ललकारना ( वन० २६९ । २८ ) । द्रौपदीद्वारा जयद्रथके सामने पाण्डवोंके पराक्रम-का वर्णन (वन० २७० अध्याय) । पाण्डवोंद्वारा जयद्रथकी सेनाका संहार और जयद्रथका पलायन ( वन० २७१ । १---३३ ) । भीम और अर्जुनका जयद्रथका पीछा करना और उसे फटकारना (वन० २७१ । ५२---५९ )। भीमसेनका जयद्रथको पकड़कर पाँटना और अधमरा कर देनाः उसका सिर मृड़कर पाँच शिखाएँ रख देनाः राजाओंकी सभामें युधिष्ठिरका दास बताकर

अपना परिचय देनेके लिये उसे विवश करके बंदी बनाकर रथपर डाल लेना और युधिष्ठिरके सामने उसी दशामें उपस्थित करना ( वन० २७२ । २--१५ ) । युधिष्ठिर-का इसे छोड़ देनेका आदेश और युधिष्ठिरकी दासता स्वीकार कर लेनेके कारण इसे छोड़ देनेके लिये द्रौपदीका भी मीमसेनसे अनुरोध (वन० २७२। १७-१८)। जयद्रथका छुटकारा, युधिष्ठिरका उसे उसके पापकर्मके लिये **धिकारते हुए दासभावसे मुक्त कर देना और** उसे सकुशल लौट जानेकी आजा देना (वन० २७२ । २१— २४)। जयद्रथका लजित हो सीघे गङ्गाद्वारको जाना और तपस्याद्वारा भगवान् राङ्करको प्रसन्न करके एक दिनके लिये अर्जुनके सिवा अन्य चार पाण्डवोंको जीत लेनेका वरदान प्राप्त करना (वन०२७२।२५--२९)। इसका सेनासहित दुर्योधनकी सहायतामें आना ( उद्योग॰ १९। १९)। प्रथम दिनके युद्धमें द्रपदके साथ द्वन्द्व-युद्ध ( भीष्म० ४५। ५५-५७ )। भीमसेनसे दुर्योधन-की रक्षा करके भीमसेनपर आक्रमण (भीष्म० ७९। १७--२०)। भीमसेनके पुरुपार्थसे इसका किंकर्त्तव्य-विमूढ़ होना (भीष्म० ८५। ३५ के बाद )। भीमसेन और अर्जुनके साथ युद्ध ( भीष्म० ११३ अध्यायसे ११४ अध्यायतक )। विराटके साथ इसका द्वन्द्व-युद्ध ( भीष्म० ११६ । ४२-४४ ) । अभिमन्युके (द्रोण० १४। ६४--७४)। क्षत्रवर्माके साथ युद्ध (द्रोण० २५। १०-१२) । ब्यूहद्वारपर पाण्डवोंको रोक देना ( द्रोण० ४२। ७ ) । धृतराष्ट्रके पूछनेपर संजयद्वारा इसको वर-प्राप्तिका वर्णन ( द्वोण० ४२। १२—२२)। पाण्डर्वीके साथ युद्ध और व्यूहद्वारको रोके रखना ( द्रोण० ४३ अध्याय ) । अर्जुनद्वारा की गयी अपने वधकी प्रतिज्ञा जानकर कौरवींके सामने अपना भय प्रकट करके वहाँसे चले जानेकी आज्ञा माँगना ( द्रोण० ७४ । ४--- १२ ) । इसके ध्वजका वर्णन (द्रोण० १०५ । २० – २२ ) । अर्जुनके साथ इसका युद्ध ( द्रोण० १४५ अध्याय )। भगवान श्रीकृष्णकी प्रेरणासे अर्जुनका जयद्रथके काटे हुए सिरको समन्त-पञ्चकमें तपस्या करनेवाले इसके पिताकी गोदमें गिराना तथा उनके द्वारा उस सिरके भूमिपर गिरनेसे उनके भी सिरके सौ टुकड़े हो जाना **(द्रोण०** १४६।**१०४—-**१३०)। महाभारतमें आये हुए जयद्रथके नाम-सैन्धवः, सैन्धवकः

हाभारतम् आय हुए जयद्रथकं नाम—सन्धवः सन्धवः सौवीरः सौवीरजः सौवीरराजः सिन्धुपतिः सिन्धुराजः सिन्धुराट्ः सिन्धुसौवीरभर्ताः सुवीरः सुवीरराष्ट्रपः वार्धक्षत्रि आदि ।

(२) एक राजाः जो यमसभामें बैठकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं (सभा० ८। ३६)। जयद्रथवधपर्व द्रोणपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय ८५ से १५२ तक )।

जयद्रथिविमोक्षणपर्व-वनपर्वका एक अवान्तर पर्व (अध्याय २७२)।

जयन्त-(१) इन्द्रके पुत्रः इनकी माताका नाम शची था
(आदि० ११२।३-४)।(२) विराटनगरमें रहते
समय भीमसेनका एक गुप्त नाम (विराट० ५।३५;
विराट०२३।१२)।(३) एक पाञ्चाल शिरोमणि महामनस्वी वीरः जो महारथी माना गया था (उद्योग०
१७१।११)।(४) ग्यारह इद्रोमेंसे एक (शान्ति०
२०८।२०)।(५) भगवान् विष्णुका एक नाम
(अनु० १४९।९८)। (६) बारह आदित्योंमेंसे
एक (अनु० १५०।१५)।

जयन्ती-सरस्वती-तटवर्ती एक तीर्थस्थान, जहाँ सोमतीर्थमें स्नान करके मनुष्य राजसूय-यज्ञका फल प्राप्त करता है (वन० ८३। १९)।

जयप्रिया-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शस्य० ४६। १२)।

जयरात-कौरव-पक्षका योद्धाः जो किल्ङ्गदेशका राजकुमार या। भीमसेनद्वारा इसका वध (द्वोण० १५५। २८)। जयसेन-एक मगधदेशीय राजकुमारः जो युधिष्ठिरकी सभामें वैठा करता था (समा० ४। २६)।

जया-दुर्गा देवीका एक नाम (विराट० ६। १६)।

जयानीक-(१) द्रुपदपुत्रका एक पुत्रः जो अश्वत्थामाद्वारा मारा गया (द्रोण० १५६। १८१)।(२) विराटके भाई (द्रोण० १५८। ४२)।

जयावती - स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शस्य ० ४६ । ४)। जयादव (१) -द्रुपदका एक पुत्र, जो अश्वत्थामाद्वारा मारा गया (द्रोण ० १५६ । १८१)। (२) विराटके

भाई (द्रोण० १५८। ४२)।

जरत्कारु—(१) यायावरसंज्ञक ब्राह्मणोंके घरमें उत्पन्न एक ऊर्ध्वरेता और महान् ऋषि, जो आस्तीकके पिता थे (आदि० १३ । ११; आदि० १५ । २-३ )। (यायावर शब्दका अर्थ इसी अध्यायकी टिप्पणीमें देखना चाहिये।) इनके द्वारा गर्तमें लटके हुए अपने पितरोंका दर्शन तथा उनके आदेशसे विवाह करनेका इनका निश्चय (आदि० १३ । १५-२७)। उनके विवाहकी शर्ते (आदि० १३ । २८-३१)। नागराज वासुकिके द्वारा भिक्षाके रूपमें प्राप्त हुई अपने समान नामवाली कन्यासे इनका विवाह होनेकी कथा (आदि० १४ । २-७)। इनका जरत्कारु नाम होनेका कारण (आदि० ४० ।

३-४)। इनकी तपश्चर्याका वर्णन ( आदि० ४०। ९)। गर्तमें लटके हुए पितरोंद्वारा इनको अपने दुःखकी कथा सुनाना तथा इनसे इनका परिचय पृछना ( आदि० ४५। ३-३२)। पितरोंको अपना परिचय देकर कुछ शतोंके साथ विवाह करनेके लिये इनका उन्हें वचन देना ( आदि० ४६। २-१० )। पत्नीके लिये विचरते हुए इनका कहीं पत्नी प्राप्त न होनेपर उदासीन हो वनमें जोर-जोरसे पुकार लगाना तथा धीरे-धीरे कन्याकी भिक्षा माँगना ( आदि० ४६। १२-१३ )। दूर्तोद्वारा इनका उद्देश्य जानकर नागराज वासुकिका इनकी समस्त शर्तीको स्वीकार करके इनके साथ अपनी बहिनका ब्याइ कर देना ( आदि० ४६। १९-२३; आदि० ४७। ५)। पत्नीके साथ इनकी शर्त एवं ऋतुकाल आनेपर उसमें गर्भाधान ( आदि० ४७ । ८-१३ )। धर्मलोपके भयसे पत्नीके द्वारा जगाये जानेपर इनके द्वारा पत्नीका परित्याग (आदि० ४७। १५-४३)। पुत्रके लिये पत्नीके प्रार्थना करनेपर 'तुम्हारे उदरमें गर्भ है' इस प्रकार पत्नीको इनका आश्वासन (आदि० ४७ । ४२ )। (२) नागराज वासुकिकी बहिनः जरत्कार नामक ऋषिकी पत्नी तथा आस्तीककी माता (आदि० १४। ६-७ )। धर्मलोपके भयसे पतिको जगानेपर पतिके द्वारा इनका परित्याग ( आदि० ४७। १६-४३) । पुत्रके लिये प्रार्थना करनेपर जरत्कारु ऋषिके द्वारा इनको आश्वासन ( आदि॰ ४७। ४२ )। जरत्कारु ऋषिके चले जानेपर मातृ-शापसे चिन्तित हुए वासुिकको इनका आश्वासन (आदि० ४८ । १–१३ ) । अपने पुत्र आस्तीकको सपोंकी रक्षाके लिये इनकी प्रेरणा ( आदि० ५४। ५-१६) ।

जरा-(१) एक राक्षसी, जिसने जरासंधके शरीरके दोनों टुकड़ोंको जोड़ा था (सभा० १७ । ४०)। पूर्वकालमें ब्रह्माजीने गृहदेवीके नामसे इसकी सृष्टि की थी और इसे दानवोंके विनाशके लिये नियुक्त किया था। जो अपने घरकी दीवारपर इसे अनेक पुत्रोंसहित युवती स्त्रीके रूपमें भक्तिपूर्वक लिखता है— इसका चित्र अङ्कित करता है, उसके घरमें सदा वृद्धि होती है; अन्यथा उसे हानि उठानी पड़ती है। मगधराज बृहद्रथके घरमें इसकी भलीभाँति पूजा होती थी; अतः उसने प्रसन्न होकर दो टुकड़ोंमें उत्पन्न हुए शिशु जरासंधको जोड़कर बृहद्रथको सुरक्षित रूपसे दे दिया था (सभा० १८। १-७)। इसका राजा बृहद्रथको अपना परिचय देना (सभा० १८। १-८)। इसकी मृत्युके कारणका श्रीकृष्णद्वारा अर्जुनके प्रति कथन (द्रोण० १८९। १२-१४)। (२) (जरा' नामक एक व्याध, जिसने मृगके भ्रमसे

सोते हुए श्रीकृष्णके एक पैरमें बाण मारा था ( मौसरु० ४ । २२-२३ )।

जरायु-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शस्य० ४६। १९)। जरासंध-(१) ( नामान्तर शत्रुसह )--धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे (एक ( आदि० ६७ । १०० )। 'शत्रुसह' नामसे इसका भीमसेनद्वारा वध (द्रोण० १३७।३०)। (२) विप्रचित्ति नामक दानवके अंशसे उत्पन्न मगधराज बृहद्रथका पुत्र (सभा० १७। १२) । श्रीकृष्ण-द्वारा इसकी उत्पत्तिका वर्णन (सभा०१७। १२-५१)। चण्डकौशिक मुनिके द्वारा कृपापूर्वक दिये हुए फलके माताओंद्वारा भक्षण करनेपर उनके गर्भसे इसका जन्म (सभा० १७। २९)। इसका जरासंघ नाम होनेका कारण (सभा० १८। ११)। चण्डकौशिक मुनिद्वारा इसके भविष्यका कथन (सभा० १९ । ४-१५)। हौपदीके स्वयंवरमें इसका आगमन ( आदि॰ १८५। २३ ) । खयंवरमें धनुष उठाते समय इसका घुटनोंके बल गिरना और लजित होकर स्वदेशको लौट जाना ( आदि॰ १८५ । २७ ) । भगवान् श्रीकृष्णका इसके पराक्रमका युधिष्ठिरके प्रति वर्णन (सभा० १४। ६२-७०)। श्रीकृष्णके साथ इसके वैरका कारण (सभा० १९। २२)। श्रीकृष्णको मारनेके लिये इस-का मगधसे मधुराको गदाका प्रक्षेप ( सभा० १९। २३)। इसका श्रीकृष्णके साथ संवाद (सभा० २१। ४२-४७)। इसके द्वारा शिवजीकी प्रसन्नताके हेतु नरबलिके लिये नरेशोंका निग्रह (सभा० २२। ८)। भीमसेनके साथ इसका युद्ध (सभा० २३। १० से सभा० २४। ६ तक )। भीमसेनद्वारा इसकी मृत्यु (सभा० २४। ७) । अर्जुनके प्रति श्रीकृष्णका इसके वधका कारण बताना ( द्रोण० १८१ । ८-१६) । कर्णद्वारा पराजित होकर उसे मालिनी नगरी देकर उसके माथ इसके संधि करनेकी चर्चा (शान्ति० ५।६)।

महाभारतमें आये हुए जरासंधके नाम-बाईद्रथ, मागध, मगधाधिप, मगधाधिपति, मगधेश्वर आदि । (३) मगधदेशका एक दूसरा क्षत्रिय, जिसका पुत्र जयत्सेन कौरवपक्षका योद्धा था और अभिमन्युद्धारा मारा गया था (कर्ण० ५।३०)।

जरासंधवधपर्व-सभापर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय २० से २४ तक )।

जिरता-मन्दपाल ऋषिकी भार्या पक्षिणी ( आदि० २२८। १६ )। मन्दपालके द्वारा इसके गर्भसे उत्पन्न हुए पुत्र- जिरतारि, सारिसुकक, स्तम्बमित्र और द्रोण ( आदि०

२२९।९)। खाण्डववनदाह्रके समय पुत्रोंके लिये इसकी चिन्ता और पुत्रोंद्वारा इसे आत्मरक्षाके हेतु अन्यत्र चले जानेका आदेश (भादि० २२९।१२)। इसका अपने बच्चोंके साथ संवाद (भादि० २३० अध्याय)। अग्निदेवकी कृपासे इसके बच्चोंकी रक्षा (भादि० २३१ अध्याय)।

जरितारि-पक्षिरूपधारी मन्द्रपाल ऋषिके द्वारा जरिताके गर्भसे उत्पन्न एक पक्षी मुनि । इनके द्वारा अग्निकी स्तुति । खाण्डववनमें अग्निद्वारा इनको अभयदान (आदि० २३१ अध्याय)।

जर्जरानना-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्प० ४६। १९)।

जार्तिक-बाहीकोंकी एक जातिः जिसका चरित्र अत्यन्त निन्दित है (कर्ण० ४४। १०)।

जल-जल-तत्त्वके अभिमानी देवताः जो ब्रह्माजीकी नभामें विराजमान होते हैं (सभा० ११। २०)।

जलद्द-शाकद्वीपका एक पर्वतः जिसके निकट कुमुदोत्तर वर्ष है (भीष्म० ११ । २५ )।

जलधार-शाकद्वीपका एक पर्वत (भीष्म० ११ । १६) । जलन्धम-स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५ । ५७) । जलप्रदानिकपर्व-स्त्रीपर्वका एक अवान्तर पर्व (अध्याज १ से १५ तक)।

जलसंधि—(१) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक (आदि० ६७।९४)। भीमसेनद्वारा इसका वध (भीष्म०६४। ३३)। (२) कौरव-पक्षका एक महारथी योद्वा (उद्योग०६६।७)। यह द्रौपदिके स्वयंवरमें भी गया था (आदि०१८५।१२)। सात्यिकद्वारा इसका वध (द्रोण० ११५। ५२-५३)।

जला-यमुनाकी पाइर्ववर्तिनी एक नदी, जहाँ उशीनरने यश करके इन्द्रसे भी ऊँचा स्थान प्राप्त किया था (वन० १३०।२१)।

जलेयु-पूरु-पुत्र रौद्राव्यद्वारा मिश्रकेशी अप्सरासे उत्पन्न (आदि० ९४। १०)।

जलेला-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शस्य० ४६। १६)। जलेश्यरी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शस्य० ४६।१३)।

जल्प-एक प्रकारका वाद, जिसमें वादी छड, जाति और निग्रह-स्थानको लेकर अपने पक्षका मण्डन और विपक्षीके पक्षका खण्डन करता है। इसमें वादीका उद्देश्य तत्त्व-निर्णय नहीं होता; किंतु स्वपक्ष-स्थापन और परपक्ष-खण्डनमात्र होता है। वादके समान इसमें भी प्रतिज्ञा,हेतु आदि पाँच अवयव होते हैं ( सभा॰ ३६ । ३ )।

जवन-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ७५)।

जह्नु - महाराज अजमीदके द्वारा केशिनीके गर्भसे उत्पन्न एक राजाः उनके वंशज कुशिक नामसे प्रसिद्ध हुए (आदि॰ ९४। ३२-३३)। इनकी वंशपरम्पराका वर्णन (शान्ति॰ ४९। ३--६)। गङ्गाजी इनकी पुत्री-भावको प्राप्त हुई (अनु॰ ४।३)।

जागुड़-एक देश, भारतका एक जनपदः जहाँके राजा युषिष्ठिरके राजसूय-यज्ञमें आये थे (वन ० ५१। २५)।

जाङ्गल-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ५६ ) ।

जाजिल-एक प्राचीन ऋषि, जिन्होंने घोर तपस्या की थी ( शान्ति ० २६१ । ३३—३७ ) । इनके सिरपर पिक्षयों का अंडा देना ( शान्ति ० २६१ । २३-२४ )। मनमें सिद्ध होनेका अहङ्कार आनेपर आकाशवाणीद्वारा इन्हें तुलाधारके पास जानेका आदेश ( शान्ति ० २६१ । ४२-४३ )। इनका तुलाधारके पास जाना और धर्मोपदेश सुनना ( शान्ति ० अध्याय २६२ से २६३ तक )। इन्हें पिक्षयोंका उपदेश ( शान्ति ० २६४ । ६—१९ )। इनका तुलाधारके साथ परमधामगमन ( शान्ति ० २६४ । २०-२१ )।

जाठर−स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ६२ )।

जातिस्मर-एक तीर्थः जहाँ स्नान करके मनुष्यके शरीर एवं मनकी शुद्धि हो जाती है ( वन० ८४ । १२८ ) ।

जातिस्मर कीट-एक कीड़ाः जिसे श्रुभ कर्मके प्रभावसे अपने पूर्वजन्मीकी वार्तोका स्मरण बना रहा । व्यासजीकी कृपासे उसकी क्रमशः उन्नति और उद्धार (अनु० ११७ अध्यायसे ११९ अध्यायतक )।

जातिस्मरह्रद्-एक तीर्थः जिसमें स्नान करनेवाला मनुष्य पूर्वजन्मकी वार्तोको स्मरण करनेकी शक्ति पा लेता है (वन०८५।३)।

जानृकर्ण-एक जितेन्द्रिय मुनि, जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे (सभा० ४। १४) ।

जानिक-एक क्षत्रिय राजाः जो चन्द्रविनाशन असुरके अंश-से उत्पन्न हुआ था (आदि०६७। ३९)। पाण्डवींकी ओरसे इसे रण-निमन्त्रण भेजा गया था (उद्योग० ४। २०)।

जानपदी-एक अप्सराः जो इन्द्रकी आज्ञासे शरद्वान्की तपस्यामें विष्न डालनेके लिये आयी थी (आदि० १२९।६)। इसके दर्शनसे स्वलित हुए शरद्वान्के वीर्यवे कृप एवं कृपीका जन्म ( आदि० १२९ । ११-२० )। जानुजङ्ग-सायं-प्राप्तः स्मरण करने योग्य एक पुण्यात्मा नरेश (अनु० १६५ । ५९ ) ।

जापक—एक गायत्री-जपपरायण ब्राह्मण । जापकमें दोष आने कारण उसे नरककी प्राप्ति (शान्ति । १९७ अध्याय )। परमधामके अधिकारी जापकके किये देवलोक भी नरकतुल्य है (शान्ति । १९८ अध्याय )। जापकको सावित्रीका वरदान—उसके पास धर्म, यम और काल आदिका आगमन । राजा इक्ष्वाकु और जापक ब्राह्मणका संवाद । सत्यकी महिमा तथा जापककी परम गतिका वर्णन (शान्ति । १९९ अध्याय )। जापक ब्राह्मण और राजा इक्ष्वाकुके उत्तम गतिका वर्णन तथा जापकको मिलनेवाले फलकी उत्कृष्टता (शान्ति । २०० अध्याय )।

जाबालि-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक (अनु० ४। ५५)।

जाम्बवती-ऋक्षराज जाम्बवान्की पुत्री और भगवान् श्रीकृष्णकी पत्नी (सभा०३८। दा० पाठ, पृष्ठ८१५)। श्रीकृष्णसे पुत्र-प्राप्तिके लिये इनकी प्रार्थना (अनु०१४। ३०-३४)। श्रीकृष्णकी तपस्या-यात्राके लिये इनकी मङ्गल-कामना (अनु०१४।३६-४०)। श्रीकृष्णके परमधाम पश्चारनेपर ये पतिलोककी प्राप्तिके लिये अग्निमें समा गयी थीं (मौसल००। ७३)।

जाम्बवान्-ऋक्षराज, सुग्रीवके मन्त्री (वन०२८०।२३)। ये दस खरव काले रीष्ठोंकी सेना लेकर भगवान् श्रीरामके पास आये थे (वन०२८३।८)।

जाम्बूनद-(१) पूरुवंशी महाराज कुरुके पौत्र एवं जनमेजयके पाँचवें पुत्र (आदि० ९४। ५६)। (२) एक सुवर्णमय पर्वत ( मेरु ), जहाँसे गङ्गाजीका कल-कल नाद लोमश्रजीको सुनायी दिया था (वन० १३९। १६)। (३) उशीरवीज नामक स्थानमें स्थित एक पवित्र सुवर्णमय पर्वत, जहाँ राजा मरुत्तने यश किया था (उद्योग० ११९। २३)। (४) जम्बूद्वीपकी जम्बूनदीसे उत्पन्न सुवर्ण (भीष्म० ७। २६)।

जाम्बूनदी-एक प्रमुख नदीः जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है (भीष्म०९।३०)।

जायाशब्दकी निरुक्ति-पुरुषका अपना आत्मा ही संतान-रूपमें स्त्रीके गर्भसे जन्म लेता है (वन० १२ । ७०)। जारुधि-एक प्राचीन देश (सभा० ३८ । ३९ के बाद दाक्षि० पाठ)।

जारूथी-एक स्थान या नगरः जहाँ श्रीकृष्णने आहुितः काथः साथियोंसहित शिशुपालः जरासंधः शैव्य और शतधन्वाको परास्त किया था (वन० १२ । ३०)।

जाह्नवी-गङ्गाजीका एक नाम (जो जह्नुकी पुत्री होनेके कारण प्रसिद्ध हुआ था।) (आदि० ९९।४)।

जितवती—राजिष उद्योनरकी सुन्दर रूप और युवावस्थासे सुशोभित पुत्री, जो मनुष्यलोककी सुप्रसिद्ध सुन्दरी थी और द्यो नामक वसुकी पत्नीकी सखी थी (आदि॰ ९९।२२—२४)। इसके निमित्त विशेष्ठजीकी निन्दिनी गौका अपहरण करनेके लिये वसुपत्नीकी अपने पितसे प्रार्थना (आदि॰ ९९। २१—२५)। इसके लिये निन्दिनीका अपहरण करनेसे वसुओंको विशिष्ठजीका द्याप (आदि॰ ९९।३२)।

जितातमा-एक विश्वेदेव (अनु० ९१। ३१)।

जितारि-पूरवंशो महाराज कुरुके पौत्र एवं अविक्षित्के पुत्र (आदि० ९४ । ५३ ) ।

जिथ्यु-(१) अर्जुनका एक नाम (वन० ४७। १३)। जिथ्यु नामसे अर्जुनके प्रसिद्ध होनेका कारण (विराट० ४४। २१)।(२) भगवान् श्रीकृष्णका एक नाम। ये सबको जीतनेके कारण जिथ्यु कहलाते हैं (उद्योग० ७०। १३)।(३) पाण्डवपक्षका एक चेदिदेशीय योद्धा, कर्णद्वारा इसका वध (कर्ण० ५६। ४८)।

जिष्णुकर्मा-पाण्डवपक्षका एक चेदिदेशीय योद्धा (कर्ण० ५६। ४८)।

जीमूत-(१) एक मल्ल ( पहलवान ), जिसका विराट-नगरमें भीमसेनके साथ मल्ल-युद्ध हुआ और जो उनके द्वारा मारा गया ( विराट० १३। २४-३६ )। (२) एक ब्रह्मर्षि, जिनके सामने हिमालयकी वह स्वर्णनिधि प्रकट हुई थी, जिसे जैमूत कहते हैं ( उद्योग० १९९। २३)।

जीवजीवक-पश्चिविशेष (शान्ति० १३९ । ६ )।

जीवल-अयोध्यानरेश ऋतुपर्णका सारिथः इससे वाहुक नामवाले राजा नलका वार्तालाप (वन ६ ७ । ११)। जुम्भिका-जँभाईः जिसे देवताओंने वृत्रासुरके मुखसे इन्द्रको निकालनेके लिये पैदा किया था (उद्योग ०९। ५३)।

जैगीवन्य-ब्रह्माजीकी सभामें रहकर उनकी उपासना करनेवाले एक महर्षि (सभा० ११ । २४)। आदित्य तीर्थकी मिहमाके प्रसंगमें इनके चरित्रका वर्णन (शक्य० ५० अध्याय)। इनका असितदेवल मुनिको समत्व- बुद्धिका उपदेश (शान्ति० २२९ । ७—२५)। शिवमहिमाके विषयमें युधिष्ठिरसे इनका अपना अनुभव सुनाना (अनु० १८ । ३७)। जैत्र-(१) एक रथविशेष, जिसपर आरूढ़ हो राजा

हरिश्चन्द्रने सम्पूर्ण दिशाओंपर विजय पायी थी (सभा० १२।१२)। (२) धृतराष्ट्रका एक पुत्रः भीमसेन-द्वारा इसका वध (शल्य० २६। ५४)। (३) धृष्टश्चुम्नका शङ्ख (शल्य० ६१। ७१ के बाद दाक्षि-णात्य पाठ)।

जैमिनि-एक ब्रह्मिष्, जो जनमेजयके सर्पयज्ञमें ब्रह्मा बनाये गयेथे (आदि० ५३ । ६) । ये महर्षि व्यासके शिष्य हैं (आदि० ६७ । ८९) । ये युधिष्ठिरकी सभामें विराजमान होतेथे (समा० ४ । ११) । शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मजीको देखनेके लिये ये भी गयेथे (शान्ति० ४७ । ६) ।

श्रानपावनतीर्थ-एक प्राचीन तीर्थ, जहाँ जानेसे मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञका फल पाता और मुनिलोकको जाता है (वन०८४।३)।

ज्येष्ठ-(१) सामवेदके पारंगत एक प्राचीन ऋषिः जिन्हें बर्हिषद नामक ऋषियोंसे सात्वत धर्मका उपदेश प्राप्त हुआ था (शान्ति० ३४८।४६)। (२) जेटका महीना (अनु० १०९।९)।

ज्येष्ठपुष्कर-एक तीर्थ, (वन०२००। ६६; अनु० १३०। ७)।

ज्येष्ठ साम-एक सामः जिसकी उपासनाका वत ज्येष्ठमृनि-ने लिया था ( क्रान्ति॰ ३४८। ४६ )।

ज्येष्ठस्थान-एक तीर्थः जहाँ महादेवजीका दर्शन-पूजन करनेसे मनुष्य चन्द्रमाके समान प्रकाशित होता है (वन०८५।६२)।

ज्येष्ठा-एक नक्षत्र, जिनमें ब्राह्मणको सामियक शाक और मूली दान करनेसे अभीष्ट समृद्धि एवं सद्गतिकी प्राप्ति होती है (अनु० ६४।२३)। ज्येष्ठानक्षत्रमें इन्द्रिय-संयमपूर्वक पिण्डदान करनेवाला मनुष्य समृद्धिशाली होता है तथा प्रमुख प्राप्त करता है, चन्द्रव्रतमें ज्येष्ठा नक्षत्रकी चन्द्रमाकी ग्रीवामें स्थिति मानकर उसके द्वारा चन्द्रमाके ग्रीवाभागका चिन्तन करनेका विधान है (अनु० ११०।७)।

ज्येष्ठिल-एक तीर्थ, जहाँ जाकर एक रात्रि रहनेसे मानव सहस्र गोदानका फल पाता है (वन ० ८४। १३४)। ज्येष्ठिला-एक नदी, जो वरूणकी सभामें उपस्थित होती है (सभा ० ९। २१)।

ज्योति—(१) 'अहः' नामक वसुके पुत्र (आदि० ६६। २३)।(२) अग्निद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदींमेंसे एक। दूसरेका नाम ज्वालाजिह था (शब्य० ४५।३३)। उयोतिक-कश्यप और कद्रूसे उत्पन्न हुआ एक प्रमुख नाग (आदि० ३५ । १३ )।

ज्योतिरथा–एक प्रमुख नदीः जिसका जल भारतवासी पीते हैं (भीष्म०९।२६)।

ज्योतिरथ्या-एक नदीः जिसका शोणभद्रसे संगम हुआहै। इस संगममें स्तान करनेसे मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञका फल पाता है ( बन ० ८५ । ८ )।

ज्योतिष्क-(१) एक कश्यपवंशीय नाग ( उद्योगः । १०३। १५)। (२) सुमेरु पर्वतका एक शिखर (शान्ति ० २८३। ५)।

उयोत्स्नाकाली-सोमकी दूसरी पुत्रीः सूर्यकी भार्याः ये रूपमें साक्षात् लक्ष्मीके समान हैं ( उद्योगः ९८। १३)।

उवर-रोगविशेषः भगवान् शङ्करके स्वेदसे इसकी उत्पत्तिका प्रकार ( शान्ति० २८३। ३७--५५ )।

ज्वाला-तक्षक नागकी पुत्री जो महाराज ऋक्षकी पत्नी और मतिनारकी माता थी (आदि॰ ९५। २५)।

ज्वालाजिह्न-(१) अग्निद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोंमेंसे एक; दूसरेका नाम ज्योति था (शब्य० ४५।३३)।(२)स्कन्दका एक सैनिक (शब्य० ४५।६१)।

## (朝)

ग्रिल्डि एक वृष्णिवंशी यादव, जो द्वारकाके सात मुख्य मन्त्रियोंमेंसे एक है (सभा० १४। ६० के बाद दाक्षि-णात्य पाठ)।

हिस्टिलक-एक दक्षिण भारतीय जनपद (भीष्म०९। ५९)।

झिल्ली ( अथवा झिल्ली पिण्डारक)—(१) एक वृष्णि-बंशी योद्धाः जो द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था ( आदि॰ १८५। २०)। ये सुभद्राके लिये दहेज लेकर खाण्डव-प्रस्थ आये थे ( आदि॰ २२०। ३२)। धृतराष्ट्रद्वारा इनके पराक्रमका वर्णन ( द्रोण॰ ११। २८)। (२) ( या झिल्लिका ) झींगुर नामक एक कींड़ा ( वन॰ ६४। १)।

## (3)

टिट्टिभ-एक दैत्य या दानवः जो वरुणकी सभामें उपिखत होता है (सभा ० ९ । १५ )।

## ( इ )

डम्बर-धाताद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्घदोंमें से एक । दूसरेका नाम आडम्बर था ( क्वल्य० ४५ । ३९ ) । डिंडिक-विडालोपाल्यानमें आये हुए एक चूहेका नाम ( उद्योग० १६० । ३४ ) ।

डिम्भक-जरासंधका नीतिशास्त्रविशारद मन्त्री । इंसका आता ( सभा० १९ । २६ ) । किसी भी अस्त्र-शस्त्रसे न मरनेका इसे देवताओं द्वारा वरदान ( सभा० १४ । ३७ ) । भगवान् श्रीकृष्णके साथ जरासंधके सत्त्रहर्षी बारके युद्धमें एक हंस नामका राजा बलरामजीके द्वारा मारा गया था । उसके मारे जानेपर जरासंधके सैनिक चिल्ला-चिल्लाकर 'हंस मारा गया' ऐसा कहने लगे । उसे सुनकर इसे अपने भाईकी मृत्युका भ्रम हुआ और वह उसके वियोगमें यसुनाजीमें कूदकर मर गया (सभा० १४ । ४१-४२)।

डुण्डुभ-एक सर्पः जिसका रुरुके साथ संवाद हुआ था।
ये शापप्रस्त सहस्राद ऋषि थे (आदि० ९। २३ से
आदि० १०। ७ तक )। ब्राह्मण मित्रके शापसे इनके
सर्प होनेकी कथा (आदि० ११। १-९)। महर्षि
रुरुके दर्शनसे इनका सर्पयोनिसे मुक्त होना (आदि०
११। १२)। इनके द्वारा अहिंसा-धर्मकी श्रेष्ठताका
रुरुके प्रति उपदेश (आदि० ११। १३-१९)।

(त) तं**सु**−पूरुवंशी राजा मतिनारके पुत्र (आदि० ९४। १४)∤ इनके पुत्रका नाम ईल्लिन था ( आदि० ९४। १६)∤

तक्षक-एक श्रेष्ठ नागः जो कश्यपद्वारा कद्रुके गर्भसे उत्पन्न हुआ ( आदि० ३५।५)। इसके द्वारा क्षपणकका रूप धारण करके उत्तङ्क मुनिके कुण्डलोंका अपहरण ( आदि० ३ । १२७; आश्व० ५८। २५-२६ ) । राजा परीक्षित्को डसनेके लिये जाते हुए इसकी मार्गमें काश्यप नामक ब्राह्मणसे भेंट और धन देकर इसका उन्हें लौटा देना ( आदि० ४२। ३६ से ४३। २०; आदि० ५० । १८-२७ ) । तपस्वी नागोंद्वारा फल आदि भेजकर उस फलके साथ ही इसका छलपूर्वक परीक्षित्के पास पहुँचना और उन्हें डँस लेना ( आदि० ४३। २२-३६; आदि०५०। २९)। इसका इन्द्रकी शरणमें जाना और इन्द्रद्वारा इसे आश्वासन प्राप्त होना (आदि० ५३। १४-१७)। आस्तीककी कृपासे जनमेजयके यज्ञमें इसकी रक्षा ( आदि० ५८। ३-७ ) । यह इन्द्रका मित्र था और सपरिवार खाण्डववनमें रहता था; अतः इसीके लिये इन्द्र सदा खाण्डववनकी रक्षा करते थे। उनके जल बरण देनेके कारण अग्नि उस वनको जला नहीं पाती थी ( आदि० २२२। ७) । खाण्डववनदाहके अवसरपर इसका कुरुक्षेत्रमें निवास और अर्जुनद्वारा इसकी पत्नीका वध (भादि०२२६। ४-८)। यह वरणकी सभाका सदस्य है (सभा० ९।८)। नागों-

द्वारा पृथ्वी-दोहनके समय यह बछड़ा बना था ( द्रोण॰ ६९।२२ )। बलरामजीके दोपरूपसे अपने लोकमें पधारते समय यह प्रभासक्षेत्रके समुद्रमें उनके म्वागतके लिये आया था ( मौसल॰ ४। १५ )।

तक्षशिला-एक नगरी, जिसे जनमेजयने जीता था (और जहाँ सर्पसत्रका अनुष्ठान एवं महाभारत-कथाका श्रवण किया था ) ( आदि० ३।२०)। सर्पसत्र और महाभारत-कथाकी समाप्ति होनेपर ब्राह्मणोंको दक्षिणा दे विदा करके जनमेजय तक्षशिलासे हस्तिनापुरको चले आये (स्वर्गा० ५।३१-३५)।

तङ्गण-एक भारतीय जनगद ( भीष्म० ९ । ६४ )।

तिडित्प्रभा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शब्य ० ४६। १७)।

तिण्डि-वानप्रस्थ-धर्मका पालन करनेवाले एक ब्रह्मर्पि ( शान्ति०२४४। १७ )। इन्होंने ब्रह्माजीके समक्ष शिव-सहस्रनाम सुनाया था ( अनु०१४। १९ )। इनके द्वारा शिवजीकी स्तुति (अनु०१६। १२-६५)।

तनय-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ६४ ) ।

तनु-एक प्राचीन महर्षिं, जिन्होंने राजा वीरयुम्नको उनके पुत्रके विषयमें कुछ वताया था ( द्यान्ति० १२७ । १८-२२ ) । राजा वीरयुम्नको उपदेश ( श्रान्ति० १२८ । ९-२३ ) !

तन्तिपाळ-विराटनगरमें रहते समय सहदेवका नाम (विराट॰ ३।९)।

तन्तु-विश्वामित्रका एक ब्रह्मवादी पुत्र (अनु० ४। ५५)। तन्दुलिकाश्रम-एक प्राचीन तीर्थ, जहाँ जानेसे मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता और ब्रह्मलोकमें जाता है (वन० ८२। ४३)।

तप-काश्यप, वासिष्ठ, प्राणक, च्यवन तथा त्रिवर्चा—इन पाँच मुनियोंकी तपस्यासे प्रकट हुआ एक तेजस्वी पुत्र, जो पाँच रंगोंने युक्त होनेके कारण पाञ्चजन्य नामसे विख्यात हुआ । यह पूर्वोक्त पाँची ऋषियोंके वंशका प्रवर्तक हुआ । ये पाञ्चजन्य नामक अग्नि ही घोर तपस्याके कारण तप कहलाये । फिर इन्होंने बहुत-मे पुत्र उत्पन्न किये (वन० २२० अध्याय)।

तपती-भगवान् सूर्यकी कन्या और संवरणकी पत्नी । इनके गर्भसे अजमीढवंशी संवरणके द्वारा कुरुकी उत्पत्ति हुई (आदि० ९४ । ४८ ) ! सूर्यकन्या तपती सावित्री-देवीकी छोटी बहिन थी । तपस्यामें संलयन रहनेके कारण यह तीनों लोकोंमें तपती नामसे विख्यात हुई (आदि० १७० । ६-७ ) । इसके अनुपम सौन्दर्यका वर्णन

( आदि० १७०। ८-१० )। इसका विवाह किसके साथ किया जाय'-पिताकी यह चिन्ता (आदि०१७०।११)। स्यदेवका संवरणके साथ तपतीके विवाहका विचार ( आदि० १७० । १५-२० ) । संवरणको तपतीका प्रथम दर्शन और इसके अप्रतिम सौन्दर्यसे उनका मोहित होना ( आदि० १७० । २३-२४ ) । राजाका तपतीसे कुछ प्रश्न करना और तपतीका उन्हें उत्तर दिये बिना ही अदृदय हो जाना ( आदि० १७० । ३५-४२ ) । राजाको मूर्छित पड़ा देख तपतीका पुनः उन्हें दर्शन और आश्वासन देना । राजाकी इससे प्रणययाचना तथा तपती-का अपनेको पिताकी वशवर्तिनी वताकर उन्हींसे अपना वरण करनेका मंबरणको परामर्श देना ( आदि० १७१ अध्याय ) । वशिष्ठजीका संवरणके लिये सूर्यसे तपतीको माँगना। सूर्यका अपनी कन्याको उनके लिये दे देना और तपतीका वशिष्ठजीके साथ संवरणके पास आना ( आदि ० १७२ । २२-२० ) । एक पर्वतिशिखरपर संवरणद्वारा तप्रतीका विधिवत् पाणिग्रहण किया जाना (आदि०१७२।३३)। संवरण और तपतीका वारह वर्षातक विहार और तपतीके गर्भसे कुरुका जन्म ( आदि० ९७२। ₹8-40 ) |

तपन-एक पाञ्चाल योद्धाः जिसका कर्णद्वारा वध हुआ (कर्ण० ४८ । १५)।

तम-गृत्समदवंशी श्रवाके पुत्र (अनु० ३०। ६३)। तमसा-एक श्रेष्ठ नदीः जिसका जल भारतवर्षके लोगपीते हैं (भीष्म०९।३१)।

तमोऽन्तकृत्-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ५८)।

तरन्तुक-कुरुक्षेत्रकी सीमाका निर्धारण करनेवाले तरन्तुक नामक एक यक्ष और उनका स्थान । वहाँ एक रात निवास करनेसे सहस्र गोदानका फल प्राप्त होता है (वन०८३। १५-१६; शल्य०५३। २४)।

तरल-एक भारतीय जनपदः जिसे कर्णने जीता था ( कर्णे॰ ८ । २० )।

तरुणक-धृतराष्ट्रकुलमें उत्पन्न हुआ एक नागः जो सर्पसत्रकी अग्निमें जलकर भस्म हो गया था (आदि० ५७। १९)।

ताडकायन-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक ( अनु॰ ४। ५६ )।

ताण्ड्य-एक महर्षिः जो इन्द्रकी सभामें विराजते हैं (सभा०७। १२)। इनके द्वारा वानप्रस्थ-धर्मका पालन हुआ थाः जिससे ये स्वर्गको प्राप्त हुए (शान्ति० २४४ । १७)। ये उपरिचर वसुके यक्तमें सदस्य थे ( क्षान्ति ॰ ३३६ । ७ ) ।

तापत्य-तपती और संवरणसे उत्पन्न हुए राजा कुरुके वंशमें जन्म ग्रहण करनेवाले सभी कौरव 'तापत्य' कहलाते हैं। इसी अभिप्रायसे चित्ररथ गन्धवंने अर्जुनको तापत्य कहा था (आदि० १६९। ७९)। अर्जुनके पूछनेपर उसने तापत्य नामके समर्थनमें तपती और संवरणके मिलनेका प्रसंग सुनाया था (आदि० १७० अध्यायसे १७२ अध्यायतक)।

तापसारण्य-तपस्ती जनोंसे सुशोभित एक तीर्थ या वन (वन०८७।२०)।

ताम्रचूडा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ । १८ )।

ताम्रद्वीप-एक दक्षिण भारतीय जनपदः जिसे सहदेवने जीतकर अपने अधीन किया था (सभा ० ३१ । ६८ )। ताम्रपर्णी-पाण्ड्य देश (दक्षिण भारत) की एक पवित्र नदीः जहाँ मोक्ष पानेके उद्देश्यसे देवताओंने आश्रममें रहकर बड़ी भारी तपस्या की थी (वन ० ८८ । १४)।

ताम्रलिप्त-एक प्राचीन राजाः जिसे सहदेवने पूर्व-दिग्विजयके समय परास्त किया था ( सभा० ३०। २४ )।

ताम्रलिप्तक-एक पूर्वोत्तर भारतीय जनपद (भीष्म० ९।५७)।

ताम्रवती-अग्नियोंकी उत्पत्तिकी स्थानभूता एक नदी (वन० २२२ । २३ )।

ताम्रा-(१) काकी, इयेनी, भासी, धृतराष्ट्री तथा ग्रुकी— इन पाँच कन्याओंकी जननी ताम्रादेवी (आदि॰ ६६। ५६)।(२) एक श्रेष्ठ नदी, जिसका जल भारतके लोग पीते हैं (भीष्म॰ ९।२८)।

ताम्रारुणतीर्थ-एक तीर्थः यहाँकी यात्रा करनेसे मनुष्य अश्वमेधयज्ञका फल पाता और ब्रह्मलोकमें जाता है (वन०८४। १५४)।

ताम्रोष्ट-कुवेरकी सभामें रहकर उनकी सेवामें रहनेवाला एक यक्ष (सभा० १० | १६ ) |

तार-श्रीरामकी सेनाका एक वानर योद्धाः जिसने निखर्वट नामक राक्ष्मके साथ युद्ध किया (वन० २८५।९)।

तारकासुर-एक राक्षसः जो ताराञ्चः कमलाक्ष और विद्युन्मालीका पिता था (कर्णः ३३।५)। स्कन्द- द्वारा इसका वध (शल्यः ४६।७३)। इसके महान् पराक्रमका वर्णन (अनुः ८४। ७९-८१)।

तारा-(१) वानःराज बालीकी भार्या (वन०२८०।

१८-२०)। सुग्रीवसे युद्धके लिये उद्यत हुए पतिको इसका समझाना ( वन० २८०। २१-२४ )। सुग्रीवको पति बनाना ( वन० २८०। ३९ )। (२) बृहस्पतिकी पत्नी ( उद्योग० ११७। १३ )।

ताराक्ष ( या तारकाक्ष )—तारका एक पुत्रः जो त्रिपुरोंमें सुवर्णमय पुरका अधियति था ( कर्णः ३३।५; कर्णः १५। २१)। भगवान् शिवद्वारा इसका वध ( कर्णः ३४। ११४)।

ताक्यं-(१) कश्यपपत्नी विनताका एक पुत्र (आदि० ६५ । ४०)। (२) एक ऋषिः जो इन्द्रकी सभामें विराजमान होते हैं ( सभा० ७ । १८)। ये तार्क्ष्य अरिष्टनेमि कहें गये हैं । उन्होंने क्षत्रियोंको यह बताया या कि हमें मृत्युका भय नहीं होता (वन० १८४। ८-२१)। इनका मरस्वती देवींके साथ धर्मविषयक संवाद हुआ था ( वन० १८६ अध्याय )। (३) तार्ध्यदेशीय एक क्षत्रिय राजकुमारः जो राजसूयके समय युधिष्ठिरको मेंटके तौरपर बहुत धन अर्पित कर रहे थे (सभा० ५२। १५)। (४) भगवान् शिव का एक नाम (अनु० १७। ९८)।

तालकेतु-एक असुर, जो भगवान् श्रीकृष्णद्वारा महेन्द्र-पर्वतके शिखरपर इरावतीके किनारे पकड़ा गया और अक्षप्रपतनके समीपवर्ती हंसनेमिपथ नामक स्थानमें मारा गया (सभा०३८। दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८२४; वन० १२।३४)।

**तालचर**-भारतवर्षका एक जनपद **(उद्योग० १**४०। २६)।

तालजङ्ग-(१) एक प्रसिद्ध क्षत्रिय कुल, जिसे राजा सगरने जीता था (वन० १०६।८)। यह वंश शर्यातिवंशी वत्सकुमार सुप्रनिद्ध राजा तालजङ्घसे प्रचलित हुआ था (अनु० २०।७)। एक महान् असुर, जो ब्राह्मणोंका सम्मान न करनेके कारण ब्रह्मदण्डसे ही मारा गया (वन० ३०३। १७; अनु० २०।७)।

तालवन (१) एक दक्षिण भारतीय जनपद, जिसे सहदेवने जीतकर उसे राजा युधिष्ठिरके लिये कर देनेको विवश कर दिया (सभा० ३१।७१)।(२) द्वारकाके समीपवर्ती लतायेष्ट पर्वतके चारों ओर सुशोभित होनेवाले तीन वर्नोमेंसे एक (सभा०३८। दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ट ८१३)।

तालाकट-एक दक्षिण भारतीय जनपदः जिसे सहदेवने जीता था (समा॰ ३१। ६५)।

तिचिर-(१) एक प्रकारका पक्षीः जो मरे हुए त्रिशिसके

भयानक मुखसे उत्पन्न हुए थे ( उद्योग ०९। ४१ )। (२) एक भारतीय जनपद ( भीष्म ०५०। ५१ )।

तित्तिरि-(१) कश्यप और कद्रू से उत्पन्न एक प्रमुख नाग (आदि॰ ३५।१५)।(२) युधिष्ठिरकी सभामें विराजनेवाले एक ऋषि (सभा॰ ४।१२)।(३) अश्वोंकी एक जातिः जो तीतरोंकी भाँति चितकवरी होती है (यह अश्व अर्जुनने दिग्विजयके समय गन्धर्व-नगरसे प्राप्त किया था।)(सभा॰ २८।६)।

तिमि - एक जलजन्तुः जो ममुद्रमें ही होता है (सभा० ३८। २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ)।

तिमिङ्गिल-एक राजाः जिन्हें दक्षिण-दिग्विजयके समय सहरेवने अपने अधीन किया था (समा०३१।६९)।
तिल्लभार-एक पूर्वोत्तरवर्ती भारतीय जनपद (भीष्म०९।५३)।

तिलोक्तमा—एक अप्सरा, जो कश्यपकी प्राधां नामवाली पत्नीसे उत्पन्न हुई थी (आदि० ६५ । ४९) । अर्जुनके जन्म-समयमें पदार्पण करके इसने वहाँ तृत्य किया था (आदि० १२२ । ६२) । ब्रह्माके आदेशसे विश्वकर्मा-द्वारा तीनों लोकोंके दर्शनीय पदार्थोंके सारतत्त्व तथा रत्न-राशिसे इसका निर्माण (आदि० २१० । ११—१४) । इसके ल्पसे मोहित होकर भगवान् शिवका चतुर्भुव और इन्द्रका महस्रनेत्र होना (आदि० २१० । २८) । इसके अपनी पत्नी बनानेके लिये ही सुन्द और उप-सुन्दका परस्पर गदायुद्ध करके एक-दूपरेके हाथसे मारा जाना (आदि० २११ । १९) । इसको ब्रह्माद्वारा त्रिभुवनमें अव्याहत गतिका वरदान (आदि० २११ । १३ ) । इसके नामकी निरुक्त (अनु० १४१ । १) । तीरब्रह—एक पूर्वोत्तरवर्ती भारतीय जनपद (भाष्म० ९ ।

५२)।
तीर्थकोटि-एक तीर्थः जहाँ स्नान करनेवाछ यात्रीको पुण्ड-रीक-यज्ञका पल मिलता है और वह विष्णुलोकको जाता है (वन०८४। १२१)।

तीर्थनिमि-स्कन्दकी अनुचरी मानृका (शल्य० ४६। ७) । तीर्थयात्रापर्व-वनपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय ८० से १५६ तक )।

नुङ्गकारण्य-एक तीर्थ, जहाँ सारखत मुनिने दूसरे ऋषियों-को वेदाध्ययन कराया था (वन० ८५। ४६)।

तुङ्गवेणा-एक श्रेष्ठ नदी, जिसका जल भारतके लोग पौते हैं (भीष्म०९।२७)।

तुण्ड-(१) एक राक्षसः जिसने वानर-सेनापति नलके साथ

युद्ध किया था (वन०२८५।९)। (२) एक राजाः जिन्हें पाण्डवींकी ओरसे रण-निमन्त्रण भेजा गया था (उद्योग०४।२१)।

तुण्डिकेर-एक भारतीय जनपद (द्रोण० १७। २०)। तुम्बुरु-(१) एक देवगन्धर्वः जो कदयप और प्राधाकं पुत्र थे ( आदि० ६५। ५१ )। अर्जुनके जन्मोत्सवपर इनका संगीत हुआ था (आदि० १२२ । ५४ ) । ये इन्द्रकी सभामें विराजमान होते हैं (सभा० ७। १४)। कुवेरकी सभाके भी प्रधान गन्धर्व हैं (सभा० १०। २६ ) । इन्होंने युधिष्ठिरको सौ घोड़े भेंट किये थे (सभा० ५२। २४)। इन्द्रलोकमें अर्जुनके स्वागतके समय ये भी थे ( वन ० ४३ । १४ )। पर्वसंधिके समय गन्धमादन पर्वतपर कुवेरकी सेवामें उपस्थित हुए तुम्बुरुके सामगानका स्वर स्पष्ट सुनायी पड़ता है ( वन० १५९। २९ )। गोग्रहणके अवसरपर कौरवींके साथ अर्जुनका युद्ध देखनेके लिये ये स्वयं भी आये थे ( विराट० ५६। १२ ) । युधिष्ठिरके अस्वमेधमें भी ये पधारे थे ( आश्व० ८८। ३९)। (२) एक प्राचीन ऋषिः जो शरशय्या-पर पड़े हुए भीष्मजीको देखने गये थे ( शान्ति ० ४७। ۱ ( ی

तुर्वसु-ययातिके द्वारा देवयानीके गर्भसे उत्पन्न (आहि० ७५ । ३५; आहि० ८३ । ९) । ययातिकी तुर्वसुसे युवावस्थाकी याचना (आहि० ८४ । १०-११) । तुर्वसुका उन्हें आनी युवावस्था देनेसे इनकार करना(आहि० ७५ । ४३; आहि० ८४ । १२) । ययातिका तुर्वसुको शाप—विरी संतित नष्ट हो जायगी; जिनके आचार और धर्म वर्णसंकरोंके समान हैं, जो प्रतिलोमसंकर जातियोंमें गिने जाते हैं तथा जो कचा मांस खानेवाले चाण्डाल आदिकी श्रेणीमें हैं, ऐसे लोगोंका तू राजा होगा, पशुवत् आचरण करनेवाले पापातमा म्लेच्लोंमें तेरा वास होगा' (आहि०८४। १३-१५)।

तुलाधार-एक काशीनिवासी धर्मातमा वैश्य ( शान्ति० २६१ । ४२-४३ ) । इनका अपने पास आये हुए जाजलि मुनिका सत्कार करके उनके आगमनका कारण स्वयं ही बताना ( शान्ति० २६१ । ४६-५१ ) । जाजलिको धर्मका उपदेश देना ( शान्ति० २६२ । ५-५५ ) । इनके द्वारा जाजलिको आत्मयज्ञविषयक धर्मका उपदेश ( शान्ति० २६३ । ४-४३ ) । इन्हें जाजलिको साथ स्वर्गकी प्राप्ति ( शान्ति० २६४ । २०-२१ ) ।

तुषार-(१) एक उदीच्य जनपद (कुछ लोगोंके मतमें आधुनिक तुखारिस्तान-आक्सस नदीके आस-पासका प्रदेश ही तुषार है)। यहाँके नरेश युधिष्ठरके राजसूय यज्ञमें बुलाये गये थे और आकर रसीई परोसनेका कार्य करते थे ( वन० ५९ । २५-२६ ) । गन्धमादनसे दैतवनकी ओर लैटे हुए पाण्डव तुषार देशको पार करके राजा सुवाहुके नगरमें पहुँचे थे ( वन० ५७७ । ५२ ) । (२) तुषार जनपदके निवासी जो भीष्मिनिर्मित कौ ख्रव्यूहके दाहिने पक्षका आश्रय लेकर स्थित हुए थे ( भीष्म० ७५ । २१ ) । तुषारवासी म्लेच्छ मान्धाताके राज्यमें निवास करते थे ( शान्ति० ६५ । १३ ) ।

तुहर-स्कन्दका एक सैनिक ( शब्य ० ४५। ७१ ) ।

तुहुण्ड-एक दानवः जो कश्यके द्वारा दनुके गर्भसे उत्पन्न हुआ था (आदि० ६५ । २५ ) । यही भृतलपर सेनाबिन्दु नामक राजा हुआ था (आदि० ६७ । १९-२०)।

तृणक-एक राजिं जो यमसभामें उपस्थित हो वहाँ सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं (सभा० ८। १७)।

तृणप-एक देवगन्धर्वः जो अर्जुनके जन्म-समयमें वहाँ पधारे थे ( आदि० १२२ । ५६ ) ।

तृणिबिन्दु-(१) काम्यकवनका एक सरीवरः जिसके पास पाण्डवलीग द्वैतवनसे गये थे (वनः २५८। १३)। (२) काम्यकवनमें रहनेवाले एक ऋृषिः जिनकी आज्ञासे पाण्डवींने द्रौपदीको आश्रममें छोड़कर शिकारके लिये प्रस्थान किया था (वनः २६४।५)। ये शर-शय्यापर पड़े हुए भीष्मको देखनेके लिये कुरुक्षेत्रमें गये थे (शान्तिः ४७।९)।

तृणसोमाङ्गिरा-दक्षिण दिशाका आश्रय लेकर रहनेवाले एक ऋषि (अनु० १५०। ३४)।

तृतीया-एक नदीः जो वरुणसभामें उपस्थित रहकर वरुण-देवकी उपासना करती है (सभा ०९। २१)।

तेजस्वी-पाँच इन्द्रोंमें एक नाम (आदि ०१९६।२८-२९)।

ते जेयु-पूरुपुत्र रौद्राश्वके द्वारा मिश्रकेशी अप्सराके गर्भसे उत्पन्न ( आदि० ९४। ११)।

तैजस-कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत एक वरुण देवतासम्बन्धी तीर्थः जहाँ स्कन्दका देवसेनापतिके पदपर अभिषेक हुआ था (वन०८३। १६४)।

तैत्तिरि—राजा उपरिचर वसुके यज्ञमें सम्मिलित हुए सोलह सदस्योंमेंसे एक ( शान्ति० ३३६। ९ )।

तोमर-एक पूर्वोत्तरवर्ती भारतीय जनपद (भीष्म०९। ६९)।

तोरणस्काटिक-धृतराष्ट्रके बनवाये हुए सभाभवनका नाम ( युतकीडाके समय धृतराष्ट्रकी आज्ञासे इस सभाका निर्माण हुआ था। इसमें सुवर्ण तथा वैदूर्यसे जटित एक हजार खम्मे और सौ दरवाजे थे। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई दो-दो मीलकी थी।) (सभा० ५६। १८)।

त्रसदस्यु-एक राजिष्कि, जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं (समा०८।९)। ये भ्यालोंमें श्रेष्ठ, इक्ष्वाकुवंशीय और महामनस्वी थे, उनके पिताका नाम पुरुकुत्स था, इनके यहाँ अगस्त्य मुनि, शृतवां और ब्रश्नस्वका आगमन और इनका राज्यकी सीमापर जाकर उन सबका विधिवत् आदर-सत्कार करना और उनके पधारनेका कारण पूछना (वन०९८। १२-१४)। इनका अगस्त्यजीके धन माँगनेपर उनके सामने अपने आय-ज्ययका छेखा रखना (वन०९८।१६)। ये प्रातःसायं स्मरण करनेयोग्य नरेशोंमेंसे एक हैं (अनु०१६५। ५५)।

त्रिककुट्धाम-भगवान् विष्णुका एक नाम ( अनु॰ १४९।२०)।

त्रिक्ट-लङ्काके पानका एक पर्वत (वन० २७०। ५४)।

त्रिगङ्ग-एक र्तार्थः, जहाँ देवताओं और पितरोंका तर्पण करनेसे मनुष्य पुण्यलोकमें प्रतिष्ठित होता है (वन०८४। २९)।

त्रिगर्त-(१) एक जनपद ( भीष्म० ५१। ७)। वहाँके निवासी और राजा। एकचक्रानगरीकी ओर जाते हुए पाण्डवलोग इस देशसे होकर निकले थे ( आदि० १५५ । २ ) । अर्जुनने उत्तर दिग्विजयके समय इस देशको जीता था । यहाँके नरेश कुन्तीनन्दन अर्जुनकी शरणमें आये थे (सभा० २७ | १८ ) | नकुलने भी अपनी दिग्विजययात्रामें इस देशको जीता था (सभा० ३२।७)। ये लोग युधिष्ठिरके लिये मेंट लाये थे (सभा० ५२। १४)। एक त्रिगर्तदेशीय राजा युधिष्ठिरके रथके घोड़ोंको मार डाला, फिर युधिष्ठिर-द्वारा वह स्वयं भी मारा गया (वन० २७१ । १२-१४) । हाथीसहित त्रिगर्तराज सुरथ नकुलद्वारा मारा गया (वन० २७१ । १८-२२) । अर्जुनने त्रिगतोंका संहार किया ( वन० २७१। २८ )। त्रिगर्त-देशीय योद्धाओं तथा त्रिगर्तराज सुशर्माद्वारा विराटके राज्यपर आक्रमण और उनकी गौओंका अपहरण (विराट॰ ३० अध्याय ) । त्रिगतोंके साथ मत्स्यदेशीय वीरोंका युद्ध ( विराट० ३२ अध्याय )। त्रिगर्तराज सुशर्माका विराटको पकड़कर ले जानाः भीमद्वारा सुशर्माका निग्रह और युधिष्ठिरका अनुग्रह करके उसे छोड़ देना ( विराट॰ ३३ अध्याय )। पाँच त्रिगतींके साथ युद्ध करनेका काम पाँची द्रौपदी-पुत्रींको सोंपा गया ( उद्योगः १६४।

८)। त्रिगर्तराज पाँच भाई थे और पाँचों उदार रथी थे, इनमें प्रधान सत्यस्थ था ( उद्योग० १६६ । ९-११)। ये भीष्मनिर्मित गरुड्ब्यूहमें मस्तकस्थानपर खड़े किये गये थे ( भीष्म० ५६ अध्याय )। अर्जुन और अभिमन्युपर त्रिगतोंने धावा किया था (भीष्म०६१ अध्याय )। नकुलके साथ इनका युद्ध (भीष्म० ७२ अध्याय ) । अर्जुनने इनपर वायव्यास्त्र छोड़ा था ( भीव्म० १०२ अध्याय )। पहले कर्णने इनको परास्त किया था ( द्रोण ० ४ अध्याय: कर्ण ० ८ अध्याय ) । श्रीकृष्णने भी इनपर विजय पायी थी ( द्रोण० ११ अध्याय ) । सत्य-रथ आदि पाँचों भाइयोंने यह प्रतिज्ञा की थां कि प्यातो अर्जुन हो मारेंगे या मर जायँगे' इसीलिये ये संशप्तक कहलाय (द्रोण० १७ अध्यायः द्रोण० १९ अध्याय)। परगुरामजीने भी कभी त्रिगतींका संहार किया था ( द्रोण० ७० अध्याय )। सात्यिकके साथ त्रिगतौंका युद्ध ( द्रोण ० १४१ अध्याय )। युधिष्ठिरके द्वारा त्रिगतींका वध ( द्रोण० १५७ अध्याय )। त्रिगतींने अर्जुन और श्रीकृष्णपर धावा किया (शल्य० २७ अध्याय ) । अधमेधयज्ञके अश्वकी रक्षाके लिये गये हुए अर्जुनद्वारा इन सबकी पराजय (आश्व० ७४ अध्याय )। (२) त्रिगर्त-नामधारी एक राजाः जो यमकी सभामें विराजते हैं (सभा०८।२०)।

त्रिजटा-एक राक्षसी, जो अशोकवाटिकामें सीताजीको आश्वा-सन दिया करती थी । इसने अविन्ध्यका संदेश और अपना स्वप्न सीताजीको सुनाया था (वन० २८०। ५४--७२)। श्रीरामका त्रिजटाको धन आदि देकर मंतुष्ट करना (वन० २९१। ४१)।

त्रित-धर्मपरायण प्रजापित गौतमके तीन पुत्रोंमेंसे एक, उनके दूसरे दो भाई एकत और द्वित थे। तीनों ही मुनि और ब्रह्मवादी थे। इन सबने तपस्याद्वारा ब्रह्मलोकपर विजय पायी थी (शल्य० ३६। ७-९)। त्रित मुनिके कूपमें गिरने, वहाँ यज्ञ करने और अपने भाइयोंको शाप देनेकी कथा (शल्य० ३६ अध्याय)। ये उपरिचरवसुके यज्ञमें सदस्य थे (शान्ति० ३३६। ६)। भीष्मजीके महाप्रयाणके समय उन्हें देखने आये हुए महिषयोंमें ये भी थे (अनु० २६। ६)। वहणके सात ऋिवजों-मेंसे एक ये भी हैं। ये पश्चिमदिशामें निवास करनेवाले ऋषि हैं (अनु० १५०। ३६-३७)।

त्रिदिवा-(१) एक प्रमुख नदी जिसका जल भारतवर्षकी प्रजा पीती है (भीष्म०९। १७)।(२) एक प्रमुख नदी जिसका जल भारतवर्षकी प्रजा पीती है (भीष्म०९। १८)।

त्रिपाद-एक राक्षमः जिसका स्कन्दद्वारा वध हुआ ( शब्य ॰ ४६ । ७५ )।

त्रिपुर-मयासुरद्वारा निर्मित असुरोंके तीन पुर या नगर, जो मोने, चाँदी और लोहेके बने हुए थे; इनके स्वामी क्रमशः कमलाक्ष, ताराक्ष और विद्युन्माली थे। भगवान् शंकरने इन तीनों पुरों और वहाँ रहनेवाले असुरोंका नाश किया था (कर्ण ० ३३ अध्यायसे ३४ अध्यायतक)।

त्रिपुरा-एक भारतीय जनपदः जिसे कर्णने जीता था (वनः २५४ अध्याय)।कोसलनरेश वृहद्वल त्रिपुराके सैनिकोंके साथ थे (भीष्मः ८७।९)।

त्रिपुरी-एक दक्षिण भारतीय जनपद, जिसके राजाको सह-देवने दिग्विजयके समय जीता था (सभा० ३१। ६०)। त्रिराव-गरुहके प्रमुख मंतानों मेंसे एक ( उद्योग० १०१। ११)।

त्रिवची (त्रियचिक) - अङ्गिराके पुत्र एक ऋषि जिन्होंने अन्य चार ऋषियोंके साथ तर करके पाञ्च जन्य नामक अग्निखरूप पुत्रको जन्म दिया था (वन० २२०। १-५)।

त्रिविष्टप-कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत एक तीर्थ, जहाँ पापनाशिनी वैतरणीमें स्नान करके भगवान् शिवकी पूजा करनेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो परम गतिको प्राप्त होता है (वन ० ८३ । ८४-८५ )।

त्रिराङ्क-एक राजाः जिन्हें गुरुके शापसे हीनावस्थामें पड़े होनेपर भी महातपस्वी विश्वामित्रने स्वर्गलोक्तमें पहुँचाया था (आदि० ७१ । ३४ और उसके बाद दो श्लोक दा० पाठ ) । ये इक्ष्ताकु-कुलमें उत्पन्न हुए थेः अयोध्याके राजा थे और विश्वामित्रसे मेल-जोल रखते थे । इनकी पत्नी केकय-राजकुमारी सत्यवती थीः इन्होंके पुत्र सत्यप्रतिज्ञ हरिश्चन्द्र थे (सभा० १२ । १० के बाद दा० पाठ )।

त्रिशिरा-ये त्वष्टाके पुत्र थे। इनका दूसरा नाम विश्वरूप था (उद्योग॰ ९।३)। इनका अप्तराओं के लुभानेपर भी शान्त रहना (उद्योग॰ ९। १५-१६)। इन्द्रके वज्र-प्रहारसे इनकी मृत्यु (उद्योग॰ ९। २४)।

त्रिशूलखात-एक तीर्थः जहाँ स्नान करके देवता और पितरोंकी पूजा करनेसे मनुष्य देह-त्यागके पश्चात् गणपतिपद प्राप्त कर छेता है ( वन० ८४ । ११-१२ )।

त्रिपवण-एक दिव्य महर्षि, जिन्होंने शान्तिदूत बनकर इस्तिनापुर जाते हुए श्रीकृष्णसे मार्गमें मेंट की थी (उद्योग॰ ८३। ६४ के बाद दा॰ पाठ)।

त्रिस्थान-एक तीर्थ, जहाँ एक मासतक निराहार रहकर स्नान करनेसे देवताओंका दर्शन होता है (अनु॰ २५। १५)। त्रिस्नोतसी-एक नदी, जो वरुण-सभामें उपिश्वत रहकर वरुणदेवकी उपासना करती है (समा०९।२३)।

त्रुटि-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य०४६।१७)।

त्रेता-कृतयुग या सत्ययुगके बाद द्वितीय युग। हनुमान्जी द्वारा इसके धर्मका वर्णन-त्रेतामें यक्तकर्मका आरम्भ होता है, धर्मके एक पादका हास हो जाता है और भगवान् विष्णुका वर्ण लाल हो जाता है (वन०१४९।२३-२६)। मार्कण्डेयजीद्वारा त्रेताका वर्णन। त्रेतायुग तीन हजार दिन्य वर्षोंका है, इसकी संध्या और संध्यांशके भी उतने ही सौ दिन्य वर्षोंका होता है इस प्रकार यह युग छत्तीस सौ दिन्य वर्षोंका होता है (वन०१८८।२३)।

श्रेविल-एक ऋषिः जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजमान होते थे (सभा० ४। १३)।

इयक्ष-एक जनपद, जहाँके राजा युधिष्ठिरके पास मेंट लेकर आये थे। द्वारपर रोक दिये जानेके कारण खड़े थे (सभा० ५१। १७)।

इयम्बक-ग्यारह रुद्रोंमेंसे एक ( शान्ति० २०८ । १९ ) । त्वष्टा-बारइ आदित्योंमेंसे एक । कश्यपके द्वारा अदितिके गर्भसे उत्पन्न ( आदि० ६५। १६ ) । खाण्डववनके दाहके समय इन्द्रकी ओरसे युद्धके लिये इनका आगमन और अस्त्रके रूपमें पर्वतको उठाना (आदि० २२६। ३४)। ये इन्द्रकी सभामें विराजमान होते हैं (सभा० ७ । १४ ) । इनकी पुत्री करोरुका नरकासुरद्वारा अपहरण ( सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८०४-८०५)। प्रजापति त्वष्टा (विश्वकर्मा) के द्वारा वज्रका निर्माण (वन० १००। २४)। नल नामक वानर इनका पुत्र था (वन० २८३। ४१) | इन्द्र-द्वारा अपने पुत्र त्रिशिराके भारे जानेसे इनका इन्द्रपर कुपित होना और वृत्रासुरको प्रकट करना (उद्योग० ९ १४८ ) । त्वष्टाने अपनी तपस्यासे संतुष्ट हुए शिवजीकी कुपासे वृत्रासुर नामक पुत्र उत्पन्न किया ( द्रोणः ९४। ५४)। इनके द्वारा स्कन्दको चक और अनुचक नामक दो पार्षद-प्रदान ( शल्य० ४५।४० )।

त्वष्टाधर-ग्रुकाचार्यके रौद्रकर्म करने-करानेवाले दो पुत्रोंमेंसे एक (आदि० ६५। ३७)।

( द )

दंश-अलर्क नामक कीड़ेकी योनिमें पड़ा हुआ एक राक्षस, जो परशुरामजीकी दृष्टि पड़ते ही कीट-योनिसे मुक्त हो गया था। परशुरामजीके पूछनेपर उसका अपनी दुर्गति-का कारण बताना ( शाम्सि ० ३। १४-१५; १९-२३)। दश-(१) ब्रह्माजीके दाहिने अँगुटेसे उत्पन्न एक महर्षि, जो महातपस्वी एवं प्रजापित थे। इनकी पत्नी ब्रह्माजीके बाँयें अँगूठेसे उत्पन्न हुई थी। उनके गर्भसे दक्षने पचास कन्याएँ उत्पन्न की थीं ( आदि॰ ६६ । १०-११)। ये ही कल्पान्तरमें दस प्रचेताओंद्वारा मारिपाके गर्भसे उत्पन्न हुए थे; अतः प्राचेतस दक्ष कहलाते हैं। इनसे समस्त प्रजाएँ उत्पन्न हुई हैं; इसीसे ये सम्पूर्ण लोकके पितामह हैं (आदि० ७५।५)। इनके समान ही गुणशीलवाले इनके एक हजार पुत्र उत्पन्न हुए । उन्हें नारदजीने मोक्षशास्त्र एवं सांख्यज्ञानका उपदेश दे दिया; जिससे वे विरक्त होकर घरसे निकल गये। तब इन्होंने पुत्रिकाधर्मके अनुसार दौहित्रोंको अपना पुत्र माननेका संकल्प लेकर पचास कन्याएँ उत्पन्न की ( आदि० ७५ । ६-८ ) । इन्होंने इनमेंसे दस कन्याएँ . धर्मकोः तेरह कश्यपको और कालका संचालन करनेमें नियुक्त नश्चत्रस्वरूपा सत्ताईस कन्याएँ चन्द्रमाको व्याह दीं (आदि० ७५।८)।ये अर्जुनके जन्मकालमें कुन्तीदेवीके स्थानपर गर्वे थे (आदि० १२२। ५२ )। ये भगवान् ब्रह्माकी सभामें रहकर उनकी उपासना करते हैं (समा॰ ११।१८)। इन्होंने सरस्वतीके तटपर यज्ञ किया और उस स्थानके लिये एक वर दिया कि यहाँ मरनेवालेको स्वर्ग प्राप्त होगा। वही विनशन तीर्थ है (वन०१३०।२)। ये ब्रह्माजीके मानसपुत्रोंमें सातवें हैं और मेरुपर्वतपर रहते हैं (वन० १६३। १४)। इन्होंने सत्ताईस कन्याएँ सोमको ब्याह दी थीं। इनके पति चन्द्रमा केवल पोहिणी' को ही प्यार करते थे; अतः अन्य पित्रयोंने पिता दक्षके पास जाकर इस बातकी शिकायत की तब दक्षने चन्द्रमासे कहा-सोम! तुम अपनी सभी पिनयोंके प्रति समानतापूर्ण वर्ताव करो; जिससे तुम्हें महान् पाप न ऌगे ।' इसके बाद इन्**हों**ने सव कन्याओंको समझाकर चन्द्रमांके यहाँ भेजा; परंतु सोमने दक्षकी बात नहीं मानी । अपनी पुत्रियोंके मुखसे फिर सोमकी शिकायत सुनकर इन्होंने उन्हें शाप देनेकी धमकी दी । जब चन्द्रमाने फिर उनकी बातकी अवहेलना कर दी: तव इन्होंने रोपपूर्वक राजयश्माकी सृष्टि की और वह सोमके शरीरमें प्रविष्ट हो गया ( शल्य० ३५ । ४५-६२ ) । देवताओं के अनुरोध करनेपर इन्होंने बतायाः सोम अपनी पत्नियोंके प्रति समानतार्ग्ण बर्ताव करें और सरम्वती समुद्र-संगममें स्नान करके महादेवजी-की आराधना करें। तब इस रोगसे मुक्त हो जायँगे। प्रतिमास पंद्रह दिनोंतक ये प्रतिदिन क्षीण होंगे और आधे मासतक निरन्तर बढ़ते रहेंगे (शल्य ०३५) ७३--७७ )। गङ्गाद्वारमें इनके आवाहन करनेपर

सरस्वती वहाँ आयी और 'सुरेणु' नामसे विख्यात हुई ( शल्य० ३८ । २८-२९ ) । बाणशय्यापर पड़े हुए भीष्मको देखनेके लिये ये भी गये थे ( शान्ति । ४७ । १० ) । इनकी आठ कन्याएँ ब्रह्मर्पियोंको व्याही गयी थीं। जिनसे अनेक प्रकारके जीव जन्तु तथा देवता-मनुष्य आदि उत्पन्न हुए ( शान्ति० १६६ । १७ ) । इनका एक नाम 'क' भी है (शान्ति० २०८। ७ ) । शिवजीद्वारा इनके यज्ञका विध्वंस ( शान्ति० २८३ । ३२---३० )। यज्ञके समय दर्ध चिके साथ इनका संवाद ( शान्ति० २८४ | २०-२२ ) । यज्ञविध्वंसके बाद इनका शिवजीकी शरणमें जाना (शान्ति० २८४। ५७) । शिवजीसे क्षमा-प्रार्थना करना ( शान्ति० २८४। ६१-६४)। सहस्रनामद्वारा शिवजीका स्तवन करना ( शान्ति० २८४। ६९-१८० )। इनके द्वारा रुद्रको शाप (शान्ति० ३४२ । २५) । इनके द्वारा चन्द्रमाको शाप । इनकी माठ कन्याओंमें जो अन्तिम दस थीं, वे मनुको ब्याही गयो थीं ( शान्ति० ३४२ । ५७ )। (२) गरुड्की प्रमुख संतानोंमेंसे एक ( उद्योग॰ १०१।१२)।(३) एक विश्वेदेव (अनु० ९१। ३५)। दक्षिण दिशा-इसका वर्णन (उद्योग० ३०९ अध्याय ) । दक्षिण पाञ्चाल-यह दक्षिण पाञ्चाल देश गङ्गाके दक्षिण तटसे लेकर चम्बल नदीतक फैला हुआ था, जहाँके क्षत्रिय जरासंधके भयसे दक्षिण भाग गये थे (सभा० १४। २७)। पाञ्चाल एक हो जनपद थाः जो गङ्गाके दोनों तटोंपर फैला हुआ था। द्रोणाचार्यने अपने शिष्योंद्वारा द्रपद्पर आक्रमण करवाकर उसे अपने अधीन करके आधा द्रुपदको दे दिया और आधा अपने अधिकारमें रक्खा। जो भाग द्रोणके अधिकारमें थाः वह 'उत्तरपाञ्चाल' और जिसके राजा द्रुपद थे। वह 'दक्षिणपाञ्चाल' के नामसे

प्रसिद्ध हुआ ( आदि० १३७ अध्याय )। दक्षिणमल्ल-मल्लराष्ट्र (जिसकी राजधानी कुशीनगर या कुर्शानारा थी ) का दक्षिणी भाग; इसे भीमसेनने पूर्वदिग्विनयके समय जीता था (सभा०३०। १२)। द्श्विण सिन्धु-एक तीर्थ, जो दक्षिण दिशाका समुद्र-रूप ही है, इसमें जाकर स्नान करनेसे मनुष्य अग्नि-ष्टोम यज्ञका फल पाता है और देवविमानपर बैठनेका सौभाग्य प्राप्त कर लेता है (वन० ८२। ५३.५४)। दक्षिणाग्नि-पाञ्चजन्यसे उत्पन्न एक घोर पावक ( आचार्य नीलकण्ठने इसका नाम 'दक्षिणाग्नि' लिखा है । ) (वन० २२०।६)।

नलने दमयन्तीको दियाथा (वन०६१।२३)।

द्ण्डकेतु-पाण्डवपश्चका एक योद्धाः इसके रथके घोड़ोंका वर्णन (द्रोण०२३।६८)। दण्डगौरी-एक खर्गीय अप्सराः जिसने इन्द्रसभामें अर्जुनके स्वागतार्थ नृत्य किया था ( वन०४३ । २९) । दण्डधार-(१) मगर्धानवासी एक क्षत्रिय राजाः जो कोधवर्धन' नामक दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि॰ ६७ । ४६ ) । भीमसेनने दिग्विजयके समय इसे इसके भाई दण्डसहित जीता था (सभा० ३०। १७)। यह कौरवपक्षका योदा थाः हाथीपर चढ़कर लड़ता था और भगदत्तके समान पराक्रमी था। इसने जब पाण्डवसेनाका संहार आरम्भ कियाः तब श्रीकृष्णकौ दक्षिणापथ-दक्षिण भारतका नामान्तर, जिसका परिचय प्रेरणासे अर्जुनने आकर इसके साथ युद्ध करके इसे मार

दण्ड-(१) एक क्षत्रिय राजाः जो क्रोधहन्तां नामक असुरके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि०६७ । ४५)। यह अपने पिता विदण्डके साथ द्रौपदीके स्वयंवरमें आया था ( आदि० १८५ । १२ )।दिग्विजयके समय भीमसेनने उसे दण्डधारमहित परास्त किया था (सभा० ३०। १७)। यह मगधदेशके क्षत्रिय राजा दण्डधारका भाई था और अर्जुनद्वारा भाईके मारे जानेपर इसने श्रीकृष्ण तथा अर्जुनपर धावा किया थाः इस युद्धमें अर्जुनने इसका मस्तक काट लिया था (कर्णं १८। १६-१९)। (२) एक सूर्यका अनुचर ( वन० ३।६८)। (३) यमराजका दिव्यास्त्रः जिसका वेग कहीं भी कुण्ठित नहीं होता, इसे यमराजने अर्जुनको प्रदान किया था (वन० ४१। २६ )। (४) चम्पाके निकटका एक तीर्थः जहाँ गङ्गामें स्नान करके मनुष्य सद्दस्र गोदानका फल पाता है (वन०८५। १५)। (५) एक चेदिदेशीय पाण्डवपक्षका योद्धाः जो कर्णद्वारा निहत हुआ था ( कर्ण ० ५६ । ४९ )। (६ ) भगवान् विष्णुका एक नाम (अनु० १४९ । १०५)।

दण्डक-दक्षिण भारतका एक देश, जो दण्डकारण्यका भूभाग है ! इसे सहदेवने दिग्विजयके समय जीता या (समः • ३१।६६)। दण्डकका विशाल राज्य एक ब्राह्मणने नष्ट कर दिया था (अनु० १५३। ११)।

दण्डकारण्य-एक तीर्थ और वन, जहाँ स्नान करनेसे सहस्र गोदानका फल मिलता है (वन० ८५। ४१)। यहीं गोदावरीके तटपर पञ्चवटीमें वनवासके समय श्रीरामजी रहे। यहीं शूर्पणखाको कुरूप किया गया और यहीं खर, दूषण, त्रिशिरा आदि चौदह हजार राक्षसींका वधः मारीचका वधः सीताहरणः जटायुवध आदि घटनाएँ घटित हुई ( वन० २७७ अध्यायसे २७९ अध्यायतक)।

डाला (कर्ण०८। १-१३)। (२) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक ( आदि० ६७। १०३ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध (कर्ण० ८४ । ५-६)। (३) एक राजा, जो पाण्डवोंका सहायक था। इसके नामके साथ मणिमान्का भी नाम आता है; अतः इन दोनोंमें कुछ लगाव रहा होगा--ऐसा अनुमान होता है। ( सम्भव है) ये दोनों परस्पर पिता-पुत्र, भाई-भाई या मित्र रहे हों।) द्रौपदीके स्वयंवरमें भी दोनोंके नामोंका एक साथ उल्लेख हुआ है (आदि० १८६। ७)। पाण्डवोंकी ओरसे इनको और मणिमान्को भी रण-निमन्त्रण भेजा गया था ( उद्योग० ४ । २०-२१ ) । ये दोनों द्रोणाचार्यके द्वारा मारे गये हैं; दोनोंके नामोंका उल्लेख मरणकालमें एक साथ हुआ है (कर्ण० ६। १३-१४)। (४) एक पाञ्चालयोद्धाः जो पाण्डवपक्षका वीर था । इसके घोड़ोंका वर्णन (द्रोण॰ २३ । ५३ ) । यह युधिष्ठिरका चक्ररक्षक था और कर्णद्वारा मारा गया था ( कर्ण० ४९ । २७ )। दण्डनीति-ब्रह्माजीके द्वारा निर्मित नीतिशास्त्रमें वर्णित

दण्डनीति-ब्रह्माजीके द्वारा निर्मित नीतिशास्त्रमें वर्णित दण्डविधान-विपयक नीतिविद्या (शान्ति० ५९ । ७६-७९ ) । दण्डनीतिके गुर्णोका वर्णन (शान्ति० ६९ । ७५-१०५ ) ।

दण्डबाहु-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ७३ )। दण्डी-धृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० ६७। १०३ )।

दत्त (या दत्तक) - एक प्रकारका पुत्रः जिसे जन्मदाता माता-पिताने स्वयं समर्पित कर दिया हो। यह छः प्रकारके अबन्धु-दायादोंमेंसे एक है (आदि॰ ११९। ३४)।

दत्तातमा-एक विश्वेदेव (अनु० ९१। ३४)।

दत्तात्रेय-भगवान् विष्णुके अवतार ( अत्रिपत्नी अनस्याके गर्भसे इनका प्राकट्य ) । सहस्रवाहु अर्जुनद्वारा इनकी तीत्र आराधना और इनके द्वारा उसे चार दुर्लभ वरदानोंको प्राप्ति (सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७९१ )। इनके द्वारा साध्योंको उपदेश ( उद्योग० ३६ । ४-२१ )।

दत्तामित्र-सौवीरदेशका राजा सुमित्रः जिसका अर्जुनने दमन किया था ( आदि॰ १३८। २३ )।

द्धिमण्डोदक-एक समुद्र, जो घृतोद समुद्रकेबाद आता है (भीष्म० १२ । २)।

द्धिमुख-(१) कश्यप और कदूसे उत्पन्न हुआ एक प्रमुख नाग (आदि०३५।८)।(२) एक वृद्ध एवं पराक्रमी वानरः जो भयंकर वानरींकी विशाल सेना साथ लेकर श्रीरामके पास आया था (वन०२८३।७)।

द्धिवाहन-एक प्राचीन नरेशः जिनका पौत्र महर्षि गौतम-

द्वारा गङ्गा-तरपर परशुरामजीके क्षत्रिय-संहारसे बचाया और मुरक्षित रक्ला गया था ( ज्ञान्ति० ४९। ८० )। दधीच-(१) कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत एक परम पुण्यमय पावन तीर्थ, जहाँ सरस्वतीपुत्र अङ्गिराका जन्म हुआ था। इसमें स्नान करनेसे अस्वमेधयज्ञका फल मिलता और सरस्वती-लोककी प्राप्ति होती है ( वन० ८३। १८६-१८८ )। (२) महर्षि भृगुके पुत्र, इनके द्वारा बज्रनिर्माणके लिये देवताओंको अस्थिदान (वन**०१००।२१)।** सरस्वती नदीके द्वारा इन्हें सारस्वत नामक पुत्रकी प्राप्ति ( शल्य० ५१ । १३-१४ )। इनके द्वारा सरस्वतीको वरदान ( शल्य ० ५१ । १७-२४ ) । देवताओं के द्वारा अस्थिके लिये याचना करनेपर इनका प्राण त्याग करना ( शल्य ० ५१ । २९-३० ) । इनकी अिखयोंसे वज्र आदि अस्त्रोंका निर्माण ( शल्य० ५९। ३१-३२ )। ब्रह्माजीके पुत्र महर्षि भृगुने तीव तास्यासे भरे हुए लोकमङ्गलकारी विशालकाय एवं तेजस्वी दधीचको उत्पन्न किया था। ऐसा जान पड़ता था मानो सम्पूर्ण जगत्के सारतत्त्वसे उनका निर्माण हुआ हो । ये पर्वतके समान भारी और ऊँचे थे। इन्द्र इनके तेजसे सदा उद्विग्न रहते थे (शब्य० ५१। ३२-३४)। दक्षयज्ञमें शिवजीका भाग न देखकर कुपित हो दक्ष आदिको इनका चेतावनी देना (शान्ति० २८४। १२-२१) | देवताओं के कहनेसे प्राण त्याग करना ( शान्ति • ३४२ । ४० ) ।

दनायु—दक्षप्रजापितकी पुत्री और महिष् कश्यपकी पत्नी (आदि० ६५ । १२ ) । इसके चार पुत्र हुए—विक्षर, बल, वीर और महान् असुर वृत्र (आदि० ६५ ।३३ ) । दनु—दक्ष-प्रजापितकी पुत्री, महिष् कश्यपकी पत्नी तथा दानवोंकी माता (आदि० ६५ । १२ ) । दनुके चौंतीस पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़ा विप्रचित्ति था (आदि० ६५ । २१ —३६ ) । ये ब्रह्माजीकी सभामें विराजमान होती हैं (सभा० ११ । ३९ )।

दन्तचक्त्र ( या दन्तवक्त ) एक क्षत्रिय राजाः क्रोधवश-संज्ञक दैत्यके अंशसे उत्पन्न ( आदि० ६७ । ६२ )। यह करूल देशका अधिपति था ( सभा० १४। १२ )। सहदेवने इसे दक्षिण-दिशाकी विजयके समय पराजित किया था (सभा० ३१। ३)। इसे पाण्डवोंकी ओरसे रण-निमन्त्रण भेजा गया था (उद्योग०४।१६)।

दम-(१) विदर्भनरेश भीमके पुत्र और दमयन्तीके भाई (वन०५२।९)।(२) एक महर्षिः जो अन्य महर्षियोंके साथ भीष्मजीको देखनेके लिये आये और कथा-वार्ता सुनाकर अन्तर्धान हो गये (अनु०२६।४--१३)। द्मघोष-चेदिदेशका एक राजाः जिसका पुत्र शिशुपाल था (आदि•१८६।८५)।

दमन-(१) एक प्राचीन ब्रह्मर्षि (वन० ५३।६)।
पत्नीसहित विदर्भनरेश भीमद्वारा इनका सत्कार और
प्रसन्न हुए मुनिका राजाको एक कन्या तथा तीन पुत्र
प्रदान करना (वन० ५३।६-८)।(२)विदर्भनरेश भीमके पुत्र और दमयन्तीके भाई (वन० ५३।
९)।(३) पौरवका पुत्र। घृष्टद्युम्नद्वारा इसका वध
(भीष्म० ६९।२०)।

दमयन्ती-विदर्भनरेश भीमकी पुत्री, जो महर्षि दमनके आशीर्वादसे उत्पन्न हुई थी ! इनके तीन भाई ये-दमः दान्त और दमन (वन ० ५३।९)। इनके प्रति प्रमदावनमें हंसद्वारा नलके गुणोंका वर्णन ( वन० ५३। २७--- ३०)। इनका देवदूत बनकर आये हुए नलसे वार्तालापः उनका परिचय पूछना और महलके भीतर उनका आना कैसे सम्भव हुआ; यह जिज्ञासा प्रकट करना ( वन ० ५५ । २०-२१ ) । नलके मुखसे देवताओं के वरणका प्रस्ताव सुनकर दमयन्तीका हँसकर नलको अपना पाणिग्रहण करनेके लिये प्रेरित करना और उनके अस्वीकार करनेकी दशामें प्राण त्याग देनेका निश्चय प्रकट करना ( वन॰ ५६। १—-४ ) । पुनः नलके द्वारा देवताओंके ही वरण करनेका अनुरोध होनेपर शोकाश्रु बहाती हुई दमयन्तीका देवताओंको नमस्कार करके नलको ही वरण करनेकी बात घोषित करना और स्वयंवर-सभामें देवताओं के समक्ष उन्हींको अपना पति चुननेका निश्चय बताना (वन॰ ५६। १४---२१)। दमयन्तीका स्वयंवर-सभामें आगमन (वन० ५७।८)। खयंवर-सभामें नलके रूपमें पाँच व्यक्तियोंको देखकर निषधनरेश नलकी पहचान न होनेसे दमयन्तीका देवताओंकी शरणमें जाना और राजा नलकी प्राप्ति करानेके लिये उनसे प्रार्थना करना ( वन० ५७ । ८--२१ ) । देवतार्ओर्का कृपासे दमयन्तीमें देव-सूचक लक्षणोंके निश्चय करनेकी शक्तिका उत्पन्न होना तथा देवीं और मनुष्यींके लक्षणींपर विचार करके इनका नलको पहचान लेना ( वन० ५७ । २४-२५)। इनके द्वारा पतिरूपमें नलका वरण (वन० ५७। २७-२८ ) । नलका इनमें अनन्य अनुराग बनाये रखने-का विश्वास दिलाना तथा दमयन्तीद्वारा नलका अभिनन्दन होना ( वन० ५७ । ३१–३३ ) । नलके साथ दमयन्तीका विवाइ, नव-दम्पतिका विद्वार और दमयन्तीके गर्भसे इन्द्रसेन तथा इन्द्रसेनाका जन्म (वन० ५७। ४०--४६)। इनका राजा नलको जुएसे रोकनेका प्रयास ( **वन ॰ ६**० । ५-७ ) । पराजयकी सम्भावना होनेपर इनका कुमार-कुमारीको वार्ष्णेयद्वारा पिताके यहाँ

भेजना ( बन ० ६० । १९-२० ) । दमयन्तीका पतिके साथ तीन दिनोंतक नगरके समीप केवल जल पीकर रहना और फल-मूलका आहार करते हुए वनमें जाना। पतिके विदर्भका रास्ता बतानेपर शङ्कित होना और उन्हें अपने साथ विदर्भनरेशके यहाँ चलनेके लिये कहना ( वन॰ ६९। ५—३६)। एक धर्मशालामें दमयन्तीका पतिके साथ सोना और उठनेपर उन्हें न देख उनके लिये विलाप करना ( वन० अध्याय ६२ से ६३। १२ तक )। इन्हें अजगरका निगलना ( वन॰ ६३ । २१ ) । इनके शापसे व्याधका भस्म होना (वन० ६३ । ३९)। इन्हें तपस्वियोंका आश्वासन (वन० ६४। ९२--९५)। इनकी व्यापारी-दलसे भेंट तथा उन सबसे बात-चीत ( वन• ६४। ११४—१३२ )। जङ्गली हाथियोंके उपद्रवसे क्षतिग्रस्त व्यापारियोंका दमयन्तीको राक्षसी समझ-कर इसे मारनेका संकल्प करना और दमयन्तीका घने जङ्गलमें भागकर अपनी दशापर विलाप करना (वन० ६५। २७--३५)। दमयन्तीकी चिन्ताः इनका चेदि-राजके नगरमें पहुँचकर उन्मत्ताकी भाँति घूमना और र।जमाताद्वारा महलमें बुलवाया जाना (वन०६५। ४५---५२)। राजमाता और दमयन्तीकी बातचीत (वन • ६५ । ५३ – ६६) । राजमातासे शर्त करके दमयन्ती-का वहाँ उद्देगरहित हो निवास करना (वन ०६५ । ६७-७६)। मुदेव ब्राह्मणका चेदि-पुरीमें राजाके पुण्याइवाचनके समय सुनन्दाके साथ खड़ी हुई दमयन्तीको देखनाः इनके अनुपम सौन्दर्य तथा अन्य लक्षणोंद्वारा इन्हें पहचाननाः इनकी दयनीय दशासे व्यथित होना । इन्हें सान्त्वना देनेके विचारसे इनके पास जाकर अपनेको इनके भाईका मित्र बताना और इनके माता-पिता तथा बचोंका कुशल-समाचार निवेदन करना। सुदेवको पहचानकर दमयन्तीका अपने सुहृदोंके ममाचार पूछना और फूट-फूटकर रोना । सुनन्दाका दमयन्तीकी इस स्थितिके विषयमें राजमाताको सूचित करना और राजमाता-का सुदेवको बुलाकर उनसे दमयन्तीका परिचय पूछना ( वन ० ६८ अध्याय ) । सुदेवका दमयन्तीके विषयमें विस्तारपूर्वक सारी बार्ते बताना । उसके ललाटमें स्थित कमलके उस चिह्नसे चिह्नकी ओर संकेत करना; राजमाताका अपनी बहिनर्का पुत्रीके रूपमें दमयन्तीको पहचानकर रोते-रोते गले लगाना । सुनन्दाका भी रोकर बहिन दमयन्तीको हृदयसे लगाना । दमयन्तीका मौसीसे विदर्भ जानेकी आशा माँगना और उनके द्वारा दी हुई सवारीपर बैठकर संरक्षक सेनाके साथ विदर्भ जाना। वहाँ पिताके घर पहुँचकर मातासे नळके अन्वेषणका

प्रयास करनेके लिये कहना। पिताकी आज्ञासे नलको हूँढ़नेके लिये जाते हुए ब्राह्मणोंको नलसे कहनेके लिये अपना संदेश बताना और जो उस संदेशका उत्तर दें: उनकी सारी परिस्थिति जानकर उनके विषयमें शीघ सूचना देनेके लिये कहना (वन० ६९ अध्याय)। पर्णादका दमयन्तीसे बाहुकरूपधारी नलका समाचार बताना और दमयन्तीका मातासे सलाह करके पिताको सूचित किये बिना गुप्तरूपसे सुदेव नामक ब्राह्मणको राजा ऋतुपर्णके यहाँ कल ही सूर्योदयके बाद होनेवाल अपने स्वयंवरका संदेश देकर भेजना (वन० ७० अध्याय) । नलके विषयमें दमयन्तीके विचार (वन० ७३।८-१५)। इनके द्वारा बाहुककी परीक्षाके लिये केशिनीका भेजा जाना (वन० ७५।२)। माता-पिताकी आज्ञा लेकर दमयन्तीका बाहुकको अपने महलमे बुलाना और भहाराज नल मुझे छोड़कर क्यों चले गये ? क्या तुमने उन्हें कहीं देखा है ?' इत्यादि प्रश्न करके अपना दुःख निवेदन करना। बाहुकरूपी नलके नेत्रोंसे आँस् बहना और उनका किल्युगसे पेरित होकर सब कुछ करना पड़ा है।' ऐसा कहकर दमयन्तीके द्वितीय पति-वरणकी भावनापर कटाक्ष करनाः दमयन्तीका शपथपूर्वक अपनी निर्दोषता बताना । वायु देवताका आकाशवाणीद्वारा दमयन्तीकी ग्रुद्धताका समर्थन करना और स्वयंवरको नलकी प्राप्तिका एक उपायमात्र बताना । तत्पश्चात् नलका अपने रूपको प्रकट करना और दमयन्तीके साथ उनका मिलन ( वन० ७६ अध्याय )। पुष्करसे अपने राज्यको वापस लेकर नलका दमयन्तीको पुनः अपनी राजधानी-में बुलाना (वन०७९।१)।

द्मी-एक त्रिभुवनिबख्यात तीर्थः जो सब पापींका नाश करनेवाला है। यहाँ ब्रह्मा आदि देवता भगवान् महेश्वरकी उपासना करते हैं ( वन० ८२। ७२ )।

दम्भोद्भव-एक सार्वभौम सम्राट् (भादि० १ । २३४ )। ये महारथी और महापराक्रमी थे । इनका नर-नारायणके साथ युद्ध और उनसे पराजित होना तथा उनके चरणों-में प्रणाम करके इनका पुनः अपनो राजधानीमें छौट आना (उद्योग० ९६ । ५-३९ )।

द्रद्-(१) बाह्वीक देशके एक राजा जो सूर्यनामक महान् असुरके अंशसे उत्पन्न हुए थे (आदि० ६७। ५८)। इन्होंने जन्म छेते ही अपने शरीरके भारसे इस पृथ्वीको विदीर्ण कर दिया था (सभा० ४४।८)।(२) एक प्राचीन-देश और वहाँ के निवासी। जिसे इस उत्तर दिग्विजय-के समय अर्जुनने जीता था (सभा० २०।२३)। दरद देशके छोग राजा युधिष्ठरके छिये मेंट छे गये थे (सभा० ५२ । १३) । वनवासके समय सुवाहुकी राजधानीमें जाते समय पाण्डवलोग दरद देशमें होकर गये थे (वन० १७७ । १२) । पाण्डवेंकी ओरसे जिन्हें रणिनमन्त्रण भेजना आवश्यक समझा गया था, उनमें दरदराजका भी नाम है (उद्योग० ४ । १५)। यह पूर्वोत्तर दिशामें स्थित देश है (भीष्म० ९ । ६७)। दरददेशीय योद्धा दुर्योधनकी सेनामें सम्मिलित थे (भीष्म० ५१ । १६) । भगवान् श्रीकृष्णने कभी इस देशको जीता था (द्रोण० ७० । ११)। दरद देशीय योद्धाओंका सात्यिकपर आक्रमण और सात्यिकद्वारा इनका संहार (द्रोण० १२१ । ४२-४३)। (३) एक जाति, दरदलोग पहले क्षत्रिय थे, परंतु ब्राह्मणोंके साथ ईष्मां करनेके कारण शुद्ध हो गये (अनु० ३५ । १७-१८)।

दरि—धृतराष्ट्रके वंशमें उत्पन्न एक नागः जो जनमेजयके सर्पसत्रमें जलकर भस्म हो गया था (आदि०५७। १६)।

दुरं - एक पर्वतः जिसके अधिष्ठाता देवता कुवेरकी सभामें रहकर भगवान् धनाध्यक्षकी उपासना करते हैं (सभा० १०। ३२)।

दर्भी—एक प्राचीन ऋषिः जिन्होंने कुरुक्षेत्रकी सीमाके भीतर अर्धकील तीर्थ प्रकट किया थाः वहाँ उपनयन और उपवास करनेसे मनुष्य कर्मकाण्ड और मन्त्रोंका ज्ञानी ब्राह्मण होता है। दभीं सुनि वहाँ चार मसुद्र भी लाये थेः उनमें स्नान करनेसे चार हजार गोदानका फल मिलता है (वन० ८३। १५४-१५७)।

दर्ब -- (१) एक क्षत्रिय जातिः इस वंशके श्रेष्ठ क्षत्रिय राज-कुमारोंने अजातशत्रु युधिष्ठिरको बहुत धन मेंट किया था (सभा० ५२। १३)। (२) एक भारतीय जनपद (भीष्म० ९। ५४)।

द्वींसंक्रमण--एक तीर्थ, जहाँकी यात्रा करनेसे तीर्थयात्री अश्वमेध यज्ञका फल पाता और स्वर्गलोकमें जाता है (वन०८४।४५)।

दर्शक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ५३ )।

द्ल — इक्ष्वाकुवंशी राजा परीक्षित्का पुत्रः जिसकी माता मण्डूकराजकी कन्या सुशोभना थी (वन० १९२ । ३८)। इनका अपने बड़े भाई शलके मारे जानेपर राज्याभिषेक (वन० १९२ । ५९) । इनका महर्षि वामदेवसे वार्ता-लाप तथा वाम्य अश्वोंको लौटाना (वन० १९२ । ६०— ७२)।

दर्ध--एक प्राचीन ऋषिः जिनके पुत्र दाल्भ्य नामसे प्रसिद्ध थे (वन० २६। ५)।

दश--एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ५६ )।

द्शाग्रीच - राक्षसराज दशमुख रावण, जो विश्रवामुनिके द्वारा पुष्पीत्कटाके गर्भसे उत्पन्न हुआ था । इसके सहोदर भाईका नाम था कुम्भकर्ण ( वन० २७५ । ७, १० ) । यह वरुणकी सभामें विराजमान होकर उनके पास बैठता है ( सभा० ९ । १४ ) ।

द्राज्योति सुभाट्के तीन पुत्रोंमेंसे एक ( आदि० १।४४)।

दशमालिक--एक भारतीय जनपद (भीष्म०९। ६६)। दशरथ--इक्ष्वाकुवंशीय महाराज अजके पुत्र, जो सदा म्वाध्यायमें तत्पर रहनेवाल और पवित्र थे। इनकी माता-का नाम इलविला था ( वन० २७४। ६ ) इनके चार पुत्र थे--श्रीरामः, लक्ष्मणः भरत और शत्रुघ्न ( वनः २७४।७)। इनके तीन पत्नियाँ थीं-श्रीराममाता कौसल्याः भरतजननी कैकेया तथा लक्ष्मण और शत्रुघनकी माता सुमित्रा (वन० २७४।८)। इनका श्रीरामके राज्याभिषेकके लिये तामग्री जुटानेके निमित्त पुरोहितको आदेश ( वन० २७७ । १५ ) । कैकेर्याका इन्हें वचन-बद्ध करके इनसे श्रीरामके वनवास और भरतके राज्या-भिषेकका वर माँगना और इनका दुःखित होकर मौन हो जाना ( वन० २७७। २१–२७ )। श्रीरामके वनमें चले जानेपर इनका शरीर त्याग करना ( वन० २७७ । ३० ) । रावणपर विजय पानेके बाद श्रीरामके पास इनका आना और राज्यके लिये आदेश देना ( वन० २९१ । ३६ ) । दशरथके घरमें श्रीरामरूपसे अवतीर्ण हुए श्रीविष्णुने दशग्रीव रावणका वध किया था ( वन० ३१५।२०)।

दशार्ण—एक प्राचीन जनपद (कुछ लोगोंके मतानुसार इसके दो भाग थे-पूर्वी और पश्चिमी।पूर्वीभागमें छत्तीसगढ़का कुछ भाग और पाटन राज्य था तथा पश्चिमी भागमें पूर्वी मालवा और भूगलको रियासत मिमलित था। हिंदी दाब्दनागरके अनुसार विन्ध्यपर्वतके पूर्व-दक्षिणको ओर स्थित उस प्रदेशका प्राचीन नाम 'दशाणं' है, जिमके समीप होकर घसान नदी बहती है। 'मेबदूत' से पता चलता है कि विदिशा—अधुनिक भिलमा इसी प्रदेशकी राजधानी थी।) इस देशपर राजा पाण्डुका आक्रमण और विजय (आदि॰ ११२।२५)। भीमसेनने भी इस देशको जीता था (समा॰ २९।५)। मामसेनने भी इस देशको जीता था (समा॰ २९।५)। प्राचीन कालमें दशाणंदेशके राजा सुदामा थे, इनकी दो पुत्रियाँ यीं, इनमेंसे एक विदर्भनरेश भीमको और दूसरी चेदिराज वीरवाहुको ब्याही गयी थी, भीमकी पुत्री दमयन्ती थी

और वीरबाहुकी सुनन्दा । इन दोनोंका ननिहाल दशार्ण-दंशमें था दमपन्तीका जन्म भी दशार्णराजके ही घरमें हुआ था ( वन॰ ६९। १३-१६ )। महाभारत युद्धसे पूर्व दशार्णदेशके राजा हिरण्यवर्मा थे, जिनकी पुत्रीका विवाह पुरुषवेशमें रहनेवाली द्रुपदकन्या शिखण्डिनीसे हुआ था। यह रहस्य खुळनेपर दशार्णराजने द्रुपदपर आक्रमण करनेकी तैयारी कीः परंतु दैवयोगसे शिखण्डिनी वनमें जाकर शिखण्डीरूपमें परिणित हो गयी और पुरुषत्वका परिचय पाकर दशार्णराज संतुष्ट हो गये ( उद्योग० १८९ अध्यायसे १९२ अध्यायतक )। दशार्ण देश दो थे अथवा एक ही देशके दो विभाग थे-ऐसा जान पड़ता है; क्योंकि भोष्मपर्वमें जहाँ भारतीय जनपदींकी गणना करायी गयी है, वहाँ दो दशार्ण देशोंका उल्लेख देखा जाता है (भीष्म०९। ४१-४२)। दशार्ण देशके सैनिक दुर्योधनके पक्षमें थे और द्रोणाचार्य-के अनुगामी होकर युद्ध करते थे (भीष्म० ५१।१२)। युधिष्ठिरके अश्वमेध यज्ञके समय दशार्ण देशका राज्य चित्राङ्गदके अधिकारमें थाः अर्जुनने इनको पराजित किया था ( आश्व०८३। ५-७ )।

दशाई-यदुकुलमें उत्पन्न एक श्रेष्ठ क्षत्रिय, जिनके वंशमें उत्पन्न होनेवाले क्षत्रियोंको दाशाई कहते हैं। भगवान् श्रीकृष्णको भी इसीलिये दाशाई या दाशाईपति कहते हैं (सभा० ३८। दा० पाठ, पृष्ठ ८०९, ८१३, ८१४, ८१८, ८२० और८२५)।

दशावर-एक दैत्यः जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना करता है (सभा॰ ९। १४)।

दशाश्व-इक्ष्वाकुका दसवाँ पुत्रः जो माहिष्मतीपुरीमें राज्य करता था। इसके पुत्रका नाम मदिराश्व था (अतु० २।६)।

द्शाश्वमेध-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक तीर्थः जहाँ स्नान करके मनुष्य सहस्र गोदानका फल पाता है ( वन ० ८३। १४) ।

दशाश्वमेधिक-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थः जिसमें स्नान करके मनुष्य उत्तम गति याता है ( वन ० ८३। ६४)।

दस्त्र-( नासत्य और ) दस्त दोनों अश्विनीकुमारीके नाम हैं ( शान्ति० २०८ । ५७ ) ।

दहित-अंशद्व।रा स्कन्दको दिये गये पाँच पार्षदीमेंसे एक (शल्य० ४५ । ३४ )।

दहदहा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शब्य० ४६।२०)। दहन-(१) ग्यारह रहोंमेसे एक ब्रह्माजीके पौत्र एवं स्थाणुके पुत्र (आदि॰ ६६। ३)। (२) अंश्राद्वारा स्कन्दको दिये गये पाँच पार्थदोंमेंसे एक (शस्य॰ ४५। ३४)।

दाश्चायणी—दक्षकी कन्या। राजधर्माने अपनी माता सुरिभको दाक्षायणी कहा है ( शान्ति ० १७०। २ )। दाक्षायणी सुरिभने अपने मुखके फेनको राजधर्माकी चितापर गिराया। जिससे वह जी उठा ( शान्ति ० १७३। ३ )। ( इसी तरह अदिति, दिति, दनु आदि सभी दक्ष-कन्याओंको दाक्षायणी समझना चाहिये )।

दाक्षिणात्य-दक्षिण भारतके निवासी दाक्षिणात्य कहलाते हैं। राजा भीष्मक दाक्षिणात्योंके अधिपति थे (उद्योग० १५८। २)।

दानभारि-एक भारतीय जनपद (भोष्म० ५०। ५२)। दान्त-विदर्भनरेश भीमके पुत्र और दमयन्तीके भाई (बन० ५३।९)।

दान्ता-अलकापुरीकी एक अप्सराः जिसने अन्य अप्सराओंके साथ अष्टावक्रके स्वागतके लिये नृत्य किया था (अनु॰ १९। ४५)।

द्रामचन्द्र-युधिष्ठिरमें अनुराग रखनेवाला उनका एक सम्बन्धी और सद्दायक राजाः जो बड़ा पराक्रमी था (द्रोज॰ १५८। ४०)।

दामा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शस्य ० ४६। ५)। दामोदर-भगवान् श्रीकृष्णका एक नामः इस नामकी व्युत्पत्ति ( उद्योग • ७०। ८)।

द्मोध्यी-युधिष्ठिरकी सभामें विराजमान होनेवाले एक महर्षि (सभा० ४। १३)। इन्होंने इस्तिनापुर जाते हुए श्रीकृष्णते मार्गमें भेंट की थी (उद्योग० ८३। ६४ के बाद दा० पाठ)।

दारद-एक भारतीय जनपद ( शक्य ॰ ५० । ५० ) । दारुक-भगवान् श्रीकृष्णका सारियः भगवान् श्रीकृष्णके द्वारका जाते समय युधिष्ठिरने दारुकको इटाकर थोड़ी देर स्वयं सारथ्य किया (सआ ० २ । १६) । वे दारुकके साथ द्वारका पहुँचे (सभा ० २ । १६) । वे दारुकके साथ द्वारका पहुँचे (सभा ० २ । १०) । इसके द्वारा जोतकर लाये हुए गरुडच्वज रथपर आरूढ़ हो भगवान् श्रीकृष्ण द्वारकापुरीकी ओर प्रस्थित हुए (सभा ० ४५ । ६०) । दारुकके पुत्रने प्रयुग्नके रथका संचालन किया (वन० १८ । ३, १२, १५, ३०, ३३; वन० १९ । ६, १०, १३ ) । शाल्वके वाणींसे दारुकका पीड़ित होना (वन० २१ । ५) । शाल्वका वध करनेके लिये इसका श्रीकृष्णको उत्साहित करना (वन० २२ । २१-२६) । उत्तरने सारथ्य कर्ममें अपनी उपमा श्रीकृष्णके सारिय दारुकने दी (विश्वट० ४५ । १६) ।

इसके सिवा उद्योगपर्वके ८३, ८४, १३१, **१**३७ अध्यायोंमें; द्रोणपर्वके ८२, ११२ अध्यायोंमें; कर्णपर्वके ७२ अध्यायमें, शान्तिपर्वके ४६, ५३ अध्यायोंमें और आश्वमेधिकके ५२ अध्यायमें भी दारुकका नाम आया है। श्रीकृष्णद्वारा समयपर रथ लानेके लिये आदेश मिलनेपर उसे स्वीकार करना ( द्रोण० ७९। ४३-४**४ )** । भगवान्की श**ङ्क**ध्वनि सुनकर उनके संदेशका स्मरण करके दारुकका जयद्रथ-वधके पश्चात् रथ लेकर श्रीकृष्णके पास जाना (द्रोण० १४७। ४५-४६)। सात्यिकके उस रथपर चढ़कर कर्णके साथ युद्ध करते समय इसकी रथ-संचालनकी कुशलता (द्रोण०१४७।५४-५५)। भगवान्के रथको दारुकके देखते-देखते दिन्य घोड़े आकाशमें उड़ा ले गये ( मौसक ० ३ । ५ ) । दारकको भगवान् श्रीकृष्णका अर्जुनको यादव-संहारकी बात बताने और उन्हें बुलानेके लिये जानेका आदेश देना तथा दारकका प्रस्थित होना ( मौसर्छ० ४ । २-३ )। दारकका कुन्तीपुत्रींसे मिलकर उनसे यदुवंश-विनाशका समाचार सुनाना और अर्जुनको साथ लेकर द्वारका लौटना (मौसक ५। १-५)। अर्जुनका दावकके प्रति वृष्णिवंशी वीरोंके मन्त्रियोंसे मिलनेकी इच्छा प्रकट करना (मौसक०७।६)।

दारुण—गरुङ्की प्रमुख संतानोंमेंसे एक ( उच्चोग• १•१।९)।

दार्व-दर्वदेशीय अथवा दर्व-जातिमें उत्पन्न क्षत्रिय-नरेश (समा०२७।१८)।

दार्वातिसार-एक म्लेच्छ जाति ( द्रोष • ९३। ४४ )। दार्वी-एक भारतीय जनपद ( भीष्म • ९। ५४ )।

दालभ्य-(१) एक महर्षिः जो युधिष्ठरकी सभामें विराज-मान होते थे ( समां ॰ ४। ११)।(२) उत्तरा-खण्डका एक तीर्थभूत आश्रम (वन ॰ ९०। १२)। (३) एक ऋषिः, जिन्होंने सत्यवान्के जीवित होनेका विश्वास दिलाकर राजा द्युमत्सेनको आश्वासन दिया था (वन ० २९८। १७)।

दालभ्यघोष-उत्तराखण्डका एक तीर्थभूत आश्रम ( वन॰ ९०। १२ )।

दाशराज—सत्यवतीका पालक पिता निषादराज ( उच्चै:-श्रवा ), जिसकी आज्ञासे सत्यवती धर्मार्थ नात्र चलाया करती थी ( आदि • १०० । ४८ ) । सत्यवतीके विवाहके लिये शान्तनुसे इसकी शर्त ( आदि • १०० । ५६ ) । अपनी पुत्रीके विवाहके सम्बन्धमें भीष्मके प्रति इसका वक्तव्य ( आदि • १०० । ७७-८४ ) । दाशाणक—दशार्ण देसके निवासी ( भीष्म० ५० । ४७ ) । दाशाहीं—दर्शाई-कुलमें उत्पन्न दृष्णिवंशियोंकी सभा तथा दशाई-कुलकी कन्या ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८०६ )। (दशाई-कुलकी कन्या होनेसे ही भुमन्युपत्नी विजया, विकुण्ठनपत्नी सुदेवा, कुरुपत्नी शुभाङ्गी, पाण्डुपत्नी कुन्ती और अर्जुनपत्नी सुभद्रा आदि दाशाहीं कही गयी हैं।)

दाशेरक-क्षत्रियोंका एक वर्ग ( भीष्म० ५०। ४७)। दासी-एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतवासी पीते हैं (भीष्म०९।३१)।

दिक्-एक प्रमुख नदीः जिसका जल भारतवासी पीते हैं (भीष्म०९।१९)।

दिग्विजयपर्व-सभापर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय २५ से ३२ तक )।

दिति—दक्षप्रजापितकी पुत्री, महर्षि कश्यपकी पत्नी और दैत्योंकी माता (आदि॰ ६५। १२)। दितिका एक ही पुत्र जिसका नाम विख्यात हुआ था हिरण्यकशिपु (आदि॰ ६५। १७)। ये ब्रह्माजीकी सभामें विराजमान होते हैं (समा॰ ११ ३९)।

दिलीप-(१) सगरके प्रपौत्र, अंग्रुमान्के पुत्र और भगीरथके पिता, इनका राज्याभिषेक तथा इनका अपने पुत्रको राज्य देकर वनगमन (वन० १०७। ६१-६९)। श्रीकृष्णद्वारा युधिष्ठिरके समक्ष इनके चिरित्रका वर्णन (द्रोण० ६१ अध्याय; शान्ति० २९। ७१-८०)। ये अनेक बार गोदान करके उसके प्रभावसे स्वर्गको प्राप्त हुए थे (अनु० ७६। २६)। अगस्त्य-जीके कमलोंकी चोरी होनेपर इनका शपथ खाना (अनु० ९४। २३)। ये मांस-भक्षणका निषेध करनेके कारण सम्पूर्ण भूतोंके आत्मस्वरूप हो गये और इन्हें परावरतस्वका ज्ञान हो गया था (अनु० ११५। ५८-५९)। यम-सभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं (सभा० ८। १४)। (२) एक कश्यपवंशी नाग (उद्योग० १०३। १५)।

दिलीपाश्चम-एम तीर्थ, जहाँ काशिराजकी कन्या अम्बाने कठोर व्रतका आश्रय ले तप किया था (उद्योग॰ १८६।२८)।

विवःगुत्र-विवस्वान्के बोधक या स्वरूपभूत बारह सूर्योंमेंसे एक ( आदि॰ १ । ४२ ) ।

दिवाकर—(१) भगवान् सूर्यका एक नाम (वन॰ ११८। १२)।(२) गरुड्की प्रमुख संतानोंमेंसे एक (उद्योग॰ १०१।१४)।

दिविरथ-(१) सम्राट् भरतके पौत्र एवं भुमन्युके पुत्र

(आदि० ९४। २४)। (२) एक राजाः जो दिध-वाइनका पुत्र था। इसका पुत्र महर्षि गौतमद्वारा परशुरामके क्षत्रियसंहारसे बचाया और सुरक्षित रखा गया था (शान्ति० ४९। ८०)।

दिवोदास-ये काशी जनपदके राजा तथा सुदेव अथवा भीमसेनके पुत्र थे । इनका गालवको दो सौ स्यामकर्ण घोड़े गुल्कमें देकर ययातिकन्या माधवीको एक पुत्रकी उत्पत्तिके लिये अपनी पत्नी बनाना ( उद्योग० ११७। १-७ ) । पुत्रोत्पत्तिके बाद पुनः गालवको माधवी वापस देना ( उद्योग॰ ११७।८-२१) । ये यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं (सभा०८। १२)। ये रातुओंके यहाँसे अग्निहोत्र और उसकी सामग्री भी हर लानेके कारण तिरस्कारको प्राप्त हुए ( शान्ति॰ ९६। २१ ) । इन्होंने इन्द्रकी आशासे वाराणसी नगरी बसायी थी ( अनु० ३० । १६ )। ये अपने ज्ञात्रु हैहय-राजकुमारोंसे एक सहस्र दिनोंतक युद्ध करके सेना और वाइनोंके मारे जानेपर भाग निकले और भरद्वाजकी शरणमें गयेः वहाँ मुनिने पुत्रेष्टि-यज्ञ करवायाः जिससे इन्हें प्रतर्दन नामक पुत्रकी प्राप्ति हुई ( अनु॰ ३०। २०-३० )। दिवोदासने अपने पुत्र प्रतर्दनको युवराज बनाकर उसे बीतइन्यके पुत्रींका वध करनेके लिये भेजा था ( अनु• ३०। ३६-३७ )।

महाभारतमें आये हुए दिवोदासके नाम-भैमसेनिः काशीशः सौदेवः सुदेवतनय आदि ।

दिव्यकर-एक पश्चिम दिशावर्ती नगर, जिसे नकुलने दिग्वजयके समय अपने अधिकारमें कर लिया था (समा० ३२। ११)।

दिव्यकर्मकृत्-एक विश्वेदेव (अनु १९।३५)।

दिव्यसानु-एक विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३० )।

दिशाच्यु-गरुड्के प्रमुख संतानोंमेंसे एक (उद्योग० १०१।१०)।

दीप्तकेतु-एक प्राचीन नरेश ( आदि० १ । २३७ )।

दीप्तरोमा-एक विश्वेदेव (अनु० ९१। ३१)।

दीप्ताक्ष-एक क्षत्रियकुलः जिसमें पुरूरवा नामक कुलाङ्गार राजा प्रकट हुआ था ( उद्योग० ७४ । १५ ) ।

दीप्ति-एक विस्वेदेव (अनु०९१।३४)।

दीतोदक-एक तीर्थ, जहाँ देवयुगमें भृगुजीने तपस्या की थी (बन० ९९। ६९)।

दीर्घ-मगधका एक राजाः जो राजगृहमें पाण्डुके द्वारा मारा गया था (आदि० ११२।२७)। दीर्घजिह्न-महर्षि कश्यपद्वारा दनुके गर्भसे उत्पन्न एक दानव (आदि॰ ६५ । ३० )।

दीर्घजिह्या—स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शब्य० ४६।२३)। दीर्घतमा—एक मुनि, जो देवराज इन्द्रकी सभामें रहकर उन वज्रधारी देवेन्द्रकी उपासना करते हैं (सभा० ७। ११)। ये पश्चिम दिशाका आश्रय लेकर रहनेवाले ऋषि हैं (अनु० १६५ । ४२)।

दीर्घप्रश्न-एक क्षत्रिय नरेश, जो वृषपर्वा नामक प्रसिद्ध दैत्यके अंशसे प्रकट हुआ था (आदि० ६७। १६)। पाण्डवोंकी ओरसे इसे रण-निमन्त्रण मेजना निश्चित हुआ था (उद्योग० ४। १२)।

दीर्घवाहु-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक (आदि० ६७। १०५)। भीमसेनके द्वारा इसका वध (भीष्म० ९६। २६)।

दीर्घयञ्च-अयोध्याके एक राजाः जिन्हें पूर्व-दिग्विजयके समय भीमसेनने कोमलतापूर्ण वर्तावसे ही अपने वशमें कर लिया (सभा० ३०।२)।

दीर्घरोमा-( दीर्घलोचन ) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रीमेंसे एकः (आदि० ११६ । १३)। भीमसेनद्वारा इसका वध (द्रोण० १२७ । ६०)।

दीर्घलोचन (१) धृतराष्ट्रके सी पुत्रोंमेंसे एक (आदि० ६७। १०४)। भीमसेनद्वारा इसका वध (भीष्म० ९६। २६-२७)। (२)(दीर्घरोमा) धृतराष्ट्रके सी पुत्रोंमेंसे एक (आदि० ११६। १३)।भीमसेन-द्वारा इसका वध (द्रोण० १२७। ६०)।

दीर्धसत्र-एक तीर्थः जहाँकी यात्रा करनेमात्रसे मनुष्य राजसूय और अश्वमेध यज्ञोंके समान फल पाता है ( वन॰ ८२ । १०८-११० )।

दीर्घायु-कलिङ्गराज श्रुतायुका भाई, जो अर्जुनद्वारा मारा गया (दोण० ९४। २९)।

दुःशल-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक (आदि० ६७।९३)। भीमसेनद्वारा इसकी मृत्यु ( द्वोण० १२९ । ३९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ)।

दुःशला-धृतराष्ट्र और गान्धारीकी पुत्री तथा दुर्योधन आदि सौ भाइयोंको बहिन (आदि० ६७। १०५)। सिंधुराज जयद्रथको पत्नी (आदि० ६७। १०६)। इसके जन्मकी कथा (आदि० ११५ अध्याय)। पिताद्वारा जयद्रथके माथ इसका विवाह (आदि० ११६ । १८)। दुःशलाका विचार करके युधिष्ठिरने द्रौपदीहरणके ममय भाइयोंको जयद्रथका वध न करनेकी आज्ञा दी थी (वन० २७६ । ४३)। अक्षमेचीय अश्वकी रक्षाके लिये त्रिगर्तदेशमें गये हुए अर्जुनके द्वारा त्रिगर्द्भवीरोंको कष्ट पाते देख दुःशलाका युद्ध बंद करानेके लिये रणभ्मिमें अपने शिशु पौत्र सुरथकुमारको लेकर आना और अर्जुनके पूछनेपर उनसे सुरथकी मृत्युका हाल बताना, विलाप करना और पार्थसे शान्ति एवं कृपाकी याचना करना ( आश्व० ७८ । २२-४१ )। युधिष्ठिरका दुःशलाकी प्रसन्नताके लिये उसके बालक पौत्रको सिंधुदेशके राज्यपर अभिषिक्त करना ( आश्व० ८९ । ३५ )।

दुःशासन-धृतराष्ट्रका एक महारथी पुत्र ( आदि॰ ६३। ११९ ) । यह पुलस्त्यकुलके राक्षसके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ । ८९-९०, ९३; आदि॰ ११६ । २ ) । धृतराष्ट्रके चार प्रधान पुत्रोंमें इसे द्वितीय स्थान प्राप्त था (आदि० ९५। ५७)। यह भाइयोंके साथ द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था ( आदि० १८५। १) युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें यह भोजनकी देखभाल और परोसनेकी व्यवस्थामें नियुक्त (सभा० ३५।५)। इसका द्रौपदीके केश पकड़कर उन्हें बलपूर्वक सभाभवनमें ले आना (सभा० ६७।३१)। इसके द्वारा द्रीपदोका चीरहरण ( समा० ६८। ४० )। द्रीपदीके वस्त्र खींचते समय राजाओंद्वारा इमपर धिकारों-की बौछार ( सभा० ६८ । ५६ )। इसके द्वारा पाण्डवोंका उपहास ( सभा० ७७ । ३—१४ ) द्वैतवन-में गन्धर्वोद्वारा बंदी बनाया जाना (वन० २४२। ७)। दुर्योधनद्वारा राजा बननेके आदेशपर उसे अस्वीकार करते हुए इसका भाईके दोनों पैर पकड़कर रोना (वन॰ २४९ । २९-३५ ) | दुर्योधनके वैष्णव यज्ञमें आनेके लिये पाण्डवोंके पास निमन्त्रण भेजना (वन० २५६ १८)। गुप्तचरोंको भेजकर पुनः पाण्डवोंका पता लगानेके लिये सलाह देना ( विराट० २६ । १४-१८ )। विराटनगरके निकट अर्जुनके साथ युद्ध और पराजित होकर उसका भागना ( विराट० ६१ । ३६-४० ) । कौरव-सभामें दुर्योधनसे इसका अपने आपके, दुर्योधनके और कर्णके कैद होनेकी सम्भावना बताना ( उद्योग॰ १२८ । २३-२४ ) । प्रथम दिनके संग्राममें नकुलके साथ इसका इन्द्रयुद्ध ( भीष्म० ४५ । २२-२४ ) । अर्जुनके साथ द्वन्द्वयुद्ध और उनसे पराजित होना ( भीष्म० ११०। २८-४६; भीष्म० १११। ५७-५८ )। अर्जुनके साथ युद्धमें इसका घोर पराक्रम प्रकट करना (भीष्म० ११७। १२-१९)। दुर्योधनसे अभिमन्युको मार डालनेकी प्रतिज्ञा करके युद्ध प्रारम्भ करना ( द्रोण ० ३९ । २४--३१)। अभिमन्युद्वारा इसका मूच्छित किया जाना ( द्रोण० ४०। १३-१४ ) । अर्जुनके साथ युद्ध करके उनसे पराजित हो कर भागना ( द्रोण ० ९० अध्याय )।

सात्यिकिके साथ इसका युद्ध (द्रोण० ९६ । १४-१७)। सात्यिकसे पराजित होकर इसका सेनासिहत पलायन (द्रोण० १२१ । २९—४६ ) । सात्यिकद्वारा इसकी पराजय (द्रोण० १२३ । ३१—३४) । इसके द्वारा प्रतिविन्ध्यकी पराजय (द्रोण ०१६८। ४३)। सहदेवके साथ इसका युद्ध और उनके द्वारा पराजय (द्रोण॰ १८८ । २-९ ) । धृष्टद्युम्नद्वारा इसकी पराजय (द्रोण० १८९ । ५) । होणाचार्यके मारे जानेपर इतका युद्धस्थलसे भागना ( द्रोण० १९३। १५ )। सहदेवद्वारा पराजित होना ( कर्ण० २३ । १४-२० ) । घृष्टयुम्नको काबूमें कर लेना ( कर्णं० ६१। ३३ )। भीमसेनके साथ इसका युद्ध और पाण्डवींपर आक्षेप ( कर्ण० ८२। ३२ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । क्रोधमें भरे भीमसेन और दुःशासनका घोर युद्ध (कर्ण०८२ । ३३ से कर्ण०८३ । तक )। भीमसेनकी गदाकी चोटसे धरतीपर गिरकर दुःशासनका छटपटानाः भीमसेनका इसकी छातीपर चढ्-कर इससे यह पूछना कि न्तूने किस हाथसे ट्रीपदीके केश खींचे थे। ' दुःशासनका रोष और अभिमानके साथ अपनी गजसुण्ड-दण्डके समान मोटी दाहिनी भुजा दिखा-कर यह उत्तर देना कि भौंने इसी हाथसे द्रौपदीके केश खींचे थे।' भीमसेनका इसकी उस भुजाको उखाड़कर उसीके द्वारा इसे पीटना और इसकी छाती फाड़कर इसके गरम रक्तको पीना ( कर्ण० ८३ । ८–२९ ) । दुःशासन जिसमें रहता था। वह सुन्दर महल वीरवर अर्जुनको रहनेके लिये दिया गया ( ज्ञान्ति ० ४४ । ८-९ )। व्यासजीके आवाहन करनेपर गङ्गाजलसे इसका भी प्रकट होना ( आश्रम० ३२।९)। मृत्युके पश्चात् इसे स्वर्गलोककी प्राप्ति हुई ( म्बर्गा० ५ । २१-२२ )

महाभारतमें आये हुए दुःशासनके नाम - भारतः भरतश्रेष्ठः भारतापमदः धृतराष्ट्रजः कौरवः कौरव्य और कुरुशार्द्रल आदि।

दुःसह — धृतराष्ट्रका एक महारथा पुत्र (आदि०६३। ११९; आदि०६०। ९३; आदि०११६। २)। यह पुलस्त्यकुलके राक्षसके अंशसे उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७। ८९)। अर्जुनके साथ इसका युद्ध और पराजित होकर भागना (विराट०६१। ४३–४५)। इसका सात्यिकिके साथ युद्ध करके घायल होना (द्रोण०१३६। २—७)। भीमसेनद्वारा इसका वध (द्रोण०१३५। ३६)।

दुन्दुभि-एक राक्षसः जिसे भगवान् राङ्करने वर दिया और व दी इसके विनाशमें भी समर्थ हुए (अनु० १४। २१४)।

दुन्दुभिस्वन-कुशद्वीपमें मुनिदेःके बादका देश ( भीष्म० १२ । १३ )। दुन्दुभी-एक गन्धर्वीं, जो मन्थरा नामसे प्रसिद्ध कुवड़ी दासी हुई थी, ब्रह्माजीने इसे देवकार्यकी मिद्धिके लिये भूतलपर जानेका आदेश दिया था ( वन० २७६ । ९-१० )।

दुराधन ( दुराधर या दुर्धर )-धृतराष्ट्रके सी पुत्रीमेंने एक ( आदि० ६७ । २०१ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्रोण० १३५ । ३६ ) ।

दुराधर ( दुर्घर या दुराधन )-धृतराष्ट्रके मी पुत्रीमेंसे एक ( आदि० ११६ । १० ) ! भीमन्नेनद्वारा इसका वध ( द्रोण० १३५ । ३६ ) !

दुर्ग-किला, दुर्ग छः प्रकारके होते हैं—मरुदुर्ग, जलदुर्ग, प्रथ्वीदुर्ग, वनदुर्ग, पर्वतदुर्ग और मनुष्यदुर्ग (सैनिक- शक्तिसे सम्पन्न होना)। इनमें मनुष्यदुर्ग ही प्रधान है (शान्ति० ५६। ३५)।

दुर्भशौल-शाकद्वीपका एक पर्वत (भीष्म० ११।२३)।

दुर्गा-(१) त्रिभुवनकी अधीश्वरी देवी दुर्गा। महाराज युधिष्ठिरने विराटनगरमें प्रवेश करते समय जगजननी दुर्गाकी स्तुति की और देवीने प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्हें वर दिया (विराट० ६ अध्याय)। भगवान् श्रीकृष्णकों प्रेरणां अर्जुनने महाभारत युद्धके प्रारम्भमें दुर्गादेवी-की स्तुति की और देवीने अन्तरिक्षमें स्थित होकर उन्हें विजयी होनेका वर दिया (भीष्म० २३। ४—१९)। अर्जुनकृत दुर्गास्तोत्रकी महिमा (भीष्म० २३। २२-२५)। (२) एक प्रमुख नदो, जितका जल भारतकी प्रजापीती है (भीष्म० ९। ३३)।

दुर्गाल-एक भारतीय जनपद (भीष्म १ । ५२)।
दुर्जय-(१) महर्षि कश्यपद्वारा दनुके गर्भसे उत्पन्न एक
दानव (आदि० ६५ । २३)। (२) (दुष्पराजय)धृतराष्ट्रके मी पुत्रोंमेंसे एक (आदि० ११६ । ९)।
(देखिये दुष्पराजय)। (३) एक राजा, जिसके लिये
पाण्डव-पक्षसे रण-निमन्त्रण भेजनेके लिये दुष्दने मलाह
दी थी (उद्योग० ४ । १६)। (४) इक्ष्वाकुवंशी
सुवीरके पुत्र (अनु० २ । ११)। (५) भगवान्
विष्णुका एक नाम (अनु० १४९। ९६)।

दुर्जया—दुर्जय मणिमती नगरीः जिसे दुर्जया भी कहते हैं (वन॰ ९६।१)। (कुछ आधुनिक समीक्षकोंने 'इलोरागुफा' को ही दुर्जया माना है। यह स्थान निजाम राज्यमें दौलताबादसे सात मील और नन्दगाँवसे चालीस मीलपर स्थित है।)

दुर्धर्ष ( दुर्मद )-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रों मेंसे एक ( आदि ० ६ ७ । ९४; आदि ० ११६ । ३ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्रोण ० १५५ । ४० ) ।

दुर्मद्-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक (आदि०६७।९६; आदि०११६।५)।भीमसेनद्वारा इसका वध (द्रोण०१३५।३६)।

दुर्मर्षण-धृतराष्ट्रका एक महारथी पुत्र (आदि॰ ६३। १९६; आदि॰ ६७। ९५; आदि॰ ११६। ३)। इसका भीमसेनके साथ युद्ध (मीष्म॰ ११३ मध्याय; द्रोण॰ २५। ५-७)। अर्जुनसे लड़नेका उत्साह प्रकट करना (द्रोण॰ ८८। ११-१३)। अर्जुनद्वारा इसकी गज-सेनाका संहार और पलायन (द्रोण॰ ८९ मध्याय)। इसका सात्यिकिके साथ युद्ध और उनके द्वारा घायल होना (द्रोण॰ ११६। ६-८)। भीमसेनद्वारा इसका वध (द्रोण॰ १३५। ३६)। दुर्मर्षणका सुन्दर महल मादी-कुमार नकुलको रहनेके लिये दिया गया (शान्ति॰ ४४। १०-११)।

दुर्मुख-(१) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक ( आदि० ६७। ९३; आदि० ११६। ३)। यह द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था ( आदि॰ १८५ । १ ) । यह द्वैतवनमें गन्धवींद्वारा बंदी बनाया गया ( वन० २४२। १२ )। प्रथम दिनके संप्राममें इसका सहदेवके साथ द्वन्द्वयुद्ध (भीष्म० ४५ । २५-२७ ) । अभिमन्युके द्वारा इसके सारिथका वध ( भीष्म० ४७। १२ )। इसके द्वारा श्रुतकर्माकी पराजय ( भीष्म० ७९ । ३५-३८ ) । अभिमन्युद्वारा पराजित होना (भीष्म०८४।४२)। घटोत्कचके साथ द्वन्द्वयुद्ध (भीष्म० ११०। १३-१४; भीष्म० १११। ३७-३९) । धृष्टद्युम्नके साथ युद्ध ( द्रोण० २०। २६-२९)। पुरुजित्के साथ युद्ध ( द्रोण ०२५। ४०-४१)। सहदेवके साथ युद्ध (द्रोण० १०६। १३)। सहदेवद्वारा पराजित होना ( द्रोण० १०७। २५)। भीमसेनद्वारा इसका वघ (द्रोण० १३४। २०-२१ ) । इसके द्वारा पर्वतीय राजा जनमेजयके वधकी चर्चा (कर्ण० ६। १९- २०)। इसका सुन्दर भवन सहदेवको रहनेके लिये दिया गया था (शान्ति०४४।१२-१३)।(२)(दुर्मर्षण) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक (आदि० ६७।९५)। दुर्मर्षण नामसे भीमसेनद्वारा इसका वध (शब्य०२६। ९-१०)। (३) एक राजा, जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजमान होता था ( सभा० ४।२१)।( ४) एक असुर, जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना करता है ( सभा० ९। १३ )। ( ५ ) पाण्डवपक्षका एक योद्धाः जो कर्णके वशमें पड़ गया था ( कर्ण ० ७३ । १०४ )।(६) एक सर्प, जो स्वधामको पधारते समय बलरामजीके स्वागतके लिये प्रभासक्षेत्रमें आया था ( मौसल १४ । १६ )। दुर्योधन-(१) धृतराष्ट्र और गान्धारीके सौ पुत्रोंमेंसे

एक, जो सबसे बड़ा था। यह अपने ग्यारह महारथी भाइयोंमें प्रधान था ( आदि॰ ६३ । ११८-१२० )। यह कुरकुलको कलङ्कित करनेवाला, दुर्बुद्धि तथा खोटे विचार रखनेवाला था और कलिके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि॰ ६७। ८७ )। दुर्योधनके द्वारा प्रज्वलित की हुई वैरकी भारी आग असंख्य प्राणियोंके विनाशका कारण बन गयी। इसके सौ भाइयोंकी उत्पत्ति पुलस्त्यकुलके राक्षसोंके अंशसे हुई थी ( आदि० ६७ । ८८-८९ )। इसकी उत्पत्तिकी कथा (आदि० ११४। ९–२५)। इसके जन्म-समयमें प्रकट हुए अमाङ्गलिक अपशकुन ( आदि० ११४। २७-२९ ) । इसके जन्मकालिक अमङ्गलकारी उपद्रवेंको देखकर इसे कुल-संहारक बताते हुए इसे त्याग देनेके लिये धृतराष्ट्रको विदुरकी सलाइ (आदि॰ ११४। ३४-३९)। जिस दिन भीमसेनका जन्म हुआ, उसी दिन दुर्योधनका भी हुआ ( आदि॰ १२२ । १९ ) । इसके द्वारा गङ्गातटवर्ती प्रमाणकोटि तीर्थमें जलकीडाका आयोजन और विष खिलाकर बेहोरा किये हुए भीमसेनका जलमें प्रक्षेप ( आदि० १२७ । २७-५४ ) । इसका भीमसेनके सार्थिको उसका गला घोंटकर मार डालना (आदि० १२८ । ३६)। भीमसेनके भोजनमें पुनः कालकूट विष डळवानेका कुकृत्य (आदि॰ १२८। ३७)। इसकी गदायुद्धमें प्रवीणता ( आदि॰ १३१।६१)। इसका रणभूमिमें अस्त्रकौशल दिखाना ( आदि० १३३ । ३२-३५)। भीमसेनके साथ गदा-युद्ध करते हुए इसका अश्वत्थामाद्वारा निवारण 🕻 आदि० १३४ । ५ ) । इसके द्वारा कर्णका राज्याभिषेक ( आदि॰ १३५ । ३८ ) । इसकी कर्णसे अटल मित्रताके लिये याचना (आदि० १३५ । ४० ) । कर्णका पक्ष लेकर इसका भीमसेन एवं पाण्डवोंपर आक्षेप ( आदि॰ १३६ । १०-१८ ) । द्रुपदद्वारा इसकी पराजय ( आदि॰ १३७ । २२ के बाद दा॰ पाठ) । युधिष्ठिरपर प्रजाका अनुराग देखकर इसकी चिन्ता (आदि० १४०। २९ )। पाण्डवोंको वारणावत भेजनेके विषयमें दुर्योधन और वृतराष्ट्रका संवाद (आदि०१४१।३-२४)। वारणावतमें लाक्षागृह बनवाने तथा पाण्डवींको जलानेके लिये इसका पुरोचनको आदेश ( आदि० १४३ । २-१७) । द्रौपदीके खयंवरमें इसका कर्ण और भाइयोंसिहत उपस्थित होना ( आदि० १८५। १०४ )। लक्ष्यवेधके लिये **धनुषपर प्रत्यञ्चा चढ़ाते समय इसका झटकेसे** उत्तान गिरना और लजित हो अपने स्थानपर लौट जाना ( आदि॰ १८६। २८ के बाद )। पाण्डवींके बिनाशके लिये इसके द्वारा भृतराष्ट्रके प्रति विविध उपायोंका कथन ( आदि० १९९ । २८–३१; आदि० २००। ४–२० ) ।

पाण्डवोंको आधा राज्य देनेके लिये इसे भीष्मकी सम्मति ( आदि० २०२ । ५-१९ ) । इसका युधिष्ठिरके राजस्य यज्ञमें भाइयोंसहित आना (सभा० ३४। ६)। युधिष्ठिरके लिये आयी हुई भेंट-मामग्रीको ग्रहण करना और सँभाल कर रखना (सभा० ३५।९)। सबके विदा हो जानेपर भी युधिष्ठिरकी दिव्यमभामें दुर्योधन और शकुनि कुछ कालतक ठहरे रहे ( सभा० ४५ । ३८ ) । दुर्योधनका मयनिर्भित सभाभवनको देखना और पग-पगपर भ्रमके कारण उपहासका पात्र बनना तथा युधिष्ठिरके वैभवको देखकर इसका चिन्तित होना (सभा० ४७ अध्याय )। पाण्डवींपर विजय प्राप्त करनेके लिये इमका शकुनिसे वार्तालाप (सभा० ४८ अध्याय)। इसका धृतराष्ट्रसे अपनी चिन्ताका कारण बताना तथा जुएके लिये अनुरोध करना **( समा**० ४९ । १२–३६, ४२; सभा० ५० अध्याय)। इसके द्वारा राजस्ययनमें युधिष्ठिरके **छिये विभिन्न देशोंसे आयी हुई में**टोंका धृतराष्ट्रके प्रति वर्णन ( सभा० अध्याय ५१ से ५२ तक )। इसके द्वारा युधिष्ठिरके अभिपेकका अपने पिताके प्रति वर्णन (सभा० ५३ अध्याय) । इसका धृतराष्ट्रको उभाड़ना (सभा० अध्याय पप **से प६ तक )** । जुएके अवसरपर विदुरज को इसकी फटकार तथा विदुरजीका इसे चेतावनी देना (सभा० ६४ अध्याय) । द्रौपदीको पकड़कर सभाभवनमें लानेके लिये इसका विदुरको आदेश (सभा० ६६ । १)। विदुरका इसे पुनः फटकारना ( सभा० ६६ । २-१२) । द्रौपदीको सभाभवनमें लानेके लिये इसका प्रातिकामीको आदेश (सभा० ६७।२) । द्वौपदीके प्रति इतके छल-कपटयुक्त वचन (सभा० ७०।३-६; सभा ० ७१ । २० ) । इसके द्वारा अर्जुनकी वीरताका वर्णन ( सभा० ७४। ६ के बाद )। धृतराष्ट्रसे पुनः जुएके िलेये इसका अनुरोध **( समा∘ ७**४ । ७–२३ )। पुरवानिर्योद्वारा इसकी निन्दा ( वन० १ । १३–१७)। विदुरसे काम्यकवनमे लौट आनेपर इसकी चिन्ता ( वन० ७ । २-६ ) । इसे मैत्रेय ऋषिका शाप ( वन० १० । ३४ ) । इसके द्वारा द्वैतवनको यात्राविषयक कर्ण-ाकुनिकी मन्त्रणा स्वीकार करना (वन०२३८। २-१६) । घोषयात्राके लिये प्रस्थान ( वन० २३९ । २३) । गौओंकी देख-भाल करना और इसके मैनिकोंका गन्धर्वाके साथ संवाद ( वन० २४० अध्याय )। दुर्योधन आदि कौरवोंका गन्धर्वोंके साथ युद्ध ( वन० २४१ अध्याय ) । चित्रसेन आदि गन्धवींद्वारा दुर्वोधन आदिकी पराजय तथा चित्रसेनका दुर्योधनकी बंदी बनाना ( वन० २४२ । ६ ) । मन्धर्वोके हायसे छुड़ानेके छिये पाण्डजों के प्रति इस की पुकार (वन० २४३। ११ के बाद

दा॰ पाठ)। इसका कर्णसे अपनी पराजयका समाचार बताना(वन० २४८ अध्याय)। कर्णसे अपनी ग्लानिका वर्णन करते हुए दुःशासनको राजा बननेका आदेश ( बन० २७९। १-२७) । इक्का आमरण अनशनचे हिं, वैटना (वन० २५१ । १९-२०) । कृत्याद्वारः इसका रसानतमे पहुँचाता जाना ( वन० २५१ । २९ ) । दानयां नथा कर्णके द्वारा समझाये जानेपर इत्का अनजन त्यागकर हिस्तिनापुरको प्रस्थान ( वन० २५२ अध्याय ) । इसके वैष्णव यज्ञका आरम्भ और समाप्ति ( वन० अध्याद २५५ से २५६ तक ) । इसका महिंदि दुर्वासाको प्रसन्न करके युधिष्ठिरके आश्रमपर जानेके लिये पर मॉनना ( वन० २६२ । १९-२३ ) । गुतनसेंद्रास पाण्यकेंका पता न मिलनेपर मित्रियोंने इपका परामर्श अस्ता ( विराट० २६ । २-७ ) । मत्सदेशपर चढ़ाई करनेका निश्चय ( विराट० २९ । ६४ के बाद दा० पाठ )। मन्स्यदेशस्य आक्रमण करनेके लिये दुःशालनको आदेश देना ( विराट० ३०। २०-२४ )। अपने ने नेकींकी उभाइते हुए इसका अर्जुनसे युद्ध करनेका ही निश्चय ( विराट० ४७ । २-१९ ) । कर्णकी यानीने कुपित ू हूए आचार्य-वर्गसे इसका क्षमा माँगना ( विसट० ५६ । १६) । अर्जुनके साथ युद्ध और उनने हारकर भुशक्त ( विराट० ६५ अध्याय ) । श्रीकृष्णसे सहाय्वाके 😿 छ नारायणी सेना प्राप्त करना 🕻 उद्योग० ७। २३–५५ 🦮 इसका वलरामजीके पास सहायता मांगनक कार करा (उद्योग० ७ । २५) | कृतवसाँदी पार अहारास्त्र माँगनेके लिथे जाना (उद्योग०७। ५२ के समर्थि शस्यका सत्कार करके उनके प्रसन्न हिनेदर अर्थन एक्स आनेके लिये उनसे प्रार्थना (उद्योग 🖘 १८) इसके पास स्यारह अक्षौहिणी सेनाओंका संग्रह ( इन्होंतर १९।२७)। धृतराष्ट्रसे अपने पक्षके व रिका वणान करते हुए अपना उत्कर्प तथा पाण्डवींका अपकर्प बतलानः ( उद्योग० ५५ अध्याय ) । संज्यसे पाण्डर्ट के इय तथा वोड़ोंके विषयमें प्रस्त ( उद्योग० ५६ । ६ ) : युतराहसै अपनी प्रवलताका प्रतिपादन (उद्योग० ५७।३६-४२)। युद्धको यज्ञका रूप देकर युद्ध करनेका हो निश्चय करना ( उद्योग० ५८ । ५०-१८ ) । धृतराष्ट्रको ढाढ्स वॅथानेके लिये आत्मप्रशंसा करना ( उद्योग० ६१ अध्याय )। भीष्मजीसे अपने पञ्चकी प्रबलता दतःना ( उद्योग० ६३। १-८ )। श्रीकृष्णके मस्कारके लिये मार्गमें विश्राम-स्थान बनवाना ( उद्योग० ८५। ३२-१७)। श्रीकृष्णको कैद करनेका विचार प्रकट करना ( उद्योग॰ ८८। १३ )। अपना निमन्त्रण अस्तीकार कर देनेनर श्रोकृष्णते उत्तक। कारण पूछना ( उन्नोग ।

९१ । १३–१५ ) । कण्वका दुर्योधनको मातळीयोपाख्यान सनाना और संधिके लिये समझाना तथा इसके द्वारा कण्वमुनिके उपदेशकी अवहेलना (उद्योग॰ ९७ अध्यायसे १०५ अध्यायतक )। कौरवसभामें श्रीकृष्णको उत्तर देते हुए पाण्डवोंको सूईकी नोंक बराबर भी भूमि न देनेका निश्चय करना ( उद्योग० १२७ अध्याय ) । कैदकी सम्भावनासे इसका कौरवसभासे चला जाना ( उद्योग॰ १२८ । २५-२७ ) । श्रीकृष्णको कैद करनेका षड्यन्त्र ( उद्योग ॰ १३० । ४-८ ) । रणयात्राके लिये सेनाको आज्ञा देना ( उद्योग० १५३। ८-१७ )। इसके द्वारा अपने सेनापतियोंका निर्वाचन और अभिषेक ( उद्योग॰ १५५ । ३१-३३ ) । इसका भीष्मको प्रधान सेनापतिके पदपर अभिषिक्त करना (उद्योग० १५६। २६)। रुक्मीकी सहायता छेनेसे इनकार करना (उद्योग० १५८। ३७)। उल्काको दूत बनाकर पाण्डवींके पास भेजना और श्रीकृष्ण, पाण्डव, द्रुपद, विराट, शिखण्डी और धृष्टद्यम्न आदिको कटुवचनोंद्रारा संदेश कहलाना ( उद्योग० १६० अध्याय ) । भीष्मसे कौरवपक्षके अतिर्थियोंका नाम पूछना ( उद्योग० १६५। १२-१६ )। भीष्मसे पाण्डवपक्षके अतिरिथयोंकी जानकारी प्राप्त करना (उद्योग० १६८। ३९-४२)। शिखण्डीको न मारनेके विषयमें भीष्मसे इसका प्रक्त (उद्योग० १७३ । १-२ )। भीष्मसे शिखण्डीका जन्मवृत्तान्त पृछना ( उद्योग॰ १८८ । १ ) । अपने पक्षके वीरोंसे उनकी शक्तिके विषयमें पूछना ( उद्योग० १९३ । २-७ ) । कुरुक्षेत्रके मैदानमें चलनेके लिये सेनाको आजा देना ( उद्योग॰ १९५ अध्याय ) । भीष्मकी रक्षाके लिये दुःशासनको आदेश ( भीष्म । १५। १२--२० )। इसका मणिमय महान् ध्वज नाग-चिह्नसे विभूषित था ( भीष्म० १७ ! २५-२६ ) । युद्धके लिये जाते समय गजारू दुर्योधन और उसके गजकी छटाका वर्णन ( भोष्म० २०। ७-८ ) । द्रोणाचार्यसे दोनों पक्षोंके प्रधान-प्रधान वीरोंका वर्णन करना ( भीष्म० २५। ७-११ )। प्रथम दिनके संग्राममें भीमसेनके साथ इसका द्वन्द्वयुद्ध (भीष्म० ४५ । १९-२१ ) । भीमसेनके बाणींसे आहत होकर इसका मृर्व्छित होना ( भीष्म० ५८ । १७)। भीष्मको उलाइना देना (भीष्म० ५८। ३४-४०)। गजसेनाके साथ भीममेनपर आक्रमण ( भीष्म० ६२। ३५) । भीमसेनके साथ युद्ध करके इन्हें मूर्च्छित कर देना ( भीष्म० ६४। १६-२३ )। पाण्डवींके विशिष्ट पराक्रमके विषयमें भीष्मसे प्रश्न ( भीष्म० ६५। ३१-३४ ) । भीमसेनके साथ युद्ध ( भीष्म० ७३। १७-२३ )। भीमसेनद्वारा इसका पराजित और मूर्च्छित

होना (भीष्म० ७९। ११—१६)। भीमसेनके परा-क्रमसे भयभीत होकर इसकी भीष्मसे प्रार्थना ( भीष्म० ८० । ४-६ ) । धृष्टद्युम्नद्वारा इसका पराजित होना ( भीष्म० ८२ । ५३ ) । भीमसेनद्वारा एक साथ आठ भाइयोंके मारे जानेसे भीष्मके पास जाकर इसका विलाप करना ( भीष्म० ८८ । ३७-३८) । घटोत्कचके साथ इसका युद्ध और उसके साथी चार राक्षसोंका इसके द्वारावध (भीष्म० ९१।२०-२१)। घटोत्कच-के प्रहारसे इसका प्राण-संकटकी स्थितिमें पड़ जाना (भीष्म० ९२। १४) । इसके प्रहारसे भीमसेनका मूर्चिछत होना (भीष्म० ९४। ५-६) । घटोत्कचसे पराजित होकर भीष्मसे दु:ख प्रकट करना ( भीष्म० ९५ । ३-१५ )। भीष्मसे पाण्डवोंको मारने अथवा कर्णको युद्धके लिये आज्ञा देनेका अनुरोध करना ( भीष्म० ९७। ३६-४२ ) । भीष्मकी रक्षाकी व्यवस्थाके लिये दुःशासनको आदेश ( भीष्म० ९८ । ३१-४२; भीष्म० १०५। २-६ )। शत्यको युधिष्ठिर-को रोकनेके लिये आदेश देना ( भीष्म० १०५। २६-२८ )। अपनी सेनाको मारी जाती देख भीष्मसे इसकी प्रार्थना ( भीष्म० १०९ । १६-२३ )। सात्यिकिके साथ इसका द्वन्द्वयुद्ध (भीष्म० ११०। १४; भीष्म० १११ । १४-१८ ) । अभिमन्युके साथ युद्ध ( भीष्म० ११६ । १-८ ) । इसके द्वारा अपने सैनिकोंको प्रोत्साहन ( भीष्म० ११७। २६–३०)। सेनापतिकी आवश्यकताका वर्णन करते हुए कर्णसे अनुमति लेना ( द्रोण॰ ५।५-१२ )। द्रोणाचार्यसे सेनापति होनेके लिये प्रार्थना करना (द्रोण० ६।२–११)। इसके द्वारा द्रोणाचार्यका सेनापतिके पदपर अभिषेक ( द्रोण० ७ । ५ ) । युधिष्ठिरको जीवित पकड़ लानेके लिये द्रोणाचार्यसे वर माँगना (द्रोण० १२।६)। पाण्डवोंकी सेनाको द्रोणाचार्यद्वारा विचलित हुई देख कर्णसे इसका हर्पपूर्ण वार्ताळाप (द्रोण० २२। ११-१७)। द्रोणाचार्यको उपालम्भ देना (द्रोण० ३३। ७-९)। अभिमन्युको मारनेके लिये अपने महार्थियोंको आदेश देना ( द्रोण० ३९। १६-१९ )। अभिमन्युसे युद्ध करनेके लिये कर्णको प्रेरित करना ( द्रोण० ४०। २३-२५)। अभिमन्युके प्रहारसे पीड़ित होकर भागना ( द्रोण० ४५ | ३० ) । अर्जुनके भयसे भीत जयद्रथ-को इसका आश्वासन (द्रोण० ७४। १४-२०)। द्रोणाचार्यको उपालम्भ ( द्रोण० ९४।४-१८)। अर्जुनसे युद्ध करनेमें अपनी असमर्थता प्रकट करना ( द्रोण० ९४ । २७-३२ ) । द्रोणाचार्यद्वारा बाँधे गये दिव्य कवचरे युक्त होकर युद्धके लिये जाना ( द्रोण०

९४। ७३-७५ )। अर्जुनको युद्धके लिये ललकारना (द्रोण० १०२ । ३६-३८) । अर्जुनके साथ युद्धमें पराजित होकर भागना ( द्रोण० १०३। ३२ )। इसके ध्वजका वर्णन ( द्रोण० १०५ । २६-२८ ) । सात्यिकि-द्वारा इसकी पराजय (द्रोण० ११६ । २४-२५)। सात्यिकसे हारकर भाइयोंसिहत भागना ( द्रोण॰ १२०। ४३-४४ ) । पाण्डवोंके साथ संग्राम ( द्रोण० १२४। ३२-४२ ) । द्रोणाचार्यको उपालम्भ देना ( द्रोण॰ १३० । ४-१२ ) । युधामन्यु और उत्तमौजाके साथ युद्ध ( द्रोण० १३०।३०-४३)। अर्जुनके वधके लिये कर्णको प्रोत्साहित करना ( द्रोण० १४५। १२-३३ ) । अर्जुनके साथ युद्ध (द्रोण० १४५ अध्याय ) । जयद्रथवधके बाद खेद प्रकट करते हुए द्रोणाचार्यको उपालम्भ देना (द्रोण० १५० अध्याय)। कर्णसे वार्तालापके प्रसंगमें द्रोणाचार्यपर ( द्रोण० १५२। २-१४ )। युधिष्ठिरके साथ युद्ध और पराजय ( द्रोण० १५३। २९-३९ )। कर्णसे अपनी सेनाकी रक्षाके लिये अनुरोध ( द्रोण० १५८। २-४ ) । कर्णको मार डालनेके लिये उद्यत हए अस्वत्थामाको मनाना (द्रोण० १५९ । १३-१५)। अञ्बत्थामासे पाञ्चालोंको मारनेके लिये अनुरोध ( द्वोण । १५९ । ८६-१०० ) । पैदल सैनिकोंको प्रदीप जलाने-का आदेश (द्रोण० १६३। १२ )। द्रोणाचार्यकी रक्षाके लिये सैनिकोंको आदेश (दोण० १६४।२१-३०)। भीमसेनसे युद्ध और पराजित होकर भागना ( द्रोण । १६६ । ४३-५८ ) । कर्णकी सलाहमे शकुनिको पाण्डवीं-का वध करनेके लिये भेजना (द्रोण० १७०। ६२-६५)। सात्यिकद्वारा पराजय (द्रोण० १७१ । २३ )। द्रोणाचार्य और कर्णको उपालम्भ ( द्रोण० १७२ । ३-७)। जटासुरके पुत्र अलम्बुषको घटोत्कचके साथ युद्ध-के लिये आज्ञा देना ( द्रोण० १७४। ९-११ )। कर्ण-को घटोत्कचके चंगुलसे छुड़ानेके लिये अलायुधको प्रेरित करना ( द्रोण० १७७। ९—१३ )। अलायुधके वधसे पश्चात्ताप करना (द्रोण० १७८ | ३६-४०) । द्रोणा-चार्यको उपालम्भ देना (द्रोण० १८५ । २—८; द्रोण० १८५। २२-२३ )। नकुलके साथ युद्ध और उनसे परास्त होना ( द्रोण० १८७ । ५०—५५ ) । सात्यिकिके साथ संवाद और युद्ध ( द्रोण० १८९ । २३—४८ )। द्रोणाचार्यके मारे जानेपर युद्ध-स्थलसे भागना (द्रोण० १९३। १७ ) । अश्वत्थामासे द्रोणवधका समाचार सुनानेके लिये कृपाचार्यको आदेश देना ( द्रोण० १९३। ३५) । अश्वत्थामासे पुनः नारायणास्त्र प्रकट करनेको कहना ( द्रोण० २००। २५) । सात्यकिद्वारा इसकी

पराजय (द्रोण० २०० । ५३)। अपनी सेनाको आश्वासन देना (कर्णं० ३। ७—१७)। कर्णंसे सेना-पति बननेके लिये प्रार्थना करना (कर्ण० १०। २८-३७ )। कर्णको सेनापतिके पदपर अभिषिक्त करना (कर्ण ० १० । ४३ )। युधिष्ठिरके साथ युद्धमें इसकी पराजय (कर्ण० २८। ७-८; कर्ण० २९। ३२)। कर्णके कथनानुसार व्यवस्थाके लिये उद्यत होना ( कर्ण० ३१। ७१-७२ ) । कर्णका सारध्य करनेके लिये शल्यसे प्रार्थना (कर्ण० ३२।२—२९) । शल्यके कुपित होकर उठ जानेपर उनकी प्रशंसा करके उन्हें प्रसन्न करना ( कर्ण० ३२ । ५४—६२ ) । शस्यसे त्रिपुरोपा-ख्यानका वर्णन ( कर्ण० ३३ अध्यायसे १२१ तक ) । इसके द्वारा कर्णको परशुरामद्वारा दिव्यास्त्र-प्राप्तिका वर्णन (कर्ण० ३४। १२३--१६२)। शब्यको कर्णका सार्थि बननेके लिये समझाना ( कर्ण० ३५ अध्याय ) । नकुल-सहदेवको अपने पराक्रमसे किं-कर्तव्यविमूढ़ कर देना ( कर्ण० ५६। ७--१८)। धृष्टद्युम्नके साथ युद्धमें परास्त होना ( कर्ण० ५६। ३४-३५ )। अपने सैनिकोंको प्रोत्साहन देना ( कर्ण० ५७ । २-४ ) । भीमसेनद्वारा पराजित होना (कर्ण० ६१। ५३—६२)। कर्णसे अपनी सेनाकी रक्षाके लिये कहना (कर्ण० ६४ । ४०-४२) । इसके द्वारा कुलिन्द-राजकुमारका वध ( कर्ण० ८५ । १४ ) । अस्वत्थामा-द्वारा किये गये संधिके प्रस्तावको न मानना ( कर्ण० ८८ । ३०--३३)। कर्णकी मृत्युसे दुखी होना ( कर्ण० ९२ । १५ ) । अपने सैनिकोंको ढाड्स वँधाना ( कर्ण० ९३ । ५२-५९ )। संधिके लिये समझाते हुए कृपाचार्यको उत्तर देना और युद्धका ही निश्चय करना ( शब्य ० ५ अध्याय ) । अदवत्थामाके पास जाकर सेना-पतिके पदके लिये पूछना (शल्य०६। १७-१८)। शस्यसे सेनापति बननेके लिये प्रार्थना (शस्य० ६ । २५-२६ ) । शहयको सेनापति-पदपर अभिषिक्त करना ( शल्य० ७ । ६-७ ) । इसके द्वारा चेकितानका वध ( श्रल्य० १२ । ३१-३२ ) । भीमसेनद्वारा पराजित होना ( शल्य॰ १६ । ४२-४४ ) । अपनी सेनाको उत्साहित करना (शल्य० १९। ५८—६६)। इसका अद्भुत पराक्रम ( शल्य० २२ अध्याय ) । धृष्टद्युम्नद्वारा पराजित होना ( शब्य० २५ । २३ ) । अकेले भागकर सरोवरमें प्रवेश करना और मायासे उसका पानी वाँध देना ( शल्य ० २९ । ५४ ) । कृपानार्यः, अश्वत्थामा और कृतवर्माके कहनेपर भी युद्धसे उदासीनता प्रकट करना ( शल्य० ३०। १४-१८ )। जलमें छिपे-छिपे युधिष्ठिरसे वार्तालाप करना (शब्य ० ३१। ३८-५३)। युधिष्ठिरके

ललकारनेपर इसका जलसे बाहर निकलना (शल्य०३२। ३३---३९)। कवच आदिसे सुसजित होकर इसका किसी एक पाण्डवके साथ युद्धके लिये उद्यत होना ( शल्य ० ३२ । ६६ — ७१ ) । भीमसेनके शाथ गदा-युद्धके लिये उद्यत होना ( शस्य० ३३ । ५२-५५ ) । भीमसेनके साथ गदायुद्धके लिये उद्यत होनेपर अपशुकन ( शल्य० ५६ । ८— १४ ) । भीमसेनके कटु वचनोंका उत्तर ( शल्य० ५६। ३८--४१ )। भीमसेनके साथ भयङ्कर गदा-युद्ध ( शल्य० ५७ अध्याय ) । भीमसेनकी गदाकी चोटसे जाँव टूट जानेपर इसका पृथ्वीपर गिरना ( शस्य ० ५८ । ४७-४८ ) । श्रीकृष्णद्वारा किये गये आक्षेपींका उत्तर देना ( शल्य॰ ६१। २७—३९ )। अपने कार्यपर संतोष प्रकट करना ( शब्य० ६१ । ५०-५४ )। संजयके सामने विलाप करना ( शस्य ० ६४। ७ - २९ ) । संदेशवाहकोंको संदेश देना (शल्य० ६४ । ३०-४०)। अस्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्माके सामने अपने कार्यपर संतोष प्रकट करना (शल्य ० ६५ ) २३—३३) । अश्वत्थामाको सेनापति बनाना ( शल्य० ६५ । ४१ ) । अञ्बत्थामाके कर्मकी प्रशंसा करके प्राण-त्याग करना ( सौक्षिक०९।५६-५७ )। कर्णकी सहायतासे इसके द्वारा कलिङ्गराजकी कन्याके अवहरणकी चर्चा ( शान्ति० ४ । १३ )। राजा दुर्योधनका सजा-सजाया भवन वीरवर भीमसेनको रहनेके लिये दिया गया ( ज्ञान्ति० ४४ । ६-७ ) ¦ धृतराष्ट्रसे ज्ञीलके सम्बन्धमें इसके प्रश्नकी चर्चा ( शान्ति० १२४। १८--६४ )। व्यासजीके आबाहन करनेपर गङ्गाजलसे भाइयोसहित प्रकट होकर इसका धृतराष्ट्र आदि स्वजनींसे मिलना ( आश्रम० ३२ । ९ ) । स्वर्गमें राजा दुर्योधन सूर्यके समान तेजस्वी और वीरोचित शोभासे सम्पन्न हो पुण्यकर्मा देवताओंके साथ बैटा थाः जिसे युधिष्ठिरने प्रत्यक्ष देखा (स्त्रगी० 918-4)1

महाभारतमे आये हुए दुर्योधनके नाम-आजमीटः भारतः भरतशार्दूलः भरतश्रेष्ठः भारताग्रयः भरतर्धमः भरतमत्तमः भारतमत्तमः धार्तराष्ट्रः धृतराष्ट्रजः धृतराष्ट्रपुत्रः धृतराष्ट्रस्तुः धृतराष्ट्रसुतः धृतराष्ट्रास्तः गान्धारिः गान्धारीपुत्रः कौरवः कौरवश्रेष्ठः कौरवनन्दनः कौरवात्मजः कौरवेन्द्रः कौरव्यः कौरवेयः कुरुः कुरुश्रेष्ठः कुरुद्धहः कुरुकुलश्रेष्ठः कुरुकुलाधमः कुरुमुख्यः कुरुनन्दनः कुरुपतिः कुरुप्रवीरः कुरुपुङ्गवः कुरुराजः कुरुसत्तमः कुरुसिंहः कुरुत्तमः कुरुवर्धनः सुयोधन आदि ।

(२) मनुवंशी सुवीरकुमार दुर्जयके पुत्र (अनु०२। १३)। उनके द्वारा नर्मदानदीके गर्भसे परम सुन्दरी सुदर्शनानामक कन्याका जन्म (अनु०२।१९)। इनका

अपनी पुत्री सुदर्शनाको अग्निदेवके हाथीं सींपना ( अनु॰ २ । ३४ )।

दुर्वारण-काम्बोज सैनिकोंका नाम । सात्यिकद्वारा इनका वर्णन (द्रोण० ११२ । ४२-४३)।

दुर्वासा-कठोर व्रतका पालन करनेवाले तथा धर्मके विश्वयमें अपने निश्चयको सदा गुप्त रखनेवाले एक ब्राह्मण महर्षिः जो बड़े ही उग्र स्वभावके थे (आदि० ११०। ४-५ )। कुन्तीद्वारा इनकी परिचर्या (आदि० ११०। ४)। इनके द्वारा कुन्तीको देवताओंके वशीकरण-मन्त्रका उपदेश (आदि॰ ११०।६)। ये भगवान् शङ्करके अंशभृत श्रेष्ठ द्विज हैं ( आदि० २२२। ५२ )। राजा इवेतिकके शतवर्षीय यज्ञका सम्पादन करनेके लिये इनको भगवान् शङ्करका आदेश और इनका उस आदेशको शिरोधार्य करना (आदि० २२२ । ५५-५८ ) । इनके द्वारा स्वेतिकिके यज्ञका सम्पादन (आदि०२२२। ५९)। ये इन्द्रकी सभामें विराजमान होते हैं (सभा०७। ११) । ब्रह्माजीकी सभामें रहकर उनकी उपासना करते हैं (सभा० १९ । २३ ) । इन्होंने जहाँ भगवान् श्रीकृष्णको वरदान दिया था, वह स्थान वरदानतीर्थके नामसे प्रसिद्ध हुआ ( वन० ८२ । ६३–६४ ) । इनके द्वारा महर्षि मुद्रलके दान धर्म आदिकी छः बार परीक्षा ( वन० २६० । १२–२१ ) । इनके द्वारा दुर्योधनको वर प्रदान (वन० २६२। २३)। इनका पाण्डवींके आश्रमपर जाना ( वन० २६३। १-२ )। हेशनके लिये गये हुए इनका पूर्ण तृप्तिका अनुभव करनेके कारण पाण्डवोंके यहाँ न जाकर शिष्योंसहित वहींसे पलायन ( वन० २६३।२९ )। राजा कुन्तिभोजके यहाँ आगमन और र्रातके साथ निवास (वन०३०३।७-८)। इनके द्वारा कुन्तीको अथर्ववेदीय उपनिषदोंमें प्रसिद्ध मन्त्रका दान ( वन॰ ३०५।२०)। पत्नीसहित श्रीकृष्णद्वारा दुर्वासाकी आराधना और इनका उन्हें वर देना ( द्रोण० ११।९ )। इनका श्रीकृष्णका आतिथ्य म्बीकार करके उनके कोचकी परीक्षा करना ( मनु॰ १५९ । १८-३६ ) । श्रीकृष्णकी सेवासे प्रसन्न होकर रुक्मिणीसिहत उन्हें वर देना तथा श्रीकृष्णने जो इनकी जुठनको अपने पैरमें नहीं लगाया था उसे अप्रिय कार्य बताना (अनु० १५९ । ३७-४८)। महापराक्रमी भगवान् शिव ही दुर्वासा नामक ब्राह्मण बनकर द्वारकापुरीमें भीकृष्णभवनमें टिके रहे (अनु० १६० । ३७)। कुन्तीद्वारा क्रोधी एवं तपस्वी दुर्वाशकी आराधना और उनके द्वारा कुन्तीको वरकी प्राप्तिके प्रसंगकी चर्चा ( आश्रम० ३० । २-६ ) । मौसलकाण्डमें यदुवंश-् विनाशके पश्चात् एक जगह बैठे हुए श्रीकृष्णने दुर्वासाके उस कथनका स्मरण किया था जिसे इन्होंने खीरके उच्छिष्ट भागको पैरमें न लगानेके कारण इनसे कहा था (मौसळ० ४। १९)।

दुर्विगाह (दुर्विपह )-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक (आदि० ११६।५) । भीमसेनद्वारा इसका वध (शल्य० २६।२०)।(देखिये--दुर्विपह)

दुर्विभाग-एक देश, जहाँके उत्तम कुलमें उत्पन्न क्षत्रिय राजकुमारोंने युधिष्ठिरको राजसूययज्ञके अवसरपर बहुत धन अर्पित किया था (सभा० ५२। ११-१७)।

दुर्विमोचन-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एकः भीमसेनद्वारा इसका वध (शल्य०२६।१६)।

दुर्विरोचन-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक (आदि०६७। ९७)। भीमसेनद्वारा इसका वध (द्रोण०१२७। ६२)।

दुर्विपह-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एकः इसका दूसरा नाम दुर्विगाह था (आदि०११६।४)। यह द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था (आदि०१८५।१)। यह द्रौतवनमें गन्धवींद्वारा बंदी बनाथा गया था (वन० २४२।१२)। भीमसेनद्वारा इसका वध (शल्य० २६।२०)।

दुलिदुह-एक प्राचीन राजा ( आदि० १। २३३ )।

दुष्कर्ण-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक ( आदि० ६७। ९५; आदि० ११६। ३)। शतानीकद्वारा इसका पराजित होना ( भीष्म० ७९। ४६-५२)। भीमसेनद्वारा वध (द्रोण० १५५। ४०)।

दुष्पराजय ( दुर्जय )-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमैंसे एक (आदि० ११६। ९)। द्वैतवनमें गन्धर्वोद्वारा इसका यंदी बनाया जाना ( वन० २४२। १२)। नीलके साथ युद्ध (द्वोण० २५। ४५)। भीमसेनद्वारा इसका वध (द्वोण० १३३। ४१-४२)।

दुष्प्रधर्ष ( दुष्प्रहर्ष )-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक (आदि०६७।९६)। भीमसेनद्वारा इसका वध (शल्य०२६।१८-१९)।

दुष्प्रधर्षण-पृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक ( आदि० ६७ । ९४ ) । यह द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था ( आदि० १८५ । १ ) ।

दुष्यन्त-(१) पूरु वंशके एक सुप्रसिद्ध राजाः चक्रवर्ती सम्राट् ( आदि॰ ६८ । ३ )। इनके राज्यकालमें प्रजाजनोंकी धार्मिकताका वर्णन (आदि॰ ६८ । ६-११)। इनकी भगवान् विष्णुके समान शारीरिक शक्तिः सूर्यतुल्य तेज एवं गदायुद्धकी कुशलता ( आदि॰ ६८ ।

११-१३ ) । इनकी मृगयाका वर्णन ( आदि० ६९। १-३१ ) । इनका कण्वके मनोहर आश्रममें प्रवेश तथा वहाँकी शोभाका निरीक्षण (आदि० ७०। २४-५१ ) । कण्वके आश्रममें इनकी शकुन्तलासे मेंट । उसे अपना परिचय देकर उसके प्रति प्रेम प्रकट करना एवं उससे उसका परिचय पूछना (आदि० ७९। ३-१३ ) । शकुन्तलाके कण्वपुत्री कहकर परिचय देनेपर इनका मुनिको ऊर्ध्वरेता वताकर इस वातपर संशय प्रकट करना ( आदि० ७१ । १४-१७ )। शकुन्तलाका इनसे अपने जन्मका विस्तृत परिचय देना (आदि०७९।१८ से ७२ अध्यायतक) । इनका शकुन्तलाको अपनी भार्या वननेके लिये प्रेरित करना और वित्राहके आठ भेद बतलाकर उसके साथ गान्धर्वविवाहका समर्थन करना ( आदि० ७३। १-१४ )। शकुन्तलाके साथ इनका गान्धर्वविवाह और समागम तथा उसे राजधानीमें शीव बुला हेनेके लिये आश्वासन ( भादि० ७३। १९-२१ ऑर दा० पाठ )। इनके द्वारा शकुन्तलाके गर्भसे भरतकी उत्पत्ति (आदि० ७४। १-२ )। इनका शकुन्तलाको अम्बीकार करना ( आदि० ७४। १९-२०)। शकुन्तलाका इनके प्रति धर्मकी याद दिलानाः असत्यभाषण और अधर्मसे भय बताना तथा पत्नी एवं पुत्रकी महिमा वतलाते हुए पुत्रको अङ्गीकार करनेके लिये रोषपूर्ण अनुरोध करना ( आदि० ७४।२५-७२)। इनके द्वारा शकुन्तलाकी भर्त्तना ( आदि॰ ७४। ७३-८१ ) । इनके प्रति शकुन्तलाद्वारा सत्य-धर्मकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन ( आदि० ७४। १०१-१०७) । आकाशवाणीदारा इनके समक्ष शकुन्तलाकी उक्तिका समर्थन करनेपर इनका उसको अङ्गीकार करना ( आदि० ७४। १०९-१२६ ) । सौ वर्षोतक राज्य भोगनेके बाद इनका स्वर्गगमन ( आदि० ७४ । १२६ के बाद दा० पाठ )। ये ईलिनके पुत्र थे, इनकी माताका नाम रथन्तरी था ( आदि० ९४। १७ )। ये यमकी सभामें रहकर सूर्यपुत्र भगवान् यमकी उपासना करते हैं (सभा०८। ६५)। इन्होंने जीवनमें कभी मांस नहीं खाया था ( अनु० ११५ । ६४ )। (२) पूर्वशी महाराज अजमीदके द्वारा नीली के गर्भसे उत्पन्न, इनके दूसरे भाईका नाम (परमेष्ठी' था ( आदि० ९४। ३२ ) । दुष्यन्त और परमेष्ठी सभी पुत्र 'पाञ्चाल' कहलाये ( आदि॰ ९४ । ३३ )।

द्रुषण—जनस्थाननिवासी एक राश्चसः जो श्रीरामद्वारा मारा गया (सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७९४, कालम २ः वन० २७७। ४४)। **दृढ (१)**—( दृढवर्मा ) धृतराष्ट्रका एक पुत्र (देखिये दृढवर्मा )।

दृढ (२)—(हदक्षत्र) धृतराष्ट्रका एक पुत्र ( देखिये दृदक्षत्र)।

दृढक्षत्र ( दृढ )-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक ( आदि० ६ ७। ९९; आदि० ११६ । ८ ) ! भीमसेनद्वारा इसका वध (द्रोण० १५७ । १७-१९ )।

**दृढधन्वा**-एक पूर्वशीय क्षत्रियः जो द्रौपदीके स्वयंवरमें उपस्थित था (आदि० १८५। १५)।

हढरथ ( दृढरथाश्रय )—(१) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक ( आदि० ६७ । १०४ )। भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्रोण० १५७ । १७-१९)।(२) प्रातःसायं समरण करनेयोग्य एक नरेश ( अनु० १६५ । ५२ )। हढरथाश्रय ( दृढरथ )-धृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० ११६ । १२ )। ( देखिये दृढ्रथ )।

**दृढवर्मा** ( दृढ )–घृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक ( आदि० ६७ । ९९; आदि० ११६ । ८ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध (द्वोण० १३७ । २०−३० ) ।

हट्टटय-एक महर्षि, जो धर्मराजके सात ऋ त्विजोंमेंसे एक हैं, जो सदा दक्षिण दिशाका आश्रय लेकर रहते हैं (अनु० १५०। ३४-३५)।

हद्वत-एक ब्रह्मर्षिः जो सदा दक्षिण दिशाका आश्रय लेकर रहते हैं (शान्ति० २०८। २८-२९)।

हृदसंध ( शत्रुञ्जय )-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक (आदि० ६७। १००; आदि० ११६। ९)। भीमसेन-द्वारा शत्रुञ्जय नामसे इसका वध ( द्रोण० १३७। २०-३०)।

हदसेन-पाण्डवपक्षका एक योद्धाः द्रोणाचार्यद्वारा इसका वध (द्रोण० २१। ५२)।

दृढस्यु-महर्षि अगस्त्यद्वारा लोपामुद्राके गर्भसे उत्पन्न ।
ये अपनी माताके गर्भमें सात वर्षोतक पले और बढ़े थे।
सात वर्ष बीतनेपर अपने तेज और प्रभावसे प्रज्वलित
हुए ये उदरसे बाहर निकले। दृढस्यु महाविद्वान् महातेजस्वी और महातपस्वी थे। ये जन्मकालसे ही
उपनिषदींसहित सम्पूर्ण वेदोंका स्वाध्याय करते-से जान
पड़े। बाल्यावस्थासे ही इध्म (सिमधा) का भार वहन
करनेके कारण इनका नाम 'इध्मवाह' हो गया था
(वन० ९९। २५-२७)।

दृद्धहस्त−धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक (आदि० ६७। १०२; आदि० ११६। १०)।

ह्दायु-(१) पुरूरवाद्वारा उर्वशीके गर्भेषे उत्पन्न

(आदि० ७५। २५)। (२) एक राजा, जिन्हें पाण्डवोंकी ओरसे रण-निमन्त्रण भेजनेका विचार किया गया था (उद्योग० ४। २३)। (३) एक ब्रह्मर्षि, जो सदा दक्षिण दिशामें निवास करते हैं (अनु० १६५। ४०)। (दक्षिण दिशावासी ऋषियोंका वर्णन तीन स्थानोंमें आता है। सभी जगहोंके नाम किञ्चित् अन्ताके साथ प्रायः मिलते हैं। इन्हें देखनेसे दृढ्व्य, दृढ्वत और दृढायु—तीनों नाम एक ही ऋषिके जान पड़ते हैं)

हढायुध ( चित्रायुध )-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक (आदि०६७।९९; आदि०११६।८)। चित्रायुध नामसे इसका वध (द्रोण०१३६।२०-२२)।

हिटाइच-इक्ष्वाकुवंशीय महाराज कुवलाश्वके पुत्र । ये घुन्धु-राक्षसकी क्रोधाग्निमें दग्ध होनेसे बच गये थे (वन० २०४। ४०)।

हिंदु-एक पश्चिम दिशानिवासी ऋषि (अनु० १५०। ३६)।

हिंदुधि-एक प्राचीन राजा ( आदि० १ । २३८ )।

ट्यद्वती-कुरक्षेत्रकी दक्षिणी सीमापर स्थित एक नदी, जिसके जलका सेवन वनवासी पाण्डवोंने किया था ( वन॰ ५।२)। इसके तटपर भगवान् राङ्करने युधिष्ठिरको उपदेश दिया था ( सभा० ७८। १५)। द्यद्वतीके उत्तर कुरुक्षेत्रमें रहना स्वर्गनिवासके तुल्य है ( वन॰ ८३। ४, २०४)। द्यद्वतीमें स्नान करके देवता-पितरोंका तर्पण करनेसे मनुष्य अतिरात्र और अग्निष्टोम यज्ञका फल पाता है ( वन॰ ८३। ८७-८८)।

हषद्वान्-पूरुवंशीय राजा संयातिके श्वशुरः इनकी पुत्रीका नाम वराङ्गी था (आदि० ९५। १४)।

देवक-(१) इन्द्रके समान कान्तिमान् एक नरेश, जो किसी गन्धर्वराजके अंशसे उत्पन्न हुए थे (आदि० ६७। ६८)। ये उप्रसेनके भाई, देवकीके पिता और वसुदेव-जीके स्वशुर थे (सभा० २२। ३६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ७३१)। इनकी पुत्री देवकीके स्वयंवरमें सम्पूर्ण क्षत्रिय एकत्र हुए थे (द्रोण० १४४।९)। (२) एक राजा, जिनके यहाँ ब्राह्मणद्वारा शूद-जातीय एक कन्या थी, जिसका विदुरजीके साथ विवाह हुआ था (आदि० १९३। १२-१३)। (३) एक राजा, जिन्हें पाण्डवोंकी ओरसे रण-निमन्त्रण देनेका विचार किया गया था (उद्योग० ४। १७)।

देवकी-उग्रसेनके भाई देवककी पुत्री, वसुदेवकी पत्नी और भगवान् श्रीकृष्णकी माता (सभा० २२। ३६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ७३१-७३२)। इनके स्वयंवरमें सम्पूर्ण क्षत्रिय एकत्र हुए थे (द्रोण० १४४। ९)। देवकुण्ड (देवहद )~(१) एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल और परमसिद्धि पाता है (वन०८५।२०)।(२) कृष्णवेणाके जलसे उत्पन्न हुए रमणीय देवकुण्डमें, जिसे 'जातिस्मरहृद' भी कहते हैं, स्नान करनेसे मनुष्य जातिस्मर (पूर्वजन्मकी बातोंको याद करनेवाला) होता है (वन०८५।३७-३८)।

देवकूट-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेवाला मनुष्य अश्वमेध-यज्ञका फल पाता और अपने कुलका उद्धार कर देता है (वन॰ ८४। १४१)।

देवग्रह-एक कष्टप्रद देव-सम्बन्धी ग्रह, जिसे जागते या सोतेमें देखकर मनुष्य पागल जो जाता है (वन०२३०। ४७)।

देवदत्त-अर्जुनका दिव्य शङ्ख (सभा० ३।८)। यह शङ्ख मयासुरने विन्दुसरोवरसे लाकर अर्जुनको दिया था (सभा० ३। १०---२१)। इवेत घोड़ोंसे जुते रथपर वैटे हुए अर्जुनने अपना देवदत्त नामक शङ्ख फूँका (भीष्म० २५। १४-१५)।

देवदारुवन-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेका विशेष फल (अनु०२५।२७)।

देवदूत—देवताओं का सुविख्यात दूत, जिसका सायं-प्रातः स्मरण करनेसे पाप दूर होता है (अनु० १६५। १४)। देवताओंने देवदूतको आज्ञा दी, तुम युधिष्ठिरको इनके सुद्धदों का दर्शन कराओ (स्वर्गा० २। १४)। राजा और देवदूत साय-साथ गये। देवदूत आगे-आगे चला और राजा उसके पीछे-पीछे (स्वर्गा० २। १५-१६)। युधिष्ठिरके यह पूछनेपर कि अभी कितनी दूर चलना है, देवदूत लौट पड़ा और बोला—'वस, यहींतक आपको आना था' (स्वर्गा० २। २८)। युधिष्ठिरके लौट जानेकी आज्ञा देनेपर देवदूत लौटकर देवराज इन्द्रके पाम चला गया (स्वर्गा० २। ५१-५३)।

देवनदी-एक नदी, जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना करती है (सभा०९। १९)।

देवपथ-एक तीर्थः जहाँ जानेसे देवसत्रका पुण्य प्राप्त होता है (वन०८५। ४५)।

देवपुष्करिणी-एक प्राचीन तीर्थः जहाँ जानेमात्रसे मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता और अस्वमेध यज्ञका फल पाता है (वन० ८४। ११८)।

देवप्रस्थ-उत्तर दिशाके पर्वतीय देशका एक प्राचीन नगर, जहाँ सेनाविन्दुकी राजधानी थी ( सभा० २७। १३)।

देव आट्-एक तेजस्वी देवता, जो रविके पुत्र और सुभाट्के पिता हैं (आदि०१। ४२-४३)। देवमत-एक प्राचीन महर्षि जिनका नारदजीके साथ प्राणोंके वित्रयमें संवाद हुआ ( आदि० २४ अध्याय )। देविमित्रा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। १४)।

देवमीढ-ययातिपुत्र यदुके वंशमें विख्यात एक यादवः जो शूरके पिता और वसुदेवके पितामह थे ( द्रोण॰ १४४। ६)।

देवयजन-देवताओंका यज्ञस्थान प्रयागः जहाँ काशिराजकी कन्या अम्बाने कठोर व्रतका आश्रय हे स्नान किया था ( उद्योगः १८६ । २७ )।

देवयाजी-स्कन्दका एक सैनिक (ॄंशस्य० ४५। ७०)। देवयानी-ग्रुकाचार्यकी प्यारी पुत्री ( आदि० ७६। १५)। विना कचके ही गौओंको छोटकर आयी देख देवयानीके मनमें उनके मारे जानेकी आशङ्का और 'कचके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती' ऐसा कइकर उनका पितासे कचको बुलानेका अनुरोध ( आदि० ७६ । २०-३२ ) । दूसरी बार भी देवयानीके अनु-रोधसे शुक्राचार्यद्वारा कचको जीवनदान ( आदि० ७६। ४२ )। तीसरी बार पुनः कचको जीवित करनेके लिये देवयानीका आग्रह (आदि० ७६ । ४५—५० )। इसका कचसे पाणिग्रहणके लिये अनुरोध ( आदि० ७७ । २-११ ) । प्रार्थनाके अखीकृत होनेपर इसके द्वारा कचको शाप ( आदि० ७७ । ६७ ) । कचद्वारा इसको शाप ( आदि० ७७। १९-२० )। इसके द्वारा इसका वस्त्र पद्दन हेनेके कारण शर्मिष्ठाको फटकार (आदि॰ ७८ । ८ ) । शर्मिष्ठाद्वारा भर्त्सनापूर्वक इसका कुएँमें गिराया जाना ( आदि० ७८ । ९–१३ ) । इसकी राजा ययातिसे भेंटः वार्तालाप और राजा ययातिके द्वारा इसका कूपसे उद्धार, कुएँसे निकलने १र इसके द्वारा राजा ययातिसे अपना पाणिग्रहण करनेके लिये प्रार्थना तथा ब्राह्मणकन्या होनेके कारण ययातिका इसकी प्रार्थनाको अस्वीकार करना ( आदि० ७८। १४-२४ )। घूर्णिका नामक धायके द्वारा इसका वृषपर्वाके नगरमें न जानेके लिये अपने पिताको संदेश देना ( आदि० ७८। २५-२७) । शर्मिष्ठाने मेरी पुत्रीको मारा है, यह सुनकर पिताका इसे खोजते हुए वनमें जाना तथा इसे हृद्यसे लगाकर सान्त्वना देना (आदि० ७८। २८-३१)। शर्मिष्ठाके द्वारा किये हुए अपमानका इसके द्वारा अपने पिता ग्रुकाचार्यके समक्ष वर्णन ( आदि० ७८ । ३१-३६) । गुकाचार्यका इसके समक्ष अपने शक्तिका कथन और इसे सान्त्वना-प्रदान ( आदि० ७८ । ३७-४१)। शुक्राचार्यका सहनशीलताकी प्रशंसा करते

हुए इसको आश्वासन देना (आदि० ७९ । १–७ )। इसकी दानवोंके बीचमें निवास करनेसे अहिच, विद्रानों-के लिये धनके लोभमे कडुवचन सहनेकी निन्दा ( आदि० ७९ । ८-१३ तथा दाक्षिणात्य पष्ठ ) । शुक्राचार्यका अपनी प्रिप्तपुत्रो देवपानोंके प्रति किये गये अनुचित वर्तावको अमह्य वताना और देवयानीको मंतुष्ट करनेके लिये दृषपर्वा-को प्रेरित करना ( आदि०८०। ९-१२ )। वृत्रपर्वाके महमाँगी वस्तु देनेकी प्रतिज्ञा करनेपर एक हजार कत्याओंके साथ शमिष्ठाके आजीवन अपनी दासी वन-कर रहनेके लिये उसके पिता बृषपविसे इसकी माँग ( आदि ० ८० । १६ ) । शर्मिष्ठाद्वारा दासीभाव स्वीकार करनेपर नगरमें जानेके लिये इसकी स्वीकृति ( आदि॰ ८०। २६ ) । सखियोंके साथ वनमें क्रीड़ा करती हुई शर्भिष्ठासेवित देवयानीका ययानिको दर्शन ( आदि॰ ८१। १-७ )। ययातिके पूछनेपर देवयानीका उन्हें शर्मिष्ठासहित अपना परिचय देना और उनसे अपना पति बननेके लिये प्रार्थना करना (आदि० ८१ । ८-९७ ) । ययातिका ब्राह्मणकी महिमा बताते हुए अपने-को ब्राह्मण-कन्यासे विवाहका अनिधकारी बनाना और देवयानीके पिताकी आज्ञाके विना उसे म्बीकार न कर सकनेका निरचय प्रकट करना (आदि० ८१। १८-२६)। ययातिके साथ अपने विवाहके लिये इसकी अपने पितासे प्रार्थना (आदि०८१ ! ३०) । पिताद्वारा इसका ययातिको समर्पण ( आदि० ८१ । ३४ ) । इसका ययातिके साथ विधिपूर्वक विवाह एवं पतिग्रहगमन ( आदि॰ ८१ । ३६-३८ ) । देवयानीका विहार और दीर्घकालतक आनन्दोपभोग (आदि०८२।१-४)। इसका गर्भ-धारण और प्रथम पुत्रका जन्म (आदि०८२। ५ )। शर्मिष्ठाकी पुत्र-प्राप्तिसे देवयानीको चिन्ता और किसी श्रेष ऋषिसे उसे संतानकी प्राप्ति हुई—यह सुनकर इनका क्रोधर्रहत हो महलमें लौट ( आदि० ८३ । १-७ ) । यया तेद्वारा देवयानीके गर्भसे यदु और तुर्वसु नामक दो पुत्रोंकी उत्पत्ति (आदि॰ ८३ । ९; ७५ । ३५ ) । ययातिसे शर्मिष्ठाको पुत्र हुए हैं, इस रहस्यका बालकोंद्वारा ही भेदन होनेसे देवयानीका शर्मिष्ठाको फटकारना और ययातियर रुष्ट हो वहाँसे अपने पिताके घर जाना (आदि॰ ८३ । ११-२६ ) । इसके द्वारा पितःसे ययातिके अयद्वर्तीवका निवेदन और इसके पिता-द्वारा राजाको वृद्ध होनेका शापदान ( आदि० ८३ । २८-३१)।

महाभारतमें अधि हुए देवयानीके नाम-औशनसी, भार्गवीः शुक्रतनया आदि ।

देवराज्ञ-एक राजाः जो यमसभामें उपस्थित हो सूर्यपुत्र

यमकी उपासना करते हैं (सभा० ८। २६)।
देवरात-(१) युधिष्ठिरकी सभामें विराजमान होनेवाले
एक राजा (सभा० ४। २६)। (२) विश्वामित्रके
ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक (अनु० ४। ५०)। वास्तवमें
ये ऋचीक (अजीगर्त) के महातास्वी पुत्र शुनःशेप हैं।
ये एक यहमें पशु बनाकर लाये गये थे। विश्वामित्रने
देवताओंको संतुष्ट करके इन्हें छुड़ाया था, इसलिये ये
विश्वामित्रके पुत्रभावको प्राप्त हुए। देवताओंके देनेसे
इनका नाम देवरात हुआ (अनु० ३। ६-८)।

देवल-(१) एक सुप्रसिद्ध ऋषिः जो प्रत्यूष नामक वसुके पुत्र थे ( आदि॰ ६६। २६)।(२) एक देविवद्याके पारङ्गत ऋषिः जो महिर्षे धौम्पके अप्रत्र थे और जनमेजयके मर्पमत्रके सदस्य बनाये गये थे ( आदि॰ ५३। ८ः आदि॰ १८२। २)। हस्तिनापुर जाते ममय मार्गमें श्रीकृष्णसे इनका मिलना ( उद्योग॰ ८३। ६४ के बाद दाक्षिणात्य पाठ)। युद्धके बाद युधिष्ठिरके पास आना ( शान्ति॰ १। ४)। अपनी कन्या सुवर्चलाके विवाहके विषयमें इनकी चर्चाः अपनी कन्याके स्वयंवरके लिये सुनिकुमारोंको बुलशना तथा अपनी कन्याको स्वेतकेतुके हाथमें सौंपना ( शान्ति॰ २२० अ० दाक्षिणात्य पाठ)।

देववन-एक पुण्यक्षेत्रः जहाँ बाहुदा और नन्दा नदी बहती हैं (वन०८७। २६)।

देववत-गङ्गाके गर्भंते शान्तनुद्वारा उत्पन्न (आदि० १००।२१)।(देखिये भीष्म')

देवरामां—एक ऋषि, जो जनमेजयके मर्पसत्रके सदस्य बनाये गये थे (आदि० ५३।९)। ये महाभाग्यशाली ऋषि थे; इनकी पत्नीका नाम रुचि था, जो इस पृथ्वीर अद्वितीय सुन्दरी थी (अनु० ४०। १६)। इनका अपने शिष्य विपुलको अपनी पत्नीकी रक्षाका भार मौपकर यज्ञके लिये जानेको उद्यत होना (अनु० ४०। २२-२३)। विपुलके पूळनेपर उसे इन्द्रका स्वरूप बताना (अनु० ४०। २८-२८)। इनका अपने आश्रमपर लौटना और विपुलको वर देना (अनु०४९। २८-३४)। विपुलको दिव्य पुष्प लानेके लिये मेजना (अनु०४२। १२)। विपुलको निर्दोष बताकर समझाना (अनु०४३। ४—१६)। ये उत्तर दिशाका आश्रय लेकर रहनेवाले ऋषि हैं (अनु०१६५। ४६)।

देवसत्र-एक यज्ञका नाम ( वन० ८४ । ६८ ) । देवसम-एक पर्वतः जहाँ अगस्त्यके शिष्यका आश्रम है ( वन० ८८ । १७ ) ।

देव सेना—दक्षप्रजापितकी पुत्रीः दैत्यसेनाकी बहिनः जिसका केशी नामक राक्षसद्धारा अपहरण होनेपर इन्द्रद्वारा उद्धार हुआ था (वन० २२३। ७—१५)। इसका अपना और अपनी बहिनका परिचय देना तथा इन्द्रके प्रति अपने भावी पतिके लक्षणोंका वर्णन करना (वन० २२४। १—९)। इसका स्कन्दके साथ विवाह (वन० २२९। ४८)।

देवस्थान-एक प्राचीन ऋषि, जो युद्धके वाद युधिष्ठिरके पास आये थे ( शान्ति० १ । ४) । इन्होंने युधिष्ठिरको यज्ञानुष्ठानके लिये प्रेरित किया (शान्ति० २० । २-१४) । इन्होंने युधिष्ठिरको उत्तम धर्म और यज्ञानुष्ठानका उपदेश दिया ( शान्ति० २१ अध्याय ) । इनके तथा अन्य मुनियोंके समझानेसे युधिष्ठिरने मानसिक दुःखको त्याग दिया ( शान्ति० ३७ । २७ ) । शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मके पास ये भी गये थे ( शान्ति०४७ । ५ ) । भीष्मका राजधर्मविषयक भाषण सुनकर इन्हें प्रसन्नता हुई ( शान्ति० ५८ । २५ ) । इनके समझाने बुझानेसे राजिष युधिष्ठिरका मन शान्त हुआ और उन्होंने मानसिक शोकजनित दुःख त्याग दिया ( आश्व० १४ । २ ) ।

देवहट्य-एक प्राचीन ऋषि जो इन्द्रकी सभामें रहकर देवेन्द्रकी उपासना करते हैं (सभा० ७। १८ के बाद दा० पाठ)।

देवहोत्र-एक ऋषि, जो उपरिचरके यज्ञके सदस्य बनाये गये थे ( शान्ति ३३६। ९ )।

देवहद-कालञ्जर पर्वतपर स्थित एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे सहस्र गोदानका फल मिलता है (वन० ८५। ५६)। यहाँके स्नानका विशेष फल (अनु० २५। ४०)।

देवातिथि-पूरुवंशीय राजा अक्रोधनके द्वारा कलिङ्गदेशकी राजकुमारी करम्भाके गर्भसे उत्पन्न (आदि० ९५। २२)। इनकी पत्नीका नाम मर्यादा थाः जो विदेहराजकी पुत्री थीं। इनके पुत्रका नाम अरिह था (आदि० ९५। २३)।

देवाधिप-एक क्षत्रिय राजा, जो अजय दैत्य निकुम्भके अंशसे उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७। २६-२७)।

देवापि—(१) महाराज प्रतीयके प्रथम पुत्र, शान्तनुके अग्रज, ये धर्मा नरणद्वारा कल्याण-प्राप्तिकी इच्छासे बनको चले गये थे। अतः शान्तनु एवं वाह्नीकने ही राज्य प्राप्त किया था ( आदि० ९४। ६६–६२)। धर्मपूर्वक पृथ्वीका शासन करनेवाले महाराज प्रतीयके तीन देवीपम पुत्र हुए—देवापि, बाह्नीक और शान्तनु। देवापि सबसे बड़े थे। ये महान् तेजस्वा, धार्मिक, सत्यवादी, पिताकी सेवामें तत्पर, साधु पुरुषोद्वारा सम्मानित तथा नगर एवं जनपद-निवासियोंके लिये आदरणांय थे। देवापिने

बालकोंसे लेकर बूढ़ोंतक सभीके हृदयमें स्थान वना लिया था। ये अपने दोनों छोटे भाइयोंको बहुत प्रिय थे। उन तीनों बन्धुओंमें अच्छे भाईका सा स्नेहपूर्ण वर्ताव था। देवापि उदार, सत्यप्रतिज्ञ और समस्त प्राणियोंके थे; परंतु चर्मरोगसे पीड़ित रहा थे । पिता प्रतीपने उनके राज्याभिषेककी तैयःरी करायी, परंतु नगर और जनपदके लोगों एवं ब्राह्मणोंने आकर रोक दिया । हीनाङ्ग राजाका देवता अभिनन्दन नहीं करते। इसिलये चर्मरोगके दोषसे ही वे राज्यके अनिधकारी बताये गये । इनसे पिताके नेत्रोंमें आँस् भर आया। वे देवापिके लिये दुःखी हो गये। देवापि चुपचाप वनमें चले गये। बाह्बीक मामाके घर जाकर रहने ल्मो । अतः वाह्नीककी अनुमितिसे वह राज्य शान्तनुके अधिकारमें आया (उद्योग० १४९। १५--१८)। देवापि कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत पृथूदक तीर्थमें तपस्या करके ब्राह्मणत्वको प्राप्त हुए थे (श्रन्थ० ३९। ३७)। (२) पाण्डव-पक्षका एक चेदिदेशीय योद्धाः जो कर्णद्वारा निइत हुआ या (कर्ण० ५६। ४८)।

देवारण्य-एक तीर्थः जहाँ काशिराजकी कन्या अम्बाने कठोर व्रतका आश्रय हे तप किया था (उद्योग० १८६। २७)।

देवानुध-(१) कौरव-पक्षके एक महारथी योद्धा (कर्ण० ८५।३)।(२) एक प्राचीन नरेश, जिन्होंने सोने-का छत्र दान करके अपने देशके प्रजाके साथ स्वर्गलीक प्राप्त किया था (शान्ति० २३४। २१; अनु० १३७। ७)।

देवाह्वय-एक प्राचीन नरेश ( आदि० १ । २३५ )।

देविका-(१) शिविनरेश गोवामनकी पुत्री, जिसे
युधिष्ठिरने स्वयंवरमें प्राप्त किया था। इसके गर्मस उन्होंने
यौधेय नामक पुत्र उत्पन्न किया (आदि०९५।७६)।
(२) एक तीर्थ, जहाँ ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति सुनी जाती है।
देविकामें स्नान करके भगवान् महेश्वरका पूजन और उन्हें
यथाशक्ति चरु निवंदन करके यज्ञके फलकी प्राप्ति होती है
(वन०८२।१०२)। यहाँके स्नानका विशेष फल
(अनु०२५।९)।

देवी-(१) वरुणकी ज्येष्ठ पत्नी, जिसने बल नामक पुत्र और सुरा नामक कन्याको जन्म दिया था (आदि०६६। ५२)।(२) एक स्वर्गीय अप्सरा, जो अर्जुनके जन्म-महोत्सवमें नृत्य करने आयी थी (आदि० १२२। ६२)।

देवीतीर्थ-कुरुक्षेत्रकी सीमामें इस नामके तीन तीर्थ हैं। पहला शंखिनी तीर्थके भीतर है। उसमें स्नान करनेसे उत्तम रूपकी प्रांति होती है (वन० ८३। ५१)। दूसरा मधुवटीके अन्तर्गत है। वहाँ देवता और पितरोंकी पूजा करके मनुष्य देवीकी आज्ञाके अनुसार सहस्र गोदानका फल पाता है ( वन० ८३। ९४ )। तीसरा मृगधूम तीर्थके बाद आता है। उसमें स्नान करनेसे सहस्र गोदानका फल मिलता है ( वन० ८३। १०२ )।

देवीस्थान-एक तीर्थ, जहाँ शाकम्भरी देवीका निवास-स्थान है। वहाँ तीन दिनके शाकाहारसे बारह वर्षोतक शाकाहार करनेका पुण्य-फल प्राप्त होता है (वन०८४। १३)।

दैत्यद्वीप-गरुड़की प्रमुख संतानोंमेंसे एक ( उद्योग० १०१। ११)।

दैत्यसेना-दक्ष-प्रजापितकी पुत्री और देवसेनाकी बिहन, जिसे केशी नामक राक्षसने हर लिया था (वन० २२४। १)।

दैव-एक प्रकारका विवाह (अपने घरपर देवयज्ञ करके यज्ञान्तमें ऋत्विजको अपनी कन्याका दान करना दैव विवाह कहा गया है।) यह विवाह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैदय-इन तीनों वणोंमें ही ग्राह्म माना गया है (आदि॰ ७३।८-१०)।

दैवीसम्पत्ति-अभय आदि दिव्य गुणोंकी संज्ञा (भीष्म० ४०। १-३)। दैवीसम्पत्ति संसारसे मोक्ष दिलानेवाली मानी गयी है (भीष्म०४०।५)।

दीवालिक-एक देशः जहाँके राजा और निवासी राजसूय-यज्ञमें युधिष्ठिरके लिये मेंट ले आये थे (सभा० ५२। १८)।

द्यु-( देखिये--धौ')।

द्युति-एक देवी, इनके द्वारा अर्जुनके संरक्षणकी ग्रुभकामना द्रौपदीने की थी ( वन० ३७ं। ३३ )।

द्युतिमान्-(१) मद्रदेशके एक राजा, जिनकी पुत्री विजयाको सहदेवने स्वयंवरमें प्राप्त किया था (आदि॰ ९५।८०)।(२) साल्वदेशके एक राजा, जिन्होंने ऋचीकको राज्य प्रदान करके उत्तम लोक प्राप्त किया था (शान्ति॰ २३४।३३; अनु॰ १३७।२३)।(३) इक्ष्वाकुवंशीय मदिरास्वके महाभाग, महातेजस्वी, महान् धैर्यशाली और महावली पुत्र, जिनके पुत्रका नाम सुवीर था (अनु॰ २।९)।

द्युमत्सेन-(१) एक प्राचीन नरेश, जो बलवानोंके आदर्श समझे जाते थे (आदि० १३८ । ५)। ये ही शाल्व-देशके धर्मात्मा राजा और सत्यवान् के पिता थे ( वन० २९४ । ७)। महाराज अश्वपतिको सत्यवान् के विवाहके लिये स्वीकृति देना ( वन० २९५ । १४)। सत्यवान् के साथ वनमें जाने के लिये सावित्रीकी प्रार्थना स्वीकार करना ( वन० २९६ । २७)। इनकी अंधी आँखोंमें देखनेकी शक्तिका आना और इन महाबली नरेशका अपनी पत्नी शैन्याके साथ ऋषियोंके आश्रमोंमें जाकर सत्यवान्को हूँ दुना (वन० २९८।२)। सत्यवान्के वनसे न लौटनेपर इनकी चिन्ता (वन० २९८।८)। शाल्व-देशकी प्रजाके अनुरोधसे रनका राज्याभिषेक (वन० २९९। १९)। सत्यवान्के साथ वार्तालाप(शान्ति० २६७ अध्याय)। (२) एक पर्वतीय राजा जिसके साथ भगवान् श्रीकृष्णने सहस्रों पर्वतोंको विदीर्ण करके युद्ध किया था (समा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८२४)। ये युधिष्ठर-की सभामें विराजते थे (समा० ४। ३१)।

द्यूतपर्व — सभापर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय ४६ से ७३ तक )।

द्यो ( द्यु )—आठ वसुओं मेंसे एक (आदि० ९९। १५)। इनके द्वारा निन्दिनी के गुणोंका वर्णन ( आदि० ९९। १९-२० )। निन्दिनी ( गौ ) के अपहरणके लिये इनसे इनकी पत्नीकी प्रार्थना ( आदि० ९९। २४ )। इनके द्वारा निन्दिनीका अपहरण ( आदि० ९९। २८ )। वसिष्ठद्वारा इनको दीर्घकालतक मनुष्यलोकमें रहनेका शाप ( आदि० ९९। ३२-३९ )।

द्रविड़ (या द्राविड़ )—एक दक्षिण भारतीय जनपद, जिसे दूर्तोद्वारा संदेश देकर ही सहदेवने कर देनेके लिये विवश कर दिया था (सभा० ३१।७१)।

द्रविण--- धर नामक वसुके पुत्र (आदि० ६६। २९)।

द्राविड़—एक जाति जो पहले क्षत्रिय थी, किंतु ब्राह्मणोंकी कृपादृष्टिसे विञ्चत होनेके कारण (स्वधर्मज्ञानसून्य होकर) सूद्रभावको प्राप्त हो गयी (अनु० ३३। २२-२३)।

द्रुपद-पाञ्चालदेशके राजा यज्ञसेन, जो मरुद्गणींके अंशसे उत्पन्न हुए थे (आदि०६७।६८)। ये महाराज पृषत्के पुत्र थे ( आदि० १२९ । ४१ ) । भरद्वाजमुनिके आश्रममें द्रोणके साथ इनका खेलना और अध्ययन करना ( आदि॰ १२९ । ४२ ) । पृषत्की मृत्युके पश्चात् इनका उत्तरपाञ्चालके राज्यपर अभिपेक हुआ ( आदि० १२९ । ४३ ) । इनके यहाँ द्रोणका आना और इन्हें अपना सखा या मित्र कहनेके कारण इनके द्वारा फटकारा जाना (अदि० १३०। १-११) । द्रोणाचार्यद्वारा द्रपद-के अग्निवेशके समीप धनुवेंदाध्ययनसम्बन्धी वृत्तान्तकी भीष्मके समक्ष चर्चा ( आदि॰ १३०। ४३ ) । अध्यय-नावस्थामें इनके द्वारा द्रोणको दिये गये आश्वासनकी चर्चा ( आदि॰ १३० । ४६-४७ )। कौरवोंका आक्रमण सुनकर और उनकी विशाल सेनाको अपनी आँखों देख पाञ्चालराज द्रुपदका भाइयोसहित निकलना और शत्रुओं-पर बाणोंकी बौछार करना ( आदि० १३७। १०-११ )।

इनका घोर युद्ध करके कौरवसेनाको पराजित करना ( आदि० १३७ । १२-२५ ) । इनका भीमसेन और अर्जुनके साथ युद्ध तथा पराजय । अर्जुनद्वारा इन्हें बंदी बनाकर होणको अर्पण करना (आदि० १३७ । २८-६३)। द्रोणका इन्हें आधा राज्य देकर और मित्र बने रहनेके लिये कहकर छोड़ना और इनका उनके साथ अटूट मैत्रीकी इच्छा प्रकट करना (आदि० १३७। ७०-७४) इनके द्वारा किये हुए द्रोणके असम्मानका एक ब्राह्मण-द्वारा एकचकामें पाण्डवोंके प्रति वर्णन ( आदि॰ १६५ । ७-१५) । द्रोणविनाशक पुत्रकी प्राप्तिके लिये द्रपदका ऋषियों और ब्राह्मणोंके आश्रमोंमें घूमना तथा ब्रह्मर्पि याज-उपयाजके पास पहुँचकर उपयाज ऋषिसे अपने उद्देश्य-सिद्धिके लिये प्रार्थना एवं उन्हें दस करोड़ धेनुका प्रलोभन देना ( आदि० १६६। १–१२)। उपयाजका उनकी प्रार्थनाको अम्बीकार कर देना (आदि॰ १६६। १३)। इनका द्रोणकी महिमा बता-कर द्रोणान्तक पुत्रके लिये महर्षि याजसे प्रार्थना करना और उनको एक अर्बुद धेनुका प्रलोभन देना ( आदि॰ १६६ । २२-३१ ) । इनको यज्ञकुण्डसे 'धृष्टद्युम्न' नामक पुत्र एवं 'कृष्णा' नाम्नी कन्याकी प्राप्ति (आदि० १६६ । ३९-४४ ) । लाक्षागृहमं पाण्डवींकी मृत्यु होने-का समाचार सुनकर इनका शोक, अर्जुनके लिये इनकी चिन्ता तथा उन्हींके साथ द्रौपदीका विवाह करनेका इनका संकल्प (आदि० १६६। ५६ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ४९३ ) । अपने पुरोहितद्वारा उनको पाण्डवींके जीवित रहनेका आश्वासन और द्रौपदीके स्वयंवरके लिये अनुरोध ( आदि०१६६। दा० पाठ, पृष्ठ ४९३ )। द्रुपदने अर्जुन-को हूँढ निकालनेके लिये एक ऐसा दृढ़ **धनु**ष बनवाया था, जिसे दूसराकोई झुका भी न सके ( आदि॰ १८४। ८-९ )। इनकी स्वयंवरके समय लक्ष्यवेधके लिये घोपणा ( आदि० १८४ । ११ ) । स्वयंवरमें आये हुए राजाओंद्वारा इनपर आक्रमण और पाण्डवोंद्वारा इनकी रक्षा (आदि० १८८। १२–१४; आदि० अध्याय ) । अर्जुनके साथ कुम्भकारके घर द्रौपदीके चले जानेपर उसके सम्बन्धमें इनकी चिन्ता (आदि॰ १९१ । १४-१८ ) । चिन्तित हुए द्रुपदको धृष्टद्युम्नका आश्वासन देना ( आदि० १९२ । ३-१३ )। पाण्डवीं-का परिचय जाननेके लिये इनका अपने पुरोहितको आदेश ( आदि॰ १९२ । १४ )। पाण्डवींका परिचय पानेके लिये इनका युधिष्ठिरसे प्रश्न ( आदि० १९५। २-७ )। युधिष्ठिरका द्रपदको आश्वासन देना, 'द्रौपदीका विवाह किसके साथ हो?—इस प्रश्नको लेकर युधिष्ठिरके साथ इनका वार्तालाप और एक स्त्रीके अनेक पुरुषोंके साथ

विवाहका विरोध ( आदि० १९४ । ८-३२ )। व्यासजीके पूछनेपर द्रौपदीके विवाहके सम्बन्धमें इनकी अपनी सम्मति ( आदि० १९५ । ७-९ ) । पाण्डवों एवं द्रौपदीके पूर्व-जन्मकी कथा सुनाकर व्यासद्वारा इनको दृष्टिका दान ( आदि० १९६ अध्याय )। इनके विपुल धनराशिकी दहेजरूपमें पाण्डवींको (आदि०२०६। ९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ)। दिग्वजयके समय कर्णद्वारा इनकी पराजय ( वन ० २५४ । ३ ) । धौम्य ऋषि पाण्डवोद्वारा स्थापित अग्निको लेकर उमकी रक्षाके लिये द्रुपदके ही यहाँ भेजे गये थे ( विराट० ४ । २-३ ) । उपग्लब्य नगरमें **अ**भिमन्युके विवाहमें इनका आगमन ( विराट० ७२। १७ )। राजाओंके पास रण-निमन्त्रण भेजनेके लिये इनका प्रस्ताव ( उद्योग० ४। ८---२४ ) । अपने पुरोहितको दूत बनाकर कौरव-सभामें भेजनेका प्रस्ताव ( उद्योग० ४ । २५) । पुरोहितको दौत्य-कर्मके लिये इनका अनुमति देना ( उद्योग० ६। १७ ) । एक अक्षौडिणी सेना लेकर इनका पाण्डवोंके पास आना ( उद्योग ० ५७ । ४-५ )। ये पाण्डय-सेनाके सात सेनापतियोंमेंसे एकके पदपर अभिषिक्त हुए थे (उद्योग० १५७। ११-१२)। उल्कसे दुर्योधनके संदेशका उत्तर देना ( उद्योग॰ १६३ | ४१ ) । संतान-प्राप्तिके लिये इन्हें महादेवजीसे वर-प्राप्ति ( उद्योग० १८७ । ५-६ ) । हिरण्यवर्माकी चढाईका समाचार पाकर इनका पत्नीसे संकटनिवारणका उपाय पूछना ( उद्योग० १९०। १४---२१ ) । रानीकी सम्मतिसे देवाराधन करना (उद्योग॰ १९१।९)। हिरण्यवर्माको शिखण्डीकी परीक्षाके लिये संदेश देना ( उद्योग० १९२ । २७ ) । झिखण्डीको द्रोणाचार्यके पास भेजकर उनसे धनुर्वेदकी शिक्षा दिलाना ( उद्योग॰ १९२। ६० ) । प्रथम दिनके संग्राममें जयद्रथके साथ द्बन्द्व-युद्ध ( भीष्म० ४५ । ५५-५७ ) । द्रोणाचार्यसे पराजित होना ( भीष्म० ७७। ४८; भीष्म० १०४। २४-२५ ) । अश्वत्थामाके साथ द्वन्द्व-युद्ध ( भीष्म० ११०। १६; भीष्म० १११। २२-२७ )। द्रोणाचार्यके साथ युद्ध (द्रोण० १४। २६)। भगदत्तके साथ युद्ध ( द्रोण० १४ । ४०-४२ )। इनके रथके घोड़ोंका वर्णन (द्रोण०२३।१२)। इनका बाह्वीकके साथ युद्ध ( द्रोण० २५ । १८-१९ ) । वृषसेनद्वारा इनकी पराजय (द्रोण० १६८ । २४ ) । द्रोणाचार्यद्वारा इनका वध ( द्रोण० १८६ । ४३ ) । इनका श्राद्धकर्म ( शान्ति० ४२ । ५ ) । व्यासजीके आवाहन करनेपर अन्य परलोक-वासी वीरोंके साथ ये भी गङ्गाजीके जलसे प्रकट हुए ये ( आश्रम० ३२ । ८ ) । ये स्वर्गमें जाकर विश्वेदेवोंमें मिल गये (स्वर्गा०५। १५)।

महाभारतमें आये हुए द्रुपद्के नाम—धृष्टग्रुम्निपताः पाञ्चालः पाञ्चालनृपः पाञ्चालपतिः पाञ्चालराजः पाञ्चाल्यः पार्षतः पुत्रदात्मजः सौमिकः यज्ञसेन आदि ।

दुम-(१) एक प्राचीन राजा (आदि० १।२३३)।
(२) महाभारतकालका एक राजाः जो शिवि नामक
दैत्यके अंशसे प्रकट हुआ था (आदि० ६७।८)।
(३) एक किन्नरोंके स्वामीः जो कुवेर-सभामें रहकर
उनकी उपासना करते हैं (सभा० १०।२९)। ये
भीष्मकपुत्र रुक्मीके गुरु थे (उद्योग० १५८।३)।
इन्होंने रुक्मीको विजय नामक धनुष दिया था (उद्योग० १५८।८)।

दुमसेन-(१) एक क्षत्रिय राजाः जो गविष्ठ नामक दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था (आदि० ६६।३५)। यह शत्यका चक्र रक्षक था। युधिष्ठिरद्वारा इसका वध हुआ (शल्य० १२। ५३)। (२) कौरव पक्षका योद्धाः धृष्ठसुम्नद्वारा इसका वध (द्रोण० १७०। २२)।

दुह्य-(१) ययातिके पुत्रः इनकी माताका नाम शर्मिष्ठा या (आदि० ७५। ६५; आदि० ८३। १०)। पिताद्वारा इनसे यौवनकी याचना तथा इनका पिताको अपनी
युवावस्था देनेसे इनकार करना; अतः कुपित हुए पिताद्वारा इनको कभी भी प्रिय मनोरथकी सिद्धि न होने;
अति दुर्गम देशोंमें रहने तथा राज्याधिकारसे बिद्धित होकर
भोज' कहनानेका शाप (आदि० ८४। २०-२२)।
(२) पूरुवंशी राजा मितनारके चार पुत्रोंमेंसे एक
(आदि० ९४। १४)।

द्रोण-(१) गङ्गाद्वारनिवासी महर्षि भरद्वाजके पुत्र, जो बृहस्पतिके अंशसे उत्पन्न हुए थे (आदि॰ ६७। ६९)। एक दिन भरद्वाज मुनि गङ्गाजीमें स्नान करनेके लिये गये। वहाँ घृताची अप्सरा पहलेसे ही स्नान करके वस्न बदल रही थी। उसका वस्त्र खिसक गया था। उस अवस्थामें उसे देखकर मुनिका वीर्य स्वित्त हो गया। मुनिने उसे उठाकर एक द्रोण (यज्ञ-कलश) में रख दिया था। उस द्रोणसे उत्पन्न होनेके कारण ही उस बालकका नाम 'द्रोण' हुआ । इन्होंने सम्पूर्ण वेदों और वेदाङ्गोंका अध्ययन किया था ( आदि० १२९ । ३३--३८ )। परशुरामजीसे इनका समस्त अस्त्र-विद्याओंका अध्ययन ( आदि॰ १२९। ६६ )। महर्षि अग्निवेशके आश्रममें इनका द्रुपदके साथ अध्ययन ( आदि० १३० । ४०-४२ ) । द्रुपदद्वारा इनको छात्रावस्थामें आस्वासन (आदि० १३०। ४६) । शरद्रान्की पुत्री कृपीसे इनका विवाह ( आदि० १३०। ४९ )। कृपीके गर्भसे इनके द्वारा अश्वत्थामाका जन्म (आदि० १३०। ५०)।

धनकी याचनाके लिये इनका द्रपदके यहाँ जाना (आदि॰ १३०। ६२ )। द्रुपदद्वारा इनका तिरस्कार (आदि० १३०। ६४-७३)। द्रुपदसे तिरस्कृत होकर इनका इस्तिनापुरमें आकर कृपाचार्यके घर गुप्तरूपसे बास करना ( आदि० १३०। १४ )। इनका कौरव कुमारोंकी वीटा (गुल्ली) एवं अपनी अँगूठीको दुःएँमेंने निकालना ( आदि० १३० । २९ ) । कौरव-कुमारोंद्वारा भीष्मके प्रति इनके पराक्रमकी प्रशंसा ( आदि० १३०। ३६ )। भीष्मद्वारा इनका मत्कार एवं कौरव-राजकुमारोंको पढ़ाने-के लिये इनसे अनुरोध ( आदि० ६३०। ३९--७९ )। इनका अर्जुनके प्रति अधिक वात्सस्य ( आदि० १३१ । ७-८ )। इनके द्वारा कौरवों एवं पाण्डवोंकी शिक्षा ( आदि० १३१ । ९ ) । इनके समीप अध्ययनके लिये कर्णका आगमन (आदि॰ १३१। ११)। ये राज-कुमारोंको तो कमण्डलु भर लानेको कइते और अश्वत्थामा-को घड़ा भरनेको देते, वह जल्दी घड़ा भरकर आ जाता तो उसे अकेलेमें कोई अस्न-संचालनकी उत्तम विधि बताते थे ( आदि॰ १३१। १६-१७ ) । अर्जुनको अद्वितीय धनुर्धर बनानेके लिये इनका आस्वासन ( आदि० १३१। २७) । इनके द्वारा कौरवोंको विविध अस्त्रोंकी शिक्षा ( आदि० १३१ । २९ ) । इनकी अनुपम अस्त्र-विद्याको सुनकर सहस्रों राजाओं तथा राजकुमारोंका इनके समीप अध्ययनके लिये आगमन ( आदि॰ १३१। ३०)। इनका धनुर्वेदके अध्ययनके लिये आये हुए निषादपुत्र एकलब्यको पढ़ानेके लिये इनकार करना ( आदि॰ १३९। ३२ ) । अर्जुनकी प्रसन्नताके लिये इनका एकलब्यसे अँग्ठा काटकर गुरुदक्षिणा देनेके लिये कहना ( आदि॰ १३१ । ५६ ) । इनके द्वारा कौरव आदि समस्त छात्रोंकी परीक्षा ( आदि० १३१ । ६९ ) । ग्राह-द्वारा इनगर आक्रमण और अर्जुनद्वारा ग्राहको मारकर इनका संकटसे उद्धार । इससे संतुष्ट हुए आचार्य द्रोणका अर्जुनको ब्रह्मशिर अस्त्रका दान ( आदि० १३२ । १२-१८)। राजकुमारोंद्वारा अस्त्रकलाके प्रदर्शनके लिये इनकी धृतराष्ट्रसे अनुमति-याचना ( आदि० १३३।३) I इनके द्वारा राजकुमारोंके अस्त्र-कौशल-प्रदर्शनके लिये विशाल प्रेक्षा-गृह (रङ्ग-भवन) का निर्माण (आदि॰ १३३ । ८- १४ ) । समस्त दर्शकीके जुट जानेपर आचार्य द्रोणका अपने पुत्रके साथ प्रेक्षा-ग्रहमें प्रवेश ( आदि० १३३ । १५---२० ) । द्रोणद्वारा देवपूजन और ब्राह्मणोंसे मङ्गल कार्य-सम्पादन (आदि० १३३। २१ ) । इन्हें दक्षिणारूपमें सुवर्ण, मणि, रत्न और नाना प्रकारके वस्त्रकी प्राप्ति (आदि० १३३। २१ के बाद दाक्षिणात्य पाठ)। राजकुमारोद्वारा आचार्य द्रोणकी

यथोचित पूजा ( आदि० १३३ । २३ के बाद दाक्षिणात्य पाट ) । इनकी आज्ञासे राजकुमारोंका अस्त्र-कौशल-प्रदर्शन (आदि० १३३ । २३ के बाद दाक्षिणात्य पाठ) | भीम और दुर्योधनके गदा-युद्धको रोकनेके लिये इनका अरवत्थामाको आदेश ( आदि॰ १३४। ४ )। इनके द्वारा रङ्गभृमिमें अर्जुनकी प्रशंसा और उनकी ओर दर्शकोंकी दृष्टिको आकर्षित करना (आदि० १३४।७)। आचार्यको प्रणाम करके इनकी आज्ञा हे कर्णद्वारा भी अस्त्र-कौशल-प्रदर्शन ( आदि० १३५ । १२ ) । द्रुपदको बंदी बनाकर लानेके लिये इनका शिष्योंको आदेश देना और अर्जुनद्वारा बंदी वनाकर लाये हुए द्रुपदको उनका आधा राज्य देकर उन्हें छोड़ देना (आदि० १३७ अध्याय)। ब्रह्मशिर नामक अस्त्रकी परम्परा तथा उसके उपयोगका नियम बतलाकर इनका वह अस्त्र अर्जुनको देना और युद्धभृमिमें विरोधी होनेपर अपने साथ भी लड़नेके लिये उनसे वचन लेना ( आदि० १३८ । ९---१४ )। इनके जन्म, अध्ययन तथा द्रुपदद्वारा प्राप्त हुए तिरस्कारका एकचका नगरीमें ब्राह्मणद्वारा पाण्डवोंके प्रति वर्णन(आदि० १६५ । १—१५ ) । धृष्ट्युम्नको अस्त्र-शिक्षा देनेकी इनकी उदारता ( आदि० १६५ ।५५ ) । द्रौपदी तथा पाण्डवोंके लिये उपहार भेजने, द्रौपदीसहित उनको आदर-पूर्वेक द्रुपदनगरसे बुलाने एवं उनका आधा राज्य उन्हें दे देनेके लिये इनका धृतराष्ट्रसे अनुरोध (आदि० २०३। १--१२)। कर्णको इनकी फटकार (आदि० २०३। २६-२८) । ये युधिष्ठिरके राजम्य-यज्ञमें आये थे (सभा० ३४।८)। युधिष्ठिरका आचार्यके चरणोंमें पणाम करना और अपने यज्ञमें उनसे अनुग्रह करनेको कहना (सभा० ३५। १-२)। राजस्य-यज्ञमें 'कौन काम हुआ और कौन नहीं हुआ' इसकी देख-रेखका कार्य द्रोण और भीष्मको सौंपा गया था (सभा० ३५। ६)। युधिष्ठिर और शकुनिमें जुएका खेल आरम्भ होनेपर धृतराष्ट्रको आगे करके वहाँ द्रोणाचार्य भी आये थे (सभा०६०।२) । आचार्य द्रोण जुआ खेलना पसंद नहीं करते थे ( वन ० ९ । २ ) ! इनमें चारों अङ्गींसे पूर्ण धनुर्वेद विद्यमान था ( वन० ३७। ४ )। पाण्डवोंकी खोजके विषयमें दुर्योधनको इनकी सम्मति (विराट० २७ अध्याय )। वृहन्नला-वेषमें युद्धके लिये आते हुए अर्जुनके पराक्रमका इनके द्वारा वर्णन (विराट० ३९ अध्याय ) । अर्जुनका शङ्खनाद सुनकर उन्हें अर्जुन ही समझकर कौरवोंसे अपराकुनोंका वर्णन (विराट० ४६। २४---३३) । इनके द्वारा दुर्योधनकी रक्षाका प्रयत्न (विराट० ५१। १८--२१)। अर्जुनके साथ इनका युद्ध और घायल होकर पलायन (विराट० ५८ अध्याय)।

इनके द्वारा भीष्मकी बातोंका अनुमोदन (उद्योग० ४९। ४४-४६ )। श्रीकृष्णके कथनका समर्थन करते हुए दुर्योधनको समझाना ( उद्योग० १२५। १०--१७ ) । दुर्योधनको पुनः समझाना ( उद्योग० १२६ अध्याय ) । द्योंधनको युद्ध न करनेके लिये समझाना ( उद्योग ० अध्याय १३८ से १३९ तक )। भीष्मद्वारा कहे गये कर्णके निन्दासूचक वाक्योंका इनके द्वारा समर्थन (उद्योग० १६८ । ८-९ ) । दुर्योधनके पूछनेपर एक माउमें पाण्डवः सेनाके नाद्य करनेकी अपनी शक्तिका कथन ( उद्योग० १९३ । १८ ) । आचार्य द्रोणके रथ और घोड़ोंका वर्णन ( भीष्म० २० । ११ ) | युधिष्ठिरको युद्धकी आज्ञा देकर उनकी ग्रुभकामना करना और उन्हें अपनी मृत्युका उपाय बतलाना ( भीष्म० ४३ । ५३—६६ )। प्रथम दिनके संग्राममें धृष्टद्युम्नके साथ इनका द्रन्द्रयुद (भीष्म० ४५।३१-३४)। घृष्ट्युम्नके साथ युद्धमें इनका अद्भुत पराक्रम ( भीष्म० ५३ अध्याय)। द्रुपदपर विजय और अद्भुत पराक्रम प्रकट करना (भीष्म० ७७ । ४८-६७ )। इनके द्वारा धृष्टयुम्न-की पराजय (भीष्म० ७७। ६९-७०)। इनके द्वारा विराट-पुत्र शङ्कका वध और विराटकी पराजय ( भीष्म० ८२ । २३-२४ ) । भीमसेनके प्रहारसे इनका मूर्च्छित होना (भीष्म० ९४। १९)। अर्जुनके साथ इनका युद्ध ( भीष्म० १०२। ६-२२ )। इनके द्वारा द्रुपदकी पराजय ( भीष्म० १०४। २४-२५ ) । युधिष्ठिरके साथ द्वन्द्वयुद्ध ( भीष्म० ११० । १७; भीष्म० १११ । ५०-५२ ) । अश्वत्थामासे अग्रुभ उत्पातींका वर्णन और उसे भीष्मकी रक्षाके लिये धृष्टद्युम्नसे युद्ध करनेका आदेश ( भीष्म० ११२ अध्याय )। घृष्टद्युम्नके साथ द्वन्द्वयुद्ध (भीष्म० ११६।४५-५४)। भीष्मके गिरनेके बाद प्रधान सेनापतिके पदपर इनका अभिषेक ( द्रोण ) ७।५)। धृष्ट्युम्नके साथ युद्ध (द्रोण० ७। ४८-५४)। इनका अद्भुत पराक्रम और मृत्युकी चर्चा (द्रोण० ८ । ८-३२ ) । युधिष्ठिरको जीवित पकड़ने-के लिये दुर्योधनको वर देना (द्रोण० १२।२०-२८)। इनका अद्भुत पराक्रम ( द्रोण० १३ । १९–२९; द्रोण० १४। १-१९)। द्रुपदपर आक्रमण (द्रोण० १४। २६)। इनके द्वारा कुमारकी पराजय (द्रोण० १६। २५)। युगन्धरका वध ( द्रोण० १६। ३१)। इनके द्वारा व्याघदत्त और सिंहसेनका वध ( द्रोण० १६। ३७)। अर्जुनके साथ युद्ध और अपनी सेनाको लौटा लेना ( द्रोण० १६ । ५०-५१ ) । दुर्योधनसे अर्जुनको युद्धस्थलमे दूर इटानेके लिये कहना (द्रोण० १७। ३--१०)। इनके द्वारा वकका वध (द्वोण०२१।

१६)। सत्यजित्का वध ( द्रोण० २१ । २१)। शतानीकका वध (द्रोण० २१ । २८) । दृढ्सेनका वध (द्रोण० २१। ५२)। क्षेमका वध (द्रोण० २१। ५३)। इनके द्वारा वसुदानका वध (द्रोण० २१। ५५) । क्षत्रदेवका वध (द्रोण० २१। ५६)। पाण्डवसेनाको क्षुभित करके धृष्टग्रुम्नके साथ युद्ध ( द्रोण ० ३१। ८-१८ )। इनके द्वारा पाण्डवसेनाका संहार (द्रोण०३२। ४१-४३)। दुर्योधनसे पाण्डवपक्षके किसी महारथीको मारनेकी प्रतिज्ञा ( द्रोण० ३३। १०-१५)। इनके द्वारा चक्रव्यूहका निर्माण (द्रोण० ३४ । १३-२५ ) । अभिमन्युके पराक्रमकी प्रशंसा करना ( द्रोण० ३९। ११-१३ )। कर्णके पूछनेपर अभिमन्युकी प्रशंसा करते. हुए उसके वधका उपाय बतलाना ( द्रोण० ४८। १९-३१)। इनके द्वारा अभिमन्युके तलवारका काटा जाना ( द्रोण० ४८। ३७-३८)। अर्जुनके भयसे भीत जयद्रथको आश्वासन देना (द्रोण० ७४। २५-३३)। जयद्रथको आश्वासन (द्रोण०८७। १५)। इनके द्वारा चक्रशकटन्यृहका निर्माण करके जयद्रथकी रक्षाकी व्यवस्था **( द्रोण० ८७**। २२ ) । अर्जुनके साथ युद्ध ( द्रोण० ९१ । ११–२९ )। दुर्योधनका उपालम्भ सुनकर उसे ही अर्जुनके साथ युद्ध करनेके लिये भेजना ( द्रोण० ९४। १९–२६ )। दिव्य कवचकी उत्पत्तिका प्रसंग बताकर दुर्योधनके शरीरमें कवच बाँधना ( द्रोण० ९४ । ३९-६८ )। धृष्टद्युम्नके साथ घोर युद्ध (द्रोण०अध्याय ९५ से ९७ तक)। सात्यिकिके साथ घोर संग्राम (द्रोण० ९८ अध्याय)। इनका युधिष्ठिरके साथ युद्ध और उन्हें पराजित करना ( द्रोण० १०६ । १८-४७ ) । इनके द्वारा पाण्डवसेना-का संहार और सात्यिकिका घायल होना ( द्रोण० ११०। १—३५) । सात्यिकके साथ युद्ध (द्रोण० ११३ । २१-३२)। सात्यिकद्वारा इनकी पराजय (द्रोण० ११७। ३०)। सात्यिकसे पराजित होकर भागे हुए दुःशासनको फटकारना ( द्रोण० १२२ । २—२७ )। इनके द्वारा वीरकेतुका वध (द्रोण० १२२ । ४१)। चित्रकेतु, सुधन्वा, चित्रवर्मा और चित्ररथका वध ( द्रोण० १२२ । ४८-४९ ) । धृष्टद्युम्नके प्रहारसे मूर्चिंडत होना (द्रोण० १२२। ५६ ) । धृष्टद्युम्नपर इनकी विजय ( द्रोण० १२२। ७१-७२)। इनके द्वारा बृहत्क्षत्रका वध (द्रोण० १२५। २२)। पुत्र-सहित भृष्टकेतुका वध (द्रोण० १२५ । ३९-४१ )। जरासंधकुमार सहदेवका वध (द्रोण० १२५। १५)। भृष्टयुम्नकुमार क्षत्रधर्माका वध ( द्रोण० ६६ )। चेकितानकी पराजय ( द्रोण । 124 |

६८-७१ )। भीमसेनद्वारा इनकी पराजय (द्रोण० १२७। ५३-५४ )। भीमसेनद्वारा आठ बार रथसहित इनका फेंका जाना ( द्रोण० १२८ । १८-२१ )। दुर्योधनको चृतका परिणाम दिखाते हुए युद्धके लिये भेजना (द्रोण० १३० । १३-२४ ) । दुर्योधनके उपालम्भ देनेपर उसे उत्तर देना ( द्रोण० १५१ अध्याय ) । पाण्डवसेनापर आक्रमण और उसका संहार ( द्रोण० १५४ अध्याय ) । इनके द्वारा केकयों, धृष्टद्युमुके सभी पुत्रों तथा सार्थिसहित राजा शिविका वध (द्रोण० १५५ । १४-१९)। युधिष्ठिरके साथ युद्धमें पराजित होना ( द्रोण० १५७ । २८-४३ ) । अर्जुन और भीमसेनके साथ युद्ध ( द्रोण० १६१ अध्याय ) । युधिष्ठिरके साथ युद्धमें मूर्चिछत होना ( द्रोण० १६२ । ४९ ) । घृष्ट्युम्नके साथ युद्ध (द्रोण० ५७० । २-११ ) । दुर्योधनको अर्जुनकी प्रशंसासे गर्भित उत्तर (द्रोण० १८५। १० -२०) | दुर्योधनको न्यङ्गयपूर्ण उत्तर ( द्रोण० १८५। २४–३७ ) । इनके द्वारा द्रुपदके तीन पौत्रः द्रुपद और विराटका वध (द्रोण० १८६। ३३-४३)। इनका अर्जुनके साथ घोर युद्ध (द्रोण० १८८। २४-५३ )। अस्वत्थामाकी मृत्यु सुनकर जीवनसे निराश होना (द्रोण० १९०। ५७-५९) । घृष्टयुम्नके साथ भयंकर युद्ध (द्रोण० १९१ अध्याय) । अस्त्र त्यागकर योगधारणाद्वारा इनका ब्रह्मलोकगमन (द्रोण० १९२। ४३-५३ )। धृष्टद्यम्नद्वारा इनके सिरका काटा जाना ( द्रोण०१९२ । ६२-६३ ) । अरवत्थामाके जन्मकालमें इनके द्वारा ब्राह्मणोंके लिये एक हजार गौओंका दान किये जानेकी चर्चा (द्रोण० १९६। २९-३०)। महाराज पृषदस्वसे इन्हें खड़की प्राप्तिका प्रसंग ( शान्ति॰ १६६। ८१)। इनके लिये श्राद्धकर्मका सम्पादन (शान्ति० ४२ । ३)। ये इन्द्रियसंयम और तपसे ही वेदोंके विद्वान् एवं समाजमें प्रतिष्ठित हुए । तपस्याके द्वारा ही ये अपनी प्रकृतिको प्राप्त हुए (शान्ति० २९६। १५-१६)। व्यासजीके आवाइन करनेपर परलोकवासी कौरव-पाण्डव वीरोंके साथ ये भी गङ्गाजलसे प्रकट हुए थे (आश्रम० ३२। )। ये मृत्युके पश्चात् स्वर्गमें गयेः बृहस्पतिके समीप देखे गये और वहाँ कुछ कालके पश्चात् बृहस्पतिके अंशमें मिल गये ( स्वर्गां०४। २१; स्वर्गा०५। १२ )! महाभारतमें आये हुए द्रोणाचार्यके नाम-आचार्यः

हिर्भारतमे आये हुए द्रोणाचार्यके नाम—आचार्यः आचार्यमुख्यः भारद्वाजः भरद्वाजसुतः भरद्वाजात्मजः भारताचार्यः शोणाश्वः शोणाश्ववादः शोणहयः गुरु, ब्वमरथ आदि।(२) मन्दपालऋषिके द्वारा जरिता (पक्षिणी)के गर्भसे उत्पन्न चार पुत्रोंमेंसे एक (आदि० २२८। १७)। द्रोण ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ होगा—ऐसा पिताका

इसके विषयमें भविष्य कथन (आदि०२२९।९-१०)। इसके द्वारा अग्निदेवकी खुति (आदि०२३१। १५-१९)। अग्निकी कृपाद्वारा खाण्डवदाहसे इसकी भाइयोसिहत रक्षा (आदि०२३१।२१-२३)।

द्वोणपर्व-महाभारतका एक मुख्य पर्व ।

द्रोणवश्वपर्य-द्रोणपर्वका एक अवान्तरपर्व ( अध्याय १८४से १९२ तक )।

द्रोणशार्मपद-एक तीर्थ, यहाँ स्नान करनेका विशेष फल (अनु० २५। २८)।

द्रोणाभिषेकपर्व-द्रोणपर्वका एक अवान्तर पर्व (अध्याय १ से १६ तक )।

द्वौपदी-महाराज द्रपदकी सती-साध्वी पुत्री कृष्णाः जो शची देवीके अंशसे उत्पन्न हुई थीं ( आदि० ६७। ६५७)। महर्षि याजद्वारा अग्निमें आहति डालनेपर यज्ञकुण्डसे कुमार धृष्टद्युम्नके बाद इनका प्राकटच हुआ। अतः ये धृष्टद्युम्नकी बहिन हुई (आदि०१६६। ३९-४४)। इन्हें पाञ्चाली कहा जाता था। इन्हें पाण्डवोंने पत्नीरूपमें प्राप्त किया तथा इनके गर्भसे उनके पाँच पुत्र हुए। युधिष्ठिरसे प्रतिविन्ध्यः भीमसेनसे सुतसोमः अर्जुनसे शतकीर्तिः नकुलसे शतानीक और सहदेवसे शतकर्माका जन्म हुआ था (आदि० ९५। ७५)। इनके अनुपम सौन्दर्यका वर्णन (आदि० १६६ । ४५-४७) । इनके जनमके समयको आकाशवाणी-इस कन्याका नाम कृष्णा है। यह समस्त युवति योंमें श्रेष्ठ एवं सुन्दरी है। क्षत्रियों-का संहार करनेके लिये प्रकट हुई है। यह यथासमय देवताओंका कार्य सिद्ध करेगी । और इसके द्वारा देवताओं-को महान् भय प्राप्त होगा ( आदि० १६६ । ४८-४९ )। ब्राह्मणोद्धारा इनका नामकरण (आदि०१६६। ५४)। व्यासजीका द्रौपदीके पूर्वजन्मका वृत्तान्त बताना-भगवान् शंकरद्वारा इन्हें पाँच पति प्राप्त होनेका वरदान ( आदि॰ १६८ अध्याय )। इनके स्वयंवरमें विभिन्न देशोंसे आये हुए राजाओंका धृष्टद्युम्नद्वारा इनको परिचय-प्रदान ( आदि० १८५ अध्याय ) । स्तजातिके पुरुषको अपना पति न बनानेके विषयमें इनकी धोषणा (आदि० १८६। २३)। इनका अर्जुनके गलेमें जयमाला डालना (आदि० १८७। २५ के बाद दा० पाठ)। अर्जुन और भीमसेनके साथ इनका कुम्भकारके घरमें जाना (आदि० १८९। ४१४-७)। घर जाकर पाण्डवोंका मातासे द्रौपदीको भिक्षा बताना और माताका बिना देखे ही उसे पाँचोंको उपयोगमें लानेकी आज्ञा देना (आदि० १९० । १-२ ) । कुम्भकारके घर जानेपर इनके सम्बन्धमें द्रुपदके जहापोइ और चिन्ता ( आदि० १९१। १४-१८ ) !

व्यासद्वारा द्रुपदको इनके पूर्वजन्मका वृत्तान्त सुनाना और इन्हें स्वर्गलोककी लक्ष्मी बताना ( आदि० १९६ अध्याय )। धौम्य मुनिद्वारा क्रमशः प्रत्येक पाण्डवके साथ विधिपूर्वक इनके विवाह-संस्कारका सम्पादन (आदि०१९७ अध्याय ) । कुन्तीद्वाग इनको आशीर्वाद तथा शिक्षा ( आदि० १९८ । ४-१२ )। हस्तिनापुर जाते समय इनको द्रपदद्वारा दहेज रूपमें विपुलधनराशिकी भेंट (आदि० २०६। ९ के बाद दा॰ पाठ )। धृतराष्ट्रकी पुत्रवधुओंद्वारा इनका स्वागत (आदि० २०६। २२ के बाद दा० पाठ)। सुभद्राके आनेपर इनका अर्जुनके प्रति प्रणयकोप (आदि॰ २२०। १६-१७) । इनके समाप सुभद्राका गोपीवेषमें आगमन (आदि० २२० । १९) । दुःशासनद्वारा बलपूर्वक केश पकड़कर इनका सभामें लाया जाना (सभा०६७ | ३१ ) । भरी सभामें अपने हारे जानेके सम्बन्धमें इनका समस्त सभासदोंसे प्रश्न ( सभा० ६७ । ४1-५२ ) । दुःशासनदारा वस्त्र खींचे जानेपर इनका आर्तभावसे भगवान्को पुकारना ( सभा० ६८ । इनकी लाज बचानेके लिये ) 1 भगवान् श्रीकृष्णका स्वयं चीररूप होना और नये-नये चीर प्रकट करना ( सभा० ६८ । ४५-४८ )। कौरवोंकी सभामें इनका चेतावनीयुक्त विलाप (सभा० ६९ अध्याय ) । इनको धृतराष्ट्रसे वरप्राप्ति (सभा० ७१। २८-३२)। इनका कुन्तीसे वनगमनके लिये विदा लेना (सभा० ७९। १-२)। किमीरकी मायारे भयभीत होकर मूचिंछत होना (वन०११। १६-१८)। इनके द्वारा श्रीकृष्णका स्तवन तथा उनसे अपने प्रति किये गये अपमान और दुःखका वर्णन ( वन० १२। ५०-१२७)। युधिष्ठिरका क्रोध उभाइनेके लिये इनके संतापपूर्ण वचन ( वन० २७ अध्याय ) । प्रह्लाद-यलि-संवादका वर्णन करके इनका युधिष्ठिरके क्रोधको उभा-इना ( वन० २८ अध्याय )। इनका युधिष्ठिरकी बुद्धिः धर्म एवं ईश्वरके न्यायपर आक्षेप (वन ॰ ३० अध्याय)। युधिष्ठिरको पुरुपार्थ करनेके लिये जोर देना ( वन० ३२ अध्याय )। तपके लिये जाते हुए अर्जुनके प्रति इनकी शुभाशंसा ( वन० ३७। २४-३५ )। इनकी अर्जुनके लिये चिन्ता ( वन०८०। १२-१५ )। गन्धमादनकी यात्रामें इनका मूर्चिछत होना (वन० १४४।४)। इनकी भीमसेनंस सौगन्धिक पुष्पींकी माँग (वन० १४६। ७)। जटासुरद्वारा इनका इरण और भीमसेन-का उसे मारकर इनकी तथा भाइयोंकी रक्षा करना ( বন০ १५७ अध्याय )। इनका आर्ष्टिपेणके आश्रममें भीमसेनसे उस पर्वतपर रहनेवाले राक्षसोंको मारनेका

अनुरोध ( वन० १६०। १२-२४ )। सत्यभामासे पतिको अनुकुल बनाये रखनेका उपाय बताना (वन॰ २३३। १० से २३४ अध्यायतक ) । दुर्वासाके आतिथ्यके लिये चिन्तित होकर श्रीकृष्णकी स्तुति करना ( वन० २६३। ८–१६ ) । द्रौपदीपर संकट जानकर भक्तवःसल भगवान्का आना और द्रौपदीका उनसे दुर्वासाके आगमन आदिका वृत्तान्त निवेदन करना (वन०२६३। १७-१९) । श्रीकृष्णका अपनेको भुखा बताकर द्रौपदीसे भोजन माँगना तथा द्रौपदीका लिजत होकर यह बताना कि खानेके लिये कुछ नहीं बचा है ( वन० २६३ । २०-२६ ) । 'कृष्णे ! परिहास न कर । मुझे बटलोई लाकर दिखा' श्रीकृष्णके इस प्रकार आग्रह करनेपर द्रौपदीका बटलोई लाकर उन्हें देना और उसके कण्ठमें लगे हुए तनिकसे शाकको खाकर श्रीकृष्णका द्रीपदीसे यह कहना कि 'इस शाकसे सम्पूर्ण विश्वके आत्मा यज्ञभोक्ता सर्वेश्वर भगवान् श्रीहरि तृप्त एवं संतुष्ट हों' (वन० २६३ । २२-२५)। जयद्रथद्वारा भेजे हुए कोटिकास्यको उत्तर देना (वन० २६६ अध्याय)। जयद्रथको फटकारना ( वन० २६७ । १९; २६८ ।२-९)। जयद्रथके सामने पाण्डवोंके पराक्रमका वर्णन ( वन ० २७० अध्याय ) । युधिष्ठिरके पूछनेपर विराट-नगरमें स्वयं सैरन्ध्रीरूपमें रहनेकी वात बताना ( विराट० ३। ५८)। सैरन्ध्रीवेषमें इनका विराटपत्नी सुदेष्णासे अपनेको महलमें रखनेका अनुरोध (विराट० ९। ८)। कीचकको धर्मकी बातें कहकर समझाना (विराट० १४ । ३४-३७ )। कीचकको फटकारना (विराट० १४। ४७-५२)। कीचकके घर सुदेग्णा-के भेजनेसे सुरा लानेके लिये जाना (विराट० ५५। १७)। कीचकके भरी सभामें लात मारनेपर इनका राजा विराटको उलाइना देना और फटकारना (विराट० १६। १ - १२ के बाद दा० पाठ;विराट० १६ । २१ के बाद दा० पाठ ) । सुदेष्णाके पूछनेपर रोनेका कारण वताना (विराट० १६। ४९)। रातमें भीमसेनके पास जाना ( विराट० १७। ७-८ )। भीमसेनसे अपना दु:ख बताना और कीचकको मार डालनेके लिये आग्रह करना (विराट० १८ अध्याय )। पाण्डवोंके दुःखसे दुखी होकर भीमसेनके सम्मुख विलाप करना (विराट० १९ अध्याय )। भीमसेनसे अपना दुःख निवेदन करना ( विराट० २० अध्याय ) । की चकद्वारा अपनेपर वीती हुई घटनाका भीमसेनसे वर्णन करना और कीचकके वध-के लिये आग्रह करना (विराट० २१। ६८-४८)। कीचकको तृत्यशालामें मिलनेके लिये संकेत देना ( विराट० २२ । १६-१७ ) । उपकीचकोंद्वारा इमशानमें ले जाये

जाते समय पतियोंको पुकारना ( विराट० २३। १२-१४ ) । वृहन्नलारूपधारी अर्जुनसे मिलना (विराट० २४। २१)। महलसे निकल जानेके लिये कहनेपर तेरह दिन और रहनेके लिये रानी सुदेष्णासे प्रार्थना करना (विराट० २४ । २९ )। उत्तरसे वृहन्नला-रूपधारी अर्जुनको सार्थि बनानेका प्रस्ताव करना ( विराट० ३६ । १६-१९ )। शान्तिद्त बनकर जानेके लिये उद्यत हुए श्रीकृष्णसे केशाकर्षणकी याद दिलाते हुए अपना दुःख सुनाना और युद्धकी ही सम्मति देना ( उद्योग० ८२ । ४-४१ ) । विलाप करती हुई मुभद्रा और उत्तराके वास आना तथा शोकसे मूर्च्छित होना (द्रोण० ७८ । ३६-३७)। पुत्रोंके वधका समाचार सुनकर विलाप करना और अश्वत्थामाके वधके लिये आग्रह करना ( सौप्तिक० ११। १०-१५)। भीमसेनको अश्वत्थामाके वधके लिये प्रेरित करना (सौप्तिक० ११ । २२-२७ )। भीमसेनके वचनींसे शान्त होकर युधिष्ठिरको अश्वत्थामाकी मणि धारण करने-को देना (सौक्षिक । १६ । २४ )। कुन्तीके पास पहुँचकर विलाग करना (स्त्री० १५। ३७-३८)। राजदण्ड धारण करनेके लिये युधिष्ठिरको समझाना ( शान्ति० १४ अध्याय ) । पाण्डवोंके नगरमें प्रवेश करते समय हस्तिना-पुरकी स्त्रियोद्दारा पाञ्चालीके पतिसेवन, अमोघ पुण्य-कर्म तथा सकल वतचर्याकी प्रशंसा (शान्ति० ३८। ५-६)। सुभद्रा और वलदेवके साथ हिस्तिनापुरमें पधारे हुए श्रीकृष्णका द्रौपदी आदिसे मिलना ( आश्व० ६७। ४-५ )। श्रीकृष्णके स्तिकागृहमें प्रवेश करते समय द्रीपदीका उत्तराके पास जाकर उसे सूचित करना कि तुम्हारे श्रशुर भगवान् मधुसृदन पधार रहे हैं ( आश्व० ६८। ९)। श्रीकृष्णके द्वारा अर्जुनकी पिंडलियाँ मोटी बतायी जानेके कारण द्रौपदीने भगवान् श्रीकृष्णकी ओर तिरछी चितवनसे ईर्ध्यापूर्वक देखा और श्रीकृष्णने द्रौपदीके उस प्रेमपूर्ण उपालम्भको सानन्द ग्रहण किया ( आश्व० ८७। ११) । चित्राङ्गदा और उद्पीका द्रौपदीके चरण छूना और द्रौपर्दाका अपनी ओरसे उन्हें नाना प्रकारके उपहार देना ( आश्व० ८८ । २-४ ) । श्रीकृष्णका द्रीपदी आदिसे मिलकर द्वारका जानेके लिये रथपर आरूढ होना ( आश्व० ९२। वैष्णवधर्म, पृष्ठ ६३८१ )। द्रौपदीके द्वारा कुन्ती और गान्धारीकी सेवा ( आश्रमः १।९)। वनमें जाते हुए धृतराष्ट्र, गान्धारी और कुर्न्ताके पीके द्रपदकुमारी कृष्णा आदिका जाना और विलाप करना ( आश्रम० १५। १०-११ )। कुन्तीका युधिष्ठिरको बहु हौपदीका सदा प्रिय करते रहनेके लिये आदेश देना ( आश्रम० १६ । १५ )। रोती हुई

सुभद्रासहित द्रौपदीका अपनी नासके पीछे जाना (आश्रम० १६ । ३० ) । द्रौपदीका युधिष्ठिरसे अपनी सासके दर्शनकी इच्छा प्रकट करना और अन्तःपुरका मभी क्षियोंको कुन्ती एवं गान्धारीके दर्शनके लिंग उत्सुक बताना ( आश्रम० २२ । १४-२२ ) । द्रौपदी आदिका कुर्ता, गान्धारी और धृतराष्ट्रको प्रणाम करना (आश्रम॰ २४ । १९ ) । संजयका ऋषियोंसे द्रौपदीका परिचय देते समय इन्हें मूर्तिमती लक्ष्मी बताना (आश्रम० २५। ९)। द्रीपदीका अपने पतियोंके साथ महाप्रस्थानके पथपर अग्रसर होना (महाप्रस्था० १ । १९-२० )। मार्गमें द्रौपदीका गिरना और भीमसेनके पूछनेपर युधिष्ठिरका इनके पतनका कारण बताना (महापस्था० २ । ३-६ )। स्वर्गलोकमें युधिष्ठिरका दिव्यकान्तिसे सूर्यदेवकी भाँति प्रकाशित होता हुई द्रौपदीका दर्शन करना और इन्द्रका स्वर्गछोककी छक्ष्मा बताकर इनका और इनके पुत्रोंका परिचय देना (स्वर्गा०४। १०-१४)। महाभारतमें आये हुए द्रौपदीके नाम ाञ्चाली कृष्णा, याज्ञसेनाः द्वपदात्मजाः द्वपदसुताः पाञ्चालराजदुहिता आदि ।

द्रौपदी-सत्यभामासंवादपर्व-वनविका एक अवान्तर पर्व (अध्याय २३३ से २३५ तक )।

द्रौपदीहरणपर्व-वनपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय २६२ से २७१ तक )।

द्वर्यक्ष-एक भारतीय जनपदः जहाँके राज युधिष्ठिरके लिये भेंट लेकर आधे थे ( सभा ० ५३ । ३७ ) ।

द्वादशभुत्र-स्कन्दका एक सैनिक ( शब्य० ४५ । ५७ )। द्वादशाक्ष-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ५८ )। द्वापर्युग-सत्ययुगसे तृत्य युग । हनुमःन्जोद्वारा इस युगके धर्मका वर्णन (वन० १६९ । २७-३२)। द्वारका ( द्वारवर्ता या द्वारावर्ता )-रैवतक पर्वतंम सुशोभित रमणीय कुरास्थली, जहाँ जरासंधरे वैर हो जानेपर समस्त यादव श्रीकृष्णकी सम्मतिसे एकत्र होकर रहने उमे । कुझस्थली दुर्गकी ऐसी मरम्मत करायी गयी थी कि वह देवताओं के लिये भी दुर्गम हो गया था। उस दुर्गमें रहकर स्त्रियाँ भी युद्ध कर सकती थीं। फिर रिध्णिकुलके महारथियोंको तो बात ही क्या थी। रैवतककी दुर्गमताका विचार करके यदुवंशा वहाँ निर्भय एवं प्रसन्न रहते थे । रैवतक या गोमान दुर्गकी लम्बाई तीन योजन-की है । वहाँ एक एक यो जनपर सेनाओं की तीन-तीन दलोंका ब्रावनी थी। प्रत्येक योजनके अन्तमें सौ-सौ द्वार थे, जो सेनाआंद्वारा सुरक्षित थे। वारीका पराक्रम

ही उस गढ़का प्रधान फाटक था । कम-ले-कम अठारह रण-दुर्मद क्षत्रिय वीर उस दुर्गकी सुरक्षामें ५दा संख्यन रहते थे। ( समा० १४ । ५०-५५ ) । दारका पुरुषोत्तम श्रीकृष्णका प्रधान निवापस्थान थः । वह अमरावतीपुरीने भी अधिक रमणीय थी । वहाँ वृष्णियंद्री-योंके वैठनेके लिहे एक सुन्दर तभा थो। जो दाशाईकि नामसे प्रसिद्ध था । उलकी लभ्बाई-चौड़ाई एव-एक योजन थी। उसमें वलराम और श्रांकृष्ण आदि मभी वृष्णि और अन्धक वंशके लोग दैठते और सम्पूर्ण लोक-जोवनकी रक्षामें दर्जाचत्त रहते थे ( समा० ३८ । पृष्ट ८०६) । द्वारकाकं रमणाद राजसदन सूर्य और चन्द्रमाके समान प्रकाशमान तथा मरपर्वतः शिखरोकी भाँति गगनचुम्बो थे। उन भवनींस विमूषित द्वारकापुरी-की रचना माक्षात् विश्वकर्माने की थी। इसके चारी ओर बनी हुई चौड़ी खाइवाँ इसका शोभा पढ़ाती थी। वह पुरी ऊँचा खेत चहारदीवारासे घिरा थी। वहाँ नन्दनवन, मिश्रकवनः चैत्ररथवन और वैश्राज नामक वन शोमा देते थे । रमणीय द्वारका ुरीकी पूबादेशामें उरुङ्ग शिखरीवाला रैवतकपर्वत उस पुराका आनूपणरूप जान पड़ता था । दक्षिणमें छतावेष्टः पश्चिममें सुकक्ष और उत्तरमें वेणुभन्त नामक पर्वत इरुकां शोभा बढ़ात थे। इन पर्वतींके चारों ओर अनेकानक मनोहर वन उपवन वहाँको श्रीवृद्धि करते थे। पुरीका पूर्वदिशामें एक रमणीय पुष्कारणी थी, जिसका विस्तार सौ धनुष था। महापुरी द्वारका पचान दरवा जींस सुशीभित थी। सुन्दर सुन्दर महल और अद्यालिका उसकी शोभा बढ़ाती थीं । तीखे यन्त्रः शरार्ध्ना ( तीप )ः विभिन्न यन्त्रोंके समुदाय और लोहेके बने हुए बड़े-वड़ चक्र उस पुरीको रक्षाके लिये लगाने गये थे। पुरीका विस्तार छानवेयोत्तन था। उसमें जानेके लिये आठ बड़ी बड़ी सड़कें थीं और सोलह बड़-बड़े चौराह शोमा पा रहे थे। शुक्राचार्यकी नीतिके अनुसार उस नगरीका निर्माण किया गया था (सभा० ३८। पृष्ठ ८६२ से ८६७ तक् )। तीर्ययात्राके अवसरपर यहाँ अर्जुन पधारे थे और उनके चागत-का बहुत ही सुन्दर आयोजन किया गया था। यहीं से उन्होंने सुस्याका अपहरण किया था ( आाद० अध्याय २१७ से २१९ तक ) । द्वारकापुरीपर शाल्वका आक्रमण और वृष्णवंशा वारी तथा भगवान् श्रीकृष्ण-द्वारा शाल्वराजका सनासाहेत संहार करके इस पुराका रक्षा ( वन ० अध्याय १५ से २२ तक ) । ( पुराणा-न्तरींके वर्णनके अनुसार मोक्षदायिनी सात पुरियोमेस एक यह भी है। विभिन्न पुराणीमें इसकी महिमाका विस्तार-पूर्वक वर्णन किया गया है।) द्वारका और वहाँका पंण्डारक क्षेत्र परम पावन तीर्थ हैं । इन तीथोंकी यात्रा करने वालोंको नियमसे रहना और नियमित भोजन करना चाहिये। यहाँके पिण्डारक तीर्थमे स्नान करनेसे मनुष्यको अधिकाधिक सुवर्णकी प्राप्ति होतों है (वन० ८२। ६५)। यहीं राजा नृगका गिरगिटकी योनिसे उद्धार हुआ था (अनु० ७०। ७)। यहीं यदुवंशके विनाशके लिथे साम्बके पेटसे मूसल पैदा होनेका शाप्र ऋषियोंद्धारा प्राप्त हुआ था (मोसल० १। १९-२१)। श्रीकृष्णके परमधाम गधारनेपर द्वारकावासी स्त्री-पुरुषोंके द्वारा इस पुरीके खाली कर दिये जानेपर समुद्रने इसे हुवो दिया (मौसल० ७। ४१-४२)।

द्वारपालपुर-एक प्राचीन नगरः जिसे नकुलने अपने अधि-कारमें कर लिया था ( सभा ० ३२ । ११-१२ ) ।

द्वित-एक प्राचीन महर्षि, जो गौतमके पुत्र तथा एकत और त्रितके भाई थे । इनका लोभवश अपने भाई त्रितको क्रूपमें गिरा छोड़कर एकतके साथ वरको जाना और त्रितके शापसे मेड़िया होकर लंगूरों, रीछों और वानरोंको उत्पन्न करना ( शल्य० ३७ अध्याय ) । ये पश्चिम दिशाका आश्रय लंकर रहनेवाले ऋषि हैं ( शान्ति० २०८ । ३१ ) । ये प्रजापतिके पुत्र मानं गये हैं । इन्हें उपरिचर असुके यज्ञका सदस्य बनाया गया था ( शान्ति० ३६६ । ६ )।

द्विमूर्था-एक राक्षसः जो असुरोंके पृथ्वीदोहनके समय दोग्धा (दुहनेवाला ) बना था ( दोण० ३९ । २८ )।

द्विविद्-किष्किन्सनिवासी एक वानरः जिसके साथ सहदेवने सात दिनीतक युद्ध किया था तो भी वे उसे हरा न सके (सभा० ३६ । १८-१९) । इसने सहदेवकी नाना प्रकारके रत्नीकी मेंट दी थी (सभा० ३६ । २०)। यह सुफ्रीवका मन्त्री था (वन० २८० । २३) । इसके संरक्षणमें रहकर श्रीरामका कार्य करनेके लिये वानर सेनाने कूच किया था (वन० २८३ । १९)। इसने कभी श्रीऋष्णकी पकड़नेकी इन्छा रखकर सौभ विमानके द्वारसे इनपर परथरोंकी वर्षा को थो (उद्योग० १३० । ४६-४२)।

द्गीपक-गरुड़की प्रमुख नंतानींमेसे एक ( उद्योग० १०१।

द्वेतवन-एक वन और सरोवरः यहाँ वनवामके समय पाण्डवोंने निवास किया था (वन० २४। १३)। यह सरस्वतीके तटपर अवस्थित था (वन० २४। २०)। तीर्थयात्राके समय बलरामजीने यहाँ पदार्पण किया था (श्रल्य० ३७। २७)।

द्वैपायन( १)-महर्षि पराशस्त्रे द्वारा मत्यवतीके गर्भसे उत्पन्न सुनिवर वेदव्यास, जो यमुनाके द्वीपमें छोड़ दिये गये, इसिलिये द्वैपायन नामसे प्रमिद्ध हुए (आदि०६३। ८६)। (देखिये व्याम)। (२) कुरुक्षेत्रका एक सरोवर, जिसमें दुर्योधन भागकर छिपा था (शल्य० ३०।४७)।

( 日 )

धनं जय-(१) एक प्रमुख नाग, जो कश्यप और कदूकी संतान है (आदि॰ ३५।५)। यह वरुणकी सभामें उपस्थित हो भगवान् वरुणकी उपासना करता है (सभा॰ ९।९)। यह त्रिपुर-दाहके समय भगवान् शिवके रथमें बोड़ोंके केसर बाँधनेकी रस्सी बनाया गया था (कर्ण॰ ३४।२९-३०)।(२) अर्जुनका एक नाम, सम्पूर्ण देशोंको जीतकर कररूपमें यन लेकर धनके ही बीचमें स्थित होनेके कारण अर्जुनका नाम धनंजय हुआ था (विराट० ४४।१३)।(देखिये अर्जुन)।(३) शिवजीद्वारा स्कन्दको दी हुई असुर-सेनाका नाम (शल्य॰ ४६।४७)।

धनद्—कुबेरकी सभाका एक यक्ष, जो भगवान् कुबेरकी सेवामें संलग्न रहता है (सभा० १०।१५)।

धनदा-स्कन्द की अनुचरी मातृका ( शस्य ० ४६ । १३ )। धर्नः -कप नामक दानवोंका दूतः इसके द्वारा ब्राह्मणोंके पास जाकर कपोंके सदाचारका वर्णन ( अनु० १५७ । ८—१४ )।

धनुर्घह ( धनुग्रह या धनुधर )-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे
एक (आदि० ६७ । १०३; आदि० ११६ । ११ ) ।
भामसेनद्रारा इसका वध ( कर्ण० ८४ । २-६ )।

धनुर्वपत्र-स्वन्दका एक मैनिक ( शल्यः ४५। ६२ )। **धनुर्वेद**-वह शास्त्रः जिसमें धनुष आदि अस्त्र-शस्त्रोंको चलानेकी विद्याका निरूपण हो। चार पादोंसे युक्त अस्त्र-श**स्त्र** विद्या । [ भारतवर्षमें इस विद्याके बड़े-बड़े ग्रन्थ थे। जिन्हें क्षत्रिययुःभार अभ्यासपूर्वक पहते थे। मधुस्दन सरम्वतीने अपने प्रस्थानमेद नामक ग्रन्थमें धनुर्वेदको यजुर्वेदका उपवेद लिखा है। आजकल इस विद्याका वर्णन कुछ ग्रन्थोंमें थोड़ा वहुत मिलता है। जैसे – ग्रुक्रनीतिः कामन्दकी नातिः अग्निपुराणः वीर-चिन्तामणिः वृद्धशार्ङ्गधरः युद्ध जयार्णवः युक्ति-कल्पतरुः नीतिमयूष इत्यादि । 'धनुर्वेद संहिता' नामक एक अलग पुस्तक भी मिलती है, परंतु उसकी प्राचीनता और प्रामाणिकतामें संदेह है । अग्निपुराणमें ब्रह्मा और महेश्वर इस वदके आदि प्रकटकर्ता कहे गये हैं। परंतु मधुसूदन सरम्वती लिखते हैं कि 'विश्वामित्रने जिस धनुर्वेदका प्रकाश किया थाः यजुर्वेदका उपवेद वही है।' उन्होंने अपने प्रस्थानभेदमें विश्वामित्रकृत इस उपवेदका

कुछ संक्षिप्त व्योरा भी दिया है। उसमें चार पाद हैं-दीक्षापाद, संग्रहपाद, सिद्धिपाद और प्रयोगपाद । प्रथम दीक्षापादमें धनुर्रुक्षण ( धनुषके अन्तर्गत सब इथियार लिये गये हैं ) और अधिकारियोंका निरूपण है। धनुर्वेदके चार भेद इस प्रकार हैं- मुक्तः अमुक्तः मुक्तःमुक्त तथा यन्त्रमुक्त । छोडे जानेवाले बाण आदिको 'मक्त' कहते हैं। जिन्हें हाथमें लेकर प्रहार किया जाय, उन खड़ आदिको 'अमुक्त' कहते हैं। जिस अस्त्रको चलाने और समेटनेकी कला मालूम हो) वह अस्त्र 'मुक्तामुक्त' कहलाता है। अथवा जिसे छोड़नेके बाद फिर ले लिया जाय वह भाला, बरछा आदि मुक्तामुक्त है, जो किमी यन्त्रके सहारे छोड़ा जाय जैसे तोपसे गोलाः वह अस्त्र 'यन्त्रमुक्त' कहा गया है। अधिकारीका लक्षण कहकर फिर दीक्षाः अभिषेकः शकुन आदिका वर्णन है । संग्रहपादमें आचार्यका लक्षण तथा अस्त्र-शस्त्रादिके लक्षणका मंग्रह है। तृतीय पाइमें मम्प्रदायसिद्ध विशेष-विशेष शस्त्रोंके अभ्यासः मन्त्रः देवता और निद्धि आदि विषय हैं। प्रयोग नामक चतुर्थ पादमें देवार्चन, सिद्धि, अस्त-शस्त्रादिके प्रयोगोंका निरूपण है।

शस्त्रः अस्त्रः प्रत्यस्त्र और परमास्त्र—ये भी धनुर्वेदके चार भेद हैं। इसी प्रकार आदानः संधानः विमोक्ष और संहार-इन चार क्रियाओंके मेदसे भी धनुवंदके चार मेद होते हैं।वैशम्यायनके अनुसार शार्क्कधनुषमें तीन जगह द्धकाव होता है; पर वैणव अर्थात् बाँसके धनुषका सुकाव बरावर क्रमसे होता है। शार्क्च धनुष साटे छः हाथका होता है और अस्वारोहियों तथा गजारोहियोंके कामका होता है। रथी और पैदलके लिये बाँसका ही धनुष ठीक है । अग्निपुराणके अनुसार चार हाथका **धनुष उत्तम**ः साढे तीन हाथका मध्यम और तीन हाथका अधम माना गया है। जिन धनुषके बाँसमें नी गाँठें हों: उसे 'कोदण्ड' कहना चाहिये । प्राचीनकालमें दो डोरियोंकी गुलेल भी होती थी, जिसे 'उपलक्षेपक' कहते थे। डोरी पाटकी और कनिष्ठा अँगुलीके बराबर होनी चाहिये। वाँम छीलकर भी डोरो बनायी जाती है। हिरन या भैंसेकी ताँतकी डोरी भी बहुत मजबूत बन सकती है। ( बृद्धशार्ङ्गधर )

बाण दो हाथसे अधिक लंबा और छोटी अँगुलीसे अधिक मोटा न होना चाहिये। शर तीन प्रकारके कहे गये हैं, जिसका अगला भाग मोटा हो। वह स्त्रीजातीय है, जिसका पिछला भाग मोटा हो। वह पुरुप जातीय और जो सर्वत्र बराबर हो, वह नपुंसकजातीय कहलाता है। स्त्री जातीय शर बहूत दूरतक जाता है, पुरुषजातीय भिदता खूब है और नपुंसकजातीय निशाना साधनेके लिये अच्छा होता है। बाणके फल अनेक प्रकारके होते हैं: जैसे—आरामुख, क्षुरप, गोपुन्छ, अर्घचन्द्र, सूचीमुख, भव्ल वस्मदन्तः द्विभव्ल कार्णिक काकदुण्ड हत्यादि । तीरमें गति सीधी रखनेके लिये बीछे दंखोंका लगाना भी आवश्यक बताया गया है । जो बाण मारा लोहेका होता है, उसे 'नाराच' कहते हैं ।

उक्त ग्रन्थमें लक्ष्यमेद, शराकर्षण आदिके सम्बन्धमें बहुत से नियम बताये गये हैं। रामायण महाभारत आदिमें शब्दमेदी बाण मारनेतकका उन्लेख है। अन्तिम हिंदूसम्राट् महाराज पृथ्वीराजके सम्बन्धमें भी प्रसिद्ध है कि वे शब्दमेदी बाण मारते थे। [——हिंदी-शब्दसागरसे]

शरद्वान् धनुर्वेदके पारङ्गत विद्वान् और शिक्षकः थे। इनसे कुपाचार्यने धनुर्वेद पढ़ा और अपने शिष्योको पढ़ाया (आदि० १२९। ३-५, २१, २२, २३)। द्रोणाचार्यने यह विज्ञान परशुरामसे प्राप्त किया और कौरव-पाण्डवोंको इसकी शिक्षा दी (आदि० १२९। ६६; आदि० १३१। ९)। अग्निवेश धनुर्वेदमें अगस्त्यके शिष्य थे (आदि० १३८। ९)। इसे युधिष्ठिरने कौरवदलके भीष्म, ट्रोण, कुप, अश्वत्थामा एवं कर्णमें ही पूर्णतः प्रतिष्ठित वताया था (वन० ३७। ४)। धनुर्वेदके दम अङ्ग और चार चरण हैं। (शस्य० ६। १४ की टिप्पणी; ४१।२९)। चारों पादोंसे युक्त धनुर्वेद मूर्तिमान् होकर भगवान् स्कन्दकी सेवामें उपस्थित हुआ था (शस्य० ४४। २२)। धनुष्प-एक प्राचीन ऋषि जो उपरिचर वसुके यज्ञके सदस्य बनाये गये थे (शान्ति० ३३६। ७)।

धनुषाक्ष-एक प्रःचीन ऋषि जिन्होंने बालधिऋपिके पुत्र मेधावीका ऋषियोंका अपमान करनेके कारण विनाश कर दिया (वन० १३५ । ४० ५३)।

**धन्वन्तरि**–देवताओंके वैद्यः जो पुराणानुसार पमुद्र मन्थनके ममय और मब वस्तुओंके मार्थ समुद्रसे निकले थे। इरि-वंशमें लिखा है कि जब ये समुद्रसे निकले तय तेजसे दिशाएँ जगमगा उठीं । ये नामने विष्णुको देखकर छठक रहे । इसपर विष्णु भगवान्ने इन्हें अब्ज कहकर पुकारा । भगवान्के पुकारनेपर इन्होंने उनसे प्रार्थना की कि यज्ञमें मेरा भाग और स्थान नियत कर दिया जाय। विष्णुने कहा: भाग और स्थान तो वँट गये हैं, पर तुम दूसरे जन्ममें विशेष मिद्धि-लाभ करोगे। अणिमादि मिद्धियाँ तुम्हें गर्भमे ही प्राप्त रहेंगी और तुम महारीर देवत्व लाभ करोगे । तुम आयुर्वेदको आठ भागोंमें विभक्त करोगे । द्वापरयुगमें काशिराज धन्वने पुत्रके लिये तपस्या और अब्जटेवकी आराधना की। अब्जदेवने धन्वके घर स्वयं अवतार लिया और भरद्वाज ऋषिसे आयुर्वेद-शास्त्रका अध्ययन करके प्रजाको रोगमुक्त किया । भावप्रकाशमें लिखा है कि इन्ट्रने आयुर्वेद-शास्त्र मिखाकर धन्त्रन्तरिको लोकके कल्याणके लिये पृथ्वीपर भेजा । धन्वन्तरि काक्रीमें उत्पन्न हुए और ब्रह्मांके वरसे कार्झांके राजा हुए (हिंदी-शब्द-सागरसे)। (पुराणान्तरोंके कथनानुसार ये भगवान्के अवतार है।) समुद्र-मन्थनके समय ये अमृतका कलहा हाथमें लेकर प्रकट हुए थे (आदि० १८। ३८)। वलिवैश्वदेवके समय ईझानकोणमें इन्हें बलि देनी चाहिये (अनु० ९७। १०-१२)!

धमधमा-स्कन्दर्का अनुचरी मातृका (शब्य०४६।२०)। धर-(१) धर्मद्वारा धूम्राके गर्भसे उत्पन्न प्रथम वसु (आदि०६६।१९)।(२) युधिष्ठिरका सम्बन्धी और महायक राजा (द्वोण०१५८।३९)।

धर्म-सम्पूर्ण लोकोंको सुख देनेवाले एक देवता, जो ब्रह्मा-जीके दाहिने स्तनसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६६ । ३१ ) । ये भगवान् सूर्यके भी पुत्र कहे गये हैं ( आदि० ६७। ८६ ) । दक्ष-प्रजापनिकी कीर्ति आदि दस पुत्रियाँ इनकी पत्नी थीं ( आदि० ६६। १३-१५ )। आठीं वसु इनके पुत्र थे ( आदि० ६६। १७ )। इनके तीन श्रेष्ठ पुत्र हैं--शम, काम और हर्ष (आदि०६६। ३२ ) । शुद्रयोनिमें जन्म लेनेके लिये इनको अणीमाण्डव्यका शाप ( आदि० ६३ । ९५-९६ )। विदुर और युधिष्ठिर थे (आदि० इन्हींके अंश ६७ । ८६, ११० ) । इनके द्वारा कुन्तोंके गर्भसे युधिष्ठिरका जन्म ( आदि० १२२। ७ )। जब द्रौपदी-का वस्त्र खींचा जा रहा थाः उस समय धर्मस्वरूप श्रीकृष्णने अव्यक्त रूपसे उनके वस्त्रमें प्रवेश करके भाँति-भाँतिके सुन्दर ऋबिद्वारा द्रौपदीको आच्छादित कर लिया (समा० ६८। ४६)। धर्मतीर्थमें इन्होंने तपस्या की यी (वन० ८४। १)। ये धर्मप्रस्थमें मदा निवास करते हैं ( वन० ८४। ९९ )। वैतरणीके तटपर इन्होंने यज्ञ किया था ( वन० ११४। ४ )। इनका मृगरूपसे ब्राह्मणका अरणि-काष्ठ लेकर भागना ( वन० ३११। ९ ) । यक्ष-रूप्से नकुल, महदेव, अर्जुन और भीमसेनको मूर्ज्छित करना ( वन० ३१२ अध्याय ) । युधिष्ठिरके साथ प्रश्नोत्तर ( वन० ३१३ । ४५-१३२ )। युधिष्ठिरके उत्तरसे प्रसन्न होकर इनके द्वारा चारी पाण्डवोंको जीवनदान ( वन० ३१३ । १३३ ) । धर्मके पास पहुँचनेके द्वार-अहिंसा, समता, शान्ति, दया और अमन्सर ( वन० ३१४ °८ ) । धर्मरूपमें प्रकट होकर इनका युधिष्ठिरको वरदान देना ( वन० ३१४ । १२—-२५ )। वसिष्ठका रूप धारण करके विश्वामित्रकी परीक्षा लेना ( उद्योग० १०६। ८---१७ ) । ब्रह्माजीकी आहारे धर्मने दैत्यों और दानवोंको अपने पाशमें बाँधकर वरुणके अधिकारमें दे दिया ( उद्योग० १२८ । ४५-४६ ) । भगवान् नारायणने धर्मके पुत्ररूपसे अवतार

लिया था ( द्रोण० २०१। ५७ ) । इन्होंने अपनी पत्नी ·श्री' के गर्भसे अर्थ नामक पुत्र उत्पन्न किया ( शान्ति o ५९ : १३२-१३३ )। ये तनु नामक मुनिके रूपमें उत्पन्न हुए थे ( शान्ति० १२८ | २२-२३ ) । जापक ब्राह्मणके साथ इनका संवाद ( शान्ति० १९९। २०— २८ )। मृतस्पते मत्य नामक ब्राह्मणकी परीक्षा ली ( शान्ति० २७२ । १७ ) । ब्राह्मणरूप घारण करके सुदर्शनकी परीक्षा लो ( अनु० २ । ७९ ) । भैंसेके रूपसे महर्षि वत्सनाभकी वर्षासे रक्षा करना (अनु० १२ अध्याय दाक्षिणात्य पाठ )। इनके द्वारा धर्मके रहस्यका वर्णन ( अनु० १२६ । २४ -- २८ ) । ब्राह्मणरूपमें राजा जनकरे इनका मंवाद और अन्तर्मे प्रसन्न होकर इनका अपना परिचय देना तथा राजाकी प्रशंसा करना ( आश्व० ३२ अध्याय ) । ब्राह्मणरूप धारण करके इन्होंने ब्राह्मणपरिवारकी परीक्षा ली ( आश्व० ९० अध्याय ) । क्रोधरूपमें जमदग्निकी परीक्षा ली ( आश्व० ९१ । ४२--५२ ) । माण्डन्यके शापसे धर्म ही विदुर हुए थे ( आश्रम० २८। १२ ) । धर्म, विदुर और युधिष्ठिरकी एकता ( आश्रम० २८। २१ )। पाण्डवींके महाप्रस्थानके समय कुत्तेका रूप धारण करके उनके पीछे-पीछे गये ( महाप्रस्था० ३। १७ ) । विदुर और युधिष्ठिर मृत्युके पश्चात् धर्ममें ही तिलीन हुए थे (स्वर्गा० ५।

महाभारतमें आये हुए धर्मके नाम—धर्मराज वृष्ः यम आदि ।

धर्मतीर्थ—(१) धर्मकी तपस्याका स्थानमूत एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे मनुष्य धर्मशील और एकाप्रचित्त होता है तथा अपने कुलकी सातवीं पीढ़ीतकके लोगोंको पित्र कर देता है (वन०८४।१)।(२) एक परम पित्र ब्रह्मसेवित तीर्थ, जहाँ जाकर स्नान करनेवाल्य वाजपेय यज्ञका फल पाता है और विमानपर वैठकर पूजित होता है (वन०८४।१६२)।

धर्मद -- स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ७२)। धर्म तेत्र--पूरुवंशीय महाराज कुरुके प्रगैत्र एवं धृतराष्ट्रके पुत्र ( आदि ०९४। ६०)।

धर्मप्रस्थ — एक तीर्थः जहाँ धर्मराजका नित्य निवास है। वहाँ कूपजलसे देवता-पितरोंका तर्पण करनेसे मनुष्य पापमुक्त हो स्वर्गलोकको जाता है ( वन० ८४। ९९ )।

धर्मट्याध—मिथिलापुरीमें रहनेवाला एक धर्मपरायण व्याध । इसके द्वारा वर्णधर्मका वर्णन ( वन०२०७।२०-२८ )। शिष्टाचारका वर्णन ( वन० २०७। ६२-९८ )। हिंसा और अहिंसाका विवेचन ( वन० २०८ अध्याय )। धर्मकर्मविषयक मीमांसा ( वन० २०९ अध्याय )। विषयसेवनसे हानि और ब्राह्मीविद्याका वर्णन (वन० २१० अध्याय )। इन्द्रियनिग्रहका वर्णन (वन० २११ अध्याय )। तीनों गुणोंके स्वरूप और फलका निरूपण (वन० २१२ अध्याय )। प्राणवायुकी स्थितिका प्रति-पादन (वन० २१३ अध्याय )। माता पिताकी मेवाका दिग्दर्शन (वन० २१४ अध्याय )। अपने पूर्वजन्मकी कथा (वन० २१५ अध्याय )। कौशिक ब्राह्मणको माता-पिताकी सेवाका उपदेश देकर विदा करना (वन० २१६। ३२)।

धर्मेयु पूरुपुत्र रौद्राश्वके द्वारा मिश्रकेशी नामक अप्सराके गर्भसे उत्पन्न (आदि॰ ९४। ११)।

धवलगिरि ( या इवेत पर्वत )—एक पर्वतः जहाँ अर्जुनने अपनी सेनाका पङ्गव डाला था ( सभा० २७। २९ )।

धाता—(१) बारह आदित्यों में एक, इनकी माताका नाम अदिति और पिताका करयप है (आदि०६५।१५)। खाण्डववन-दाहके समय श्रीकृष्ण और अर्जुनके साय होनेवाले युद्धमें देवताओं की ओरसे ये भी पधारे थे (आदि०२२६।३४)। इनके द्वारा स्कन्दको पाँच पार्वद प्रदान किये गये थे, जिनके नाम थे—कुन्द, कुसुम, कुसुद, इम्बर और आडम्बर (शल्य०४५।३९)।(२) ब्रह्माजीके पुत्र, इनके दूसरे भाईका नाम विधाता है। दोनों मनुके साथ रहते हैं (आदि०६६।५०)। इस्तिनापुर जाते समय मार्गमें श्रीकृष्णसे इनकी भेंट (उद्योग०८३।६४ के बाद दाक्षिणात्य पाठ)।

भात्रेयिका--जीपदीकी दामी जिसने पाण्डवींसे जयतथहारा द्रौपदींके अपहरणका समाचार वताया था ( वन० २६९ । १६---२२ ) ।

धाम—श्रीगङ्गा-महाद्वारकी रक्षा करनेवाले मुनिः जो उत्तर दिशामें स्थित हैं ( उद्योग० १११। १७ )।

धारण--(१) चन्द्रवत्मकुलमें उत्पन्न एक कुलाङ्गार नरेश (उद्योग० ७४। १६)।(२) एक कश्यपवंशीय नाम (उद्योग० १०३। १६)। धारा—एक तीर्थः जहाँकी यात्रा सब पःपोंसे छुड़ानेवाली है। बहाँ स्तान करनेसे मनुष्य कभी शोकमें नहीं पड़ता है (वन॰ ८४। २५)।

श्रिषणा—एक देवीः जिसने स्कन्दके अभिषेकके समय पदार्पण किया था ( शस्य ० ४५ । १४ ) ।

श्रीमान्-पुरुरवाके द्वितीय पुत्र (आदि० ७५ । २४ )। श्रीरोष्णी--एक सनातन विश्वेदेव (अनु० ९१ । ३२ )। श्रुन्धु-(१) एक राक्षमः जो मधुकैटभका पुत्र था (वन० २०२ । १८)। इसकी तपस्या और वरप्राप्ति (वन० २०४ । २-४)। इसके द्वारा महाराज कुवलाश्व-के पुत्रेंका दम्ध होना (वन० २०४ । २६)। राजा कुवलाश्वद्वारा इसका वध (वन० २०४ । ३२)।

भुन्धुमार - सूर्यवंशी महाराज बृहदश्वके पुत्र कुवलाश्व (द्रोण० ९४। ४२)। इन्हें ऐलविलद्वारा खङ्गकी प्राप्ति हुई (शान्ति० १६६। ७६)। अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी होनेपर शपथ खाना (अनु० ९४। २१)। (देखिये कुवलाश्व)।

(२) एक राजाः जिसने जीवनमें कभी मांस नहीं खाया

(अनु० ११५ । ६६) ।

भुरन्थर—एक भारतीय जनपद ( भीष्म॰ ९ । ४१ )। भूतपापा—-एक प्रमुख नदीः जिसका जल भारतवासी पीते हैं ( भीष्म॰ ९ । १८ )।

धूमपा--पितरों और ऋषियोंका समुदाय। ये लोग दक्षके यज्ञमें पधारे थे ( शान्ति ० २८४। ८-९ )।

धूमावती-एक पवित्र तीर्थ, जहाँ तीन रात्रि उपवास करने से मनोवाञ्छित कामना प्राप्त होती है (वन०८४। २२)।

धूमिनी-पूरुवंशी राजा अजमीदकी रानी इनके गर्भसे अजमीदद्वारा महाराज ऋक्षका जन्म हुआ था (आदि॰ ९४। ३२)।

भूमोर्णा-(१) यमराजकी भार्या (वन० १९७।९)। (२) मद्दर्षि मःर्कण्डेयकी पत्नी (अनु० १४६।४)।

धूम्म-(१) एक ऋषिः जो इन्द्रकी सभामें विराजमान होते हैं (सभा० ७। १७ के बाद दा० पाठ)। (२) स्कन्दका सैनिक (शल्य० ४५। ६४)।

धूम्रा-दक्षप्रजापितकी पुत्री और धर्मकी पत्नीः जो श्रुव तथा धरकी माता है (आदि० ६६। १९)।

धूम्राक्ष−एक राक्षसः जिसका हनुमान्जीके द्वारा वध हुआ (वन०२८६। १४)।

धूर्त्त-एक प्राचीन नरेश (आदि॰ १।२३८)।

धूर्त्तक-कौरव्यकुलमें उत्पन्न एक नागः जो जनमेजयके सर्पसत्रमें जल मरा था (आदि० ५७। १३)।

भृतराष्ट्र—(१) राजा विचित्रवीर्यके क्षेत्रज पुत्रः विचित्र-वीर्यकी पत्नी अम्बिकाके गर्भसे व्यासद्वारा उत्पन्न, ये जन्म-से अन्धे थे ( आदि० १। ९५; आदि० ६३ । ११३; आदि० १०५ । १३ ) । भीष्मद्वारा इनका पुत्रवत् पालन एवं इनके उपनयनादि संस्कारोंका सम्पादन**(आदि०** १०८। १७-१८) । इनकी शारीरिक शक्ति एवं शिक्षा (आदि० १०८ । १९-२१ ) । जन्मान्ध होनेके कारण इनका राज्य-प्राप्तिसे विञ्चित होना (आदि० १०८। २५) । गान्धारीके साथ विवाह (आदि १०९। १६) । इनके द्वारा सौ अश्वमेध यज्ञका सम्पादन तथा प्रतियज्ञ-में लाख-लाख स्वर्णमुद्राओंकी दक्षिणाका दान ( अ।दि० ११३। ५)। इनके द्वारा गान्धारीके गर्भसे सौ पुत्र होनेका वृत्तान्त (आदि० ११४। १२--२५) । दुर्योधन-के जन्मकालिक अमङ्गलसूचक लक्षणों या अपराकुनोंको देखकर उसे त्याग देनेके लिये इनको विदुरकी सलाइ (आदि० ११४ । ३४-३९)। इनके द्वारा वैश्य-जातीय स्त्रीके गर्भसे युयुत्सुका जन्म ( आदि०११४। ४३) । इनकी पुत्री दुःशलाके जन्मकी कथा (आदि० ११५ अध्याय ) । इन्होंने अपने सभी पुत्रोंका विवाह-संस्कार कराया (आदि० ११६। १७)। अपनी पुत्री दुःशलाका विवाह सिन्धुराज जयद्रथके साथ किया (आदि० ११६। १८)। पाण्डुके शापप्रस्त होकर लेनेपर इनका शोक (आदि॰ ११८। वानप्रस्थ ४५) । इनके द्वारा राजोचित ढंगसे पाण्डु तथा माद्रीके अन्त्येष्टि संस्कार करानेके लिये विदुरको आदेश ( आदि॰ १२६। १-३) । युधिष्ठिरका युवराज-पदपर अभिषेक ( आदि० १३८ । १-२ ) । पाण्डवोंकी उन्नति देख-कर इनकी चिन्ता और इनके प्रति कणिकद्वारा कुटनीति-का उपरेश (आदि० १३९ । ३--९२ )। पाण्डवोंको वारणावत जानेके लिये इनका आदेश (आदि॰ १४२। १०)। वारणावतिवासियोंका इनको पाण्डवों एवं पुरोचनके जलनेका संदेश देना ( आदि० १४९। ९ )। पाण्डवोंके लिये इनका मिथ्या विलाप (आदि० १४९। १०) । इनके द्वारा पाण्डवोंको जलाञ्जलि-दान ( आदि० १४९। १५) । इनका पाण्डवींके प्रति प्रेमका दिखावा (आदि० १९९ । २२ के बादसे २५ तक ) । इनका पाण्डवोंके विषयमें दुर्योधनसे वार्तालाप ( आदि०२००। १-२०) । द्रुपदनगरसे बुलाकर पाण्डवींको आधा राज्य देनेवे लिये इनसे भीष्मका आग्रह (आदि० २०२ अध्याय ) । द्रौपदी एवं पाण्डवोंके लिये उपहार भेजने। उनको आदरपूर्वक दुपदनगरसे बुलाने एवं पाण्डयोंका

आधा राज्य दे देनेके लिये इनसे द्रोणाचार्यका अनुरोध ( आदि० २०३। १-१२ ) । पाण्डवोंका पराक्रम बतला कर उन्हें द्रुपदनगरसे बुलाने एवं उनका आधा राज्य दे देनेके लिये इनसे विदुरकी सलाह ( आदि० २०४। १५-३०)। पाण्डवोंको उनकी माता तथा द्रौपदीकेसाथ ले आनेके लिये इनका विदुरको आदेश **(आदि०** २०५ । ४) । द्रुपदनगरसे आते हुए पाण्डवींकी अगवानीके लिये इनका कौरवोंको आदेश ( आदि० २०६। १२) । इनके द्वारा युधिष्ठिरका आधे राज्यपर अभिषेक और उन्हें भाइयोंसिहत खाण्डवप्रस्थमें रहनेका आदेश (आदि०२०६।२३ के बाद दा० पाठ)। ये युधिष्ठिरके राजस्ययज्ञमें गये थे (सभा०३४। ५ )। इनका दुर्याधनसे उसकी चिन्ताका कारण पूछना (सभा० ४९। ६-११ के बाद दा० पाठ)। इनका युधिष्ठिरको बुलानेके लिये विदुरको भेजना (समा० ४९। ५५—५९ )। इनका दुर्योधनको वैग-विरोध होनेके कारण जूआ न खेलनेकी सलाइ देना (सभा० ५०। १२) । पाण्डवोंके साथ विरोध न करनेके चिये इनका दुर्योधनको समझाना (सभा० ५४ अध्याय)। इनके द्वारा चूतक्रीड़ार्का निन्दा ( सभा० ५६। १२ )। पाण्डर्वी-को चूतकी इामें सम्मिलित होनेके लिये बुळानेके हेतु इनका विदुरको आदेश (सभा०५६। २१) । इनका विदुरके साथ वार्तालाप (सभा० ५७ अध्याय)। यूतक्रीड़ाके अवसरपर इनको विदुरकी चेतावनी (समा० ६३ अध्याय )। इनका द्रौपदीको वरदान ( सभा० ७१ । ३१—३३ ) । इनके द्वारा युधिष्ठिरको सारा धन लौटाकर और आश्वासन दे उन्हे इन्द्रप्रस्थ लौट जानेका आदेश (सभा० ७३ अध्याय)। इनकी पुनः जूएके लिये म्वीकृति (सभा० ७४ । २४ ) । इन्हें गान्धारी-की चेतावनी (सभा०७५ अध्याय)। प्रजाके शोकके विषयमें इनका विदुरसे संवाद (सभा०८०। ३५के बांद। दा ॰पाठ) इनकी चिन्ता तथा संजयसे बातचीत (सभा ०८१ अध्याय ) । इनके द्वारा विदुरकी सलाहका विरोध ( वन० ४। १८–२१ ) ।विदुरको बुलानेके लिये इनका संजयको आदेश ( वन० ६ । ५--१० ) । इनकी विदुरसे क्षमा-प्रार्थना ( वन० ६ । २१ ) । इनका पाण्डवोंके विषयमें मैत्रेयजीसे प्रक्त करना ( वन० १०। ९ )। इनका संजय-के सम्मुख पुत्रोंके लिये चिन्ता करना (वन०४८ अध्याय )। इनका पाण्डवींका पराक्रम सुनकर संतप्त होना ( दन० ४९ । १४-२३ ) । इनका पाण्डवींके पराक्रम सुनकर भयभीत होना ( वन० ५१ । ४५-४६ ) । पाण्डवींका समाचार सुनकर इनके खेदयुक्त और चिन्ता-पूर्ण उद्गार ( वन० २३६ अध्याय ) । इनका दुर्योधनः

को धोषयात्राके लिये अनुमति देना ( वन० २३९ । २२)। द्रपद-पुरोहितको सत्कारके साथ विदा करना (उद्योग० २१ । २१ )। संजयसे पाण्डवपक्षके वीरींका वर्णन करते हुए संजयको दूत बनाकर पाण्डवोंके पास भेजना ( उद्योग ० २२ अध्याय ) । संजयकी बात सुनकर चिन्ताके कारण जागरण और विदुरको बुलवाकर उनसे कल्याणकी बात पूछना (उद्योग० ३३। ९-११)। इनका संजयसे युधिष्ठिरके सहायकोंके विषयमें प्रश्न (उद्योग ० ५०। ९) । भीमसेनके पराक्रमसे डरकर इनका विलाप करना (उद्योग० ५१ अध्याय) । इनके द्वारा अर्जुनके पराक्रमसे प्राप्त होनेवाले भयका वर्णन ( उद्योग॰ ५२ अध्याय ) । कौरवसभामें युद्धसे भय दिखाकर शान्तिका प्रस्ताव (उद्योग० ५३ । १४-१५ )। पाण्डवोंकी युद्ध-तैयारी सुनकर इनका विलाप ( उद्योग० ५७ । २६-३५ ) । दुर्योधनको पाण्डवींसे संधि कर लेनेके लिये समझाना ( उद्योग॰ ५८ । २—९ )। भीमके पराक्रमका वर्णन करके अपने पक्षके अन्य राजाओंको भय दिखाना ( उद्योग॰ ५८ । १९-२८ )। अपने पक्षकी अपेक्षा पाण्डव-पक्षको अधिक शक्तिशाली समझकर दुर्योधनको संधिके लिये समझाना ( उद्योग० ६० अध्याय) । इनके द्वारा दुर्योधनको संधिकी सलाह ( उद्योग॰ ६५ अध्याय )। संजयसे दोनों पक्षींके बला-बलके विषयमें प्रश्न ( उद्योग० ६७ । ४-५ ) । इनके द्वारा श्रीकृष्णका गुणगान ( उद्योग० ७१ अध्याय )। श्रीकृष्णके सत्कारके लिये दुर्योधनको आज्ञा देना ( उद्योग ० ८५। ७-१० )। विदुरसे श्रीकृष्णकी अगवानी करने। भैंट देने तथा उन्हें दुःशासनके महलमें ठहरानेका विचार प्रकट करना ( उद्योग ० ८६ अध्याय ) । श्रीकृष्णको कैद करनेकी बात सुनकर दुर्योधनका विरोध करना ( उद्योग ० ८८ । १७-१८ ) । इनके द्वारा राजमहलमें श्रीकृष्णका आतिथ्य ( उद्योग० ८५ । १८-१९ ) । दुर्योधनको समझानेके लिये श्रीकृष्णसे अनुरोध ( उद्योग॰ १२४ । २-७ ) । दुर्योधनको समझाना ( उद्योग० १२५ । २३-२७ ) । गान्धारीसे दुर्योधनकी उद्दण्डता बताना (उद्योग० १२९ ! ७-८) । श्रीकृष्णको कैंद करनेसे दुर्योधनको रोकना ( उद्योग० १३०। ३४-३९)। श्रीकृष्णके विश्वरूप-दर्शनके लिये उनसे ऑखकी याचना और नेत्र पाकर भगवत्स्वरूप-दर्शनसे कृतार्थ होना (उद्योग० १३१ । १८-२१) । कुरुक्षेत्रमें कौरव-पाण्डवके पद्घाव पड़ जानेपर आगेके समाचारके विषयमें संजयसे पूछना **( उद्योग**० १५९ । ३)। व्यासजीसे विजयसूचक लक्षणींके विषयमें पूछना ( भीष्म० ३। ६४ ) । संजयसे पृथ्वीकी महिमा पूळना ( भीष्म० ४ ।

३--८)। संजयसे भीष्मकी मृत्युका समाचार सनकर इनका विलाप ( भीष्म० १४ अध्याय ) । संजयसे इनका युद्धका सारा वृत्तान्त सुनना ( भीष्मपर्वसे शल्यपर्व तक) अपनी सेनाको मारी जाती सुनकर इनकी चिन्ता ( भीष्म० ७६ अध्याय ) । द्रोणाचार्यकी मृत्यु सुनकर इनका शोकसे व्याकुल होना ( द्रोण० अध्याय ९ से १० तक )। इनके द्वारा श्रीकृष्ण और अर्जुनकी महिमाका वर्णन ( द्रोण० ११ अध्याय ) । अर्जुनकी जयउथवधकी प्रतिज्ञापर इनका विलाप करना (द्रोण० ८५ अध्याय )। सात्यिकद्वारा अपनी सेनाका संहार सुनकर विपाद करना (द्रोण ० १ १ । १ -- ४६ ) । इनके द्वारा भीमसेनके बलका वर्णन और अपने पुत्रोंकी निन्दा ( द्वोण० ४३५। १---२४ ) । संजयसे कर्णद्वारा अर्जुनपर शक्ति न छोड़े जानेका कारण पूछना (द्रोण० १८२ । १---१०)। कर्णकी मृत्यु सुनकर शोकाकुल होना ( कर्ण० ४ अध्याय ) । कर्णकी मृत्यु सुनकर विलाप करना और उसके वधका विस्तृत वर्णन करनेके लिये संजयसे कहना (कर्ण अध्याय ८ से ९ तक)। कर्णवधका समाचार सुनकर मोहित होना (कर्ण० ९६। ५४) । शस्य और दुर्योधनके वधका समाचार सुनकर मूर्छित होना ( शल्य ० १ । ३९-४० ) । इनका विलाप करना और युद्धका समाचार पूछना ( शस्य० २ अध्याय ) । युद्धकी समाप्तिपर इनका विलाप (स्त्री० १ । १०--२१ )। व्यासजीसे अपना दुःख बताकर विलाप करना (स्त्री०८। ६-११) । संजयकी बात सुनकर इनका मूर्छित होना (स्त्री०९।८)।स्त्रियों और प्रजालोगोंके साथ रण-भूमिमें जानके लिये नगरसे बाहर निकलना ( खी० १०। १६) | भीमसेनकी लोहमयी मूर्तिको तोइना (स्त्री० १२। १७) । पाण्डवोंको द्धदयसे लगाना (स्त्री • १३। १७ ) । युचिष्ठिरसे मरे हुए लोगोंकी नंख्या और गतिके विषयमें प्रश्न करना (स्त्री० २६।८,११,१८)। युर्धिष्ठिरसे मरे हुए लोगोंके दाह-संस्कार करनेको कहना ( स्त्री॰ २६।२१-२३)। युद्धमें मारे गर्वे संगे-सम्बन्धियोंका श्राद्ध करना ( शान्ति ० ४२ । २-३ ) । दुर्योधनको शीलका उपदेश ( शान्ति० १२४ अध्याय ) । शोकविह्वल युधिष्ठिरको समझाना ( आश्व० १ । ८--२० ) । भाइयोंसहित युधिष्ठिर तथा कुन्ती आदि देवियोंके द्वारा गान्धारीसहित धृतराष्ट्रकी सेवा ( आश्रम० १ अध्याय )। पाण्डवोंका गान्धारीसहित धृतराष्ट्रके अनुकूल वर्ताव(आश्रम • २ अध्याय)। भीमकी मर्मभेदिनी बातोंसे व्यथित हुए धृतराष्ट्र का गान्धारीसहित वनमें जानेका उद्योग एवं युधिष्ठिरसे अनुमति देनेके लिये अनुरोध (आश्रम० ३। १-४०)। राजा धृतराष्ट्रका उपवाससे दुर्वल होनेके कारण बोलनेमात्रसे

थककर नान्धारीका सहारा ले अचेत सा होकर लेट जानाः राजा युधिष्ठिरके हाथ फेरनेसे इनका सचेत होना और उनसे पुनः हाथ फेरने और हृदयसे लगानेके लिये कहना ( आश्रम० ३। ६१-७३)। इनका युधिष्ठिरको हृदयसे लगाकर उनका मस्तक सूँघना और उनसे तप्त्याके लिये पुनः अनुमति माँगना । युधिष्ठिरका इनसे अन्न प्रहण करनेके लिये कइना और इनका वनमें जानेकी अनुमति दे देनेकी शर्तपर ही भोजन करनेको उद्यत होना ( आश्रम० ३ । ७५-८६ ) । व्यासजीके समझानेपर युधिष्ठिरका धृतराष्ट्रको वनमे जानेकी अनुमति देना और उनसे भोजन करनेको प्रार्थना करना ( आश्रम० ४ अध्याय ) । धृतराष्ट्रद्वारा राजा युधिष्ठिरको राजनीतिका उपदेश ( आश्रम० अध्याय ५ से ७ तक ) । धृतराष्ट्रका कुरुजाङ्गलरेशकी प्रजासे वनमें जानेकी आज्ञा माँगना और अपने अपराधोंके लिये क्षमा-प्रार्थना करना (आश्रम० अध्याय/से९तक)। प्रजाकी ओरसे माम्ब नामक ब्राह्मणका धृतराष्ट्रको उत्तर देना (आश्रम० ३० अध्याय ) । भृतराष्ट्रका युधिष्ठिरसे श्राद्ध करनेके लिये धन माँगना ( आश्रम० ११ । १-६ ) । युधिष्ठिरका धृतराष्ट्रको यथेष्ट धन देनेका स्वीकृति प्रदान करना (आश्रम॰ १२ । ४-५ ) । विदुरका धृतराष्ट्रकी युधिष्ठिरका उदारता-पूर्ण उत्तर सुनाना ( आश्रम० १३ अध्याय )। गजा **धृतराष्ट्र**के द्वारा मृत व्यक्तियंकि लिये श्राद्ध एवं विशाल दानयज्ञका अनुष्ठान (आश्रम० १४ अध्याय) । गान्धारीसहित धृतराष्ट्रका वनको प्रस्थानः गान्धारीका हाथ अपने कंधेपर रखकर जाना, पाण्डवीं, द्रीपदी आदि स्त्रियों और पुरवासियोका रोते हुए इनके पीछे-पीछे जाना ( अग्नम० १५ अध्याय ) । राजा धृतराष्ट्रका पुरवासियोंको छीटानाः कृपाचार्य और युयुत्सुको युधिष्ठिरके इार्थो सौंबना ( आश्रम० १६ । २–५ ) । कुन्तीसहित गान्धारी और धृतराष्ट्र आदिका वनके मार्गमे गङ्गातटपर निवास करना ( आश्रम० १८। १६-२५ )। धृतराष्ट्र आदिका गङ्गातटसे कुरुक्षेत्रमें जाना और दातयूपके आश्रमपर निवास करना ( आश्रम० ६९ अध्याय )। नारदर्जाका धृतराष्ट्रकी तपस्याविष्यक श्रद्धाको बढ़ाना और इन्हें मिलनेवाली गतिका भी वर्णन करना (आश्रम० २० अध्याय ) । धृतराष्ट्र आदिके लिये पुरवासियों तथा पाण्डवींको चिन्ता ( आश्रम० २१ अध्याय )। पाण्डवीं तथा पुरवासियोंका वनमें जाकर कुन्ती और गान्धारीसिहत धृतराष्ट्रके दर्शन करना (आश्रम०२५ अध्याय)। भृतगष्ट्र और युधिष्ठिरकी बातचीत (आश्रम ०२६। १—१७)। धृतराष्ट्रके पास महर्षि व्यासका आगमनः इनसे कुशल पूछते हुए उनके द्वारा विदुर और युधिष्ठिरकी

धर्मरूपताका प्रतिपादन तथा इनसे अभीष्ट वस्तु माँगनेके लिये आदेश प्रदान करना ( आश्रम ० २८ अध्याय ) । **धृतराष्ट्र**का व्यासजीसे अपने मानसिक शोक एवं अशान्तिका वर्णन करना ( आश्रम० २९ । २३-३४ ) । व्यासजीका धृतराष्ट्र आदिके पूर्वजन्मका परिचय देना तथा उनकी आज्ञासे इन सबका गङ्गातटपर जाना ( आश्रम० ३१ अध्याय) । व्यासजीकी कृपासे दिव्य दृष्टि पाकर धृतराष्ट्रका गङ्गाजलसे प्रकट हुए अपने पुत्रों औं सगे-सम्बन्धियोंका दर्शन करना एवं प्रसन्न होना (आश्रम० ३२ अध्याय)। व्यासजीकी आज्ञासे धृतराष्ट्र आदिका पाण्डवोंको विदा करना ( आश्रम० ३६ अध्याय ) । कुन्ती, गान्धारी-सहित धृतराष्ट्रकी तीव तपस्या एवं गङ्गाद्वारके वनमें इनका दावानलसे दग्ध हो जाना (आश्रम०३७। १०-३२) । धृतराष्ट्र आदिकी हड्डियोंका गङ्गामें प्रवाह तथा इनका श्राद्ध-कर्म (आश्रम० ३९ अध्याय)। स्वर्गलोकमें जानेपर गान्धारीसहित धृतराष्ट्रका धनाध्यक्ष कुबेरके दुर्लभ लोकोंको प्राप्त करना ( म्बर्गा० ५ : १४ )। महाभारतमें आये हुए धृतराष्ट्रके नाम-आनर्गाढ़ः अम्बिकासुतः आम्बिकेय, भारतः भरतशार्वृतः भरतश्रेष्ठः भरतर्पभः भरतमत्तमः कौरवः कौरवश्रेष्ठः कौरवराजः कौरवेन्द्रः कौरव्यः कुम्झार्न्हः कुरुश्रेष्ठः कुरुद्वहः कुरुकुलश्रेष्ठः कुरुद्गुलोद्दहः कुरुद्गुख्यः कुरुनन्दनः कुरुप्रवीरः कुरुपुङ्गवः कुरुराजः कुरुसत्तमः कुरुवंशः विवर्धनः कुरुवीरः कुरुवृद्ध, कुरुवृद्धवर्यः वैचिन्वीर्धः,

(२) कश्यप और कद्रुसे उत्पन्न हुआ एक नाग (आदि० ३५: १३)। यह वरणकी सभामें उपस्थित होकर उनकी उपासना करता है ( सभा० ९ । ९) । नागोंद्वारा पृथ्वीके दोहनके समय यह दोग्धा बनाया गया था (द्रोण० ६९ । २२ )। इसे शिवजीके रथके इंषादण्डमे स्थान दिया गया था ( कर्ण० ३४ । २८ ) । वलरामजीके दारोरत्यागके समय उन भगवान् अनन्त नागके स्वागतके लिव यह प्रभास-क्षेत्रके समुद्रमें आया था (मौसरू० ४। १५)। (३) एक देवगन्धर्व, जो अदयपपत्नी मुनिका पुत्र है (आदि॰ ६५ । ४२ ) । यह अर्जुनके जन्ममहोत्सवमे आया था ( आदि० १२२ । ५५ ) । इसे देवराज इन्द्रने अपना दूत बनाकर मस्त्तके पास यह कहनेके लिये भेजा था कि भाजन् ! तुम बृहस्पतिका आचार्य बनाओं (संवर्तको नहीं)। अन्यथा तुमपर वज्रका प्रहार करूँगा।' धृत्राष्ट्रने वहाँ जाकर इन्द्रका मदेश सुनाया था ( आश्व० १०। २-८ ) गन्धर्दराज धृतराष्ट्र ही भूतलपर धृतराष्ट्रके रूपमे उत्पन्न हुआ था ( स्वर्गा०

प्रशाचक्ष आदि।

४। १५)। (४) भरतवंशी महाराज कुरुके पौत्र एवं जनमेजयके प्रथम पुत्र (आदि० ९४। ५६)। इनके कुण्डिक आदि बारह पुत्र थे (आदि० ९४। ५८– ६०)।

भृतराष्ट्री-ताम्राकी पुत्री, इसने सभी प्रकारके हंसी, कलहंसीं तथा चक्रवाकोंको जन्म दिया था ( उद्योग० ८३ । ५६, ५८ )।

भृतवती ( या घृतवती )-एक प्रमुख नदीः जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है ( भीष्म० ९ । २३, ३१ ) ।

धृतवर्मा-तिगर्तराज सूर्यवर्मा और केतुवर्माका भाई, जिसने
सूर्यवर्माके पराजित होने और केतुवर्माके मारे जानेपर स्वयं
ही आगे बढ़कर अश्वमेधीय अश्वकी रक्षाके लिये आये हुए
अर्जुनके साथ लोहा लिया था। इसके द्वारा अर्जुनपर बाणवर्षा।
बाण चलानेमें उसके हाथोंकी फुर्ती देखकर अर्जुनद्वारा
मन-ही-मन उसकी प्रशंसा, उसके तेजस्वी बाणते अर्जुनके
हाथमें गहरी चोट लगनेके कारण गाण्डीव धनुषका गिर
जाना; इससे धृतवर्माका अद्वहास करना, तब रोषमें भरे
हुए अर्जुनका बाणोंकी वर्षा करना, धृतवर्माको बचानेके
लिये त्रिगर्त योद्धाओंका अर्जुनपर धावा बोलना और
अर्जुनद्वारा अठारह त्रैगर्त वारोंके मारे जानेपर धृतवर्मा
आदि सभी त्रिगर्तोंका दास बनकर अर्जुनकी शरणमें आना
( आश्व० ७४। १६—३३)।

भृतसेन-कौरवपक्षका एक राजा (शल्य०६।३)।
भृति-(१) दक्ष प्रजापितकी एक पुत्री, जो धर्मकी पत्नी
थीं (आदि०६६। १४)। नकुल तथा सहदेवकी माता
माद्री इन्हीं का अवतार मानो जाती हैं (आदि०६७।
१६०)।(२) एक सनातन विश्वेदेव (अनु०९१।
३०)।

भृतिमान् - कुराद्वीपका पाँचवाँ वर्ष (खण्ड) (भीष्म० १२।१३)।

धृतिमान् ( अङ्गिरा )-एक अग्नि, जिनके लिये दर्श तथा पौर्णमास यागोंमें इविष्य-समर्पणका विधान पाया जाता है, उन अग्निदेवका नाम विष्णु है। वे अङ्गिरा-गोत्रीय माने गये हैं और भानुके तांसरे पुत्र हैं (वन० २२१। १२)।

भृष्टकेतु —चेदिराज शिशुपालका पुत्र, जो हिरण्यकशिपुके पुत्र अनुहादके अंशि उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७। ७)। शिशुपालके मारे जानेपर उसके पुत्र भृष्टकेतुको चेदिदेशके राजसिंहासनपर अभिषिक्त किया गया ( सभा० ४५। ३६)। इसका बनमें पाण्डवोंसे मिलनेके लिये आना (वन० १२। २)। इसका अपनी बहिन करेणुमतीको लेकर अपनी नगरीको प्रस्थान (वन० २२। ५०)। इसका पुनः वनमें पाण्डवींसे भेंट करना (वन० ५१। १७)। पाण्डवींकी ओरसे इसे रण-निमन्त्रण दिया गया ( उद्योग० ४। ८; उद्योग० ४। २० )। यह एक अक्षौहिणी सेनाके साथ पाण्डवींके पास आया ( उद्योग० १९। ७) । संजयद्वारा इसकी वीरताका वर्णन ( उद्योग० ५०। ४४) । युधिष्ठिरकी सेनाके सात सेनापतियोंमेसे एकके पद्पर इसका अभिषेक किया गया था ( उद्योग॰ १५७। ११-१३) । प्रथम दिनके संग्राममें बाह्वीकके साथ इसका युद्ध ( भीष्म० ४५ । ३८—४५ ) । भूरि-श्रवाके साथ इसका युद्ध और पराजय ( भीष्म० ८४ । ३९)। पौरवके साथ द्वन्द्वयुद्ध (भीष्म० ११६। १३---२४ ) । धृतराष्ट्रद्वारा इसकी वं।रताका वर्णन (द्रोण० १० । ४३ ) । कृपाचार्यके साथ युद्ध (द्रोण० १४ । ३३-३४ ) । इसके रथके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोण० २३ । २३-२४ ) । अम्बष्टके साथ युद्ध ( द्रोण० २५ । ४९-५०) । इसका वीरधन्व के साथ युद्ध ( द्रोण० १०६। १०)। इसके द्वारा वीरधन्वाका वध (द्रोण० १०७। १७) । इसका द्रोणाचार्यके साथ युद्ध और उनके द्वारा पुत्रसहित इसका वध (द्रोण० १२५। २३---४१ ) । व्यासजीके आवाइन करनेपर परलोकवासी कौरव-पाण्डव वीरोंके साथ यह भी गङ्गाजलसे प्रकट हुआ था ( आश्रम ० ३२ । ११ ) । स्वर्गलोकमें जाकर यह विश्वेदेवोंमें मिल गया था (स्वर्गा० ५। १५-१८)।

महाभारतमें आये हुए धृष्टकेतुके नाम—चैद्यः चेदिजः चेदिपः चेदिपतिः चेदिपुङ्गवः चेदिराट्ः चेदिराजः शैशुपालिः शिशुपालसुतः शिशुगलात्मज आदि ।

धृष्ट्युम्न-पाञ्चालराज द्रुपदके अग्नितुब्य तेजस्वी पुत्र । यज्ञ-कर्मका अनुष्ठान होते समय प्रज्वलित अग्निसे धृष्टद्युम्नका प्रादुर्भाव दुआ । ये द्रोणाचार्यका विनाश करनेके लिये भनुष लेकर प्रकट हुए थे। फिर उसी वेदीसे द्रौपदी प्रकट हुई थी; अतः इन्हें उसका 'अग्रज बन्धु' कहा जाता है ( आदि० ६३। १०८-११० )। ये अग्निके अंशसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७। १२६ )। याजने द्रुपदकी रानीको यज्ञका इविष्य प्रहण करनेके लिये बुलाया । महारानीने ग्रुद्ध होकर आनेकी इच्छा प्रकट की और थोड़ी देरतक महर्षिको प्रतीक्षाके लिये कहा; परंतु याजने कहा—'रानी ! इस इविष्यको याजने तैयार किया और उपयाजने इसका संस्कार किया है; फिर इससे संतानकी उत्पत्तिरूप अभीष्टकी सिद्धि कैसे नहीं होगी ? तुम इसे लेने आओ या न आओ। ' इतना कहकर ज्यों ही याजने उस संस्कारयुक्त इविष्यकी अग्निमें आहुति दी, त्यों ही उस प्रज्वलित अग्निसे ये एक तेजस्वी कुमार-

रूपसे प्रकट हुए (आदि० १६६। ३६--३९)। इनके अङ्गोंकी कान्ति अग्निकी ज्वालाके उद्घासित हो रही थी । इनके मस्तकार किरीट, अङ्गोंमें उत्तम कवच तथा हाथोंमें खड़ा वाण और धनुष शोभा पाते थे। ये गर्जना करते हुए एक श्रेष्ठ रथपर जा चढ़े मानो युद्धकी यात्राके लिये जा रहे हीं, इससे पाञ्चालींको बड़ी प्रसन्नता हुई । ये 'साधु-साधु' कहकर इन्हें शावाशी देने लगे (आदि० १६६ । ४०-४१ ) । इनके जन्म-के समय आकाशवाणी हुई थी-ध्यह कुमार पाञ्चालींका भय दूर करेगा; द्रोणवधके लिये इसका प्राकटच हुआ है (आदि० १६६ । ४२-४३ )। इनका घृष्टसुम्न नाम होनेका कारण (आदि० १६६। ५२)। द्रोणा-चार्यद्वारा इनकी शिक्षा (आदि० १६६। ५५)। द्रौपदीके स्वयंवरमें इनकी घोषणा ( आदि० १८४। ३५-३६)। इनका द्रौनदीको स्वयंवरमें आये हुए राजाओंका परिचय देना ( आदि० १८५ अध्याय )। इनके द्वारा गुप्तरूपमे पाण्डवींके व्यवहारींका निरीक्षण १९१ । १-१२) । द्रीपदीके सम्बन्धमें चिन्तित हुए द्रुपदको इनका आश्वासन देना ( आदि० १९२ । १२ ) । व्यासजीके पूछनेपर द्रौपदीके विवाहके सम्बन्धमें इनकी सम्मति (आदि० १९५।१०)। युधिष्ठिरके यहाँसे राजा विराटके विदा होनेपर धृष्टद्युम्न उन्हें पहुँचाने गये थे। (सभा० ४५।४७)। दुर्योधन-द्वारा इनकी श्थिरताका वर्णन (सभा० ५३। १९)। इनके द्वारा रोती हुई द्रौपदीको आश्वासन ( वन० १२ । १३४-१३५)। इनका द्रौपदीकुमारोंको साथ लेकर अपनी राजधानीको प्रस्थान (वन० २२।४९)। इन्होंने काम्यकवनमें जाकर पाण्डवोंसे भेंट की (वन० ५१। १७)। उपप्लब्य नगरमें अभिमन्युके विवाहमें इनका आगमन (विराट० ७२।१८)। संजयदारा इनकी वीरताका वर्णन ( उद्योग० ५०। १६ )। ये पाण्डव-दलके प्रधान सेनापति चुने गये थे ( उद्योग० १५७। १३ )। इनका उल्रूकसे दुर्योधनके संदेशका उत्तर देना ( उद्योग० १६३ । ४५-४७ ) । इनके द्वारा अपने पक्षके महारथियोंको समान प्रतिपक्षीके साथ युद्ध करनेका आदेश और उनका नामनिर्धारण ( उद्योग० १६४। ५-१० )। प्रथम दिनके संप्राममें द्रोणाचार्यके साथ इनका द्वन्द्व-युद्ध (भीष्म० ४५। ३१-३४)। भीष्म-के साथ युद्ध (भीष्म० ४७।३१)। दूसरे दिनके युद्धके लिये इनके द्वारा क्रौज्ञारुणन्यूहका निर्माण (भीष्म० ५०। ४२-५७)। द्रोणाचार्यके साथ घोर युद्ध ( भीष्म० ५३ अध्याय )। कलिङ्गोंसे युद्ध करते समय भीमसेनकी रक्षामें पहुँचना (भीष्म० ५४।

९९ )। अश्वत्थामाके साथ युद्ध ( भीष्म० ६१ ।१९)। पौरव-पुत्र दमनका वध ( भीष्म० ६१। २० )। श्रस्यके पुत्रका वध (भीष्म० ६१।२९)। शल्यके साथ युद्ध और घायल होना (भीष्म० ६२।८-१२)। इनके द्वारा मकरव्यूहका निर्माण (भीष्म० ७५ । ४-१२)। प्रमोहनास्त्रद्वारा धृतराष्ट्र-पुत्रोंपर इनकी विजय ( भीष्म० ७७ । ४५ ) । द्रोणाचार्यद्वारा पराजित होना ( भीष्म० ७७ । ६९-७० ) । इनके द्वारा दुर्योधनकी पराजय ( भीष्म० ८२ । ५३ ) । विन्द-अनुविन्दके साथ युद्ध (भीष्म० ८६। ६४-६५) । कृतवर्माके साथ द्वन्द्रयुद्ध ( भीष्म० ११० । ९-१०; भीष्म० १११ । ४०-४४ )। भीष्मवधके लिये अपनी सेनाको प्रोत्साहन (भीष्म० ११०। २०--२३)। भीष्मके साथ युद्ध (भीष्म० ११४। ३९)।द्रोणाचार्यके साथ द्वन्द्वयुद्ध (भीष्म०११६। ४५-५४; द्रोण० ७। ४८-५४ )। धृतराष्ट्रद्वारा इनकी वीरताका वर्णन ( द्रोण० १०। ४०-४२, ६०-६२) । सुद्रामिक साथ युद्ध (द्रोण० १४। ३७-३९) । द्रोणाचार्यसे भयभात युधिष्ठिरको आश्वासन (द्रोण० २०। २२-२३)। दुर्मुखके साथ (द्रोण०२०। २६-२९)। इनके रथके घोड़ोंका वर्णन (द्रोण० २३। ४)। द्रोणपर आक्रमण (द्रोण० ३१। १७ ) । इनके द्वारा चन्द्रवर्माऔर निपधराज बृहत्क्षत्रका वध (द्रोण० ३२।६५-६६)। द्रोणाचार्यके साथ घोर युद्ध (द्रोण० ९५ तथा ९७ अध्याय)। द्रोणाचार्यको मूर्च्छित करके उनके रथपर चढ़ जाना ( द्रोण० १२२ । ५६-५८ ) । द्रोणाचार्यद्वारा पराजय (द्रोण० १२२ । ७१-७२ )। भीमसेनके कहनेसे युधिष्टिरकी रक्षाका भार स्वीकार करना (द्रोण० १२७। १०-११)। अश्वत्थाम-के साथ युद्धमें पराजित होना ( द्रोण० १६० । ४१– ५३ ) । द्रोणाचार्यके साथ युद्ध(द्रोण० १७०। २–१२)। इनके द्वारा दुमसेनका वध (द्रोण०१७०।२२)। कौरवसेनाकी पराजय (द्रोण० १७१। ४९-५२)। कर्णद्वारा पराजित होना (दांण० १७३। ७)। द्रोणा-चार्यके वधकी प्रतिज्ञा (द्रोण० १८६ । ४६)। दुःशासन-को हराकर द्रोणाचार्यपर आक्रमण ( द्रोण ० १८९ । १-६)। द्रोणाचार्यके साथ भयंकर संग्राम (द्रोण० अध्याय १९१ से १९२। २६-३५ तक )। इनके द्वारा द्रोणा-चार्यका सिर काटा जाना (द्रोण० १९२ । ६२–६३)। इनका अर्जुनके समक्ष द्रोणवधरूपी अपने कृत्यका समर्थन करना (द्रोण० १९७। २४-४४)। सात्यिकके कटु-वचनोंका उत्तर देना (द्रोण० १९८। २५-४५)। अश्वत्थामाद्वारा पराजय ( द्रोण० २००। ४३ )। इनके द्वारा गजसेनाका संहार ( कर्ण० २२ । २–७ )।

कृपाचार्यसे भयभीत होना (कर्ण० २६। १६-१८)। कृतवर्माको मृच्छित करना (कर्ण० ५४। ४० के बाद दा० पाठ)। दुर्योधनको युद्धमें परास्त करना (कर्ण० ५६। ३४-३५)। कर्णके साथ युद्ध (कर्ण० ५९। ७-१४)। अश्रत्थामाके साथ युद्धमें जीते-जी पकड़ा जाना (कर्ण० ५९। ३९-५३)। दुःशासनके कावूमें पड़ जाना (कर्ण० ६९। ३३)। कृपाचार्यके साथ युद्ध (शब्य० १९।३८)। इनके द्वारा शाब्वके हाथीका वध (शब्य० २०। २५)। इनके द्वारा दुर्योधनकी पराजय (शब्य० २५। २६)। अश्रत्थामाद्वारा इनका रात्रिमें वध (सौसिक० ८। २६)। इनका दाइ-संस्कार (स्त्री० २६। ३४)। इनका श्राद्धकर्म (श्रान्ति० ४२। ४-५)। स्वर्गमें जाकर ये अग्निके स्वरूपमें मिल गये (स्वर्गा०५। २१)।

महाभारतमें आये हुए धृष्टद्युद्धके नाम-द्रौपदिग्द्रोग-हत्ताः पाञ्चाल, पाञ्चालदायादः पाञ्चालकुलवर्धनः पाञ्चाल-मुख्यः पाञ्चालपुत्रः पाञ्चालराटः पाञ्चालराजः पाञ्चालतनयः पाञ्चाल्यः पाञ्चाल्यपुत्रः, पार्षतः यज्ञसेनसुतः याज्ञसेनि आदि ।

भृष्णु-(१) वैवस्वत मनुके द्वितीय पुत्र (आदि० ७५। १५)।(२) एक प्रजापतिः जो कविके पुत्र हैं। इनको ग्रुभलक्षण एवं ब्रह्मज्ञानी माना गया है (अनु० ८५।१३३)।

धेनुक-(१) एक भयङ्कर दैत्यः जो तालवनमें निवास करता था और गधेका रूप धारण करके रहता था। इसे बलदेवजीने मार गिराया था (सभा०३८। २९के बादः, पृष्ठ ८००; कालम २)। (२) एक भारतीय जनपद (भीष्म० ५०। ५१)।

धेनुकाश्रम-एक तीर्थः यहाँ मृत्युने तप किया था ( द्रोणः पश । ८; शान्ति ० २५८ । १५ )।

धेनुतीर्थ-एक त्रिभुवनविष्यात तीर्थः वहाँ तिल्लमयी धेनुका दान करनेसे सव पापींसे छुटकारा मिलता है और सोम-लोककी प्राप्ति होती है (वन० ८४। ८७)।

धौतमूलक-चीनोंके कुलमें उत्पन्न हुआ एक कुलाङ्गार नरेश ( उद्योग० ७४। १४ )।

धौम्य-(१) उत्कोचक तीर्थमं तपस्या करनेवाले एक महर्षि, देवल ऋषिके अनुज, पाण्डवोंके पुरोहित (आदि॰ १८२।२)। पाण्डवोंद्वारा इनका पुरोहितरूपमें वरण (आदि॰ १८२।६)। इन्होंने वेदीपर प्रज्वलित अग्निकी स्थापना करके उसमें मन्त्रोंद्वारा आहुति दी और युधिष्ठिरको बुलाकर कृष्णाके साथ उनका गँठवन्धन कर दिया। उन दोनों दम्पतिका पाणिग्रहण कराकर उनसे अग्निकी परिक्रमा करवायी और अन्य शास्त्रोक्त विधियोंका

अनुष्ठान करके उनका विवाइ-कार्य सम्पन्न कर दिया। इसी प्रकार क्रमशः सभी पाण्डवोंका विवाह द्रुपदकुमारी कृष्णाके साथ कराया ( आदि० १९७ । ११-१४ )। इन्होंने पाण्डवोंके पुत्रोंके उपनयनादि संस्कार कराये थे ( आदि० २२०। ८७ ) । युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें ये होता थे (सभा० ३३ । ३५) । इन्होंने युधिष्ठिरका अभिषेक किया ( सभा० ५३। १०)। पाण्डवींके वनगमनके समय महर्पि धौम्य हाथमें कुशा लेकर उनके आगे-आगे जाते तथा मार्गमें यमसाम और रुद्रसामका गान करते थे ( सभा० ८० | ८ ) । इनकी सूर्योगसना-के लिये युधिष्ठिरको प्रेरणा (वन०३।५-१२)। इनके द्वारा सूर्यके अष्टोत्तरशत नामोंका वर्णन ( वन॰ ३ । १६–१८ ) । किमीरकी मायाका नादा (वन० ११।२०)। इनके द्वारा युधिष्ठिरके प्रति तीर्थोंका वर्णन (वन० अध्याय ८७ से ९० तक)। युधिष्ठिरके प्रति ब्रह्माः विष्णु आदिके स्थानीं तथा सूर्य-चन्द्रमाकी गतिका वर्णन (वन० १६३ अध्याय) । द्रौपदीका अपहरण करनेपर जयद्रथको फटकारना और द्रौपदीकी रक्षाके लिये प्रयत्न करना ( वन॰ २६८। २६-२७ )। अज्ञातवासके लिये चिन्तित हुए युधिष्ठिरको समझाना ( वन ० ३१५ । ११-२१ ) । पःण्डवींकी राजाके यहाँ रहनेका ढंग बताना ( विराट० ४। ७-५१ )। अज्ञात-वासके लिये यात्रा करते समय पाण्डवींकी अग्निहोत्र-सम्बन्धी अग्निको प्रज्वलित करके धौम्यने उनकी समृद्धि-वृद्धिः राज्यलाभ तथा भूलोक-विजयके लिये वेद-मन्त्र पढ़कर हवन किया। जब पाण्डव चले गये, तब जपयज्ञ करनेवालोंमें श्रेष्ठ धौम्यजी उस अग्निहोत्रसम्बन्धी अग्निको साथ लेकर पाञ्चालदेशमें चले गये ( विराट० ४। ५४-५७ ) । इन्होंने युद्धमें मारे गये पाण्डवपक्षके संगे-सम्बन्धी जनोंका दाइकर्म कराया था (स्त्री० २६। २४-३०) । युधिष्ठिरद्वारा धार्मिक कार्योंके लिये नियुक्ति ( शान्ति ० ४१ । १४ ) । इनके द्वारा धर्मके रहस्यका वर्णन (अनु० १२७ । १५-१६ ) । ( २ ) एक ऋषिः जिन्होंने रातमें सत्यवान्के न लौटनेपर उनके पिता राजा द्युमत्सेनको सत्यवान्के जीवित **होनेका विश्वास** दिलाया था ( वन० २९८। १९ )। हस्तिनापुरके मार्गमें श्रीकृष्णसे इनकी भेंट ( उद्योग ०८३ । ६४ के बाद दा॰ पाठ )। ये शिवभक्त उपमन्यु ऋषिके छोटे भाई हैं ( अनु० १४ । ११२ )।

धौम्र-एक प्राचीन ऋषिः जो शरशय्यापर पड़े हुए भीष्म-जीके पास आये थे ( शान्ति० ४७ । ११ )।

धुव-(१) धर्मद्वारा धूम्राके गर्मसे उत्पन्न द्वितीय वसु (आदि॰ ६६। १९)।(२) नहुषके पुत्र। ययाति- के भ्राता ( आदि० ७५।३०)।(३) एक राजा, जो यमसभामें बैठकर सूर्यपुत्र यमकी उनासना करते हैं (सभा०८। १०)।(४) कौरवगक्षका एक योद्धा। भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्रोण० १५५। २७)।(५) युधिष्ठिरका सम्बन्धी और सहायक राजा ( द्रोण० १५८। ३९)।(६) प्रातःसायं समरण करनेयोग्य एक राजा, जो महाराज उत्तानपादके पुत्र थे (अनु०१५०। ७८)।

धुवक-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ६५ ) ।
धुवरत्ना-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६ । ४ ) ।
ध्वजवती-स्र्यदेवकी आज्ञासे आकाशमें ठहरनेवाली
हिरमेधामुनिकी कन्या ( उद्योग० ११० । १३ ) ।
ध्वजिनी-एक भारतीय जनपद (भीष्म०९ । ६१ ) ।
( न )

नकुल-(१) पाण्डुके क्षेत्रज पुत्र । अश्विनीकुमारोंके द्वःरा माद्रीके गर्भसे उत्पन्न दो पुत्रोंमेंसे एक; ये दोनों भाई जुड़वें उत्पन्न हुए थे। दोनों ही सुन्दर तथा गुरु ननोंकी सेवामें तत्पर रहनेवाले थे ( आदि० १। ११४; आदि० ६३। ११७; आदि० ९५। ६३)। अनुपम रूपशाली तथा परम मनोहर नकुल और सहदेव अश्विनीकुमारोंके अंशसे उत्पन्न हुए थे (आदि० ६७।१११-११२)। इनकी उत्पत्ति तथा शतश्रङ्गनिवासी ऋषियोद्वारा इनका नामकरण-संस्कार ( आदि० १२३ । १७-२१)। वसुदेवके पुरो हेत काश्यपद्वारा इनके उपनयन आदि संस्कार तथा राजर्षि शुकद्वारा इनका अस्त्रविद्याका अध्ययन और ढाल तलवार चलानेकी कलामें नियुणता प्राप्त करना ( आदि॰ १२३। ३१ के बार् दा॰ पाठ )। पाण्डुकी मृत्युके पश्चात् माद्रीका अपने पुत्रों नकुल-सहदेवको कुन्तीके हाथोंमें सौंपकर पतिके साथ चितापर आरूढ़ होना ( आदि० १२४ अध्याय )। शतश्रङ्ग-निवासी ऋषियोंका पाँचों पाण्डवोंको कुन्तीसहित इस्तिनापुर ले जाना और उन्हें भीष्म आदिके हाथोंमें सौंपना ( आदि॰ १२५ अध्याय ) । द्रोणाचार्यका पाण्डवींकी नाना प्रकारके दित्र्य एवं मानव अस्त्र-शस्त्रोंकी शिक्षा देना ( आदि॰ १३१। ९ )। द्रुपदपर आक्रमण करते समय अर्जुनका माद्रीकुमार नकुल और सहदेवको अपना चक-रक्षक बनाना ( आदि० १३७।२७)। द्रोणद्वारा सुशिक्षित किये गये नकुल विचित्र प्रकारसे युद्ध करनेमें कुशल होनेके कारण अपने भाइयोंको बहुत प्रिय थे और अतिरयी कहळाते थे (आदि॰ १३८ । ३० ) । धृतराष्ट्रके आदेशसे कुन्तीसहित पाण्डवींकी वारण।वत-यात्राः वहाँ उनका स्वागत और लाक्षाग्रहमें निवास (भादि॰ अध्याय

लाक्षागृहका दाह और १४२ से १४५ तक) ⊨ पाण्डवींका सुरंगके रास्ते निकल जाना, भीमका नकुल-सहदेवको गोदमें लेकर चलना (आदि० १४७ अध्याय)। पाण्डवोंको व्यासजीका दर्शन और उनका नगरीमें प्रवेश (आदि०१५५ अध्याय )। पाण्डवोंकी पाञ्चालयात्रा (आदि० १६९ अध्याय ) । इनका द्रुपदकी राजधानीमें जाकर कुम्हारके यहाँ रहना ( आदि० १८४ अध्याय )। पाँचौं पाण्डवींका द्रौपदीके साथ विवाहका विचार ( आदि० १९० अध्याय )। पाँ वों पाण्डवोंका कुन्तीसिहत दु।दके घरमें जाकर सम्मानित होना ( आदि॰ १९३ अध्याय ) । पाँचों भाइयोंका द्रौपदीके साथ विवाह (आदि० १९७ अध्याय)। विदुरके साथ पाण्डवोंका इस्तिना-पुरमें आना और आधा राज्य पाकर इन्द्रप्रस्थ नगरका निर्माण करना ( आदि॰ २०६ अध्याय ) । पाँचीं भाइयोंका द्रौपदीके विषयमें नियम-निर्धारण ( आदि० २११ अध्याय ) । नकुलद्वारा द्रौपदीके गर्भसे शतानीकका जन्म ( आदि० २२०।७९; आदि०९५।७५)। इनका चेदिराजकी कन्या करेणुमतीके साथ विवाह और इनके द्वारा उसके गर्भसे निरमित्रका जन्म ( आदि॰ ९५ । ७९ ) । इनके द्वारा पश्चिमदिशाके देशोंपर विजय। नकुलके जीतकर लाये हुए खजानेका बोझ दस इजार ऊँट वड़ी कठिनाईसे ढोकर लासके थे **(सभा०३२** अध्याय ) । राजसूय यज्ञके बाद ये गान्धारराज सुबल और उनके पुत्रोंको पहुँचाने गये थे (समा० ४५। ४९ ) । युधिष्ठिरके द्वारा ये जूएके दाँवपर रखे और हारे गये थे (सभा० ६५। १२)। ये अपने शरीरमें धूल लपेटकर वनको ओर गयेथे (सभा०८०।१८)। इनकी अर्जुनके लिये चिन्ता (वन० ८० । २३-२६ )। जटासुरने इनका अपहरण किया था **( वन० १५७**। १०)। इनके द्वारा क्षेमङ्कर, महामुख और सुरथका वध ( वन० २७३ । १६–२२ ) । द्वैतवनमें जल लानेके हिये जाना और सरोवरपर गिरना **( वन॰ ३१२**। १३)। इनका विराट-नगरमें ग्रन्थिक नामसे रहनेकी बात बताना ( विराट० ३ । ४ )। इनके 'नकुल' नामकी निरुक्ति ( विराट॰ ५। २५ )। राजा विराटके यहाँ रहनेके लिये उनसे प्रार्थना करना ( विराट० १२। ८ के बाद दा॰ पाठ )। इनका त्रिगतोंके साथ युद्ध ( विराट० ३३।३४)। दूत बनकर जानेके छिये उद्यत हुए श्रीकृष्णसे इनका समयोचित कर्तव्य करनेके लिये निवेदन ( उद्योग० ८० अध्याय )। द्रुपदको प्रधान सेनापति बनानेके लिये इनका प्रस्ताव ( उद्योग० १५१। १६ )। उल्कसे दुर्योधनके संदेशका उत्तर (उद्योग०१६३। ३८ ) । कवच उतारकर कौरवसेनाकी ओर

पैदल ही जाते हुए युधिष्ठिरसे इनका प्रक्त करना ( भीष्म० ४३ । १८ ) । प्रथम दिनके संग्राममें दुःशासनके साथ द्वन्द्व-युद्ध (भीष्म०४५।२२-२४)। श्चल्यके साथ युद्धमें इनका घायल होना ( भीष्म० ८३ । ४५ के बाद दा० पाठ ) । इनके द्वारा अश्वसेनाका संहार ( भीष्म० ८९।३२-३४)। इन हा शकुनिके साथ युद्ध ( भीष्म० १०५। ११-१२ ) । विकर्णके साथ द्वन्द्व-युद्ध ( भीष्म० ११०। ११-१२; भीष्म० १११। ३४-३६)। धृतराष्ट्रद्वारा इनकी वीरताका वर्णन ( द्वोण० १०। २९-३०)। शल्यके साथ युद्ध ( द्रोण० १४। ३१-२२) । इनके रथके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोण० २३ । 🌞 ) । शबुनिके साथ इनका युद्ध ( भीष्म० ९६ । २१-२५ ) । विकर्णके साथ इनका युद्ध (द्रोण० १०६। १२)। इनके द्वारा विकर्णकी पराजय ( द्रोण० १०७ । ३०)। इनके द्वारा शकुनिकी पराजय (द्रोण० १६९। १६ ) । दुर्योधनको युद्धमें पराजित करना ( द्रोण० १८७ । ५०-५५ ) । धृष्रद्युम्तर्का रक्षामें जाना ( द्रोण० १८९ । ७ ) । इनके द्वारा भगदत्तके पुत्रके मारे जानेकी चर्चा (कर्ण० ५ । २८) । इनके द्वारा अङ्गराजका वध (कर्ण ०२२। १८)। कर्णसे पराजित हो भागना और उ के द्वारा जीवित छे ड़ा जाना (कर्ण ०२४।४५–५१)। सुषेणके साथ युद्ध (कर्ण० ४८। ३४-४०) । दुर्योधन-के साथ युद्धमें घायल होना (कर्ण० ५६। ७—१८)। वृषसेनके साथ युद्ध ( कर्ण ) ६१।३६-३९)। कर्णद्वारा पराजय(कर्ण० ६३ । १३ )। वृपसेनके साथ युद्ध (कर्ण ०८४। १९-३५)। इनके द्वारा कर्णके तीन पुत्रों (चित्रसेन, सत्यसेन और सुपेण) का वध ( क्रास्य० १०। १९-५०)। शल्यके साथ युद्ध (शल्य० अध्याय १३ तथा १५ अध्याय )। युधिष्ठिरकी आज्ञासे द्रौपदीको बुलानेके लिये जाना (सौसिक १०।२८)। गृहस्थधर्मकी प्रशंसा करते हुए राजा युधिष्ठिरको समझाना ( क्वान्ति॰ १२ अध्याय ) । युधिष्ठिरद्वारा सेनाध्यक्षके पदपर नियुक्ति ( शान्ति ० ४१ । १२ ) । युधिष्ठिरद्वारा इन्हें दुर्मर्षणके राजभवनकी प्राप्ति ( शान्ति० ४४। ३०–३३) । भीष्मजीसे खड्गकी उत्पत्ति आदिके विषयमें इनका प्रश्न ( श्नान्ति० १६६ । २-६ ) । युधिष्ठिरके पूछनेपर इनका त्रिवर्गमें अर्थकी प्रधानता बताना ( शान्ति० १६७। २२-२९)। अरवमेधयज्ञके समय ये भीमसेनके साथ नगरकी रक्षाके कार्यमें नियुक्त थे (आश्व०७२। १९)। कुन्तीका वन जाते समय इन्हें युधिष्ठिरको सौंपना ( आश्रम० १६। १५ )। वनमें मिलनेके लिये आये हुए नकुलको देखकर कुन्ती बड़ी उतावलीके साथ आगे बढ़ी थीं (आश्रम०२४।११) । संजयका

ऋषियोंसे इनका परिचय देना (आश्रम०२५।८)। इनकी पत्नीका परिचय देना ( आश्रम० २५। १४)। महाप्रस्थानके पथमें इनका गिरना और भीमसेनके पूछनेपर युधिष्ठिरका इनके पतनका कारण बताना ( महाप्र० २। १२-१७)। स्वर्गमें जानेपर युधिष्ठिरका इन्हें देखनेकी इच्छा प्रकट करना (स्वर्गा०२।१०)। युधिष्ठिरने नकुल, सहदेवको तेजस्वीरूपमें अश्विनीवुमारोंके स्थानपर विराजमान देखा ( स्वर्गा० ४।९)।(२) युधिष्ठिरके अरवमेभयज्ञको तुच्छ बतानेवाला एक नेवला ( आश्व० ९० अध्याय )।

नम्नजित्-(१) एक क्षत्रिय राजाः जो 'इषुपाद' नामक दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७ । २१)। यह दिग्विजयके समय कर्णद्वारा पराजित हुआ या ( वन ० २५४। २१)। यह गान्धारदेशका ही एक राजा था, भगवान् श्रीकृष्णने इसके समस्त पुत्रीको पराजित किया था (उद्योग० ४८। ७५)। (२) एक दैत्यः, जो प्रह्लादका शिष्य था और भूतत्वपर राजा 'सुबळ' के रूपमें उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६३। ११ )।

निश्चका-जिसमें ऋतुधर्म (रजोधर्म) का प्राकट्य न हुआ हो, ऐसी कुमारी कन्या (सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ० ७९३ )।

नदीज़ एक प्राचीन राजा। पाण्डवोंकी ओरसे इन्हें रण-निमन्त्रण भेननेका निश्चय हुआ था (उद्योग०४।

नन्द (नन्दक )-(१) धृतराष्ट्रका पुत्र (आदि०६७। ९६; आदि० ११६ । ५ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध (कर्ण०५१।१९)।(२) एक कश्यपवंशी नाग ( उद्योग० १०३ । १२ ) । (३) गोकुल एवं नन्दगाँवमें रहनेवाले गोपींके राजा (नन्दबावा), जो भगवान् श्रीकृष्णके पालक पिता ये (सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ ) । वसुदेवजीने अपने नवजात बालक श्रीहरिको नन्दगोपके घरमें छिपा दिया था। श्रीकृष्ण बहुत वर्षोंतक नन्दगोपके ही घरमें रहे (सभा० ३८। पृष्ठ ७९८ )। नन्दगोपके कुलमें यशोदाके गर्भने एक कन्या उत्पन्न हुई थी जे साक्षात् जगजननी दुर्गाका खरूप मानी जाती है। युधिष्ठरने विराटनगरमें जाते समय उमकः चिन्तन किया और देवीने प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्हें वर दिया (विराट० ६ अध्याय)। अर्जुनने दुर्गाकी स्तुति करते समय नन्द्रगोपके कुलमें उत्पन्न दुर्गाखरूपा उस कन्याका स्तवन किया और देवीद्वारा उन्हें विजयसूचक आशीर्वाद प्राप्त हुआ (भीष्म० २३ अध्याय )। (४) युधिष्ठिरकी ध्वजापर बजनेवाले

दो मृदर्ज्जिमेंसे एकका नाम, दूसरे मृदङ्गका नाम उपनन्दक था (वन०२७०।७)।(५) स्कन्दका एक सैनिक (शल्य०४५।६४)।(६) स्कन्दका एक सैनिक (शल्य०४५।६५)।(७) भगवान् विष्णुका एक नाम (अनु०१४९।६९)।

नन्दक-(१) एक कश्यपवंशीय नाग ( उद्योग० १०३।
११)।(२)( नन्द-)धृतराष्ट्रका एक पुत्र, जो द्रौपदीके
स्वयंवरमें गया था (आदि० १८५।३)। इसे भीमसेनने
गहरी चोट पहुँचायी थी (भीष्म० ६४। १५)
(देखिये नन्द नं०१)।(३) भगवान् श्रीकृष्णका
खड़ (अनु० १४७। १५)।

नन्दन—(१) स्वर्गका एक दिव्य वन, जो अप्सराओं से सेवित है (वन० ४३।३)। नन्दनवनमें जाने के अधिकारी—जो सब प्रकारकी हिंसाका त्याग करके जितेन्द्रिय-भावसे आवर्तनन्दा और महानन्दा तीर्थका सेवन करता है, उसकी स्वर्गस्थ नन्दनवनमें अप्सराएँ सेवा करती हैं (अनु० २५। ४५)। जो लोग नृत्य और गीतमें निपुण हैं, कभी किसीसे याचना नहीं करते तथा सज्जनिंके साथ विचरण करते हैं ऐसे लोगोंके लिये ही यह नन्दनवन है (अनु० १०२। २४)। (२) अध्वनीकुमारों-द्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्घदोंमेंसे एक। दूसरेका नाम वर्धन था (शल्य० ४५। ३८)। (३) स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५। ६८)। (४) भगवान शिवका एक नाम (अनु० १७। ७६)। (५)

नन्दा-(१) धर्मके तीसरे पुत्र हर्षकी पत्नी ( आदि० ६६। ३३ )। (२) ( अनुमानतः ) आसपास वहाँसे पूर्व दिशामें स्थित एक नदी, इसके पास ही अपरनन्दा भी है। अर्जुन पूर्व दिशाके तीथोंमें भ्रमण करते हुए नन्दा और अपरनन्दाके तटपर आये थे ( आदि॰ २१४। ६-७)। धौम्यने पूर्व दिशाके तीर्थोंके वर्णनके प्रसङ्गमें युधिष्ठिरके समक्ष इसका उल्लेख इस प्रकार किया है—-कुण्डोद नामक रमणीक पर्वत बहुत फल-मूल और जलसे सम्पन्न है। जहाँ प्यासे हुए निषधनरेश नलको जल और शान्ति उपलब्ध हुई थीं, वहीं तपस्वीजनोंसे सुशोभित पवित्र देववन नामक क्षेत्र है । जहाँ पर्वतके शिखरपर बाहुदा और नन्दा निदयाँ बहती हैं ( वन० ८७। २५-२७ )। भाइयोसहित युधिष्ठिरने लोमशजीके साथ नन्दा और अपर-नन्दाकी यात्रा की । वे हेमकूट पर्वतपर आये और वहाँ अद्भुत बातें देखीं। वहाँ हवाके विना भी बादल उत्पन्न होतें और अपने आप इजारों ओले गिरने लगते थे। खिन्न मनुष्य उस पर्वतपर चढ़ नहीं सकते थे। प्रायः प्रतिदिन वहाँ तेज इवा चलती और रोज रोज मेघ वर्षा करता था। सवेरे-शाम उस पर्वतपर अग्निदेव प्रज्वलित दिखायी देते थे। वहाँ मिक्लियाँ लोगोंको डंक मारती थीं। यह सब ऋषभ नामक प्राचीन तपस्वी ऋषिके आदेशसे होता है--ऐसा लोमराजीने बताया। नन्दाके तटपर पहले देवतालोग आये थे। उस समय उनके दर्शनकी इच्छासे मनुष्य सहसा वहाँ आ पहुँचे । देवता यह नहीं चाहते थे; अतः उन्होंने उस पर्वतीय प्रदेशको जनसाधारणके लिये दुर्गम बना दिया । तबसे साधारण मनुष्योंके लिये इस -ऋषभकूट या हेमकूट पर्वतपर चढ़ना तो दूर रहा, इसे देखना भी कठिन हो गया। जिसने तपस्या नहीं की है। वह इस महान् पर्वतका दर्शन नहीं कर सकता । यहाँ अब भी देवता-ऋषि निवास करते हैं। इसीलिये सायं-प्रातः अग्नि प्रज्वलित होती है । यहाँ नन्दामें गोता लगानेसे मनुष्योंका सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है । युधिष्ठिरने वहाँ स्नान करके कौशिकी (कोसी) तीर्थकी यात्राकी थी (वन० ११०। १---२१)। इस तीर्थमें मृत्युने तपस्या की थी ( द्रोण० ४५ । २०-२१ )।

नन्दाश्रम-एक तीर्थः जहाँ काशिराजकी कन्या अम्बाने कठोर व्रतका आश्रय ले स्नान किया था (उद्योगः १८६। २६)।

निद्-एक देवगन्धर्वः जो अर्जुनके जन्मकालिक महोत्सवमें सम्मिलित हुए थे ( आदि॰ १२२। ५६ )।

निव्यक्कण्ड-यहाँ स्नानसे भ्रूणहत्या-जैसे पाप भी निवृत्त हो जाते हैं (अनु० २५। ६०)।

निन्द्र्याम-अयोध्या (फैजावाद) से लगभग चौदह मील दक्षिणका एक ग्राम, जो भरतकुण्डके समीप है। भरतजी यहीं चरणपादुकाका सेवन करते हुए चौदह वर्षोतक ठहरे रहे (वन॰ २७७। ३९)।

निन्द्नी—(१) कश्यपके द्वारा देवी सुरिभिके गर्भसे उत्पन्न एक गौ, जो नन्दिनीके नामसे विख्यात थी ( आदि॰ ९९।८)। यह गौ समस्त जगत्पर अनुग्रह करनेके लिये प्रकट हुई थी और सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवालोंमें श्रेष्ठ थी। वरुणपुत्र धर्मात्मा विसष्ठने इसे अपनी होम-धेनुके रूपमें प्राप्त किया था (आदि॰ ९९।९)। मुनियोंद्वारा सेवित पवित्र एवं रमणीय तापस वनमें यह गौ निर्भय होकर चरती रहती थी। इस नन्दिनी नामक गाय-की शील-सम्पत्ति देखकर एक वसुपत्नी आश्चर्यचिकत हो उठी (आदि॰ ९९। १०–१४)। वसुपत्नीने अपने पतिको वह गौ दिखायी। वसुने अपनी पत्नीसे उसके गुणोंका वर्णन करते हुए कहा—'यह उत्तम गौ दिव्य है। यह उन्हीं महर्षि विशिष्ठकी धेनु है, जिनका यह तपोवन है

जो मनुष्य इसका दूध पी लेगा। वह दस हजार वर्षोतक युवावस्थाके साथ जीवित रहेगा' ( आदि०९९ । १५-२०)। द्यो नामक वसुके द्वारा नन्दिनीका अपहरण ( आदि॰ ९९ । २८ ) । इसका अपहरण करनेके कारण वशिष्ठद्वारा वसुओंको शाप (आदि० ९९ । ३२ )। इसके लिये विश्वामित्रकी वशिष्ठसे याचना ( आदि० १७४। १६-१७) । विश्वामित्रद्वारा इसका अपहरण ( आदि० १७४। २२ )। अपने विभिन्न अङ्गोंसे हूण, यवन, किरात भादि म्लेच्छोंकी सृष्ठि करके इसका विक्वामित्रकी सेनाको पराजित करना ( आदि० १७४ । ३२---४३)। इसके द्वारा विश्वामित्रकी सेनाके नष्ट होनेका ( शस्य० ४० । २१-२२ (२) एक तीर्थ, जहाँ देवसेवित एक कृप है, वहाँ स्नान करनेसे नरमेध-यज्ञका पूर्ण फल प्राप्त होता है (वन०८४। 944) |

निद्वर्धन – सात्यिकिके शङ्कका नाम (शल्य० ६१। ७१ के बाद दाक्षिणात्य पाठ)।

निद्वेग-एक क्षत्रियवंशः जिसमें 'शम' नामवाला कुलाङ्गार नरेश उत्पन्न हुआ था ( उद्योग० ७४ । १७ )।

निद्सेन-ब्रह्माद्वारा स्कन्दको दिये गये चार पार्षदोंमेंसे एकः शेष तीन पार्पद—लोहिताक्षः घण्टाकर्ण और कुमुदमाली थे (शल्य० ४५। २४)।

नन्दीश्वर-भगवान् शिवके एक दिव्य पार्धद । ये कुबेरकी सभामें उपस्थित होनेवाले भगवान् शिवके वाहन हैं (सभा ० १०। ३४)।

नप्ता-एक सनातन विश्वेदेव (अनु०९१।३०)।
नभकानन-एक दक्षिण भारतीय जनपद (भीष्म०९।
५९)।

नभोद्-एक सनातन विश्वेदेव (अनु० ९१ । ३४ )।

नमुचि - कश्यपद्वारा दनुके गर्भसे उत्पन्न हुआ एक दानव ( आदि० ६५। २२)। इन्द्रद्वारा इसका वध ( वन० २५। १०; वन० २९२। ४)। रथारूढ़ इन्द्रद्वारा नमुचिकी पराजयकी चर्चा ( वन० १६८। ८१)। इन्द्रद्वारा प्रतिज्ञाभङ्ग करके मारे जानेपर इसके सिरका उनके पीछे लग जाना ( शल्य० ४३। ३७-३८)। अरुणा-सङ्गममें गोता लगानेसे उस मस्तककी सद्गति ( शल्य० ४३। ४५)। इन्द्रके प्रश्नोंका उत्तर ( शान्ति० २२६। ४—२३)।

नर-(१) एक भगवत्स्वरूप देवताः जो भगवान् नारायणके सखा हैं और पाण्डुपुत्र अर्जुनको जिनका अवतार बताया

गया है (आदि० १, प्रथम स्रोक मङ्गलाचरण)। दैत्योंको अमृतसे विञ्चत करके जब देवताओंको अमृत पिलाया गया, उस समय होनेवाले देवासुर-संग्राममें नारायणसहित भगवान् नरने देवपक्षकी ओरसे आकर अपने दिव्य धनुषसे असुरोंका संहार किया था। उस महाभयङ्कर संग्राममें भगवान् नरने उत्तम सुवर्णभूषित अग्रभागवाले पंखयुक्त वाणोंद्वारा पर्वत-शिखरोंको विदीर्ण करते हुए समस्त आकाशमार्गको आच्छादित कर दिया। अन्ततोगत्वा वह अमृतकी निधि किरीटधारी भगवांन् नरको रक्षाके लिये सौंप दी गर्यः ( आदि० १९। १९— ३१) । द्रौपदीने अपनी लाज बचानेके लिये कौरव-सभामें भगवान् श्रीकृष्ण और नरको पुकारा था ( सभा ॰ ६८ । ४६ ) । ये एक प्राचीन ऋषि हैं । इन्होंने बदरिकाश्रममें अनेक सहस्र वर्षातक तप किया है (दन॰ ४० । १ ) । इन्द्रद्वारा इनके अवतारका वर्णन ( वन० ४७। १०) । जो बदरिकाश्रममें भगवान् नारायणके साथ रहकर तपस्या करते हैं, व देवेश्वर नर ही अर्जुन हैं (वन० २७२।२९) । इनके द्वारा दम्भोद्भवकी पराजय और पराजित हुए दम्भोद्भवको इनका उपदेश ( उद्योग० ९६ । ३४--३८ ) । ग्रीवासे प्राणीका निष्क्रमण होनेपर मनुष्य मुनियोंमें श्रेष्ठ नरका सांनिध्य प्राप्त करता है ( ज्ञान्ति० ३१७। ५ )। स्वायम्भुव मन्वन्तरके सत्ययुगमें प्रकट हुए भगवान् वासुदेवके चार अवतारोंमें एक भगवान् नर हैं, जो अपने भाई नारायण-के साथ बदरिकाश्रममें जाकर एक सुवर्णमय रथपर आसीन हो तपस्या करते हैं (शान्ति ० ३३४ । ९-१०)। नारद और नर-नारायणका संवाद ( शान्ति० ३३४ । १३--- ४५ ) । भगवान् राङ्करने जो प्रज्वलित त्रिशूल चलाया था, वह दक्ष-यज्ञका विध्वंस करके भगवान् नारायणकी छातीमें आ लगा । तब नारायणने हुंकार किया और वह त्रिशूल लौटकर रुद्रके हाथमें आ पहुँचा ! तब रुद्रने नर और नारायणपर आक्रमण किया । नारायण-ने अपने हाथसे रुद्रका गला दबा दिया, अतः वे नील-कण्ठ हो गये । इसके बाद नरने उनपर सींक चलायी । वह परशु बनकर चली। रुद्रने उसे खण्डित कर दिया। अतः ये 'खण्डपरशु' कहलाये ( शान्ति • ३४२ । ११०--११७)। स्वेतद्वीपसे लौटे हुए नारदके साथ श्रीनर-नारायणकी बात-चीत (शान्ति ० ३४३ अध्याय )। (२) एक गन्धर्वः जो कुबेरकी सभामें रहकर धनाध्यक्ष-की उपासना करते हैं (सभा० १०। १४)।(३) एक दक्षिण भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९ । ६० ) । ( ४ ) एक प्राचीन नरेश, जिन्होंने जीवनमें कभी मांस नहीं हिया था (अनु० ११५ । ६४ )।

नल

नरक-(१) दनुका एक पुत्र, जो प्रसिद्ध दानवकुलका प्रवर्तक हुआ ( आदि० ६५ । २८ ) । यह वरुणकी सभामें रहकर उनकी उगसना करता है ( सभा० ९ । १२) । इसे इन्द्रने परास्त किया था ( वन० १६८ । ८१) । (२) एक जनपद, जहाँके शासक राजा भगदत्त थे ( सभा० १४ । १४ ) । (३) ( नरकासुर ) एक असुर, जो पृथ्वीका पुत्र होनेके कारण भौम या भौमासुरके नामसे विख्यात या यह प्राग्ज्योतिषपुरका राजा था । पृथ्वीके भीतर मूर्तिछिङ्गमय इसका निवास था ( सभा०३८। २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८०४)। इसके द्वारा त्वष्टाकी पुत्री करो ६को मूर्च्छित करके उसका अपहरण (सभा० ३८। प्रष्ठ ८०५)। गन्धर्वो देवताओं और मनुष्योंकी कन्याओं तथा सात अप्सराओंका अपहरण (सभा ० ३८। पृष्ठ ८०५)। इस तरह सोलह इजार कुमारियोंको एकत्र करके मणिपर्वत-पर औदका नामक स्थानमें भौमासुरने कैद कर रक्ला था। मुरके दस पुत्र तथा प्रधान-प्रधान राक्षस उस अन्तःपुरकी रक्षा करते थे। नरकासुरके चार राज्यपाल थे—इ्यग्रीवः निशुम्भः पञ्चजन तथा मुर (सभा० ३८। पृष्ठ ८०५ )। इसने देवमाता अदितिके कुण्डलोंका भी अपइरण किया था। इसके राज्यकी सीमापर मुर दैत्यके बनाये हुए छः इजार पाश लगाये गये थे, जिनके किनारोंके भागोंमें छुरे लगे थे। श्रीकृष्णने इन पाशोंको काटकर और मुरको मार राज्यकी सीमामें प्रवेश किया था। इसके बाद बड़े-बड़े पर्वतींके चट्टानींके ढेरसे एक बाड़-सी लगायी गयी थी । इस घेरेका रक्षक निशुम्भ था । इसे भी मारकर श्रीकृष्ण आगे बढ़े थे। औदकाके अन्तर्गत लोहित गङ्गाके बीच विरूपाक्ष तथा पञ्च जन नामसे प्रसिद्ध पाँच भयकर रासक्ष उस राज्यके रक्षक थे। उनको भी मारकर श्रीकृष्णको आगे जाना पड़ा । इसके बाद प्राग्ज्योतिषपुर नामक नगर आता था। वहाँ श्रीकृष्णको दैत्योंके साथ विकट युद्ध करना पड़ा । देवासुर-संग्रामका दृश्य छा गया । इस तें इर्र आठ लाख दानवोंको मारकर भगवान् पाताल-गुफामें गये। वहीं नरकासुर रहता था। वहाँ जाकर श्रीकृष्णने कुछ देर युद्ध करनेके बाद चक्रसे उस असुरका मस्तक काट डाला । भगवान् श्रीकृष्णने पृथ्वीके उस . पुत्रको ब्रह्मद्रोही, लोककण्टक और नराधम बताया ( सभा० ३८। पृष्ठ ८०७ )। भगवान् विष्णुद्वारा इसके वधकी चर्चा (वन० १४२।२७)। उद्योग-पर्वमें पुनः उस प्रसङ्गका यों वर्णन् है-असुरोंका प्राग्ज्यो-तिषपुर नामसे प्रसिद्ध एक भयंकर किला था। जो शत्रुओंके लिये अजेय था । वहाँ भूमिपुत्र महाबली नरकासुर निवास करता था। उसने देवमाता अदितिके सुन्दरं मणिमय

कुण्डल हर लिये थे। दंवता उसे युद्धमें पराजित न कर सके। देवताओंने श्रीकृष्णसे उसके वधके लिये प्रार्थना की। श्रीकृष्णने निर्मोचन नगरकी सीमापर जाकर सहसा मुरके छः हजार लोहमय पाश काट दिये। फिर मुरका वध और राक्षस-समुदायका नाश करके उन्हें ने निर्मोचन नगरमें प्रवेश किया। वहीं नरकासुरके साथ उनका युद्ध हुआ। श्रकृष्णके हायसे वह असुर मारा गया ( उद्योग । धटा । द्रिक्ष अनुरोधसे श्रीकृष्णने उसके पुत्र नरकासुरके लिये वैष्णवास्त्र प्रदान किया था। वह अस्त्र नरकासुरके एत्र भगदत्तको भी पितासे प्राप्त हुआ था ( द्रोण । २९ । ३०-३६ )।

नरराष्ट्र-एक देश या राज्यः, जिसे सहदेवने जीता था (सभा०३१।६)।

नरिष्यन्त-वैवस्वत मनुके पुत्र (आदि० ७५।१५)। नर्मदा-दक्षिण भारत ( मध्यप्रदेश ) की एक प्रसिद्ध नदी, जो अमरकण्टकसे निकलकर भड़ौचके पास खंभातकी खाड़ीमें गिरती है। यह वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना करती है ( सभा० ९ । १८ ) । भाइयोंसहित युधिष्ठिरने नर्मदाकी यात्रा की थी ( वन॰ १२१। १६)। लोमशने इन्हें बताया--वैदूर्य पर्वतका दर्शन करके नर्मदामें उतरनेसे मनुष्य देवताओंके समान पवित्र लोकोंको प्राप्त कर लेता है। नर्मदातटवर्ती वैदूर्य पर्वतपर सदा त्रेता और द्वापरकी संधिके समान समय रहता है। इसके निकट जाकर मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। यह शर्यातिके यज्ञका स्थान है। यहीं इन्द्रने अश्विनी-कुमारोंके साथ बैठकर सोमगान किया था ( वन ० १२१। १९-२१)। यह अग्निकी उत्पत्तिका स्थान है ( वन॰ २२२। २४ )। यह माहिष्मतीके राजा दुर्योधनकी पत्नी बनी थी। राजाने इसके गर्भसे एक परम सुन्दरी कन्या उत्पन्न की थीं जो नाम और रूप दोनोंसे सुदर्शना थी (अनु० २। १८-१९)। इसके जलमें स्नान करके एक पश्चतक निराहार रहनेवाला मनुष्य जन्मान्तरमें राजकुमार होता है (अनु० २५।५०)। नर्मदाने किसी समय मान्धाताके पुत्र पुरुकुत्सको अपना पति बनाया था ( भाश्रम० २०। १२-१३ )।

नल-(१) एक प्राचीन ऋषि, जो इन्द्र-सभामें विराजमान होते हैं (सभा० ७ । १७) । (२) एक प्राचीन नरेश, जो युद्धमें पराजित नहीं होते थे (आदि० १ । २२६-२३५)। ये निषधके राजा वीरसेनके पुत्र थे (वन० ५२ । ५६)। बृहदश्वद्वारा इनके गुणोंका वर्णन (वन० ५३ । २-४)। इनका बहुत-से सुवर्णमय पंखोंसे विभूषित हंसोंको देखकर उनमेंसे एकको पकड़ना (वन० ५३।१९)। आप मुझे छोड़ दें। मैं आपका प्रिय करूँगा । दमयन्तीके समक्ष आपके गुण बताऊँगाः जिमसे वह आपके सिवा दूमरेका वरण नहीं करेगी।' हंसके ऐसा कहनेपर नलका उसे छोड़ देना **( वन**० ५३। २०-२२)। इंसका दमयन्तीके समक्ष नलके गुणोंका वर्णन और उसका नलके प्रति अ**नु**राग ( वन० ५३। २७-३२; वन० ५४। १-४) । स्वयंवरका समाचार सुनकर दमयन्तीमें अनुरक्त हुए राजा नलका विदमे देशको प्रस्थान ( वन० ५४। २७)। इन्द्र आदि लोकपालोंद्वारा दूत बननेके लिये इनसे अनुरोध (वन० ५४।३१)। इनका दूत बनकर दमयर्ताके मइलमें जाना और दमयन्तीको देवताओंका वरण करनेके लिये समझाना ( वन० ५५ । 1१–२५; वन० ५६। ३-१२ ) । दमयन्तीका नलको करनेका निश्चय प्रकट करना और नलका दूतत्व करके छौटकर दमयन्तीका संदेश छोकपालोंको सुनाना ( वन० ५६। १५-३० )। म्वयंवरमें दमयन्ती-द्वारा नलका पतिरूपमें वरण और लोकपालोंद्वारा नलको वरकी प्राप्ति ( वन० ५७ । १—३८ ) । दमयन्तीके माथ विवाह-संस्कार ( वन० ५७ । ४१ )। नलका नगरको छौटनाः प्रजापालनः यज्ञ तथा दमयन्तीके साथ विद्वार करनाः दमयन्तोके गर्भसे इन्हें इन्द्रसेन नामक पुत्र और इन्द्रसेना नामवाली कन्याकी प्राप्ति ( वन० ५७ । ४२-४६ ) । देवताओंद्वारा नलके गुणोंका गान तथा इनपर कलियुगका कोप (वन० ५८ अध्याय)। नलमे कलिका प्रवेश और इनका पुष्करके साथ जूआ<sup>ः</sup> खेलना ( वन ० ५९ अध्याय ) । इनका जूएमें हारकर दमयन्तीके साथ वनको प्रस्थान (वन०६९।६)। इनका पक्षियोकां पकड़नेके लिये उनके ऊपर वस्त्र फेंकना ( वन ०६६ । १४ ) । इसका सोती हुई दमयन्तीके आध वस्त्रको फाइकर पहननाः उसे वनमें अकेली छोड़कर जाना और पुनः लीटकर विलाप करना (वन०६२। १८-२४)। नलका दमयन्तीको सोती छोड़कर वार-वार जाना और लौटना तथा कलिसे आकर्षित हो करूण विलाप करके चल देना ( वन० ६२ । २६–२९ ) ! इनके द्वारा कर्कोटक नागकी दावानलसे रक्षा (वन० ६६।९)। कर्कोटकका नलको डँसकर उनके रूपको बदल देना और इन्हें आश्वासन देना एवं पहलेके रूपकी प्राप्तिके लिये एक वस्त्र प्रदान करना ( वन० ६६। ११ -२६) । इनकी अयोध्यानरेश ऋतुपर्णके यहाँ बाहुक नामसे अश्वाध्यक्ष-पदपर नियुक्तिः, इनकी दमयन्तीके लिये चिन्ता तथा जावलमे वार्ता (वन०६७ अध्याय)। इनके द्वारा ऋतुपर्णको अच्छे अश्वका परिचय देना

(वन०७१।१६)। इनकी अश्वमंचालनकी कला (वन० ७१ । २३ ) । इन्हें ऋतुपर्णद्वारा धूतविद्याकी प्राप्ति (वन० ७२।२९)। इनके शरीरसे कलियुगका निष्कमण (वन०७२।३०)। इनका दमयन्तीकी दासी केशिनीसे वार्तालाप (वन०७४ अध्याय)। दमयन्तीके आदेशसे केशिनीद्वारा बाहुककी परीक्षाः इनकी अपने पुत्र-पुत्रींस भेंट और उनके प्रति वास्मन्य ( वन० ७५ अध्याय ) । इनका बाहुकरूपसे दमयन्तीके महलमें जाकर उससे वार्तालाप करना तथा पुनः नलरूपमें प्रकट होना (वन० ७६ । ६—४२) । इनका दमयन्तींस मिलन ( वन० ७६ । ४६ ) । इनका ऋतुपर्णके माथ बार्तालाप तथा उन्हें अश्वविद्याका दान ( वन० ७७। १०-१७)। इनका पुष्करको जूएमें हराना ( वन० ७८। १९) । इनके द्वारा पुष्करको सान्त्वना ( वन० ७८। २०--२६) । इनके आख्यानके कीर्तनका महत्त्व ( वन० ७९ । १०, १५-१७ ) । ये यमसभामे उपस्थित हो सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं ( सभाव ८ । ११) । ये देवराज इन्द्रके विमानमें वैटकर अर्जुन तथा कौरवोंमें होनेवाले युद्धकों देखनेके लियं आयं य (विराट० ५६ । १०) । गोदान-महिमाके विषयमें इनका नाम-निर्देश ( अनु० ७६ । २५ ) ।

महाभारतमें आये हुए नलके नाम-नैषधः निप्रधाधिक निष्ठधराजेन्द्रः निप्रधेश्वरः पुण्यक्लांकः वीरसेनसुत आदि ।

(३) एक बानरसेनापितः जो देव शिल्पी विश्व कर्माका पुत्र था (वन० २८३ । ४१) । इसके द्वारा समुद्रपर सौ योजन लंबे और दम योजन चौड़े सेतुका निर्माण (वन० २८२ । ४३-४४)। इसका तुण्ड नामक राक्षमम युद्ध (बन० २८५ । ९)।

नळक्क्बर धनाध्यक्ष कुवेरके पुत्रः जो कुवेरकी समामें उपस्थित होते हें (समा० १०। १९)।( इनके भाईका नाम मणिष्रीव था) इन्होंने अपनी प्रेयमो रम्भापर बलात्कार करनेके कारण रावणको यह शाप दिया था कि 'तून चाहनेवाली किसी स्त्रीका स्पर्शनही कर सकेगा' (वन०२८०। ५९-६०)।

**नलसेतु**-नलद्वारा वनाया हुआ सेतु (वन०२८३। ४५)≀

निस्निनी–गङ्गाकी सात धाराओंमेसे एक धारा (भीष्म० ६ । ४८ ) ।

नलोपाख्यानपर्व-वनपर्वका एक अवान्तर पर्व (अध्याय ५२ से ७९ तक )।

नवतन्तु-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक ( अनु० ४। ५८ )।

नवराष्ट्र-एक देशः जिसे अर्जुनने अज्ञातवासके लिये चुना या (विराट० १। १३)। (कुछ लोगोंके मतमें बम्बई प्रदेशके अन्तर्गत भड़ोंच नामक जिल्हेमें स्थित 'नवसारी' नामक स्थान ही नवराष्ट्र है। )

नहुष-(१) कश्यप और कदूसे उत्पन्न हुआ एक प्रमुख नाग ( आदि॰ ३५। ९ ) । (२) आयुके द्वारा म्वर्भानुकुमारीके गर्भसे उत्पन्न पाँच पुत्रोंमेंसे एक ( आदि० ७५ । २५ ) । इनके पराक्रम और गुणोंका वर्णन ( आदि० ७५ । २७-२८ ) । अपने इन्द्रत्वकालमें इनके द्वारा ऋषियोंके बाहन बनाये जानेकी चर्चा ( आदि ०७५ । २९ ) । इन्होंने तेज, तप, ओज और पराक्रमद्वारा देवताओंको तिरस्कृत करके इन्द्रपदका उपभोग किया था ( आदि० ७५ । २९-३० ) । इनके पुत्रोंके नाम-यति, ययाति, संयाति, आयाति, अयति और घ्रुव ये ( आदि० ७५। ३०-३१ )। ये यमराजकी सभामें उपस्थित होते हैं (सभा०८।८)। अजगर-योनिमें पड़े हुए इनके द्वारा भीमसेनका पकड़ा जाना (वन० १७८। २८)। भीमसेनके पूछनेपर उनसे अपना परिचय देना ( वन० १७९ । १०-२४ )। युधिष्ठिरके साथ इनके प्रक्तोत्तर (वन० १८० । ६ से १८१। ४३ तक )। इनका शापमुक्त होकर पुनः स्वर्गगमन (वन० १८१। ४४) । इन्होंने कर्मा वैष्णव याज किया था और उससे पवित्र हो म्वर्गलोककी यात्रा की थी ( वन ० २५७ । ५ ) । ये इन्द्रके विमानपर बैठकर अर्जुनका युद्ध देखनेके लिये आये थे ( विराट० ५६।९)। देवताओंके अनुरोधसे इन्द्र-पदपर इनका अभिषेक (उद्योग०११।९) । शचीको देखकर कामासक्त होना ( उद्योग० ११ । १८–१९ ) । शचीके विषयमें देवताओंको इनका उत्तर (उद्योग० १२।६-८)। शचीको कुछ कालकी अवधि देना (उद्योग० १३।७) । समर्षियोंको वाहन बनाना (उद्योगः १५।२२)। महर्षि अगस्त्यद्वारा इन्हे शाप और इनका म्वर्गसे पतन ( उद्योग॰ १७ । १४-१८ ) । आयुरे खड्गकी प्राप्ति ( क्यान्ति० १६६ । ७४ ) । इन्हे पापकी प्राप्ति और ऋषियोद्वारा इनका उद्धार (ज्ञान्ति० २६२ । ४८-५०)। इनकी इन्द्रपद-प्राप्तिसे लेकर अन्ततककी कथा ( शान्ति० ३४२। ४४-५२)। च्यवन ऋषिसे उनके मूल्यके विषयमें संवाद और इनका गौके मूल्यपर संतुष्ट करना ( अनु० ५१ । ४-२५ ) । च्यवनद्वारा इन्हें वर-प्राप्ति ( अनु० ५९। ४४ ) । इन्होंने लाखोंकी संख्यामें गौओंका दान किया था। इससे इन्हें देवदुर्लभ स्थानकी प्राप्ति हुई ( अनु ०८९ । ५-६ ) । अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी होनेपर इनका शपथ खाना (अनु० ९४।२८)।

इनका ऋषियोंपर अत्याचार (अनु० ९९ । १०-१३) ! भृगुजीके शापसे इनका स्वर्गसे पतन (अनु० १०० । २५) । मांसभक्षण-निषेधसे इन्हें परावरतस्वका ज्ञान (अनु० ११५ । ६०) ।

महाभारतमें आये हुए नहुषका नाम-देवराजः देवराटः देवेन्द्रः जगत्पतिः नागः नागेन्द्रः सुराधिपतिः सुरपतिः सुरेश्वरः सुरेन्द्र आदि ।

नाकुल-भारतवर्षका एक जनपद ( भीष्म० ५०।५३ )।

नागतीर्थ-(१) कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थ, जिसका सेवन करनेसे मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञका फल पाता और नागलोकमें जाता है (वन० ८३। १४)। (२) गङ्गाद्वार एवं कनखलके समीप नागराज कपिलका एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे मनुष्यको सहस्र कपिलादानका फल प्राप्त होता है (वन० ८४। ३३)।

नागदत्त-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक (आदि०६७। १०२)! भीमसेनद्वारा इसका वध (द्रोण० १५७। १९)।

नागद्वीप-सुदर्शन द्वीपके भीतरका एक द्वीपः जो चन्द्रमण्डल-की शशाकृतिमें कानके रूपमें दीखता है (भीष्म०६। ५५)।

नामधन्वातीर्थ-सरस्वती-तटवर्ती एक प्राचीन तीर्थः जहाँ वासुकिका निवासस्थान है। यहीं इनका नागराजके पदपर अभिषेक हुआ था। इस तीर्थका विशेष वर्णन ( शब्य० ३७। ३०-३३)।

नागपुर-नैमिषारण्यमे गोमती-तटपर स्थित एक नगर, जो पद्मनाभ नामक नागका निवासस्थान था ( शान्ति॰ ३५५।३)

नागलोक—नागोंका लोक ( उद्योग० ९९। १)। इस लोकके राजा वासुकि है (आदि० १२७। ६०)। यहाँ एक दुण्ड है, जिसका रस पीनेस एक व्यक्तिमें एक हजार हाथियोंके समान बल हो जाता है (आदि० १२७। ६८)। इस लोककी स्थिति भृतलसे हजारों योजन दूर है (आश्व० ५८। ३२ ३३)। यह लोक सहस्तों योजन विस्तृत है। इसके चारों ओर दिव्य परकोटे बने हुए हैं। जो चारों ओर मोनेकी ईटों और मणि-मुक्ताओंसे अलंकृत हैं। वहाँ स्फटिक मणिकी बनी मीढ़ियोंसे सुशोभित बहुत सी वावड़ियाँ, निर्मल जलवाली अनेकानेक निदयाँ, नाना प्रकारके पिक्षयोंसे सुशोभित मनोहर बृक्ष देखनेमें आते हैं। नागलोकका बाहरी दरवाजा सौ योजन लंबा और पाँच योजन चौड़ा है ( आश्व० ५८। ३७-४०)।

नागदात-एक पर्वत, जहाँ तपस्याके छिये जाते समय दोनों

पत्नियोंसहित राजा पाण्डु पधारे थे (आदि० ११८। ४७)

नागाञ्ची-गरुड़की एक प्रमुख संतान ( उद्योग० १०९। ९)।

नागोद्भेद्-जहाँ मरम्बती अदृष्य भावसे रहतो हैं। उस विनदान तीर्थके अन्तर्गत एक तीर्थ, जिसमें सरम्बतीके जलका प्रत्यक्ष दर्शन होता है। उसमें स्नान करनेसे नाग-लोककी प्राप्ति होती है (वन०८२।११२)।

नाचिक-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रींमेंसे एक (अनु०४। ५८)।

नाचिकेत-एक प्राचान ऋषिः जो उद्दालिकके पुत्र थे। (अनु० ७६। २)। यज्ञपरायण पिताका नाचिकेतको अपनी सेवामें रहनेकी आज्ञा देना। यज्ञका नियम पूर्ण होनेपर पिताने पुत्र नाचिकेतको नदीतटपर रक्षे हुए फूलः फल और समिधा आदि लानेका आदेश देना। नाचिकेतका नदीतटपर उन वस्तुओंके न मिलनेसे निराश लौटना। मुखसे पीड़ित पिताका रोषवश पुत्रको यमराजके यहाँ जानेकी बात कहना और पिताके इस शापसे नाचिकेतका मुख्यको प्राप्त होना (अनु० ७३। २-८)। पिताका पुत्रके लिये दुखी होकर विलाप करना एवं यमराजके यहाँसे लौटकर नाचिकेतका पुनः जोवित होना (अनु० ७१।९-१२)। पिताके पूळनेपर नाचिकेतका यमके द्वारा प्राप्त हुए स्वागत-सत्कार तथा वहाँके पुण्यलोक-दर्शनका नमाचार बताना (अनु० ७१। १२-५६)।

नाचीन-एक देश (सभा॰ ३८। २९ कंबाद दा॰ पाठ)।

नाटकेय-एक देश ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ)।

नाडीजङ्ग-(१) इन्द्रद्युम्न-सरीवरपर रहनेवाला एक चिर-जीवी वक (वन० १९९।७)।(२) एक वकराज, जो कश्यपजीका पुत्र और ब्रह्माजीका मित्र था। इसका दूसरा नाम राजधर्मा था। देवकन्याके गर्भसे जन्म लंनेके कारण इसके शरीरकी कान्ति देवताके समान दिखायी देती थी। यह बड़ा विद्वान् और दिव्य तेजसं सम्पन्न था। (शान्ति० १६९। १९-२०) (विशेष देखिय राजधर्मा);

नाभाग-वैवस्वतमनुके एक पुत्र (आदि० ७५। १५)।
ये यमकी सभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं
(सभा०८। १९)। इन्होंने समुद्रपर्यन्त पृथ्वोको
जीतकर सत्यके द्वारा उत्तम लोकोंपर विजय पार्या थी
(वन० २५। १२)। इन्होंने दक्षिणाके रूपमें
सारा राष्ट्र बाह्यणोंकों दे दिया था( शान्ति०९६। २२)।

इन्होंने सात दिनमें पृथ्वीको जीता था । ये शीलवान और दयाछ थे। अतः इनके गुणोंपर विकी हुई पृथ्वी स्वयं इनके पास आयी थी (शान्ति०१२४। १६-१७)। अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी होनेपर शपथ खाना (अनु०९४। ३१)। इन्होंने जीवनमें कभी मांस नहीं खाया था। इन्हें मांसभक्षण-निषेधके कारण परावरतत्त्वका ज्ञान हो गया था और अब ये ब्रह्मलोकमें विराज रहे हैं (अनु०११५। ५८-६८)।

नाभागारिष्ट-वैवस्वतमनुके पुत्र ( आदि० ७५। १७ )। नारद (१) - एक देवर्षिः जो ब्रह्माजीके मानस पुत्र हैं। ये जनमेजयके मदस्य वने थे (आदि० ५३।८)। ये ही कालान्तरमें देवगन्धर्व होकर कश्यपद्वारा 'मुनि' के गर्भसे उत्पन्न हुए हैं ( आदि० ६५ । ४४ ) । इन्होंने तीस लाख वलोकोंवाला महाभारत देवताओंको सुनाया था ( आदि० १ । १०६-१०७; स्वर्गी० ५ । ५६ ) । इन्होंने दक्षके पुत्रोंको मांख्यज्ञानका उपदेश दिया था। जिमसे वे मब के-सब विरक्त होकर धरसे निकल गये थे ( आदि ० ७५ । ७-८ ) । ये अर्जुनके जन्म-समयमें पधारे थे ( आदि० १२२ । ५७ ) । द्रौपदीके म्वयंवरमें अन्य गन्धवों और अप्मराओंके साथ गये थे ( आदि ॰ १८६ । ७ ) । ट्रीपदींके निमित्त पाण्डवींका आपसमें कोई मतमेद न हो-इम उद्देश्यसे इनका इन्द्रप्रस्थमे आगमन ( आदि० २०७ । ९ ) । इनके गुण, प्रभाव एवं रहस्यका विशद वर्णन ( आदि० २०७। ९ के बाद दा॰ पाठ )। इनके द्वारा पाण्डवींके प्रति सन्द और उपसन्दकी कथाका वर्णन करके द्रौपदीके विषयमें परस्पर फूटसे वचनेके लिये कोई नियम बनानेकी प्रेरणा ( आदि ॰ अध्याय २०८ से २२१ तक )। इनका वर्गा आदि शापप्रस्त अप्सराओंको आश्वामन और दक्षिण समुद्रके ममीपवर्ती तीथोंमें रहनेका आदेश देना ( आदि० २१६। १७ ) । इनकं द्वारा युधिष्ठिरको प्रश्नके रूपमें विविध मङ्गलमय उपदेश (सभा० ५ अध्याय)। इनके द्वारा इट, यम, वरुण, कुबेर तथा ब्रह्माजीकी सभाका वर्णन (सभा० अध्याय ५ से १५ तक ) । इनका इरिश्चन्द्रकी संक्षिप्त कथा मुनाकर युधिष्ठिरको राजसूय यज्ञ करनेके लिये पाण्डुका संदेश सुनाना ( सभा० १२। २३--२४) । वाणासुरद्वारा अनिरुद्धके केंद्र होनंकी श्रीकृष्णकी मृचना देना (सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठः पृष्ठ ८२२ः कालम १ ) । राजसूययज्ञमे अवस्थ-स्नानकं समय इन्होंने युधिष्ठिरका अभिषेक किया (सभा० ५३। १०) । कौरवींके विनाशके विषयमें नारदर्का भविष्यवाणी ( सभा० ८०। ३३-३५)। इन्होंने धौम्यको सूर्यके अष्टोत्तरशत नामका उपदेश

दिया था ( वन० ३। ७८ ) । इनका शाल्वको मारनेके लिये उद्यत प्रद्युम्नके पास आकर देवताओंका संदेश सुनाना ( वन० १९ । २२-२४ ) । इन्द्रलोकमें अर्जुनके स्वागतमें अन्य गन्धवींके माथ ये भी पधारे थे ( वन ० ४३ । १४ ) । इनके द्वारा इन्द्रके प्रति दमयन्ती-म्बयंवरकी सूचना (वन० ५४ | २०-२४ ) । इनका युधिष्ठिरको तीर्थयात्राका प्रसङ्ग सुनाकर अन्तर्धान होना ( वन०८१ | १२ से ८५ अध्यायतक )। राजा सगरको उनके पुत्रोंकी मृत्युका समाचार सुनाना ( वन० १०७ । ३३ ) । अर्जुनको दिव्यास्त्र-प्रदर्शनसे रोकना (वन० १७५ । १८-२३ ) । काम्यकवनमें पाण्डवोंके पास इनका आगमन और मार्कण्डेय मुनिसे कथा सुननेका अनुमोदन करना (वन० १८३। ४७-४९)। सुहोत्र और शिबिमें इनका शिबिको ही बटकर बताना ( वन॰ १९४। ३-७)। राजा अश्वपतिसे मत्यवान्के गुण-दोषका वर्णन करके उनके साथ सावित्रीके विवाहके लिये सम्मति देकर विदा होना ( वन० २९४ । ११-३२)। द्यान्ति-दूत बनकर इस्तिनापुर जाते हुए श्रीकृष्णकी परिक्रमा करना ( उद्योग० ८३ । २७ ) । पुत्रीके लिये वरकी खोजमें जाते समय मातलिको वरण-लोकमें ले जाना और वहाँ आश्चर्यजनक वस्तुएँ दिखाना ( उद्योग॰ ९८ अध्याय ) । मातलिको पाताल-लोकमें ले जाना ( उद्योग० ९९ अध्याय ) । मातलिसे हिरण्यपुर-का वर्णन और दिग्दर्शन (उद्योग० १०० अध्याय )। मातलिको गरुडलोकमें ले जाना ( उद्योग० १०१ अध्याय ) । मातलिसे संतानसहित सुरभि तथा रमातलका वर्णन ( उद्योग० १०२ अध्याय )। मातलिसे नागलोकका वर्णन ( उद्योग० १०३ अध्याय ) । आर्यकके सम्मुख मातलिकी कन्याके विवाहका प्रस्ताव ( उद्योग ० १०४। १ -७) । दुर्योधनको समझाते हुए धर्मराजद्वारा विश्वामित्र-की परीक्षा और विश्वामित्रको गुरुदक्षिणा देनेके लिये गालवके हठका वर्णन ( उद्योग० १०६ अध्यायसे १२३-२२ तक )। भीष्मको परशुरामजीके ऊपर प्रस्वापनास्त्रके प्रयोगसे मना करना ( उद्योग ० १८५ । ३-४ ) । पुत्र-शोकसे दुखी अकम्पनको इनके द्वारा सान्त्वना ( द्रोण॰ पर । ३७ से द्रोण० पश । ४४-५० तक ) । राजा सुंजयसे उनकी कन्याको माँगना ( द्रोण० ५५। १२ )। महर्षि पर्वतके शापके बदले उन्हें शाप देना ( दोण ० ५५ । १७) । राजा सुंजयको पुत्र-प्राप्तिका वर देना ( द्रोण • ५५ । २३ के बाद ) । पुत्रशोकसे दुखी सृंजय-को मरुत्तका चरित्र सुनाकर ममझाना (द्रोण० ५५। ३६---५०) । राजा सुद्दोत्रकी दानशीस्रताका वर्णन करना ( द्रोण० ५६ अध्याय ) । पौरवकी दानशीलताका

वर्णन ( द्वोण ० ५७ अध्याय ) | शिबिके यज्ञ और दान-की महत्ताका वर्णन ( द्रोण ० ५८ अध्याय ) । श्रीरामके चरित्रका वर्णन ( द्रोण० ५९ अध्याय ) । राजा भगी-रथके चरित्रका वर्णन (द्वोण०६० अध्याय )। महा-राज दिलीपके उत्कर्षका वर्णन ( द्रोण० ६१ अध्याय )। मान्धाताकी महत्ताका वर्णन ( द्रोण० ६२ अध्याय )। महाराज ययातिका वर्णन (द्रोण० ६३ अध्याय)। राजा अम्बरीषके चरित्रका वर्णन ( द्वोण० ६४ अध्याय )। राजा शशविन्दुके दानका वर्णन ( द्रोण० ६५ अध्याय )। राजा गयके चरित्रका वर्णन (द्वोण० ६६ अध्याय )। राजा रन्तिदेवके अतिथिसत्कारका वर्णन ( द्रोण० ६७ अध्याय ) । राजा भरतके चरित्रका वर्णन ( द्रोण० ६८ अध्याय ) । राजा पृथुके चरित्रका वर्णन ( द्रोण० ६९ अध्याय ) ! परशुरामजीका चरित्र सुनाना (द्वोण० ७० अध्याय ) । सुंजयके मरे हुए पुत्रको जीवित करके उन्हें देना (द्रोण० ७१ । ८) । रणक्षेत्रमें अर्जुनद्वारा बाणींके प्रहारसे प्रकट किये हुए सरोवरको देखनेके लिये नारद जी वहाँ पधारे थे ( द्रोण० ९९ । ६१ ) । रात्रियुद्धमें कौरव-पाण्डव सेनाओंमें दीपकका प्रकाश करना ( द्रोण० १६३। १५) । बृद्धकन्याको विवाह करनेके लिये प्रेरित करना ( शल्य० ५२। १२-१३ ) । बलरामजीसे कौरवींके विनाश-का समाचार बताना (शब्य ० ५४। २५--३४)। अश्वत्थामा और अर्जुनके ब्रह्मास्त्रको शान्त करनेके लिये प्रकट होना (सौक्षिक १४। ११) । युद्धके पश्चात् युधिष्ठिरके पास आकर उनसे कुशल-समाचार पूछना ( शान्ति ० १ । १०-१२ ) । युधिष्ठिरसे शाप प्राप्त होनेका प्रसंग सुनाना ( शान्ति । अध्याय २ से ३ तक ) । कर्णके पराक्रमका ( शान्ति ० अध्याय ४ से ५ तक ) । इनके द्वारा संजयके प्रति कहे हुए षोडश-राजकीयोपाख्यानका श्रीकृष्णद्वारा युधिष्ठिरके समक्ष वर्णन ( शान्ति ० २९ अध्याय ) । श्रीकृष्णद्वारा पर्वत ऋषिके साथ इनके विचरने और परस्पर शाप आदिका वर्णन ( शान्ति० ३० अध्याय )। इनका युधिष्ठिरको सुंजयपुत्र सुवर्णेष्ठीवीका <sup>कृ</sup>त्तान्त सुनाना **( शान्ति० ३१ अध्याय )** । शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मको देखनेके छिये अन्य ऋषियोंके साथ इनका भी जाना ( शान्ति ० ४७ । ५ ) । युधिष्टिर आदिको भीष्मजीसे धर्मविषयक प्रश्नुके लिये प्रेरणा देना ( ज्ञान्ति ० ५४ । ८-१० ) । जाति-भाइयों में फूट न पड़नेके विषयमें श्रीकृष्णके प्रश्नोंका उत्तर ( शान्ति • ८९ अध्याय ) । सेमलबृक्षकी प्रशंसा ( शान्ति ० १५४। १०-३१ ) । सेमलबृक्षका अहंकार देखकर उसे फटकारना ( शान्ति • १५५ । ९-१८ ) । वायुदेवके

पास जाकर सेमलबुक्षकी बात कहना ( शान्ति० १५६। २-४) । भगवान् विष्णुमे कृपा-याचना ( शान्ति । २०७ । ४६ के बाद ) । भगवान् विष्णुका स्तवन ( शान्ति ० २०९ । दाक्षिणात्य पाठ ) । इन्द्रके साथ लक्ष्मीका दर्शन ( शान्ति० २२८। ११६ )। पुत्रशोकसे दुखी अकम्पनको समझाना (शान्ति० २५६ से २५८ तक ) । महर्षि असितदेवलसे सृष्टिविषयक प्रक्त ( शान्ति० २७५ । ३ )। महर्षि समङ्गसे उनकी शोकहीनताका कारण पूछन। ( शान्ति ॰ २८६ । ३-४) । गालवमुनिको श्रेयका उपदेश देना ( शान्ति० २८७ । १२--५९ )। व्यासजीके पास आना और उनकी उदासीका कारण पूछना ( शान्ति० ३२८ । १२-१५)। व्यासजीको पुत्रके साथ वेदपाठ करनेको कइना ( शान्ति० ३२८ । २०-२१ ) । शुकदेवजीको वैराग्य और ज्ञान आदि विविध विषयोंका उपदेश ( शान्ति ० अध्याय ३२९ से ३३१ तक ) । नर-नारायणके समक्ष सबसे श्रेष्ठ कौन है, इस बातकी जिज्ञामा ( शान्ति० ३३४। २५-२७ )। व्वेतद्वीपका दर्शन और वहाँके निवासियोंका वर्णन ( शान्ति ० ३३५। ९-१२)। दो सौ नामोंद्वारा भगवान्की स्तुति ( क्वान्ति • ३३८ अध्याय ) । स्वेतद्वीपमें भगवान्का दर्शन ( शान्ति ॰ ३३९ । १-१० ) । व्येतद्वीपसे लौटकर नर-नारायणके पास जाना और उनके समक्ष वहाँके दृश्यका वर्णन करना ( शान्ति ० ३४३ । ४७-६६ ) । मार्कण्डेयजीके विविध प्रश्नींका उत्तर देना (अनु० २२। दाक्षिणात्य पाठ)। श्रीकृष्णके पूछनेपर पूजनीय पुरुषोंके लक्षण और उनके आदर-मत्कारसे होनेवाले लाभका वर्णन करना ( अनु० ३१। ५-३५)। पञ्चचूड़ा अप्तरासे स्त्रियोंके स्वभावके विषयमें प्रक्त ( अनु० ३८ | ६ ) | भीष्मजीसे अन्नदानकी महिमाका वर्णन (अनु० ६३ । ५-४२ )। देवकी देवीको नक्षत्रोंमें विभिन्न विभिन्न वस्तओंके दानका महत्त्व वताना (अनु० ६४ । ५--३५)। अगस्त्य जीके कमलोंकी चोरी होनेपर शपथ खाना (अनु॰ ९४ । ३० ) । पुण्डरीकको श्रेयके लिये भगवान् नारायणकी आराधनाका उपदेश देना (अनु० १२४। दाक्षिणात्य पाठ )। इनके द्वारा हिमालय पर्वतपर भूत-गणोंसहित शिवजीकी शोभाका वर्णन (अनु० १४० अध्याय )। संवर्तको पुरोहित वनानेके लिये मरुत्तको सलाह देना ( आश्व० ६ । १८-१९ ) । मस्तको संवर्त-का पता बताना ( आश्व० ६। २०-२६ ) । महर्षि देव-मतके प्रश्नोंका उत्तर देना ( आश्व० २४ अध्याय ) । युधिष्ठिरके अश्वमेध-यज्ञमें इनकी उपस्थिति ( आश्व० ८८ । ३९ ) । नारदजीका प्राचीन ऋषियोंकी तपःसिद्धि-

का दृष्टान्त देकर धृतराष्ट्रकी तपस्याविषयक श्रद्धाको बद्दाना और दातयूपके पृछनेपर धृतराष्ट्रको मिलनेवाली गतिका वर्णन करना ( आश्रम० २० अध्याय )। इनका युधिष्ठिरके समक्ष बनमें कुन्ती, गान्धारी और धृतराष्ट्रके दावानलसे दग्ध होनेका समाचार बताना ( आश्रम० ३७ । १—३८ )। धृतराष्ट्र लौकिक अग्निसे नहीं, अपनी ही अग्निसे दग्ध हुए हैं—यह युधिष्ठिरको बताना और उनके लिये जलाञ्जलि प्रदान करनेकी आज्ञा देना ( आश्रम० ३९ । १—९ )। साम्बके पेटसे मृसल पैदा होनेका शाप देनेवाले श्रृधियोंमें ये भी थे ( मौसल० १ । १५—२२ ) । इनके द्वारा युधिष्ठिरकी प्रशंसा ( महाप्र० ३ । २६—२९ )।

महाभारतमें आये हुए नारदजीके नाम-ब्रह्मिं, देविं। परमेष्ठिज, परमेष्ठी, परमेष्ठिपुत्र और सुर्पि आदि । (२) विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेसे एक (अनु०४। ५३)।

नारदागमनपर्व-आश्रमवासिकपर्वका एक अवान्तर पर्व (अध्याय ३७ से ३९ तक )।

नारदी-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक (अनु० ४। ५९)।

नाराच–बाणविशेष (आदि० १३८ | ६ ) । ( सीधे बाणको नाराच कहते हैं । उसका अग्रभाग तीखा होता है । )

नारायण-भगवान् विष्णु तथा उनके अवतारभूत धर्मपुत्र नारायणः जो अपने भाई नरके साथ बदरिकाश्रममें सवर्णमय रथपर वैठकर तपस्या करते हैं । ये स्वायम्भव मन्वन्तरमें धर्मके यहाँ चार स्वरूपींमें अवतीर्ण हुए थे-नरः नारायणः इरि और कृष्ण ( शान्ति ० ३३४। ९--१२) । इनका देवताओंको ममुद्र-मन्थनका आदेश ( आदि० १७ । ११-१३ ) । मोहिनीरूप धारण करके देवताओंको अमृत पिलाना ( आदि० १८ । ४५ ४६ के बाद दा० पाठ ) । इनके द्वारा राहुके मस्तकका उच्छेद तथा देवासुर-संग्राममें असुरोंका संहार (आदि० १९। ५-१०, १९-२४ ) । इन्होंने गरुड़को अपना वाहन वनाया और ध्वजमें स्थान दिया ( आदि० ३३। १३--१७)। इनके कृष्ण और स्वेत केश श्रीकृष्ण और वलरामके रूपमें प्रकट हुए थे ( आदि० १९६ । ३२-३३ ) । ये ब्रह्माजीकी सभामें विराजमान होते हैं (सभा० ११ । ५२-५३ ) । भीष्मद्वारा इनके स्वरूप एवं महिमाका वर्णन तथा इनके द्वारा मध् कैटभ दैत्यके वधके प्रसंगका वर्णन (सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७८१ से ७८४ त इ ) र्इनके वाराइ, नृसिंह

आदि अवतारींका संक्षेपसे तथा श्रीकृष्णावतारका कुछ विस्तारसे वर्णन (सभा० ३८। पृष्ठ ७८४ से ८२६ तक )। इन्द्रद्वारा इनके अवतारका वर्णन ( वन० ४७। १०)। इनके द्वारा इन्द्रको सान्त्वना तथा नरकासुरका वध ( वन॰ १४२ । २५--२७ ) । ईनका बाराह अवतार और पृथ्वीका उद्धार ( वन० १४५। ४५-४७ )। प्रलयकालमें बालमुकुन्द रूपमें मार्कण्डेयको अपने खरूप-का परिचय देना ( वन०१८९ । १--४९ ) । इन्होंने कुवलाश्वमें अपने तेजको स्थापित किया ( वन० २०४। १३)। इनके द्वारा स्कन्दको पार्षद-प्रदान (श्राल्य० ४५। ३७ )। इन्द्ररूपसे मन्धाताको दर्शन दिया ( ज्ञान्ति० ६४ । १४ ) । इन्द्ररूप धारण करके राज-धर्मके विषयमें मान्धाताके साथ इनका संवाद ( शान्ति० ६४। १६-३०;शान्ति०६५ अध्याय)। नारदजीके पूछनेपर इनका अपने आराध्य त्रिगुणातीत पुरुष सनातन परमात्मा-को ही सर्वश्रेष्ठ बताना ( शान्ति ० ३३४। २८--४५ )। राजा उपरिचरपर कृपा ( शान्ति० ३३७ । ३३-३५ ) । नारदजीको अपने चतुर्व्याह स्वरूपींका परिचय कराना ( शान्ति ० ३३९ । १९—७६ ) । अपने भावी अवतारों-का वर्णन करना ( शान्ति० ३३९। ७७--१०८ )। ब्रह्मादि देवताओंको प्रवृत्ति-निवृत्ति आदि धर्मीका उपदेश देना ( क्वान्ति० ३४० । ४९--८९ ) । शिवजीके साथ युद्ध और विजय ( शान्ति० ३४२। ११०–११६)। नारदजीसे वासुदेवजीका माहात्म्य बतलाना (शान्ति॰ ३४४ अध्याय ) । नारदर्जासे भगवान् वाराहकृत पितरोंके पूजनकी मर्यादाका वर्णन करना (शान्ति० ३४५। १२--२८ ) । इनसे मधु और कैटभकी उत्पत्ति ( शान्ति० ३४७ । २४-२६ ) । 🗸 ब्रिह्माजीद्वारा नारायणकी स्तुतिः इनका इयग्रीवरूपसे प्रकट होकर मधु-कैटभद्वारा अपहृत हुए वेदोंको दूँट् लाना और मधु-कैटभके साथ युद्ध करके उन दोनोंके वध-द्वारा ब्रह्माजीका शोक दूर करना (शान्ति०३४७। ६९-७१)। इनकी महिमाका वर्णन ( क्वान्ति० ३४७। ८०-९६ )। पौष मासमें नारायणके पूजनसे प्राप्त होनेवाले पुण्यफलका वर्णन ( अनु० १०९ । ४ )। इनके सहस्र नामीका वर्णन ( अनु० १४९ अध्याय )। श्रीकृष्ण इस लोकसे तिरोहित होनेके बाद अपने नारायण-खरूपमें प्रतिष्ठित हूए (स्वर्गा० ५। २४)।

महाभारतमें आये हुए नारायणके नाम-कृष्णः वासुदेवः महापुरुषः विष्णु आदि ।

नारायणस्थान ( या शास्त्रियामतीर्थ )-एक परम पवित्र तीर्थः जहाँ भगवान् विष्णु सदा निवास करते हैं। ब्रह्मा आदि देवतान्तोधन ऋषिःआदित्यः वसु तथा रुद्र भी वहाँ रहकर जनादंनकी उपासना करते हैं, वहाँ भगवान् विष्णु शालग्राम नामसे प्रसिद्ध हैं। (सम्भवतः यह स्थान नैपालराज्यान्तर्गत शालग्रामी या गण्डकीके उद्गमके निकट है। जहाँ सालग्राम-शिलाका प्राकट्य होता है।) वहाँ भगवान् विष्णुके समीप यात्रा करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता है और विष्णुधाममें जाता है (वन ० ८४। १२५)।

नारायणाश्चम-एक तीर्थ (वन० १२९ । ६)। नारायणास्त्रमोक्षपर्व-द्रोणपर्वका एक अवान्तर पर्व (अध्याय १९३ से २२० तक)।

नारीतीर्थ-प्राचीनकालके पाँच तीर्थ, जिन्हें कुछ कालतक तापसीने छोड़ रक्खा था। उनके नाम हैं — अगस्त्यतीर्थ, सौभद्रतीर्थ, पौलोभतीर्थ, कारन्धमतीर्थ और भारद्वाज तीर्थ। इन तीर्थोंके समीप अर्जुनका आगमन। उनका सौभद्र-तोर्थमें गोता लगाना और शापवश प्राहरूपमें वहाँ रहने-वाली वर्गानामक अप्सराका उद्धार। वर्गाका अर्जुनको पाँच अप्सराओंको प्राप्त हुए शापकी विस्तृत कथा सुनाना (आदि० २५५ अध्याय)। वर्गाकी प्रार्थनासे अर्जुनद्वारा शेष चार अप्सराओंका उद्धार और उक्त पाँचों तोर्थोंकी नारीतीर्थके नामसे प्रसिद्धि (आदि०२१६। १-२२)। इन तीर्थोंमें भाइयोंसिहत युधिष्ठिरका आगमन, रनान और गोदान (वन०११८।४-७)।

नाव्याश्चम-राजा लोमपादद्वारा निर्मित आश्रम। जिस नौकासे उनके राज्यमें ऋष्यशृङ्क आये थे, उसीके नामपर इसका नामकरण हुआ ( वन० ११३। ९ )।

नास्तत्य-अश्विनीकुमारोंमेंसे एकका नाम ( शान्ति० २०८। १७ )।

निकुम्भ-(१) प्रह्लाद जीका तृतीय पुत्र (आदि० ६५। १९)। (२) एक विख्यात दानव (आदि० ६५। २६)। (३) हिरण्यकश्चिपुके कुलमें उत्पन्न एक दैत्यः सुन्द-उपसुन्दका पिता (आदि० २०८। २-३)। (४) स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५। ५६)।

निखर्चट-एक राक्षसः जिसने तार नामक वानरके साथ युद्ध किया (वन० २८५ । ९ )।

निचन्द्र-एक दानव (आदि० ६५ । २६ )। निचिता-एक प्रमुख नदीः जिसका जल भारतीय प्रजा पेती है (भीष्म०९ । १८ )।

नितम्भू-एक दिन्य महर्षि, ये शरशय्यापर पड़े हुए काल-की बाट जोइनेवाले भीष्मजीको देखनेके लिये आये थे (अनु० २६। ८)।

निधि-'शङ्क्षं' नामक निधिः जिसका दान करके राजा

ब्रह्मदत्त परमगतिको प्राप्त हुए थे ( अनु० १३७। १७)।

निबिड-कौञ्चद्वीपका एक पर्वत ( भीष्म० १२ । १९ )।

निमि—(१) एक प्राचीन राजा, विदेह देशके अधिपति
(आदि०१। २३४)। ये यमराजकी समामें रहकर
सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं (सभा०८।९)।
इनके द्वारा ब्राह्मणको राज्य-दान (वन०२३४। २६)।
इन्होंने जीवनमें कभी मांस नहीं खाया था (अनु०१९५। ६५)।(२) अत्रिकुलमे उत्पन्न एक ऋषि,
जो दत्तात्रेयके पुत्र थे (अनु०९१।५)। इन्होंने
अपने पुत्र श्रीमान्को पिण्डदान दिया (अनु०९१।
१४-१५)। इनके द्वारा स्मरण करनेपर इनके समक्ष
वंशप्रवर्तक अत्रिमुनिका प्रकट होना (अनु०९१।
१८)।(३) विदर्भराजके पुत्र, जिन्होंने महात्मा
अगस्त्यको अपनी कन्याका दान करके स्वर्गलोक प्राप्त
किया था (अनु०१३७। ११)!

निमेष-गरुडकी एक प्रमुख संतान ( उद्योग० १०१। १०)।

नियति – ब्रह्माजीकी सभामें रहकर उनकी उपासना करने वाली एक देवी (सभा ०११। ४३)।

नियुतायु-श्रुतायुकः पुत्रः जो अर्जुनद्वारा मारा गया (द्रोण० ९४ । २९)।

नियोधक-एक दंगली पहलवानका नाम ( विराट० २।९)।

निरमित्र-(१) नकुलका पुत्रः इसकी माता करेणुमती थी (आदि० ९५। ७९)। (२) एक त्रिगर्तराज-कुमारः जो महदेवद्वारा माग गया था (द्रोण० १०७। २६)।

निरविन्य-एक पर्वतः यहाँ स्नान और पिण्डदानका फल (अनु० २५। ४२)।

निरामय-एक प्राचीन नरेश (आदि० १। २३७)।

निरामया-एक प्रमुख नदीः जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है (भोष्म०९।३३)।

निरामर्द-एक प्राचीन राजा ( आदि० १ । २३७ ) ।

निर्ऋति-(१) ग्यारह रुद्रोमेंसे एक, ब्रह्माजीके पौत्र एवं स्थाणुके पुत्र (आदि० ६६।२)। ये अर्जुनके जन्म-महोत्सवमें पधारे थे (आदि० ६२२। ६८)। (२) अधर्मकी स्त्री, इससे नैर्ऋत नामवाले तीन भयङ्कर राक्षस उत्पन्न हुए, जिनके नाम हैं-भय, महाभय एवं मृत्यु (आदि० ६६। ५४-५५)। निर्मोचन-एक नगरः जो मुरदैत्यकी राजधानी था (उद्योग॰ ४८। ८३)।

निवातकवन्त्र—दैत्योंका एक दलः इन्द्रद्वारा इनका वर्णन ( वन० ४७ । १५ )। इनका अर्जुनके साथ युद्ध और संहार ( वन० अध्याय १६९ से १७२ तक ) ।

निवातकवच्चयुद्धपर्व-वनपर्वका एक अवान्तर पर्व (अध्याय १६५ से १७५ तक)।

निराठ-(१) एक बृष्णिवंशी राजकुमार, जो रेवतक पर्वतक के उत्सवमें मिमालित था (आदि० ३१८। १०)। (हरिवंशके अनुमार यह बलराम और रेवतीका पुत्र है।) यह सुभद्राके लिये दहेज लेकर खाण्डवप्रस्थमें आया था (आदि० २०। ३१)। युधिष्ठिरके राजस्ययक्तमें मिमालित हुआ था (सभा० ३४। १६)। उपव्लव्यनगरमें अभिमन्युके विवाहमें उपस्थित हुआ था (विराट० ७२। २२)। अश्वमेध यक्तमें श्रीकृष्णके माथ निशठका भी आगमन हुआ था (आश्व० ६६।४)। यह मृत्युके पश्चात् विश्वदेवोंमे मिल गया था (स्वर्गा० ५। १६—१८)। (२) एक प्राचीन राजा, जो यम-मभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करता है (सभा० ८। १३)।

निशा-भानु (मनु) नामक अग्निकी तामरी भार्याः जिसने रोहिणी नामक कन्या और अग्नि एवं सोम नामक पुत्रको जन्म दिया था। (इसने पाँच अग्निस्वरूप पुत्र और उत्पन्न किये थे—वैश्वानरः विश्वपतिः संनिहितः कपिल और अग्रणी।)

निशाकर-गरुडकी प्रमुख संतानोंमेसे एक (उद्योग०१०१। १४)।

निशुस्भ-नरकासुरके चार प्रमुख राज्यपालोंमेंसे एकः जो भृतलसे लेकर देवयानतकका मार्ग गेककर खदा रहता था। श्रीकृष्णद्वारा इसका वध (सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८०५)।

निइचीरा-एक त्रिलोकविख्यात नदीः जिसकी यात्रा करने से अञ्बसेध यज्ञका फल मिलता और यात्री भगवान् विष्णु-के लोकमें जाता हैं। निश्चीरासंगममें दानका फल इन्द्र लोककी प्राप्ति है ( वन० ८४ । १३८-१३९ )।

निष्ठच्यवन बृहस्पतिके दूसरे पुत्र, जो यश,वर्चम् और कान्ति से कभी च्युत नहीं होते, ये केवल पृथ्वीकी स्तुति करते हैं। निष्पाप, निर्मल, विशुद्ध तथा तजः पुञ्जसे प्रकाशित हैं। इनके पुत्रका नाम सत्य है (वन० २१९।१२- १३)।

निषङ्गी-धृतराष्ट्रका एक पुत्र (आदि०६७।१०३)। भीमसेनद्वारा इसका वध (कर्ण०८४।४-६)। निषध-(१) भरतवंशी महाराज कुरुके पौत्र एवं जनमेजयके चतुर्थ पुत्र, जो धर्म और अर्थमें कुशल तथा समस्त
प्राणियोंके हितमें संलग्न रहनेवाले थे (आदि०९४।
५६)।(२) एक पर्वत, जो हरिवर्ष और इलावृतवर्षके
बीचमें है। अर्जुनने दिग्विजयके समय यहाँके निवासियोंको जीतकर अपने अधीन किया था (समा०२८। ६
के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७४६)। एक पर्वत,
जो हिमवान और हेमकूटसे भी आगे है। मार्कण्डेयजीने
भगवान् बालमुकुन्दके उदरदेशमें इसका दर्शन किया था
(वन०१८८।११२)।(आधुनिक मतके अनुसार
गन्थमादनके पश्चिम और काबुल नदीके उत्तरका
पर्वत हिंदूकुश ही भीवध्यं है)।(३) प्राचीन देश,
जहाँ वीरसेन नामसे प्रसिद्ध राजा राज्य करते थे। इन्हींके
पुत्र नल हुए (वन० ५२। ५५)।

निपाद-(१) एक भारतीय जनपद (भीष्म०९।५१)।
(२) वेनकी दाहिनी जॉबसे उत्पन्न एक पुरुष, जो
ऋषियोंके निषीद (बैठ जाओ) कहनेसे पनिषाद' कहलाया
तथा जिससे वनमें रहनेवाले निपादोंकी उत्पत्ति हुई
(शान्ति०५९।९७)।

निषादनरेश-एक राजाः जो कालेय एवं क्रोधहन्तासंज्ञक दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७। ५०)।

निष्कुट-एक प्राचीन प्रदेश, जहाँके अधिपतियोंको अर्जुनने जीता था (समा० २७। २९)।

निष्कुटिका−स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शख्य०४६। १२)।

निष्कृति-एक अग्निः जो बृहस्पतिके पुत्र हैं और लोगोंको संकटसे निष्कृति ( छुटकारा ) दिलानेके कारण भनिष्कृति' नामसे प्रसिद्ध हैं ( वन ० २२९ । १४ )।

निष्टानक-कश्यप और कदृत्ते उत्पन्न हुए एक प्रमुख नागका नाम ( आदि० ३५ । ९ )।

निष्ठूरिक-एक कस्यपवंशी नाग ( उद्योग० १०३। १२)

निसुन्द-एक दैत्य, जो श्रीकृष्णद्वारा मारा गया या ( वन० १२।२९ )।

नीथ-एक वृष्णिवंशी राजकुमार (वन० १२०। १९)।

नीप-(१) एक प्राचीन जनपदः जहाँके राजा राजसूय यज्ञमें युधिष्ठिरको मेंट देनेके लिये आये थे (सभा० ५१।२४)।(२) एक क्षत्रियवंशः जिसमें जनमेजय नामक कुलाङ्गार राजा प्रकट हुआ था (उद्योग० ७४। १३)। नील- (१) कश्यप और कद्रुसे उत्पन्न हुआ प्रमुख नाग (आदि० ३५। ७)। (२) ( दुर्योधन ) माहिष्मती नगरीके एक राजाः जो कोधवशसंज्ञक दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुए थे (आदि०६७ ।६१ )। ये द्रौपदीके स्वयंवरमें गये थे (आदि० १८५। १०)। सहदेवके साथ इनका भीषण युद्ध (सभा० ३१। २१)। अग्निदेवद्वारा राजा नीलकी सद्दायता (सभा०३९। २३ )। इनके द्वारा अग्निदेवको अपनी कन्याका दान (सभा० ३९।३३)। अग्निदेवद्वारा राजा नीलकी सेनाको अभय-दान (सभा० ३१। ३५)। पराजित नीलद्वारा सहदेवका पूजन (सभा० ३१। ५८-५९)। कर्णने दिग्विजयके समय इन्हें पराजित किया था(वन०२५४। १५) पाण्डवींकी ओरसे इन्हें रणनिमन्त्रण भजनेका विचार किया गया था ( उद्योग० ४। १६ ) । दुर्योधनकी सहायतामें इनका सेनासहित आगमन ( उद्योग० १९ । २३-२४ )। दुर्योधनकी सेनामें एक रथियोंकी गणनामें इनका भी नाम था ( उद्योग० १६६ । ४ ) । इन्होंने नर्मदाको भार्या-रूपमें पाकर उसके गर्भसे सुदर्शना नामक कन्या उत्पन्न कीः जिसे अग्निदेव चाहने लगे। राजाने इस बातको जानकर वह कन्या उनके साथ ब्याह दी। उससे सुदर्शन नामक पुत्र हुआ (अनु०२ अध्याय )।(३) एक पर्वतः जो उत्तरमें गन्धमादन और मन्दराचलके बाद आता है ( वन० १८८। ११३ )। गङ्गाद्वारमें भी एक नील पर्वत है। जहाँ स्नान करके पापरहित हुआ मनुष्य स्वर्गको जाता है (अनु० २५। १३)। (४) एक वानर-सेनापितः इसके द्वारा दूषणके छोटे भाई प्रमार्थाका वध (वन० २८७ । २७)। (५) पाण्डवपक्षका एक योदाः जो उदार रथाः सम्पूर्ण अस्त्रीका ज्ञाता और महामनर्स्वा था ( उद्योग० १७१ । १५ ) । अनूप-देशका राजाः जिसे अश्वस्थामानं मृच्छित किया था (भीष्म० ९४ | ३६ ) । इसके स्थके बोड़ोंका वर्णन (द्रोण० २३ | ६५ ) | दुर्जयके साथ युद्ध (द्रोण० २५ | ४५ ) | अस्वत्थामाद्वारा वध ( द्रोण० ३१।२५) । इसके कालेङ्गराज चित्राङ्गदकी कन्याके स्वयंवरमें जानेकी चर्चा ( शान्ति० ४ । ६ ) ।

नीलिगिरि-भद्राश्व वर्षकी सीमापर स्थित एक पर्वतः जिसे लॉघनेपर रम्यक वर्ष आता है (सभा० २८। ६ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७४९)।

नीला-एक मुख्य नदीः जिसका जल भारतवासी पीते हे (भोष्म०९।३१)।

नीली-महाराज अजमीदकी द्वितीय पत्नी। इनके गर्भसे दुष्यन्त तथा परमेष्टीका जन्म हुआ था ( आदि० ९४। ३२)।

नीवारा-एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतीय जनता पीती है (भीष्म०९।१८)।

नुग-एक प्रसिद्ध एवं प्राचीन दानी राजाः जो यमराजकी समामें विराजमान होते हैं (सभा०८।८)। नृगने वाराहतीर्थमें पयोष्णी नदोके तटपर यज्ञ किया थाः जिसमें इन्द्र सोमपान करके मस्त हो गये थे और प्रचुर दक्षिणा पाकर ब्राह्मणलोग भी इर्धोल्लासमे परिपूर्ण हो गये थे ( वन० ८८ | ५-६; वन० १२१ | १-२ ) | इन्हें भारतवर्ष बहुत विय था (भीष्म० ९।७-९)। ये शौयंते सुयश एवं सम्मानके भागी इंकर उत्तम लोकोंको प्राप्त हुए थे (भीष्म० १७ । ९- १० ) । श्रीकृष्ण-द्वारा गिरगिटकी योनिसे उदार (अनु०७०।७)। श्रीकृष्णके पृष्ठनेपर इनका अपनी आत्मकथा सुनाना ( अनु० ७०। १०-२८ ) । श्रोक्तध्यकी आज्ञासे इनका स्वर्गलोकमें गमन (अनु० ७०। २९)। गोदानम इमाके प्रसंगमें इनका नामनिर्देश (अनु० ७६। २५)। मांस-मञ्जाका निषेध करनेके कारण इनको पर वरतत्त्वका श्चान (अनु० ११५ | ६० ) |

नृत्यप्रिया-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य०४६। १०)।

नृसिंह-भगवान् विष्णुके अवतार । इनके द्वारा हिरण्य-कशिपुके वधकी कथा (समा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७८५ से ७८९ तक ) ¦

नेपाल-हिमालयकी तराईका एक जनपद। कर्णने अपनी दिग्विजयके समय यहाँके राजाको जीता था (वन० २५४। ७)।

नेमिहंसपथ-एक स्थान जो श्रीकृष्णके ही राष्ट्रम्त आनर्तदेशके मीतर अक्षप्रपतनके समीप था । यहीं भगवान् श्रीकृष्णने गोपति एवं तालकेतुका वध किया था (सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८२४)।

नैकपृष्ठ-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ४१ ) ।
नैगमेय-(१) कुमार कार्तिकेयके तृतीय अता । पिताका
नाम अनल ( आदि० ६६ । २४ ) । (२) कुमार
कार्तिकेयकी चार मूर्तिवीमेंसे एक मूर्ति। दोके नाम थे—
शाख और विशाख ( शब्य० ४४ । ३७ ) ।

नैसिय-( इसे नैसिव एवं नैसिवारण्य मी कहा जाता है। आजकल लोग इसे 'नीमसार' कहते हैं। यह स्थान सीतापुर जिन्नें हैं। ) नैसिवारण्य तीर्थमें शौनकने अपना द्वादश वार्षिक यह किया था (आदि० १। १; आदि० ४। १)। ऋषियों की प्रेरणासे सौतिने यहाँ महाभारतकी सम्पूर्ण कथा सुनायी थी (आदि० १। ९-२५)। इस तीर्थमें देवताओंने यह किया था ( आदि० १९६।

१)। नैमिषारण्यमें आकर अर्जुनने उत्पिलनी (कमळ-मण्डित गोमती ) नदीका दर्शन किया ( आदि० २१४। ६ ) । इस सिद्धमेवित पुण्यमय तीर्थमें देवताओंके साथ ब्रह्माजी नित्य निवान करते हैं। नैमिपकी खोज करनेवाले पुरुषका आधा पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है और उस तीर्थमें प्रवेश करते ही वह सारे पापोंसे छुटकारा पा जाता है । वहाँ तीर्थं वनमें तत्पर हा एक मासतक निवास करना चाहिये। पृथ्वी स् जितने तीर्थ हैं, वे सभी नैमिष्में विद्यमान हैं। जो वहाँ स्नान करके नियम-पालन-पर्वक नियमित भोजन वरता है। वह गोमेध यज्ञका फल पाता और अपने सात भीढ़ियोंका उद्धार कर देता है। जो नैमिपमें उपवासपूर्वक प्रःणत्याग करता है, वह समस्त पुण्यलंकोमं आनन्दका अनुमा करता है। नैमिषतीर्थ नित्य पवित्र और पुण्यजनक है। (वन०८४। ५९-६४ ) । देविधिसेवित प्राची दिशामें नै मेप नामक तीर्थ है। जहाँ भित्र-भिन्न देवताओं के पृथक् पृथक् पुण्यतीर्थ हैं। वहाँ देवर्षिसंवित परम रमणीय पुण्यमयी गोमती नदी है। देवताओंकी यज्ञमूमि और दर्यका यज्ञ-पात्र विद्यमान है (वन० ८७। ६७)। भाइयोंसिह्त राजा युधिष्ठिरने नैभिषारण्य तीर्थमें आकर गाम बीके पुण्य तीर्थामें स्नानः गोदान एवं घन दान कियाः ( वनः 3419-7)1

नैमिषकुञ्ज-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक प्राचीन तीर्थ) जिसका निर्माण नैमिपारण्यनिवासी मुनियोंने किया था। वहाँ स्नान करनेसे अग्निष्टोम यज्ञका फल प्राप्त होता है (वन० ८३। १०९)।

नैमिपेय-एक तोर्थः जहां नैमिपारण्यवासी मुनियोंके दर्शनार्थं सरस्वतीकी धारा पश्चिमसे पूर्वको लौट आयी थी। यहाँ सरस्वतीकी धारा ५लटनेका विशेष विवरण (शल्य०३७। ३५-५७)।

नैर्ऋत-एक भारतीय जनपद ( भीष्म०९।५१)। नैर्ऋति-एक राक्षस । पृथ्वीके प्राचीन शासकोंमें इसका नाम है ( शान्ति० २२७।५२)।

नौकर्णी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (श्राल्य० ४६। २९)। नौवन्धन-हिमालयका एक शिखर । यहाँ मत्स्य भगवान्के सींगसे खोलकर सप्तर्षियोंने नौका बाँधी थी (वन० १८७। ५०)।

न्यत्रोधतीर्थ-उत्तराखण्डका दपद्वती-तटवर्ती एक आश्रम (वन०९०।११)।

( P )

पक्षालिका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६। १९)।

पङ्कजित्-गरुडकी प्रमुख संतानोंमेंसे एक ( उद्योग० १०१ | १० ) ।

पङ्कदिग्धाङ्ग-स्कन्दका एक सैनिक ( शब्य० ४५ । ६८ ) । पञ्चक-इन्द्रद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्घदोंमेंसे एक । दूसरेका नाम उत्कोश था ( शब्य० ४५ । ३५ ) ।

पञ्चकर्पट-एक पश्चिम भारतीय जनपद, जिसे नकुलने जीता था (सभा०३२।७)।

पञ्चगङ्गा-एक तीर्थः जहाँ मृत्युने तपस्या की थी ( द्रोण ० ५४। २३)।

पञ्चगण-उत्तर दिशाका एक जनपद, जिसे अर्जुनने जीता था (सभा० २७। १२)।

पञ्चचूड़ा-पाँच जूड़ोंवाली एक अप्सरा ( वन० १३४ । १२ ) । जो शुकदेवजीको परमपदकी प्राप्तिके लिये कपरकी ओर जाते देख आश्चर्यचिकत हो उठी थी ( शान्ति० ३३२ । १९-२० ) । इसने नारदजीके समक्ष नारी-स्वभावका वर्णन किया था (अनु० ३८ । ११-३०)।

पञ्च जन-'पञ्च जन' नामसे प्रसिद्ध पाँच असुर, जो नरकासुरके अनुयायी थे। भगवान् श्रीकृष्णने इनका वध किया था (सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७९८)।

पञ्चनद्-पश्चिमोत्तर भारतका एक प्रदेश, जिसे आजकल पंजाब कहते हैं; इसे पश्चिम-दिग्विजयके समय नकुलने जीता था ( सभा० ३२। १९)। इस प्रान्तमें पाँच प्रसिद्ध नदियाँ विपाशा ( व्यास ), शतद्रू ( सतलज ), इरावती ( रावी ), चन्द्रभागा ( चनाव ) और वितस्ता ( झेलम ) बहती हैं। इसलिये इसे पञ्चनद या पञ्चाव कहा गया है।

पञ्चनद्-(१) एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे मनुष्य पञ्चमहायज्ञोंका फल पाता है (वन०८२।८३)। (२) कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थ, जहाँ कोटि-तीर्थमें स्नान करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है (वन०८३।१६-१७)।

पञ्चमी—एक प्रमुख नदीः जिसका जल भारतवासी पीते हैं (भीष्म०९।२६)।

पञ्चयज्ञा-एक प्राचीन तीर्थ, जहाँकी यात्रा करनेसे मनुष्य स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है ( वन ० ८४। १०-११ )।

पञ्चरात्र-एक आगम या शास्त्रः जिसके विशेषज्ञ पञ्चशिख-मुनि बताये गये हैं ( शान्ति ० २१८ । ११-१२ )।

पञ्चवकत्र-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य • ४५ । ७६ )।
पञ्चवदी-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थ, जिसकी यात्रा

करके महान् पुण्यसे युक्त हो मनुष्य सत्पुरुषोंके लोकमें प्रतिष्ठित होता है (वन०८३। १६२)।

पञ्चवीर्य-एक सनातन विश्वेदेव (अनु० ९१ । ३६ )।
पञ्चशिख-एक प्राचीन ऋषि, जो कपिलाके पुत्र और
आमुरिके शिष्य थे ( शान्ति० २१८ । ६ ) । इनका
पञ्चशिख नाम पड़नेका कारण ( शान्ति० २१८ ।
११-१२ ) । मिथिलानरेश जनदेवको इनका उपदेश
(शान्ति० २१८ । २२ से २१९ । ५२ तक )।
जरा-मृत्युकी निवृत्तिके विषयमें जनकको इनका उपदेश
(शान्ति० ३१९ । ६-१५ )।

पञ्चाल-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ४३; भीष्म०९।४७)।

पटचर-एक भारतीय जनपद और वहाँके निवासी राजा
एवं राजकुमार आदि; इस देशके छोग जरासंधके भयसे
दक्षिणको भाग गये थे ( सभा० १४ । २६ )।
सहदेवने इन्हें दक्षिणदिग्विजयके समय जीता था
( सभा० ३१ । ४ )। ये छोग युधिष्ठिरके पक्षमें लड़ने
आये थे और उन्होंके साथ कौज्जव्यूहके पृष्ठभागमें खड़े
थे ( भीष्म० ५० । ४८ )।

पटवासक-धृतराष्ट्रकुलमें उत्पन्न एक नागः जो जनमेजयके सर्पसत्रमें जल मरा था ( आदि० ५७। १८)।

पदुरा-एक राक्षसः जिसने श्रीरामसेनाके पनस नामक वानरके साथ युद्ध किया था ( वन० २८५।९)। पण्डितक ( या पण्डित )-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक ( आदि० ६७ । १०१)। भीमसेनद्वारा इसका वध ( भीष्म० ८८। २४-२५)।

पतन्नि-कौरवपक्षका एक योद्धाः इसका भीमसेनद्वारा रथहीन होना (कर्ण० ४८। ३०)।

पतन-राक्षसों और पिशाचोंके दल (वन॰ २८५। १-२)।
पताकी-कौरवदलका एक योद्धाः जिसे साथ लेकर अर्जुनपर
आक्रमण करनेके लिये दुर्योधनका शकुनिको आदेश
(द्वोण॰ १५६। १२२)।

पतिज्ञतामाहात्म्यपर्व-वनपर्वका एक अवान्तर पर्व (अध्याय २९३ से २९९ तक )।

पत्ति-सेनाका परिमाणविशेष (आदि०२।१९)।

पत्तोर्ण-एक क्षत्रियनरेशः जो युधिष्ठिरके राजसूययज्ञमें भेंट लेकर आये थे ( सभा० ५२। १८ )।

पिथकृत-एक अग्निः यदि दर्श और पूर्णमात याग बीचमें ही बंद हो जाय तो इनके लिंगे अष्टाकपाल पुरोडाश देनेका विधान है ( वन० २२१।३० )। पदाति - कुरुकुमार जनमेजयके सातवें पुत्र (आदि०९४। ५७)।

पद्म (प्रथम)—(१) कश्यप और कदू से उत्पन्न पद्मनामक एक प्रमुख नाग (आदि० ३५।१०)।(२) (द्वितीय) कश्यप और कदू से उत्पन्न पद्मनामका दूसरा नाग (आदि० ३४।१०)। ये दोनों पद्म वरुणकी सभामें उपस्थित होते हैं (सभा०९।८)।(३) एक राजाः जो यम-सभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करता है (सभा०८।२१)।(४) एक निधिः जो कुवेरकी सभामें उपस्थित रहती है (सभा०१०।३९)। (५) रकन्दका एक सैनिक (शस्य०४५। ५६)।

पद्मकूट-भगवान् श्रीकृष्णके एक प्रासादका नाम (सभा० ३८। २९के बाद दा० पाठ, पृष्ट ८१५)। (इस भवनमें भगवान्की प्रेयसी श्रीसुप्रमाजी रहती थीं।)

पद्मकेतन-गरुडकी प्रमुख संतानोंमेंसे एक (उद्योग० १०१। ११)।

पद्मनाभ-(१) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक (आदि॰ ६७। ९६)। (२) नैमिघारण्यमें गोमती-तटपर नागपुरमें निवास करनेवाला एक नाग (शान्ति॰ ३५५। ५—११)। इसका अपनी पत्नीसे धर्मविषयक वार्तालाप (शान्ति॰ ३५९। फ्-११)। इसका अपनी पत्नीसे धर्मविषयक वार्तालाप (शान्ति॰ ३५९ अध्याय)। अमिमान और रोष छोड़कर ब्राह्मणको दर्शन देनेके लिये उद्यत होना (शान्ति॰ ३६१। ८—१२)। ब्राह्मणके पूछनेपर सूर्यमण्डलकी कथा सुनाना (शान्ति॰ ३६२ अध्याय)।

पद्मसर-एक सरोवर, जहाँ खाण्डवप्रस्थसे गिरिव्रजकी ओर जाते समय मार्गमें श्रीकृष्ण, अर्जुन और मीमसेन पहुँचे थे (सभा० २०। २६)।

पद्मसौगन्धिक-चेदिदेशके पात वनप्रान्तमें स्थित एक कमल्यमण्डित सरोवर, जहाँ व्यापारियोंके एक दलपर जंगली हाथियोंने आक्रमण किया था (वन० ६५। २-८)।

पद्मावती-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य०४६। ९);

पनस-एक वानर-गृथपितः जो सत्तावन करोड़ सेना साथ लेकर श्रीरामचन्द्रजीके पास आया था (वन० २८३। ६)। इसने पटुश नामक राक्षसके साथ युद्ध किया था (वन० २८५।९)।

पम्पासरोवर-ऋष्यमूक पर्वतके पासका एक सरोवर जिसके समीप अपने चार मन्त्रियोंके साथ सुवर्ण-मालाधारी वानरराज वालीके भाई सुग्रीव निवास करते थे (वन० २७९ । ४४)। पयस्य-महर्षि अङ्गिराके वारुणसंज्ञक आठ पुत्रोंमेंसे एक (अनु०८५। १३०)।

पयोदा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( श्रष्ट ४६। २८)।

पयोष्णी-एक परम पवित्र नदी, जो विन्ध्यपर्वतसे निकल-कर दक्षिण दिशाकी ओर यहती है। राजा नलने इसे समुद्रगामिनी वताकर दमयन्तीको इसका और विन्ध्य-पर्वतका दर्शन कराया था ( वन० ६१। २२ )। सरिताओंमें श्रेष्ठ पयोष्णीमें जाकर स्नान एवं देवता-पितरोंका पूजन करनेसे तीर्थसेवीको सहस्र गोदानका फल मिलता है ( वन० ८५ । ४० )। राजा नृगने पयोष्णीके तटपर उत्तम वाराइतीर्थमें यज्ञ किया था; जिसमें सोम पीकर इन्द्र और दक्षिणा पाकर ब्राह्मण मस्त हो गये थे (वन० ८८। ४–६; वन० १२१ । १-२ ) ! पयोष्णीका जल हाथसे उठाया गया हो। धरतीपर पड़ा हो या वायुके वेगसे उछलकर शरीरपर पड़ गया हो, वह जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त किये हुए समस्त पापेंको हर लेता है। यहाँ भगवान् राङ्करका शङ्कनामक वाद्यविशेष है, जिसके दर्शनसे मनुष्यको शिवधामकी प्राप्ति होती है। इसका माहात्म्य दूसरी सभी नदियोंसे बढ़कर है ( वन० ८८। ७-९ )। धर्मराज युधिष्ठिर लोमराजी, भाइयों और सेवकौंके साथ विदर्भनरेशद्वारा पूजित उत्तम तीथोंवाली पुष्यसलिला पयोष्णीके तटपर गये थे। उसके जलमें यज्ञसम्बन्धी सोमरसका सम्मिश्रण हुआ था। धर्मराजने पयोष्णीके तटपर जाकर उसका जल पीया और वहाँ निवास किया (वन० १२०। ३१-३२)। अमूर्तस्याके पुत्र राजा गयने इसके तटपर सात अश्वमेध यज्ञ करके सोमरसके द्वारा वज्रधारी इन्द्रको संतुष्ट किया था (वन॰ १२१। ३)। यह भारतकी उन प्रमुख नदियोंमेंसे है। जिसका जल भारतवासी पीते हैं (भीष्म०९। २०) ।

पर-(१) एक प्राचीन राजा (आदि०१।२३४)।
(२) विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक (अनु० ४।५५)।

परतङ्गण-एक भारतीय जनपद (भीष्म०९। ६४)।

परपुरञ्जय-एक हैहयवंशी राजकुमार, इसके द्वारा हिंसक पशुके धोखेमें एक ऋषिकी हत्या ( वन० १८४। ५)। अरिष्टनेमिद्वारा इसके ब्रह्महत्याके भ्रमका निवा-रण ( वन० १८४। १४)।

परमकाम्बोज-पश्चिमोत्तर भारतका एक जनपदर जिसे अर्जुनने जीता था (सभा० २७। २५)।

परमक्रोधी-एक विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३२ )।

परमेष्ठी-महाराज अजमीद्के द्वारा नीलीके गर्भसे उत्पन्न द्वितीय पुत्र, इनके सभी पुत्र पाञ्चाल कहलाये (आदि॰ ९४। ३२-३३)।

परश्राम-महर्गि जमदग्निके पुत्र, माताका नाम रेणुका, इनके द्वारा समन्तपञ्चक क्षेत्रका निर्माण (आदि०२। ४) । क्षत्रियोंके रुधिरसे पितरोंका तर्पण तथा पितरों-द्वारा इनको वरदान (आदि० २। ५-७) । इन्होंने इक्कीस बार इस पृथ्वीको क्षत्रियोंसे शून्य किया और अन्तमें महेन्द्र पर्वतपर उत्तम तपस्या की (आदि०६४।४)। इनके द्वारा महर्षि कश्यपको समस्त पृथ्वीका दान ( आदि॰ १२९ । ६२ ) । द्रोणको सम्पूर्ण अस्त्रोंकी शिक्षा (भादि० १२९ । ६६ ) । द्रोणको ब्रह्मास्त्रका दग्न ( आदि० १६५ । १३ ) । ये यमसभामें उपस्थित होते हैं (सभा०८। १९)। इनके द्वारा जम्भासुरके मस्तकका भेदन और शतदुन्दुभि नामक दैत्यका विनाश । इनके द्वारा इक्कीस वार क्षत्रियोंका विनाश हुआ और सहस्र-बाहु अर्जुन मारा गया । शाल्वके साथ इनका भयानक युद्धः शाल्वके सौभ वेमानको नष्ट न कर सकनेके सम्बन्धमें इनके प्रति निनका कुमारिकाओंके वचन (सभा० ३८। २९ के बाद, पृष्ठ ७९२ से ७९५ तक ) । ये युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें गये थे और इनके सहित ऋषियोंने युधिष्ठिरका अभिषेक किया ( सभा० ५३। ११ )। परशुरामजीने भृगुतुङ्ग पर्वतपर युधिष्ठिरको उपदेश दिया था (सभा० ७८। १५)। लोमराजीद्वारा युधिष्ठिरके प्रति इनके चरित्रका वर्णन ( वन० ९९ । ४०-७१ )। पिताकी अशासे इनका अपनी माताका वध करना ( वन० ११६ । १४ ) ! इनको पिताका वरदान ( वन ॰ ११६ । १८ ) । इनके द्वारा कार्तवीर्य अर्जुनका वध ( वन० ११६। २५) । कुपित हुए इनका इक्कीस बार पृथ्वीको क्षत्रियोंसे सूनी करना (वन० ११७। ९)। इनका यज्ञ और कश्यप आदि ब्राह्मणीं-को भूमिदान (वन० १९७। ११)। ये कर्णके गुरु थे ( वन० ३०२।९)। इस्तिनापुर जाते समय मार्गमें इनका श्रीकृष्णसे मिलना और वार्तालाप करना ( उद्योग० ८३ । ६४ के बादसे ७२ तक ) । कौरव-सभामें दम्भोद्भवका उदाहरण देते हुए नर-नारायणस्वरूप श्रीकृष्ण और अर्जुनकी महिमाका वर्णन ( उद्योग ० ९६ अध्याय )। अम्बाका कार्य करनेके लिये उसे सान्त्वना देना ( उद्योगः १७७ । ३२-३४ ) । अम्याके साथ इस्तिनापुर जाकर भीष्मसे उसे ग्रहण करनेको कहना ( उद्योग० १७८ । ३० ) । भीष्मके अस्वीकार करनेपर उन्हें मार डालनेकी धमकी देना ( उद्योग॰ १७८ । ३५-३६)। भीष्मके साथ मुद्धके लिये कुरुक्षेत्रमें जाना ( उद्योग० १७८ । ६६ ) । इनके संकल्पमय रथका वर्णन ( उद्योग० १७९ । ३-४ ) । भीष्मके साथ युद्धा-रम्भ ( उद्योग० १७९। १९ से १८५ अध्याय तक )! देवता, पितर और गङ्गाके आग्रहसे इनका युद्ध बंद करके र्भाष्मपर संतुष्ट होना (उद्योग० १८५ । ३६ ) । अम्बा-अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए जानेके लिये कहना ( उद्योग० १८६ । ३ )। संजयको समझाते हुए नारदजीद्वारा इनके चरित्रका वर्णन ( द्वोण० ७० अध्याय ) । शिवसे वरदान पाना और दानवींका वध करना ( कर्णं ० ३४ । १४९-१५५ ) । ब्राह्मणरूपधारी कर्णका रहस्य खुल जानेपर इनके द्वारा उसको शाप-दान (कर्ण० ४।९)। इनके देखनेमात्रसे दंशनामक राक्षस-का कीट-योनिसे उद्धार ( शान्ति०३। १४ )। कर्णको शाप (शान्ति० ३ । ३०-३२ ) । इनके जन्मका प्रसंग ( शान्ति ० ४९ । ३१-३२ ) । तपस्याद्वारा महादेवजीसे कुठार प्राप्त करना ( शान्ति ० ४९ । ३३ ) । हैइयराज अर्जुनकी भुजाओंका छेदन (शान्ति० ४९। ४८)। कार्तवीर्यके वंशका संहार ( शान्ति० ४९। ५२-५३ )। यज्ञान्तमें सारी पृथ्वी दक्षिणारूपमें कश्यपकों दान ( शान्ति॰ ४९। ६३-६४ )। ह्यारिक क्षेत्रमें निवास ( शान्ति० ४९। ६६-६७) । मुचुकुन्दको कपोत और बहेलियेकी कथा सुनाना ( शान्ति० अध्याय १४३ से १४९ तक )। इनके द्वारा ब्राह्मणको पृथ्वी-दान ( शान्ति० २३४। २६ ) । शिव-मिहमाके विपयमें युधिष्ठिरको अपना अनु-भव सुनाना (अनु० १८। १२-१५)। वशिष्ठ आदि ऋषियोंसे अपनी शुद्धिका उपाय पूछना (अनु०८४। ३९-४० ) । इनके द्वारा भूमिदान (अनु० १३७। १२ ) । कार्तवीयं अर्जुनका वध ( आश्व० २९ । १३ ) । इक्कीस बार क्षत्रियोंका संहार (आश्व०२९।१८)। पितरोंके समझानेसे युद्धसे विरत होना और तपस्याद्वारा परमसिद्धिकी प्राप्ति ( आश्व० ३० अध्याय )।

परशुरामकुण्ड-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित और परशुराम-द्वारा स्थापित पाँच कुण्ड, जो सुप्रसिद्ध तीर्थ हैं। इनकी उत्पत्ति और महत्ता (वन० ८३। २६-३८)।

परशुवन-एक नरक ( शान्ति० ३२१। ३२ )। परहा-एक प्राचीन राजा ( आदि० १। २३८ )। परान्त-एक भारतीय जनपद ( भोष्म० ९। ४७ )।

परावसु-एक ऋषिः जो रैभ्य मुनिके पुत्र और अर्वावसुके बड़े भाई थे। हिंसक पशुके घोलेमें इनके द्वारा पिताका वध और उनका अन्त्येष्टि-संस्कार ( वन० १३८। २—७)। इनका अपने छोटे भाई अर्वावसुको अपनी की हुई ब्रह्मइत्याके निवारणके लिये व्रत करनेकी आशा देना और उनका भाईकी आशाको स्वीकार करना (वन० १३८।८-१०)। देवताओंद्वारा बृहद्युग्नके यज्ञसे इनका निकलवाया जाना ( वन० १३८। २०)। अर्वावसुके प्रयत्नसे इनका निर्दोष सिद्ध होना (वन० १३८। २१)। इनके द्वारा परशुरामजोपर आक्षेप ( ज्ञान्ति० ४९। ५७-५९)। ये अङ्गिराके दंशज माने जाते हैं ( ज्ञान्ति० १९। २०८। २६)। इन्होंने उपरिचरके यज्ञकी सदस्यता स्वीकार की ( ज्ञान्ति० ३३६। ७)। ये इन्द्रसभाके सदस्य हैं ( समा० ७। १० के बाद दाक्षिणात्य पाठ)। परावह-वायुके सात भेदोंमेंसे एक। यह सप्तम वायु है। इसके स्वरूप और शक्तिका वर्णन ( ज्ञान्ति० ३२८। ५२)।

पराशर-(१) धृतराष्ट्रके वंशमें उत्तन्न एक नाग, जो जनमेजयके सर्पसत्रमें स्वाहा हो गया ( आदि० ५७। १९)। (२) महर्षि शक्तिके द्वारा अदृश्यन्तीके गर्भसे उत्पन्न एक ऋषि, जो वसिष्ठ मुनिके पौत्र थे ( आदि॰ १७७ । १ ) । राक्षसभावापन्न कस्मापपादद्वारा इनके पिता राक्तिका वध ( आदि० १७५ । ४० )। वारह वर्षोतक माताके गर्भमें इनका वेदाभ्यास (आदि॰ १७६ । १५ ) । इनका 'पराद्यर' नाम होनेका कारण (आदि० १७७ । ३) । अपनी माताके मुँहसे राक्षस-द्वारा अपने पिताकी मृत्युका समाचार सुनकर सम्पूर्ण जगत्के विनाशके लिये इनका संकल्प ( आदि० १७७। ५-९ )। भृगुवंशी और्वकी कथा सुनाकर वशिष्ठद्वारा इनके जगदिनाशक संकल्पका निवारण ( आदि० १७७ । ११ से अध्याय १८०। १ तक )। इनके द्वारा राक्षस-सत्रका अनुष्ठान, पुलस्त्य आदि महर्षियौद्वारा इनके राक्षस-यज्ञका निवारण ( आदि० १८० । ८-११ ) । सत्यवती-के रूपके प्रति इनका आकर्षण ( आदि० ६३ । ७०-७१)। इनका सत्यवतीको योजनगन्धा होनेका वरदान देना ( आदि० ६३ । ८०–८२ ) । इनके द्वारा सत्यवती-के गर्भसे व्यासका जन्म (आदि० ६३।८४)।ये शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मजीको देखनेके लिये उनके पास गये थे ( शान्ति० ४७। १० )। इन्होंने दयावश सौदासके पुत्रकी रक्षा की थी ( शान्ति ० ४९ । ७७ )। इनके द्वारा जनकको कल्याण-प्राप्तिके साधनका उपदेश ( शान्ति ० २९० अध्याय ) । शिवमहिमाके विषयमें युधिष्ठिरको अपना अनुभव बताना ( अनु० १८ । ४०-४५)। इनका अपने शिष्योंको विविध ज्ञानपूर्ण उपदेश ( अनु० ९६ । २१ के बाद दाक्षिणात्य पाठः पृष्ठ ५७७४ से ५७८६ तक ) । पराशरमतानुसार सावित्री-मन्त्रका वर्णन ( अनु० १५० अध्याय )।

परिक्षित् (परीक्षित्)-(१) कुरुकुमार अविश्वित्के

प्रथम पुत्र । इनके कक्षरेनः उग्रसेनः चित्रसेनः इन्द्रसेनः सुषेण तथा भीमसेन नामके छः पुत्र थे । ये सभी धर्म और अर्थके ज्ञाता थे (आदि० ९४। ५२-५४)। (२) कुरुकुमार अनश्वाके पुत्र । इनकी माताका नाम 'अमृता' था । इनके द्वारा सुयशाके गर्भसे भीमसेनका जन्म हुआ था (आदि० ९५ । ४१-४२) । (३) एक पाण्डुवंशीय सम्राट्, जो सुभद्राकुमार अभिमन्यु और उत्तराके पुत्र थे (आश्व० ६६ अध्याय ) । इनके जन्मकालमें भगवान् श्रीकृष्ण हिस्तिनापुरमें विद्यमान थे ( आश्व० ६६। ८)। ये ब्रह्मास्त्रसे पीड़ित होनेके कारण चेष्टाहीन शवके रूपमें उत्पन्न हुए; अतः खजनोंका हुई और शोक बढ़ानेवाले हो गये थे ( आश्व० ६६। ९ )। इन्हें जीवित करनेके लिये कुन्तीकी श्रीकृष्णसे प्रार्थना (आश्व०६६। १५-२८ )। इन्हें जिलाने के लिये रोत्ती हुई सुभद्राकी श्रीकृष्ण-से प्रार्थना ( आश्व० ६७ अध्याय ) । श्रीकृष्णका प्रसृतिकागृहमें प्रवेशः, उत्तराका विलाप और अपने पुत्रको जीवित करनेके िंग्ये उसकी प्रार्थना ( आश्व० ६८ अध्याय ) । उत्तराका विलाप और भगवान् श्रीकृष्णका उसके मृत बालकको जीवनदान देना ( भाश्व० ६९ अध्याय ) । श्रोकृष्णद्वारा परीक्षित्का नामकरण । उत्तरा-का इन्हें गोदमें लेकर श्रीकृष्णको प्रणाम करना और श्रीकृष्णका शिशु परीक्षित्के लिये बहुत-से रत्न उपहारमें देना ( आश्व०७० । ९--१२ ) । इनकी एक मासकी अवस्था होनेपर पाण्डवींका हिमालयसे धन लेकर आना ( आश्व ७० । १३-१४ ) । युघिष्ठिरद्वारा परीक्षित्का कुरुदेशके राज्यपर अभियेक ( महाप्रस्थान० १। ७-८ )। कृपाचार्यकी पूजा करके युधिष्ठिरका पुरवासियोंसहित परी-क्षित्को शिष्यभावसे उनकी सेवामें सोंपना ( महाप्रस्थान • १। १४-१५)। इनका माद्रवतीके साथ विवाह और उसके गर्भसे जनमेजय आदिका जन्म (आदि॰ ९५। ८५)। इनके तीन पुत्र और थे-श्रतसेन, उग्रसेन और भीमसेन ( आद् ३। १७ )। ये अपने प्रपितामह पाण्डुकी भाँति शिकार खेलनेके शौकीन थे (आदि॰ ४०। १०-११)। इनका एक दिन मृगयाके लिये एक गहन वनमें जाकर एक हिंसक पशुको सींधना और उस पशुका अदृश्य हो जाना ( आदि० ४०। १३-१६ )। थके-माँदे और प्यासे हुए राजाका शमीक मुनिके आश्रम-पर आनाः अपने बाणोंसे विंधे हुए पशुका पता पृछना और ध्यानस्य मुनिके उत्तर न देनेपर कुपित हुए नरेशका उनके कंधेपर एक मरा हुआ साँपको डाल देना ( आहि॰ ४० । १७-२१ ) । राजाके दुर्व्यवहारसे दुखी हुए ऋषिकुमार कृशका शमीकपुत्र शृङ्गीऋषिको उनके विरुद्ध

उत्तेजित करना (आदि० ४०। २७—३२)। शृङ्गी-ऋषिका कुशसे राजा परीश्चित्के दुर्व्यवहारकी बात जानकर उन्हें शाप देना और शमीकका अपने पुत्रको शान्त करते हुए शापको अनुचित बताना ( आदि० ४१ अध्याय )। शमीकमुनिके भेजे हुए गौरमुखका राजा परीक्षित्के पास आना और शृङ्गीऋषिके दिये हुए शापकी बात बताकर उनसे आत्मरक्षाके लिये प्रयत्न करनेको कहना ( आदि॰ ४२ । १३---२२ ) । राजा परीक्षित्का पश्चात्ताप करनाः मन्त्रियोंकी सलाइसे एक ही खंभेका ऊँचा महल बनवाना और रक्षाके लिये मन्त्र, औषध आदिकी आवश्यक व्यवस्था करना ( आदि० ४२ । २३---३२ ) । परीक्षित्-की रक्षाके लिये आते हुए काश्यपको लौटाकर तक्षकका छलसे परीक्षित्के पास पहुँचकर उन्हें डँस लेना ( आदि॰ ४३ अध्याय )। इनकी मृत्युसे दुखी हुए मन्त्रियोंका रोदन और इनके अल्पवयस्क पुत्र जनमेजयका राज्या-भिषेक ( आदि० ४४ । १--६ ) । जनमेजयके पूछनेपर मन्त्रियोद्वारा इनके धर्ममय तथा उत्तम गुणोंका वर्णन ( आदि० ४९। ३-१८ )। तक्षकद्वारा इनकी मृत्यु होनेका पुनः वर्णन (आदि॰ अध्याय ४९ से ५० तक )। व्यासजीकी कृपासे जनमेजय-को अपने परलोकवासी पिता परीक्षित्का दर्शन। उनका अपने पिताको अवभृथ-स्नान कराना । तत्पश्चात् परीक्षित्-का अदृश्य हो जाना (आश्रम० ३५।६–९ )। महाभारतमें आये हुए परीक्षित्के नाम-अभिमन्युसुतः अभिमन्युज, भरतश्रेष्ठ, किरीटितनयात्मज, कुरश्रेष्ठ, कुरु-नन्दनः कुरुराजः कुरुवर्धनः पाण्डवेय आदि। (४) अयोध्याके एक इक्ष्वाकु दंशी नरेश (वन० १९२।३)। इनका मण्डूकराजकी कन्या सुशोभनासे विवाह (वन॰ १९२ । १२ ) । इनके द्वारा सुशोभनाके डूब जानेपर मण्डूकोंको मार डालनेका आदेश (वन० १९२ । २२ --२४ ) । मण्डूकराजद्वारा पुनः इन्हें मुशोभनाकी प्राप्ति ( वन० १९२ । ३५ ) । सुशोभनाके गर्भसे इन्हें पुत्रकी प्राप्ति और इनका वनगमन (वन० १९२ । ३८ ) । (५) एक प्राचीन नरेश, जो कुरु-वंशी अभिमन्युपुत्र परीक्षित्से भिन्न थे। इन्द्रोत मुनि-द्वारा इनके पुत्र जनमेजयकी ब्रह्महत्याका निवारण ( श्रान्ति० अध्याय १५० से १५१ तक )।

परिध-(१) अंशद्वारा स्कन्दको दिये गये पाँच पार्षदीं-मेंसे एक । चारके नाम इस प्रकार हैं—वटः भीमः दहतिः और दहन । (२) विडालोपाख्यानमें वर्णित ब्याधका नाम (शान्ति० १३८ । ११७)।

परिवर्ह-गरुडकी प्रमुख संतानोंमेंसे एक (उद्योगः १०१। १३)।

परिवह-छठा वायुतत्त्वः इसके खरूप और दाक्तिका वर्णन ( शान्ति ०३२८ । ४८ )।

**परि**च्याध—पश्चिम दिशामें रहनेवाले एक महर्षि (शान्ति० २०८। ३०) ।

परिश्चत-(१)स्कन्दका एक सैनिक (श्राल्य० ४५। ६०)।(२)स्कन्दका एक सैनिक (श्राल्य० ४५। ६१)

पर्जन्य-एक देवगन्धर्वः जो कश्यपद्वारा मुनिके गर्भसे उत्पन्न हुए थे (आदि०६५। ४४)। ये अर्जुनके जन्मी-त्सवमें पधारे थे (आदि० १२२। ५६)।

पर्णशास्त्रा-यामुनपर्वतकी तस्त्रहटीमें बसा हुआ ब्राह्मणोंका एक गाँवः जहाँ श्रमीं नामक विद्वान् ब्राह्मण रहते थे ( अनु॰ ६८ । ४-६ )।

पणीद-(१) एक प्राचीन ऋषि, जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे (समा० ४। १३)। हस्तिनापुर जाते समय मार्गमें श्रीकृष्णसे इनकी मेंट (उद्योग०८३। ६४ के बाद दा० पाठ)।(२) एक विदर्भनिवासी ब्राह्मण। इनका बाहुक नामधारी राजा नलका समाचार दमयन्तीसे कहना (वन० ७०। २-१३)। इन्हें दमयन्तीद्वारा पुरस्कार-दान (वन० ७०। १९)। (३) विदर्भनिवासी सत्य नामक ब्राह्मणके यश्चमें होताका काम करनेवाले श्रृषि (शान्ति० २७३। ८)।

पर्णाशा—पश्चिमोत्तर भारतकी एक नदी, जो वरुणकी सभामें उपस्थित होती है ( सभा० ९ । २१ )। (कोई-कोई इसे राजपूतानेके अन्तर्गत 'बनास नदी' मानते हैं, जो चर्मण्वती या चम्बलकी सहायक है।) यह उन प्रमुख नदियोंमेंसे है, जिनका जल भारतव'सी पीते हैं ( भीष्म० ९ । ३१ )। इसने वरुणद्वारा श्रुतायुध नामक पुत्रको जन्म दिया और वरुणसे प्रार्थना की कि भेरा यह पुत्र शत्रुओंके लिये अवध्य हो।' तब वरुणने कहा कि भें इसके लिये हितकारक वरके रूपमें यह दिव्यास्त्र प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा तुम्हारा यह पुत्र अवध्य होगा' ( द्वोष्म०। ९२ । ४४-४६ )।

पर्वण-राक्षरों और पिशाचोंके दल (वन० २८५ । १-२ )।

पर्वत-प्राचीन ऋषि या देविष्, जो जनमेजयके सर्पसत्रमें सदस्य बने थे ( आदि० ५३ । ८ ) । ( ये और नारद अनेक स्थलींपर साथ-साथ वर्णित हुए हैं । इन दोनोंको गन्धर्व भी माना जाता है और देविष् भी । ) पर्वत और नारद द्रौपदीके स्वयंवरके अवसरपर आकाशमें दर्शक बनकर उपस्थित थे ( आदि० १८६ । ७ ) । ये

युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे (सभा ४।१५ )। ये इन्द्रसभामें भी रहते हैं (सभा०७।१०)। गन्धर्वरूपसे कुबेर-की सभामें भी विराजते हैं (सभा० १० । २६ )। ये नारद-जीके साथ इन्द्रलोकमें गये थे (वन० ५४। १४)। काम्यकवनमें पाण्डवोंके पास जाकर इन्होंने उन्हें शुद्धभाव-से तीर्थयात्रा करनेके लिये आज्ञा दी थी ( वन० ९३) १८-२० ) । राजा सुंजयकी कन्याको देखकर उसे प्राप्त करनेकी इच्छा करना (द्रोण० ५५। ९-१० ) । उस कन्याका नारदजीद्वारा वरण हो जानेसे कुपित हुए इनके द्वारा नारदजीको शाप(द्रोण०५५ १४)। इनका रात्रियुद्धमें कौरव-पाण्डव-सेनाओंमें दीपकका प्रकाश करना ( द्रोण० १६३ । १५ ) । ये नारदजीके भानजे थे—इन दोनों मुनियोंके उपाख्यानका श्रीकृष्णद्वारा वर्णन (शान्ति० ३० अध्याय)। इनका राजा सुंजयको पुत्रप्राप्तिका वर देना ( शान्ति । १६ - १९ )। अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी होनेपर शपथ खाना ( अनु० ९४। ३४ ) |

पर्वसंग्रहपर्व-आदिपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय २)।

पलाला–सात शिद्यु-माताओंमेंसे एक **( वन० २२८ ।** ९० **)** ।

पलारावन एक तीर्थभूत वन, जहाँ जमदिग्ने यज्ञ किया था। उस यज्ञमें श्रेष्ठ निदयाँ मूर्तिमती हो अपना अपना जल लेकर उन मुनिश्रेष्ठके पास आयी थीं। उन्होंने वहाँ मधुसे ब्राह्मणोंको तृत किया था (वन० ९४। १६– १९)।

पिलत-विडालोपाख्यानमें वर्णित एक चूहेका नाम(शान्ति • १३८ । २१ ) । इसका लोमश नामक विलावके साथ संवाद (शान्ति • १३८ । ३४–१९८ ) ।

पवनहृद्द—कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक मरुद्गणतीर्थ। वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है (वन०८३। १०५)।

पवित्रपाणि - एक ऋषिः जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे ( सभा० ४ । १५ ) । ये इन्द्र-सभाके भी सभासद हैं (सभा० ७ । १२ )।

पवित्रा भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल यहाँके वासी पीते हैं (भीष्म ॰ ९। २१)।

पशु-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ६७ )।

पशुदा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शस्य० ४६ । २८)।

पशुभूमि-पशुपतिनाथका निकटवर्ती स्थान (नैपाल)। इस देशपर भीमसेनकी विजय (सभा०३०।९)। पशुस्तख-सप्तर्षियोंका सेवक एक श्रूद्र, जिसकी स्त्रीका नाम गण्डा था ( अनु० ९३। २२ )। इसका वृषादिभिसे प्रतिग्रहके दोष वताना (अनु० ९३। ४७ )। यातुधानीसे अपने नामकी व्याख्या करना (अनु० ९३। १०० )। मृणालकी चोरीके विषयमें शपथ खाना (अनु०९३। १ई१)।

पिश्चिम दिशा-चार दिशाओं मेंसे एक, इसका विशेष वर्णन ( उद्योग० ११० अध्याय) ।

पह्नव-(१) एक पश्चिम भारतीय जनपद (भीष्म०९। ६८)।(२) एक म्लेच्छ जाति, जो निन्दिनी नामक गौकी पूँछसे प्रकट हुई थी (आदि० १७४। ३६)। नकुलने इस देश और जातिके लोगोंको जीता था (समा० ३२। १७)। ये लोग युधिष्ठिरके राजसूययज्ञमें उपहार लाये थे (सभा० ५२। १५)। ये मान्धाताके राज्यमें निवास करते थे (शान्ति० ६५। १३-१४)।

पांशु-एक प्राचीन देश, जहाँसे राजा वसुदानने छन्बीस हाथी, दो हजार घोड़े और अन्य मेंट-सामग्री पाण्डवींको समर्पित की थी (सभा० ५२। २७-२८)।

पाक-एक असुर, जिसे इन्द्रने मारा था ( शान्ति ० ९८। ५०)।

पाखण्ड-एक दक्षिण भारतीय जनपद, जिसे सहदेवने दूर्तो-द्वारा ही वशमें कर लिया (सभा० ३१। ७०)।

पाञ्च जन्य – (१) रैवतक पर्वतका समीपवर्ती वन, जिसकी वड़ी शोभा होती है (सभा० ३८। २९ के बाद दा॰ पाठ, पृष्ठ ८१३)। (२) भगवान् श्रीकृष्णका शङ्ख (सभा० ३८। २९ के बाद दा॰ पाठ, पृष्ठ ८१८)। शाल्वके साथ युद्ध करते समय श्रीकृष्णद्वारा पाञ्च-जन्य शङ्खका बजाया जाना (वन० २०। १३)। कुरुक्षेत्रके समराङ्गणमें भगवान् श्रीकृष्णने अपना पाञ्च-जन्य नामक शङ्ख बजाया था (भीष्म० २५। १५)। (३) पाँच ऋपियोंके अंशते उत्पन्न एक अग्नि। इसका दूसरा नाम तप था (वन० २२०। ५, ११)।

पाञ्चरात्र-एक उत्तम शास्त्रः जिसके जाननेवाले महर्षि राजा उपरिचर वसुके यहाँ रहते थे। इसकी उत्पत्तिका प्रसंग ( क्रान्ति० ३३५। २५-५५ )।

पाञ्चाल—(१) एक प्राचीन देश। द्रुपद यहीं के राजा
थे। द्रौपदीको प्राप्त करने के बाद पाण्डवोंने यहाँ सालभर
तक निवास किया था ( आदि॰ ६१। ३१)।
( विशेष देखिये पञ्चाल) (२) एक प्राचीन
ऋषिः जिन्होंने वामदेवके वताये हुए ध्यानमार्गसे
भगवान्की आराधना करके उन्हींके कृपाप्रसादसे
वेदोंका क्रमविभाग प्राप्त किया था ( शान्ति॰
३४२। १०२-१०३)।

पाञ्चाली-राजा द्रुपदकी पुत्री, जो अग्निकुण्डसे उत्पन्न हुई थी ( आदि॰ १६६। ४४ )। ( देखिये--द्रौपदी )। पाञ्चाल्य-उत्तराखण्डका एक तीर्थभूत आश्रम ( वन॰ ९०। ११-१२ )। पाढळावती-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल

भारतके लोग पीते हैं (भीष्म० ९ । २२ )।
पाणिकूर्च-स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५ । ७६ )।
पाणिखात-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थं जहाँ स्नान
करके देवता-पितरींका तर्पण करनेसे अग्निष्टोम, अतिरात्र
और राजसूय यज्ञींका फल मिलता है (बन० ८३ । ८९ )।
पाणिकार-एक नाम, जो वहणकी सभामें उपस्थित हो उसकी

पाणिमान्-एक नागः जो वरुणकी सभामें उपस्थित हो उनकी उपासना करता है (सभा०९।१०)।

पाणीतक-पूषाद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्थदोंमेंसे एक। दूसरेका नाम कालिक था ( शब्य० ४५। ४३ )।

पाण्डर-ऐरावतकुलमें उत्पन्न हुआ एक नागः जो जनमेजय-के सर्पसत्रमें जल "मरा था ( आदि० ५७। ११ )। पाण्डव-पाण्डुके पुत्र । युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव--ये पाँचों पाण्डव कहलाते थे। शतशृङ्ग-निवासी ऋषियोंद्वारा पाण्डवोंके नामकरण संस्कार ( आदि० १२३ । १९-२२ ) । वसुदेवके पुरे।हित काश्यपके द्वारा इनके उपनयनादि संस्कार और राजर्षि शुकद्वारा इनका विविध विद्याओंमें पारङ्गत होना ( आदि० १२३। ३१ के बाद, पृष्ठ ३६९ )। पाण्डुके निधनपर इनका विलाप ( आदि० १२४ । १७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ३७२ )। शतश्रङ्गनिवासी ऋषियोद्वारा इनको इस्तिना-पुर पहुँचाकर भीष्म आदि कौरवोंको इनके जन्मोंका वृत्तान्त सुनाना ( आदि० १२५ । २२—२८ )। ऋपाचार्यसे इनका अध्ययन ( आदि० १२९ । २३ ) । द्रोणाचार्यसे इनका अध्ययन ( आदि० १३१ । ९ )। एकलन्यकी धनुर्विद्यासे इनका विस्मित होना ( आदि० १३१ । ४१ )। द्रुपदपर इनका आक्रमण और विजय ( आदि० १३७। ३६-६३)। धृतराष्ट्रके आदेशसे पाण्डवींका वारणावत जाना ( आदि० १४२। ६—१९) । विदुरद्वारा इनको कौरवोंके कुचक्रसे वचनेका संकेत ( आदि० १४४। १९– २६ ) । वारणावतनिवासियोंद्वारा इनका स्वागत ( आदि० १४५। १-५) । सुरंगद्वारा लाक्षागृह्से निकलकर इनका पलायन ( आदि० १४७। ११—१८ )। विदुर-जीके भेजे हुए नाविकके द्वारा इनका गङ्गापार होना ( आदि० १४८। १३ )। इनको व्यासर्जाका आश्वासन तथा एक मासतक एकचका नगरीमें ठहरनेका आदेश ( आदि० १५५ । ७--१८ ) । एकचक्रानगरीमें इनका ब्राह्मणके घरमें निवास (आदि० १५६ । २ ) । उस

नगरीमें इनकी भिक्षावृत्ति (आदि० १५६ । ४)। इनके प्रति एक ब्राह्मणद्वारा द्रोण तथा द्वादके पारस्परिक विरोधकाः धृष्टयुम्न एवं द्रौपदीके जन्म और उनके खयं-वरका वर्णन ( आदि० अध्याय १६४ से १६६ तक )। इनके विषयमें द्रुपदका शोक (आदि० १६६। ५६ के बाद ) । द्रौपदीके पूर्वजन्मका वृत्तान्त सुनाकर इनको पञ्चाल देश जानेके लिये न्यासजीकी आज्ञा (आदि० १६८ । ६--१५ ) । चित्ररथ गन्धर्वद्वारा इनको दिन्य अर्चोकी प्राप्ति ( आदि॰ १६९। ४८ )। इनका धौम्यके आश्रममें जाना और इनके द्वारा उनका पुरोहितके रूपमें वरण ( आदि० १८२ । ६ ) । इनकी पञ्चालयात्रा (आदि० १८३ अध्याय)। द्रुपदके नगरमें इनका कुम्भकारके घरमें निवास ( आदि० १८४। ६ )। ब्राह्मणवेशमें इनका द्रौपदीके स्वयंवरमें प्रवेश (आदि० १८४। २७)। स्वयंवरमें श्रीकृष्णद्वारा इनका पहचाना जाना ( आदि० । १८५। ९) । द्रौपदीरूप भिक्षाका मिलकर उपभोग करनेके लिये इनको माताका आदेश ( आहि० १९० । २ ) । इनसे मिलनेके लिये बलरामसहित श्रीकृष्णका कुम्भकारके घरमें आगमन ( आदि० १९०। १८)। भृष्टद्युम्नद्वारा गुप्तरूपसे इनके व्यवहारीका निरीक्षण (आदि० १९१ । १-२ ) । दुपदद्वारा इनके शील-स्वभावकी परीक्षा ( आदि० १९३ । ४---१० ) । व्यास-द्वारा इनके पूर्वजन्मके दिन्य वृत्तान्तका द्रपंदके प्रति वर्णन ( आदि॰ १९६ अध्याय ) । धीम्यमुनिद्वारा इनका क्रमशः द्रौपदीके साथ विधिपूर्वक विवाह ( आदि० १९७ अध्याय ) । द्रौपदोके विवाहोपलक्षमें इनको श्रीकृणद्वारा बहुमृह्य वस्तुओंकी भेंट (आदि० १९८ । १३ )। पाण्डवींके विवाहसे दुर्योधन आदिकी चिन्ताः धृतराष्ट्रका पाण्डवींके प्रति प्रेमका दिखावा और दुर्योधनकी कुमन्त्रणा (आदि० १९९ अध्याय)। पाण्डवोंको पराक्रमसे दवानेके लिये कर्णकी सम्मति (आदि०२०१ अध्याय)। भीष्मकी दुर्योधनसे पाण्डवींको आधा राज्य देनेकी सलाह(अ।दि०२०२ अध्याय)। द्रोणाचार्यकी पाण्डवींको उपहार भेजने और उन्हें बुलाने-की सम्मति ( आदि॰ २०३। १--१२ ) । धृतराष्ट्रकी आज्ञासे विदुरका द्रुपदके यहाँ जाकर पाण्डवोंको भेंट देना और उन्हें इस्तिन।पुर भेजनेके लिये द्वपदसे प्रस्ताव करना (आदि ०२०५ अध्याय)। पाण्डवोंका हस्तिनापुर आना और आधा राज्य पाकर इन्द्रप्रस्थ नगरका निर्माण करना ( आदि० २०६। १-५१ )। पाण्डवींके यहाँ नारद-जीका आगमन और ब्रीपदीको हेकर उनमें फूट न हो-इसके लिये कुछ नियम वनानेकी प्रेरणा देकर सुन्द और उप-सुन्दको कथाको प्रस्तावित करना तथा पाण्डवोंका द्रौपदीके विषयमें नियमनिर्धारण ( आदि० अध्याय २०७ से २११

अध्यायतक )। भगवान् श्रीकृष्णकी द्वारकायात्रा और पाण्डवींका उन्हें पहुँचाना (समा॰ २ अध्याय )। पाण्डवोंका मयनिर्मित सभाभवनमें प्रवेश और निवास (सभा ० ४ अध्याय ) । नारदजीका पाण्डवींसे मिलनेके लिये आना और पाण्डवोंद्वारा उनकी पूजा (समा० ५। १२-१६) । पाण्डवोंपर विजय प्राप्त करनेके लिये शकुनि और दुर्योधनकी बातचीत (सभा० ४८ अध्याय)। पाण्डवोंकी हस्तिनापुरयात्रा (सभा० ५८ । १९-३८ ) । जूएमें पाण्डवोंकी पराजय ( सभा० ६५ अध्याय ) । द्रीपदीद्वारा पाण्डवींकी दास्यभावसे मुक्ति (सभा० ७१। २८-३३ ) । धृतराष्ट्रका पाण्डवींको सारा धन लौटाकर विदा करना ( सभा० ७३ अध्याय )। दुर्योधनका पुनः च्तकीड़ाके लिये पाण्डवोंको बुलानेका अनुरोध और धृतराष्ट्रद्वारा उसकी स्वीकृति ( सभा० ७४ अध्याय ) । दुःशासनद्वारा पाण्डवींका उपहास ( सभा० ७७। २--१४) । वनगमनके समय पाण्डवोंकी चेष्टाके विषयमें धृतराष्ट्र और विदुरका संवाद ( सभा० ८० । १--१८) । पाण्डवींका वनगमनः पुरवासियोद्वारा उनका अनुगमन और पाण्डवींका प्रमाणकोटितीर्थमें रात्रिवास ( वन० १ अध्याय ) । पाण्डवोंका काम्यकवनमें प्रवेशः विदुरजीका वहाँ जाकर उनसे मिलना और उनसे बातचीत करना ( वन० ५ अध्याय ) । पाण्डवींका वध करनेके लिये दुर्यो**धन आदिकी वनमें जानेकी तैयारी और** व्यासजी-का आकर उनको रोकना ( वन०अध्याय ७ से ८ तक )। व्यासजीकी पाण्डवोंके प्रति दयाका कारण (वन०९। २०-२३ )। मैत्रेयजीका धृतराष्ट्र और दुर्योधनसे पाण्डवीं-के प्रति सद्भाव करनेका अनुरोध (वन० १०। ११--२८ ) । भोज, वृध्णि और वीरोंसहित श्रीकृष्णकाः, पाञ्चालराजकुमार धृष्टयुम्नकाः चेदिराज धृष्टकेतुका तथा केकय राजकुमारीका पाण्डवींसे मिलनेके लिये वनमें आना और इन सबकी बातचीत (वन० अध्याय १२ से २२ तक )। पाण्डवींका द्वैतवनमें जानेके लिये उद्यत होना और प्रजावर्गका उनके लिये व्याकुल होना ( वन० २३ अध्याय )। पाण्डवींका द्वैतवनमें जाना ( वन० २४ अध्याय ) । महर्षि मार्कण्डेयका पाण्डवोंको धर्माचरणका आदेश देना ( वन० २५ अध्याय ) । दरम्यपुत्र वकका पाण्डवोंको ब्राह्मणोंकी महिमा वताना ( वन० २६ अध्याय ) । द्रौपदीसहित पाण्डवोंका परस्पर संवाद तथा उनका पुनः काम्यकवनमें जाना (वन० अध्याय २७ से ३६ तक )। बृहदश्वका पाण्डवीं-को नलोपाख्यान सुनाकर युधिष्ठिरको चूतविद्या और अश्वविद्याका रहस्य बताना ( वन० अध्याय ५२ से ७९ तक )। अर्जुन हे लिये द्रौपदीसहित पाण्डवींकी चिन्ता

( वन ८० अध्याय ) । नारदजीका पाण्डवोंको तीर्थयात्रा-की महिमा बताना और पुलस्त्यवर्णित तीर्थयात्राका प्रसङ्ग सुनाना ( वन० अध्याय ८१ से ८५ तक )। भौम्यद्वारा पाण्डवींके प्रति विभिन्न दिशाओंके तीर्थींका वर्णन ( वन० अध्याय ८६ से ९० तक )। महर्षि लोमशका स्वर्गसे आकर पाण्डवींको अर्जुनके समाचार बताना और इन्द्रका संदेश सुनाना (वन० ९१ अध्याय)। पाण्डवींका अपने अधिक साथियोंको विदा करके लोमराजीके साथ तीर्थय।त्राके लिये प्रस्थान करना ( वन ० अध्याय ९२ से ९३ तक ) । पाण्डवोंका विभिन्न तीयोंमें जाना और लोमशजीसे उनके माहात्म्य सुनना ( वन० अध्याय ९४ से १३८ तक ) । पाण्डवोंकी उत्तरा-खण्डयात्रा ( वन० अध्याय १३९ से १४२ तक )। गन्धमादनकी यात्राके समय पाण्डवोंका आँधी-पानीसे सामना और घटोत्कचकी सहायतासे इनका गन्धमादनपर पहुँचना ( वन० अध्याय १४३ से १४५ तक )। पाण्डवोंका गन्धम।दनमें निवासः सौगन्धिकसरोवर एवं कदलीवनके दर्शनः भीमकी हनुमान्जीसे भेंटः, जटासुर-वधः वृषपर्वाके यहाँ होते हुए इनका राजर्षि आर्ष्टिषेणके आश्रमपर जानाः कुबेरसे इनकी भेंट तथा धौम्यका इन्हें मेरपर्वतके शिखरोंपर स्थित ब्रह्मा, विष्णु आदिके स्थानोंका लक्ष्य कराना ( वन० अध्याय १४६ । से १६३ तक )। पाण्डवोंकी अर्जुनके लिये उत्कण्ठा और अर्जुनका गन्धमादनपर आकर अपने भाइयोंसे मिलना ( वन ० अध्याय १६४ से १६५ तक)। इन्द्रका पाण्डवींके पास आना और युधिष्ठिरको सान्त्वना देकर स्रीटना ( वन० १६६ अध्याय )। पाण्डवींका अर्जुनके मुखसे उनकी यात्राका वृत्तान्त सुनना ( वन० अध्याय १६७ से १७३ तक ) । पाण्डवोंका गन्धमादनसे प्रस्थान और द्वेतवनमें प्रवेश ( वन० अध्याय १७४ से १७७ तक )। पाण्डवोंका पुनः द्वैतवनसे काम्यकवनमें प्रवेश और वहाँ इनके पास भगवान् श्रीकृष्णः मुनिवर मार्कण्डेय तथा नारदजीका आगमन ( वन० अध्याय १८२ से १८३ तक)। पाण्डवोंका मार्कण्डेयजीके मुखरे नाना प्रकारके आख्यान और उपदेश सुनना ( वन० अध्याय १८४ से २३२ तक ) । पाण्डवींका गन्धर्वाकी परास्त करके दुर्योधन आदिको उनकी कैदसे छुड़ाना ( वन० अध्याय २४४ से २४५ तक ) । पाण्डवींका आश्रमपर आकर द्रौपदी इरणका समाचार सुन जयद्रथका पीछा करना ( वन० २६९ अध्याय ) । द्रौपदीका पाण्डवींका पराक्रम वर्णन करना ( वन० २७० अध्याय ) । प.ण्डवोंद्वारा जयद्रथकी सेनाका संहार ( वन० २७१ अध्याय )। मार्कण्डेयजीका पाण्डवोंको श्रीराम और

उपाख्यान सुनाना ( वन० अध्याय २०४ से २९९ तक )। ब्राह्मणकी अर्णि एवं मन्थनकाष्ठका पता लगानेके लिये पाण्डवोंका मृगके पीछे दौड़ना और दुखी होना (वन॰ ३११ अध्याय ) । पानो लानेके लिये गये हुए चार पाण्डवोंका सरोवरके तटपर अचेत होकर गिरना ( वन० ३१२ अध्याय ) । युधिष्ठिरके उत्तरसे संतुष्ट हुए यक्षका चारों पाण्डवींके जीवित होनेका वरदान देना और उन सबको जिलाकर उसका धर्मके रूपमें प्रकट हो युधिष्ठिरको वर देना (वन० अध्याय३१३ से ३१४ तक)। अज्ञातवासके निमित्त पाण्डवोंका परस्पर परामर्शके लिये बैठना (वन० ३१५ अध्याय ) । द्रौपदीसहित पाण्डवींका विराटनगरमें अज्ञातवास तथा उनके द्वारा त्रैगर्तों एवं कौरवोंको पराजित करके विराटके गौओंकी रक्षा ( विराट० अध्याय १ से ६८ तक ) । अपने घरमें पाण्डवींका परिचय पाकर राजा विराटके द्वारा उनका सत्कार और इन्हें अपना राज्य समर्पित करके इनकी रुचिके अनुसार उनका अर्जुनकुमार अभिमन्युके साथ उत्तराका विवाह करना (विराट० अध्याय ६९ से ७२ तक )। द्वुपदके संदेशसे राजाओंका पाण्डवपक्षकी ओरसे युद्धके लिये आगमन ( उद्योग० ५ अध्याय ) । पाण्डवपक्षमें आयी हुई सेनाका संक्षिप्त विवरण ( उद्योग० १९ । १— १४ ) । दुर्योधनद्वारा पाण्डवोंके अपकर्षका वर्णन ( उद्योग० ५५ अध्याय ) । संजयद्वारा पाण्डवोंकी युद्धकी तैयारीका वर्णन ( उद्योग० ५७ । २-२५ )। कुन्तीका विदुलोपाख्यान सुनाकर पाण्डवींके लिये शौयंका संदेश देना ( उद्योग० अध्याय १३२ से १३७ तक )। पाण्डवपक्षके सेनापतिका चुनाव, पाण्डवसैन्यका कुरुक्षेत्रमें प्रवेश, पड़ाव तथा शिविरनिर्माण ( उद्योग० अध्याय १५१ से १५२ तक ) । बलरामजीका पाण्डवेंसे विदा लेकर तीर्थयात्राके लिये प्रस्थान ( उद्योग ॰ १५७ अध्याय )। दुर्योधनका उल्कको दूत बनाकर पाण्डवींके पास संदेश भेजना ( उद्योग० १६० अध्याय ) । पाण्डवींके शिविरमें पहुँचकर उल्कका दुर्योधनके संदेशको सुनाना (उद्योग॰ १६१ अध्याय ) । पाण्डवपक्षकी ओरसे दुर्योधनके संदेशका उत्तर। पाँचों पाण्डवोंका संदेश लेकर उल्लक्का लौटना ( उद्योग० १६३ अध्याय ) । पाण्डवसेनाका युद्धके मैदानमें जाना ( उद्योग० १६४ अध्याय )। पाण्डवपक्षके रथी-अतिरथी आदिका वर्णन (उद्योग० अध्याय १६९ से १७२ तक ) । पाण्डवसेनाका युद्धके लिये प्रस्थान ( उद्योग० १९६ अध्याय)। पाण्डवोंका कौरवों-के साथ युद्ध ( भीष्मपर्वसे शल्यपर्वतक )। पाण्डवींका मणि देकर द्रौपदीको शान्त करना ( ऐषीक० १६ अध्याय)। पाण्डर्वोका भृतराष्ट्रसे मिलनाः भृतराष्ट्रके द्वारा भीमकी

लोहमयी प्रतिमाका भङ्ग होना तथा श्रीकृष्णके फटकारनेसे शान्त हुए धृतराष्ट्रका पाण्डवोंको हृदयसे लगाना ( स्त्री॰ अध्याय १२ से १३ तक )। पाण्डवींको शाप देनेके लिये उद्यत हुई गन्धारीको व्यासजीका समझाना ( स्त्री॰ १४ अध्याय )। पाण्डवींका गान्धारीकी आज्ञा हेकर अपनी मातासे मिलना (स्त्री० १५। ३२-३५)। व्यासजी तथा भगवान् श्रीकृष्णकी आज्ञासे पाण्डवीका नगरमें प्रवेश तथा पुरवासियोंद्वारा इनका सत्कार (शान्ति० अध्याय ३७ से ३८ तक )। पाण्डवींके रहनेके लिये विभिन्न भवनोंका विभाजन ( शान्ति० ४४ अध्याय )। युधिष्ठिर आदि पाण्डवोंका भीष्मजीका उपदेश सुनना ( ज्ञान्ति । अध्याय ५६ से अनु । १६५ अध्यायतक ) । पाण्डवोंका भीष्मजीको जलाञ्चलि देना ( अनु० १६८ अध्याय )। पाण्डवींका हिमालयसे धन लेकर आना ( आश्वर अध्याय ६३ से ६५ तक )। पाण्डवींका हस्तिनापुरके समीप आगमनः श्रीकृष्ण आदिके द्वारा इनका स्वागत तथा इनका नगरमें आकर सबसे मिलना ( आश्व० अध्याय ७० से ७१ तक )। पाण्डवींका धृतराष्ट्र और गान्धारीके अनुकूल वर्ताव (आश्रम० अध्याय १से २ तक)। गान्धारी और धृतराष्ट्रके साथ वनको जाती हुई कुन्तीं । घरको छौटनेके लिये पाण्डवोंका अनुरोध और कुन्तीद्वारा उनके अनुरोधका उत्तर (आश्रम । अध्याय १ ६से १ ७ तक)। धृतराष्ट्र, गान्धारी और कुन्तीके लिये पाण्डवींकी चिन्ता, इनका कुरुक्षेत्रमें पहुँचना तथा कुन्तीः गान्धारी एवं धृतराष्ट्रके दर्शन करना ( आश्रम० अध्याय २१ से २४ तक )। संजयका ऋषियोंसे पाण्डवोंका परिचय देना ( आश्रम० २५ अध्याय ) । द्रौपदीसहित पाण्डवींका महाप्रस्थान ( महाप्र० १ अध्याय )। मार्गमें द्रीपदी, सहदेव, नकुछ, अर्जुन और भीमसेनका गिरना तथा युधिष्ठिरका प्रत्येकके गिरनेका कारण बताना ( महाप्र॰ २ अध्याय ) । पाण्डवींका स्वर्गमें पहुँचकर धर्म आदि अपने मूल खरूपोंमें मिलना ( स्वर्गा० ४। २-१३; स्वर्गा०५।२२)।

पाण्डवप्रवेदापर्व-विराटपर्वका एक अवान्तर पर्व (अध्याय १ से १२ तक)।

पाण्डु—(१) विचित्रवीर्यके क्षेत्रज पुत्र। महर्षि व्यासके द्वारा विचित्रवीर्यपत्नी अम्बालिकाके गर्भसे उत्पन्न (आदि० ६३। ११३; आदि० १०५। २१)। पाण्डुकी वंदा-परम्पराका वर्णन (आदि० ९५। ५८-८७)। इनके रंग-रूप तथा पाण्डु नाम होनेका कारण (आदि० १०५। १७-१८)। ये पाण्डवोंके पिता थे (आदि० १०५। २२)। भीष्मद्वारा इनका पालन-पोषण एवं उपनयनादि-संस्कार (आदि० १०८। १७-१८)। इनका अध्ययन

तथा धनुर्विद्यामें इनकी अद्वितीयता (आदि० १०८। १९-२१ )। धृतराष्ट्रके जन्मान्ध होनेके कारण इनका राजपदपर अभिषेक ( आदि० ५०८। २५ )। कुन्ती-द्वारा स्वयंवरमें इनका वरण और उनके साथ इनका विधिपूर्वक विवाह ( आदि॰ १११ । ८-९ )। भीष्मके प्रयत्नसे माद्रीके साथ इनका विवाह (आदि० ११२। १८) । इनकी इिग्विजययात्रा ( आदि० ११२ । २१)। दशाणींपर इनका पहला आक्रमण और विजय ( आदि० ११२ । २५ ) । इनके द्वारा मगधराज दीर्घका वध (आदि० ११२ । २७) । विदेहवंशी क्षत्रियोंकी पराजय (आदि० ११२। २८)। काशीः सुद्धा तथा पुण्ड्रदेशोंपर इनकी विजय (आदि० ११२। २९)। विभिन्न देशोंको जीतकर लाये हुए धनसमूहका इनके द्वारा अपने बन्धु बाधवोंमें वितरण ( आदि॰ ११३। १-२ )। इनके पराक्रमसे धृतराष्ट्रदारा सौ अश्वमेधयज्ञोंका अनुष्ठान तथा प्रति यज्ञमें लाख-लाख स्वर्णमुद्राओं की दक्षिणाका दान (आदि॰ ११३।५)। इनका वनविहार (आदि॰ ११३। ७-११)। अपनी मृर्गीरूपधारिणी पत्नीके साथ मृगरूप धारणकरके मैथुन करनेवाले किंदम ऋषिका इनके द्वारा वध (आदि० ११७। ३४)। इनको मृगरूपधारी किंद्म ऋषिका शाप (आदि॰ ११७ । २७)। महर्षि किंदमकी मृत्युके कारण इनका पश्चात्ताप एवं संन्यास लेकर अवधूतकी तरह रहनेका अपना निश्चय ( आदि०११८। २-२२ )। वानप्रशाश्रममें रहकर तपस्या करनेके लिये इनसे कुन्तीका हठ (आदि० ११८। ३०)। वानप्रस्थाभममे पालन करनेके लिये इनके कठोर नियम (आदि० ११८। ३२-३७) । इनके द्वारा अपने तथा पत्नियोंके भूषणोंका ब्राह्मणोंको दान ( आदि॰ ११८। ३९)। वानप्रस्थ लेनेके विषयमें सेवकोंद्वारा इनका धृतराष्ट्रको संदेश (आदि० ११८ । ४०)। कालकृट, हिमालय, गन्धमादन आदि पर्वतींको लाँधकर तपस्याके लिये इनका पत्नियों स इत शतशृङ्गपर्वतपर जाना ( आदि॰ ११८। ५० )। इनको ब्रह्मलोक जानेके लिये ऋषियोंद्वारा निषेध ( आदि० ११९ । १४-१५)। पितृ-ऋणसे उद्धार होनेके लिये इनकी शतश्रृङ्गनिवासियोसे प्रार्थना ( आदि० ११९ । १५-२३ )। ऋषियोद्वारा इन्हें पुत्रप्राप्तिका आश्वासन (आदि॰ ११९।२३-२६)। इनके द्वारा दत्तक आदि पुत्र-भेदोंका विश्लेषण तथा किसी श्रेष्ठ पुरुषसे संतानोत्पादनके लिये कुन्तीको आदेश (आदि० ११९। २७-३७)। मानसिक संकल्पसे पुत्रोत्पादनके लिये इनसे कुन्तीकी प्रार्थना (आदि॰ १२०। ३७)। इनके द्वारा ब्राह्मणसे संतानप्राप्तिके लिये पुनः कुन्तीसे आग्रह तथा कुन्तीका दुर्वासासे प्राप्त हुए मन्त्रकी महिमा सुनाकर किसी श्रेष्ठ देवताके आवाहनके लिये इनसे आज्ञा माँगना (आदि० १२१ । १०–१६)। धर्मराजके आवाहनके लिये इनका कुन्तीको आदेश ( आदि० १२१। १७–२० ) । वली पुत्रकी कामनासे वायुदेवके आवाहनके लिये कुन्तीको इनकी आज्ञा ( आदि० १२२ । १० के बाद दा० पाठ ) । इनके द्वाग सर्वोत्तम पुत्र-प्राप्तिके लिये इन्द्रकी आराधना और इन्द्र-द्वारा इनको आक्वासन (आदि० १२२। २६-२८) ! सर्वश्रेष्ठ पुत्रके हेतु इन्द्रके आवाहनके लिये इनकी कुन्ती-को प्रेरणा ( आदि० १२२ । ३४ ) । कुन्तीद्वारा पुत्र-प्राप्तिके लिये इनसे माद्रीकी प्रार्थना ( आदि० १२३ । ६ )। माद्रीके पुत्रलाभके लिये इनका कुन्तीसे अनुरोध (आदि० १२३। ९-१४)। माद्रीके साथ समागम करके इनकी असामयिक मृत्यु ( आदि० १२४। १२)। इनके परलोकवासी होनेपर कुन्ती, माद्री तथा पाण्डर्वीका विलाप ( आदि॰ १२४। १७-२२ )। इनके आकस्मिक निधनपर शतश्रङ्गनिवासी ऋषियोंको शोकका अनुभव ( आदि० १२४। २२ के बाद दा० पाठ ) । काश्यप ऋषिद्वारा इनका अन्त्येष्टि-संस्कार (आदि०१२४।३१के बाद दाक्षिणात्य पाठ)। कौरवींद्वारा राजोचित ढंगसे इनका अस्थिदाह ( आदि० १२६। ५-२३ )। कौरवोंद्वारा इनको जलाञ्जलि-दान (आदि० १२६। २८-२९) । इनके देहावसानपर हस्तिना-पुरके नागरिकोंका शोक ( आदि० २२७। ४)। ये यमकी सभामें उपिथत होते हैं (समा० ८। २५) । इन्होंने देवपिं नारदद्वारा राजसूययज्ञ करनेके लिये युधिष्ठिरको संदेश भेजवाया था ( सभा० १२। २४-२६) । इनका इन्द्रलोकमें निवास (आश्रम० २० । १७ ) । अपनी दोनों पत्नियों—कुन्ती और माद्रीके साथ इनका इन्द्रभवनमें जाना ( स्वर्गा**रोहण०** प्रावप्र)।

महाभारतमें आये हुए पाण्डुके नाम-भारतः भरतर्षभः भरतम्तमः कौरवः कौरवनन्दनः कौरवर्पभः कौरवः कौरव्यदायादः कौसल्यानन्दवर्धनः कुरूद्धः कुरुकुलोद्धः कुरुनन्दनः, कुरुपतिः कुरुप्रवीरः नागपुराधिपः नागपुर-सिंह आदि।

(२) कुरुकुमार जनमेजयके द्वितीय पुत्र (आदि॰ ९४। ५६)।

पाण्डुर-स्कन्दका एक सैनिक (शल्य०४५।७३)।
पाण्डुराष्ट्र-एक भारतीय जनपद (भीष्म०९।४४)।
पाण्ड्य-दक्षिण भारतका एक जनपद तथा वहाँके एक
राजा, जो कभी श्रीकृष्णद्वारा मारे गये थे (द्रोण०२३।
६९)। इनके पुत्रका नाम मलयध्वज था। मलयध्वज

अस्त्रविद्यामें पारंगत होकर अपने पिताके वधका बदला लेनेके लिये द्वारकापुरीको विध्वंस करना चाहते थे; परंतु इनके सुद्धदींने इन्हें ऐसा दुःसाहस करनेसे रोक दिया। तवसे वैर छोड़कर ये अपने राज्यका शासन करते थे। महाभारतकालमें ये ही पाण्ड्यदेशके शासक ये ( द्रोण० २३। ७०-७२ ) । ये द्रौपदीके स्वयंवरमें गये थे (आदि० १८६ । १६ ) । ये युधिष्ठिरकी सभामें बैठा करते थे (समा० ४। २४)। इन्होंने राजसूय यज्ञमें मेंट अर्पण की थी (सभा० ५२। ३५)। ये अपनी सेनाके साथ युधि छिरकी सेवामें आये थे ( उद्योग० १९। ९)। इनके रथपर मागरके चिह्नसे युक्त ध्वजा फहराती थी । बलवान् राजा पाण्ड्यने अपने दिव्य धनुषकी टङ्कार करते हुए वैदूर्यमणिकी जालीसे आच्छादित चन्द्रकिरणके समान इवेत घोड़ोंद्वारा द्रोणाचार्यार धावा किया था ( द्रोण० २३ । ७२-७३ ) । इनका वृषसेनके साथ युद्ध (द्रोण० २५ । ५७ ) । इनका महान् पराक्रम और अश्वत्थामाद्वारा वध (कर्ण० २०। ४६)।

पाताल-नागलोकके नाभिस्थानमें स्थित एक प्रदेश या नगर; इसका नारदजीद्वारा विशेष वर्णन ( उद्योग० अध्याय ९९ से १०० तक )।

पापहरा-एक प्रमुख नदीः जिसका जल भारतवासी पीते हैं (भीष्म०९।२२)।

पारद-(१) एक प्राचीन जातिका नाम (आधुनिक मतके अनुसार यह उत्तर-बल्चिस्तानकी एक जाति थी)। इस जातिके लोग भाँति-भाँतिकी भेंटें लेकर युधिष्ठिरके राजस्य-यज्ञमें आये थे (सभा० ५१। ५२)। (२) एक देश, जहाँके लोग द्रोणाचार्यके साथ भीष्मजीके पीछे-पीछे चल रहे थे (भीष्म० ८७। ७)।

पारराव-स्दाके गर्भने ब्राह्मणद्वारा उत्पन्न बालक । इसीलिये विदुरजी भी पारशव कहलाते थे (आदि० १०८ । २५; अनु० ४८ । ५ )।

पारसिक-एक भारतीय जनपद (भीष्म० ९। ६६)। पारा-कौशिकी नदीका नामान्तर (आदि० ७१। ३२)। पारावत-ऐरावतके कुलमें उत्पन्न एक नागः जो जनमेजयके सर्पस्त्रमें जल मरा था (आदि० ५७। ११)।

पाराश्य-एक मुनि, जो व्याससे भिन्न हैं। ये युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे (सभा० ४। १३)। ये ही इन्द्र-सभाके भी सदस्य हैं (सभा० ७। १३)। हस्तिनापुर जाते समय मार्गमें श्रीकृष्णसे भेंट (उद्योग० ८३। ६४ के बाद दा० पाठ)।

पारिजात-(१) समस्त कामनाओंको देनेवाला एक दिव्य वृक्ष, जो समुद्र-मन्थनसे प्रकट हुआ था (आदि॰ १८। ३६ के बाद दा॰ पाठ )। (२) ऐरावत कुलमें उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके सर्पसत्रमें जल मरा था (आदि॰ ५७। ११)।

पारिजातक-एक जितात्मा मुनि, जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे (सभा० ४। १४)।

पारिष्ठव-कुरक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थ, जिसके सेवनसे अग्निष्टोम और अतिरात्र यज्ञोंका फल मिलता है ( वन॰ ८३। १२ )।

पारिभद्रक-कौरव-पक्षके वीर योद्धाओंका एक दल, जो सम्भवतः परिभद्र देशका निवासी था ( भीष्म० ५१ । ९)।

पारियात्र-एक पर्वतः जिसका अधिष्ठाता चेतन कुबेरकी सभामें रहकर उनकी उपासना करता है (सभा० १०। ३१)। मार्कण्डेयजीने भगवान् बालमुकुन्दके उदरमें इस पर्वतका दर्शन किया था (वन० १८८। ११५)। यहाँ महर्षि गौतमका महान् आश्रम था (शान्ति० १२९। ४)।

पार्थ-कुन्तीके पुत्रोंका नाम ( इन्हें कौन्तेय भी कहते हैं )। इनकी उत्पत्तिकी कथाका दिग्दर्शन ( आदि० १। ११४ )। ( यद्यपि यह शब्द कुन्तीके तीन पुत्रोंका ही मुख्यतया वाचक है तथापि कहीं-कहीं माद्रीकुमार नकुल-सहदेवके लिये भी इसका प्रयोग हुआ है। प्रायः यह युधिष्ठिर तथा अर्जुनके लिये ही प्रयुक्त हुआ है। उद्योग० १४५ । ३ में 'पार्थ' नामका प्रयोग कर्णके लिये भी आया है।)

पार्चती-पर्वतराज हिमवान्की पुत्री तथा भगवान् शिवकी धर्मपरनी ( आदि० १८६ । ४ ) । ये ब्रह्माजीकी सभामें भी विराजमान होती हैं ( सभा० ११। ४१ )। द्रौपदी-द्वारा अर्जुनकी रक्षाके लिये देवी उमाका कीर्तन एवं स्मरण ( वन० ३७। ३३ )। युधिष्ठिरद्वारा इनके दुर्गा-रूपका स्तवन और इनका दर्शन देकर उन्हें अनुगृहीत करना ( विराट० ६ अध्याय )। अर्जुनद्वारा इनके दुर्गारूपका स्मरण और स्तवन । इनका प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्हें वर देना (भीष्म० २३। ४--१६)। एक समय ये भगवान् शङ्करको, जो पाँच शिखावाले बालकके रूपमें प्रकट हुए थे, गोदमें लेकर आयीं और देवताओंसे बोर्ली, पहचानो यह कौन है ? (द्रोण० २०२। ८४)। इनके द्वारा स्कन्दको पार्धद-प्रदान (शल्य० ४५। ५१-५२ )। दक्षयज्ञके विषयमें शिवजीके साथ इनका वार्तालाप ( शान्ति० २८३। २३—२९ )। दक्षयश्रमें शिवजीका भाग न देखकर इनकी चिन्ता ( शान्ति ॰ २८४ । २३ ) । उशनापर कृपित हुए शिव-

जीको शान्त करना (शान्ति० २८९ । ३५ ) । श्रीकृष्णको आठ वर देना (अनु० १५ । ७-८ ) । देवताओंको संतानहीन होनेका शाप देना (अनु० ८४ । ७४-७५ ) । परिहासवश शिवजीकी दोनों आँखें हाथोंसे बंद करना (अनु० १४० । २६ ) । शङ्करजीके साथ संवाद (अनु० १४० । ४० से १४५ अध्यायतक ) । गङ्गा आदि नदियोंसे स्त्री-धर्मके विषयमें सलाह लेना (अनु० १४६ । २२—२६ ) । इनके द्वारा स्त्री-धर्मका वर्णन (अनु० १४६ । ३३—५९ ) । ये मुझवान पर्वतपर भगवान शिवके साथ रहती हैं (आश्व० ८ । १-३) ।

महाभारतमें आये हुए पार्वतीके नाम — अम्बिका, आर्या, उमा, भीमा, शैलपुत्री, शैलरा नसुता, शाकम्भरी, शर्वाणी, देवेशी, देवी, दुर्गा, गौरी, गिरिसुता, गिरि-राजात्मजा, काली, महाभीमा, महादेवी, महाकाली, महेश्वरी, माहेश्वरी, पर्वतराजकन्या, रुद्राणी, रुद्रपत्नी, त्रिसुवनेश्वरी आदि।

पार्वतीय ( पर्वतीय )-(१) महाभारतकालका एक राजा, जो कुक्षि नामक दानवके अंशते उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। ५६ )। (२) एक भारतीय जनपद और यहाँके निवासी। ये युधिष्ठिरके राजसूय यश्चमें उपहार लेकर आये थे (सभा० ५२।७)। जयद्रथकी सेनामें आये हुए पार्वतीयोंका अर्जुनद्वारा संहार ( वन० २०१।८)। पार्वतीय योद्धा दुर्योधनकी सेनामें भी थे ( उद्योग० ३०। २४)। भारतीय जनपदोंमें पार्वतीयकी गणना ( भीष्म०९। ५६)। भगवान् श्रीकृष्णने कभी पार्वतीय देशपर विजय पायी थी ( द्रोण० ११। १६)। पार्वतीय योद्धा कौरवदलमें शकुनि और उत्कृक्के साथ रहा करते थे ( कर्ण० ४६। १३)। पाण्डववीरोंद्वारा इनका युद्धमें संहार ( शल्य० १। २७)।

पार्व तेय-एक राजर्षि, जो कपट नामक दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुए थे (आदि०६७।३०)।

पार्श्वरोम-एक भारतीय जनपद (भीष्म०९।५६)। पार्ष्णिक्षेमा-एक विश्वेदेव (अनु०९१।३०)।

पाल-वासुिकके कुलमें उत्पन्न एक नागः जो जनमेजयके सर्पसत्रमें दग्ध हुआ था (आदि॰ ५७।५)।

पालिता-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ । ३)।

पावक-भरत नामक अग्निके पुत्रः इनका दूसरा नाम 'महान्' था (वन० २१९।८)। पाचन—(१) कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थः, जहाँ देवता-पितरोंका तर्पण करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है (वन० ८३। १७५)।(२) एक विक्वे-देव (अनु०९१। ३०)।

पारा-वरुणके दिव्य अस्त्रः जिनका वेग कोई रोक नहीं सकता (वन० ४१। २९)।

पाशाशिनी-भारतकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल यहाँके निवासी पीते हैं (भीष्म॰ ९।२२)।

पाशिवाद-एक भारतीय जनपद (भीष्म०९। ६४)।
पाशी-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक (आदि० ११६।
८)। भीमसेनद्वारा इसका वध (कर्ण०८४।
५-६)।

पाशुपत-भगवान् शङ्करका परम प्रियः सर्वश्रेष्ठ एवं अनुपम प्रभावशाली दिव्यास्त्र ( वनः ४०। १५)। भगवान् शिवद्वारा इसका अर्जुनको उपदेश ( वनः ४०।२०)। इसके उग्रस्वरूप तथा प्रभावका वर्णन (अनुः १४।२५८—२७५)।

पाषाणतीर्ण-एक तीर्थः जो शूर्पारक क्षेत्रमें जमदिग्निकी वेदीपर स्थित है (वन०८८। १२)।

पिङ्गतीर्थ-एक प्राचीन तीर्थ, जहाँ आचमन करके ब्रह्म-चारी और जितेन्द्रिय मनुष्य सौ कपिलाओंके दानका फल प्राप्त कर लेता है (वन०८२।५७)।

पिङ्गल-(१) कश्यप और कदूसे उत्पन्न एक प्रमुख नाग (आदि॰ ३५।९)।(२) एक ऋषिः जो जनमेजयके सर्पसत्रमें अध्वर्यु थे (आदि॰ ५३।६)। (३) इस नामके दूसरे ऋषिः जो जनमेजयके सर्प-सत्रमें सदस्य थे (आदि॰ ५३।७)। (४) एक यक्षराजः जो भगवान् शिवका सखा है और श्मशान-भूमिमें ही (उसकी रक्षाके लिये) निवास करता है। यह सम्पूर्ण जगत्को आनन्द देनेवाला है (वन॰ २३१।५१)।

पिङ्गलक-एक यक्षः जो कुवेरकी सभामें रहकर उनकी सेवा करता है (सभा० १० । १७)।

पिङ्गलराज-स्मशानमें निवास करनेवाला एक यक्षराजः जो भगवान् शिवका सखा है (वन० २३१। ५१)।

पिङ्गाश्नी-(१) स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शस्य ० ४६। १८) । (२) स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शस्य ० ४६। २१)।

पिच्छल-वासुकिवंशमें उत्पन्न एक नागः जो जनमेजयके सर्पसत्रमें जल मराथा (आदि०५७।६)। पिच्छिळा-एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतवासी पीते हैं ( भीष्म०९।२९ )।

पिञ्जरक-कश्यप और कद्रूसे उत्पन्न एक प्रमुख नाग (आदि०३५। ६; उद्योग०१०३। ११)।

पिञ्जला-भारतकी एक प्रमुख नदीः जिसका जल यहाँकी प्रजा पीती है (भीष्म० ९। २७)।

पिडर-एक दैत्यः जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना करता है (सभा० ९। १३)।

पिठरक (पीठरक) - कश्यपवंशी प्रमुख नाग (आदि० ३५। १४; उद्योग० १०३। १४) | यह जनमेजयके सर्पसत्रमें जल मरा था (आदि० ५७। १५)।

पिण्डसेक्ता-तक्षक-कुलका एक नागः जो सर्पसत्रमें जल मराथा (आदि०५७।८)।

पिण्डारक (पिण्डार )-(१) एक कश्यपवंशी प्रमुख नाग (आदि० ३५। ११; उद्योग० १०३। १४)। यह धृतराष्ट्रकुलमें उत्पन्न हुआ और जनमेजयके सर्प-सत्रमें जल मरा था (आदि० ५७। १७)।(२) सुराष्ट्रदेशमें द्वारकाके निकटका एक तीर्थ, जिसमें स्नान करनेसे अधिकाधिक सुवर्णकी प्राप्ति होती है ( वन० ८२। ६५)। यह तीर्थ तपस्वीजनोंद्वारा सेवित और कल्याणस्वरूप है (वन० ८८। २१)। जो मानव पिण्डारक तीर्थमें स्नान करके वहाँ एक रात निवास करता है, वह प्रातःकाल होते ही पवित्र होकर अग्नि-ष्टोम यज्ञका फल प्राप्त कर लेता है (अनु० २५। ५७)।

पितामहसर-एक सरोवर, जो गिरिराज हिमालयके निकट है, इसमें स्नान करनेसे अग्निष्टोम यज्ञका फल मिलता है (वन० ८४। १४८)।

पितृग्रह-पितृसम्बन्धी ग्रह (वन० २३०। ४८)।

पिनाक-शिवजीका धनुष (सभा० ३८। २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ)। इसकी उत्पत्तिका वर्णन (अनु० १४९। दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ५९१५)। भगवान् शंकरके पाणि (हाथ) से आनत होकर (मुद्दकर) उनका त्रिशूल धनुषाकार हो गया; अतः उसका नाम पिनाक हुआ (शान्ति० २८९। १८)।

पिनाकी-ग्यारह कर्ट्रोमेंसे एक, ये ब्रह्माजीके पौत्र तथा स्थाणुके पुत्र हैं (आदि० ६६। १-२; शान्ति० २०८। २०)। अर्जुनके जन्मकालमें ये वहाँ पधारे थे (आदि० १२२। ६८)।

पिप्पलस्थान-जम्बूद्वीपके अन्तर्गत एक भूभागविशेष (भीष्म०६।२)। पिप्पलाद—एक प्राचीन ऋषिः, शरशय्यापर पड़े हुए भीष्म-जीके पास आनेवाले ऋषियोंमें ये भी थे ( शान्ति॰ ४७।९)।

पिराङ्ग-धृतराष्ट्रके वंशमें उत्पन्न एक नागः जो जनमेजयके सर्गतत्रमें जल मरा था ( अंदि ० ५७ । १७ )।

पिशाच-(१) भूतयोनिविशेष । इनका प्राकट्य अण्डसे हुआ था ( आदि० १। ३५ )। ये कुबेरकी सभामें रह-कर उनकी सेवा करते हैं (सभा० १०।१६)। ब्रह्माजीकी सभामें रहकर उनकी उपासना करते हैं (सभा० ११ । ४९ ) । गोकर्ण तीर्थमें रहकर शिवजीकी आराधना करते हैं ( वन ० ८५ । २५ ) । मरीचि आदि महर्षियोंने पिशाच आदि सब भूतोंकी सृष्टि की थी (वन० २७२ । ४६ ) । इन्होंने रावणको अपना राजा बनाया था ( वन ० २७५ । ३८ ) । पिशाच रक्त पीने और कचा मांस खानेवाले होते हैं (द्रोण० ५०। ९—१३)। अलम्बुषके रथमें घोड़ोंकी जगह पिशाच जुते हुए थे (द्रोण० १६७ । ३८ ) । इन्होंने घटोत्कचके साथ रहकर उसकी सहायता की थी और कर्णपर आक्रमण किया था ( द्रोण० १७५ । १०९ ) । खाण्डववन-दाहके समय अर्जुनने इन्हें जीता था (कर्ण ०३७।३७)। अर्जुन और कर्णके युद्धके अवसरपर ये उपस्थित थे (कर्ण॰ ८७। ५०) । मुझवान् पर्वतपर तपस्या करते हुए पार्वतीसहित शिवजीकी पिशाच आदि आराधना करते हैं ( आश्व० ८ । ५-६ ) । महाभारतकालमें पिशाचलोग पृथ्वीके राजा होकर उत्पन्न हुए थे (आश्रम० ३१। ६)।(२) एक यक्षका नाम (सभा०१०।१६)। (३) एक भारतीय जनपदः इस जनपदके योद्धा युधिष्ठिरकी सेनामें कौञ्चव्यूहके दाहिने पक्षकी जगह खड़े किये गये थे ( भीष्म० ५०। ५० )। दुर्योधनकी सेनामें राजा भगदत्तके साथ पिशाचदेशीय सैनिक थे ( भीष्म० ८७।८) । श्रीकृष्णने किसी समय पिशाच देशके योद्धाओंको परास्त किया था ( द्रोण ०११। १६ )।

पिशाचग्रह-पिशाचसम्बन्धी ग्रह (वन०२३०। ५२)। पीठ-एक असुर, यह श्रीकृष्णद्वारा मारा गया था (सभा० ३८। पृष्ठ ८२५, कालम १; द्रोण० ११। ५)।

पुच्छाण्डक-तक्षककुलका एक नागः जो जनमेजयके सर्पसत्रमें जल मरा था ( आदि० ५७। ८ )।

पुञ्जिकस्थला-दस प्रधान अप्सराओंमेंसे एक । इसने अर्जुनके जन्म-महोत्सवमें गान किया था (आदि० १२२ । ६४ )। यह कुवेरकी सभामें रहकर उनकी उपासना करती है (सभा० १० । १० )।

पुण्डरीक-(१) एक महायज्ञ (सभा० ५। १००;

वन ६०।१७)। (२) कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे पुण्डरीक यज्ञका फल मिलता है (वन ०८३।८३)। (३) कश्यपवंशी एक नाग (उद्योग ०१०३।१३)। (४) एक दिग्गज (द्रोण ०१०३।२५)। (५) एक तीर्थसेवी ब्राह्मण, जिन्होंने नारदजीसे श्रेयके विषयमें प्रस्न किया था। इनको भगवान नारायणका प्रत्यक्ष दर्शन और उनके साथ परमधामकी प्राप्ति (अनु ०१२४। दाक्षिणास्य पाठ)।

पुण्डरीका-एक अप्सराः जिसने अर्जुनके जन्मोत्सवमें पधार-कर नृत्य किया था ( आदि० १२२। ६३ )।

पुण्डरीकाश्च-भगवान् श्रीकृष्णका एक नामः पुण्डरीक—
अविनाशी परमधाममें स्थित हो अक्षतभावसे विराजमान
होनेसे भगवान्को 'पुण्डरीकाक्ष' कहते हैं ( अथवा
पुण्डरीक—कमलके सदृश अक्षि ( नेत्र ) धारण करनेके
कारण भी वे 'पुण्डरीकाक्ष' कहे गये हैं। ) ( उद्योग॰
७० । ६ )।

पुण्डरीयक-एक विश्वेदेव (अनु० ९१। ३४)।

पुण्डू-(१) एक प्राचीन राजा (आदि॰ १। २३४)।
(२) एक प्राचीन देश, जिसे महाराज पाण्डुने जीता था
(आदि॰ ११२।२९)।(आधुनिक मान्यताके अनुसार मालदाका जिला, कोसी नदीके पूर्व पूर्णियाका कुछ अंश और
दीनाजपुरका कुछ भाग तथा राजशाहीका सम्मिलित
भूभाग पुण्डू? जनपदके अन्तर्गत रहा है।) पुण्डूदेशके
निवासी राजा युधिष्ठिरके लिये मेंट लेकर आये थे।
(सभा० ५२। १६)। कर्णने भी इस देशको दिग्वजयके
समय जीता था (कर्ण०८। १९)।(कहते हैं, पौण्डूक
वासुदेव इसी देशका राजा था।) अश्वमेधीय अश्वकी
रक्षाके समय अर्जुनने भी इस देशको जीता था (आश्व०
८२। २९-३०)।

पुण्ड्रक-एक प्राचीन क्षत्रिय नरेश, जो युधिष्ठिरकी सभामें बैठते थे (सभा० ४ । २४)। ये राजसूय-यज्ञमें युधिष्ठिरके लिये मेंट लेकर आये थे (सभा० ५२। १८)।

पुण्य-महर्षि विभाण्डकके आश्रमका नाम ( वन ० ११० । २३ )।

पुण्यकृत्-एक विश्वेदेव (अनु० ९१ । ३०)।

पुण्यतोया-एक नदी, जिसे मार्कण्डेयजीने भगवान् बाल-मुकुन्दके उदरमें भ्रमण करते समय देखा था ( वन॰ १८८ । १०४ )।

पुण्यनामा-स्कन्दका एक सैनिक ( शब्य ० ४५ । ५९ ) ।

पुत्-एक नरकः जिससे पिताका उद्धार करनेके कारण बेटेको 'पुत्र' कहा जाता है (आदि० ७४। ३९)।

पुत्रदर्शनपर्व-आश्रमवासिकपर्वका एक अवान्तर पर्व (अध्याय २९ से ३६ तक)।

पुत्रिकासुत-पुत्रीका पुत्र, यह भी 'प्रणीत' के समान ही माना गया है ( इसे छः प्रकारके बन्धुदायादमेंसे एक समझना चाहिये ) ( आदि० ११९ | ३३ )।

पुनश्चन्द्रा-एक तीर्थः जो शूर्पारकक्षेत्रमें जमदिमकी वेदीपर स्थित है (वन० ८८। १२)।

पुरन्दर—(१) देवराज इन्द्रका एक नाम (देखिये इन्द्र)।
(२) तप या पाञ्चजन्य नामक अग्निके एक पुत्र।
तपके तपस्याजनित महान् फलको प्राप्त करनेके लिये
मानो इन्द्र ही 'पुरन्दर' नामसे उनके पुत्र होकर प्रकट
हुए (वन० २२१।३)।

पुरमालिनी-एक प्रमुख नदीः जिसका जल भारतवासी पीते हैं (भीष्म॰ ९।२१)।

पुरावती-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदीः जिसका जल यहाँके वासी पीते हैं (भीष्म०९। २४)।

पुरिका-एक प्राचीन नगरी, जहाँ पूर्वकालमें पौरिक नामक राजा राज्य करता था ( शान्ति ० १११ । ३ )।

पुरु-(१) एक प्राचीन क्षत्रियनरेश, जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजमान होते थे (सभा० ४। २७)। (२) एक पर्वत, जहाँ पूर्वकालमें पुरूरवाने यात्रा की थी (वन० ९०। २२)।

पुरुकुत्स-एक राजा, जो यमसमामें रहकर सूर्यपुत्र भगवान् यमकी उपासना करते हैं (सभा०८। १३)। ये मान्धाताके पुत्र तथा नर्मदाके पति थे एवं कुरुक्षेत्रके वनमें तपस्या करके सिद्धिको प्राप्त हो स्वर्गलोकमें गये थे (आश्रम०२०। १२-१३)।

पुरुजित्-एक क्षत्रियनरेश, जो कुन्तिभोजके पुत्र और कुन्तीके भाई थे। इनके दूसरे भाईका नाम कुन्तिभोज था ( सभा० १४ । १६-१७; कर्ण०६। २२)। इनके घोड़ोंका वर्णन (द्रोण०२३। ४६)। दुर्मुखके साथ इनका युद्ध (द्रोण०२५। ४०-४१)। द्रोणाचार्य-द्वारा इनके मारे जानेकी चर्चा (कर्ण०६। २२-२३)। ये यमराजकी समामें उनकी उपासना करते थे (सभा०८। २०)।

पुरुमित्र-धृतराष्ट्रके ग्यारह महारथी पुत्रोंमेंसे एक ( आदि॰ ६३ । ११९ ) जूएके समय यह भी उपस्थित था ( सभा॰ ५८ । १३ )। अभिमन्युद्वारा घायल हुआ था ( भीष्म॰ ७३ । २४ )। संजयद्वारा जीवित योद्धाओंकी गणनामें इसका भी नाम था ( कर्ण ० । १४ )।

पुरुमीढ-सम्राट् सुद्दोत्रके तृतीय पुत्र, माताका नाम ऐक्ष्वाकी । इनके दो भाई और थे अजमीट और सुमीट (आदि०९४। ३०)।

पुरुषादक-एक प्राचीन देश (सभा० ५१।१७)।
पुरुषोत्तम-मगवान् श्रीकृष्णका एक नाम । ये सर्वत्र
परिपूर्ण हैं तथा सबके निवासस्थान हैं; इसलिये पुरुष हैं।
सब पुरुषोंमें उत्तम होनेके कारण पुरुषोत्तम कहलाते हैं
(उद्योग० ७०। ११-१२)।

पुरुरवा-(१) ये (चन्द्रपुत्र) बुधके द्वारा इलाके गर्भेसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ७५। १८-१९; द्रोण० १४४। ८)। ब्राह्मणोंके प्रति इनका अत्याचार ( आदि० ७५। २०-२१ ) । ब्राह्मणोंद्वारा इनका विनाश (आदि० ७५। २२ )। उर्वशीके गर्भेंसे इनके द्वारा क्रमशः आयुः धीमान्, अमावसु, दृढ़ायु, वनायु और शतायु नामक छः पुत्रोंका जन्म ( आदि० ७५। २४-२५ )। इनका वायुदेवसे चारों वर्णोंकी उत्पत्ति तथा ब्राह्मणकी श्रेष्ठताके विषयमें प्रक्त करना ( शान्ति० ७२ । ३ ) । पुरोहितके विषयमें कश्यपजीके साथ इनका संवाद ( बान्ति० ७३। ७-३२)। इक्ष्वाकुद्वारा इन्हें खड़्न की प्राप्ति हुई थी और इन्होंने उसे आयुको प्रदान किया था ( शान्ति॰ १६६ । ७३-७४ ) । ब्राह्मणोंके आशीर्वादसे इनकी स्वर्ग-प्राप्तिकी चर्चा (अनु० ६। ३३ )। गोदान-महिमाके प्रसङ्गमें इनका नामनिर्देश ( अनु० ७६। २६ )। इन्होंने अपने जीवनमें कभी मांस नहीं खाया (अनु॰ ११५ । ६५ )। (२) दीप्ताक्षवंशका एक कुल्पांसन राजा ( उद्योग० ७४। १५ )।

पुरोचन-यह दुर्योधनका मन्त्री था। दुर्योधनका इसको ध्वारणावत' नगरमें लाक्षागृह बनवानेका आदेश देकर मेजना ( आदि० १४३ । २-१७ )। इसके द्वारा लाक्षागृहका निर्माण ( आदि० १४३ । १९ )। इसका पाण्डवोंको अपने डेरेपर लाकर स्वागत-सत्कार करके आदरपूर्वक निवास देना ( आदि० १४५ । ९-१० )। पाण्डवोंसे उस नये गृह ( लाक्षागृह ) की चर्चा करके उनको सेवक-सामग्रियोंसहित उसमें ( लाक्षागृहमें ) लाकर ठहराना ( आदि० १४५ । ११-१२ )। इसका लाक्षागृहमें दग्ध होना ( आदि० ६१ । २३; आदि० १४९ । २)।

पुलस्त्य-ये ब्रह्माजीके मानस पुत्र हैं ( आदि० ६५ । १०; वन० २७४ । १२ )। छः शक्तिशाली महर्षियोंमें इनका भी नाम है ( आदि० ६६ । ४ ) । बुद्धिमान्

पुलस्त्य मुनिके पुत्र राक्षसः वानरः किन्नर और यक्ष हैं ( आदि० ६६।७) । ये अर्जुनके जन्ममहो-त्सवमें भी पधारे थे (आदि० १२२ । ५२ ) । पराद्यारजीके राक्षस-सत्रमें महर्षियोंके साथ इनका आना और पराशरजीको समझाकर उस सत्रको बंद करनेके लिये कहना ( आदि० १८० । ९—२० )। ये इन्द्रकी सभामें बैठते हैं (सभा० ७।१७)। ये ब्रह्माजीकी सभामें रहकर उनकी उपासना करते हैं (सभा० ११। १९)। इनके द्वारा भीष्मसे विभिन्न तीर्थोंका फलादेश-पूर्वक वर्णन ( वन० अध्याय ८२ से ८५ । १११ तक )। इनकी पत्नीका नाम गौ था। उनके गर्भसे इनके द्वारा वैश्रवण (कुवेर ) का जन्म हुआ या (वन० २७४। १२)। इन्होंने अपने आधे शारीरसे विश्रवा नामक पुत्र उत्पन्न किया था (आदि० २७४। १३-१४) । स्कन्दके जन्ममहोत्सवके अवसरपर ये भी पधारे थे (शब्य० ४५।९) । शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मके पास आये हुए ऋषियोंमें ये भी थे (शान्ति० ४७। १०) । इक्कीस प्रजापतियोंमें भी इनका नाम है ( ज्ञान्ति० ३३४ । ३५ ) । चित्र-शिखण्डी नामवाले सात ऋषियोंमें एक ये भी हैं ( शान्ति० ३३५।२९) । ये आठ प्रकृतियोंमेंसे एक हैं ( ज्ञान्ति० ३४०। ३४-३५ )। प्रयाणके समय भीष्मजीके पास ये भी आये थे (अनु० २६।४)। ( महाभारतमें इनके ब्रह्मर्षि, ब्रह्मयोनि और विप्रर्षि आदि नामोंका भी उल्लेख मिलता है।)

पुलह – ये ब्रह्माजीके मानस पुत्र हैं (आदि० ६५। १०; वन ० २ ७४ । १२ ) । छः शक्तिशाली महर्षियोंमें इनका भी नाम है (आदि॰ ६६। ४)। पुलहके शरभः सिंह, किम्पुरुष, व्याघ्र, रोछ, ईहामृग ( भेड़िया ) जातिके पुत्र हुए (आदि० ६६।८) । ये अर्जुन-के जन्मसमय पधारे थे (आदि० १२२ । ५२)। पराशरजीके राक्षससत्रमें महर्षियोंके साथ इनका आगमन ( आदि० १८०। ९ )। ये इन्द्रकी सभामें विराजते हैं (समा०७।३७) । ब्रह्माजीकी सभामें रहकर ये उनकी उपासना करते हैं ( सभा० ११ । १८ ) । अलकनन्दा गङ्गाके तटपर ये जप और स्वाध्याय करते हैं (वन० १४२ । ६) । स्कन्दके जन्ममहोत्सवमें ये भी प्रधारे थे ( शल्य० ४५। ९ )। इक्कीस प्रजापितयों-में एक ये भी हैं ( शान्ति० ३३४। ३५ )। चित्र-शिखण्डी नामक सात ऋषियोंमें भी इनका नाम है ( शान्ति० ३३५ । २९ ) । आठ प्रकृतियोंमें इनका नाम है ( शान्ति० ३४०। ३४-३५ )। प्रयाणके समय भीष्मजीके पास आये हुए ऋषियोंमें ये भी थे ( अनु ० २६। ४ )।

पुलिन्द-(१) एक देश तथा वहाँके निवासी । ये विषष्ठजीकी गौ निन्दनीके कुपित होनेपर उसके फेनसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० १७४। ३८ )। भीमसेनने पुलिन्द देशपर धावा करके वहाँके महान् नगर तथा उस देशके राजा सुकुमार और सुमित्रको जीत लिया था (सभा० २९। १०)। सहरेवने भी इस देशके राजा सुकुमार और सुमित्रको वशमें कर लिया था (सभा॰ ३१।४) । ये उन म्लेच्छ जातियोंमें हैं। जो कलियुगमें पृथ्वीके शासक होंगे ( वन० १४८ । ३५) । ये दुर्योधनकी सेनामें आये थे ( उद्योग० १६० । १०३; उद्योग० १६१ । २१ ) । यह एक भार-तीय जनपद है (भीष्म०९।३९,६२) । इनका पाण्डयनरेशके साथ युद्ध हुआ और उनके बाणोंद्वारा मारे गये (कर्ण० २०। १० -- १२)। इनकी गणना क्षत्रियोंमें थी; परंतु ब्राह्मणोंकी कृपासे विञ्चत होनेके कारण ये झूद्र हो गये (अनुः ३३।२२।२३।)। (२) यह किरातोंका राजा था और युधिष्ठिरकी सभामें बैठता था (सभा० ४। २४)।

पुलोमा-(१) भृगु ऋषिकी पत्नी ( आदि० ५ । १३)। पुलोमा नामक राक्षसके द्वारा इनका इरण होना (आदि०६।१) । इनके गर्भसे च्यवन मुनि-का जन्म ( आदि० ६।२) । इनकी विस्तृत कथा ( आदि० ५। १३ से ६। १३ तक)। (२) एक राक्षस । इसके द्वारा भृगुपत्नी पुलोमाका इरण होना ( आदि० ५। १५)। इसका कुपित हुए च्यवनके तेजसे भस्म होना ( आदि० ६।३)। (३) कश्यप और दनुसे उत्पन्न एक प्रसिद्ध दानव (आदि० ६५ । २२ ) । यह धन-रत्नों सहित इस पृथ्वीके महान् शासकोंमेंसे एक था ( शान्ति० ३२७। ४९-५० )। ( ४ ) दैत्यकुलकी एक कन्याः जिसके पुत्रोंको भीलोम' कहते हैं। इसने और कालकाने भारी तपस्या करके ब्रह्माजीसे यह वर माँगा था कि 'हमारे पुत्रोंका दुःख दूर हो जाय । इमारे पुत्र देवता, राक्षस तथा नागोंके लिये भी अवध्य हों। इनके रहनेके लिये एक सुन्दर नगर होना चाहिये, जो अपने महान् प्रभापुञ्जसे जगमगा रहा हो । वह नगर विमानकी भाँति आकाशमें विचरने-वाला हो और उसमें नाना प्रकारके रत्नोंका संचय रहना चाहिये। देवता आदि उसका विध्वंस न कर सकें ( वन० १७३। ७--१२ ) ।

पुष्कर-(१) क्षेत्र। तीर्थगुरु ( आदि० २२०। ३४)। (यह तीर्थ अजमेरसे छः कोसकी दूरीपर दिशामें है। इसके सम्बन्धमें पुराणोंमें ऐसी प्रसिद्धि है कि ब्रह्माजीने इस स्थानपर यज्ञ किया था। यहाँ ब्रह्मा-जीका एक मन्दिर है। पद्म और नारदपुराणमें इस तीर्थका बहुत कुछ माहात्म्य मिलता है। पद्मपुराणमें लिखा है कि एक बार पितामह ब्रह्मा हाथमें कमल लिये यज्ञ करनेकी इच्छासे इस सुन्दर पर्वतप्रदेशमें आये और यहाँ कमल उनके हाथसे गिर पड़ा । उसके गिरनेसे ऐसा शब्द हुआ कि सब देवता काँप उठे। जब देवता ब्रह्मासे पूछने ल्मो, तब ब्रह्माने कहा-- बालकोंका घातक वज्रनाभ असुर रसातलमें तप करता था। वह तुमलोगोंका संहार करनेके लिये यहाँ आना ही चाहता था कि मैंने कमल गिराकर उसे मार डाला । तुमलोगोंकी बड़ी भारी विपत्ति दूर हुई । इस पद्मके गिरनेके कारण इस स्थानका नाम पुष्कर होगा। यह परम पुण्यप्रद महातीर्थ होगा।' साँचीसे मिले हुए एक शिलालेखसे यह पता लगता है कि ईसासे तीन सौ वर्षसे भी और पहले यह तीर्थस्थान प्रसिद्ध था-(हिंदी शब्दसागरसे)। (यहाँ ब्रह्मा, सावित्री, बदरीनारायण और वराहजीके मन्दिर प्रसिद्ध हैं ।) अर्जुनने अपने वनवासका शेष समय यहीं व्यतीत किया था ( आदि० २२०। १४ ) । पुलस्त्यजीद्वारा इसका विशेष वर्णन (वन० ८२। २०--४०)। धीम्यद्वारा इसके माहातम्यका वर्णन ( वन० ८९। १६-१८ )। पुष्करमें जाकर मृत्युने घोर तप किया था (द्वोण०५४। २६)। यहाँ ब्रह्माजीका यज्ञ हुआ था, जिसमें सरस्वती सुप्रभा नामसे प्रकट हुई थी (शब्य० ३८। ५--१४)। पुष्करमें जाकर दान देना, भोगोंका त्याग करना, शान्त-भावसे रहनाः तवस्या और तीर्थके जलसे तन-मनको पवित्र करना चाहिये ( शान्ति० २९७। ३७ )। यहाँ स्नान करनेसे मनुष्य विमानपर बैठकर स्वर्गलोकमें जाता है और अप्सराएँ स्तुति करती हुई जगाती हैं (अनु०२५। ९)।(२) वरुणदेवके प्रिय पुत्र, इनके नेत्र विकसित कमलके समान दर्शनीय हैं; इसीलिये सोमकी पुत्रीने इनका पतिरूपसे वरण किया है (उद्योग० ९८। १२)। (३) ये राजा नलके छोटे भाई थे (वन० ५२। ५६ )। इन्हें कलियुगका राजा नलके साथ जूआ खेलनेके लिये आदेश देना ( वन० ५९। ४ )। इनका राजा नलके साथ जूआ खेलना (वन० ५९।९)। पुष्करने राजा नलका सर्वस्व जीत लिया था (वन० ६१।१)। इनका राजा नलके साथ पुनः जूआ खेलना और सर्वस्व हारना (वन ० ७८ । ४--२०) । नल्से क्षमा माँगकर इनका अपनी राजधानीको छौट जाना (वन० ७८। २७२९)। (४) एक द्वीपः इसका विशेषरूपसे वर्णन (भीष्म॰ १२। २४—३७)। (५) पुष्करद्वीपका एक पर्वतः जो मणियों तथा रत्नोंसे भरा-पूरा है (भीष्म॰ १२। २४-२५)।

पुष्करधारिणी-ये विदर्भनिवासी उञ्छवृत्तिधारी तथा अहिंसापरायण सत्यनामक ब्राह्मणकी धर्मचारिणी पत्नी थीं (शान्ति २७२। ३—६)।

पुष्करिणी-सम्राट् भरतकी पुत्रवधू तथा भुमन्युकी पत्नी। इनके गर्भसे सुहोत्र, दिविरथ, सुहोता, सुहवि, सुयजु और ऋचीक नामक छः पुत्र हुए थे (आदि०९४। २३-२५)।

पुष्टि—ये दक्षप्रजापितकी कन्या और धर्मकी पत्नी हैं (आदि॰ ६६।१४)। ये ब्रह्माकी सभामें रहकर उनकी उपासना करती हैं (सभा॰ ११।४२)। इन्द्रलोककी यात्राके समय अर्जुनकी रक्षाके लिये द्रौपदीने इनका स्मरण किया था (वन॰ ३७।३३)।

पुष्टिमिति-भरत नामक अग्निका नामान्तरः ये संतुष्ट होनेपर पुष्टि प्रदान करते हैं। अतः इनका नाम पुष्टिमिति है (वन०२२१।१)।

पुष्पक-(१) कुवेरका एक दिव्य विमान, जो इन्हें ब्रह्माजीसे प्राप्त हुआ था (वन०२७४।१७)। इसे
रावणने उनसे बलपूर्वक छीन लिया था (वन०२७५।
१४)। कुवेरने रावणको यह शाप दिया था कि यह
विमान तेरी सवारीमें नहीं आ सकेगा; जो तेरा वध करेगा;
उसीका यह वाहन होगा (वन०२७५।३५)।
लङ्का-विजयके पश्चात् श्रीरामने पुष्पकविमानकी पूजा करके
उसे कुवेरको ही प्रसन्नतापूर्वक लौटा दिया (वन०२९१।६९)। (२) द्वारकापुरीके दक्षिणभागमें
स्थित लतावेष्ट नामक पर्वतको एक ओरसे घेरकर फैला
हुआ एक वन (सभा०३८।२९ के बाद दा० पाठ,
पृष्ट ८१३)।

पुष्पदंष्ट्र-कश्यपवंशी एक प्रमुख नाग (आदि०३५।१२)। पुष्पदन्त-(१) एक दिग्गज (द्रोण० १२१।२५)। (२) पार्वतीद्वारा कुमारको दिये गये तीन पार्षदोंमेंसे एक, अन्य दोका नाम उन्माद और शङ्ककर्ण था (शल्य० ४५।५१)।

पुष्परथ-राजिषं वसुमनाका रथः यह आकाशः पर्वत और समुद्र आदि दुर्गम स्थानोंमें भी बड़ी सुगमतासे जा सकता या (वन॰ १९८। १२-१३)।

पुष्पवती-इस तीर्थमें स्नान करके तीन रात उपवास करने-वाला मनुष्य सहस्र गोदानका फल पाता है और अपने कुलको पिवत्र कर देता है ( वन० ८५। १२ )।
पुष्पवान्-एक राजाः जो कभी समस्त पृथ्वीका शासक थाः
परंतु कालसे पीड़ित हो इसे छोड़कर परलोकवासी हो गया
( शान्ति० २२७ । ५१—५६ )।

पुष्पानन–एक यक्षः, जो कुवेरकी सभामें रहकर उनकी उपासना करता है (सभा० १०। १७)।

पुष्पोत्कटा—कुवेरद्वारा विश्रवाकी परिचर्यामें नियुक्त एक सुन्दरी राक्षसकन्या, जो नृत्य-गीतकी कलामें प्रवीण थी। इसीके गर्भसे रावण और कुम्भकर्णका जन्म हुआ था (वन० २७५। ३—७)।

पूजनी-काम्पिट्य नगरके राजा ब्रह्मदत्तके भवनमें निवास
करनेवाली एक चिड़िया ( शान्ति० १३९ |
५ ) । यह समस्त प्राणियोंकी बोली समझती
थी।सर्वज्ञ और सम्पूर्ण तत्त्वोंको जाननेवाली थी (शान्ति०
१३९ | ६ ) । राजकुमारने इसके बच्चेको मार डाला
था; अतः इसने भी राजकुमारकी आँखें फोड़ दीं
(शान्ति० १३९ | १३-२० ) । राजभवनको छोड़कर
जाते समय पूजनीका राजा ब्रह्मदत्तके साथ संवाद
(शान्ति० १३९ | २१-१११ ) ।

पूतना-(१) एक राक्षसीः जो भगवान् श्रीकृष्णद्वारा मारी गयी थी (समा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७९८)। (२) ( पूतनायह )- पूतना नामक राक्षसीः जो बालकों के लिये ग्रहरूप है। यह स्कन्दके साथ रहनेवाली है ( वन० २३०। २७)। यही पूतना स्कन्दकी अनुचरी मातृकाओं में भी गिनी गयी है ( शल्य० ४६। १६)।।

पूर्तिका-एक लता, जो सोमलताके स्थानपर यज्ञमें काम आती है (वन० ३५। ३३)।

पूरण-एक प्राचीन ऋषिः जो शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मके पास आये थे ( शान्ति० ४७ । १२ ) ।

पूरु-(१) एक प्राचीन राजा (आदि० १। २३२)।
जो राजा ययातिके द्वारा 'शिमिष्ठा' के गर्मसे उत्पन्न हुए
थे (आदि० ७५। ३५; आदि० ८३। १०)। (ये
पौरववंशके प्रवर्तक आदि पुरुष थे।) इनके द्वारा अपने
पिताको युवावस्थाका दान एवं उनकी वृद्धावस्थाका
प्रहण (आदि० ७५। ४३-४४; आदि० ८४। ३४)।
इनके द्वारा गुरुजनोंके आज्ञापाञ्चनकी मिहमाका वर्णन
(आदि० ८४। ३०-३१ के बाद दा० पाठ)। प्रजाके
अनुमोदन करनेपर ययातिद्वारा इनका राज्यपर अभिषिक्त
होना (आदि० ८५। ३२)। कौसल्या (पौष्टी) नामक
पत्नीके गर्मसे इनके द्वारा जनमेजय (प्रवीर), ईश्वर तथा
रौद्राश्वका जन्म एवं इनके वंशका संक्षित वर्णन (आदि०

९४ अध्याय ) । इनके वंशका विस्तारपूर्वक वर्णन (आदि० ९५ अध्याय )। ये यम-सभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं (सभा०८।८)। इन्द्रके विमानपर बैठकर अर्जुनका कौरवोंके साथ होनेवाला युद्ध देखनेके लिये आये थे (विराट०५६ । १०)। मान्धाताद्वारा इनकी पराजय (द्रोण० ६२ । १०)। ययातिद्वारा इन्हें खड़की प्राप्ति (शान्ति० १६६ । ७४)। अगस्त्यजांके कमलोंकी चोरी होनेपर शपथ खाना (अनु० ९४ । २२)। ये मांसभक्षणका निषेध करके परावर-तत्त्वका ज्ञान प्राप्त कर चुके थे (अनु० ११५ । ५९)। (२) अर्जुनका सार्थि जिसे राजसूय यज्ञके लिये अन्नसंग्रहके कामपर जुट जानेका आदेश मिला था (सभा० ३३ । ३०)

पूर्ण-(१) वासुकि-कुलोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके सर्पसत्रमें जल मरा था ( आदि० ५७ । ५ )। (२) कश्यपकी प्राधा नामवाली पत्नीसे उत्पन्न एक देव-गन्धर्व (आदि०६५ । ४६)।

पूर्णभद्ग-एक कश्यपवंशी प्रमुख नाग ( आदि॰ ३५। १२)।

पूर्णमुख-धृतराष्ट्रके वंशमें उत्पन्न एक नागः जो जनमेजयके सर्पसत्रमें जल गया (आदि॰ ५७। १६)।

पूर्णा-पञ्चमी दशमी तथा पञ्चदशी तिथियोंकी संज्ञा।
पूर्णा नामक पञ्चमी तिथिमें युधिष्ठिरका जन्म (आदि०
१२२।६)।

पूर्णाङ्गद्-धृतराष्ट्रवंशमें उत्पन्न एक नागः जो जनमेजयके सर्प-सत्रमें स्वाहा हो गया था (आदि० ५७। १६)।

पूर्णायु-एक देवगन्धर्वः जो कश्यपकी पत्नी प्राधाका पुत्र था (आदि॰ ६५। ४६)।

पूर्विचित्ति - एक श्रेष्ठ अप्सरा, जो सर्व भेष्ठ छः अप्सराओं मेंसे एक है (आदि० ७४। ६८)। यह उन दस विख्यात अप्सराओं मेंसे एक है, जिन्होंने अर्जुन के जन्मोत्सव में पधारकर नृत्य और गान किया था (आदि० १२२। ६५)। स्वर्ग में अर्जुन के स्वागत-समारोह में इसने नृत्य किया था (वन० ४३। २९)। मलयपर्वतपर शुकदेवजीकी उत्तम गति देखकर यह आश्चर्यचिकत हो उठी थी और इस विषय में अपना हार्दिक उद्गार प्रकट किया था (शान्ति० ३३२। २१ –२४)।

पूर्विदेशा-चार दिशाओंमेंसे एकः इसका विशेष वर्णन (उद्योग० १०८ अध्याय )।

पूर्वपाली-एक प्राचीन राजाः जिसे पाण्डवींकी ओरसे रण-निमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया गया था ( उद्योग० ४। १७ )। पूर्वाभिरामा-एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतवासी पीते हैं (भीष्म०९।२२)।

पूषणा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य०४६।२०)।
पूषा-(१) बारह आदित्योंमेंसे एक (आदि०६५।
१५) । ये अर्जुनके जन्मोत्सवमें पधारे थे (आदि०१२२।६७)। खाण्डववनके युद्धमें इनका आगमन और श्रीकृष्ण तथा अर्जुनपर धावा (आदि०२२६।३५)। भगवान् शङ्करने इनके दाँत तोड़े थे (द्रोण०२०२।४९; सौिस्क०१८।१६)। इनके द्वारा स्कन्दको पाणीतक और कालिक नामक दो पार्षदोंका दान (शल्य०४५।४२-४४)। ये घृतदानसे संतुष्ट होते हैं (अनु०६५।७)। (२) सूर्यदेवका एक नाम (वन०३।१६)।

पृतना-सेनाका परिमाणविशेष—तीन वाहिनी (आदि॰ २।२१)।

पृथा-श्र्रसेनकी पुत्री, जो संसारकी अनुपम सुन्दरी थी; वसुदेवजीकी बड़ी बहिन थी ( आदि० ६७ । १२९ )। पृथाश्व-यमराजकी सभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करनेव.ला एक प्राचीन नरेश ( सभा०८ । १९ )।

पृथु-(१) आट वसुओंमेंसे एक ( आदि० ९९। ११)।(२) एक वृष्णिवंशी क्षत्रियः जो द्रौपदीके स्वयंवरमें आया था (आदि॰ १८५। १८)। यह रैवतक पर्वतके उत्सवमें सम्मिलित हुआ था ( आदि॰ २१८ । १० ) । ( ३ ) महाराज बेनके पुत्र, प्रथम नरेश । इनके द्वारा अत्रिमुनिको धनदान ( वन० १८५ । ८-३५ ) । संजयको समझाते हुए नारदजी-द्वारा इनके चरित्रका वर्णन ( द्रोण० ६९ अध्याय )। श्रीकृष्णद्वारा इनके चरित्रका वर्णन ( शान्ति० २९। १३७-- १४४)। इनकी उत्पत्ति और चरित्रका विस्तृत वर्णन (शान्ति • ५९ | ९८ — १२८) ! ये प्राचीन कालमें पृथ्वीके शासक थे; किंतु कालमे पीड़ित हो पृथ्वीको छोड़कर परलोकवासी हो गये ( शान्ति० २२७। ४९—५६ )। इन्होंने जीवनमें कभी मांन नहीं खाया था (अनु० ११५। ६५)। (४) इक्ष्वाकुवंशी महाराज अनेना-के पुत्र, इनके पुत्रका नाम विष्वगस्य था ( वन० २०२। २-३ ) ।

पृथुलाक्ष-एक राजाः जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यम-की उपासना करता है ( सभा० ८। १० )।

पृथुलाश्व-एक राजा, जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करता है (सभा०८। २२)।

**पृथुवस्त्रा**–स्कन्दकी अनुचरी मातृका **( शल्य० ४६ । १९ )** । पृथुवेग- एक राजाः जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करता है (सभा०८। १२)।

पृथुश्चवा-(१) महाभौमकुमार अयुतनायीकी पत्नी कामाके पिता (आदि० ९५। २०-२१)। ये यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं (सभा०८। १२)। (२) एक प्राचीन ऋषि, जो अजात-शत्रु युधिष्ठिरका बड़ा सम्मान करते थे (वन० २६। २२—२५)। (३) स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५। ६२)। (४) एक नाग, जो बलरामजीके स्वागतार्थ प्रभासक्षेत्रमें आया था (मौसल० ४। १५)। पृथुद्क-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक कार्तिकेय-तीर्थ, जिसमें स्नान करनेमात्रसे सब पाप नष्ट हो जाते हैं तथा तीर्थ-सेवी पुरुषको अश्वमेधयज्ञके फल और स्वर्गलोककी प्राप्ति होती है। (वन० ८३। १४१—१४४)। इस तीर्थकी महिमा (शल्य० ३९। २८-३३)।

पृथिवीतीर्थ-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थ, जहाँ जाकर स्नान करनेसे सहस्र गोदानका फल मिलता है (वन०८३।१३)।

पृथ्वी-(देखिये भूमि)।

पृश्चि-एक प्राचीन महर्षिः जिन्होंने द्रोणाचार्यके पास आकर उनसे युद्ध बंद करनेको कहा था (द्रोण० १९०। ३४—४०)। इन्होंने खाध्यायके द्वारा खर्ग प्राप्त किया था (क्रान्ति० २६।७)।

पृक्षिगर्भ-भगवान् श्रीकृष्णका एक नाम, उसकी निष्कि—
अन्न, वेद, जल और अमृत—इनको पृक्षिन कहते हैं।
ये सदा भगवान्के गर्भमें रहते हैं, इसलिये इनका नाम
पृक्षिनगर्भ है। इस नामके उच्चारणं त्रित सुनि कृपसे
बाहर हो गये थे (शान्ति॰ ३४१। ४५—४७)।
पृष्व-पाञ्चाल देशके एक राजा, जो महर्षि भरद्वाजके
मित्र और द्रुपदके पिता थे (आदि॰ १२९। ४१)।
पृषद्श्व-एक प्राचीन नरेश, जिन्हें राजा अष्टकद्वारा
खड़की प्राप्ति हुई थी (शान्ति॰ १६६। ८०)। ये
यमराजकी सभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते
हैं (सभा०८। १३)।

पृषद्ध-(१) वैवस्वत मनुके नवें पुत्र (आदि० ७५। १६)। ये प्रातः-सायंकाळीन कीर्तन करनेयोग्य राजाओं में से एक हैं, इनके कीर्तनसे धर्मका फल प्राप्त होता है (अनु० १६५। ५८—६०)। इन्होंने कुरु-क्षेत्रमें तपस्या करके स्वर्ग प्राप्त किया (आश्रम० २०। ११)। (२) द्वुपदका एक पुत्र, जिनका अस्वत्थामा-द्वारा वध हुआ था (द्रोण० १५६। १८३)।

पैक्स-य-एक ऋषि, जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे (सभा० ४। १७)। पैजवन-एक श्रूद्र, जिसने ऐन्द्राग्न यज्ञकी विधिसे मन्त्र-हीन यज्ञ करके उसकी दक्षिणाके रूपमें एक लाख पूर्णपात्र दान किये थे (शान्ति० ६०। ३९)।

पैठक-एक असुर, जिसका भगवान् श्रीकृष्णद्वारा वध किया गयाथा (सभा०३८।२९के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८२५,कालम १)।

पैल-एक प्राचीन ऋषिः जो व्यास जीके शिष्य थे। इनकी व्यास जीने सम्पूर्ण वेदों एवं महाभारतका अध्ययन कराया था (आदि॰ ६३। ८९-९०)। ये वसुके पुत्र थे और धौम्य मुनिके साथ युधिष्ठिरके राजस्य यक्तके होता बने थे (समा॰ ३३। ३५)। शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मजीके पास अन्य ऋषियोंके साथ महात्मा पैल भी पधारे थे (शान्ति॰ ४७। ६)।

पैलिंगर्ग-एक मुनि, जिनके आश्रमपर काशिराजकी कन्या अम्बाने तपस्या की थी ( उद्योगः १८६ । २८ )। पैलिंगर्गाश्रम-एक तीर्थ, जहाँ काशिराजकी कन्या अम्बाने कठोर व्रतका आश्रय ले स्नान किया था ( उद्योगः १८६ । २८ )।

पैराचि-विवाहका एक भेद । जब घरके लोग सोये हीं अथवा असावधान हों, उस दशामें कन्याको चुरा लेना पैशाच विवाह है। यह सर्वथा सभी वर्णोंके लिये निषिद्ध है (आदि० ७३। ९—१२)।

पोतक-कश्यपवंशीय एक नाग ( उद्योग० १०३ । ११)।

पौण्ड-(१) नन्दिनीके पार्श्वभागसे प्रकट हुई एक म्लेच्छ जाति ( आदि० १७४। ३७ )। (२) एक देश और वहाँके निवासी राजा आदिः पौण्डुदेशके राजा द्रौपदीके स्वयंवरमें आये थे ( आदि० १८६। १५)। इस देशको श्रीकृष्णने पराजित किया था (सभा० ३८। २९ के बाद, पृष्ठ ८२४, कालम २ )। पौण्डु देशके लोगोंके राजस्य यज्ञमें आनेकी चर्चा (वन० ५१। २२ ) । युधिष्ठिरकी ओरसे उनके साथ ये क्रौज्ज-व्युइमें खड़े थे (भीष्म० ५०। ४८)। कर्णने इस देशको जीता था ( द्रोण ० ४ । ८ ) । श्रीकृष्णने भी इसपर विजय पायी थी (द्रोण ११ । १५)। मान्धाताके राज्यमें पौण्डुजातिके लोग निवास करते थे (शान्ति० ६५। १४)। पौण्ड्रलोग पहले क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मणोंके अमर्षसे शुद्रत्वको प्राप्त हो गये (अनु० ३५। १७-१८)।(३) भीमसेनके शङ्खका नाम । युद्धके आरम्भमें भीमने इस महाराङ्खको बजाया था ( भीष्म० २५। १५) । दुर्योधनके मारे जानेपर भीमकर्मा भीमने पौण्ड्र नामक महान् राङ्खकी ध्वनि की (शाल्य० ६१। ७१ के बाद दा० पाठ)।

पौण्डूक-पुण्ड्देशका राजा वासुदेव, जो वंग, पुण्ड् आदि अनेक देशोंका शासक था और जरासंघरे मिला हुआ था (सभा० १४। २०)। राजसूय यज्ञके समय भीमसेन-द्वारा इसकी पराजय (सभा० ३०। २२)। यह युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें भेंट लेकर आया था (सभा० ५२। १८)।

पौण्ड्रमात्स्यक-एक क्षत्रिय राजाः जो दनायुके पुत्र वीर नामक दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। ४३)।

पौदन्य-एक प्राचीन नगरः जिसे सौदासके पुत्र अश्मकने बसाया था (आदि॰ १७६ । ४७ )। (कुछ आधुनिक विचारकोंके मतानुसार गोदावरीके उत्तर तटपर बसा हुआ 'पैथान' नामक नगर ही पौदन्य है।)

पौनर्भव-छः बन्ध-दायादोंमेंसे एक । दूसरी बार ब्याही हुई स्त्रीसे उत्पन्न हुआ पुत्र ( आदि० ११९ । ३३ )। पौरव-(१) एक राजर्षि, जो शरभ नामक दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुए थे (आदि० ६७।२७-२८)। ये पर्वतीय राजा थे और अर्जुनद्वारा पराजित हुए थे ( सभा० २७ । १४-१५ )। पाण्डवोंकी ओरसे इन्हें रण-निमन्त्रण भेजनेका विचार किया गया था ( उद्योग॰ ४ । १४ ) । दुर्योधनकी सेनामें ये एक महारथी थे ( उद्योग० १६८। १९ ) । घृष्टकेतुके साथ इनका द्वन्द-युद (भीष्म० ११६। १३-१४)। इन्होंने अभिमन्युके साथ युद्ध किया और अभिमन्युने चुटिया पकड़कर इन्हें वसीटा था (द्रोण० १४। ५०-६०)। महाभारत-युद्धमें ये अर्जुनद्वारा मारे गये थे, ऐसी चर्चा आयी है (कर्ण० ५। ३५)। (२) पूरुके वंशमें उत्पन्न होनेवाले--कौरव-पाण्डव आदि (आदि० १७२। ५० के बाद दा॰ पाठ )। (३) अङ्गदेशके एक प्राचीन राजा । नारदजीद्वारा सञ्जयके समक्ष अश्वमेध यज्ञमें इनके दानका वर्णन ( द्रोण० ५७ अध्याय )।(४) विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक ( अनु० ४। ५५)।

पौरवक-क्षत्रियोंकी एक जाति, इस जातिके लोग युधिष्ठिरके साथ कौञ्चन्यूहमें खड़े थे (भीष्म० ५०। ४८)।

पौरिक-पुरिका नगरीका एक राजाः जिसे पापके कारण सियारकी योनिमें जन्म लेना पड़ा था ( शान्ति॰ १११। ३-४ )।

पौरोगव-पाकशालाके अध्यक्षकी संज्ञा (विराट० २ । १ ) । पौलस्त्य-पुलस्त्यकुलके राक्षक्त, जो दुर्योधनके भाइयोंके रूपमें उत्पन्न हुए थे (आदि० ६७ । ८९-९१ ) । पौलोम-(१) पुलोमाके पुत्र । हिरण्यपुरके स्वामी । इनका अर्जुनके साथ युद्ध और उनके द्वारा इनका संहार (वन० १७२। १६—५५)। (२) दक्षिण समुद्रके समीपका एक तीर्थ, पाँच नारी तीर्थोंमेंसे एक (आदि० २१५।३)। यहाँ ब्राह्मणके शापसे ग्राह बनकर रहनेवाली अप्सरा (वर्गाकी सखी) का अर्जुनद्वारा उद्धार हुआ (आदि० २१६। २१-२२)।

पौलोमपर्व-आदिपर्वका एक अवान्तर पर्व (अध्याय ४ से १२ तक )।

पौलोमी-पुलोमा दानवकी पुत्रीः देवराज इन्द्रकी पत्नी और जयन्तकी माता शची (आदि०११३।४)। (देखिये शची)

पौष मास-(बारह महीनों मेंसे एक, जिस मासकी पूर्णिमाको पुष्य-नक्षत्रका योग होता है, उसे पौष कहते हैं। यह मार्गशीर्षके बाद और माधके पहले पड़ता है।) पौष मासमें प्रतिदिन एक समय भोजन करनेवाला मनुष्य सौभाग्यशाली, दर्शनीय और यशस्वी होता है (अनुष्य भगवान् नारायणकी पूजा करनेसे वाजपेय यशका फल मिलता है (अनुष्य १०६। १०)। पौष मासकी द्वादशीको उपवासपूर्वक भगवान् नारायणकी पूजा करनेसे वाजपेय यशका फल मिलता है (अनुष्य १०९। १)। पौष मासके शुक्रपक्षकी जिस तिथिमें रोहिणी नक्षत्रका योग हो, उस दिनकी रात्रिमें स्नान आदिसे शुद्ध हो एक वस्त्र धारण करके अद्धा और एकाग्रतापूर्वक आकाशके नीचे खुले मैदानमें सो जाय और चन्द्रमाकी किरणोंका पान करता रहे। ऐसा करनेसे उसे महान् यशका फल मिलता है (अनुष्य १२६। ४८-४९)।

पौद्यी-राजा पूरुकी पत्नी, इनके गर्भसे पूरुद्वारा प्रवीर, ईश्वर तथा रौद्राश्व नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए थे (आदि० ९४।५)। इनका दूसरा नाम कौसल्या था (आदि० ९५।११)।

पौष्य-एक क्षत्रिय राजाः जिन्होंने आचार्य वेदको पुरोहित वनाया था। इनकी कथा (आदि० ३।८२—११७)। इनकी रानीका उत्तङ्क ऋषिको कुण्डल देना (आदि० ३।१११)। इनके द्वारा उत्तङ्कको संतानहीन होनेका ज्ञाप (आदि० ३।११७)।

पौष्यपर्व-आदिपर्वका एक अवान्तर पर्व ( ३ अध्याय )। प्रकालन-वासुकि वंशका एक नागः जो जनमेजयके सर्प-यज्ञमें जल मरा था ( आदि॰ ५७। ६ )।

प्रकाश-एक भृगुवंशी ब्राह्मणः जो एत्समदवंशी 'तम' के पुत्र थे (अनु० ३०। ६३)।

प्रमाण्डी-परकोटोंपर रक्षा-सैनिकोंके बैठनेका स्थान ( ज्ञान्ति ६९। ४३ )। प्रयस-राक्षसों और पिशाचोंके दल ( वन० २८५ । १-२ )।

प्रचला-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६। १६)। प्रचेता-प्राचीनवर्हिके दस पुत्र, जो ऋषि एवं प्रजापित हैं, इन्होंसे प्राचेतस दक्षका जन्म हुआ है (अनु० १४७। २५)। इन्होंने कण्डु मुनिकी पुत्री वार्क्षीके साथ विवाह किया था (आदि० १९५। १५)। ये इन्द्रकी सभामें विराजमान होते हैं (सभा० ७। ५६)। ब्रह्माजीकी सभामें रहकर उनकी उपासना करते हैं (सभा० ११। १८)। ये स्कन्दके जन्मकालमें उनके पास पधारे थे (शल्य० ४५। १०)।

प्रजागरपर्व-उद्योगपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय ३३ से ४० तक ) ।

प्रजागरा-एक अप्सराः जिसने इन्द्रकी सभामें अर्जुनके स्वागत-समारोहके अवसरपर नाच-गान किया था (वन॰ ४३।३०)।

प्रजापति-(१) प्रजाओं के स्रष्टा और पालक देवगु ब्रह्मा (आदि०१। २९—३३)। (विशेष देखिये 'ब्रह्मा')। (२) महर्षि कश्यपः जिन्होंने वालखिल्योंसे देवराज इन्द्र-पर अनुग्रह करनेके लिये प्रार्थना की थी (आदि०३१। १६—२१)।

महाभारतमें प्रजापितयों के इक्कीस नाम आये हैं— ब्रह्मा, रुद्र, मनु, दक्ष, भृगु, धर्म, तप, यम, मरीचि, अङ्गिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, वसिष्ठ, परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्रमा, कर्दम, क्रोध और विक्रीत । ये इक्कीस प्रजापित उसी परमात्मासे उत्पन्न बताये गये हैं तथा उसी परमात्माकी सनातन धर्म-मर्यादाका पालन एवं पूजन करते हैं ( क्रान्ति० ३३४ । ३५–३७ ) ।

प्रजापितकी उत्तर वेदी-तरन्तुकः अरन्तुकः रामहद (परश्चरामकुण्ड) तथा मचकुक—इनके वीचका भू-भाग कुरुक्षेत्र ही प्रजापितकी उत्तर वेदी है (शल्य० ५३। २४)।

प्रजापति-चेद्दी-प्रतिष्ठानपुर ( झूसी ) सहित प्रयागः कम्बल और अश्वतर नाग तथा भोगवती तीर्थ-यह ब्रह्माजीकी वेदी है ( वन० ८५ । ७६-७७ )।

प्रणिधि-वासिष्ठ बृहद्रथके अंशसे उत्पन्न पाञ्चजन्य नामक अग्निके पुत्र ( वन० २२०। ९ )।

प्रणीत-छः बन्धुदायादेंभिंसे एकः अपनी पत्नीके गर्भसे किसी महापुरुषके अनुग्रहसे उत्पन्न हुआ पुत्र (आदि॰ ११९। ३३)।

प्रतर्दन-काशी जनपदके एक प्राचीन नरेश, जो राजा

ययातिके दौहित्र थे ( आदि० ९३ । ५३ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ २८२ )। ययाति-पुत्री माधवीके गर्भसे काशि-राज दिवोदासके द्वारा इनका जनम हुआ था ( उद्योग० ११७। १८; अनु० ३०। ३०)। स्वर्गसे गिरते हए राजा ययातिकी इनसे भेंट (आदि०८६।५-६)। इनका ययातिके साथ वार्तालाप ( आदि० ९२। १४— १८ दा॰ पाठसहित)। इनके द्वारा ययातिको पुण्यदानका आश्वासन ( आदि० ९२ । १६ ) । अष्टक आदि राजाओंके साथ इनका स्वर्गलोकको जाना ( आदि॰ ९३। १६ के बाद दा० पाठ ) । देवर्षि नारदद्वारा भविष्यमें इनके स्वर्गसे गिरनेके कारणका वर्णन ( वन० १९८ । ५ ) । इनका ययातिको अपना पुण्यफल देना ( उद्योग० १२२ । ६-७ ) । पराजित राजाका सारा धन ले जाना ( शान्ति० ९६। २० )। महाराज शिविद्वारा इन्हें खड़की प्राप्ति ( शान्ति० १६६ । ८० )। इनके द्वारा ब्राह्मणको नेत्र-दान (शान्ति० २३४।२०)। इनके द्वारा वीतहःय-पुत्रोंका वध ( अनु० ३०। ४२-४३ )। वीतह्व्यको छोड़ देनेके लिये इनकी भृगुजीसे प्रार्थना ( अनु० ३० । ५०-५२ ) । भृगुजीके वचनोंसे संतुष्ट होकर इनका नगरको लौटना (अनु० ३०। ५४-५६)। इनका अपने पुत्रको ब्राह्मणकी सेवामें समर्पित करके इस लोकमें अनुपम कीर्ति पाना और परलोकमें अक्षय आनन्द भोगना (अनु० १३७। ५)।

प्रताप-सौवीर देशका एक राजकुमार, जो जयद्रथके रथके पीछे हाथमें ध्वजा छेकर चलता था ( वन० २६५ । १० ) । अर्जुनद्वारा इसका वध (वन० २७१ । २७) । प्रतिश्चापर्व-द्रोणपर्वका एक अवान्तर पर्व (अध्याय ७२ से ८४ तक ) ।

प्रतिमत्स्य-एक भारतीय जनपद (भीष्म० ९। ५२)। प्रतिरूप-एक दैत्यः जो कभी समस्त पृथ्वीका शासक थाः परंतु कालसे पीड़ित हो इन्हें छोड़कर परलोकवासी हो गया (शान्ति० २२७। ५३-५६)।

प्रतिचिन्ध्य—(१) द्रौपदीके गर्भसे युधिष्ठिरद्वारा उत्पन्न (आदि० ६३। १२२-१२३; आदि० ९५। ७५)। इनका जन्म विश्वेदेवके अंदासे हुआ था (आदि० ६७। १२७-१२८)। इनके नामकी निरुक्ति (आदि० २२०। ७९-८१)। प्रथम दिनके संग्राममें शकुनिके साथ इनका द्वन्द्व-युद्ध (भीष्म० ४५। ६३-६५)। अलम्बुषके साथ इनका युद्ध और उससे पराजित होना (भीष्म० १००। ३९-४९)। इनके घोड़ोंका वर्णन (द्रोण० २५। २७)। अश्वत्थामाके साथ इनका युद्ध (द्रोण० २५। २९-३१)। दुःशासनके साथ इनका युद्ध और पराजित होना (द्रोण ० १६८ । ३४—४३) । राजा चित्रके साथ युद्ध और इनके द्वारा उसका वध (कर्ण ० १४ । २०—३३)। रात्रिमें अश्वत्थामाके साथ युद्ध और उसके द्वारा मारा जाना (सौिसक ० ८ । ४८—५४)। (महाभारतमें इनके लिये यौधिष्ठिर और यौधिष्ठिरि शब्दका भी प्रयोग हुआ है।) (२) एक प्रसिद्ध राजा, जो एकचक नामक दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुए थे (आदि ० ६७ । २१-२२)। दिग्वजयके समय अर्जुनने इन्हें परास्त किया था (सभा ० २६ ।५)। पाण्डवोंकी ओरसे इन्हें रण-निमन्त्रण भेजनेका विचार किया गया था (उद्योग ० ४ । १३)। ये यमराजकी सभामें रहकर उनकी उपासना करते हैं (सभा ० ८ । २४)।

प्रतिश्रवा ये परीक्षित्के पुत्र थे, जो महाराज भीमसेनके द्वारा 'कुमारी' के गर्भसे उत्पन्त हुए थे। इनके पुत्रका नाम प्रतीप था ( आदि॰ ९५। ४२-४४ )।

प्रतिष्ठा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शब्य० ४६। २९)।

प्रतिष्ठानपुर-प्रयागके भीतरका एक तीर्थ (जिसे आजकल इसी कहते हैं )। यह प्रजापितकी वेदीके अन्तर्गत है (वन०८५।७६)। प्रतिष्ठानपुरमें राजा ययातिकी राजधानी थीं जहाँ गालव और गहड़ गये थे (उद्योग० ११४।९)।

प्रतीच्या-ये महर्षि पुलस्त्यकी पतित्रता परनी थीं (उद्योग० ११७। १६)।

प्रतीत-एक विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३२ )।

प्रतीप-एक कुरुवंशी राजा, जो धृतराष्ट्रके पुत्र थे। आदिपर्व ९४। ४९--६० के वर्णनके अनुसार कुरुसे इनकी परम्परा इस प्रकार है--कुरु, कुरुके पुत्र अश्ववान् ( अविक्षित् ), इनके परीक्षित् आदि आठ भाई, इनके कुलमें जनमेजयः जनमेजयसे धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्रसे प्रतीप हुए; किंतु आदि।र्व ९५ । ३९—४४ के वर्णनके अनुसार कुरसे विदूर, विदूरसे अनस्वा, अनस्वासे परीक्षित्, परीक्षित्से भीमसेन, भीमसेनसे प्रतिश्रवा और प्रतिश्रवासे प्रतीपका जनम हुआ था। इनकी पत्नीका नाम शैव्या-सुनन्दा था; उससे इनके तीन पुत्र हुए देवापि, शान्तनु तथा वाह्वीक (आदि० ९४। ६१; आदि० ९५। ४४)। इनके पास मनिस्वनी गङ्गा सुन्दर रूप और उत्तम गुणोंसे युक्त युवती स्त्रीका रूप धारण करके गर्यी और इनके दाहिने ऊरुपर जा बैठीं तथा इनके पूछनेपर उन्होंने इनकी पत्नी बननेकी कामना प्रकट की । तब इन्होंने उनका पुत्रवधूके रूपमें वरण किया (आदि० ९७। १-१६)। इनका एक दिव्य नारीको पत्नीरूपमें स्वीकार करनेके लिये अपने पुत्र शान्तनुको आदेश देना ( आदि० ९७। २१२३)। इनका शान्तनुको राज्य देकर वनमें प्रवेश करना (आदि॰ ९७। २४)। इनके परलोकवासी होनेकी चर्चा (उद्योग॰ १४९। २८)।

प्रत्यग्रह-ये राजा उपस्चिर वसुके द्वितीय पुत्र थे ( आदि॰ ६३ । ३१ ) ।

प्रत्यङ्ग-एक प्राचीन नरेश ( आदि० १। २३८ )।

प्रत्यूष-ये धर्मके द्वारा प्रभाताके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। इनकी गणना वसुओंमें है (आदि०६६। १७-२०)।

प्रदाता-एक विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३२ )।

प्रद्युम-ये सनत्कुमारके अंशसे भगवान् श्रीकृष्णद्वारा रुविमणीके गर्भसे प्रकट हुए थे ( आदि०६७। १५२; सौसिक० १२।३०-३२) । अर्जुन और सुभद्राके विवाहके उपलक्षमें दहेज लेकर आनेवाले वृष्णिवंशियोंमें ये भी थे ( आदि० २२०। ३२ )। ये युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें पधारे थे ( सभा० ३४। १६ )। शाल्वके पराक्रम-से घषरायी हुई यादवसेनाको इनके द्वारा आश्वासन (वन० १६ । ३०-३२ ) । इनका शाल्वके साथ घोर युद्ध ( वन० १७ अध्याय ) । संग्रामभूमिमें इनका मूर्व्छित होना ( वन० १७ । २२ ) । सारथिद्वारा मूर्च्छावस्थामें संग्रामसे इटा ले जानेपर इनका अनुताप और सारिथको उपालम्भ देना (वन० १८ अध्याय )। पुनः शाल्वके साथ युद्ध और उसे मारनेके लिये एक अद्भुत रात्रुनाराक बाणका संधान करना ( वन० १९। १२--१९ ) । इनके पास नारद और वायुदेवका आकर देवताओंका संदेश सुनाना ( वन० १९ । २१—२४ ) । इनके द्वारा शाल्वकी पराजय (वन० १९। २६)। इनसे अनिरुद्ध प्रकट हुए थे ( भीष्म० ६५। ७३ )। ये महारथी बीर थे (द्रोण० ११०। ५९) । इनके नामकी निषक्ति (शान्ति० ३३९ । ३७-३८)।ये श्रीकृष्णके तीसरे स्वरूप माने जाते हैं (अनु० १५८। ३९)। श्रीकृष्णसे ब्राह्मणकी महिमाके विपयमें पूछना (अनु० १५९ । ४—७) । ये युधिष्ठिरके अश्वमेधयज्ञमें इस्तिनापुर आये थे ( आश्व० ६६। ३ )। मौसल-युद्धमें इनका भोजींके साथ युद्ध और उनके द्वारा इनका वध (मौसल १ । ३३-३५)। मरणोपरान्त ये सनत्क्रमारके स्वरूपमें प्रविष्ट हो गये ( स्वर्गा० ५। १३ )।

प्रद्योत-एक यक्षः जो कुबेरकी सभामें रहकर उनकी सेवा करता है (सभा० १०। १५)।

प्रधान-एक प्राचीन राजिषे, इन्हींके कुलमें सुलभा उत्पन्न हुई थी, जिसके साथ विदेहराज जनकका संवाद हुआ था ( शान्ति॰ ३२०। १८४ )। प्रवालक-एक यक्षः जो कुवेरकी सभामें रहकर उनकी उपासना करता है (सभा० १०। १७)।

प्रवाहु-कौरव-पक्षका एक योद्धाः जिसने अभिमन्युपर बाण-वर्षा की थी ( द्रोण० ३७। २६ )।

प्रभक्षन-ये मिणपूरनरेश चित्रवाहनके पूर्वज थे, इनके कोई पुत्र नहीं था, अतः इन्होंने उत्तम तपस्य। आरम्भ की । उस उग्र तपस्याद्वारा देवाधिदेव महैश्वर संतुष्ट हो गये और उन्होंने राजाको वरदान देते हुए कहा कि तुम्हारे कुलमें एक-एक संतान होती जायगी ( आदि॰ २१४ । १९-२१)।

प्रभद्गक-पाञ्चालोंका एक क्षत्रिय-दल, जो पाण्डवपक्षमें आया था ( उद्योग ० ५७ । ३३ ) । ये प्रायः भृष्टद्युम्न और शिखण्डीका अनुगमन करते थे ( भीष्म ० १९ । २२; भीष्म ० ५६ । १४ ) । ये अधिकतर शल्यद्वारा मारे गये थे ( शल्य ० ११ । २४ ) । रातमें सोते समय अश्वत्थामाद्वारा प्रभद्रकोंका वध हुआ था (सौप्तिक ० ८ । ६६ ) ।

प्रभा-(१) एक देवी, जो ब्रह्माकी सभामें रहकर उनकी उपासना करती हैं (सभा० ११। ४१)।(२) अलकापुरीकी एक अप्तरा, जिसने अध्वक्रजीके स्वागत-समारोहमें नृत्य किया था (अनु० १९। ४५)।

प्रभाकर-(१) एक कश्यपवंशी प्रमुख नाग (आहि० ३५। १५) । (२) कुशद्वीपका छठा वर्षखण्ड (भीष्म० १२। १३)।

प्रभाता-ये धर्मकी पत्नी थीं और प्रत्यूष तथा प्रभास नामक दो वसु इन्हींके पुत्र थे ( आदि० ६६। १७---२०)।

प्रभावती-(१) मयदानवके निवास स्थानपर तपस्या करनेवाली एक तपस्विनी, जो सीताजीकी खोजके लिये गये हुए वानरोंसे मिलो थी (वन०२८२।४१)। (२) ये सूर्यदेवकी पत्नी थीं (उद्योग० ११७। ८)। (३) स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य०४६।३)। (४) अङ्गराज चित्ररथकी पत्नी, जो देवरामांकी पत्नी रुचिकी बड़ी यहिनथी (अनु०४२। ८)। इसका अपनी बहिन रुचिसे दिव्य पुष्प मँगवा देनेके लिये अनुरोध (अनु०४२। १०)।

प्रभास-(१) ये धर्मके द्वारा प्रभाताके गर्भसे उत्पन्न हुए ये, इनकी गणना वसुओं में है (आदि० ६६। १७—२०)। (२) एक प्राचीन तीर्थ (आदि० २१७।३)। यह पश्चिम समुद्रतटपर सौराष्ट्र देश (काठियावाड़) में है, यह देवताओं का तीर्थ है (वन० ८८।२०)। (इसे सोमतीर्थ भी कहते हैं, सोमनाथ

नामक ज्योतिर्लिङ्गका स्थान यहीं है। ) यहाँ तीर्थ-यात्राके अवसरपर अर्जुनका श्रीकृष्णसे मिलन ( आदि॰ २१७। ४ )। प्रभासतीर्थमें श्रीकृष्णने एक इजार दिव्य वर्षीतक एक पैरसे खड़े होकर तपस्या की थी ( वन॰ १२। १५-१६)। यहाँ अग्निदेव नित्रास करते हैं। इस तीर्थमें स्नान करके संयतचित्त मानव अतिरात्र और अग्निष्टोम यज्ञका फल पाता है (वन० ८२। ५८— ६० )। तीर्थयात्राके समय भाइयोंसहित युधिष्ठिर यहाँ आये थे और इस स्थानगर उन्होंने तपस्या की थी (वन० ११८ । १५—१८) । प्रभास तीर्थे इन्द्रकी बहुत प्रिय है, यह पुण्यमय क्षेत्र और पापोंका नारा करनेवाला है ( वन० १३०। ७ ) । इसके प्रभावका विशेषरूपसे वर्णन ( शल्य० ३५ । ४१---८२) । यहाँ स्नान करनेसे मनुष्य विमानपर बैठकर स्वर्गमें जाता है और अप्सराएँ वहाँ स्तुति करती हुई उसे जगाती हैं ( अनु॰ २५।९)। यहाँ ही यदुवंशियोंका परस्पर युद्ध करके विनाश हुः था ( मौसल ० १ । १० — ४६ )। प्रभास तीर्थसे ही बलरामजी तथा भगवान् श्रीकृष्ण परम धाम पधारे थे (मौसल० ४ अध्याय )। (३) स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५। ६९)।

प्रभु-स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५। ५८)।
प्रमतक-एक ऋषि जो जनमेजयके सर्पसत्रमें सदस्य बने

थे (आदि० ५३ । ७ ) |

प्रमिति (या प्रमिति )-च्यवन ऋषिके पुत्र । इनकी माता-का नाम सुकन्या था (आदि० ५। ९; आदि० ६। १)। इनके घृताची अप्तराके गर्भते रुरु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था (आदि० ८। २)। इनका रुरुके लिये स्थूलकेश मुनित्ते उनकी प्रमद्वरा नामक कन्याको माँगना (आदि० ८। १५)। इनका रुरुको आस्तीक-पर्वकी कथा सुनाना (आदि० ५८। २०-२१)। शर-शय्यापर पड़े हुए भीष्मके पात उनकी मृत्युके समय ये भीष्मारे थे (अनु० २६। ५)। कहीं-कहीं इन्हें वीतह्व्यके पुत्र गृत्समदके कुछमें जन्म लेनेवाले वागीन्द्रका पुत्र बताया गया है (अनु० २०। ५८—६४)।

प्रमथ-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक ( आदि० ११६ । १३)।

प्रमथगण-शिवजीके गण, इनके द्वारा धर्माधर्मसम्बन्धी रहस्यका कथन (अनु० १३३ अध्याय )।

प्रमदावन-राजमहलोंमें रानियोंके विहारके लिये बने हुए उपवन (वन० ५३। २५)।

प्रमद्भरा—६६की पत्नी तथा शुनक ऋषिकी माता जो विश्वावसु और मेनकासे उत्पन्न हुई थी। इसकी उत्पन्ति,स्थूल- केशद्वारा इसके लालन-पालन, नामकरण एवं विवाहकी कथा (आदि० ५ । १०; आदि०८ । ५-१३) । इसका सर्पसे डँसा जाना (आदि०८ । १८) । मृत्युको प्राप्त हुई प्रमद्वराका पतिकी आयुसे जीवित होना (आदि० ९ । १५) ।

प्रमाणकोटि-गङ्गाके तटपर स्थित एक तीर्थ, जहाँ प्रमाणकोटि नामसे प्रसिद्ध एक विशाल वट-वृक्ष था । यहीं दुर्योधनने भीमसेनको विश्व खिलाकर गङ्गाजलमें डाल दिया था (आदि० ६१। ११; आदि० १२७। ५४)। यहाँ प्रथम दिन पाण्डवोंका रात्रि-वास (वन०१। ४१-४२)।

प्रमाथ-यमरा नद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्वदोंमेंसे एक, दूसरेका नाम उन्माथ था (श्राख्य ४५। ३०)।

प्रमाथी—(१) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक ( आदि॰ ११६। १३)। इसका भीमसेनके साथ युद्ध तथा उनके द्वारा वध (द्रोण॰ १५७। १७-१९)। (२) यह दूपण राक्षमका छोटा भाई था (वन॰ २८६। २७)। इसका लक्ष्मणके साथ युद्ध करते समय वानर-सेनापित नील्द्वारा मारा जाना (वन॰ २८७। २२—२७)। (३) घटोत्कचका साथी एक राक्षम, जिसका दुर्योधन-द्वारा वध हुआ था (भीष्म० ९१। २०-२१)।

प्रमाथिनी-एक अप्सरा, जिसने अर्जुनके जन्मोत्सवमें पधार-कर तृत्य किया था ( आदि० १२२ । ६३ )।

प्रमुच-दक्षिण दिशामें रहनेवाले एक महर्षि (शान्ति० २०८।२९)।

प्रमोद-(१) ऐरावत-कुलमें उत्पन्न हुआ एक नाग, जो जनमे जयके सर्पसत्रमें जल मरा था (आदि० ५७। ११)। (२) स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५। ६५)।

प्रम्लोचा-दस प्रमुख अप्सराओं मेंसे एक । यह अर्जुनके जन्म-महोत्सवमें वहाँ गयी थी (आदि० १२२ । ६५ ) । यह कुवेरकी सभामें रहकर उनकी उपासना करती है (सभा० १० । ११ ) ।

प्रयाग-गङ्गा और यमुनाके सङ्गमगर स्थित एक विख्यात नीर्थ, वहाँ गङ्गा-यमुनाके सङ्गममें स्नान करनेवाला पुरुष दत अश्वमेध यज्ञोंका फल पाता और अपने कुलका उद्धार कर देता है (वन॰ ८४। ३५)। महर्पियोंद्वारा प्रशंसित प्रयाग-तीर्थमें ब्रह्मा आदि देवता, दिशा, दिक्पाल, लोक-पाल, साध्य, लोकसम्मानित पितर, सनत्कुमार आदि महर्षि, अङ्गरा आदि निर्मल ब्रह्मार्षि, नाग, सुपर्ण, सिद्ध, सूर्य, नदी, समुद्र, गन्धर्व, अप्सरा तथा ब्रह्माजीसहित भगवान् विष्णु निवास करते हैं। वहाँ तीन अग्निकुण्ड हैं, जिनके बीचसे गङ्गा बहती हैं। यहाँ यमुना गङ्गाके साथ

मिली हैं। गङ्गा-यमुनाका मध्यभाग पृथ्वीका जघन माना गया है। प्रयाग जघनस्थानीय उपस्य है। प्रतिष्ठानपुर ( झूँसी ), प्रयाग, कम्बल और अश्वतर नाग तथा भोगवती तीर्थ ब्रह्माजीकी वेदी है । उस तीर्थमें वेद और यज्ञ मूर्तिमान् होकर रहते हैं तथा प्रजापतिकी उपासना करते हैं। तपोधन ऋषि, देवता तथा चक्रवर्ती सम्राट वहाँ यज्ञोंद्वारा भगवान्का यजन करते हैं । इसीलिये तीनों लोकों में प्रयागको सव तीथोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ एवं पुण्यतम बताया गया है। इस तीर्थमें जाने अथवा इसका नाम लेनेमात्रसे भी मनुष्य मृत्युकालके भय और पापसे मुक्त हो जाता है ( वन ० ८५। ६९ — ८०)। प्रयागके विश्वविख्यात त्रिवेणी-सङ्गममें स्नान करनेसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञोंके फलकी प्राप्ति होती है। यह देवताओं द्वारा संस्कार की हुई यज्ञभूमि है। यहाँ दिया हुआ थोड़ा सा भी दान महान् होता है। प्रयागमें ही साठ करोड़ दस इजार तीर्थोंका निवास है। चारों विद्याओंके ज्ञानसे तथा सत्यभाषणसे जो पुण्य होता है, वह सब गङ्गा-यमुनाके सङ्गममें स्नान करनेमात्रसे प्राप्त हो जाता है। यहाँ वास्तिका भोगवती नामक उत्तम तीर्थ है। जो उसमें स्नान करता है, उसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है। प्रयागमें ही हंसप्रपतन नामक तीर्थ है और वहीं गङ्गाके तटपर दशाश्वमेधिक तीर्थ है। प्रयागमें गङ्गास्नानका महत्त्व सबसे अधिक है ( वन० ८५ । ८१--८८ ) । गङ्गा-यमुनाका पुण्यमय सङ्गम सम्पूर्ण जगत्में विख्यात है । बड़े-बड़े महर्षि उसका सेवन करते हैं। यहाँ पूर्वकालमें पितामह ब्रह्मा जीने यश किया था। उनके उस प्रकृष्ट यागरे ही इस स्थानका नाम प्रयाग हो गया (वन० ८७। १८-१९)। पाण्डवीने देवताओंकी यज्ञभूमि प्रयागमें पहुँचकर यहाँ गङ्गा-यमुनाके सङ्गममें स्नान किया और कुछ दिनोंतक वे वहाँ उत्तमतपस्यामें लगे रहे (वन०९५। ४-५)। प्रयाग-राजमें माधमासकी अमावास्याको तीन करोड़ दस हजार तीर्थोंका समागम होता है ( अनु० २५। ३५-३६ )।

प्रयुत-एक देव-गन्धर्व, जो कश्यपद्वारा मुनिके गर्भसे उत्पन्न हुआ था ( आदि॰ ६५ । ४३ )।

प्ररुज-राक्षसों और पिशाचोंका दल ( वन० २८५। १-२ )।

प्रलम्ब-(१) कश्यप और दनुसे उत्पन्न एक प्रसिद्ध दानव (आदि० ६५।२९)। (२) एक असुर, जिसे भीकृष्णके अभिन्नस्वरूप बलरामजीने मारा था (द्रोण० ११। ५; शल्य० ४७। १३)।

प्रवरा-एक प्रमुख नदीः जिसका जल भारतवासी पीते हैं (भीष्म॰९।२३)। प्रवसु-ये महाराज ईलिनके द्वारा रथन्तरीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे, इनके चार भाई और ये—-दुष्यन्त, ग्रूर, भीम तथा वसु ( आदि॰ ९४। १७-१८ )।

प्रवह—प्रागः अपान आदि वायुभेदोंमें सातवाँ वायुः जो ऊर्ध्वगामी होता है ( शान्ति ० ३०१ । २७ ) । यह धूम और गर्मीसे उत्पन्न हुए वादलेंको इधर-उधर चलाता है और प्रथम मार्गमें प्रवाहित होता है ( शान्ति ० ३२८ । ३६ )।

प्रवालक-एक यक्ष, जो दुवेरकी सभामें रहकर उनकी उपासना करता है (सभा० १०। १७)।

प्रवाह-स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५। ६४)।

प्रवीर-(१) ये पूरुके पुत्र थे। इनकी माताका नाम पौष्टी या। इनके दो भाई और थे—ईश्वर और रौद्राश्व। इनके द्वारा श्रुरसेनीके गर्भसे मनस्यु नामक पुत्रका जनम हुआ था (आदि० ९४। ५-६)। इनका दूसरा नाम जनमेजय था। इन्होंने तीन अश्वमेध यज्ञों और विश्वजित् यज्ञका अनुष्ठान करके वानप्रस्थाश्रम ग्रहण किया था (आदि० ९५। ११)। (२) एक क्षत्रिय-कुल, जिसमें वृषध्वज नामका कुलाङ्गार राजा उत्पन्न हुआ था (उद्योग० ७४। १६)।

भवेणी-इस नदीके उत्तर तटपर कण्य मुनिका आश्रम है। जहाँ माठरका विजयस्तम्भ है (वन०८८। ११)।

प्रवेपन - तक्षक-कुलका एक नागः जो जनमेजयके सर्पसत्रमें जलकर भस्म हो गया (आदि० ५७।९)।

प्रशामी—अलकापुरीकी एक अप्सराः जिसने अष्टावकके स्वागत-समारोहमें नृत्य किया था ( अनु० १९ । ४५ ) ।

प्रशस्ता-एक समुद्रगामिनी पुण्यमयी नदी, जहाँ तीर्थ-यात्राके समय भाइयोंसहित युधिष्ठिर गये थे और वहाँ उन्होंने स्नान, तर्पण, दान आदि किया था (वन॰ ११८। २-३)।

प्रशान्तात्मा-स्यदेवका एक नाम (वन०३।२७)। प्रसन्धि-ये वैवस्वत मनुके पुत्रथे। इनके पुत्रका नाम क्षुप था (आश्व०४।२)।

प्रसुद्ध-एक प्राचीन देशः जिसे भीमसेनने पूर्वदिग्विजयके समय जीता था (सभा० ३०।१६)।

प्रसृत-एक दैत्य, जिसका गरुडद्वारा वध हुआ था ( उद्योग० १०५ । १२ )।

प्रसेन-यह कर्णका पुत्र था। सात्यकिद्वारा इसका वध हुआ था (कर्ण० ८२।६)।

प्रसेनजित्—(१) एक राजाः जो महाभौमकी पत्नी सुयज्ञाके पिता थे। इन्होंने एक लाख सबत्सा गौओंका दान करके उत्तम लोक प्राप्त किया था (शादि० ९५। ३०; शान्ति० २३४। ३६)। ये यमराजकी सभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं (सभा० ८। २१)। (२) एक राजा, जो रेणुकाके पिता थे। इनके द्वारा जमदिग्नको अपनी पुत्री रेणुकाका दान (वन० ११६। २)। (किसी-िकसीके मतमें मुयज्ञाके पिता और रेणुकाके पिता एक ही हैं)। (३) एक यादव, जो सत्राजित्के भाई थे। ये दोनों भाई जुड़ वें पैदा हुए थे और कुबेरोपम सद्गुणोंसे सम्पन्न थे। इनके पास जो स्यमन्तक्रमणि थी, वह प्रतिदिन प्रचुर सुवर्णराशि झरती रहती थी (सभा० १४। ६० के बाद दा० पाठ)।

प्रस्थल-एक अत्यन्त निन्दित देशः जिसका वर्णन कर्णने शल्यके प्रति किया था ( कर्ण० ४४। ४७)।

प्रस्थला-सुशर्माकी राजधानी (भीष्म० ११३ । ५२ )। प्रहस्त-रावणके परिवारका एक राक्षसः जिसने विभीषणके साथ युद्ध किया था (वन० २८५ । १४ )। विभीषण-द्वारा इसका वध (वन० २८६ । ४ )।

प्रहास-(१) धृतराष्ट्र-वंशमें उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके सर्पसत्रमें स्वाहा हो गया (आदि० ५७। १६)। (२) स्कन्दका एक सैनिक ( शब्य० ४५ । ६८ ) । प्रह्लाद-(१) हिरण्यकशिपुका प्रथम पुत्र । इनकी माताका नाम कयाधु था । इनके तीन पुत्र थे—-विरोचन, कुम्भ और निकुम्भ (आदि० ६५ । १७–१९) । ये वरुणसभामें रहकर वरुणकी उपासना करते हैं ( सभा० ९। १२)। ब्रह्माजीकी सभामें भी उनकी सेवाके लिये उपस्थित होते हैं (सभा० ११।१९)। विदुरका इनका दृष्टान्त प्रस्तुत करना (सभा० ६८। ६५-६६ )। इनके द्वारा विलक्ते प्रति तेज और क्षमाके अवसरका वर्णन (वन॰ २८।६-३३)। विरोचन और सुधन्वाके संवादमें इनका निर्णय ( उद्योग ०६५ । ३५-३६)। ब्राह्मण-वेषमें शिष्यरूपसे प्रार्थना करनेपर इनके द्वारा इन्द्रको शीलका दान (शान्ति० २८—६२) । उद्यनाने इन्हें दो गाथाएँ सुनायीं (शान्ति० **१३९।७०-७२) । इन**का एक अवधृतसे आजगर-वृत्तिकी प्रशंसा सुनना ( शान्ति० १७९ अध्याय )। इनका इन्द्रके साथ संवाद (शान्ति० २२२। ९-३५)। ये पृथ्वीके प्रधान शासकोंमेंसे एक हैं ( शान्ति० २२७। ५०) । स्कन्दकी गाड़ी हुई शक्तिके उखाड़नेमें इनका असफल होना ( शान्ति० ३२७। १८-१९ ) ।

महाभारतमें आये हुए प्रह्लाद्के नाम--असुराधियः

असुरेन्द्र, दैतेय, दैत्य, दैत्यपित, दैत्येन्द्र, दानव आदि।
(२) बाह्वीकवंशीय एक क्षत्रिय राजा, जो श्रत्थम नामक दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था (आदि०६७। ३०-३१)।(३) एक नाग, जो वरुणसभामें उपस्थित हो वरुणकी उपासना करता है (सभा०९।१०)। (४) एक भारतीय जनपद (भीष्म०९।४६)। प्राकृत-एक यज्ञ, जो बारह दिनोंमें सम्पन्न होता है (वन०१३४।१९)।

प्राक्तोसल-पूर्वकोसल देश, जो दक्षिण भारतमें पड़ता है। इसे सहदंवने जीता था (सभा०३१। १३)।

प्राग्ज्योतिषपुर-एक प्राचीन नगर, जो भौमासुर ( नरका-सुर)की राजधानी था ( सभा० ३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८०७ ) । भौमासुरके बाद यहाँके प्रधान राजा भगदत्त हुए थे ( सभा० २६ । ७-८ ) । यह असुरोंका एक अजेय दुर्ग था । पूर्वकालमें यहीं नरका-सुर निवास करता था ( उद्योग० ४८ । ८० ) । भगदत्तके बाद यहाँके राजा वज्रदत्त हुए ( आश्व० ७५ । १ ) ।

प्राङ्नदी-यहाँ जानेसे द्विज कृतार्थ हो इन्द्रलोकमें जाता है (वन ० ८४। १५९)।

प्राचिन्वान् महाराज पूर्व पौत्र एवं जनमेजयके पुत्र । इनकी माताका नाम अनन्ता था । इन्होंने उदयाचलु-से लेकर सारी प्राची दिशाको एक ही दिनमें जीत लिया था, इसीलिये इनका नाम प्राचिन्वान् हुआ । इनके द्वारा अक्मकीके गर्भसे संयातिका जन्म हुआ (आदि०९५। १२-१३)।

प्राचीनबर्हि अत्रि-कुलमें उत्पन्न एक ऐश्वर्यशाली नरेशः जो दस प्रचेताओं के पिता थे (शान्ति ०२०८।६)। ये मनुवंशी हविर्धामाके पुत्र थे। इनसे दस प्रचेता हुए (अनु०१४७। २४-२५)।

प्राचेतस-दक्षप्रजापित, दस प्रचेताओंद्वारा वाश्वां या मारिषा-के गर्भसे उत्पन्न (आदि० ७५।५)। ( देखिये दक्ष )।

प्राच्य-एक भारतीय जनपद (भीष्म • ९ । ५८ )।

प्राजापत्य--एक प्रकारका विवाह । वर और कन्या दोनों साथ रहकर धर्माचरण करें, इस बुद्धिसे कन्यादान करना प्राजापत्य विवाह माना गया है (आदि० ७३। ८)।

प्राण-सोम नामक वसुके द्वारा मनोइराके गर्भसे उत्पन्न । ये वर्चाके छोटे भाई थे। इनके दो भाई और थे---शिश्चिर एवं रमण (आदि० ६६। २१)।

माणक-प्राण नामक अग्निके पुत्र (वन० २२० । १ )।

प्रातर-कौरव्य-कुलमें उत्पन्न एक नागः जो जनमेजयके सर्पसत्रमें दग्ध हो गया (आदि० ५७ । १३)।

प्रातिकामी—दुर्योधनका सारथि (सभा०६७। २-३)। इसका द्रौपदीको कौरव-सभामें बुळानेके लिये जाना (सभा०६७।४)। द्रौपदीके साथ इसका संवाद और उनकी कही हुई बातको सभामें आकर कहना (सभा०६७।४–१७)। इसके मारे जानेकी चर्चा (शल्य०३३।४९)।

प्राधा-दक्ष प्रजापितकी पुत्री, एवं कश्यपकी पत्नी । अन-वद्या आदि आठ कन्याएँ और दस देवगन्धर्व भी इन्हींकी संतानें हैं । ये हाहा, हूहू, तुम्बुरु और असिबाहु नामक चार श्रेष्ठ गन्धवों तथा अलम्बुषा आदि तेरह कन्याओं-अप्स-राओंकी जननी हैं (आदि० ६५ । १२, ४५-५१) ।

प्राप्ति—(१) धर्मपुत्र शमकी भार्या ( आदि० ६६ । ३३)।(२) जरासंधकी पुत्री। कंसकी पत्नी और सह-देवकी छोटी बहिन। इसकी दूसरी बहिनका नाम अस्ति था, वह भी कंसकी ही पत्नी थी (सभा० १४ । ३०-३१)।

प्राचरक (प्राचार) – कौञ्चद्वीपका एक देश ( भीष्म० १२।२२)।

प्रावारकर्ण-हिमालयनिवासी चिरंजीवी एक उल्र्क ( वन॰ १९९ । ४ )।

प्रावृषेय-एक भारतीय जनपद ( भीष्म॰ ९। ५० )।

प्रियक-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ६५ )। प्रियदर्शन-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ५९ )।

प्रियभृत्य-एक प्राचीन राजा (आदि॰ १। २३६)।

प्रियमाल्यानुलेपन−स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ६० ) ।

प्रेक्षागृह - उत्सव या नाटक आदिको सुविधापूर्वक देखनेके लिये बनाया गया भवन । राजकुमारोंके अस्रकौशलके प्रदर्शनके समय इसे द्रोणाचार्यने शिक्ष्पियोद्धारा बनवाया था (आदि० १३३ । ११) । इस दिव्यभवनमें गान्धारी, कुन्ती आदि राजशनियोंका अस्रकौशल देखनेके लिये आगमन (आदि० १३३ । १५)। वहाँ राजकुमारोंका अस्रकौशल-प्रदर्शन (आदि० अध्याय १३३ से १३५ तक)।

प्रोषक-एक पश्चिम भारतीय जनपद (भीष्म०९। ६९)।

प्रोष्ट-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ६१)। प्लक्षजाता-प्लक्ष (पाकर) की जड़से प्रकट हुई सरस्वती। गङ्गाकी सात धाराओंमेंसे एक। इनका जल पीनेसे मनुष्यके

पाप तत्काल नष्टहो जाते हैं ( आदि० १६९। २०-२१ )।

प्लक्षप्रस्रवणतीर्थ-एक तीर्थः यहींसे सरस्वती नदी प्रकट हुई है ( शल्य० ५४। ११ )।

प्लक्ष्मवती-एक नदी जो सायं-प्रातः कीर्तन करने योग्य है (अनु०१६५।२५)।

प्लक्षावतरण-यमुनाके उद्गमसे सम्बन्ध रखनेवाला एक पुण्यतीर्थः जो स्वर्गका द्वार है (वन•९•। ४; वन० १२९। १३)।

(事)

फलकक्ष-एक यक्ष, जो कुबेरकी सभामें रहकर उनकी सेवा करता है (सभा० १०। १६)।

फलकीवन एक तीर्थ, जहाँ देवतालोग सदा निवास करते हैं और अनेक सहस्र वर्षोतक भारी तपस्यामें लगे रहते हैं (वन ०८३। ८६-८७)।

फलोदक-एक यक्ष, जो कुवेरकी सभामें रहकर उनकी सेवा करता है (समा० १०। १६)।

फलगु-एक नदी और तीर्थ, यहाँ जानेसे अश्वमेधयज्ञका फल मिलता है और बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त होती है । यहाँ पितरोंके लिये दिया हुआ अन्न अक्षय होता है (वन० ८४। ९८; वन० ८७। १२)।

फाल्गुन-(१) अर्जुनका एक नाम । हिमालयके शिखर-पर उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रमें अर्जुनका जन्म हुआ था; इस-लिये इनका एक नाम फाल्गुन भी है (विराट० ४४। ९, १६)। (२) बारह मासोंमें एक मास। (जिस मासकी पूर्णिमाको पूर्वाफाल्गुनी अथवा उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रका योग हो, उसे फाल्गुन मास कहते हैं, जो माघ मासके बाद और चैत्र मासके पूर्व आता है।) जो फाल्गुन मासको एक समय भोजन करके न्यतीत करता है, वह अपनी स्त्रीको प्रिय होता है और वह उसके अधीन रहती है (अनु० १०६। २२)। इस मासकी द्वादशी तिथिको उपवासपूर्वक गोविन्दनामसे भगवानकी पूजा करनेवाला पुरुष अतिरात्र यज्ञका फल पाता है और मृत्युके पश्चात् सोमलोकमें जाता है (अनु० १०९। ६)।

(ब)

खद्रिका (या बद्री)—सुप्रसिद्ध बद्रिकाश्रमतीर्थ, जहाँ पूर्वकालमें नर-नारायणने अनेक बार दस-दस हजार वर्षोतक तपस्या की थी (वन० ४०।१)। इस तीर्थमें स्नान करके मनुष्य दीर्घायु पाता और स्वर्गलोकमें जाता है (वन० ८५।१३)। पाण्डवोंने यहाँकी यात्रा की थी। यहाँ नर-नारायणका आश्रम और 'अलकनन्दा' नामक भागीरथीकी घारा है। यहाँकी प्राकृतिक सुषमाका वर्णन (बन० १४५ अध्याय)।

बद्रीपाचन (या बद्रपाचन) तीर्थ-कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत एक तीर्थ, यहाँ तीन रात उपवास करके बेरका फल खाकर बारह वर्षोतक रहनेपर मनुष्य विषष्ठके समान हो जाता है (वन० ८३। १७९-१८१)।

बद्रीवन एक पुण्यतीर्थः जिसके निकट विशालापुरी है। यह सब मिलकर बदरिकाश्रम तीर्थ है (वन०९०।२५)। इसका विस्तारपूर्वक वर्णन (वन०१४५।१३–२४)। बधिर-कश्यपवंशी एक नाग (उद्योग०७४।१६)।

बन्धुदायाद — कुटुम्बी होनेसे उत्तराधिकारी पुत्र (आदि॰ ११९। १२-२३)। छः प्रकारके पुत्र बन्धुदायाद कह-लाते हैं; जिनके नाम इस प्रकार है—१० स्वयंजात' (जो अपनी विवाहिता पत्नीके गर्भसे अपने ही द्वारा उत्पन्न हो)। २० प्रणीत' (जो अपनी पत्नीके गर्भसे किसी उत्तम पुरुषके अनुग्रहसे उत्पन्न हो)। ३० प्रतिकापुत्र' (जो अपनी पुत्रीका पुत्र हो)। ४० प्पीनर्भव' (जो दूसरी बार ब्याही हुई स्त्रीसे उत्पन्न हुआ हो)। ५० क्वानीन' (विवाहसे पहले ही जिस कन्याको इस शतंके साथ दिया जाता है कि इसके गर्भसे उत्पन्न होनेवाला पुत्र मेरा ही पुत्र समझा जायगा, उस कन्यासे उत्पन्न)। ६० भानजा (बिहनका पुत्र)।

बश्च-(१) एक वृष्णिवंशी यादव, जो रैवतक पर्वतके महोत्सवमें सिम्मिलित थे (आदि० २१८।१०)। यदु-वंशियोंके सात प्रधान महारिषयोंमें एक ये भी थे। (समा० १४।६० के बाद दाक्षिणात्य पाठ)। द्वारका जाते समय इन तम्स्वी बश्चुकी पत्नोंको शिशुपालने हर लिया था (सभा० ४५।१०)। इन्होंने भी श्रीकृष्णके पास ही सने हुए पेय पदार्थको पीया था (मौसळ० ३।१६-१७)। व्याधके बाणसे लगे हुए एक मूसलद्वारा इनकी मृत्यु हुई थी (मौसळ० ४।५-६)। शान्तिपर्वके ८१।१७ में अक्रूरके लिये भी बश्च शब्दका प्रयोग आया है। (२) श्रीकृष्णके कृपापात्र काशीके नरेश। ये श्रीकृष्णकी कृपासे राज्यलक्ष्मीको प्राप्त हुए थे (उद्योग० २८।१३)। (३) ये मत्स्यनरेश विराटके एक वीर पुत्र थे (उद्योग० ५७।३३)। (४) महर्षि विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रों-मेंसे एक (अनु० ४।५०)।

बभुमाली एक ऋषिः जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजमान होते हैं (सभा० ४। १६)।

बभ्रुवाहन-राजा चित्रवाहनकी पुत्री चित्राङ्गदाके गर्भसे अर्जुनद्वारा उत्पन्न एक वीर राजा (आदि० २१६। २४)। चित्रवाहनने अर्जुनको अपनी कन्या देनेसे पहले ही यह शर्त रस दी थी कि 'इसके गर्भसे जो एक पुत्र हीं।

वह यहीं रहकर इस कुलपरम्पराका प्रवर्तक हो। इस कन्या-के विवाहका यही शुल्क आपको देना होगा।' 'तथास्तु' कहकर अर्जुनने वैसा ही करनेकी प्रतिज्ञा की । पुत्रका जन्म हो जानेपर उनका नाम 'बभ्रुवाहन' रखा गया । उने देख-कर अर्जुनने राजा चित्रवाहनसे कहा--- भहाराज ! इस बभ्रवाइनको आप चित्राङ्गदाके ग्रुत्करूपमें ग्रहण कीजिये। इससे में आपके ऋणसे मुक्त हो जाऊँगा।' इसके अनुसार ये धर्मतः चित्रवाहनके पुत्र माने गये (आदि० २१४। २४-२६; आदि० २१६ । २४-२५ ) । अपने पिता अर्जुनको मणिपूरके समीप आया जान इनका बहुत-सा धन साथमें लेकर उनके दर्शनके लिये नगरके बाहर निकलना ( आश्व ० ७९ । १ ) । क्षत्रियधर्मके अनुसार युद्ध न करनेके कारण अर्जुनका इन्हें धिकारना ( आश्व० ७९। ३- ) । उॡपीके प्रोत्साहन देनेपर इनका अर्जुनके साथ युद्ध करनेके लिये उद्यत होना और अश्वमेधसम्बन्धी अश्व-को पकड्वा लेना (आश्व० ७९ ।८—१७)।पिता और पुत्रमें परस्पर अद्भुत युद्ध और बज्जुवाहन हा अर्जुन-को मूर्छित करके स्वयं भी मूर्छित होना ( आश्व०७९। १८--३७ ) । मूर्छींसे जगनेपर बभ्रुवाहनका विछाप और आमरण अनशनके लिये प्रतिज्ञा करके बैठना ( आश्व० ८०। २१-४०) । उल्पीका बभुवाहनको सान्त्वना देकर उनके हाथमें दिव्यमणि प्रदान करना और उस्ने पिता-के वक्षः खलपर रखनके लिये आदेश देना ( आश्व० ८० । ४२--५०)। मणिके स्पर्शते जीवित हुए पिताको बभू-वाइनका प्रणाम करना और पिताका पुत्रको गलेसे लगाना ( भाश्व० ८०। ५१-५६ )। अर्जुनका बभ्रवाहनसे युद्ध-श्वलमें उल्पी और चित्राङ्गदाके उपिथत होनेका कारण पूछना और वभ्रवाइनका उल्पीसे ही पूछनेकी प्रार्थना करना ( आश्व० ८० । ५७-६१ ) । उल्पीसे सब समाचार सुन-कर प्रसन्न हुए अर्जुनका बभ्रवाहनको अपनी दोनों माताओं-के साथ युधिष्ठिरके अश्वमेष यज्ञमें आनेके लिये निमन्त्रण देना ( अन्ध० ८६। ५---२४ ) । पिताकी आज्ञा शिरो-धार्य करके बम्रवाइनका पितासे नगरमें चलनेके लिये अनु-रोध करना और अर्जुनका 'कहीं भी टहरनेका नियम नहीं हैं' ऐसा कहकर पुत्रसे सत्कारपूर्वक विदा ले वहाँसे प्रस्थान करना ( आश्व० ८१ । २६–३२ ) । अर्जुनका संदेश सुनाते हुए श्रीकृष्णका युधिष्ठिरसे राजा बभुवाइनके भावी आगमनकी चर्चा करना (आश्व० ८६। १८-२०)। माताओंमहित वभूवाहनका कुरुदेशमें आगमन और गुरु-जनोंको प्रणाम करके उनका कुन्तीके भवनमें प्रवेश (आश्व० ८७।२६-२८)। माताओंसिहत वभ्रवाहनका कुन्तीः द्रौपदी और सुभद्रा आदिके चरणोंमें प्रणाम करना और उन सबके द्वारा रतन-आभूषण आदिसे सम्मानित होना

( आश्व॰ ८८ । १-५ ) । अन्तः पुरसे आकर बभ्रुबाहनका राजा घृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और भगवान् श्रीकृष्णको प्रणाम करना और उन सबके द्वारा धन आदिसे सत्कृत होना । श्रीकृष्णका बभ्रुवाहनको दिव्य अश्वोंसे जुता हुआ सुवर्णमय रथ प्रदान करना (आश्व॰ ८८ । ६-११ ) । राजा युधिष्ठिरका बभ्रुवाहनको बहुत धन देकर विदा करना ( आश्व॰ ८९ । ३४ ) । महाभारतमें आये हुए बभ्रुवाहनके नाम-बभ्रुवाह,

म**द्दाभारतमे आये हुए बभ्रुवाहनके नाम**⊣बभ्रुवाहः चित्राङ्गदासुतः चित्राङ्गदात्मजः धनंजयसुतः मणिपूरपतिः मणिपूरेश्वर आदि ।

बर्बर—एक प्राचीन देश तथा वहाँ के निवासी । इनकी गणना उन म्लेच्छ जातियों में है, जिनकी उत्पत्ति नन्दिनीके पार्श्व-भागसे हुई है (आदि० १७४ । ३७ ) । ये भीमसेनद्वारा पूर्व दिग्वजयके समय जीते गये थे (सभा० ३० । १४ ) । नकुलने भी पश्चिमदिग्वजयके समय इन्हें जीतकर भेंट वस्ल किया था (सभा० ३२ । १७ ) । ये युधिष्ठिरके राजसूय यशमें भेंट लेकर आये थे (सभा० ५१ । २३ )।

बार्हि - एक देवगन्धर्व । कश्यपके द्वारा प्राधाके गर्भमे उत्पन्न दस देवगन्धर्वोमेंसे एक (आदि० ६५ । ४६ )।

बहिंषद — (१) पितरोंका एक दल जो यमकी सभामें विराजमान होते हैं (समा० ८। ३०)। ये मृत व्यक्तिके लिये मन्त्रपाठकी अनुमति प्रदान करते हैं (शान्ति० २६९। १५)। (२) त्रिलोकीको उत्पन्न करनेमें समर्थ पूर्व दिशानिवासी सप्तर्षियोंमें एक ये भी हैं (शान्ति० २०८। २७-२८)। ब्रह्मार्जने इन्हें सात्वतधर्मका उपदेश दिया था और इन्होंने च्येष्ठ नामसे प्रमिद्ध एक ब्राह्मणको इस धर्मका उपदेश दिया (शान्ति० ३४८। ४५-४६)।

बल-(१) कश्यपके द्वारा दनायुके गर्भसे उत्पन्न एक असुर। इसके तीन भाई और थे। जिनके नाम हैं— विश्वर, बीर और वृत्र (आदि० ६५। ३३)। यही पाण्ड्यदेशके राजाके रूपमें उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७। ४२)। इन्द्रद्वारा इसके पराजित हे नेकी चर्चा (वन० १६८। ८१)। (२) वहणके वीर्यसे उनकी ज्येष्ठ पत्नी देवीके गर्भसे उत्पन्न (आदि० ६६। ५२)। (३) इक्ष्वाकुवंशी राजा परीक्षित्द्वारा मण्डूकराजकी कन्या सुशोभनाके गर्भसे उत्पन्न। इनके दो भाई और थे—शल और दल (वन० १९२। ३८)। (४) एक वानर, जो कुम्भकर्णके साथ युद्धमें उसका ग्रास बन गया था (वन० २८७। ६)। (५) वायुद्धारा स्कन्दको दिये गये दो पार्धदोंमें एक । दूसरे-

का नाम अतिबल था ( शब्य० ४५ । ४४ ) । (६)
एक प्राचीन ऋषि, जो अङ्गिराके पुत्र हैं और पूर्विदेशामें
निवास करते हैं ( शान्ति० २०८ । २७-२८ ) ।
(७) एक सनातन विश्वेदेव (अनु० ९१ । ३० ) ।
बलद-ये भानु नामक अग्निके प्रथम पुत्र हैं और
प्राणियोंको प्राण एवं बल प्रदान करते हैं ( शान्ति०
२२१ । १० ) ।

बलदेव (बलराम )-(१) वसुदेव तथा रोहिणीके पुत्र। भगवान् श्रीकृष्णके अग्रज और शेषके अवतार ( आदि॰ ६७ । १५२ ) । भगवान् नारायणके इवेत केशसे इनका आविर्भाव हुआ ( आदि० १९६ । ३३ ) । इनके द्वारा भीमको गदायुद्धकी शिक्षा (आदि॰ १३८ । ४)। द्रौपदीके स्वयंवरमें श्रीकृष्णसहित इनका ( आदि० १८५ । १७ ) । द्रौपदीस्वयंवरमें इनका भीम और अर्जुनके विषयमें श्रीकृष्णते वार्तालाप ( आदि ० १८८। २४ ) । पाण्डवोंसे मिलनेके लिये श्रीकृष्णसिहत कुम्भकारके घर जाना ( आदि० १९० । १-८ ) । सुभद्राइरणके समय अर्जुनपर इनका कीप ( आदि० २१९। २५--- ३१ ) । श्रीकृष्णका इनको शान्त करना ( आदि० २२० । १-११ )। ये देवकीके गर्भमें थे, परंतु राजा यमने याम्य मायाद्वारा इन्हें रोहिणीके गर्भमें डाल दिया । इस सङ्कर्षणकर्मके कारण इनका 'सङ्कर्षण' और बलकी अधिकता होनेसे 'बलदेव' नाम भी हुआ (समा० २२। ३६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ७३१ ) । इनके द्वारा धेनुकासुरका वध (सभा० ३८। २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८००)। मुष्टिकका वध (सभा० ३८। २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८०१ ) । सान्दीपनिमुनिके आश्रममें इनका अध्ययन (सभा० ३८। २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८०२ ) । प्रभासक्षेत्रमें इनके पाण्डवोंके प्रति सहानुभ्तिस्चक दुःखपूर्ण उद्गार ( वन० ११९ । ५--२२ ) । उपन्लब्य नगरमें अभिमन्युके विवाहमें जाना ( विराट० ७२ । २१ ) । कौरव-पाण्डवोंमें ७ धिकी कामना रखते हुए इनके द्वारा दूत भेजनेके प्रस्तावका समर्थन ( उद्योग० २ अध्याय ) । दुर्योधन के सहायता माँगनेपर इनका उसकी तथा अर्जुनकी भी सहायता करनेसे इनकार करना ( उद्योग० ७। २९ )। कुरुक्षेत्रके मैदानमें पाण्डवींके शिविरमें आना ( उद्योग॰ १५७। १७)। इनका तीर्थयात्राके लिये प्रस्थान करना (उद्योग० १५७। ३५)। दुर्योधन और भीमसेनके गदायुद्धके प्रारम्भमें इनका आगमन और वहाँ उपस्थित नरेशोंद्वारा सत्कार (शब्य० ३४ अध्याय )। इनकी

तीर्थयात्राका वर्णन ( शल्य० अध्याय ३५ से ५४ तक ) । इनका नारदजीं कौरवोंके विनाशके विषयमें पूछना ( शस्य० ५४। २४-२५ ) । भीमखेन और दुर्योधनके गदायुद्धके लिये सबको समन्तपञ्चकमें ले ( जाना शस्य० ५५ । ६—१०) । अन्यायसे दुर्योधनके मारे जानेपर इनका कुपित होकर भीमसेनको मारनेके लिये उद्यत होना ( शब्य॰ ६० । ४--१० ) । भीम-सेनके इस कर्मकी निन्दा करके द्वारकाको प्रस्थान करना ( शक्य० ६०। २७---३० )। इनके द्वारा धर्मके रहस्य-का वर्णन ( शब्य० १२६। १७—१९)। शिवजी-द्वारा इनके रूपमें भगवान् अनन्तके भावी अवतार तथा महिमाका कथन (अनु० १४७। ५४ -६० )। इनके द्वारा अभिमन्युका श्राद्ध ( आश्व० ६२।६) । युधिष्ठिरके अश्वमेधयज्ञमें इनका इस्तिनापुर आना ( आश्व० ६६ । आदेशसे द्वारकापुरीमें मद्यपान ४) । इनके निषेधकी आज्ञा जारी होना ( मौसळ० १। २९ )। समाधि लगाकर बैठे हुए बलरामजीके मुखसे निकलते हुए विशालकाय स्वेत सर्पका श्रीकृष्णद्वारा दर्शन तथा इनके स्वागतके लिये अनेकानेक नार्गो और सरिताओंका आगमन (मौसक ० ४। १३ — १७)। (२) एक महाबली नाग (अनु० १३२ | ८ ) ।

बलन्धरा—ये काशिराजकी कन्या थीं। इनके विवाहका ग्रुक्त बल ही रक्खा गया था अर्थात् यह ग्रतं थीं कि जो अधिक बलवान् हो, वहीं इनके साथ विवाह कर सकता है। पाण्डुपुत्र भीमसेनने इनके साथ विवाह करके सर्वग नामक पुत्र उत्पन्न किया (आय॰ ९५। ७७)।

बलबन्धु-एक प्राचीन नरेश ( आदि० १। २३७ )।

बलाक-एक व्याध । इसने एक हिंसक जन्तुको, जिसने समस्त प्राणियोंका अन्त कर देनेके क्रिये वर प्राप्त किया था और इसी कारण ब्रह्माने उसे अंधा कर दिया था, मार डाला । उस समय इस व्याधके ऊपर पुष्पोंकी वृष्टि हुई और यह विमानपर बैठकर स्वर्गलोकको चला गया (कर्ण० ६९ । ३९—४५) ।

बलाका तीर्थ-गन्धमादनपर्वतके निकटका एक तीर्थ । यहाँ तर्पण करनेवाला पुरुष देवताओंमें कीर्ति पाता है और अपने यशसे प्रकाशित होता है (अनु०२५। १९)।

बलाकाश्व-ये जहुके पौत्र तथा अज (सिन्धुद्वीप) के पुत्र थे। इनके पुत्रका नाम कुशिक या (शान्ति० ४९। ३; अनु० ४। ४)। बलाकी-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक ( आदि०६७ । ९८; आदि०११६।७)। यह द्रौपदीके स्वयंत्रमें गया था (आदि०१८५।२)।

बलाक्ष-एक प्राचीन नरेश, जो विराटके गोग्रहणके समय अर्जुन और कृपाचार्यका युद्ध देखनेके लिये इन्द्रके विमानपर बैठकर आये थे (विराट० ५६।९-१०)।

बलानीक-(१) यह द्रुपदका पुत्र था। अश्वत्थामाद्वारा इसका वध हुआ था ( द्रोण० १५६ । १८१ )। (२) ये मत्स्यनरेश विराटके भाई थे और पाण्डवपक्षकी ओरसे लड़ने आये थे (द्रोण० १५८ । ४२ )।

बलाहक - (१) एक नाग, जो वरुणसभामें रहकर उनकी उपासना करता है (सभा०९।९)।(२) सिन्धु-राज जयद्रथका एक भाई, जो द्रौपदीहरणके समय जयद्रथके साथ आया था (वन० २६५।१२)। (३) भगवान श्रीकृष्णके रथका एक अश्व, जो दाहिने पार्श्वमें जोता जाता था (विराट०४५।२३; द्रोण० १४७।४७)।

बिल-(१) ये प्रह्लादजीके पौत्र एवं विरोचनके पुत्र थे। इनके पुत्रका नाम बाण था (आदि०६५।२०)। इन्द्रलोकपर इनका आक्रमण और विजय प्राप्त करना (सभा ॰ ३८। २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ७८९)। इनके द्वारा वामन भगवः न्को तीन पग भूमि देनेका संकल्पः भगवान् वामनद्वारा इनका बन्धन । इनको पाताललोकमें रहनेके लिये भगवान्की आज्ञा (सभा • ३८। २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ७९० ) । ये वरणकी सभामें विराजते हैं (सभा० ५ । १२ ) । इनका पह्नादसे क्षमा और तेजविषयक प्रश्न करना ( वन॰ २८। ३-४)। बलि और वामनसम्बन्धी कथाका संक्षिप्त वर्णन ( वन० २७२। ६३-६९ )। विरोचनकुमार बलि बाल्यकालसे ही ब्राह्मणोंपर दोपारोपण करते थे जिमसे राज्यलक्ष्मीने उनका त्याग कर दिया ( शान्ति० ९० । २४ ) । इन्द्रके आक्षेपयुक्त वचनोंका कठोर उत्तर देना ( शान्ति० २२३ अध्याय ) । कालकी प्रबलता बताते हुए इन्द्रको इनकी फटकार ( शान्ति० २२४ अध्याय ) । लक्ष्मीसे परित्यक्त होनेपर इन्द्रको चेतावनी देना ( ज्ञान्ति० २२५ । ३०-३२ ) । शोक न करनेके विषयमें इन्द्रद्वारा किये गये प्रश्नोंका उत्तर देना (शान्ति॰ २२७ । २१ — ८८ ) । विरोचनकुमार बलिको देवताओं-ने धर्मपाशमें बाँधकर भगवान् विष्णुके पुरुषार्थसे पाताल-वासी बना दिया ( अनु० ६। ३५ )। जो दोष्रदृष्टि रखते हुए तथा श्रद्धारहित होकर दान दिया जाता है, उस सारे दानको ब्रह्माजीने असुरराज बलिका भाग निश्चित

किया है (अनु० ९०। २०)। पुष्प, धूप और दीप-दानके विषयमें शुकाचार्यसे इनका प्रश्न करना (अनु० ९८। १५)। (२) एक ऋषि, जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजते हैं (सभा० ४। १०)। हस्तिनापुर जाते समय मार्गमें इनकी श्रीकृष्णसे मेंट (उद्योग० ८३। ६४ के बाद दाक्षिणास्य पाठ)।

विश्वाक-एक ऋषिः जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजते हैं (सभा० ४। १४)।

बलीह-एक क्षत्रियकुल, जिसमें अर्कन नामक कुलाङ्गार राजा उत्पन्न हुआ था ( उद्योग॰ ७४। १४ )।

बलोत्कटा−स्कन्दकी अनुचरी मातृका **( शल्य०** ४६।२३)।

बल्टव-(१: अज्ञातवामके समय पाण्डुपुत्र भीमसेनका सांकेतिक नाम (विराट० २: १; विराट० ८-७)। (२) एक भारतीय जनपद (भीष्म०९। ६२)।

बिहिगिरि-एक पर्वतीय प्रदेशः जिसे उत्तर-दिग्विजयके समय अर्जुनने जीता था (सभा०२७।३)। इसकी गणना भारतीय जनपदोंमें है (भीष्म०९।५०)।

बहुदामा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६। १०)। बहुपुत्रिका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६। ३)। बहुमूलक-कश्यपद्वारा कद्रूके गर्भसे उत्पन्न एक नाग (आदि० ३५। १६)।

बहुयोजना-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शब्य०४६।९)। बहुरूप-ग्यारह कर्त्रोमेंसे एक (शान्ति०२०८।१९)। बहुल-तालजङ्घ-वंशका एक कुलाङ्गार राजा (उद्योग० ७४।१३)।

बहुला−(१) एक नदीः जिसका जल भारतवासी पीते हैं (भीष्म० ९।२७) । (२) स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शस्य०४६।३)।

बहुवाद्य-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ५५ )।

बह्राश्ची-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक (आदि०६७।१०२; आदि०११६।११)।यह भीमसेनद्वारा मारा गया था (भीष्म०२८।२९)।

बाण-(१) यह असुरराज बलिका निख्यात पुत्र है तथा इसे लोग भगवान् शिवके पार्षद महाकालके नामसे जानते हैं (आदि० ६५।२०-२१)। इसकी राजधानीका नाम श्रोणितपुर था। इसने शिवजीकी तीव्र आराधना करके उनसे वरदान प्राप्त किया, जिससे यह देवताओंको सदा आतङ्कित किये रहता था। इसकी उन्नतिके लिये शुका-चार्य बराबर प्रयास करते रहते थे (सभा ० ३८। २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८२१) । इसने अनिरुद्धको कैद कर लिया था। नारद नीदारा अनिरुद्ध के कैद होनेका समाचार पाकर बलराम तथा प्रदामनसहित श्रीकृष्णने शोणितपुरपर आक्रमण किया । वहाँ शिवः कार्तिकेयः अग्नि आदि देवता इसकी राजधानीकी रश्चा कर रहे थे (सभा०३८।२०के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८२२)। तब बाणासुरके लिये भगवान् महेश्वरने श्रीकृष्णके साथ युद्ध किया । तदनन्तर शिवजीको परास्त करके श्रीकृष्ण बाणासुरके समोप पहुँचे और उसके साथ युद्ध आरम्भ किया । भगवान् श्रीकृष्णके साथ युद्धमें चक्रद्वारा इसकी भुजाएँ काट डाली गर्यी और यह धरतीपर गिर पड़ा (सभा०३८। २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८२३)। बाणासुर कौञ्चपर्वतका आश्रय लेकर देवसमूहोंको कष्ट पहुँचाया करता था। यह देखकर महासेन ( स्कन्द ) ने इसपर आक्रमण किया और यह भागकर क्रौञ्चपर्वतमें जाकर छिप गया। इमीके कारण स्कन्दने क्रौञ्चपर्वतको विदीर्ण किया था ( शल्य० ४६। ८२-८४ )। ( २ ) स्कन्द-का एक सैनिक (शब्य० ४५।६७)।

बादुलि -विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक ( अनु• ४। ५३)।

बाभ्रव्य-एक गोत्रका नामः गालवमुनि इसी गोत्रमें उत्पन्न हुए थे ( शान्ति ० ३४२। १०३)।

बाह्रस्पत्य-बृह्स्पतिद्वारा संश्चिप्त किया हुआ ब्रह्माजीका नीतिशास्त्र, जो वार्हस्पत्य कहलाता है और इसमें तीन हजार अध्याय हैं (शान्ति ० ५९ । ८४ )।

बालग्रह-बालकोंका नाश करनेबाला एक ग्रह ( शान्ति ० १५३।३)।

बालिध-एक प्राचीन शक्तिशाली ऋषि, पुत्रप्राप्तिके लिये इन्होंने घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न हे कर देवताओंने इन्हें पुत्रोत्पत्तिके लिये वरदान दिया (वन० १३५ । ४५-४७)। वरदानके फलस्वरूप इन्हें मेधावी नामक पुत्रकी प्राप्ति हुई (वन० १३५ । ४९)। मेधावीने महर्षि धनुपाक्षका अगमान किया, जिससे उन्होंने इसका विनाश कर दिया (वन० १३५ । ५०-५३)। पुत्रके मरनेपर बालिध मुनिका विलाप (वन० १३५ । ५३-५४)।

बालस्वामी-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ७४ )।

बाष्कल-यह दितिपुत्र हिरण्यकशिपुका पुत्र था। इसके चार भाई और थे-प्रह्लाद, संहाद, अनुहाद और शिबि ( आदि० ६५। १७-१८ ) । यही भगदत्तके रूपमें पृथ्वीपर उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। ९ )।

बाहु-(१) एक शक्तिशाली राजा, जिसे पाण्डवोंकी ओरसे रणनिमन्त्रण भेजनेका विचार किया गया था (उद्योगः ४।२२)।(२) सुन्दरवंशमें उत्पन्न एक कुलनाशक राजा (उद्योगः ७४।१५)।(३) एक प्राचीन नरेशः, जो महाराज सगरके पिता थे (शान्तिः ५७। ८)। ये प्राचीनकालमें पृथ्वीके शासक थेः, परंतु कालसे पीडित हो इसे छोड़कर परलोकवासी हो गये (शान्तिः २२७।५१)।

बाहुक-(१) कौरव्यकुलमें उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके सर्पस्त्रमें दग्ध हो गया था (आदि० ५७। १३)।(२) राजा नलका एक नाम, जब कि स्त-अवस्थामें वे अयोध्यानरेश ऋनुपर्णके यहाँ थे (वन०६६।२०)।(विशेष देग्विये—नल)।(३) एक वृष्णिवंशी वीर, जिसका पराक्रम प्रकट करनेके लिये श्रीकृष्ण तथा पाण्डवोंके सामने सात्यिकने चर्चा की है (वन०१२०।१९)।

बाहुदन्तक-पुरन्दरद्वारा संक्षिप्त किया हुआ ब्रह्माका नीति-शास्त्रः जो दस सहस्र अध्यायोंसे घटकर पाँच हजार अध्यायोंका हो गया (शान्ति० ५९। ८३)।

बाहुदा—इस तीर्थमें ब्रह्मचर्य-पालनपूर्वक एक रात उपवास करनेसे मनुष्य स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है और देवस्त्रका फल पाता है (वन० ८४। ६७-६८; वन० ८७। २७; वन० ९५। ४)। (कुछ आधुनिक विचारक अवध्यान्तकी धवला या धुमेला नामक नदीको, जो रामीको सहायक है, 'बाहुदा' कहते हैं।) यह उन नदियोंमेंसे एक है, जिसका जल भारतवासी पीते हैं (भोष्म०९। १४, २९)। इसके तटपर महर्षि शङ्ख और लिखितके आश्रम थे (शान्ति० २३। १८-१९)। इस नदीमें स्नान करके पितरोंके लिये तर्पणकी चेष्टा करते समय महर्षि लिखितके कटे हुए हाथ न्तन करसे फिर उत्पन्न हो गये थे (शान्ति० २३। ३९-४०)।

बाहुदा सुयशा - कुरुवंशी परीक्षित्की पत्नी तथा भीमसेनकी माता ( आदि० ९५। ४२ )।

बाह्यकर्ण-कश्यपद्वारा कदूके गर्भसे उत्पन्न एक नाग (आदि०३५।९)।

बाह्यकुण्ड-कश्यपवंश्में उत्पन्न एक नाग् ( उद्योग । १०३। १०) । बाह्निक (बाह्नीक)-(१) एक राजा. जो शत्रुपक्षविनाशक महातेजस्वी 'अहर' के अंशसे प्रकट हुआ था ( आदि० ६७। २५)। (२) एक प्राचीन राजाः जो क्रोधवश-संज्ञक दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। ६०)। पाण्डवोंकी ओरसे इसे रण-निमन्त्रण भेननेका विचार किया गया था (उद्योग ० ४। १४)। यह कौरवपक्षका योद्धा था। इसे 'बाह्वीकराज' कहा गया है। इसका द्रौपदीपुत्रोंके साथ युद्ध ( द्रोण० ९६। १२-१३)।(३) भरतवंशी महाराज कुठके पौत्र एवं जनमेजयके तृतीय पुत्र ( आदि० ९४ । ५६ )। (४) कुरुवंशी महाराज प्रतीपके पुत्र, देवापि और शान्तनुके भाई । ये महारथी वीर थे । इनकी माताका नाम सुनन्दा था, जो शिविदेशकी राजकुमारी थी (आदि॰ ९४। ६१-६२; आदि० ९५। ४४)। (श्रीमद्भागवत ९ । २२ । १८ के अनुसार बाह्वीकके पुत्रका नाम सोम-दत्त था।) इन्होंने कौरव-सभामें जूएका विरोध किया था (सभा० ७४। २५-२६)। संजयद्वारा लाये हुए युधिष्ठिरके मंदेशको सुननेके लिये ये भी सभामें उपिखत हुए थे (उद्योग० ४७। ६-७)। ये कौरवींका पाण्डवींके साथ युद्ध होना नहीं चाहते थे (डह्योग० ५८। ६-७)। कुदुम्बमें फूट न हो, इस डरसे इन्होंने पाण्डवोंको राज्य-भाग दे दिया था ( उद्योग० १२९ । ४६ ) । दुर्योधन-की ग्यारह अक्षौहिणी सेनाओंके जो सेनापति चुने गये थे। उनमें एक ये भी थे ( उद्योग • १५५ । ३३ ) । प्रथम दिनके युद्धमें भृष्टकेतुके साथ इनका द्वन्द्वयुद्ध ( भीष्म० ४५ । ३८-४१ ) । भीमसेनद्वारा पराजित होना ( भीष्म० १०४ । २६-२७ )। द्रुपदके साथ युद्ध ( द्रोण० २५। १८-१९ ) । शिखण्डीके साथ युद्ध ( द्रोण० ९६ । ७-१० ) । भीमसेनद्वारा वध ( द्रोण० १५७ । १५ ) । भीष्मके पूछनेपर कन्या-विवाहके विषयमें इनका अपना निर्णय देना ( अनु० ४४। ४३---'५६ 🕽 । ( ५ ) युघिष्ठिरके सारथिका नाम ( सभा० ५८।२०)।(६) एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ४७, ५४ ) ।

बिन्दुसर—एक प्राचीन सरोवर, जो कैलास पर्वतसे उत्तर दिशामें विद्यमान है (सभा० ३। २-३) । यहाँ मयासुरका आगमन (सभा० ३। ९-१०) । गङ्गा- वतरणके लिये यहाँ राजा भगीरथने बहुत वर्षोतक उग्र तपस्या की थी (सभा० ३। १०-११) । प्रजापतिने यहाँ मी यश्चोंका अनुष्ठान किया और इन्द्रने भी यहीं यश्च करके मिद्धि प्राप्त की (सभा० ३। ११)। यहाँ भगवान् शङ्करने भी यहाँ धर्म-सम्पादनके लिये बहुत वर्षोतक अनिकृष्णने भी यहाँ धर्म-सम्पादनके लिये बहुत वर्षोतक

श्रद्धापूर्वक यज्ञ किया था (सभा० ३। ११--१६)। (यहींने मयनामक दानवने देवदत्त राङ्क्ष और वृपपर्वाकी गदाको ले जाकर अर्जुन तथा भीमसेनको समर्पित किया था।)

विरुवक-कव्यपद्वारा कद्रूसे उत्पन्न एक नाग (आदि० ३५। १२)।

बिल्वकतीर्थ-हरद्वारके अन्तर्गत एक तीर्थ, जहाँ स्नान करके मनुष्य म्बर्गलोकका भागी होता है (अनु० २५। १३)।

विरुवतेजा-तक्षककुलमें उत्पन्न हुआ एक नागः जो सर्प-सत्रमें जल मरा था (आदि० ५७। ९)।

बिल्वपत्र—कश्यपवंशी एक नाग ( उद्योग० १०३। १४ )।

विल्वपाण्डुर-कश्याद्वारा कद्रूके गर्भसे उत्पन्न एकनाग (आदि० ३५ । १२)।

बीभत्सु-अर्जुनका एक नाम (विराट० ४४।९)। वीभत्सु' नामकी निरुक्ति (विराट०४४। १८)।

तुद्धि—ये दक्षप्रजापितकी कन्या और धर्मकी पत्नी हैं। ये अपनी नौ बिहनोंके साथ, जो धर्मकी ही पितनयाँ हैं, ब्रह्मा-जीद्वारा धर्मका द्वार निश्चित की गयी हैं (आदि० ६६। १३–१५)।

वुद्धिकामा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शब्य० ४६।१२)।

वुद्बुद्दा-एक अप्सरा, जो वर्गाकी सखी थी (आदि॰ २१५ । २०)। इसे ग्राह होकर जलमें रहनेके लिये ब्राह्मणका शाप (आदि॰ २१५। २३)। अर्जुनद्वारा इसका ग्राहयोनिसे उद्धार (अदि॰ २१६। २१-२२)। यह कुबेरकी सभामें रहकर उनकी सेवा करती है (सभा॰ १०। ११)।

बुध-(१) एक ग्रह, जो ब्रह्माजीकी सभामें उनकी उपासनाके लिये पधारते हैं (सभा० ११। २९)। ये चन्द्रमाके पुत्र और पुरूरवाके पिता हैं (द्रोण० १४४।४)। इन्होंने वतचर्या की और उसकी समाप्ति होनेपर ये अदितिदेवीके यहाँ भिक्षाके लिये गये और बोले, भुझे भिक्षा दीजिये, भिक्षा न मिलनेपर इनके. द्वारा अदितिको शाप (शान्ति० ३४२। ५६)। मनुकन्या इलाका बुधके साथ समागम हुआ, जिससे पुरूरवाका जन्म हुआ था (अनु० १४७। २६-२७)। (२) एक वानप्रस्थी ऋषि, जिन्होंने वानप्रस्थ-धर्मका पालन एवं प्रसार करके स्वर्गलोक प्राप्त किया (शान्ति० २४४। १७)।

वृंहता-िहाशु ( स्कन्द ) की सप्तमातृकाओं मेंसे एक ( वन० १२८ । १० )।

बृहक-एक देवगन्धर्व, जो अर्जुनके जन्मोत्सवमें पधारे थं (आदि०१२२ । ५७)।

वृहज्ज्योति-महर्षि अङ्गिराके द्वारा सुभाके गर्भसे उत्पन्न सात पुत्रोंमेंसे एक (वन० २१८। २)।

वृहत्—(१) यह शब्द विवस्वान्का बोधक है (आदि० १। ४२-४३)। (२) कालेयोंमें जो आटवाँ था, उसके अंशसे उत्पन्न हुआ एक राजा (आदि० ६७। ५५)।(३) एक साम, जो पाञ्चनन्य ऋषिके मूर्धा-स्थानसे प्रकट हुआ। उन्हीं ऋषिके मुखसे प्रकट हुए सामको 'रथन्तर' कहते हैं। ये दोनों वेगपूर्वक आयु आदि-को हर लेते हैं, इसलिये 'तरसाहर' कहलाते हैं (वन० २२०।७)।

वृहत्कीर्ति-महर्षि अङ्गराके द्वारा सुभाके गर्भसे उत्पन्न सात पुत्रोंमेंसे एक (वन०२१८।२)।

बृहत्केतु–प्राचीन कालके एक नरेश (आदि०१। २३७)।

बृहत्क्षत्र—(१) भगीरथवंशी एक राजा, जो द्रौपदीके स्वयंवरमें गये थे (आदि० १८५ । २३)। (२) केकयनरेश, प्रथम दिनके युद्धमें कृपाचार्यके साथ इनका द्वन्द्व-युद्ध (भीष्म० ४५ । ५२ – ५४)। इनके घोड़ोंका वर्णन, जो इनके रथको लेकर युद्ध-मैदानमें गये थे (द्रोण० २३ । २३ - २४)। इनका क्षेमधूर्तिके साथ द्वन्द्वयुद्ध करना (द्रोण० १०६ । ७-८)। क्षेमधूर्तिके साथ इनका घोर युद्ध तथा इनके द्वारा उसका वध (द्रोण० १०७ । १ –६)। बृहत्क्षत्रका द्रोणके साथ युद्ध और द्रोणाचार्यद्वारा इनका मारा जाना (द्रोण० १२५ । २२)। (३) निषधदेशका राजा । कौरवपक्षका योद्धा। धृष्टयुम्नद्वारा इसका वध हुआ (द्रोण० ३२ । ६५-६६)।

बृह्दस्वा-एक देवगन्धर्वः जोअर्जुनके जन्मोत्सवमें पधारे थे (आदि० १२२ । ५७ )।

बृहत्सेन-क्रोधवशसंश्वक एक दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुए एक राजा (आदि० ६७।६४)। पाण्डवोंकी ओरसे इन्हें रणनिमन्त्रण भेजनेका विचार किया गया था (स्थोग० ४।२१)।

बृहत्सेना-यह दमयन्तीकी धाय थी और अत्यन्त यद्यस्तिनी। परिचर्याके काममें निपुणः समस्त कार्यसाधनमें कुदालः हितैषिणीः अनुरागिणी और मधुरभाषिणी थी। जूएमें राजा नलको हारते जान दमयन्तीने इसे मन्त्रियोंको बुळाने- के लिये भेजा था (वन०६०। ४-५)। दमयन्ती-के आदेशसे बृहत्सेनाने विश्वसनीय पुरुषोंद्वारा वार्णेय सूत-को बुलवाया था (वन०६०। ११)।

<mark>बृहद्म्बालिका</mark>–स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका **( शल्य०** - ४६ । ४ **)** ।

बृह्दश्व-(१) एक प्राचीन महर्षि । ये युधिष्ठिरका अधिक सम्मान करते थे (वन० २६ । २४-२५)। इनका काम्यकवनमें युधिष्ठिरके पास आगमन (वन० ५२ । ४०) । युधिष्ठिरद्वारा इनका सत्कार तथा इनके प्रति अपने दुःख-दैन्यका वर्णन करना (वन० ५२ । ४१-५०) । युधिष्ठिरको समझाते हुए इनका नलोपाख्यान सुनाना (वन० ५२ । ५४ से ७९ अध्यायन्तक)। इनके द्वारा युधिष्ठिरको आखासन तथा उन्हें अक्षद्धदय और अश्वशिरका उपदेश देकर स्नान आदिके लिये प्रस्थान (वन० ७९ । ११-२१) । (२) ये इक्ष्वाकुवंश्चीराजा आवस्तके पुत्र थे । इनके पुत्रका नाम कुवलाश्व था (वन० २०२ । ४-५) । ये यथासमय अपने पुत्र कुवलाश्वको राज्यपर अभिषिक्त करके स्वयं तपस्याके लिये तपोवनमें चले गये (वन० २०२ । ७-८)।

बृह्द दुक्थ - ये तप (पाञ्च जन्य) के पुत्र हैं। इस पृथ्वीपर जब अग्निहोत्र होने लगता है। उस समय इस भृतलपर स्थित श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा इन्हीं की पूजा होती है ( वन० २२०। १८)।

वृहद्गर्भ-राजा शिविका पुत्रः जिसे एक ब्राह्मणके आतिथ्यके लिये उन ब्राह्मणदेवके कहनेसे राजाने स्वयं मार डाला और उसका दाह-संस्कार कर दिया। फिर विधिपूर्वक रसोई तैयार करके उसे बटलोई में डालकर सिरपर रख लिया और वे उस ब्राह्मणकी खोज करने लगे (वन० १९८। १८)।

बृह्हुरु-प्राचीन कालके एक नरेश ( आदि० १ । २३३ )।

बृहद्धुम्न-एक महान् सौभाग्यशाली एवं प्रतापी नरेशः जिन्होंने अपने यज्ञमें रैभ्यपुत्र अर्वावसु और परावसुको सहयोगी बनाया था ( वन० १३८ । १-२ )।

बृहद्द्विनि-एक प्रधान नदी, जिसका जल भारतवामी पीते हैं (भीष्म०९।३२)।

बृहद्बल-(१) प्राचीन कालके एक नरेश ( आदि० १।२३७)।(२) गान्धारराज सुबलके पुत्र। ये अपने भाई शकुनि और वृषकके साथ द्रौपदीके खयंबरमें आये थे (आदि०१८५।५)।(३) ये कोसल्ट- देशके राजा हैं। इन्हें पूर्वदिग्विजयके समय भीमसेनने परास्त किया था (सभा० ३०। ३)। इनके द्वारा राजसूययज्ञमें युधिष्ठिरकी चौदह हजार उत्तम अक्वोंकी मेंट दी गयी थी (सभा० ५९। ७ के बाद दा० पाठ)। पाण्डवोंकी ओरसे इन्हें रणनिमन्त्रण भेजनेका विचार किया गया था (उद्योग०४। २२)। ये कौरवपक्षसे लड़ने आये थं। दुर्योधनने सैन्यसमुद्रमें इनकी उपमा ज्वारसे दी है (उद्योग० १६९। ३९)। प्रथम दिनके युद्धमें अभिमन्युके साथ इनका द्वन्द्वयुद्ध (भीष्म० ४५। १४-१८)। घटोत्कचद्वारा इनकी पराजय (भीष्म० ९२। ४९)। अभिमन्युके साथ इनका घोर युद्ध (भीष्म० १९६। ३१-३६; द्वोण० ३७। ५-६)। अभिमन्युके साथ युद्ध और उनके द्वारा इनका वध (द्वोण० ४७। २०-२२)। इनकी स्त्रियोंका इन्हें सब ओरमे घेरकर रोदन (स्त्री० २५। १०)।

महाभारतमें आये हुए वृहद्भलके नाम—कौसस्यः कोसलेन्द्र, कोसलकः कोसलाधिपतिः कोसलभर्ताः कोसल-राज आदि ।

वृहद्वह्मा-महर्षि अङ्गराके द्वारा सुभाके गर्भसे उत्पन्न सात पुत्रोंमेंसे एक (वन०२१८।२)।

वृहद्भानु-वेदोंके पारगामी विद्वान् भानुनामक अग्निको ही बृहद्भानु कहते हैं ( वन० २२१। ८ )।

वृहद्भास-महर्षि अङ्गिराके द्वारा सुभाके गर्भसे उत्पन्न सात पुत्रोंमेंसे एक (वन० २१८।२)।

बृहद्भासा-ये सूर्यकी कन्या तथा भानु (मनु) नामक अग्निकी भार्या हैं (वन० २२१। ९)।

बृहद्रथ-(१) एक प्राचीन राजा (आदि० १। २३५) । ये यमकी सभामें विराजमान हो सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं (सभा०८। १०)। ये अङ्गदेशके राजा थे। श्रीकृष्णद्वारा इनके दानका वर्णन ( शान्ति० २९ । ३१-३८ ) । ये परग्रुरामजीके क्षत्रियसंहारसे वच गये थे । इन्हें ग्रथ्नकूट पर्वतपर लंगूरीने बचाया था ( शान्ति ॰ ४९ । ८१-८२ ) । इन्हें पौरव भी कहा जाता था। पौरव नामसे इनके यज्ञ, दान आदिकी प्रशंसा ( द्रोण० ५७ अध्याय ) । इन्हें मान्धाताने जीता था ( द्रोण ६२। १०)। (२) चेदिराज सम्राट् उपरिचरके पुत्र, जिसे पिताने मगभदेशके राज्यपर अभिषिक्त किया था ( आदि० ६३ । ३०)। ये मगध देशके बलवान् राजाः तीन अशीहणी सेनाके स्वामी और समराङ्गणमें अभिमानपूर्वक लड्डनेवाल थे (सभा० १७। १३)। इनके पराक्रम आदि गुणोंका वर्णन ( सभा० १७ । १४-१६ ) । काशिराजकी दो

कन्याओं के साथ इनका विवाह हुआ था। इन्होंने एकान्तमें अपनी दोनों पत्नियोंके साथ प्रतिशा की थी कि मैं तुम दोनोंके साथ कभी विषम व्यवहार नहीं करूँगा । विषयोंमें डूबे हुए ही इनकी जवानी बीत चली; पर इनके कोई पुत्र नहीं हुआ (सभा० १७ । १७-२१)। तब ये पहिनयोंसहित चण्डकौशिक मुनिके पाम गये और उन्हें सव प्रकारके रत्नोंसे संतुष्ट किया । मुनिके अपने पास आनेका कारण पूछनेपर इन्होंने अपना पुत्राभावजनित कष्ट बताया और वनमें तपस्या करनेका विचार प्रकट किया । मुनिने इन्हें आमका एक फल दिया और इससे पुत्र होनेका विश्वास दिलाकर पुत्रको राज्यपदपर अभिषिक्त करनेके पश्चात् वनमें तपस्याके लिये जानेका आदेश दिया । मुनिने इनके भावी पुत्रके लिये आठ वरदान दिये थे । इसके बाद राजा मुनिको प्रणाम करके अपने घर गये (सभा० १७। २२--३१)। राजाने वह फल दो भागींमें विभक्त करके एक-एक भाग पतिनयोंको खिला दिया । दोनोंके गर्भ रहा । प्रसवकाल आनेपर दोनोंके गर्भसे शरीरका आधा-आधा भाग उत्पन्न हुआ ! उन निर्जीव टुकड़ोंको रानियोंने बाहर र्फेंकवा दिया। जरा नामक राक्षसीने उन दोनों दुकड़ोंको जोड़ दिया । उससे बलवान् कुमार सजीव हो उठा । राक्षसीने वह बालक राजाको अर्पित कर दिया । तव राजाने उसमे परिचय पूछा । राक्षसी परिचय देकर अन्तर्हित हो गयी। राजा कुमारको लेकर महलमें आये। बालकका जातकर्म आदि किया और उसका नाम जरासंध रखा और मगधदेशमें राक्षतीपूजनका महान् उत्सव मनानेकी आज्ञा दी ( सभा० १७ । ३२ से १८ अध्यायतक ) । इनका जरासंधको अपने राज्यपर अभिषिक्त करके दोनों पत्नियोंके साथ तपोवनको जाना ( सभा० १९। १७-१८ )। इन्होंने ऋषभ नामक राक्षसका वध करके उसकी खाळसे तीन नगाड़े बनवाये थे, जिनपर चोट करनेसे महीनेभर आवाज होती रहती थी (सभा० २३। १६)। (३) एक राजाः जो 'सूक्ष्म' नामक दैत्यके अंशसं उत्पन्न हुआ था ( आदि॰ ६७ । १९ ) । यह द्रीपदीके स्वयंवरमें गया था ( आदि॰ १८५। २१ )। ( ४ ) एक अग्नि, जो वसिष्ठपुत्र होनेके कारण वासिष्ठ भी कहलाते हैं ( वन० २२०। १)। इनके प्रणिधि नामक पुत्र हुआ ( वन० २२०।

वृह्दद्वती-एक प्रधान नदीः जिसका जल भारतवासी पीते हैं (भीष्म०९।३०)।

वृहदन्त-(१) उठ्क देशके राजा। इनका अर्जुनके साथ युद्ध और उनके द्वारा पराजयः सब प्रकारके रत्नोंकी भेंट लेकर इनका अर्जुनकी सेवामें उपस्थित होना (स्रभा०२७। ५-९)। ये टौपदीके स्वयंवरमें भी गये थे (आदि० १८५।७)। पाण्डवींकी ओरसे इनको रणनिमन्त्रण भेजनेका निश्चय हुआ था (उद्योग० ४।१३)। ये युधिष्ठिरके प्रति भक्तिभावके कारण उनके पक्षमें चले आये थे। इनके रथके घोड़ोंका वर्णन (द्रोण० २३।७६-७७)। इनके मारे जानेकी चर्चा (कर्ण० ६।१२-१३)।(२) क्षेमधूर्तिका भाई। कौरवपक्षका योद्धा। सात्यिकके साथ इसका युद्ध (द्रोण० २५।४७-४८)। इसके मारे जानेकी चर्चा (कर्ण० ५।४२)।

बृहन्नला—विराटनगरमें अज्ञातवासके समय रखा हुआ अर्जुनका नाम (विराट० २ । २७ ) । ( विशेष देखिये अर्जुन )

**बृहन्मना**-महर्षि अङ्गिराद्वारा सुभाके गर्भसे उत्पन्न सात ुप्त्रोंमेंसे एक ( वन० २१८ । २ ) ।

**बृहन्मन्त्र−महर्षि अङ्गिराद्वारा सुभाके** गर्भसे उत्पन्न सात पुत्रोंमेंसे एक (वन० २१८। २)।

बृहस्पति-(१) महर्पि अङ्गराके पुत्र । उतथ्य और संवर्तके भाई ( आदि० ६६। ५ )। बृहस्पतिजीकी ब्रह्म-वादिनी बहिन योगपरायण हो अनासक्त भावसे सम्पूर्ण जगत्में विचरती है। वह प्रभास नामक वसुकी पत्नी हुई (आदि०६६। २६-२७)। इनके अंशसे द्रोणाचार्यकी उत्पत्ति हुई थी ( आदि॰ ६७। ६९ ) । देवताओं द्वारा इनका पुरोहितके पदपर वरण (आदि० ७६।६)। शुक्राचार्यके साथ इनकी स्पर्धा (आदि०७६।७)। इनके पुत्रका नाम 'कच' था (आदि० ७६। ११)। इन्होंने भरद्वाज मुनिको आग्नेयास्त्र प्रदान किया था ( आदि॰ १६९ । २९ ) । ये इन्द्रकी सभामें विराजमान होते हैं (सभा० ७ । २८ ) । ब्रह्माजीकी सभामें भी उपस्थित होते हैं (सभा० ११। २९)। इनके द्वारा चान्द्रमसी ( तारा ) नामक पत्नीसे छः अग्निस्वरूप पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें शंयु सबसे बड़ा था । इनके सिवा, एक कन्या भी हुई थी ( वन० २१९ अध्याय ) । नहुषके भयसे भीत राचीको इनका आश्वासन देना ( उद्योग० ११। २३-२५ )। नहुषसे अवधि माँगनेके लिये शचीको सलाह देना (उद्योग० १२ । २५ ) । अग्निके साथ संवाद (उद्योग० १५। २८-३४) । इनके द्वारा अग्निका स्तवन ( उद्योग० १६ । १--८ ) । इनका इन्द्रकी स्तुति करना ( उद्योग । १६ । १४-१८ ) । इन्द्रके प्रति नहुष-के बलका वर्णन (उद्योग० १६ । २३-२४) । पृथ्वी-दोहनके समय ये दोग्धा बने थे (द्रोण० ६९। २३)। इनके द्वारा स्कन्दको दण्डका दान ( शक्य० ४६। ५० )। कोमल तरेश वसुमनासे राजाकी आवश्यकताका प्रतिपादन ( शान्ति ० ६८ । ८---६० ) । इन्द्रको सान्त्वनापूर्ण मधुर

वचन बोलनेका उपदेश ( शान्ति ० ८४ अध्याय )। इनका इन्द्रको विजय-प्राप्तिके उपाय और दुष्टीका लक्षण बताना ( शान्ति० १०३ । ७--५२ ) । इन्द्रको शुक्राचार्यके पास श्रेयःप्राप्तिके लिये भेजना (शान्ति० १२४।२४)। मनुसे ज्ञानविषयक विविध प्रश्न करना ( शान्ति० २०१ अध्यायसे २०६ अध्यायतक) । उपरिचरके यज्ञमें भगवान्-पर कुपित होना ( शान्ति० ३३६। १४ )। मुनियोंके समझानेसे क्रोध शान्त करके यज्ञको पूर्ण करना ( शान्ति • ३३६। ६०-६१)। इनके द्वारा जलाभिमानी देवताको शाप ( शान्ति ० ३४२ । २७ ) । इनके द्वारा इन्द्रसे भूमिदानके महत्त्वका वर्णन ( अनु० ६२। ५५--९२ )। राजा मान्धाताके पूछनेपर उनको गोदानके विषयमें उपदेश (अनु०७६ । ५---२३ ) । युधिष्ठिरके प्रति इनका प्राणियोंके जन्म-मृत्युका और नानाविध पापोंके फलस्वरूप नाना योनियोंमें जन्म लेनेका वर्णन ( अनु० १११ अध्याय ) । युधिष्ठिरको अन्नदानकी महिमा बताना ( अनु ॰ ११२ अध्याय ) । युधिष्ठिरको अहिंसा एवं धर्मकी महिमा-का उपदेश देकर इनका म्वर्गगमन ( अनु० ११३ अध्याय ) । इनके द्वारा इन्द्रको धर्मोपदेश ( अनु० १२५ । ६०-६८ ) । इन्द्रके कहनेसे मनुष्यका यज्ञ न करानेकी प्रतिज्ञा करना ( आश्व० ५ । २५-२७) । मरुत्तसे उनका यज्ञ करानेसे इनकार करना ( आश्व० ६।८-९ )। मरुत्तको धन प्राप्त होनेसे इनका चिन्तित होना ( आश्व० ८। ३६-३७)। इन्द्रके पूछनेपर उनसे अपनी चिन्ताका कारण वताते हुए मरुत्त और संवर्तको कैंद करनेके लिये कहना ( आश्व० ९। ७ )। ये और सोम ब्राह्मणींके राजा बताये गये हैं ( आश्व० ९। ८-१० )।

बोध-(१) एक राजा जो जरासंधके भयसे अपने भाइयों और सेवकोंसिहत दक्षिण दिशामें भाग गये थे (सभा० १४। २६)।(२) एक भारतीय जनपद (भीष्म० ९।३९)।

बोध्य-एक प्राचीन ऋषिः जिन्होंने राजा ययातिके शान्ति-विषयक प्रश्न करनेपर उन्हें उपदेश दिया थाः इनका वह उपदेश बोध्यगीताके नामसे प्रसिद्ध हुआ ( शान्ति० १७८ अध्याय )।

ब्रध्नश्व-एक राजाः इनके पास महाराज श्रुतर्वाको साथ लिये हुए अगस्त्यजीका आगमन और राजाद्वारा उन दोनोंका म्वागत-सत्कार करके आनेका प्रयोजन पूछा जाना ( वन॰ ९८। ७-८)। अगस्त्यजीके धन माँगनेपर उनके सामने इनके द्वारा अपने आय-व्ययका विवरण रखा जाना (वन०९८। १०)। अगस्त्यजीके साथ धनकी याचनाके लिये जाना (वन०९८। १२)। महर्षि अगस्त्यजीकी

आज्ञासे पुनः अपनी राजधानीको छौटना (वन० ९९। १८)।

व्रह्मचारी-कश्यपद्वारा प्राधाके गर्भसे उत्पन्न एक देव-गन्धर्व (आदि० ६५। ४७ )। ये अर्जुनके जन्मकालिक महोत्सवमें पधारे थे (आदि० १२२। ५८ )।

ब्रह्मतं।र्थ-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थ, यहाँ स्नान-करनेसे ब्राह्मणेतर मानव ब्राह्मण्य लाभ करता है और ब्राह्मण ग्रुद्धचित्त होकर परम गित प्राप्त करता है (वन० ८३। ११३)।

ब्रह्मतुङ्ग-एक पर्वतः जो स्वप्नमें श्रोक्तष्णसहित शिवजीके पास जाते हुए अर्जुनको मार्गमें मिला था ( द्रोण० ८०।३१)।

ब्रह्मद्त्त-पाञ्चालदेशीय काम्पिल्य नगरके एक प्राचीन राजा (शन्ति० १३९ । ५) । इनका पूजनीनामक चिड़ियाके साथ संवाद (शान्ति० १३९ । २४-१११) । इन पाञ्चालराजने ब्राह्मणोंको शङ्क्वनिधि देकर ब्रह्मलेक प्राप्त किया था (शान्ति० १३४ । २५; अनु० १३७ । १७) । ये कण्डरीक कुलमें उत्पन्न हुए थे, इन्होंने मात जन्मोंके जन्म-मृत्युसम्बन्धी दुःखोंका बारंबार स्मरण करके योगजनित ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया था (शान्ति० ३५२ । १०५-१०६) । ये अब यमसभामें रहकर मूर्य-पुत्र यमकी उपासना करते हैं (सभा० ८ । २०) ।

ब्रह्मदेव-पाण्डवपक्षके एक बीर योद्धाः जो सेनाकी रक्षाके लिये पीछे-पीछे क्षत्रदेवके माथ चल रहे थे ( उद्योग॰ १९६ । २५ )।

व्रह्ममेध्या-भारतवर्षकी एक प्रधान नदीः जिनका जल यहाँ-के निवासी पीते हैं (भीष्म०९। ३२)।

ब्रह्मयोनि—कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थ, यहाँ स्नान करनेवाला मनुष्य ब्रह्मलोकमें जाता और अपनी मात पीढ़ियोंको तार देता है (वन० ८३ । १४० )। इसकी उत्पत्तिका प्रमङ्ग (शब्य० ४७। २२-२४)। ब्रह्मवेध्या—भारतवर्षकी एक प्रधाननदी जिसका जल यहाँके निवासी पीते हैं (भीष्म०९। ३०)।

ब्रह्मशाला-एक उत्तम तीर्थः जहाँ गङ्गाजी सरोवरमे स्थित थीं। इसका दर्शनमात्र पुण्यमय वताया गया है ( वन ० ८७ । २३ )।

ब्रह्मिशिर-ब्रह्मास्त्रः यह अस्त्र द्रोणाचार्यने प्रसन्न होकर अर्जुनको दिया था ( आदि० १३२ । १८ ) । इसके प्रयोगका नियम ( आदि० १३२ । १९-२१ ) । महर्षि अगस्त्यसे अग्निवेशकोः अग्निवेशसे द्रोणको और द्रोणसे अर्जुनको इस अस्त्रकी प्राप्ति हुई था (आदि० १३८ । ९-१२ ) । ब्रह्मसर-(१) धर्मारण्यसे सुशोभित एक तीर्ध, जहाँ एक रात निवास करनेसे मनुष्य ब्रह्मलोकमें जाता है। यहाँ ब्रह्माद्वारा स्थापित प्रूपकी परिक्रमा करनेसे वाजपेय यज्ञका फल मिलता है (वन० ८४। ८५)। इसके जलमें अवगाहन करनेसे पुण्डरीक यज्ञका फल प्राप्त होता है (अनु० २५। ५८)। (२) गयाके अन्तर्गत एक कल्याणमय तीर्थ, जिसका देवर्षिभण सेवन करते हैं (वन० ८७।८)। यहाँ भगवान् अगस्य वैवस्वत यमसे मिलनेके लिये पधारे थे (वन० ९५। १३)। (३) यहाँकी यात्रा करके भागीरथीमें स्नानः तर्भण आदि करने और एक मासतक निराहार रहनेसे मनुष्यको चन्द्रलोककी प्राप्त होती है (अनु० २५। ३९--४०)।

ब्रह्मस्थान—यहाँ ब्रह्माजीके समीप जानेसे मानव राजस्य और अश्वमंध यज्ञका फल पाता है (वन० ८४। १०३)। यहाँ तीन रात उपव ससे सहस्र गोदानका फल प्राप्त होता है (वन० ८५। ३५; उद्योग० १८६। २६)। यहाँ कमल उखाड़नेपर अगस्त्यजीके कमलेंकी चोरी होना (अनु० ९४। ८)।

ब्रह्मा-सृष्टिके पारम्भमें जब सर्वत्र अन्धकार-ही-अन्धकार था, किसी भी वस्तु या नाम-रूपका भान नहीं होता था, उस समय एक विशाल अण्ड प्रकट हुआ, जो सम्रूर्ण प्रजाओंका अविनाशी बीज थाः उस दिन्य एवं महान् अण्डमें सत्यस्वरूप ज्योतिर्भय सनातन ब्रह्म अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट हुआ । उस अण्डसे ही प्रथम देइधारी प्रजापालक देवगुरु पितामह ब्रह्माका आविर्भाव हुआ ( आदि॰ १। २९-३२)। महाभारतका निर्माण करके उसके अध्ययन और प्रचारके विषयमें विचार करते हुए कृष्णद्वैपायन व्यासके आश्रमपर इनका आगमन (आदि० १ । ५५-५७) । व्यासजीसे सन्कृत होकर इनका आमनपर विराजमान होना (आदि॰ १। ५८-५९)। ब्यामजीका अपने ग्रन्थका परिचय देते हुए उनका कोई योग्य लेखक न होनेके विषयमें चिन्ता प्रकट करना ( आदि० १ । ६६-६७ ) । इनका महाभारतको 'काव्य'की संज्ञा देना और उसकी प्रशंसा करके उसके लेखनके लिये गणेशजीका स्मरण करनेकी सलाह देना ( आदि॰ १। ७१-७४) । इन्होंने वरुणके यज्ञमें महर्षि भृगुको अग्निसे उत्पन्न किया ( आदि० ५।८ ) । भृगुद्वारा प्राप्त अग्निके शापको संकुचित करके उन्हें प्रसन्न करना ( आदि ० ७ । १८-२५ ) । इनके द्वारा प्रजाके हितकी कामनासे सर्पोंको दिये गये कड़के शापका अनुमोदन ( आदि० २०। १० )। इनसे मगीचिः अत्रिः अङ्गिराः पुलस्यः पुलइ और ऋतु—इन छः म'नस पुत्रोंकी उत्पत्ति हुई ( आदि० ६५।१०; आदि० ६६। ४ )। ब्रह्माजीके दाहिने अँगुठेसे दक्षका और वायेंने द्ध-पत्नीका

प्रादुर्भाव ( आदि॰ ६६। १०-११ )। इनके दाहिने स्तनका भेदन करके मनुष्यरूपमें भगवान् धर्मका प्राकट्य ( आदि० ६६ । ३१ ) । इनके हृदयका भेदन करके भृगुका प्रकट होना ( आदि० ६६। ४१ )। इनकी प्रेरणासे शुकाचार्य समस्त लोकोंका चकर लगाते रहते हैं ( आदि० ६६। ४२ ) । इनके दो पुत्र और हैं, जो मनुके माथ रहते हैं; उनके नाम हैं—भाता और विधाता ( आदि० ६६। ५० )। मनुष्योंकी मृत्यु इक जानेसे चिन्तित हुए देवताओंको इनका आश्वासन ( आदि॰ १९६। ७) । इनके द्वारा सुन्द और उपसुन्दको वरदान ( भादि० २०८ । १७-२५ ) । सुन्द और उपसुन्दके अत्याचारसे दुखी हुए महर्षियोंका इनके प्रति उनके अ:याचारोंका वर्गन ( आदि० २१०।४-८)। तिलोत्तमाका निर्माण करनेके लिये इनका विश्वकर्माको आदेश ( भादि० २१० । ९-११ )। तिलोत्तमाको इनका वरदान ( आदि० २११ । २३-२४ ) । अपने अजीर्ण रोगको मिटानेके लिये अग्निकी इनसे प्रार्थना ( आदि० २२२। ६९-७१ )। अग्निकी ग्लानिका कारण वताते हुए खाण्डववनको जलानेके लिये इनका उन्हें आदेश ( आदि० २२२ । ७२-७७ ) । खाण्डववनको जलानेके कार्यमें श्रीकृष्ण तथा अर्जुनसे सहायताकी प्रार्थना करनेके लिये इनकी अग्निको प्रेरणा (आदि० २२३। ५-११) । इनके द्वारा पूर्वकालमें गाण्डीव धनुषका निर्माण ( आदि॰ २२४ । १९ ) । एक सहस्र युग बीतनेपर ये हिरण्यशृङ्ग पर्वतपर बिन्दुसरके समीप यज्ञ करते हैं ( सभा० ३ । १५ )। नारदजीद्वारा इनकी दिव्य सभाका वर्णन ( सभा० ११ अध्याय )। इनके द्वारा हिरण्यकशिपुको शाप या किसी भी अस्त्र-शस्त्रसे न मरनेका वरदान ( सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७८५-७८६ ) । प्रजापति ब्रह्माने इन्द्रके लिये एक दिव्य शङ्क धारण किया था (सभा० ५३। १४-१५) । इनके द्वारा धर्मारण्यमें ब्रह्मसरके समीप एक यूपकी स्थापना ( वन ० ८४। ८६ )। ब्रह्माने प्रयागमें यज्ञ किया था (वन०८७। १९)। प्रजापित ब्रह्माजीने पुष्कर तीर्थके लिये एक गाथा गायी है (वन० ८९ । १७-१८ ) । इनका देवताओंको दधीचिके पास उनकी इड्डियोंकी याचनाके लिये भेजना (वन० १०० । ८) । प्रजापति ब्रह्माजीने कुरुक्षेत्रमें इष्टीकृत नामक सत्रका एक सहस्र वर्षीतक अनुष्ठान किया था (वन० १२९।१) । वाराहरूपधारी विष्णुद्वारा पृथ्वीको ऊपर उठाये जानेसे क्षुब्ध हुए देवताओंको इनके द्वारा सान्त्वना-प्रदान (वन० १४२। ५४-५७) । ब्रह्माजीके द्वारा कालकेयोंके लिये हिरण्यपुर

नामक नगरका निर्माण और मनुष्यके हाथसे उनके विनाशका निर्देश ( वन० १७३ । ११--१५ )। भगवान् विष्णुके नाभिकमलसे इनकी उत्पत्तिका वर्णन (वन०२०३।१०—१५) । इनके द्वारा धुन्धुको वरदान ( वन ० २०४ । २-४ ) । इन्द्रके प्रति देवसेना-के पतिका निर्भारण ( वन० २२४। २४ ) । ये पुरुस्स्य के पिता और रावणके पितामह ये ( वन० २७४। ११-१२)। इनका देवताओंको वानर और रीछ-योनियोंमें अपने अंशसे संतान उत्पन्न करनेके लिये आदेश ( वन० २७६ । ६-७ ) । इनके द्वारा सीताजीकी शुद्धिका समर्थन (वन०२९१।३५) । ययातिसे अभिमानको अधः-पतनका हेतु बताना ( उद्योग० १२३। १४-१५ **)** । इनके द्वारा भगवत्स्तुति ( भीष्म० ६५। ४७—७४ )। देवताओंको नर-नारायणका परिचय देना ( भीष्म० ६६ । ६-—२३ ) । प्राणियोंके संहारके विषयमें उपाय सोचते समय इनका कोप ( द्रोण० ५२।४० )। रुद्रसे अपने क्रोधका कारण बताना (द्रोण० ५३। ३-५ ) । इनके शरीरसे मृत्युकी उत्पत्ति ( द्रोण० ५३ । १७-१८) । मृत्युको जगत्के संहारका कार्य सौंपना ( द्रोण० ५३। २१-२२ )। मृत्युकी तगस्यासे प्रसन्न होकर उसे वर देना (द्रोण० ५४। ३३-३६)। मृत्युको आदेश ( द्रोण ० ५४ । ३९--४३ ) । वृत्रासुरके भयसे भीत देवताओंको साथ लेकर शिवजीके पास जाना ( द्रोण० ९४ । ५३--५८ ) । त्रिपुरोंके संहारके समय ये भगवान् रुद्रके सारिथ वने थे (द्रोण० २०२। ७६)। इन्द्र आदि देवताओंसहित त्रिपुर-वधके लिये शिवजीके पास जाकर उनको प्रसन्न करना ( कर्ण० ३३ । ४१---६२ ) । शिवजीसे त्रिपुरवधके छिये याचना करना (कर्ण ॰ ३४ । २ -५) । देवताओंकी प्रार्थनासे त्रिपुरवधके समय शिवजीका सारथि बनना ( कर्ण० ३४। ७५--७९ )। कर्ण और अर्जुनके द्वैरथ-युद्धमें इन्द्रके पूछनेपर इनके द्वारा अर्जुनकी विजय-घोषणा ( कर्ण० ८७ । ६९-८५ ) । इनके द्वारा स्कन्दको पार्षद-प्रदान ( शब्य० ४५ । २४-२५ ) । स्कन्दके लिये काले मृगचर्मका दान (शल्य०४६।५२)। इनकी सृष्टि-रचनाका वर्णन (सौप्तिक० १७ । १०—२०)। इनका चार्वाकको ( शान्ति० **રુલા પ**) | वर-प्रदान चार्वाककी मृत्युका उपाय बताना ( क्वान्ति० ३९। ८--१०)। इनके नीतिशास्त्रका वर्णन ( शान्ति० ५९। २९—८६ ) । इनका खड्ग उत्पन्न करके रुद्रदेवको देना ( ज्ञान्ति० १६६। ४५-४६ )। देवताओंको आश्वासन ( ज्ञान्ति० २०० । ३०-३५; ज्ञान्ति० २०९ । ३१---३६) । इन्द्रको बलिका पता बताना और वध करनेसे

रोकना ( शान्ति० २२३।८—११)। प्रजाकी वृद्धि-पर इनका कोप ( कान्ति० २५६। १६ )। शिवजीकी प्रार्थनासे क्रोधका त्याग ( ज्ञान्ति० २५७ । १३ )। मृत्युको संइ १२के लिये आदेश ( कान्ति ० २५८ । २८-३६ )। तृत्रासुरके वधसे इन्द्रको लगी हुई ब्रह्मइत्याका विभाजन ( शान्ति ० २८२। ३१-५५ )। दक्षयज्ञके समय कुपित हुए शिवजीका कीप शान्त करना ( शान्ति ० २८३ । ४५---४८ ) । इंसरूपसे साध्यगणींको उपदेश ( शान्ति ० २९९ अध्याय ) । देवताओंके साथ भगवान्की शरणमें जाना (शान्ति०३४०। ४२-४८ ) । इनके द्वारा नारायण-रुद्र-युद्धकी शान्ति ( शान्ति । ३४२ । १२४-- १२९ ) । भगवान् हयग्रीवकी स्तुति ( शान्ति ० ३४७ । ३८--४५ ) । वैजयन्तपर्वतपर शिवजीके साथ वार्तालापमें इनके द्वारा नारायणकी महिमाका वर्णन ( शान्ति ० ३५० । २५ से ३५१ अध्यायतक ) । देवताओंसे गरुड़-कश्यप-संवादका प्रसंग सुनाना (अनु० १३। ६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ५४६७-५४७९)। इनके द्वारा ब्राह्मणोंकी महिमाका वर्णन (अनु० ३५ । ५--- ११के बाद दाक्षिणात्य पाठ )। यज्ञके लिये देवताओंको सूमि देना ( अनु॰ ६६ । २१-२२ ) । इन्द्रसे गोलोक और गोदानकी महिमाका वर्णन ( अनु० ७३ अध्याय ) । गोदानके विषयमें इनका इन्द्रके प्रश्नका उत्तर देना (अनु० ७४। २-- १० ) । इन्द्रको गोलोक और गौओंकी महिमा बताना (अनु० ८३। १५---४५) । सुरभीको वरदान देना (अनु० ८३ । ३६--३९)। इनके द्वारा देवताओंको आश्वासन ( अनु० ८५। ८--१८ )। वरणरूपधारी महादेवजीके यज्ञमें इनका अपने वीर्यकी आहुति देना और उससे प्रजापतियोंका जन्म होना ( अनु० ८५ । ९९- १०२ ) । पितरीं और देवींके अजीर्ण-निवारणके लिये अग्निको उपाय बताना ( अनु॰ ९२।९)। नहुषके पतनके बाद शतक्रतुको इन्द्र यनानेके लिये देवोंको आदेश (अनु० १००। ३४---३६)। राजा भगीरथको ब्रह्मलोकमें आया देख उनसे वहाँ पहुँचनेका साधन पूछना ( अनु० १०३ । ६-७ )। इनके द्वारा धर्मके रहस्यका वर्णन( अनु० १२६ । ४६-५०)। कप नामक दानवोंसे पराजित देवताओंको ब्राह्मणकी शरण लेनेका आदेश ( अनु० १५७ । ५ )। देवता, ऋषि, नाग और असुरोंको एकाक्षर 'ॐ' का उपदेश ( आइव० २६ । ८ ) । इनके द्वारा मह-र्षियोंको विविध ज्ञानका उपदेश ( आइव० ३५। ३२ से आइब० ५१। ४० तक 🕽 🕯

व्रह्मावर्त-कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत स्थित एक तीर्थः यहाँ स्नान

करनेवाला मानव ब्रह्मलोकको प्राप्त करता है (वन ० ८३। ५३)। यहाँ ब्रह्मचर्यणलनपूर्वक जानेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता और सोमलोकको जाता है (वन ० ८४। ४३)।

व्र<mark>ह्मोदुम्बर–कुर</mark>ुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थ । यह ब्रहाः जीका उत्तम स्थान है ( वन० ८३ । ७१) ।

व्राह्म-एक प्रकारका विवाह । कन्याको वस्त्र और आभूषणीं से अलंकृत करके सजातीय योग्य वरके द्दाथमें देना 'व्राहा' विवाह कहलाता है। यह सभी वर्णोंके लिये विदित है (आदि० ७३। ८-१४)।

श्राह्मणी-(१) एक तीर्थ, यहाँ जानेसे मानव कमलके समान कान्तिमान विमानद्वारा ब्रह्मलोकमें जाता है (वन॰ ८४। ५८)।(२) भारतवर्षकी एक प्रमुख नर्दा, जिसका जल यहाँके निवासी पीते हैं (भीष्म॰९। ३३)।

(भ)

भग-- (१) बारह आदित्यों मेंसे एक । इनकी माताका नाम अदिति और पिताका करयप है ( आदि० ६५ । १५ )। ये अर्जुनके जन्मोत्सवमें पधारे थे ( आदि० १२ । ६६ )। खाण्डववनदाहके समय घटित हुए श्रीकृष्ण और अर्जुनके साथ युद्धमें इन्द्रकी ओरसे इनका आगमन तथा तलवार और धनुष्ठ लेकर राजुपर टूट पड़ना (आदि० २२६ । ३६ )। ये इन्द्रकी सभामें विराजमान होते हैं ( सभा० ७ । २२ ) । इन्होंने स्कन्दके अभिषेकमें भाग लिया ( शल्य० ४५ । ५ ) । रुद्रने इनकी ऑखें नष्ट कर दी थीं ( सौसिक० १८ । २२ )। ( २ ) ग्यारह इद्रोंमेंसे एक । ये भी अर्जुनके जन्मोत्सवमें पधारे थे ( आदि० १२२ । ६९ )।

भगद्त्त-प्राग्ज्योतिषपुरका अधिपति, बाष्करु नामक असुर-के अंश्वेस उत्पन्न (आदि० ६७।९)। यह द्रौपदी-के स्वयंवरमें गया था (आदि० १८५। १२)। यह राजा पाण्डुका मित्र था। जरासंघरे मिला होनेपर भी युधिष्ठिरके प्रति पिताकी भाँति स्नेह रखता था। इसे यवनाधिप कहा गया है (सभा० १४। १४-१६)। राजसूय-दिग्विजयके समय अर्जुनके साथ इसका घोर युद्ध हुआ और अर्जुनकी वीरतासे प्रसन्न होकर इसने उनकी इच्छाके अनुसार कार्य करनेकी प्रतिज्ञा की। यह इन्द्रका मित्र था और इन्द्रके समान ही पराक्रमी था। अर्जुनके पिता पाण्डुसे भी इसकी मैत्री थी। इसने अर्जुनके प्रति वास्सस्य दिखाया। यह किरात, चीन आदि समुद्रतटवर्ती सैनिकोंके साथ युद्धमें गया था (सभा० २६।७-१६)।

युधिष्ठिरके राजसूययज्ञमें यह यवनोंके माथ गया था और अच्छी जातिके वेगशाली अश्व एवं बहुतःसी भैटःसामग्री लेकर खड़ाथा। बहुत-से हीरे और पञ्चरागमणिके आभूषण एवं विशुद्ध दाथी-दॉतकी बनी मृठवाले खङ्ग देकर यह राजसभामें गया था (सभा० ५६ । १४-१६) | दि न्वजयके समय कर्णद्वारा इसकी पराजय ( वन० २५४ । ५ ) । पाण्डवींकी ओरसे इसके पास रणनिमन्त्रण भेजनेका विचार किया गया था (उद्योग० ४। ११)। दुर्योधनकी सहायतामें सेनासिहत इसका आना ( उद्योग० १९ । १५ ) । प्रथम दिनके संग्राममें विराटके साथ इन्द्र-यु**द्ध ( भीष्म० ४५ । ४९–५**१ ) । घटोत्कचके साथ युद्ध और पराजय (भीष्म० ६४। ५९-६२)।भीम-सेनको मूर्च्छित करना ( भीष्म०६४ । ५३–५४ ) । इसके द्वारा घटोत्कचकी पराजय ( भीष्म०८३ । ४० )। इसका अद्भुत पराक्रम ( भीष्म० ९५ अध्याय ) । इसके द्वारा दशार्णराजकी पराजय (भीष्म० ९५। ४८-४९ ) । इसके द्वारा क्षत्रदेवकी दाहिनी भुजाका विदारण ( भीष्म० ९५।७३ ) । भीमसेनके सार्याय विशोककी मृच्र्या (भीष्म० ९५ । ७६) । सात्यिकके साथ इसका द्वन्द्वयुद्ध ( भीष्म० १३६। ७–१३) | भीमसेन और अर्जुनके माथ युद्ध (भीष्म० अध्याय ११३ से ११४)। अर्जुनके साथ द्वन्द्वयुद्ध (भीष्म० ११६ । ५६-६० ) । द्रुपदके साथ युद्ध ( द्रोण० १४ । ४०-४२) । हाथांसहित अद्भुत पराक्रम करके इसके द्वारा दशार्णराजका वध (द्रोण० २६। ३८३९)। रुचिपर्वाका वध (द्रोण० २६ । ५२-५३) । अर्जुनके माथ युद्ध (द्रोण० २८। ३४ से २९ अध्यायतक)। अर्जुनपर वैष्णवास्त्रका प्रयोग ( द्रोण० २९।१७)। अज्ञेनद्वारा इसका वध (द्वोण० २९। ४८-५०)। भगदत्तके बाद इसका पुत्र बज्रदन राजा हुआ। जो अर्जुनद्वारा जीता गया था ( आडव० ७६ । ६-२० ) । इसके पितामह बौळाळय तपोवळमे इन्द्रलोकमें गये थे (आश्रम०२०।१०)।

भगदा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६ । २६ )।

भगनन्दा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शस्य० ४६ । ११ ) ।

भगवद्गीतापर्व-भीष्मपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय २५. से ४२ तक ) ।

भगीरथ-एक राजा, जो दिलीपके पुत्र थे (बन० २५।

१२) । वे यमसभामें रहकर सर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं (सभा० ८ । १२ ) । इनका राज्याभिषेक (वन० ६०७। ६९)। इनका हिमालयपर तपस्या करके भगवान् शिव तथा गङ्गाजीको प्रमन्न करना एवं गङ्गाजीद्वारा वरदान पाना (वन० ५०८ अध्याय)। इन्हें भगवान् शिवका वरदान (वन० १०९ । १-२ ) । इनका गङ्गाजीको लेजाकर पितरीका उद्धार करना (वन० १०९। १८-१९) । संजयको समझाते हुए नारदर्जीद्वारा इनके चरित्रका वर्णन (द्वोण० ६० अध्याय ) । श्रीकृष्णद्वारा इनके दान यज्ञ आदिका वर्णन ( शान्ति० २९ । ६३-७० ) । गोदान-महिमाके विषयमें इनका नामनिर्देश (अनु० ७६। २५)। ब्रह्माके पूछनेपर अपने पुण्यकर्मोंका वर्णन करते हुए इनका अनशन-व्रतको ही ब्रह्मलोकमे पहुँचनेका साधन बताना ( अनु० १०३। ८-४२ )। इनके द्वारा अपनी कन्याका कौत्सको दान ( अनु० १३७ । २६ )। कोइल ऋपिको एक लाख मवस्मा गौओंका दान करने-के कारण इन्हें उत्तम लोकोंकी प्राप्ति (अनु० १३७) २७)।

را الراق المراق المراق

भङ्ग-तक्षककुलमे उत्पन्न एक नागः जो जनमेजयके सर्पमत्रमें जलमग था (आदि० ५७।९)।
भङ्गकार- (१) ये मोमवंशीय महाराज कुरुके पौत्र तथा अविक्षित्के पुत्र थे (आदि० ९४।५३)।(२) एक यदुवंशी क्षत्रियः जो रैवतक पर्वतके महोत्मवमें मिमिलित हुए थे (आदि० २१८। १९)।

भङ्गाम्बन-एक प्राचीन राजिएं जिनका इन्द्रके साथ वैर हो गया था (अनु० १२ । २) । इन्द्रकी प्रेरणासे इनका स्त्रीभावका प्राप्त होना (अनु० १२ । १०) । वनमें जानेपर एक तापसद्वारा इन्होंने सौ पुत्र उत्तरन किया (अनु० १२ । २४) । इन्द्रसे पूछनेपर उनसे अपना वृत्तान्त सुनाना (अनु० १२ । ३४-४०) । इनका विषयसुखकी इच्छासे स्त्रीभावकी ही प्रशंसा करना (अनु० १२ । ५२-५३) ।

भद्र-(१) एक गणराज्य। यहाँके क्षत्रियराजकुमारोंने राजस्ययज्ञके अवसरपर युधिष्ठिरको बहुत-सा धन अपिंत किया था ( मभा० ५२। १४-१७) । दिग्विजयके ममय कर्णने इस देशको जीता था ( वन० २५४। २०)। (२) चेदिदेशीय पाण्डवपक्षका एक योद्धाः जिसका कर्णद्वारा वध हुआ था ( कर्ण० ५६। ४८-४९)।

भद्रकर्णेश्वर्–इसके समाप जाकर विधि विक पूजा करने-वाला मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता (वन० ८४। **३९**)। भद्रकार-एक राजा, जो जरासंधके भयसे अपने भाइयों और सेवकींसहित दक्षिण दिशामें भाग गया था (सभा० १४। २६)।

भद्रकाली--- (१) दुर्गाजीका एक नाम । अर्जुनने इस नामसे दुर्गाजीका स्तवन किया था (भीष्म०२३। ५)। दक्षयज्ञविध्वंसके समय ये पार्वतीजीके कोपसे प्रकट दुई थीं (शान्ति० २८४। ५३-५४)। (२) स्कन्दकी अनुचरी एक मानुका (शब्य०४६। ११)।

भद्रतुङ्ग-एक तीर्थः जहाँ स्नान करके सुशील पुरुष ब्रह्मलोकमें जाता और वहाँ उत्तम गति पाता है (वन० ८२।८०)।

भद्रमना-यह कोधवशाकी नौ कन्याओंमें एक है। इसने देवताओंके हाथी महान् गजराज ऐरावनको जन्म दिया (आदि० ६६। ६०-६३)।

भद्रवट-यह उमावल्लभ महादेवजीका निवासस्थान है। यहाँ भगवान् शिक्का दर्शन करनेवाला यात्री एक हजार गोदान-का फल पाता है और महादेवजीकी कृगसं गणोंका आधि-पत्य प्राप्त करता है ( वन० ८२। ५०-५१)।

भद्रशाख-वकरेके समान मुख धारण करनेवाले स्कन्ददेवका एक नाम ( वन० २२८। ४ )।

भद्रशाल-मेरके पूर्वभागमें स्थित भद्राश्ववर्षके शिलरपर अवस्थित एक वनः जिसमें कालाग्र नःमक महान् दृक्ष है (भीष्म० ७। १४) ।

भद्रा-(१) ये कक्षीवान्की पुत्री और पूरुवंशी राजा ब्युधिताश्वकी पत्नी थीं । इनके रूपकी समानता करनेवाली उस समय दूमरी कोई स्त्री न थी (आदि॰ १२०। १७)। पतिके परलोकवासी हो जानेपर इनका विलाप करना ( आदि॰ १२० । २१---२१ )। इनको आकाशवाणीद्वारा पतिका आश्वासन और पातिके दावद्वारा इनके गर्भसे सात पुत्रोंकी उत्मित् ( आदि० १२० । ३३—३६ )।(२) ये कुवेरकी अनुरक्ता ५२वी थीं । कुन्तीने द्रौपदीसे ह्यान्त-रूपमें इनका वर्णन किया था (आदि० १९८। ६)। (३) भगवान् श्रीकृष्णकी वहिन सुभवाका एक नाम ( आदि॰ २१८। १४ )। ( विशेष देखिये सुभद्रा ) (४) विशालानरेशकी कन्याः जो करूपराजकी प्राप्तिके लिये तपस्या करनेवाली थीं; परंतु शिशुपालने करूपराजका वेष धारण करके मायासे इसका अपहरण कर लिया था (सभा० ४५। ११) । (५) सोमकी पुत्री, जो अपने समयकी सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी मानी जाती थी। इन्होंने उतध्य-को पतिरूपमें प्राप्त करनेके लिये तीत्र तपस्या की । तब सोमके पिता महर्षि अत्रिने उतथ्यको बुलाकर इन्हें उनके हाथमें दे दिया और उतथ्यने विधिपूर्वक इनका पाणिग्रहण किया (अनु० १५४। १०-१२)। वरुणद्वारा इनका अपहरण ( अनु० १५४ । १३ ) । जब क्रिपित होकर उतथ्यने सारा जल पी लिया, तव वरुण उनकी शरणमें आये और उनकी भार्या भद्राको उन्हें लौटा दिया ( अनु०

१५४। २८)। (६) वसुदेवजीकी चार पत्नियोंमेंने एक (मौसल० ७। १८)। वे वसुदेवजीके साथ हो चिता-रोहण कीं (मोसल० ७। २४)।

भद्राश्व-मेरुपर्वतके समीपका एक द्वीप (भीष्म० ६। १३)। घृतराष्ट्रके प्रति संजयद्वारा इसका विदेष वर्णन (भीष्म०७।१३—१८)। इस भद्राश्ववर्षपर युधिष्ठिरने शामन किया था (शान्ति०१४। २४)।

भय-अधर्मद्वारा निर्ऋतिके गर्भसे उत्पन्न तीन भयंकर राक्षसें-मेंसे एक । अन्य दोका नाम महाभय और मृत्यु था । वे राक्षस सदा पापकर्ममें लगे रहनेवाले हैं ( आदि० ६६ । ५४-५५ )।

भयद्भर-(१) सौवीरदेशका एक राजकुमार, जो जयद्रथके रथके पीछे हाथमें भ्वजा लेकर चलता था। यह द्रीपदी-हरणके समय जयद्रथके साथ गया था (वन० २६५। १०-११)। अर्जुनद्वारा इमका वध (वन०२७१। २७)।(२) एक सनातन विदेवदेव (अनु०९१।३१)।

भयङ्करी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (श्रव्य० ४६। ४) ।

भरणी-( मत्ताईस नक्षत्रोंमंने एक ) जो भरणो नक्षत्रमं ब्राह्मणोंको तिलमयी धेनुका दान करता है, वह इम लोकमं बहुत-सी गौओंको तथा परलोकमं महान् यहाको प्राप्त करता है (अनु० ६४। ३५)। इस नक्षत्रमं श्राद्ध कर्नेसं उत्तम आयुकी प्राप्ति होती है (अनु० ८९। १४)। चन्द्र-त्रतमं भरणो नक्षत्रको चन्द्रमाका सिर मानकर पूजा आदि करनेका विधान है (अनु० १९०। ९)।

भरत-(१) दुष्यन्तके द्वारा शकुन्तलाके गर्भसे उत्पन्न एक राजा। इन्हींसे भरतवंशकी प्रवृत्ति हुई नथा इन्हींसे शासित होनेके कारण इस देशका नाम भारत हुआ ( आदि॰ २। ९५-९६; आदि० ७४। १२१)। इनकी उत्पत्तिका वृत्तान्त ( आदि० ७३। १५ से आदि० ७४। २ तक )। बचानमें बड़े-बड़े दानवीं, राक्षसीं, सिहीं आदिका दमन करनेके कारण ऋषियोंने इनका नाम 'सर्वदसन' रखा था (आदि० ७४।८)।(२) ये शंयु नामक अग्निके द्विर्तःय पुत्र हैं। समस्त पौर्णमासवागोमें खुवासे इविध्यके साथ घी उठाकर इन्हींको प्रथम आधार अर्थित किया जाता है। इनका नामान्तर ऊर्ज है (वन० २५९ । ६ )। (३) ये भरत नामक अग्निके पुत्र हे ( वन० २१९ । ) । ये संतुष्ट होनेपर पुष्टि प्रदान करते हैं; इसल्यि इनका एक नाम पुष्टिमित है (वन० २२३।१)। ( ४ ) वे अद्भुत नामक अग्निके पुत्र हैं, जो मरे हुए प्राणियोंके शवका दाइ करते हैं । इनका अग्निष्टोममें नित्य निवास है; अतः इन्हें भीयत' भी कहते हैं ( वन ० २२२ । ६)। ( ५) महाराज दश्चरथके पुत्र, जो कैकेयीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। श्रीरामः लक्ष्मण और शत्रुवन इनके भाई थे ( वन ० २७४ । ७-८ ) । श्रीरामके वनमें चले जानेपर

कैकेयीका इन्हें ननिहालसे बुलवाना और अकण्टक राज्य ग्रहण करनेके लिये कहना ( वन० २७७ । ३१-३२ )। इनका अपनी माताको फटकारना और उसके कुकृत्यपर फूट-फूटकर रोना (वन० २७७ । ३३-३४ ) । इनकी चित्रकृट यात्रा ( वन० २७७ । ३५-३८ ) । श्रीरामके लौटनेपर उन्हें राज्य समर्पण करना ( वन ० २९१ । ६५) । भरती-भरत नामक अग्निकी पुत्री ( वन० २१९। ७ )। भरद्वाज-(१) एक प्राचीन ऋषि । सत्रियों मेंसे एक । ये अर्जुनके जन्मोत्सवमें पधारे थे ( आदि० १२२। ५१ )। इन्हींकी कुपासे भरतको भुमन्यु नामक पुत्र प्राप्त हुआ ( आदि॰ ९४। २२ )। ये भगवान् भरदात्र किसी समय गङ्गादारमें रहकर कठोर व्रतका पालन करते थे। एक दिन उन्हें एक विशेष प्रकारके यज्ञका अनुष्ठान करना था। इसलिये वे मद्दियोंको माथ लेकर गङ्गाजीमें स्नान करनेके लिये गये। वहाँ पहलेसे नहाकर वस्त्र बदलती हुई घृताची अप्सराको देखकर महर्पिका वीर्य स्वलित हो गया। महर्षिने उसे उठाकर द्रोण (कलश) में रख दिया । उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआः जिसका नाम द्रोण रखा गया ( किन्हीं-किन्हीं के मतमें सप्तर्षि भरद्वाजसे द्रोणपिता भरद्वाज भिनन हैं | ) ( आदि० १२९ । ३३—३८ ) । इन्होंने अग्नि-वेशको आग्नेयास्त्रकी शिक्षा दी ( आदि० १२९। ३९)। ये ब्रह्माजीकी सभामें बैठकर उनकी उपासना करते हैं (सभा० ११ । २२ ) । इनका अपने पुत्र यवक्रीतको अभिमान न करनेका उपदेश देना ( वन० १३५। ४४ )। इनका पुत्रशोकके कारण विलाय करना ( वन० १३७। १०-१८)। इनके द्वारा अपने मित्र रैभ्यमुनिको शाप (वन १३७। १५) । इनका पुत्रशोकसे अग्निमें प्रवेश ( वन० १३७ । १९ ) । रैम्यपुत्र अर्वावसुके प्रयत्नसे इनका पुन६ ज्जीवन (वन० १३८। २२)। इनका द्रोणाचार्यके पास आकर युद्ध बंद करनेको कहना ( द्रोण० १९० । ३५-४० ) । भृगुर्जीस सृष्टि आदिके सम्बन्धमें पूछना और उनका उत्तर प्राप्त करना ( शान्ति • अध्याय १८२ से १९२ तक )। इनका भगवान् विष्णुकी छातीमे जलमहित हाथसे प्रहार करना ( शान्ति० ३४२। ५४ )। राजा दिवोदावको शरण देकर पुत्रेष्टिद्वारा उन्हें पुत्र प्रदान करना (अनु०३० । ३० ) । बृषादर्भिसे प्रतिग्रहके दोष वताना ( अनु॰ ९३। ४१ )। अरुन्धती-से अपने शरीरकी दुर्वलताका कारण बताना ( अनु० ९३। ६६ )। यातुधानीको अपने नामकी न्याख्या सुनाना ( अनु० ९३ । ८८ ) । मृणालकी चोरीके विषयमें शपथ खाना ( अनु० ९३ । ११८-११९ ) । अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी होनेपर शपथ खाना (अनु० ९४। ३५)। (२) ये शंयु नामक अग्निके प्रथम पुत्र हैं।

यज्ञमें प्रथम आज्यभागके द्वारा इन भरद्वाजनामक अग्निकी ही पूजा की जाती है (वन॰ २१९। ५)।(३) एक भारतीय जनपद (भीष्म॰ ९।६८)।

मरुकश्च-एक भारतीय जनाद । यहाँके निवासी शुद्र युधि-ष्ठिरके राजसूय-यज्ञमें भेंट लेकर आये थे (सभा - ५१। ९-१०)।

भर्ग-एक भारतीय जनाद ( भीष्म० ९। ५१ )।

भर्तृस्थान-यहाँ जानेसे अश्वमेधयशका फल प्राप्त होता है। यहाँ महासेन कार्तिकेयका निवास-स्थान है। यहाँ यात्रीको सिद्धि-की प्राप्ति होती है ( वन० ८४। ७६; वन० ८५। ६० )।

भ्रह्माट-एक भारतीय जनपदः जिसे पूर्वदिग्विजयके समय भीमसेनने जीता था ( सभा० ३०।५)।

भव-(१) ग्यारह रहोंमेंसे एक । ये ब्रह्माजीके पीत्र एवं स्थाणुके पुत्र थे ( आदि० ६६ । १-३ ) । (२) एक सनातन विश्वदेव (अनु० ९१ । ३५)। भवदा-स्कन्दकी अनुचरी एक मानृका (शब्य० ४६।१३)। भागीरथी-यहाँ जाकर तर्पण करना चाहिये (वन० ८५। १४)।

भाङ्गासुरि-एक राजाः जो यमराजकी सभामें विराजमान होकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं (सभा० ८। १५)।

भाण्डायनि-एक ऋषिः जो इन्द्रकी सभामें उपस्थित हो वज्रधारी इन्द्रकी उपासना करते हैं (सभा०७। १२)।

भाण्डीर-त्रजभूमिमें स्थित एक वन और वहाँका एक वर-वृक्षः जिसकी छायामें भगवान् श्रीकृष्ण ग्वालवालोंके साथ बछड़े चराते तथा भाँति-भाँतिकी क्रीड़ाएँ किया करते थे। भाण्डीरवनमें निवास करनेवाले बहुत-से ग्वाले वहाँ कोड़ा करते हुए श्रीकृष्णको विविध प्रकारके खिलोनोंद्वारा प्रमन्न रखते थे (सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८००)। (वृन्दावनमें केशीघाटके सामने यमुनाजीके उन पार उत्तर दिशमें यह वन पड़ता है। पुराजोमें ऐसीकथा आती है कि यहाँ ब्रह्माजीने श्रीराधा-कृष्णका विवाह कराया था)।

भाद्रपद ( प्रौष्ठपद )—(वारह महीनोंमेंसे एक, जिस मास-की पूर्णिमाको पूर्वभाद्रपद अथवा उत्तरभाद्रपद नामक नक्षत्रका योग हो, उसे भाद्रपद' कहते हैं। यह आवणके बाद और आश्विनके पहले आता है।) भाद्रपद मानमें प्रतिदिन एक समय भोजन करनेवाला मनुष्य गोधनसे सम्पन्न, ममुद्धिशील तथा अविचल ऐश्वर्यका भागी होता है ( अनु० १०६। २८)। भाद्रपदकी द्वादशी तिथिको उपवासपूर्वेक हृपीकेश नामसे भगवानकी पूजा करनेवाला मनुष्य सौत्रामणि यज्ञका फल पाता और पवित्रात्मा होता है (अनु० १०९ । १२)।

भानु-(१) एक देव, जो विवस्तान्के वे धिक माने गये हैं (सादि १।४२)।(२) प्राधां नामवाली करयपको पनीके गर्भसे उत्पन्न एक देवगन्धर्व (आदि ६५।४७)!(३) ये श्रीकृष्णके पुत्र थे (सभा ६।३५)। मृत्युके पश्चात् ये विश्वेदेवोंमें प्रविष्ट हो गये (स्वर्गा० ५। १६-१८)। (४) ये पाञ्चजन्यनामक अग्निके पुत्र हैं, जो आङ्गिरस च्यवनके अंशसे उत्पन्न हुए थे (वन० २२०।९)। इन्होंको मनु तथा वृहद्भानु भी कहते हैं (वन० २२१।८)। (५) एक प्राचीन राजा, जो कुपाचार्यके साथ होनेवाले अर्जुनके युद्धको देखनेके लिये इन्द्रके विमानमें बैठकर पधारे थे (विराट० ५६।९-१०)।

भानुद्रन्त-यह शक्कुनिका भाई था जो भीमसेनके साथ युद्ध-में उनके द्वारा मारा गया था (द्वोण० १५७।२४-२६)। भानुदेव-एक पाञ्चाल योडा जो कर्णद्वारा मारा गया (कर्ण० ४८ । १५)।

भानुमती -(१) यह कृतवीर्यकी पुत्री तथा पूरवंशी राजा अहंगातिकी पत्नी थी। इसके गभंसे सार्वमौम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ (आदि० ९५। १५)। (२) महर्षि अङ्गिराकी प्रथम पुत्री, जो वड़ी रूपवती थी (वन० २१८।३)।

भानुमान्-कलिङ्गदेशका राजकुमार। यह कौरवपक्षकी ओरसे युद्ध करते हुए भीमसेनद्वारा मारा गया (भीष्म० ५४। ३२-३९)।

भानुसेन-यह कर्णका पुत्र था। भीमसेनद्वारा इसका वध (कर्ण० ४८। २७)।

भारत-भरतके वंशमें उत्पन्न होनेवाल लोग भारत' नामसे कहे जाते हैं (आदि० १७२। ५० के बाद दा० पाठ)।

भारतवर्ष-जम्बृद्धीपके नौ वर्षोमेंसे एक (भीष्म० ६। ७)। इसका विशेष वर्णन (भीष्म० अध्याय ९से ३०तक)।

भारतसंहिता-व्यासजीद्वारा रिचत चौवीस हजार ख्लोकोंकी संहिता जिसे विद्धान् पुरुष भारत भी कहते हैं (आदि॰ १। १०२)।

भारती-एक नदीः जिसकी गणना अग्नियोंको उत्पन्न करने-वाली नदियोंमें है (वन० २२२। २५-२६)।

भारद्वाज-एक ऋषि, जिन्होंने सत्यवान्के जीवित होनेका विश्वास दिलाकर राजा द्युमत्सेनको आश्वासन दिया था (वन॰ २९८। १६) भारद्वाजतीर्थ-यह पाँच नारीतीर्थोंमेसे एक है। यहाँ अर्जुन तीर्थयात्राके समय गाँग्ये (आदि० २२५ । ४)।

भारद्वाजी-भारतवर्षको एक प्रधान नदी जिसका जल यहाँ-के निवासी पीते हैं (भीष्म ०९। २९)।

भारुण्ड—उत्तरकुरुवर्पमें रहनेवाल महावली पक्षियों की एक जाति । इनकी चोंच बड़ी तीखी होती है और ये वहाँ के मरे हुए लोगोंकी लाशोंको उठाकर कन्दराओं में फेंक आते हैं (भीषम ० ७ । १२३ शान्ति ० १६९ । ९ )।

भार्गव-एक भारतीय जनपद (भीष्म० ९। ५०)।

भालुकि-एक प्राचीन ऋषिः जो युधिष्टिरकी सभामें विराजते हैं (सभा० ४। १५)।

भावन-द्वारकाके समीववर्ता वेणुमन्त पर्वतके निकट स्थित एक सुन्दर वन (सभा ० ३८। २९ के बाद दा पाठः पृष्ठ ८१३)।

भाविनि–स्कन्दकी अनुचरी एक भातृका ( शख्य० ४६ । ११ ) ।

भास-एक पर्वतः जिसकी गणना पर्वतीके अधिपतियोंमें है (आश्व० ४३ । ५)।

भासी-(१) कश्यपकी प्राधा नामवाली पत्नीसे उत्पन्न हुई आठ कन्याओंमेंसे एक (श्रादि० ६५। ४६)। (२) यह ताम्राकी पुत्री है। इसने मुगी तथा गीधोंकी जन्म दिया (आदि० ६६। ५६-५७)।

भास्कर-कश्यपद्वारा अदितिके गर्भसे उत्पन्न बारह आदित्योंमेसे एक ( अनु० १५०। १४-१५ )।

भास्करि-एक प्राचीन ऋषिः जो शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मको देखनेके लिये आये थे (शान्ति०४७। १२)।

भास्वर-सूर्यद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्पदोंमेंसे एक। दूसरेका नाम सुभ्राज था ( शल्य० ४५। ३१ )।

भीम-(१) कश्यपद्वारा मुनिके गर्भसे उत्पन्न एक देवगन्धर्व (आदि०६५। ४३)।(२) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक (आदि०६७। ९८)। यह भीमसेनद्वारा मारा गया (भीष्म० ६४। ३६-३७)।(३) ये महाराज ईलिनके द्वारा रथन्तरीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। इनके चार भाई और थे—-दुष्यन्त, शूर, प्रवसु और वसु(आदि०९४। १७-१८)(४) ये विदर्भदेशके राजा थे (वन०९३। ५)। दशार्णनरेश सुदामाकी पुत्री इनकी पत्नी थी (वन०६९। १४-१५)। महर्षि दमनकी कृपासे इन्हें दम, दान्त और दमन नामक तीन पुत्र तथा दमयन्ती नाम्नी कन्याकी प्राप्ति (वन०५३। ६-९)। इनके द्वारा दमयन्तीके स्वयंवरका आयोजन (वन०

५४।८-९)।इनके द्वारा नलके साथ दमयन्तीका विवाह किया जाना ( वन० ५७। ४०-४१ )। सारिय वार्ष्णियके द्वारा लाये गये राजा नलके बचींको अपने आश्रयमें रखना (वन०६०।२३-२४)।दमयन्ती-द्वारा इनके गुणोंका वर्णन (वन० ६४। ४४-४७)। इनका नल-दमयन्तोकी खोजके लिये ब्राह्मणोंको पुरस्कार-की घोषणा करके चारों ओर भेजना ( वन ० ६८ । २-५) । महारानीकी प्रेरणासे राजा नलकी खोजके लिये ब्राह्मणोंको आज्ञा देकर भेजना (वन०६९।३४)। इनके द्वारा अपने यहाँ आये हुए अयोध्यानरेश ऋतुवर्ण-का म्वागत ( वन ॰ ७३। २० )। प्रकट हुए राजा नलको पुत्रकी भाँति अपनाना और आदर-सत्कारके साथ आश्वासन देना (वन० ७७।३-५)। एक महीनेके पश्चात् सेनाः रथ आदिके साथ राजा नलको विदा करना (वन० ७८। १-२)। इनके द्वारा आदर-सत्कारके सःथ राजा नलसहित दमयन्तीकी विदाई (वन० ७९। १-२ )। (५) ये देवताओं के यज्ञका विनाश करनेवाले पाञ्चजन्यद्वारा उत्पन्न पाँच विनायकोंमें हैं (वन० २२१। ११)। (६) अंशद्वारा स्कन्दको दिये गये पाँच अनुचरोंमेंसे एक । शेष चारोंके नाम-परिष, वट, दहति और दहन (शब्य० ४५। ३४-३५)। (७) एक प्राचीन नरेश । ये यमकी सभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं, इस सभामें भीम नामके सौ राजा हैं (सभा०८। २४)। इन्होंने तपस्याद्वारा प्रजाओंका कप्टमे उद्धार किया था (वन०३। ११) ये प्राचीनकालमें पृथ्वीके शासक थे; किंतु कालसे पीड़ित हो इसे छोड़कर चले गये ( शान्ति० २२७।४९)। भीमजान-एक प्राचीन नरेश, जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपातना करते हैं (सभा०८।२१)। भीमबल ( भूरिबल )-( १ ) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक ( आदि० ६७ । ९८; आदि० ११६ । ७ ) । भीमसेन-द्वारा इसका वध ( शल्य० २६। १४-१५ )। (२) ये देवताओं के यज्ञका विनाश करनेवाले पाञ्चजन्यदारा उत्पन्न पाँच विनायकोंमें हैं ( वन० २२१ । ११ )। भीमरथ-(१) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक (आदि॰ ६७। १०३; आदि० ११६। १२) । भीमसेनद्वारा इसका वय (भीष्म०६४ । ३६-३७) । (२) कौरवपश्चीय योद्धाः जो द्रोणनिर्मित गरडव्यूहके हृदय-स्थानमें खड़ा हुआ था ( द्रोण० २०। १२ )। इसने पाण्डवपक्षीय म्लेच्छराज शाल्वका वध किया था ( द्रोण० २५। २६ )। पहले जब युधिष्ठिर राजा थे, उस समय यह उनके समाभवनमें वैटा करता था ( सभा० ષ્ટાર્વ) (

भीमरथी (भीमा) - दक्षिणभारतमें स्थित एक नदीः जो समस्त पापभयका नाश करनेवाली है (वन०८८।३)। (इसीके तटपर सुप्रामेद्ध तीर्थ पण्डरपुर है।) यह-भारतवर्षकी मुख्य नदियों में है। इसके जलको यहाँके निवासी पीते हैं (भीष्म०९।२०)। इसीको भीमा' भी कहते हैं (भीष्म०९।२२)।

भीमवेग-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक ( आदि० ६७ । ९८; आदि० ११६ । ७ )।

भीमदार-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक ( आदि० ६०।९९ )।

भीमसेन-(१) ये महाराज परीक्षित्के पुत्र तथा जनमेजय-के भाई थे। इन्होंने कुरुक्षेत्रके यज्ञमें देवताओंकी कुतिया सरमाके बेटेको पीटा था ( आदि० ३। १-२ )। (२) कर्यपपतनी मुनिके गर्भसे उत्पन्न एक देवगन्धर्व ( आदि॰ ६५ । ४२ ) । ये अर्जुनके जन्मोत्सवमें पधारे थे ( आदि० १२२ । ५५ ) । (३ ) ये सोमबंशीय महाराज पौत्र तथा परीक्षित्के पुत्र थे। अविक्षित्के इनकी माताका नाम सुयशा था। इनके द्वारा केकय देशकी राजकुमारी 'कुमारी'के गर्भसेप्रतिश्रवाका जन्म हुआ ( आदि० ९४ । ५२-५५; आदि० ९५ । ४२-४३ ) । (४) ये महाराज पाण्डुके क्षेत्रज पुत्र हैं। वायुदेवके द्वारा कुन्तीके गर्भसे इनका जन्म हुआ था। इनके जन्म-कालमें आकाशवाणी हुई कि यह कुमार समस्त बलवानोंमें श्रेष्ठ है ( आदि० १२२। १४-३५ )। जन्मके दसवें दिन ये माताकी गोदसे एक शिलाखण्डपर गिर पड़े और इनके शरीरकी चोटसे वह शिला चूर-चूर हो गयी (आदि॰ १२२ । १५ के बाद दाक्षिणात्य पाठसे १८ तक )। इनके जन्मकालीन ग्रहोंकी स्थिति ( आदि० १२२ । १८ के बाद दाक्षिणात्य पाठ )। शतशृङ्गनिवामी ऋषियोद्वारा इनका नामकरण-संस्कार (आदि० १२३। १९-२०)। वसुदेवके पुरोहित काश्यपके द्वारा इनके उपनयनादि-संस्कार सम्पन्न हुए तथा इन्होंने राजिष शुक्से गदायुद्ध की शिक्षा प्राप्त की (आदि ० १२३।३१ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ३६९)। कृपाचार्यका इन (पाण्डवों) को अस्त्र-रास्त्रकी शिक्षा देना ( आदि॰ १२९ । २३ )। द्रोणाचार्यने इन (पाण्डवों)को नाना प्रकारकी मानव एवं दिव्य अस्त्र-शस्त्रोंकी शिक्षा दी ( आदि॰ १३१। ४, ९ )। इनके द्वारा द्रौपदीके गर्भसे सुतसोमका जन्म ( आदि० ९५। ७५ )। इनके द्वारा काशिराजकी पुत्री बलन्धराके गर्मसे 'सर्वग' की उत्पत्ति ( आदि० ९५।७७ ) । इनके द्वारा बाल- ( क्रीडाओंमें धृतराष्ट्रपुत्रोंकी पराजय (आदि० १२७ । १६-२४) । दुर्योधनका इन्हें विष मिला हुआ भोजन कराना और मूर्च्छित होनेपर लताओंसे बाँधकर गङ्गाजलमें फेंकना ( आदि० १२७। ४५--५४ ) । मूर्च्छतावस्थामें इनका

नागलोकमें पहुँचना और वहाँ सर्वक डँसनेसे खाये हुए विपके दूर होनेपर अपना पराक्रम प्रकट करना ( आदि॰ १२७। ५५-५९ ) । नागलोकमें इनका आर्यक नाग-द्वारा आलिङ्गन और आर्यकर्की प्रेरणांत प्रसन्न हुए नाग-राज वासुकिकी आजासे इनके द्वारा आठ कुण्डोंका दिव्य रसपानः जिससे इन्हें एक हजार इाथियोंके वलकी प्राप्ति हुई ( आदि० १२७। ६३-७१ ) । आठवें दिन रसके पच जानेपर इनका जागना और नागोंद्वारा इनका मङ्गला-चारपूर्वक स्वागत-सत्कार तथा दस इजार हाथियोंके समान बलशाली होनेका वरदान देकर इन्हें पुनः ऊपर पहुँचा देना ( आदि० १२८ । २०-२८ ) । इनका नागलोकसे छौटकर माताको प्रणाम करना तथा भाइयोंसे मिलना ( आदि० १२८। २९-३० )। गदायुद्धमें इनका प्रवीण होना ( आदि० ५३१ । ६१ )। हिस्तिनापुरकी रङ्गभूमिमें परीक्षाके समय दुर्योधनके साथ गदायुद्ध एवं अश्वत्थामा-द्वारा उस युडका निवारण ( आदि० १३४। १-५ )। इनके द्वारा कर्णका तिरस्कार ( आदि० १३६। ६-७ )। कर्णका पक्ष लेकर दुर्योधनका इनपर आक्षेप करना ( आदि० १३६ । १०-१६ ) । इनके द्वारा द्र्यदकी गजसेनाका संहार ( आदि० १३७।३१-३५ )। बलरामजीसे इनकी गदायुद्वविषयक शिक्षा ( आदि • १३८। ४)। इनके द्वारा लाक्षागृहका जलाया जाना ( आदि॰ १४७। १० ) । सुरंगसे निकल भागते समय इनके द्वारा मार्गमें थके हुए भाइयों एवं माताका परिवहन (आदि० १४७। २०-२१)। धरतीपर सोये हुए भाइयों एवं माताको देखकर इनका विषाद करना ( आदि॰ १५०। २१-४१ ) । हिडिम्बवनमें इनका जागरण करना ( आदि० १५० । ४४-४५ ) । हिडिम्बाके साथ वार्ता-लाप करना ( आदि० १५१। २३-३६ ) । हिडिम्बासुर-के साथ इनका युद्ध ( आदि० १५२ । ३८-४५ ) । इनके द्वारा हिडिम्बका वध (आदि० १५३। ३२)। हिडिम्वाको मारनेके लिये इनका उद्यत होना तथा युधिष्ठिरका इन्हें रोकना (आदि० १५४। १-२ )। हिडिम्वाको पुत्र दान करनेके लिये इन्हें माताका आदेश प्राप्त होना (आदि॰ १५४। १८ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । हिडिम्बाके साथ इनकी शर्त ( आदि० १५४ । २० ) । हिडिम्बाके साथ इनका विहार ( आदि० १५४। २१-३०)। इनके द्वारा हिडिम्बाके गर्भसे घटोत्कचका जन्म (आदि० १५४। ३१)। एकचकामें निवास करते समय पूरी भिक्षाका आधा भाग इनके उपभोगमें आता था ( आदि॰ १५६। ६ ) । ब्राह्मणका उपकार करनेके लिये इन्हें माता कुन्तीकी आज्ञा (आदि० १६०। २०)। इनका

भोजन-सामग्री टेकर वकासरके पास जाना और स्वयं ही भोजन करते हुए उसे पुकारना ( आदि० १६२। ४-५ ) । वकासुरका आना और क्रिपत होकर इनके साथ युद्ध छेड़ना ( आदि० १६२ । ६-२८) । इनके द्वारा वकासुरका वध ( आदि० १६३।१)। इनके द्वारा मनुष्योंकी हिंसा न करनेकी शर्तपर वकके परिवारको जीवनदान देना ( आदि० १६३। २-४ )। द्रौपदीके स्वयंवरमें आये हुए राजाओं के साथ ब्राह्मणवेशमें युद्ध करते समय इनका श्रीकृष्णद्वारा बलरामजीको परिचय देना (आदि० १८८। १४—२१) । स्वयंवरके अवसर-पर शल्यके साथ इनका युद्ध और इनके द्वारा शल्यकी पराजय ( आदि० १८९ । २३-२९ ) । द्रौपदीके साथ इनका विधिपूर्वक विवाह (आदि० १९७ । १३) । मयासुरद्वारा इनको गदाकी भेंट (सभा०३। १८-२१) । जरासंधवधके विषयमें इनकी युधिष्ठिर और श्रीकृष्णके साथ बातचीत ( सभा० १५। ११-१३ के बाद दाक्षिणात्य पाठ )। जरासंघवधके लिये युधिष्ठिर और अर्जुनके साथ इनकी मगवयात्रा ( सभा० २० अध्याय ) । जरासंधके साथ इनका मल्लयुद्ध एवं श्री-कृष्णका जरासंधको चीरनेके लिये इन्हें संकेत करना (सभा० २३ । १० से २४ । ६ तक) । इनका जरासंधको चीर डाल्ना ( सभा० २४ । ७ )। जरासंधके पुनः जीवित हो जानेपर श्रीकृष्णद्वारा इन्हें पुनः संकेतकी प्राप्ति और उस संकेतके अनुसार इनका जरासंधको चीरकर दो दिशाओंमें फेंक देना ( सभा० २४। ७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । इनका पूर्वदिशाके प्रदेशोंको जीतनेके लिये प्रस्थान और विभिन्न देशोंपर विजय पाना ( सभा० २९ अध्याय )। मीमका पूर्व दिशाके अनेक देशों और राजाओंको जीतकर भारी धन-सम्पत्तिके साथ इन्द्रप्रस्थ लौटना (सभा० ३० अध्याय)। प्रथम पूजाके अवसरपर भीष्म तथा श्रीकृष्णकी निन्दा करनेपर शिशुपालको मारनेके लिये इनका उद्यत होना और भीष्मजीका इन्हें शान्त करना (सभा० ४२ अध्याय ) । राजसूय-यज्ञकी समाप्तिपर ये भीष्म तथा धृतराष्ट्रको पहुँचाने गये थे ( सभा० ४५ । ४८ )। दुष्ट कौरवींद्वारा भरी सभामें द्रौपदीके अपमान किये जानेपर इनका कुपित होकर युधिष्ठिरकी मुजाओंको जलानेके लिये कहना (आदि०६८।६)। इनके द्वारा दुःशासनकी छाती फाड़कर उसके रक्त पीनेकी भीषण प्रतिज्ञा ( सभा० ६८ । ५२-५३ )। इनके रोषपूर्ण उद्गार (सभा०७०। १२--१७)। दुर्योधनकी जाँघ तोड़ देनेके लिये इनकी प्रतिज्ञा (सभा० ७१। १४ )। इनका च्रतसभामें समस्त शत्रुओंको मारनेके लिये उद्यत होना (सभा० ७२। १०-११)। दु:शासनके उपहास करनेपर उसे मारनेके लिये इनकी प्रतिशः (सभा०७७। १६-१८) । दुःशासनका रक्त पीने तथा धृतराष्ट्रके सभी पुत्रोंका वध करनेके लिये इनकी प्रतिज्ञा ( सभा० ७७ । २०-२२ ) । दुर्योधनको मारनेके लिये प्रतिज्ञा करना ( सभा० ७७। २६-२८ )। इनका अपनी मुजाओंकी और देखते हुए वन-गमन करना (सभा०८०। ४) । किमीरके साथ इनका युद्ध तथा इनके द्वारा उमका वध (वन० ११। २८—६७)। इनका पुरुपार्थकी प्रशंसा करते हुए युधिष्ठिरसे युद छेड़नेके लिंदे अनुरोध ( वन० ३३ अध्याय )। इनका युधिष्ठिरको युद्ध करनेके लिये उत्माहित करना (वन० ३५ अध्याय ) । इनकी अर्जुनके लिये चिन्ता ( वन॰ ८०। १७---२१) । इनका गन्धमादन पर्वतपर चढ्नेका उत्साह प्रकट करना ( वन० १४०। ९-१७)। गन्धमादनकी यात्र में इनके द्वारा घटोत्कचका स्मरण किया जाना ( वन० १४४ । २५ ) । इनका सौगन्धिक पुष्पके लानेके लिये प्रस्थान करना (वन० १४६। ९)। कदलीवनमं इनकी हनुमान्जीसे भेंट ( वन० १४६ । ८६)। इनका हनुमान्जीके साथ संवाद ( वन० अध्याय १४७ से १५० तक )। इन्हें हनुमान्जीका आश्वासन (वन० १५१ । १६—१९) । भीमसेनका सौगन्धिक वनमें पहुँचना (वन० १५२ अध्याय)। इनका सौगन्धिक सरोवरके पास पहुँचना ( वन० १५३। १०) । इनका क्रोधवदा नामक राक्षमोंके साथ युद्ध और उन्हें पराजित करके सौगन्धिक पुष्प तोड़ना ( वन० १५४। १८--२३) । जटासुरके साथ इनका युद्ध तथा इनके द्वारा उसका वध (वन० १५७। ५६—७०)। हिमाज्यके शिखरपर यक्षों और राक्षसोंके साथ इनका युद्ध तथा इनके द्वारा राक्षक्षराज मणिमान्का वध ( वन॰ १६० । ४९—७७ ) । इनका गन्धमादनसे प्रस्थान करनेके लिये युधिष्ठिरसे वार्तालाप ( वन० १७६ । ७— १६ ) । अजगरद्वारा इनका पकड़ा जाना ( वन० १७८ । २८ ) । अजगरद्वारा वकड़े जानेपर उससे संवाद-रूपमें इनका विलाप करना (वन० १७९। २५-३८ ) । अजगररूपधारी नहुपके चंगुलसे इनका छुटकारा पाना (वन १८१। ४३) | चित्रसेनद्वारा दुर्योधनके पकड़े जानेपर इनकी कटु-उक्ति ( वन०२४२ । १५-२१)। इनके द्वारा कोटिकास्यका वध (वन॰ २७१। २६) । जयद्रथको पकड उसके बाल काटकर पाँच चं।टियाँ रखना और महाशज युधिष्ठिरका दास घोषित करना ( वन० २७२।३—११)। द्वैतवनमें जल लानेके हिये जाना और सरीवरपर मूर्च्छित होना ( वन०

३१२। ३३—४० )। अज्ञातवासके लिये चिन्तित हुए युधिष्टिरको उत्साहित करना (वन० ३१५ । २४–२६) । विराटनगरमें बल्लव नामसे रहनेका वात वताना (विराट॰ २ । १ ) । राजा विराटसे अपने यहाँ रखनेके लिये प्रार्थना करना (विसट०८।७)। जीमूत नःमक मछके साय कुरती लड़ना और उसका वध करना (विसट० १३। २४-३६)। हौ व्हीसे रातमें पाकशालामें आनेका कारण पूछना (विराट० १७। १७ — २१) । प्राचीन पतिवताओंके उदाहरणद्वारा द्रीपदीको समझाना (विराट० २१। १--१७ के बादतक )। कीचककी मारनेके लिये द्रौपदीको विश्वास दिलाकर नृत्यशालामें प्रवेश करना (विराट० २२।३८)। कीचकके साथ इनका युद्ध और उसका वध करना ( विराट । २२ । ५२--८२ )। इनके द्वारा एक सौ पाँच उपकीचकोंका वध और द्रौपदी-को वन्धनमुक्त करना ( विराट० २३ । २७-२८ ) । युधिष्ठिरके आदेशसे सुशर्माको जीते-जी पकड़ हेना ( विराट० ३३ । ४८ ) । युधिष्ठिः के आदेशसे सुशर्माको छोड़ना और उसे विराटका दास घोषित करना ( विराट॰ ३३ । ५९ ) । संजयद्वारा इनकी वीरताका वर्णन ( उद्योग० ५०। १९---२५ ) । श्रीकृष्णसे इनका शान्तिविषयक प्रस्ताव करना ( उद्योग० ७४ अध्याय )। अपने बलका वर्णन करते हुए श्रीकृष्णको उत्तर देना ( उद्योग० ७६ अध्याय ) । शिखण्डीको प्रधान सेनापति बनानेका प्रस्ताव करना ( उद्योग० १५१ । २९-३२ ) । उलुकसे दुर्योधनके संदेशका उत्तर देना ( उद्योग॰ १६२ । २०-२९ ) । उल्क्से दुर्योधनके संदेशका उत्तर देना ( उद्योग० १६३ । ३२---३६ ) । कवच उतार-कर पैदल ही कौरव-सेनाकी ओर जाते हुए युधिष्ठिरसे उसका कारण पूछना (भीष्म० ४३। १७) । इनकी विकट गर्जनाका भयंकर रूप (भीष्म० ४४। ८-१३)। प्रथम दिनके युद्धारम्भमें दुर्योधनके साथ इनका द्वन्द्वयुद्ध (भीष्म० ४५ । १९-२०)। कलिंगोंके साथ युद्ध करते समय इनके द्वारा शकदेवका वध (भीष्म ० ५४। २५) । इनके द्वारा भानुमान्का वध ( भीष्म० ५४। ३९)। कलिंगराज श्रतायुके चक्ररक्षक सत्यदेव और सत्यका इनके द्वारा वध ( भीष्म० ५४ । ७६ ) । इनके द्वारा केतुमान्का वध (भोष्म० ५४। ७७)। गज-सेनाका संहार करके रक्तनदीका निर्माण करना ( भीव्म० **५४ । १०३ ) । इनके द्वारा दुर्योधनकी** पराजय ( भीष्म० ५८। १६ – १९)। इनके द्वारा दुर्योधनकी गजसेनाका संहार ( भीष्म० ६२। ४९--६५ )। इनका अद्मुत पराक्रम और भीष्मके साथ युद्ध ( भीष्म० ६३ । १--- २६ ) । धृतराष्ट्रपूत्रोंके साथ इनका युद्ध

और इनके द्वारा सेनापति, जलसंघ, सुषेण, उग्र, वीरबाहु, भीम, भीमरथ और सुलोचन-इन आठ धृतराष्ट्रपुत्रोंका वध (भीष्म० ६४। ३२--३८)। इनका घमासान युद्ध (भीष्म० ७० अध्याय ) । भीष्मके साथ इनका घोर युद्ध (भीष्म० ७२ । २१ -- २५ ) । दुर्योधनके साथ इनका युद्ध ( भीष्म० ७३ । १७---२३ ) । धृत-राष्ट्र-पुत्रोंपर आक्रमण करके घोर पराक्रम प्रकट करना (भीष्म० ७७। ६--३६)। इनका दुर्योधनके पराजित करना ( भीष्म० ७९। ११-१६ )। इनके द्वारा कृत-वर्माकी पराजय (भीष्म०८२।६०-६१) । इनका अद्मुत पुरुपार्थ ( भीष्म० ८५। ३२--४० ) । भीष्मके सारथिको मारकर उन्हें युद्ध-मैदानसे विलग कर देना ( भीष्म० ८८ । १२ ) । इनके द्वारा धृतराष्ट्रके आठ पुत्रींका वध ( भीष्म०८८। १३—२९ )। इनके द्वारा गजसेनाका संहार (भीष्म०८९। २६— ३१) । इनके प्रहारसे द्रोणाचार्यका मूर्व्छित होना ( भीष्म० ९४। १८-१९ ) । इनके द्वारा घृतराष्ट्रके नौ पुत्रोंका वध ( भीष्म० ९६ । २३--२७ ) । इनके द्वारा गजमेनाका संहार ( भीष्म० १०२।३१-३९ )। इनके द्वारा बाह्वीककी पराजय (भीष्म० १०४। १८-२७)। भृरिश्रवाके साथ द्वन्द्वयुद्ध करना (भीष्म० ११०। १०-११; भीष्म० १११। ४४--४९ ) । इनका दस प्रमुख महारिथयोंके साथ युद्ध करना और अद्भुत पराक्रम दिखाना (भीष्म० अध्याय ११३ से ११४ तक)। इनके द्वारा गजसेनाका संहार ( भीष्म० ११६ । ३७-३९ ) । धृतराष्ट्रद्वारा इनकी बीरताका वर्णन ( द्रोण० १०। १३-१४) । विविंशतिके साथ इनका युद्ध (द्रोण० १४। २७---३०) । शस्यके साथ गदायुद्धमें उनको पराजित करना ( द्रोण० १५। ८—३२ ) । इनके रथके घोड़ीं-का वर्णन (द्रोण० २३।३)। दुर्मर्षणके साथ इनका युद्ध (द्रोण० २५। ५-७)। इनके द्वारा म्लेच्छ-जातीय राजा अङ्गका वध ( द्रोण० २६। १७ )। भगदत्त और उनके गजराजके साथ युद्धमें पराजित होकर भागना ( द्रोण० २६। १९—२९ )। इनके द्वारा कर्णपर घावा करना और उसके पंद्रह योदाओंका एक साथ वध कर देना ( द्रोण० ३२। ६३-६४ )। चक्रव्यूहमें साथ चलनेके लिये अभिमन्युको आश्वासन ( द्रोण० ३५। २२-२३ ) । अर्जुनद्वारा की गयी जय-द्रथ-वयकी प्रतिज्ञाका अनुमोदन करना ( द्रोण० ७३। ५३ के बाद दाक्षिणात्य पाठ) । चित्रसेनः विविंशति और विकर्णके साथ इनका युद्ध ( द्रोण० ९६ । ३१ ) । अलम्बुपके साय इनका युद्ध ( द्रोण० १०६ । १६-१७ ) । इनके द्वारा अलम्बुपकी पराजय (द्रोण०

१०८। ४२ ) । सात्यिकिके साथ अर्जुनका समाचार लानेके लिये जाते समय सान्यिकक कहनेसे युधिष्ठिरकी रक्षाके लिये लौट आना ( द्रोग० ११२ । ७०-७६ ) । कतवर्माके साथ इनका युद्ध ( द्रोण० ११४ । ६७-८०) । घवराये हुए युविष्ठिस्को सान्त्वना देना (द्रोण० १२६ । ३२-३४ ) । धृष्टयुम्नको युधिष्ठिरकी रक्षाका भार सौपना ( द्रोण० १२० । ४--९ )। युविष्ठिरकी आज्ञासे अर्जुनके पात जानेके छिये प्रस्थान करना (द्रोण० १२७। २९)। इनके द्वारा द्रोणा-चार्यकी पराजय ( द्रोण० १२७ । ४२--५४ ) । इनके द्वारा कुण्डमेदी, सुपेण, दीर्वलोचन, बृन्दारक, अभय, रौद्रकर्मा, दुर्विमोचन, विन्द, अनुविन्द, सुवर्मा और सुदर्शनका वध (द्रोण० १२०। ६०--६७)। इनके द्वारा रथमहित द्रोण।चार्यका आठ वार फेंका जाना (द्रोण० १२८ । १८-२१ ) । श्रीकृष्ण और अर्जुनके पास पहुँचकर युधिष्ठिरको सूचना देनेके लिये सिंहनाद करना (द्रोण० १२८ । ३२ ) । कर्णके साथ इनका युद्ध और उसे पर्राजित करना ( द्रोण॰ अध्याय ) । इनके द्वारा दुःशलका वध ( द्रोण० १२९ | ३९ के बाद ) | कर्णके साथ युद्ध और उसे परास्त करना ( द्रोण० १३१ अध्याय )। कणके साथ घोर युद्ध ( द्रोण० अध्याय १३२ से १३३ तक )। इनके द्वारा घृतराष्ट्रपुत्र दुर्जयका वध ( द्रोण० १३३। **४१-४२** ) । कर्णके साथ युद्ध और इनको परास्त करना ( द्रोण० १३४ अध्याय ) । इनके द्वारा धृत-राष्ट्र-पुत्र दुर्मुखका वध ( द्रोण० १३४ । २० -२९ ) । इनके द्वारा दुर्मर्पण, दुःसह, दुर्मद, दुर्धर ( दुराधार ) और जयका वध (द्रोण० १३५। ३०-३६ )। इनके द्वारा कर्णकी पराजय ( द्रोण० १३६ । १७ ) । इनके द्वारा वित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारुचित्र, शगसन, चित्रायुध और चित्रवर्माका वध ( द्रोण॰ १३६। २०-२२ ) । कर्णके साथ इनका घोर युद्ध ( द्रोण० १३७ अध्याय ) । इनके द्वारा शत्रुंतय, शत्रुसह, चित्र ( चित्रवाण ), चित्रायुध ( अग्रायुध ), दृढ़ ( दृढ़वर्मा ), चित्रसेन ( उग्रसेन ) और विकर्णका वध ( द्रोण॰ १३७ । २९-३० ) । कर्णके साथ इनका भयंकर युद्ध ( द्रोण० १३८ अध्याय )। कर्णके साथ इनका भयंकर युद्ध और उसे परास्त करना ( द्रोण० १३९। ९ )। इनके द्वारा कर्णके वहत-मे धनुपींका काटा जाना (द्रोण • १३९ । १९-२२ ) । अस्त्रहीन दोनेपर कर्णको पकड्नेके लिये इनका उसके रथार चढ़ जाना ( द्रोण० १३९। ७४-७५ ) । कर्णके प्रहारते इनका मुर्च्छित होना (द्रोण० १३९ । ९१ )। अर्जुनसे कर्णको मारनेके छिये

कहना (द्रोण० १४८ । ३-६ )। इनके द्वारा वूँसे और थप्पड्से किलंगराजकुमारका वध ( द्रोण० १५५ । २४) । इनके द्वारा घूँसे और थणड़से ध्रुवका वध (द्रोण० १५५ । २७)। इनके द्वारा वूँसे और थप्र इसे जयरातका वघ ( द्रोण० १५५ । २८ )। इनके द्वारा घुँम और थणड़से दुर्मद (दुर्धर्ष) और दुष्कर्णका वध ( द्रोण० १५५ । ४० ) । इनके परिवके प्रहारते सोमदत्तका मुर्च्छित होना ( द्रोण॰ १५७ । १०-११ ) । इनके द्वारा बाह्वीकका वध (द्रोण० १५७ । ११-१५) । इनके द्वारा नागदत्तः दृढरथ ( दृढा६व ), महावाह, अयोभुज ( अयोबाहु ), दृढ ( दृढक्षत्र ), सुदृस्त, विरजा, प्रमाथी, उग्र ( उग्रश्रवा ) और अनुयायी ( अग्रयायी ) का वध ( द्रोण० १५७। १६--१९ )। इनके द्वारा शतचन्द्रका वध (द्रोण० १५७। २३ )। इनके द्वारा शकुनिके भाई गवाक्षः शरमः विभुः सुभग और भानुदत्तका वध (द्रोण० १५७ । २३-२६) । इनका द्रोणाचार्यके साथ युद्ध करते समय कौरवसेनाको खदेइना ( द्रोण॰ १६१ अध्याय ) । दुर्योधनके साथ इनका युद्ध और उसे पराजित करना ( द्रोण० १६६ । ४३-५८ ) । अलायुधके साथ इनका घोर संग्राम ( द्रोण ० १७७ अध्याय ) । इनके द्वारा अर्जुनको प्रोत्माहन-प्रदान (द्रोण० १८६। ९-११) । धृष्टद्युम्नको उपालम्म देना ( द्रोण० १८६। ५१-५४ )। कर्णके साथ युद्ध-में उससे पराजित होना ( द्रोण० १८८ । १०-२२ )! कर्णके साथ इनका युद्ध ( द्रोण० १८९। ५०---५५ ) । अरवत्थामा नामक हाथीको मारकर द्रोणाचार्यको अश्वत्थामाके मारे जानेकी झूठी खबर सुनाना (द्रोण॰ १९० । १५-१६ ) । द्रोणाचार्यको उपालम्भ देते हुए अक्वत्थामाकी मृत्यु वताना ( द्रोण० १९२।३७-४२ )। अर्जुनसे अपना वीरोचित उद्गार प्रकट करना ( द्रोण॰ १९७। ३-२२) । धृष्ट्युम्नसे वाग्वाणींद्रारा लड्ते हुए सात्यिकको पकडुकर शान्त करना ( द्रोण० १९८ । ५०-५२ )। इनका वीरोचित उद्गार और नारायणास्त्रके विरुद्ध संग्राम करना ( द्रोण० १९९ । ४५-६३ ) । अश्वत्थामाके साथ इनका घोर युद्ध और सार्थिके मारे जानेपर युद्धसे इट जाना ( द्रोण० २००। ८७-१२८) । इनके द्वारा कुळूतनरेश क्षेमधूर्तिका वध (कर्ण० १२ । २५-४४ ) । अश्वत्थामाके साथ इनका घोर युद्ध और उसके प्रहारते मूर्व्छित होना ( कर्ण॰ इनके द्वारा कर्ण-पुत्र भानुसेनका वध ( कर्णं० ४८ । २७ ) ! कर्णको पराजित करके उसकी जीभ काटनेको उद्यत होना

(कर्ण० ५० । ४७ के बाद्तक ) । कर्णके साथ इनका घोर युद्ध और गजसेनाः रथसेना तथा घुड्सवारीं-का वध (कर्ण० ५१ अध्याय )। इनके द्वारा विवित्सु, विकट, सम, क्राथ ( क्रथन ), नन्द और उपनन्दका वध (कर्ण० ५१। १२-१९)। इनके द्वारा कौरवसेनाका महान् संहार (कर्ण० ५६। ७०-८१)। इनके द्वारा दुर्योधनकी पराजय और गजसेनाका संद्वार ( कर्ण॰ ६१। ५३, ६२-७४)। युद्धका सारा भार अपने ऊपर लेकर अर्जुनको युधिष्ठिरके पास भेजना ( कर्ण० ६५ । १० ) । अपने सार्थि विशोकके साथ इनका वार्तालाप ( कर्ण० ७६ अध्याय ) । इनके द्वारा कौरव-सेनाका भीपण संहार और शकुनिकी पराजय ( कर्ण० ७७ । २४-७०; कर्ण० ८१ । २४-३५ ) । दुःशासनके साथ इनका भोर युद्ध (कर्ण० ८२। ३३ से कर्णै० ८३। १० तक ) । दुःशासनका वध करके उसका रक्त पान करना (कर्ण० ८३ । २८-२९ ) । इनके द्वारा धृतराष्ट्रके दस पुत्रों ( निषङ्गी, कवची, पाशी, दण्डधार, धनुर्ग्रह, अलोलुव, शल, संघ ( सत्यसंघ ), वातवेग और सुवर्चा) का वध ( कर्ण० ८४। २-६ )। कर्णवधके त्रिये अर्जुनको प्रोत्साहन देना ( कर्ण० ८९। ३७-४२)। इनके द्वारा पचीस हजार पैदल सेनाका वध(कर्ण० ९३।२८)। इनके द्वारा कृतवर्माकी पराजय ( शब्य० ११ । ४५-४७)। इनका शस्यको पराजित करना ( शस्य॰ ११। ६१-६२ ) । शस्यके साथ इनका गदायुद्ध ( शब्य० १२ । १२-२७ ) । शब्यके साथ इनका घोर युद्ध (शब्य० १३ अध्याय; शब्य० १५ । १६-२७)। इनके द्वारा दुर्योधनको पराजय ( शब्य० १६ । ४२-४४ )। इनके द्वारा शब्यके मार्थि और घोडोंका वध ( शब्य • १७।२७)। इनके द्वारा इक्कीस हजार पैदल सनाका वध ( शल्य० १९ । ४९-५० ) । इनके द्वारा गजसेना-का संहार ( शल्य० २५। ३०--३६ )। इनके द्वारा धृत-राष्ट्रके ग्यारइ पुत्रों ( दुर्मर्षणः श्रुतान्त ( चित्राङ्ग )ः जैत्र, भूरिबल (भीमबल), रिब, जयत्सेन, सुजात, दुर्विपह ( दुर्विषाह), दुर्विमोचन, दुष्प्रधर्ष ( दुष्प्रधर्षण ), श्रुतवा ) का वध( शल्य० २६ । ४-३२ ) । धृतराष्ट्रपुत्र सुदर्शनका इनके द्वारा वध ( शल्य० २७ । ४९-५० )। गदायुद्धके प्रारम्भमें दुर्योधनको चेतावनी देना ( शस्य० ३३ । ४३-५१)। इनका युधिष्ठिरसे अपना उत्माह प्रकट करना ( शल्य० ५६ । १६-२७ ) । दुर्योधनको चेतावनी देना ( शल्य ० ५६ । २९-३६ ) । दुर्योधनके माथ भयंकर गदायुद्ध ( शस्य ० ५७ अध्याय ) । गदाप्रहारम दुर्योधन-की जाँच तोड़ देना ( शत्या ५८ । ४७ ) । इनके द्वारा दुर्योधनका तिरस्कर करके उसके मस्तकको पैरसे टुकराना

( शल्य० ५९ । ४-१२ ) । युधिडिस्वे माथ विजयम्चक वार्तालाप करना ( शब्य० ६०। ४३-४६ )। दुर्भाधन-को गिरानेके पश्चात् पाण्डवनैनिकोद्वारा इनको प्रशंसा ( शस्य ० ६५ । ७-१६ ) । अवस्यान को भारने के लिय इनका प्रस्थान करना (सांतिक० ११। २८-३८)। गङ्गातरपर व्यामजीके पाम बैटे हुए अभःथामानी ललकारना (साप्तिक० १३। १६-१७)। अश्रत्यामार्का मणि दौरदाको देकर उसे शान्त करना ( सौतिक० १६ । २६-३३) । अपनी मफाई देते हुए गान्धारीसेक्षमा मॉगना ( स्त्री० १५ । २- ११; १५-२० ) ! संन्यासका विरोध करके कर्तव्यपालनपर जोर देते हुए युधिष्ठरको ममझाना ( शान्ति ० १० अध्याय ) । सीमनेनका भुक्त द्र:ग्वोंकी स्मृति कराते हुए मोह छोड़कर मनको काव्में करके राज्यशासन और यज्ञके लिये युधिष्टिर ने प्रेरित करना (शान्ति ०१६ अध्याय)। युधिष्ठिरद्वारा युवरा तपदपर इनवी नियुक्ति ( शान्ति । ४९। ९)। युविष्टिग्द्राग इन्हें दर्योधनका महल रहनेके लिये दिया गया ( शान्ति । ४४। ६-७) । युधिष्टिस्के पूछनेपर भीमनेनका त्रिवर्गमें कामकी प्रधानता बताना (शान्ति० १६७। २९-४०)। युधिष्ठिरके पृछनेपर शंकरजीको आराधनाद्वारा मध्तकं छोड़े हुए घनको लानेकी हो मलाह देना ( आश्व० ६३ । ११-१५ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । ब्यामजीकी आज्ञाने राज्य और नगरकी रक्षाके लिये नक्लमहित भीम-मनकी नियुक्ति (आध० ७२ । १९) । युधिप्रिकी आज्ञाने भीमनेनका ब्राह्मणींकं साथ जाकर यजनमिकी नपवाना और वहाँ यजमण्डपः सैकडों निवासस्थान तथा ब्राह्मणोंके ठहरनेके लिये उत्तम भवनोका शिव्पशास्त्रके अनुसार निर्माण कराना, साथ ही राजाओंको निर्मात्वत करनेके लिये दूत भेजना (आध०८५। १-११) । युधिष्ठिरका भीमसेनको समागत राजाऔर्का वृजा करनेका आदेश ( आश्व० ८६ । १-३ ) । यसवाहनका इनके चर गोमें प्रणाम करना और भीमसेनका उसे सरकारपूर्वक प्रचुर धन देना ( आश्व० ८८ । ६-३३ ) । भगवान् श्रीकृष्णके द्वारका जाते समय भीमसेनका उनके रथपर चढ्कर उनके ऊपर छत्र लगाना ( आश्व० ९२ के बाद दाक्षिणात्य पाठः पृष्ठ ६३८२ )। मी.संसनका राजा धृतराष्ट्रके प्रति अमर्प और दुर्भावः अपने कृतह पुरुपी-द्वारा धृतराष्ट्रकी आज्ञाको भंग करानाः उन्हें सुनाकर दुर्योश्वन और दुःशामन आदिका दमन करनेवाला अपनी चन्दनचर्चित भुजाओंके बलकी प्रशंसा करना तथा धृत-राष्ट्र और गान्धारीके मनमें उद्देश देदा करना ( आश्रम० ३ । ३-१३ ) । धृतराष्ट्रके द्वारा श्राद्धके लिये धन माँगे जानेपर भीमसेनद्वारा विरोध (आश्रम० ११। ७-२४)।

अर्जनका सीमसेनको समझाना ( आश्रम० १२ । १-२)। वनमें ।।ते समय कुलोका युधिप्रिको भीमसेन आदिके साथ सतोषजनक वर्ताव करनेका आदेश देना ( आन्नम० १६ । १५ ) । भीममेनका गजराजीकी मेनाके साथ गजा-रूढ़ हो धतराष्ट्र और कन्ती अ दिसे मिलनेके लिये भाइयों-साइन वनको जाना (आध्रम०२६।९)। भीमसन अदिको आपा देल कन्तीका उतावलीके माथ आगे बढना ( आश्रम २४ । ११ ) । संजयका ऋषियों से भीममेन और उनकी पत्नीका परिचय देना (आश्रम० २५। ६-१२)। गीमरं नका अपने भाइबंसि महाप्रस्थानका निश्चय करके जानेके लिए अपने आस्पण उतारना और उनके साथ महाप्रत्यान करना (महाप्रस्थान० १। २०—२५)। मार्गम होगदी। सददेव। नकुल और अर्जुनके कमशः गिरनेपर इनका यूधिष्ठिरमे कारण पुछनाः फिर इनका स्वयं भी गिरना और युधिष्ठिरसे अभने पतनका कारण पृछना ( महाप्रस्थान ० २ अध्याय ) । स्वर्गमे इनका मरुद्र शेसि विरत्तर वायुदेवके जास विराजमान दिखायी <sup>र</sup>ना ( स्वर्गा० 815.6)1

महाभारतमे अत्ये हुए सीमरेनके नाम -अच्युतातृतः अनिलाकत, अर्जुनागतः अर्जुनपूर्वतः बल्यवः भीभयत्वा, जयः कीरते । कीरवः कुरुशाईलः मारुतारमजः मारुतिः पाण्डवः पार्थः पवनात्मतः प्रभञ्जनसूतः राक्षसकण्यकः ममीरणसूतः वायुपुतः वायुसुतः तृकोदर आदि ।

(५) दे काजीके राजा दिवे दासके जिता थे (उद्योगः ११७ । ६) ।

भीष्म- ये शान्तनुदारा गङ्गाके गर्भमे आठवे वसुके अंशमे उत्पन्न हुए थे। इनका नाम देववत था ( आदि॰ ६३। ९५; आदि० ९५। ४७; आदि० १००। २१) ! इनके द्वारा वचपरां ही गङ्गाका धाराका अवरोध करके अस्त्रविद्याका अन्यात करना (आदि० १००। २६) । गहाद्वारा शानाकुरी इनका परिचय देना एवं प्रशंसा करना ( आदि० १०० । ३३—०० ) । इनका युवराः पदपर अभिषेक ( आदि० १०० । ४३ ) । विताको दुर्खा देख-कर उनके छि। दाशराजमें मन्यवतीकी याचना करना ( आदि० ६००। ७५) । धिताके मनोरथकी प्रतिके लिये भारयवर्शकुमार ही राजा होगा' इस प्रकारकी इनकी दृष्कर प्रतिज्ञा (आदि० १०० । ८७) । समस्त देवताओं तथा ऋ पर्योकी साक्षी देते हुए इनकी आजीवन अखण्ड ब्रह्मचारो रहनेको भीषण प्रतिज्ञा ( आदि० १००। ९४-९६ ) । इनके कार देवताओंद्वारा पृष्य-वर्षा और इनका 'मीध्म' नाम रखा जाना ( आदि० १००। ९८) । पिताद्वाग इनको स्वच्छन्द-मृत्युका वरदान ( आदि० १०० । १०२ )। इनके द्वारा

चित्राङ्गदका अन्त्येष्टि-संस्कार कराना (आदि० १०१। ११)। स्वयंवरमें आये हुए शाल्व आदि विभिन्न राजाओंको जीतकर इनका काशिराजकी कन्याओंका विचित्रवीर्यके लिये अपहरण करना ( आदि० १०२ । ११-- ५८ ) । इनके द्वारा अष्टविध विवाहीं के स्वरूपका वर्णन (आदि० १०२ । १२-१५) । विचित्रवीर्यका अन्त्येष्टि-संस्कार कराना ( आदि० १०२ । ७३ )। सध्यवतीका इनसे राज्यासनपर आरूट होने, वंशरक्षाके लिये अम्बिका आदिके गर्भसे पुत्रोत्पादन करने एवं विवाहके लिये अनुरोध करना ( आहि० १०३। १०-११) । किसी भी परिस्थितिमें किसी भी मृत्यपर सत्यको न छोड़ने तथा स्त्री-सहवास न करनेकी इनकी घोषणा (आदि॰ १०३। १२--१८) । विज्यत्रवीर्यके क्षेत्र (पितयों) से ब्राह्मणद्वारा संतानोत्पत्तिके लिये सत्यवतीको परामर्श देना (आदि० १०४ । १२)। इनके प्रति सत्यवतीकी ( व्यास-जन्मसम्बन्धी ) आत्मकथा ( आदि० १०४। ५-१६) । विचित्रवीर्यकी स्त्रियों से व्यासद्वारा संतानोत्पत्तिके लिये इनको सत्यवतीकी सलाह ( आदि॰ १०४ । १८-१९ ) । इनके द्वारा सत्यवतीके इस प्रस्ताव-का अनुमोदन ( आदि० १०४ । २२-२३ ) । धृतराष्ट्रके प्रति गान्धारीको समर्थित करनेके लिये इनका स्वलके पास दृत भेजना ( आदि० १०९ । ११ ) । मद्रराजके नगरमें जाकर इनका शस्यसे पाण्डुके लिये माद्रीकी याचना करना ( आदि० ११२ । २--७ ) । मद्रराजद्वारा इनसे ग्रुल्क लेकर माडीको पाण्डुके लिये समर्पण करना (आदि० ११२ । १४-१६ ) । इनके द्वारा राजा देवककी कन्या-को लाकर विदुरका विवाह सम्पन्न कराना (आदि॰ ११३। १२-१३ )। शतश्क्षतिवासी ऋषियें द्वारा इनको पाण्डुके परलोकवासी तथा माद्रीके सती होनेका समाचार वताकर पाण्डवींके जन्मका वृत्तान्त सुनाना ( आदि॰ १२५। २२--३३)। पाण्डुके निधनपर इनका शोक प्रकट करना तथा उन्हें जलाञ्जलि देना (आदि॰ १२६। २७-२८)। इनके द्वारा पाण्डुका श्राद्ध सम्पन्न होना (आदि० १२७। १)। राजकुमारोंकी शिक्षाके लिये सुयोग्य आचार्यकी खोज करना ( आदि० १२९। २४-२६ )। राजकुमारींकी शिक्षाके लिये इनका द्रोणाचार्यको अपने यहाँ सम्मानपूर्वक रखना ( आदि० १३०। ७७-७९ )। पाण्डवींके जतुगृहमें जलनेका समाचार सुनकर इनका विलाप करना और पाण्डवोंको जलाञ्जलि देनेके लिये उद्यत हुए भीष्मको विदुरका उनके जीवित रहनेका रहस्य बतराकर आश्वासन देना तथा जलाञ्जलिका निषेध करना ( आदि० १४९ । १८ के बाद दा० पाठ ) । भीष्मकी दुर्योधनसे पाण्डवींको आधा राज्य देनेकी सलाइ

( आदि० २०२ अध्याय ) । इनका युधिष्ठिरके राजसूय-यज्ञमें पधारना ( सभा० ३४। ५ ) । कौन काम हुआ और कौन नहीं हुआ-इसकी देख-रेखके लिये युधिप्रिरद्वारा इनकी नियुक्ति (सभा० ३५।६)। राजसूय-यज्ञमें श्रीकृष्णकी अग्रपूजाके लिये इनका युधिष्ठिरको आदेश देना (सभा० ३६। २८-२९) । इनके द्वारा शिशुपालके आक्षेपोंका खण्डन करते हुए श्रीकृष्णकी महिमाका विस्तारपूर्वक वर्णन ( सभा० ३८ अध्याय ) । शिशुपालके द्वारा उपद्रव मचानेपर चिन्तित हुए युधिष्ठिरको इनका आश्वासन (सभा० ४० अध्याय) । शिशुपालद्वारा इनकी निन्दा ( सभा० ४१ अध्याय )। इनका शिश्यपालको मारनेसे भीमसेनको रोकना ( सभा० ४२ । १३ )। इनके द्वारा शिशुपालके जन्मका वृत्तान्त सुनाना ( सभा • ४३ अध्याय ) । इन्हें शिशुपालकी फटकार ( सभा ० ४४। ६—३२) । शिद्यगलकं वचनोंका उत्तर देना (सभा० ४४। ३४) । श्रीकृष्णके साथ युद्ध करनेके लिये समस्त नरेशोंको इनकी चुनौतो (सभा० ४४। ४१-४२ ) । इनके द्वारा द्रौपदीके वचनोंका उत्तर दिया जाना (सभा० ६९। १४--२१)। इनका पुलस्त्य जीसे तीर्थयात्राके विषयमें प्रदन करना ( वन॰ ८२ । ४ → ७ ) । दुर्योधनको समझाते हुए पाण्डवींसे संधि करनेके लिये कहना (वन० २५३। ४-१०)। युधिष्ठिरकी महिमा बताते हुए पाण्डवोंके अन्वेषणके लिये इनकी सम्मति ( विराट० २८ अध्याय ) । कर्णकी बातोंसे कुपित टुई सेनामें शान्ति और एकता बनाये रखनेकी चेष्टा करना (विराट० ५१।१--१३)। पाण्डवोंके वनवास-कालकी पतिके विषयमें इनका निर्णय ( विराट० ५२ । १-४ ) । दुर्योधनको हस्तिनापुरकी और भेजकर सेनाको व्यूहवद्ध करना (विराट० ५२ । १६--२३) । अर्जुनके साथ इनका अद्भृत युद्ध और मृर्च्छित होनेपर सारथिद्वारा रणभूमिसे हटाया जाना (विराट० ६४ अध्याय ) । दुर्योधनको सेनासहित हस्तिनापुर छौट चलनेकी सलाह देना (विराट० ६६। २१-२२ ) । इनके द्वारा द्रपदके पुरोहितकी वातोंका समर्थन (उद्योग० २१। २-७) । इनका कर्णको फटकारते हुए अर्जुनकी प्रशंसा करना ( उद्योग॰ २१। १६-१७)। दुर्योधनको समझाते हुए श्रीकृष्ण और अर्जुनकी महिमा वताना ( उद्योग॰ ४९।२—२८ )। इनके द्वारा कर्णका उपहास किया जाना ( उद्योग० ४९। ३४-४२ ) । इनका कर्णपर आक्षेप करना ( उद्योग० ६२ । ७-- ११) । श्रीकृष्णको कैंद करनेके सम्बन्धमें दुर्योधनकी बात सुनकर कुपित हो सभासे उठ जाना ( उद्योग॰ ८८। १९---२३ ) । दुर्योधनको पाण्डवींसे संधि कर

लेनेके लिये समझाना ( उद्योग० १२५ । २-८ ) । दुर्योधनको पुनः समझाना ( उद्योग० १२६ अध्याय )। सभासे उटकर जाते समय दुर्योधनकी उद्दण्डताका वर्णन करना ( उद्योग॰ १२८ । ३०-३२ )। दुर्योधनको युद्ध न करनेके लिये समझाना ( उद्योग० १३८ अध्याय )। भीष्मकी पाण्डवींको न मारने और उनके दस हजार योद्धाओंको प्रतिदिन मारनेकी प्रतिज्ञा करके कर्णको साथ छेकर युद्ध न करनेकी शर्त करना ( उद्योग० १५६। २१—२४) । दुर्योधनके पूछनेपर कौरवपक्षके रिथयों और अतिरिथयोंका परिचय देना ( उद्योग० अध्याय १६५ से १६८ तक )। इनका कर्णको फटकारना ( उद्योग० १६८ । ३०---३८ ) । दुर्योधनको पाण्डवपक्षके अतिरथी आदिका परिचय देना ( उद्योग॰ अध्याय १६९ से १७२ तक ) । दुर्योधनसे शिखण्डी और पाण्डवोंका वध न करनेको कहना ( उद्योग॰ १७२ । २०-२१ ) । दुर्योधनको अम्वोपाख्यान सुनाना (उद्योग॰ १७३ अध्याय) । इनके द्वारा काशिराजकी तीनो कन्याओंका अपहरण ( उद्योग० १७३। १३ )। इनके द्वारा परशुरामजीका पूजन ( उद्योग० १७८ । २७)। अम्वाको ग्रहण करनेके विषयमें परशुरामजीकी आज्ञा न मानना ( उद्योग० १७८ । ३२-३४ ) । मारनेकी धमकी देनेपर परशुरामजीको रोपपूर्ण उत्तर देना ( उद्योग० १७८ । ४३—६४) । परशुरामजीके साथ युद्ध करनेके लिये कुरुक्षेत्रमें जाना ( उद्योग० १७८ । ८० ) । युद्धके अवसरपर परशुरामजीने युद्धकी आज्ञा मॉगना **( उद्योग०** १७९ । १४ ) । परद्यरामजीके साथ इनका युद्ध ( उद्योग० १७९ । २७ से १८५ अध्यायतक ) । वसुओं-द्वारा इन्हें प्रस्वायनास्त्रकी प्राप्ति (उद्योग० १८३ । ११-१३ ) । देवताओं और नारद जीके मना करनेपर प्रस्वापनास्त्रका प्रयोग न करना ( उद्योग० १८५ । ) । देवताः पितर तथा गङ्गाके आग्रहसे युद्ध बंद करके परशुरामजीके चरणोंमें प्रणाम करना ( उद्योग । १८५ । ३५) । दुर्योवनको शिखण्डीके जन्मका वृत्तान्त सुनाना ( उद्योग० अध्याय १८८ से १९२ तक ) । दुर्योधनसे एक मासमें पाण्डव-सेनाका नाश करनेकी अपनी शक्तिका कथन (उद्योग० १९३ । १४) । युधिष्ठिरको युद्धकी आज्ञा देकर उनकी मङ्गल-कामना करना (भीष्म० ४३। ४४-४८)। प्रथम दिनके युद्धमें अर्जुनके साथ इनका द्वन्द्व-युद्ध ( भीष्म० ४५। ८-११)। युद्धमें इनके द्वारा विराट-पुत्र स्वेतका वध ( भीष्म० ४८। ३-१९५)। प्रथम दिनके युद्धमें इनका प्रचण्ड पराक्रम ( भीष्म० ४९। ४१--५१ )। अर्जुनके साथ इनका घोर युद्ध ( भीष्म० ५२ अध्याय ) ।

सात्यिकद्वारा सार्थिके मारे जानेपर घोड़ोंद्वारा रणक्षेत्रसे बाहर ले जाया जाना (भीष्म० ५८। ११४-११५)। अर्जुनकी मारसे भागती हुई सेनाको देखकर दूसरे दिनका युद्ध वंद करनेका आदेश देना ( भीष्म० ५५ । **४२ )** ! दुर्योधनके उलाहना देनेपर सेनासहित पाण्डवोंको रोक देनेकी प्रतिज्ञा करना ( भीष्म० ५८ । ४२— ४४)। भीष्मका अद्भुत पराक्रम (भीष्म० ५९। ५१-७४ )। मारनेके लिये उद्यत हुए श्रीकृष्णका इनके द्वारा आह्वान ( भीष्म० ५९ । ९६—९८ ) । अर्जुनके साथ इनका द्वैरथ-युद्ध ( भीष्म० ६० । २५---२९ ) । भगदत्तको संकटमें पड़ा हुआ देखकर द्रोणा-चार्य और दुर्योधनको उसकी रक्षाके लिये आदेश देना ( भीष्म० ६४ । ६४ — ६९ ) । पाण्डवोंके पराक्रमके विषयमें पूछनेपर उत्तरके प्रसंगमें दुर्योधनको नारायणा-वतार श्रीकृष्ण और नरावतार अर्जुनकी महिमा बताना (भीष्म०६५।३५ से ६८ अध्यायतक)। इनके द्वारा ब्रह्मभूतस्तोत्रका कथन ( भीष्म०६८। २— १५) । शिखण्डीका सामना पड़नेपर युद्ध बंद कर देना ( भीष्म० ६९। २९ )। भीमधेनके साथ इनका वमातान युद्ध ( भीष्म० ७० अध्याय ) । अर्जुन आदि योद्धाओंके साथ इनका घमासान युद्ध ( भीष्म० ७३ अध्याय ) । भीमसेनको घायल करके सान्यिकको परा-जित करना ( भीष्म० ७२ । २१—२८ ) । विराटको धायल करना ( भीष्म० ७३ । २ ) । भीमसेनके परा-क्रमसे भयभीत दुर्योधनको आव्वासन देना (भीष्म० ८० । ८—१२ ) । युधिष्ठिरको रथहीन कर देना (भीष्म॰ ८६। ११)। भीमसेनद्वारा सारथिके मारे जानेपर घोड़ोंका इनका रथ लेकर भागना (भीष्म० ८८ । १२ 🕽 । भगदत्तको घटोत्कचर्से युद्ध करनेके लिये आज्ञा देना ( भीष्म० ९५ । १७---२० ) । दुर्योधनसे अर्जुनके पराक्रमका वर्णन करके शिखण्डीको छोड़कर शेप सोमकों और पाञ्चालोंके वधकी प्रतिज्ञा करना (भीष्म० ९८ । ४---२३ ) । इनका सात्यिकिके साथ युद्ध ( भीष्म० १०४।२९—३६ )। इनके द्वारा चेदि, काशि और करूष देशके चौदह इजार महारथियोंका एक साथ वध (भीष्म० १०६ । १८—२०)। मारनेके लिये आते हुए श्रीकृष्णका इनके द्वारा स्वागत ( भीष्म० १०६ । ६४-६७ ) ! युधिष्ठिरको अपने वधका उपाय बताना ( भीष्म० १०७ । ७६ — ८८)। शिखण्डीसे उमके साथ युद्ध न करनेके लिये कहना ( भीष्म० १०८ । ४३ ) | दुर्योधनको उत्तर देना तथा पाण्डवसेनाका संदार करना ( भीष्म० १०९ । २४-३९ ) । युधिष्ठिरको अपने ऊपर

आक्रमण करनेके लिये आदेश देना (भीष्म० ११५ ! १३-१५) । इनका अद्भुत पराक्रम ( भीष्म० ११६। ६२-७८) । अर्जुनके प्रहारसे मूर्चिछत होना (भीष्म० ११७। ६४) । इनके द्वारा विराटके भाई शतानीकका वध ( भीष्म > ११८ । २७ ) । इनके द्वारा पाण्डवमेना-का भीषण संहार ( भीष्म० अध्याय १६८ से 1991 १-५४ तक ) । जीवनसे उदाम होकर मृत्युका चिन्तन करना (भीष्म० ११९। ३४-३५)। अर्जुनके वाणोंसे घायल होनेपर दुःशासनसे अर्जुनके पराक्रमका वर्णन करना (भीष्म० ११९। ५६-६७)। अर्जुनके द्वारा स्थसे गिराया जाना (भीष्म० ११९। ८७)। हंमोंको मूर्यके उत्तरायण होनेतक प्राण धारण करनेकी वात वताना (भीष्म० ११९ । १०४-१०८ ) । संजयद्वारा धृतराष्ट्रके प्रति इनकी महत्ताका वर्णन ( भीष्म० १२०। १०-१५ ) । वाणराय्यापर सोते समय राजाओं-से तिकया माँगना ( भीष्म० १२०। ३४)। राजाओंसे अपने अनुरूप तिकया न मिलनेपर अर्जुनसे माँगना ( भीष्म० १२०। ३८ ) । राजाओंको समझाते हुए युद्ध बंद कर देनेके लिये अनुरोध करना (भीष्म० १२०। ५१-५५) । इनका अर्जुनसे पानी माँगना (भीष्म॰ १२१। १८-१९)। इनके द्वारा अर्जुनकी प्रशंनाका कथन ( भीष्म० १२१ । ३०-३७ ) । दुर्योधनको युद्ध बंद करनेके लिये ममझाना (भीष्म० **१२१ । ३८-५५ )** । कर्णसे रहस्यपूर्वक वार्तालाप करना ( भीष्म० १२२ । ८-२२ ) । कर्णको स्वर्गप्राप्तिकी इच्छासे युद्ध करनेके लिये अनुमति देना ( भीष्म० १२२। ३४-३८)। कर्णको प्रोत्माहन देकर युद्धके लिये भेजना (द्रोण० ४। २-१४)। धर्मका रहस्य जाननेके निमित्त युधिष्ठिरको भीष्मके पास जानेके लिये व्यासजीकी प्राणा ( शान्ति० ३७। ५-७ )। इनके द्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति ( भीष्मस्तवराज ) ( शान्ति० ४७। १६-१००; शान्ति । ५१। २-९) । धर्मोपदेश करनेके लिये श्रीकृष्णके सम्मुख अपनी असमर्थता प्रकट करना ( शान्ति० ५२ । २-१३ ) । अपनेको कष्टरिहत बताते हुए 'आप स्वयं उपदेश क्यों नहीं देते' ऐसा भगवान् श्रीकृष्णसे पूछना ( शान्ति • ५४ । १७-२४ ) । युधिष्टिरके गुण-कथनपूर्वक उनको प्रश्न करनेके लिये आदेश देना ( शान्ति ० ५५ । २-५० ) । भयभीत और लजित युधिष्ठिरको आश्वासन देना (शान्ति० १४। १९)। युधिष्ठरको नाना प्रकारके दृष्टान्तों और उपाख्यानोंद्वारा राजधर्म, आपद्धमं तथा मोक्षधर्मका उपदेश देना ( शान्ति० ५६। १२ से अनु० १६५ अध्यायतक ) । श्रीकृष्णप्ते भगवान् शिवकी महिमाका वर्णन करनेके लिये

कइना ( अनु० १४। १८-२१ ) । युधिष्ठिरको इस्तिना-पुर जानेके लिये आदेश और उपदेश देना ( अनु॰ १६६ । ९-१४ ) । धृतराष्ट्रको कर्तव्यका उपदेश देना ( अनु० १६७ । ३०-३५ ) । श्रीकृष्णसे देहत्यागकी अनुम न माँगना ( अनु० १६७ । ३७-४५ ) । इनका प्राणत्याग करना ( अनु ० १६८ । २-७ ) । कौरवोंद्वारा इनका दाइसंस्कार और इन्हें जलाञ्जलिदान ( अनु॰ १६८ । १०-२० )। रोती हुई गङ्गादेवीका इनके लिये शोक, इनकी वीरताकी प्रशंमा तथा इनके शिखण्डीके हाथसे मारे जानेके कारण दुःख प्रकट करना ( अनु॰ १६८। २१-२९) । भीष्मका अर्जुनके द्वारा वध हुआ है' ऐसा कहकर श्रीकृष्ण और व्यासजीका गङ्गाको आश्वामन देना (अनु० १६८ । ३०-३५ )। व्यासजीके आवाहन करनेपर इनका गङ्गाके जलसे प्रकट होना ( आश्रम० ३२ । ७ ) । म्वर्गमें जःकर भीष्मका वसुओंके स्वरूपमें मिलना (स्वर्गी० ५। ११-१२)।

महाभारतमें आये हुए भीष्मके नाम-आपगासुत, आपगेय, भागीरथीपुत्र, भागीरथीसुत, भारत, भरतश्रेष्ठ, पितामह, भरतर्थभ, भरतस्तम, भीष्मक, शान्तन्व, शान्तनुपुत्र, शान्तनुसुत, शान्तन्त्र, शान्तनुत्र, शान्तनुत्र, शान्तनुत्र, शान्तनुत्र, शान्तनुत्र, वेवत्रत, गङ्गासुत, गाङ्गेय, जाह्ववीपुत्र, जाह्ववीसुत, कौरव, कौरव्य, कुरुशार्दूल, कुरुश्रेष्ठ, कुरुह्वह, कुरुकुलश्रेष्ठ, कुरुकुलोह्वह, कुरुसुख्य, कुरुन्द्रन, कुरुप्ति, कुरुप्ति।मह, कुरुप्तवीर, कुरुपुङ्गव, कुरुराजपिसत्तम, कुरुस्तम, कुरुद्यामेर, स्वप्रस्थ, ताल्व्य, महात्रत, नदोज, प्रपितामह, सागरगासुत, सर्यसंघ, ताल्व्य, वसु आदि।

भीष्मक-विदर्भदेशके अधिपति एक भोजवंशी नरेश, जो प्रध्वाके एक चौथाई भागके स्वामी, इन्द्रके सखा और बलवान् थे। इन्होंने अस्त्र-विद्याके बलसे पाण्ड्यः कथ और कैशिक देशोंपर विजय पापी थी । इनके भाई आकृति परगुरामजीके समान शौर्यसम्पन्न थे। राजा भीष्मक रुक्मिणीके पिता एवं भगव'न् श्रीकृष्णके श्रद्युर थे। ये मगधराज जरासंधके प्रति भक्ति रखते थे (सभा॰ १४। २१-२२) । राजसूय-यज्ञके अवसरपर सहदेवके भोजकट नगरमें पहुँचनेपर ये दो दिनोंतक युद्ध करके उनसे पराजित हुए थे (सभा० ३१। ११-१२)। महामना भीष्मकका दूसरा नाम हिरण्यगेमा था, ये साक्षात् इन्द्रके मित्र थे । समूचे दाक्षिणात्य प्रदेशपर इनका प्रभुत्व था। इनके पुत्रका नाम रुक्मी थाः जो सम्पूर्ण दिशाओं-में विख्यात था ( उद्योग॰ १५८ । १-२ ) । ये कलिङ्ग-गज चित्राङ्गदकी पुत्रीके स्वयंवरके अवसरपर राजपुर नगरमें गये थे ( शान्ति० ४ । २--६ ) ।

भीष्मपर्व-महाभारतका एक प्रधान पर्व ।

भीष्मवधपर्व-भीष्मपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय ४३ से १२२ तक )।

भीष्मस्वर्गारोहणपर्व-अनुशासनपर्वका एक अवान्तर पर्व (अध्याय १६७ से १६८ तक)।

भुमन्यु-(१) ये महाराज दुष्यन्तके पौत्र एवं भरतके पुत्र
थे, जो महर्पि भरद्वाजकी कृपास उत्पन्न हुए थे (आदि॰
९४। १९-२२)। इनकी माताका नाम सुनन्दा था;
जो काशीनरेश सर्वसेनकी पुत्री थी (आदि॰ ९५।
३२)। पिताद्वारा इनका युवराजग्रदपर अभिपेक
(आदि॰ ९४। २३)। इनके द्वारा पुष्करिणीके गर्भसे
दिविरथ, सुहोत्र, सुहोता, सुहिब, सुगजु और ऋचीक
नामक पुत्र उत्पन्न हुए (आदि॰ ९४। २४-२५)।
इनके द्वारा दर्शाईकन्या विजयाके गर्भसे सुहोत्रका जन्म
(आदि॰ ९५। ३३)। (२) ये सोमवंशी महाराज
कुरके प्रपीत्र एवं धृतराष्ट्रके पुत्र थे (आदि॰ ९४।
५९)। (३) एक देवगन्धर्व, जो अर्जुनके जन्ममहोत्सवके अवसरपर पधारे थे (आदि॰ १२२।५८)।

भुवन-(१) एक दिव्य महर्षिः जो प्रयाणकालमें भीष्मजी-को देखनेके लिये वहाँ पधारे थे (अनु०२६।८)। (२) एक सनातन विश्वेदेव (अनु०९१।३५)।

भूतकर्मा-कीरवपक्षका एक योद्धाः जो नकुल-पुत्र शतानीक-के साथ युद्धमें उनके द्वारा मारा गया ( द्रोण० २५ । २२-२३ )।

भूतधामा-जिन इन्द्रोंके अंशसे पाण्डवोंकी उत्पत्ति हुई थी, उन्हीं पाँचोंमेंसे दूसरे इन्द्रका नाम मृतधामा था (आदि० १९६। २८-२९)।

भृतमथन-स्कन्दका एक सैनिक ( शब्य० ४५। ६९ )।
भृतल्य-एक गाँवका नाम। यहाँ चोरों और डाकुओंका
अड्डा था। यहाँ एक नदी थी, जिसमें मुदें बहाये जाते
थे। ऐसी नदीमें स्नान करना शास्त्रनिषिद्ध है ( वन० १२९। ९)।

भूतरामी कौर वपक्षका एक योद्धाः जो द्रोणाचार्यद्वारा निर्मित गरुड्ब्यूहके ग्रीवास्थानमें खड़ा था (द्रोण० २०। ६-७)।

भूतितीर्था-स्कन्दकी अनुचरी एक मानुका ( शल्य ० ४६। २७)

भूपति-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३२ ) ।

भूमि-(१) भ्देगीः ये ब्रह्माजीकी पुत्री और भगवान् नारायणकी पत्री हैं। भगवान् वाराहके साथ समागम होने-पर इनके गर्भते एक पुत्र हुआ। जो इस भूतलपर भौम

अथवा नरकके नामने प्रसिद्ध हुआ है। भगवान् श्रीकृष्ण-द्वारा भौमासुरके मारे जानेपर इन्होंने स्वयं प्रकट हो अदितिके दोनों कुण्डल लौटाये और नरकासुरकी संतानकी रक्षाके लिये श्रीकृष्णसे प्रार्थना की (सभा० ३८। २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८०८ ) । इनका अपना भार उताररेके लिये भगवान् विष्णुसे प्रार्थना करना ( वन॰ १४२ । ४१-४२ ) । वाराहरूपधारी विष्णुद्वारा इनका उद्धार ( वन० १४२ । ४५-४७ ) । संजयका धृतराष्ट्रसे इनकी महिमाका वर्णन करना ( भीष्म० ३। १० से भीष्म०५। १२ तक )। श्रीकृष्णसे वैष्णवास्त्र मॉगनेकी कथाकी चर्चा ( द्रोण० २९ । ३०-३१ ) । पृथुसे अपने-को अपनी कन्या माननेके छिये प्रार्थना करना ( द्रोण० ६९। १५) । परशुरामजीद्वारा क्षत्रियसंहार हो जानेके बाद करयपजीसे भृपालकी याचना करना और बचे हुए राजकुमारोंका पता वताना (शान्ति० ४९। ७४-८६)। श्रीकृष्णके पूछनेपर ब्राह्मणींकी महिमाका वर्णन करना ( अनु० ३४ । २२---२९ ) । इनका भगवान् श्रीकृष्ण-को गृहस्य-धर्म सुनाना (अनु० ९७। ५---२३)। राजा अङ्गके साथ स्पर्धा होनेके कारण अदृहय हो जाना ( अनु ० १५३ । २ ) । इनका कारयरी नाम पड़नेका कारण (अनु० १५४।७)।(२) प्राचीन नरेश म्मिवतिकी भार्या ( उद्योग० १९७। १४ )।

भूमिञ्जय-एक कौरवपक्षीय योद्धाः जो द्रोणाचार्यद्वारा निर्मित गरुडञ्यूहके हृदयस्थानपर खड़ा था ( द्रोण० २०। १३-१४ )।

भृमिपति-एक प्राचीन राजा ( उद्योग० ११७ । १४ ) । भूमिपर्व-भोष्मपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय ११ से १२ तक ) ।

भूमिपाल-एक प्र'चीन क्षत्रिय नरेशः जो क्रोधवशसंज्ञक दैत्यके अंशते उत्पन्न हुए थे (आदि०६७।६१— ६६)। इन्हें पाण्डवोंकी औरते रणनिमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया गया था (उद्योग० ४।१६)।

भूमिशय-एक प्राचीन नरेशः जिन्हें राजा अमूर्तस्यासे खज्जभी प्राप्ति हुई थी और इन्होंने उस खज्जको दुश्यन्त-कुमार भरतको दिया था (शान्ति • १६६ । ७५ )।

भूरि-ये कु ६ वंशी सोमदत्तके पुत्र थे। इनके दो छोटं भाइयोंका नाम म्रिश्रवा और शल था। ये अपने पिता तथा भाइयोंके साथ द्रौपदिकि स्वयंवरमें गये थे (आदि० १८५। १४-१५)। पिता और भाइयोंके सिंहत युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें भी पधारे थे (सभा० ३४। ८)। इनका सात्यिकिके साथ युद्ध और उनके द्वारा वध (द्रोण० १६६। १--१२)। मृत्युके पश्चात् ये विश्वेदेवोंमें मिल गये (स्वर्गा० '३। १६-१७)। भूरितेजा-एक प्राचीन नरेश जो कोधवशसंज्ञक दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७ । ६३—६६ ) । इन्हें पाण्डवोंकी ओरसे रणनिमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया गया था ( उद्योग० ४ । १७ ) ।

भूरियुम्न-(१) एक प्राचीन नरेश, जो यमराजकी सभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपामना करते हैं (सभा० ८। १९, २१)। इन्होंने गोदान करके स्वर्गलोक प्राप्त किया (अनु० ७६। २५)।(२) एक महर्पि, जिन्होंने शान्तिदूत वनकर हिस्तिनापुर जात समय मार्गमें श्री-कृष्णकी दक्षिणावर्त परिक्रमा की थी (उद्योग० ८३। २७)।(३) यह राजा वीरसुम्नका एक लौता पुत्र था, जो वनमें खोगया था (शान्ति० १२७। १४)।

भूरिवल (भीमवल )-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक (आदि०६७।।९८; आदि० ११६।७)। भीमसेत-द्वारा इसका वध (शल्य०२६।१४-१५)।

मूरिश्रवा-ये कुरुवंशीय सोमदत्तके पुत्र थे। इनके दो भाइयोंका नाम मृरि और शल था । ये पिता और भाइयोंके साथ द्रौपदी-स्वयवरमें गये थे ( आदि० १८%। १४-१%) । इनके द्वारा पाण्डवींके पराक्रमका वर्णन और उनसे युद्ध न करके उनके साथ संधि करनेके लिपे इनकी द्रपदनगरमें दुर्योधनको मलाह ( आदि० १९९। ७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । अपने पिता और भाइयों के साथ ये युधि प्रिको राजम्ययज्ञमें आये थे ( सभा० ३४।८)। इनका एक अक्षौहिणी सेनामहित दुर्योधन-की सहायतःमें आना (टचोग० १९। १६ )। रथियोंके यूथपतियोंके यूथ गतिरूपमें इनकी भीष्मद्वारा गणना ( उद्योग० १६५ । २९ ) । प्रथम दिनके युद्धमें इनका शङ्घके साथ द्रन्द्रयुद्ध (भीष्म० ४५। ३५---३७)। इनकी सात्यिकिपर चढ़ाई और उनके साथ ( भीष्म० ६३ । ३३ से ६४ । ४ तक )। इनका सात्यिकके साथ घोर युद्ध ( भीष्म० ७४ अध्याय ) । इनके द्वारा मात्यिकिके दम पुत्रींका वध ( भीष्म० ७४ । २५ ) । धृष्टकेतुके साथ इनका युद्ध तथा इनके द्वारा घृष्टकेतुकी पराजय ( भीष्म० ८४। ( भीदम० १९०। १०-११; भीदम० १९१। ४४---४९ ) । शिखण्डीके साथ इनका-युद्ध ( द्रोण० १४ । ४३---४५ ) । मणिमान्के साथ युद्ध करके उसका वध करना (द्रोण० २५। ५३-५५ ) । इनके ध्वजका वर्णन ( द्रोण० १०५ । २२-२४ ) । सात्यिकके साथ युद्ध करके उनकी चुटिया पकड़कर घमीटना ( द्रोण ० १४२ । ५९-६२ ) । अर्जुनद्वारा इनकी दाहिनी

भुजाका काटा जाना (द्रोण० १४२। ७२)। इनके द्वारा अर्जुनको उपालम्म दिया जाना (द्रोण० १४३। ४-१५)। इनका आमरण अनशनके लिये बैटना (द्रोण० १४३। ३३-३५)। सात्यिकद्वारा इनका वध (द्रोण० १४३। ५४)। मृत्युके पश्चात् इनका विश्वेदेवों में प्रविष्ठ होना (स्वर्गा० ५। १६)।

महाभारतमं आये हुए भूरिश्रवाके नाम-भ्रिदक्षिण, रालायजः कौरवः कौरवदायादः कौरवेयः कौरव्यः कौरव्यः मुख्यः कुरुशार्दूलः कुरुश्रेष्ठः कुरूद्वहः कुरुपुङ्गवः यूप-केतनः यूपकंतु आदि।

भूरिहा-एक राक्षसः जो प्राचीन कालमें पृथ्वीका शासक थाः परंतु कालके वशीमूत हो इसे छोड़कर चल वसा (शान्ति० २२७। ५१-५६)।

भूलिङ्ग-हिमालयके दूमरे भागमें रहनेवाली एक चिड़िया जो सदा यही बोला करती थी—'मा साहसम्' अर्थात् 'साहस न करो'; परंतु स्वयं साहसका काम करती हुई सिंहके दाँतोंमें लगे हुए मांसके टुकड़ेको अपनी चोंचसे चुगती रहती है (सभा० ४४। २८-३०)।

भूषिक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ५८ ) ।

भृगु-एक महर्षि, जो ब्रह्माजीके द्वारा वरुणके यज्ञमें अग्निसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ५ । ८ ) । इनकी प्यारी पत्नी-का नाम पुलोमा था (आदि० ५।१३)। पुलोमा राक्षसके इरण करते समय इनकी पत्नी पुलोमाका गर्भ चू पड़ा, जिससे च्यवन नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई ( आदि० ६ । १-२४; आदि० ६६। ४४-४५ )। पःनी पुलोमाद्वारा अपने हरणका रहस्य वतलानेपर इनका अग्निदेवको सर्वभक्षी होनेका शाप देना (आदि॰ ६। १४) । इनके दूसरे पुत्रका नाम 'कवि' था ( आदि॰ ६६। ४२ )। च्यवनके अतिरिक्त इनके छः पुत्र और हुए, जो व्यापक तथा इन्होंके समान गुणवान् थेः जिनके नाम इस प्रकार हैं—वज्रशीर्ष, शुचि, और्व, शुकः वरेण्य तथा सवन । सभी भृगुवंशी सामान्य रूपसे वारण कहलाते हैं ( अनु० ८५ । १२८-१२९ ) । ये युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे ( समा० ४। १६ )। इन्द्रकी सभामें रहकर उमकी शोभा बढ़ाते हैं (सभा० ७। २९)। ब्रह्माकी सभामें उपस्थित रहकर ब्रह्माजीकी सेवा करते हैं (सभा० ११। १९)। इनका अपनी पुत्रवधूको संतानके लिये वरदान देना ( वन० ११५। ३५-३७ )। शान्ति-द्त वनकर हस्तिनापुर जाते हुए श्रीकृष्णकी इनके द्वारा दक्षिणावर्त परिक्रमा ( उद्योग० ८३ । २७ ) । इनका द्रोगाचार्यके पास आकर युद्ध बंद करनेको कहना ( द्रोण० १९० । ३४-४० ) । इनका अरद्वाजके प्रति

जगतकी उत्पत्ति और विभिन्न तन्वोंका वर्णन करना ( शान्ति० १८२ अध्याय ) । आकाशसे अन्य चार . स्थूल भूतोंकी उत्पत्तिका वर्णन ( शान्ति० १८३ अध्याय )। पञ्चमहाभूतोंके गुणोंका विस्तारपूर्वक वर्णन (शान्ति० १८४ अध्याय)। शरीरके भीतर जठरानल तथा प्राण-अपान आदि वायुओंकी स्थिति आदिका वर्णन (शान्ति० १८५ अध्याय)। जीवकी सत्ता तथा नित्यताको नाना प्रकारकी युक्तियोंसे सिद्ध करना ( शान्ति० १८७ अध्याय ) । वर्णविभाग-पूर्वक मनुष्यकी तथा समस्त प्राणियोंकी उत्पत्तिका वर्णन ( **शान्ति ० १८८ अध्याय )** । चारी वर्णाके अलग-अलग कमोंका और सदाचारका वर्णन तथा वैराग्यसे परब्रह्मकी प्राप्तिका निरूपण (शान्ति० १८९ अध्याय )। सत्यकी महिमा, असत्यके दोप तथा लोक और परलोकके सुख-दु:खका विवेचन ( शान्ति० १९० अध्याय ) । ब्रह्मचर्य और गाईस्थ्य आश्रमके धमोंका वर्णन ( शान्ति • १९१ अध्याय ) । वानप्रस्थ और संन्यास धर्मांका वर्णन तथा हिमालयके उत्तरगाइवंमें स्थित उत्कृष्ट लोककी विलक्षणता एवं महत्ताका प्रतिपादन ( शान्ति ० १९२ अध्याय )। इनका हिमवान्को रत्नोंका भण्डार न होनेका शाप देना ( शान्ति ० ३४२ । ६२ ) । इनके द्वारा राजा वीतहब्यको शरण देकर ब्राह्मणत्व प्रदान करना ( अनु०३०। ५७-५८)। ये अग्निकी ज्वालाते उत्पन्न हुए ये; अतः इनका नाम 'भृगु' पड़ा ( अनु० ८५। १०५-१०६ )। अगस्त्यजीके कमलौंकी चोरी होनेपर इनका शपथ करना ( अतु ० ९४ । १६ ) । अगस्त्यजीसे नहुपको गिरानेका उपाय पूछना ( अनु० ९९ । १५ ) । इनका अगस्त्यजी-को नहुषके पतनका उपाय बताना (अनु० ९९ । २२-२८ ) । इनके द्वारा नहुषको शाप ( अनु० १०० । २४-२५)। नहुषके प्रार्थना करनेपर उनके शापका उद्घार बताना (अनु० १००। ३०)।

भृगुतीर्थ-महर्पियों द्वारा सेवित एक तीर्थ । यहाँ स्नान करके परग्रुरामजीने श्रीरामजीद्वारा अपद्धत अपने तेजको पुनः प्राप्त कर लिया था । राजा सुधिष्ठिरने भी अपने भाइयों-सहित यहाँ स्नान-तर्पण किया; जिससे उनका रूप अत्यन्त तेजस्वी हो गया और वे रात्रुओं के लिये परम दुर्धप हो गये (वन० ९९ । ३४-३८)।

भृगुतुङ्ग-एक प्राचीन पर्वतः जहाँ राजा ययातिने अपनी पित्योंके साथ तपस्या की थी (आदि ७५।५७)। तीर्थयात्राके अवसरपर अर्जुनका यहाँ आगमन हुआ था (आदि ०२१४।२)। यहाँ शाकाहारी होकर एक मास निवास करनेसे अक्षमेश्व यज्ञका फल मिलता है (वन ०८४।५०)। यहाँ उपवास करनेसे मनुष्य अपने आगे-पीक्टकी सात-सात पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है

(वन० ८५।९१-९२)। इस महान् पर्वतकी स्गुतुङ्ग-आश्रमके नामसे भी प्रसिद्धि है। यहाँ स्गुजीने तपस्या की थी (वन० ९०। २३)। स्गुतुङ्गमें एक 'महाहद' नामक तीर्थ या मरोवर है। जो लंभका त्याग करके यहाँ स्नान करता और तीन राततक निराहार रहता हैं। वह ब्रह्महत्याके पापसे मुक्त हो जाता है (अनु० २५। १८-१९)।

भेडी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शब्य० ४६।१३) । भेरीस्वना-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका(शब्य०४६।२६)। भैरव-धृतराष्ट्रवंदी एक नागः जो सर्पमत्रमें दग्ध हो गया (आदि० ५७ । १७)।

भोगवती-(१) नागडोक (आदि०२०६। ५५; सभा० ३८। २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ)। (२) पाताल-लोकमें स्थित गङ्गा (सभा० ३८। २९ के बाद दाक्षि-णात्य पाठ, पृष्ठ ८१४)। प्रयागमें वासुकि नागका तार्थ-विदोप, जो गङ्गामें ही है, इसमें स्नान करनेते अश्वमेध यज्ञ-काफलमिलता है (वन० ८५। ८६, उद्योग० १८६। २७)। (३) सरस्वती नदाका नामान्तर (वन० २४। २०)। (४) स्कन्दकी अनुचरी एक मानुका (जल्य० ४६।८)।

भोगवान्-एक पर्वतः जिसे भीमसेनने पूर्व-दिग्विजयके समय जीता था (सभा० ३०। १२)।

भोज-(१) एक वंश जो यहुकुलके अन्तर्गत है (आदि० २१७ । १८) । (२) मार्तिक वन देशके एक राजा जो द्रीनर्दाके स्वयंवरमें पधारे थे (आदि० १८५ । ६) । ये युधिष्ठरकां सभाके स्भासद् थे (सभा० ४ । २६) । कौरव-पक्षसे युद्ध करते हुए अभिमन्युद्धारा मारे गये (द्राण० ४८ । ८) । इन्होंने कलिङ्गराज चित्राङ्गदकी कन्याके स्वयंवरमें भी पदार्पण किया था (शान्ति० ४ । ७) । (३) एक यहुवंशी नरेश, जिन्हें महाराज उशीनरसे खड़की प्राप्ति हुई थी (शान्ति० १६६ । ७९) । (इन्होंसे यादवोंमे भोजवंशकी परम्परा प्रचलित हुई थी ।)

भोजकट-विदर्भदेशकी राजधानीः जिसे सहदेवने जीता था (सभा० ३९। १९-१२) । रुक्मिणो-हरणके समय श्रीकृष्णके साथ युद्ध करके जहाँ रुक्मी पर्राजत हुआ थाः वहीं उसने इस नये नगरको वसाया था ( उद्योग० १५८। १४-१५)। (इसके पहले इस राज्यकी राज-धानी कुण्डिनपुरमें थी।)

भोजा-सौवीरराजकी सर्वाङ्गसुन्दरी कमनीया कन्याः जिसे सात्यिकने अपनी रानी वनानेके लिये इर लिया था (द्रोण० १०। ३३)। भौम-एक असुर (देखिये नरकासुर) (सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८०४--८०७)।

भ्रमर—सौदीरदेशका एक राजकुमार, जो जयद्रथके रथके पीछे हाथमें ध्वजा लेकर चलता था। द्रौगदीहरणके समय जयद्रथके साथ गया था ( वन० २६५। १०-११)। अर्जुनद्वारा इसका वध हुआ ( वन० २७१। २७)।

( 中)

मकरी-भारतवर्षको एक प्रधान नदीः जिसका जल यहाँके निवासी पीते हैं (भोष्म० ९।२३)।

मगध-एक प्राचीन देश । बिहार प्रान्तका दक्षिणी भाग; इसकी राजधानी गिरित्रज ( आधुनिक राजगृह ) थी (सभा० २१ । २-३) । किसी समय बृहद्रथ मगध देशके राजा थे (आदि० ६३।३०)। कालेयोंमें जो महान् श्रेष्ठ असुर था, वहीं मगब देशमें जयत्सेन नामका राजा हुआ था ( आदि० ६७ । ४८ ) । इस देशपर पाण्डुने आक्रमण करके वहाँके राजा 'र्दार्घ' का वध किया था ( आदि० ११२ । २६-२७ ) । इस देशमें राजा बृहद्रथने जरा राक्षसी ( गृहदेवी ) के लिये महान् उत्मव मनानेकी आज्ञा जारी की थी (सभा० १८। १०)। महाभारतकालमें जरासंध मगध देशका राजा थाः जिसे भगवान् श्रीकृष्णने युक्तिपूर्वक भीमसेनद्वारा मरवा डाला ( सभा० २४। ७ के बाद दा० पाठ ) । जरासंधके मरनेके वाद उसके पुत्र सहदेवको भगवान् श्रीकृष्णने मगध देशके राज्यपर अभिपिक्त कर दिया (सभा० २४ । ४३ ) । इस देशको पूर्व दिग्विजयके समय भीम-सेनने अपने वशमें कर लिया था ( सभा० ३०। १६-१८ ) । यहाँके राजा भी युधिष्ठिरके राजसूय-यज्ञमें भेंट हेकर आये थे (सभा० ५२ । १८ ) । यहाँके राजा तथा निवासी महाभारत-युद्धमें युधिष्ठिरके पक्षमें आये थे ( उद्योग ० ५३ । २ ) । इस देशकी गणना भारतके प्रतुख जनपदोंमें है (भीष्म०९।५०)।

मद्या-(१) एक तीर्थ, यहाँ जानेसे अग्निष्टोम और अति-रात्र यज्ञोंका फल मिलता है (वन०८४। ५१)। (२) सत्ताईस नक्षत्रोंमें एक नक्षत्रका नाम। जब मङ्गलग्रह वक होकर मना नक्षत्रपर आता है, तब अमङ्गलका स्चक होता है (भीष्म०३। १४)। मधा नक्षत्रपर चन्द्रमाकी स्थिति होनेसे अपराकुन समझना चाहिये (भीष्म०१७।२)। जो मनुष्य मधा नक्षत्रमें तिलसे भरे हुए वर्धमान पात्रोंका दान करता है, वह इस लोकमें पुत्रों और पशुओंसे सम्पन्न हो परलोकमें आनन्दका भागी होता है (अनु०६४। १२)। आश्विन मासके कुष्णपक्षमें मधा और त्रयोदशीका संयोग होनेपर धृतमिश्रित खीरका दान करनेसे पितरोंकी तृष्ति होती है (अनु० ८८। ७; अनु० १२६। ३५-३७)। मधा नक्षत्रमें हाथीके शरीरकी छायामें बैठकर उसके कानसे हवा छेते हुए चावछकी खीर या छौहशाकका पितरोंके छिये दान करनेसे पितर संनुष्ट होते हैं (अनु० ८८। ८)। मधामें आद एवं पिण्डदान करनेवाला मनुष्य अपने कुदुम्बीजनोंमें अष्ठ होता है (अनु० ८९। ५)। चान्द्रत्रतके समय मधाकी चन्द्रमाके नासिका स्थानगर भावना करनी चाहिये (अनु० ६९०। ८)।

मङ्कणक-एक प्राचीन ऋषिः जो वायुदेवद्वारा सुकन्याके गर्भसे उत्पन्न हुए थे ( शल्य॰ ३८। ५९ )। सप्तसारस्वत-तीर्थमें इन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी। एक वार इनके हाथमें कुदा गड़ जानेसे घाव हो गया, जिससे शाकका रस चृने लगा । उसे देखकर हर्पके मारे ये नृत्य करने लगे ( वन० ८३। ११५-११७ ) । महादेवजीका इनके पास आगमन तथा नृत्यका कारण पूछना (वन० ८३। १२०-१२१ ) । इनका महादेवजीसे अपने हर्षका कारण बताना ( वन० ८३ । १२२-१२३ ) । महादेवजीके हाथसे झरती हुई भस्मको देखकर इनका लजित होकर उनके चरणोंमें गिरना और महादेवजीकी स्तुति करना ( वन० ८३ । १२४--१३१ ) । इन्हें शिव नीसे वरदान प्राप्त होना ( वन० ८३ । १३२-१३४ ) । इनके वीर्यसे सात पुत्रांकी उत्पत्ति हुई थी, जो सब-के-सब ऋषि हुए। उनके नाम हैं—वायुवेगः वायुवलः वायुहाः वायुमण्डलः वायुज्वाल, वायुरेता और वायुचक (शब्य० ३८। ३४-३८)। इनके चरित्रका विशेषरूपसे वर्णन ( शस्य -३८। ३८--५८ )।

मिक्कि-एक प्राचीन सुनि ( शान्ति ० १७७ । ४ ) । ऊँट-द्वारा इनके वछड़ोंका अपहरण हो जानेपर इन्होंने तृष्णा और कामनाकी गहरी आछोचना की, जो मिक्कि-गीताके नामसे प्रसिद्ध है (शान्ति ० १७७ । ९—५२) । अन्तमें ये धन-भोगोंसे विरक्त होकर परमानन्दस्वरूप परब्रह्मको प्राप्त हो गये ( शान्ति ० १७७ । ५३-५४ ) ।

मङ्ग-शाकद्वीपका एक जनपदः जिसमें अधिकतर कर्तव्य-पालनमें तत्पर रहनेवाले ब्राह्मण निवास करते हैं (भीष्म० ११। ३६)।

मचकुक-समन्तपञ्चक एवं कुरुक्षेत्रकी सीमाका निर्धारण करनेवाला एक स्थान, जहाँ मचकुक नामके यक्ष द्वारपाल-रूपमें निवास करते हैं। इन यक्षको नमस्कार करनेमात्रसे सहस्र गोदानका पल प्राप्त होता है (वन०८३। ९; शस्य० ५३। २४)।

मज्जान-स्कन्दका एक सैनिक ( शब्य० ४५ । ७० ) ।

मञ्जुला-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदीः जिसका जल यहाँके निवामी पीते हैं (भीष्म०९। ३४)।

मणि—(१) धृतराष्ट्रकुलमें उत्पन्न एक नागः जो जनमेजयके सर्पमत्रमें दग्ध हो गया (आदि० ५७। १९) । (२) एक ऋषिः जो ब्रह्माजीकी सभामें रहकर उनकी उपासना करते हैं (सभा० १९। २४)। (३) चन्द्रमाद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदींमेंसे एक। दूसरेका नाम सुमाणि था (शल्य० ४५। ३२)।

मणिकाञ्चन-इयामगिरिके पास स्थित शाकद्वीपका एक वर्ष (भीष्म० ११। २६)।

मणिकुट्टिका-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शब्य० ४६।२०)।

मणिजला-शाकद्वीपकी एक प्रमुख नदी ( भीष्म० ११।३२)।

मिणनाग-(१) कश्यपद्वारा कद्रुके गर्भसे उत्पन्न एक नाग (आदि० १५।६)। गिरित्रजके निकट इसका निवासस्थान था (सभा० २१।९)। (२) एक तीर्थ, जहाँ एक रात निवास करनेसे सहस्र गोदानका फल मिलता है और इस तीर्थका प्रसाद भक्षण करनेसे सर्पके काटनेपर उसके विपका प्रभाव नहीं पड़ता ( बन० ८४। १०६)।

मिणिपर्वत-एक पर्वतः जहाँ दृष्ट भौमासुरने सोल्ह हजार एक सौ अपद्धत कन्याओं के रहनेके अन्तःपुरका निर्माण कराया था (सभा० ३८। २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठः पृष्ठ ८०५)।

मिणपूर-यह धर्मज्ञ राजा चित्रवाहनकी राजधानी थी। यहाँ तीर्भयात्राके अवसरपर अर्जनका आगमन हुआ था और चित्राङ्गदाके साथ विवाह करके वे तीन वर्षतक यहाँ निवास किये थे। अर्जनद्वारा चित्राङ्गदाके गर्मसे यहीँ वभुवाहनका जन्म हुआ था (सभा० २१४। १३-२७)। अश्वमेधीय अश्वके पीछे जाते हुए अर्जनका मिणपूरमें पुनः आगमन तथा पिता-पुत्रका बोर संग्राम (आश्व० ७९ अध्याय)।

मणिपुष्पक-सहदेवके शङ्खका नाम ( भोष्म० २%।

मिणिभद्ग-एक यक्षविशंपः जो कुवेरकी सनामें रहकर उनकी सेवा करते हैं (सभा० १० । १५ ) । ये यात्रियों तथा व्यापारियोंके उपास्पदेव हैं (वन० ६४। १३०; वन० ६५ । २२ ) । कुण्डधार मेघकी प्रार्थनासे इनका ब्राह्मणको वरदान देना (शान्ति० २७९ । २१-२२ ) । इनके द्वारा अष्टावक मुनिका स्वागत ( अनु० १९। ३३ )। महत्तका धन लानेके लिये जाते समय युधिष्ठिरने इन्हें लिचड़ी, फलके गूदे तथा जलकी अञ्जलि निवेदन करके इनकी पूजा की थी (आश्व०६५। ७)।

मणिमतीपुरी-यह इल्वल दैत्यकी नगरी थी (वन॰ ९६।४)।

मिणिमन्थ-एक पर्वतः जहाँ श्रीकृष्णने लाखों-करोड़ों वर्षों-तक शिवकी आराधना की थी (अनु० १८। ३३)।

मणिमान्-(१) एक राजाः जो दनायुके पुत्र वृत्त नामक असुरके अंशसे उत्पन्न हुए थे ( आदि०६७। ४४ ) । ये द्रौगदीके स्वयंवरमें पधारे थे ( आदि० १८५ । २२ ) । भीमसेनने पूर्वदिग्विजयके समय इन्हें पराजित किया था ( सभा० ३०। ३३ ) । पाण्डवोंकी ओरसे इन्हें रणनिमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया गया था ( उद्योग० ४। २० )। इनका भूरिभवाके साथ युद्ध और उसके द्वारा इनका वध ( द्रोण० २५ । ५३-५५)। द्रोणाचार्यद्वारा इनके मारे जानेकी चर्चा (कर्ण० ६। १३-१४)। (२) एक नागः जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना करता **है ( सभा**० ९ । ९ ) । (३) एक तीर्थः जहाँ एक रात निवास करनेमे अग्नि-ष्टोम यज्ञका फल प्राप्त होता है ( वन०८२ । १०१)। (४) एक यक्ष याराक्षमः जो कुवेरका सप्ता था। इसका भीमसेनके साथ युद्ध और उनके द्वारा वन ( वन० १६० । ५९-७७)। अगस्त्यजीका अपमान करनेके कारण उनके द्वारा इसे शाप मिलनेकी चर्चा (वन॰ १६१ । ६० – ६२ 🔵 I (५) एक पर्वतः जो स्वप्नमें श्रीकृष्णके साथ शिवजीके पास जाते हुए अर्जुनको मार्गमें मिला था ( द्रोण० ८०। २४ )।

मण्डक-एक भारतीय जनपद (भीष्म०९।४३)।
मण्डलक-तक्षककुलमें उत्पन्न एक नागः जो सर्पसत्रमें दग्ध हो गया (आदि० ५७।८)।

मण्डूक-अश्वकी एक जातिः इस जातिके यहुत-से अश्व अर्जुनने दिग्विजयके समय गन्धर्वनगरसे करके रूपमें प्राप्त किये (सभा० २८ । ६ )।

मतङ्ग-(१) एक प्राचीन राजिं जो शापवश व्याध हो गये थे और जिन्होंने दुर्भिक्षके समय विश्वा-मित्रकी पत्नीका भरण-पोपण किया था (आदि० ७१। ६१)। महर्षि विश्वामित्रने पुरोहित बनकर इनके यज्ञका सम्पादन किया थाः जिसमें इन्द्र स्त्रयं सोमगन करनेके लिये पधारे थे (आदि० ७९। ३३)। (२) एक महर्षिः जिनका आश्रम तीर्श्रू पमें माना जाता है (वन० ८४। १०९)। (३) ये ब्राह्मणीके गर्भसे ब्राह्मणेतरद्वारा उत्पन्न हुए थे (अनु०२७। ८)। इनका गर्दभांके साथ संवाद (अनु०२७। ११-१९)। ब्राह्मणत्व-प्राप्तिके लिये इनकी तपस्या (अनु०२७। २२-२३)। वर देनेके लिये आये हुए इन्द्रके साथ इनका संवाद (अनु०२७। २४ से २९। १२ तक)। इनका इन्द्रसे वर माँगना और इन्द्रका इन्हें वर देना (अनु०२९। २२—२५)। इन्हें प्राणत्यागके पदचात् उत्तम स्थानकी प्राप्ति (अनु०२९। २६)।

मतङ्गकेदार-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे मनुष्य सहस्र गोदानका फल पाता है (वन० ८५। १७-१८; वन० ८७। २५)।

मतङ्गाश्चम-अम और शोकका विनाश करनेवाले इस आश्रममें प्रवेश करनेसे मनुष्य गवायन यज्ञका फल पाता है (वन०८४।१०१)।

मति-दक्ष प्रजापितकी पुत्री एवं धर्मराजकी पत्नी ( आदि॰ ६६। १५)।

मितनार-एक पूरुवंशी नरेश, जो पूरु-पौत्र अनाधृष्टि (ऋचेयु) के पुत्र थे। ये महान् धार्मिक तथा अश्व-मेध आदि बड़े-बड़े यज्ञों के अनुष्ठान करनेवाले थे। इनके तंसु, महान्, अति (थ एवं दु ह्या नामके चार पुत्र थे (आदि० ९४। १३-१४)। (यहाँ आदिपर्वके ९४ अध्यायमें वर्णित परम्पराके अनुसार राजा मितनार पूरुसे चौथी पीढ़ीमें आ रहे हैं। परंतु आदिपर्वके ९५ अध्यायके ११ से २६ तकके इलोकों में पूरुवंशकी जिस परम्पराका वर्णन किया गया है, उसमें राजा मितनार पूरुसे १६ वीं पीढ़ीमें आते हैं।)

मन्कुलिका-स्कन्दकी अनुचरी एक मानृका (शस्य०४६। १९)।

मत्तमयूर-एक क्षत्रिय-समुदायः जिसे पश्चिम-दिग्जियके समय नकुठने जीता था (सभा० ३२ । ५)।

मत्स्य-(१) एक राजा, जो उपरिचर वसुके वीर्यद्वारा मत्स्य गर्भसे उत्पन्न हुआ था (आदि॰ ६३। ५०-६३)। यह यम-सभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करता है (सभा॰ ४। १०)। (२) एक देश और यहाँके निवासी। वनमें भटकते हुए पाण्डव मत्स्यदेशमें आये थे (आदि॰ १५५।२)। यहाँके निवासी जरासन्धके भयसे उत्तर दिशाको छोड़कर दक्षिण भाग गये थे (सभा॰ १४। २८)। पूर्व-दिग्वजयके समय भीमसेनने इस देशपर विजय पायो थी (सभा॰ ३०।८)। सहदेवने भी दक्षिणदिग्वजयके समय इसे जीता था (सभा॰ ३१।४)। अर्जुनद्वारा अज्ञातवासके लिये चुने हुए देशोंमें यह मास्यदेश भी था (विराट० १।

१२-१३)। महाभारतकालमें विराट यहाँके राजा थे (विराट० १।१७)। मत्स्यनरेश विराटके यहाँ ही पाण्डवोंने अपना अज्ञातवासका ममय विताया (विराट० ७ अध्याय)। मत्स्यदेशके राजा विराट एक अक्षीिहणी सेना लेकर युधिष्ठिरकी सहायतामें आये थे (उद्योग० १९।१२)। इसकी गणना भारतके प्रमुख जनपदोंमें है (भीष्म० ९।४०)। कुछ मत्स्यदेशीय सैनिक भीष्मद्वारा मारे गये थे (भीष्म० ४९।४२)। द्रोणाचार्यद्वारा पाँच सौ मत्स्यदेशीय वीरोंका वध एक साथ हुआ था (द्रोण० १९०।३१)। कर्णने पहले कभी इस देशको जीता था (कर्ण० ८।१८)। यहाँके निवासी धर्मके जाननेवाले और सत्यवादी होते थे (कर्ण० ४५।२८,३०)। युद्धसे यचे हुए मत्स्यदेशीय वीरोंका अश्वत्थामाद्वारा संहार (सौसिक० ८।१५८-१५९)।

मत्स्यगन्धा-दाशराजकी पोष्य कन्या ( आदि० ६३ । ६९, ८६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ) । ( विशेष देखिये— सत्यवती )

मथरा-( पुराणानुसार सात मोधदायिनी पुरियोंमेंसे एक पुरीका नाम । यह वजमें यमुनाके दाहिने किनारेपर है। रामायण (उत्तरकाण्ड) के अनुसार इसे मधु नामक दैत्यने बसाया थाः जिसके पुत्र लवणासुरको पराजित करके शत्रवनने इसको विजय किया था। पाली-भाषाके प्रन्थोंमें इसे मथुरा छिखा है । महाभारतकालमें यहाँ शूरसेन-बंशियोंका राज्य था और इसी वंशकी एक शाखामें भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रका यहाँ जन्म हुआ था । शूर-सेनवंशियोंके राज्यके अनन्तर अशोकके समयमें उनके आचार्य उपगुप्तने इसे बौद्धधर्मका केन्द्र बनाया था । यह जैनोंका भी तीर्थस्थान है । उनके उन्नीसवें तीर्थेकर मिल्लिनाथका यह जन्मस्थान है । मौर्यमाम्राज्यके अनन्तर यह स्थान अनेक यूनानी पारमी और शक क्षत्रियोंके अधिकारमें रहा ! महमूद गजनवीने सन् १०१७ ई० में आक्रमण करके इस नगरको नष्ट-भ्रष्ट कर डाला था । अन्य मुनदमान बादशाहोंने भी समय-समयपर आक्रमण करके इसे तहस-नहस किया था। यहाँ हिंदुओंके अनेक मन्दिर हैं और अनेक कृष्णी-पासक वैष्णव-सम्प्रदायके आचार्याका यह केन्द्र है। मथुराका दुस(। नाम शूरसेनपुर है ( सभा० ३८। दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८०४, कालम २ ) । यहीं भगवान् श्रीकृष्णका अवतार हुआ और नवजात बालक श्रीहरिको वसुदेवजीने कंसके भयसे मथुरासे ले जाकर नन्दगीपके घरमें छिपा दिया (सभा ० ३८ । प्रष्ठ ७९८ )। मधुरामें ही श्री-

कृष्णने अंध्रदेशीय मल्ल चाणूरका वध किया था । वहीं बलदेवने मुष्टिकको मारा था। उसी नगरमें श्रीकृष्णने कंसके भाई और सेनापति सुनामाका संहार किया । ऐरावत-कुलमें उत्मन्न कुवलयापीडको नष्ट किया । कंसको मारा उग्रसेनको मथुराके राज्यपर अभिषिक्त किया और माता-पिताके चरणोंमें वन्दना की (सभा० ३८। पृष्ठ ८०१ ) । श्रीकृष्ण शूरसेनपुरी मधुराको छोड़कर द्वारका चले गये थे ( सभा० ३८। पृष्ठ ८०४ )। कंसके मारे जानेपर उसकी पत्नीकी प्रेरणांसे जरासंधने जब मधुरापर आक्रमण किया, तत्र अपने मन्त्री हंस और डिम्भकके आत्मघात कर हेनेपर उत्साहशून्य होकर वह लौट गया । इससे मधुरावासी यादव आनन्दपूर्वक वहाँ रहने लगे । तर्नन्तर अपनी पुत्रियोंकी प्रेरणासे जब जरासंधने पुनः आक्रमण किया, तब यादव वहाँसे भाग खड़े हुए और रैवतक पर्वतसे सुशोभित कुशस्थलीमें जाकर रहने लगे (सभा० १४। ३५—५० )। जरासंधने गिरिव्रजसे एक गदा फेंकी थी, जो मथुरामें आकर एक स्थानपर गिरी, वह स्थान गदावसानके नामसे प्रसिद्ध हुआ ( सभा० १९ । २३-२४ )। मथुराके योदा मल्लयुद्धमें निपुण होते हैं (शान्ति० १०१ । ५ ) । साक्षात् नारायणने ही कंसका वध करनेके लिये मथुरामें श्रीकृष्णरूपसे अवतार लिया था ( शान्ति • ३३९। ८९-९०)।

मद्धार-एक पर्वत, जिसे पूर्व-दिग्विजयके समय भीमसेनने जीता था (सभा० ३०।९)।

मदयन्ती—राजा मित्रसह ( कल्मापनाद अथवा सौदास ) की पत्नी, जिनके गर्भसे विमिष्ठद्वारा अश्मककी उत्पत्ति हुई थी ( आदि० १७६ । ४३—४६; आदि० १८१ । २६; शान्ति० २३४ । ३० ) । कुण्डलकी याचनाके लिये गये हुए उत्तङ्क मुनिके साथ इनका संवाद ( आञ्च० ५७ । २१-२८ ) । उत्तङ्कको कुण्डल देना ( आश्व० ५८ । ३ ) ।

मदासुर-च्यवनद्वारा प्रकट की हुई कृत्याके रूपमें एक विशालकाय असुर (वन० १२४। १९)।

मिद्रा-वसुदेवजीकी अनेक पित्रवींमेंसे एक । ये देवकी, भद्रा तथा रोहिणीके साथ पितदेवकी चितापर आरूढ़ हो भस्म हो गयी थीं (मासुल ७।१८)।

मिदराश्च ( मिद्राश्च )-मत्स्यनरेश विराटके भाई। त्रिगर्ताद्वारा गोहरणके समय इनका कवच धारण करके युद्धके लिये प्रस्थान करना (विराट० ३१। १२-१३)। गोहरणके समय त्रिगर्तोंसे इनका युद्ध (विराट० ३२। १९-२१)। ये राजा विराटके चक्र-रक्षक भी ये

(विराट० ३३ । ४०)। ये एक उदार रथी, सम्पूर्ण अस्त्रोंके ज्ञाता और मनस्वी वीर थे ( उद्योग० १७१ । १५ )। द्रोणाचार्यद्वारा इनके मारे जानेकी चर्चा (कर्ण० ६ । ३४ )।

मदिराश्व-एक राजिष्, जो इक्ष्वाकुकुमार दशाश्वके पुत्र थे। ये परम धर्मात्मा, सत्यवादी, तपस्वी, दानी तथा वेद एवं धनुवेंदके अभ्यासमें तत्पर रहनेवाले थे (अनु०२। ७-८)। हिरण्यहस्तको कन्यादान करके देववन्दित लोकोंमें गये थे (शान्ति० २३४। ३५; अनु० १३७। २४)।

मद्र-एक प्राचीन भारतीय जनपद (जो आधुनिक मतके अनुसार रावी और चिनाय अथवा रावी और झेलमके मध्यवर्ती भू-भागमें स्थित था)! भीष्मजीका बूढ़े मिन्त्रयों, ब्राह्मणों तथा सेनाके साथ इस देशमें जाना और मद्रराज शल्यसे पाण्डुके लिये माद्रीका वरण करना (आदि० ११२।२—७)! अर्जुनके जन्मकालमें आकाशवाणी हुई थी कि यह बालक आगे चलकर मद्र आदि देशोंपर विजय पारेगा (आदि० १२२।४०)! पाण्डुपुत्र नद्भलने इस देशपर प्रेमसे ही विजय पायी थी (सभा० ३२।१४-१५)! मद्र या मद्रदेशके लोग युधिष्ठिरके लिये मेंट लेकर आये थे (सभा० ५२।१४)! सती सावित्रीके पिता अश्वपति मद्रदेशके ही नरेश थे (वन० २९३।१३)। कर्णने मद्र और वाहीक आदि देशोंको आचारभ्रष्ट बताकर उनकी निन्दा की थी (कर्ण० अध्याय ४४ से ४५ तक)!

मद्रक-(१) एक प्राचीन क्षत्रिय राजा, जो क्रोधवशसंज्ञक देत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। ५९-६०)।(२) मद्रदेशीय योद्धा, जो कौरवसेनामें उपस्थित थे (भीष्म० ५९।७)।

मद्रकलिङ्ग-एक भारतीय जनपद (भीष्म०९। ४२)।

मधु-(१) एक महान् देत्य, जो कैटमका माई था।
यह भगवान् विष्णुके कानोंकी मैलसे उत्पन्न हुआ था
और उन्होंने ही मिटीसे उसकी आकृति वनायी थी।
इसकी त्वचा मृदु होनेसे इसका नाम मधु रखा गया
(सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७८३७८४)। कैटमसिहत यह असुर ब्रह्माजीको मारनेके लिये
उद्यत हुआ था (वन० १२।३९)। इसके द्वारा
विष्णुको अपनी मृत्युका वर देना (वन० २०३।३०)।
इसकी भगवान् विष्णुसे वर-याचना (वन० २०३।३१३२)। यह तमोगुणसे प्रकट हुआ था। यह असुर्रोका
पूर्वज था। इसका स्वभाव बड़ा ही उग्र था। यह सदा
ही भयानक कर्म करनेवाला था। इस असुरको भगवान्

विष्णुने ब्रह्माजीके हितके लिये मारा था। इसीलिये वे मधुसूदन कहलाते हैं ( शान्ति० २०७। १४–१६ )। इसकी उत्पत्तिका वर्णन ( शान्ति० ३४७। २५-२६ )। इसका भगवान् ह्यग्रीव ( विष्णु ) द्वारा वक्ष ( समा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७८४; वन० २०३। ३५; शान्ति० ३४७। ६९-७०)। (२) यमकी सभामें रहनेवाला एक राजा ( समा० ८। १६ )।

मधुकुम्भा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६। १९)।

मधुच्छन्दा-एक वानप्रस्थी ऋषिः जिन्होंने उस (वानप्रस्थ) धर्मके पालनसे उत्तम लोक प्राप्त किया (शान्ति॰ २४४। १६)। ये विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक थे (अनु०४। ५०)।

मधुपर्क-(१) देवताओं तथा अतिथियोंके पूजनका एक उपचार, जो विशेष विधिसे अर्पित किया जाता है (वन ॰ ५२। ४१)। (प्रायः दिवे, मधु और घृत ही मधुपर्कके उपयोगमें लाये जाते हैं। वुछ लोग मधुके स्थानमें शर्करा डालते हैं।)(२) गरुड़की प्रमुख संतानोंमेंसे एक (उद्योग॰ १०१। १४)।

मधुमान्-एक भारतीय जनपद (भीष्म० ९। ५३)।

मधुर-स्कन्दका एक सैनिक (श्रल्य० ४५। ७१)।

मधुरस्वरा-स्वर्गलोककी एक अप्सरा, जिसने अर्जुनके स्वागतमें नृत्य किया था (वन० ४३।३०)।

मधुलिका-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शब्य० ४६ । १९ )।

मधुवदी-कुरक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थ। यहाँ जाकर देवीतीर्थमें स्नान करके मानव देवता-पितरोंकी पूजा करे तो देवीकी आज्ञाके अनुमार सहस्त्र गोदानका फल पाता है (वन० ८३। ९४)।

मधुवन-वानरराज सुग्रीवके अधिकारमें सुरक्षित एक वनः जिसके भीतर बलपूर्वक घुमकर हनुमान्। अङ्गद आदिने वहाँका मधु पी लिया था ( वन० २८२। २७-२८ )।

मधुवर्ण-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ७२ )।

मधुविला-कर्दामल क्षेत्रके निकट वहनेवाली एक प्रसिद्ध नदी, जिसका दूसरा नाम समंगा है ( वन० १३५। १ )। वृत्रासुरका वध करके श्रीहीन हुए इन्द्र समंगा या मधुविलामें ही नहाकर पापमुक्त हो सके थे ( वन० १३५। २ )। अपने पिता कहोडकी आज्ञासे समंगामें स्नान करनेसे अष्टावक्रके सारे अङ्ग सीधे हो गये थे। इसीसे वह पुण्यमयी हो गयी। इसमें स्नान करनेवाला

मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है ( वन ॰ १३४। ३९-४० )।

मधुसूदन-श्रीकृष्णका एक नाम । मधु नामक असुरको मारनेके कारण ये मधुसूदन कहलाते हैं (वन॰ २०७। १६)।

मधुस्रव-कुरक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत स्थित एक प्राचीन तीर्थ, जो पृथुदकके पास है। इसमें स्नान करनेसे सहस्र गोदानका फल मिलता है (वन॰ ८३। १५०)।

मनस्यु-महाराज पूरुके पौत्र तथा प्रवीरके पुत्र । इनकी माताका नाम 'शूरसेनी' था। ये चक्रवर्ती सम्राट् थे । इनके द्वारा अपनी पत्नी सौवीरीके गर्भसे तीन पुत्र उत्पन्न हुए—शक्तः, संहनन और वाग्मी ( आदि० ९४। ६-७)।

मनस्विनी-प्रजापति दक्षकी पुत्री, धर्मराजकी पत्नी और चन्द्रमाकी माता ( आदि ६६ । १९ )।

मनु-(१) मानव-सृष्टिके प्रवर्तक आदि मनु, जो विराट् अण्डसे प्रकट हुए (आदि॰ १।३२) । इनकी पुत्री आरुषी महर्षि च्यवनकी पत्नी थी ( आदि॰ ६६ । ४६ ) । इन्हें ही स्वयम्भूका पुत्र मानकर 'स्वायम्भुव' कहा गया है। इन्होंने धर्मसम्मत विवाहके विषयमें अपना निर्णय दिया है ( आदि०७३।९ )। इन्होंने सोमको चाक्षुषी विद्या प्रदान की थी (आदि॰ १६९। ४**३) । मगध देशको मेर्चोके** लिये अपरिहार्य कर दिया था, जिससे मेघ सदा समयपर वहाँ जल बरसाते थे (सभा०२१।१०)। ये इन्द्रके विमानपर बैठ-कर कौरवोंके साथ अर्जुनका युद्ध देखनेके लिये आये थे ( विराट० ५६। १० ) । इनकी पत्नीका नाम सरस्वती था ( उद्योग० ११७ । १४ ) । ( पुराणान्तरोंमें ज्ञातरूपा नाम आता है।) विन्दुसरोवरके तटपर ये सदा स्थित रहते हैं ( भीष्म० ७। ४६ ) । ये पृथ्वी-दोहनके समय बछड़ा वने थे (द्रोण० ६९। २१)। ये स्कन्दके जन्म-समयमें भी पधारे थे ( शल्य० ४५।१०)। इनका सिद्धोंके साथ संवादः इनके कथनानुसार धर्मका स्वरूप, पापसे शुद्धिके लिये प्रायश्चित्तः अभक्ष्य वस्तुओं-का वर्णन तथा दानके अधिकारी एवं अनिधकारीका विवेचन ( शान्ति • ३६ अध्याय ) । ये मनुष्योंके आदि राजा थे ( शान्ति ० ६७ । २१-२२ ) । इन्हें प्रजापति मनु भी कहते हैं। इन्होंने बृहस्पतिके प्रश्नोंके उत्तरमें ज्ञान और त्यागकी प्रशंसा करते हुए उन्हें परमात्म-तस्वका उपदेश दिया तथा उनके अन्य प्रश्नीका भी विवेचन किया ( शान्ति • अध्याय २०१ से २०६ तक )। पाञ्चरात्र आगमके अनुसार ही स्वायम्भुव मनुने धर्म-

शास्त्रका निर्माण एवं धर्मीपदेश किया ( शान्ति । ३३५ । ४४-४५ ) । जिस समय उपमन्यु सर्वालङ्कार तथा परिवारगणोंसे थिरे हुए महादेवजीका दर्शन कर रहे थे, उस समय उन्होंने देखा कि स्वायम्भव मनु वहाँ पधारे हुए हैं ( अनु० १४ । २८० ) । पुष्प, ध्रुप, दीप और उपहारके दानके माहात्म्य-प्रसङ्गमें तपस्वी सुवर्ण और मनुका संवाद ( अनु॰ ९८ अध्याय )। (२) कस्यपकी 'प्राधा' नामवाली पत्नीसे उत्पन्न हुई पुत्री ( आदि० ६५ । ४५-४६ ) । (३) विवस्वान्के पुत्र, जो वैवस्वत मनुके नामसे प्रसिद्ध हुए ( आदि० ७५। १२) । इनके वेन, धृष्णु, नरिष्यन्त, नाभाग, इक्ष्वाकु, कारूषः शर्यातिः इलाः पृषष्ठः नामागारिष्ट–ये दस पुत्र थे ( आदि० ७५। १५-१६ ) । वैवस्वत मनुका चरित्र तथा मत्स्यावतारकी कथा ( बन ० १८७ अध्याय )। इन्हें विवस्वान्से योगकी प्राप्ति हुई और इन्होंने वहीं योग इक्ष्वाकुको प्रदान किया ( भीष्म० १२२ । ३८-४२ ) । त्रेतायुगके आरम्भमें सूर्यने मनुको और मनुने सम्पूर्ण जगत्के कल्याणके लिये अपने पुत्र इक्ष्वाकुको सात्वत धर्मका उपदेश किया (शान्ति० ३४८। ५१)। महर्पि गौतमसे इन्हें शिवसहस्रनामकी प्राप्ति हुई और इन्होंने समाधिनिष्ठ एवं ज्ञानी नारायण नामक किसी साध्य देवताको यह स्तोत्र प्रदान किया (अनु० १७। १७७-१७८ ) । (४) ये तपनामधारी पाञ्चजन्य नामक अग्निके पुत्र थे। इनका एक नाम भानु भी था । इनके तीन पितवाँ थीं-सुप्रजा, बृहद्वासा और निशा । प्रथम दांसे छः पुत्र और तीसरीसे एक कन्या तथा सात पुत्र उत्पन्न हुए ( वन० २२१ । ४-१५ )। ( ५ ) प्राचेतस नामसे प्रसिद्ध मनु, जिन्होंने छः व्यक्तियों-को त्याज्य बताया है ( शान्ति० ५७ । ४३–४५ ) । (६) स्वारोचिय नामते प्रसिद्ध एक मनु, जिन्हे ब्रह्माजीने मात्वत धर्मका उपदेश दिया था । फिर स्वारो-चिपने अपने पुत्र शङ्खपदको इसका उपदेश दिया ( शान्ति॰ ३४८ । ३६-३७ ) । ( ७ ) चाक्षुप नामक मनुः जिनके पुत्र भगवान् वरिष्ठके नामसे प्रसिद्ध हैं ( अनु० १८ । २० )। (८) सौवर्ण नामक मनु, जिनके समयमें वेदव्याम सप्तर्पि पदपर प्रतिष्ठित होंगे (अनु० १८ । ४३ ) ।

मनोजव-(१) अनिल नामक वसुके प्रथम पुत्र । इनकी माताका नाम शिवा है (आदि॰ ६६। २५)।(२) कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक पवित्र तीर्थ, जो व्यास-वनमें स्थित है। इसमें स्नान करनेसे सहस्र गोदानका फल मिलता है (वन॰ ८३। ९३)।

मनोजञ्चा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य-४६।१६)।

मनोनुग-कौञ्चद्वीपवर्ती वामन पर्वतके पासका एक देश (भीष्म० १२ । २१) !

मनोरमा- (१) एक अप्तराः जो कश्यपकी प्राधा नाम-वाली पत्नीस उत्पन्न हुई थी (भादि० ६५। ५०)। इतने अर्जुनके जन्ममहोत्सवमें आकर नृत्य किया था (भादि० १२२। ६२)। (२) उद्दालक मुनिके आवाहन करनेगर उनके यज्ञमें प्रकट हुई सरस्वती नदीका नाम (शल्य० ३८। २५)।

मनोहरा-(१) सोम नामक वसुकी पत्नी, जिसके रार्भसे पहले वर्चाका जन्म हुआ; फिर शिशिर, प्राण तथा रमण नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए (आदि०६६। २२)।(२) अलकापुरीकी एक अप्सरा, जिसने अष्टावक्रके स्वागतके लिये कुवेरसभामें नृत्य किया था (अनु०१९।४५)।

मन्थरा-दुन्दुर्भा नामक गन्धर्वीके अंशंस उत्तरन हुई एक कुंचड़ी दासी, जो कैकेयीकी सेवामे रहतां थी (वन० २७६।१०)। इसका कैकेयीके मनमें भेद उत्पन्न करना (वन० २७७। १७-१८)।

मन्थिनी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शस्य० ४६ । २८)।

मन्द्ग-शाकद्वीपका एक जनपदः जिसमें धर्मात्मा शुद्रोंका निवास है (भीष्म ॰ ११ । ३८ ) ।

मन्दगा-भारतकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल यहाँके निवासी पीते हैं (भीष्म॰ ९।३३)।

मन्दपाल-एक विद्वान् महर्पिः जो धर्मशोंमें श्रेष्ठ और कठोर त्रतका प'लन करनेवाले थे। ये ऊध्वरेता मुनियों-के मार्गका आश्रय है सदा वेदोंके स्वाध्याय, धर्मपालन और तपस्यामें संलग्न रहते थे । अपनी तपस्या पूर्ण करके शरीरको त्यागकर जब ये पित्रहोकमें गये, वहाँ इन्हें अपने तप एवं सत्कर्मोका फल नहीं मिला। इन्होंने देवताओंसे इसका कारण पूछा । देवताओंने बताया कि आपने पितृ-ऋणको नहीं उतारा है। अतः संतान उत्पन्न करके अपनी वंशपरम्पराको अविच्छिन्न वनानेका प्रयत्न कीजिये । यह सुनकर शीघ्र संतान उत्पन्न करनेके लिये इन्होंने शाङ्गिक पक्षी होकर जरिता नाम-वाली शार्ङ्गिकासे सम्बन्ध स्थापित किया । उसके गर्भसे चार ब्रह्मवादी पुत्रोंको जन्म देकर ये मुनि ल्रिपता नामवाली पक्षिणींके पास चले गये। यच्चे अपनी माँके साथ खाण्डववनमें ही रहे। जब अन्तिदेवने उस वन-को जलाना आरम्भ कियाः उस समय इन्होंने उनकी स्तुति की और अपने पुत्रोंकी जीवन-रक्षाके लिये वर माँगा । तत्र अग्निदेवने 'तथास्तु' कहकर इनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली ( आदि० २२८ अध्याय ) । मन्द्रपालका ल्लपितासे अपने बच्चोंकी रक्षाके लिये चिन्ता प्रकट करना । लपिताके ईर्ष्यायुक्त वचन सुनकर मन्द्रपालका उससे अपने कथनकी यथार्थता बताना और अपने बच्चोंके पास जाना । बच्चोंद्वारा अभिनन्दित न होने-पर इनका जरितासे ज्येष्ठ आदि पुत्रींका परिचय पूछना। जरिताका उन्हें फटकारना । मन्दपालका स्त्रियोंके सौतियान डाहरूपी दोषका वर्णन करके उनकी अविश्वसनीयता बताना । तत्पश्चात् अपने पास आये हुए पुत्रोंको इनका आश्वासन देना और उनको तथा जरिताको साथ लेकर देशान्तरको प्रस्थान करना ( आदि० २३२। २ से भादि० २३३ । ४ तक )।

मन्दराचल

मन्दराचल-एक पर्वतः जिसकी ऊँचाई ग्यारह इजार योजन थी । वह पृथ्वीके भीतर भी उतनी ही गहराई तक घँसा हुआ था। इसका विशेष वर्णन ( आदि० १८ | १-३ ) । भगवान् विष्णुकी प्रेरणासे दोषनागके द्वारा समुद्रमन्थनके लिये इसका उत्पाटन ( आदि॰ १८।६-८) । समुद्रमन्थनके लिये इसे मथानी बनाया गया था ( आदि० १८। १३ )। समुद्रमन्थनके समय इसके द्वारा जल-जन्तुओं एवं पातालवासी प्राणियोंका संहार (आदि० १८ | १६ - २१)। यह कुवेरकी सभामें उपिखत हो उनकी उपासना करता है (सभा० १०। ३१)। कैलासके पास मन्दराचलकी स्थिति है, जिसके ऊपर माणिवर यक्ष और यक्षराज कुबेर निवास करते हैं। वहाँ अद्वासी हजार गन्धर्व और उनसे चौगुने किन्नर एव यक्ष रहते हैं (वन० १३९। ५-६)। स्वप्नावस्थामें श्री-कृष्णके साथ कैलास जाते हुए अर्जुनने मार्गमें महामन्दराचल-पर पदार्पण किया था। जो अन्तराओंसे व्याप्त और किन्नरों। से सुशोभित था ( द्रोण० ८०। ३३ )। भगवान् शंकरने त्रिपुरदाहके समय मन्दराचलको अपना धनुष एवं रथका धुरा बनाया था ( द्रोण० २०२। ७६; कर्ण० ३४। २०) । उत्तरदिशाकी यात्रा करते समय अष्टावक्र मुनि इस पर्वतपर गये थे ( अनु० १९ । ५४ ) ।

मन्दवाहिनी-एक नदी जिसका जल भारतवासी पोते हैं (भीष्म०९।३३)।

मन्द।किनी-(१) गिरिवर चित्रकृटके पास वहनेवाली एक सर्वपापनाशिनी नरी जिसमें स्नानपूर्वक देवता-पितरोंकी पूजा करनेसे अस्वमेध यज्ञका फल मिलता है (वन० ८५। ५८-५९ )। इसकी गणना भारतकी उन प्रमुख निद्योंमें है। जिनका जल भारतीय प्रजा पीती है (भीष्म० ९ । ३६ ) । चित्रकूटमें मन्दाकिनीके जलमें स्नान करके उपवास करनेसे मनुष्य राजलक्ष्मीसे सेवित होता है (अनु०

२५ | २९ ) | ( २ )( उत्तराखण्डमें गढ्वालकी केदार-पर्वतमालारे निकलनेवाली 'मन्दाग्नि' या 'कालीगङ्गा' नामवाली नदी ) जिसका जल भारतवासी पीते हैं ( भीष्म० ९ । ३४ ) । (३) यक्षराज कुवेरकी कमल-पुर्धींसे सुशोभित एक बावड़ी, जो गङ्गाजलसे पूर्ण होनेके कारण 'मन्दाकिनी' कहल तो है ( अनु० १९। ३२ )।

मन्दार-हिरण्यकशिपुका ज्येष्ठ पुत्र, जो शिवजीके वरसे एक अर्बुद वर्षोतक इन्द्रसे युद्ध करता रहा। उसके अङ्गीपर भगवान् विष्णुका वह भयंकर चक्र तथा इन्द्रका वज्र भी पुराने तिनकेके समान जीर्ण-शीर्ण-सा हो गया था ( अनु० 18 1 08-04 ) 1

मन्दोदरी-(१) रावणकी पत्नी (वन० २८१। १६)। (२) स्कन्दकी अनुवरी एक मातृका ( शल्य० ४६।

मनमथकर-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ७२ )। मन्यमान्-भानु (मनु) नामक अग्निके द्वितीय पुत्र (वन०२२१।११)।

मय-एक दानवः जिसने कुछ कालतः खाण्डववनमें निवास किया था। अर्जुनने इसे वहाँ जलनेसे बचाया था; अतः इसने उनके लिये एक दिव्य सभाभवनका निर्माण किया। जिसे दुर्योधन ले लेना चाहता था ( आदि० ६१ । ४८-४९ ) । यह खाण्डवदाहके समय तक्षकके निवासस्थानसे निकलकर भागा। श्रीकृष्णने इसे भागते देखा। अ<sup>व</sup>न-देव मूर्तिमान् होकर गर्जने और इस राक्षमको माँगने लगे। श्रीकृष्णने इसे मारनेके लिये चक्र उठाया। तब यह अर्जुनकी शरणमें गया और उन्होंने इसे अभय दे दिया। यह देख न तो श्रीकृणाने इसे मारा और न अग्निदेवने जलाया ही ( आदि० २२७। ३९-४५)। यह दानवोंका श्रेष्ठ शिल्पी तथा नमुचिका भाई था ( आदि० २२७ ।४१ — ४५) । मयासुरका श्रीकृष्ण और अग्निमे अपनी रक्षा हो जानेपर अर्जुनको इस उपकारके बदलेमें अपनी ओरसे कुछ सेवा अर्पित करनेकी इच्छा प्रकट करना। अर्जुनका बदलेमें कोई सेवा लेनसे इनकार करनेपर मयासुरका अपनेको दानवींका विश्वकर्मा वताना और उनके लिये प्रसन्नतापूर्वक किसी वस्तुका निर्माण करनेकी इच्छा प्रकट करना (सभा०१। ३--६)। अर्जुनका मयासुरमे श्रीकृष्णकी इच्छाके अनुसार कोई कार्य वरनेके लिये कहना और श्रीकृष्णका इसे धर्मराज युधिष्ठिरके लिये एक दिव्यसभाभवनका निर्माण करनेके लिये आदेश देना ( सभा० १ । ७–१३ ) । मयासुरका प्रसन्नतापूर्वक उनकी आज्ञाको शिरोधार्य करना, युधिष्ठिर-द्वारा इसका सत्कार, इसका पाण्डबोंको दैत्योंके

अद्भुत चिरत्र सुनाना और उनके लिये दिव्य समा बनानेके लिये म्मिको नपवाना (समा० १ । १४-२१)। मयासुरका भीमसेन और अर्जुनको गदा एवं शङ्ख लाकर देना और पाण्डवोंके लिये अद्भुत समान्का निर्माण करना (सभा० ३ अध्याय)। सभान्का निर्माण करके मयका अर्जुनको उसे दिखाना और एक मायामय ध्वजका निर्माण करके देना (सभा० ४। दा० पाठ, पृष्ठ ६७२)। दक्षिणममुद्रके निकट सहा, मलय और दुर्दुर नामक पर्वतोंके आसपास एक विशाल गुफाके भीतर वने हुए दिव्य भवनमें त्रेतायुगमें मयासुर निवास करता था। वहीं प्रभावती नामवाली एक तपिस्वनी तपस्था करती थी, जिसने इनुमान् आदि वानरोंको नाना प्रकारके भोज्य पदार्थ और भाँति-माँतिके पीने योग्य रस दिये थे (वन० २८२। ४०-४३)। इसके द्वारा त्रिपुरसंज्ञक तीन पुरोंका निर्माण (कर्ण० ३३ । १७)।

मयदर्शनपर्व-आदिपर्वका एक अवान्तर पर्व (अध्याय २२७ से २३३ तह)।

मयूर-एक विख्यान महान् असुरः जो इस भ्तलपर विश्व नामक राजाके रूपमें उत्पन्न हुआ था (आदि० ६५। ३५-३६)।

मरीचि-(१) ब्रह्माजीके मानस पुत्र । कश्यपके पिता ( आदि०६५ । १०-११; आदि० ७५ । १०) । इनकी उत्पत्तिका वर्णन (अनु० ८५। १०७) । ये अर्जुनके जन्ममहोत्मवमें पधारे थे ( आदि० १२२। ५२)। ये इन्द्रकी मभामे विराजते हैं (सभाव ७ । १७)। ब्रह्माजीको सभामें उपस्थित हो उनकी उपासना करते हैं ( सभा० ११ | १८ ) | स्कन्दके जन्मकालमें उनके पान गये थे ( शब्य ० ४ : १० ) । शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मके पास ये भी गये थे (शान्ति । ४७। १०)। इन्हें अङ्गिरासे दण्डकी प्राप्ति हुई। इन्होंने उसे भृगुकी दिया था (शान्ति० १२२।३७)। ये ब्रह्माजीके प्रथम पुत्र हैं, इन्हें विष्णुने खड़ दिया और इन्होंने उसे अन्य महर्पियोंको दिया ( शान्ति० १६६।६६ )। ये इक्रीम प्रजापतियोंमेंसे एक हैं ( शान्ति०३३४।३५)। ·चित्रशिखण्डी' कहे जाननेवाले ऋषियोंमें ,**इन**की भी गणना है ( शान्ति ० ३३५। २९ )। ये आठ प्रकृतियों-में गिने गये हैं ( शान्ति० ३४०। ३४ ) । अग्निकी मरीचियों ( किरणों ) से मरीचिका प्रादुर्भाव हुआ (अनु०८५। १०७)। (२) एक स्वर्गीय अध्यराः जिसने अर्जुनके जन्ममहोत्सवमें आकर गान-नृत्य किया था (आदि० १२२।६३)।

मदत्त-(१) एक सुप्रसिद्ध सम्राट् जो प्राचीनकालमें इस

पृथ्वीके शासक थे ( आदि० १ । २२७ ) । ये यमराजकी सभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं (समा॰ ८। १६)। पाँच सम्राटोंमेंसे एक हैं (सभा० १५। १६)। ये महाराज अविक्षितके पुत्र थे। बृहस्पतिजीके साथ स्पर्धा रखने-के कारण इनके भाई संवर्तने इनका यज्ञ कराया था। साक्षात् भगवान राष्ट्ररने प्रचर धन-राशिके रूपमें इन्हें हिमालयका एक सुवर्णमय शिखर प्रदान किया था। प्रतिदिन यज्ञकार्य-के अन्तमें इनकी सभामें इन्द्र आदि देवता और बृहस्पति आदि समस्त प्रजापतिगण सभासद्के रूपमें बैठा करतेथे । इनके यज्ञमण्डपकी सारी सामग्रियाँ सोनेकी बनी हुई थीं। इनके घरमें मरुद्रण रसोई परोसनेका काम किया करते थे। विश्वेदेव इनकी राजसभाके सभासद् थे। इन्होंने अपनी समस्त प्रजाको नीरोग वना दिया था। इन्होंने देवताओं, ऋषियों और पितरोंको संतुष्ट किया था। ब्राह्मणोंको शय्याः आसनः सवारी और दुरत्यज स्वर्णराशि-प्रदान की थी। इन्द्र सदा इनका शुभचिन्तन करते थे। इन्होंने युवावस्थामें रहकर प्रजा, मन्त्री, धर्मपत्नी, पुत्र और भाइयोंके साथ एक हजार वर्षातक राज्यशासन किया था ( द्रोण० ५५ । ३७-४९ )। श्रीकृष्णदारा नारद-संजय-संवादके रूपमें इनके प्रभाव एवं यज्ञका वर्णन ( शान्ति० २९। १९-२४ ) । इनका दण्डविषयक विधान (शान्ति ० ५७। ७)। इन्हें महाराज मुचुकुन्द-से खड़की प्राप्त हुई और इन्होंने रैवतको खड़ पदान किया (शान्ति । १६६। ७७) । इनके द्वारा अङ्गिरा-को कन्यादान और स्वर्गकी प्राप्ति ( शान्ति० २३४। २८; अनु ० १३७। १६) । ये करन्धमके पौत्र थे । बृहस्पतिजीसे अपना यज्ञ करानेके लिये इनकी प्रार्थना और उनके अखीकार करनेपर ल जित एवं दुखी होकर इनका लौटना ( आइव० ६ । ४--१० ) । लौटते समय मार्गमें नारदजीसे भेंट और उन्हें अपने शोकका कारण बताना ( आइव० ६ । १५-१६ ) । नारदजीके वताये अनुसार संवर्तसे इनकी भेंट और उनके पीछे-पीछे जाना ( आइव० ६ । ३०-३३ )। संवर्तके साथ वार्तालाप और उनका साथ न छोड़नेके लिये इनका शपथ खाना ( आस्व० ७। ३—-२३ ) । शिवजी-की कपासे इन्हें धनकी प्राप्ति ( आइव० ८। ३२ के बाद दाक्षिणात्य पाठ )। इनका धृतराष्ट्रद्वारा लाये हुए इन्द्रके संदेशका उत्तर देना ( आइव० १०। ६-७ )। इन्द्रके भयसे भीत होना ( आइव० १०। १६ )। यज्ञ समाप्त करके राजधानीको लौटना ( आइव० १०। ३४-३५ )। (२) एक महर्षिः जिन्होंने शान्तिदूत वनकर हस्तिनापुर जाते हुए श्रीकृष्णको मार्गमें परिक्रमा की थी ( उद्योग॰ ८३ । २७ ) । ये इन्द्रसभामें विराजमान होते हैं ( समा० 9 | 99 ) |

मरुद्गण-देवताओंका एक गण (शस्य ० ४५ । ६ )। मरुद्गणतीर्थ-एक तीर्थ, जहाँ पवित्रभावसे स्नान करनेवाला मनुष्य तीर्थरूप हो जाता है (अनु ० २५ । ३८ )।

मरुभूमि (मरुधन्व) — मारवाइ प्रदेश (वर्तमान राज-स्थान प्रान्त), जिसे नकुलने पश्चिम-दिग्वजयके समय जीता था (सभा० ३२। ५)। मरुभूमिके शीर्षस्थानमें काम्यकवन है, जहाँ तृणविन्दु सरोवर है (वन० २५८। १३)। कीरवींकी सेनाका पड़ाव मरुभूमिमें भी पड़ा था (उद्योग० १९। ३०)। मरुधन्व या मारवाड़में ही उत्तङ्क मुनिरहते थे, जिनके साथ द्वारका जाते समय श्रीकृष्ण-की मेंट हुई थी। श्रीकृष्णने इन्हें विश्वरूपका दर्शन कराया था। उनकी प्यास बुझानेके लिये मरुदेशमें उत्तङ्कमेन्न प्रकट होनेका वर प्रदान किया था (आइव० अध्याय ५३से ५५ तक)।

मर्यादा-(१) एक विदर्भराजकुमारी जो पूरवंशी राजा अवाचीनकी पत्नी थी। इसके पुत्रका नाम अरिह? था। यह देवातिथिकी पत्नी मर्यादासे भिन्न थी (आदि० ९५। १८)। (२) विदेहराजकी पुत्री जो पूरवंशी महाराज देवातिथिकी पत्नी और अरिहकी माना थी (आदि० ९५। २३)।

मलज-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ४५ )।

मलद-पूर्व भारतका एक जनपदः जिसे भीमसेनने जीता था (समा० ३०।८) । इस जनपदके योद्धा कौरवपक्षमें थे और दुर्योधनको आगे करके युद्धक्षेत्रमें चल रहे थे (द्रोण० ७ । १५-१६) ।

मलय-दक्षिण भारतका एक पर्वतः जो कुवेरकी सभामें रहकर उनकी उपासना करता है (सभा । १०। ३२)। पाण्ड्य और चोल देशोंके राजा मलय तथा दुर्दुर पर्वतोंसे सुत्रणंमय घटोंमें रखे हुए चन्दनरस एवं चन्दन छेकर युधिष्ठिरको भेंट देनेकं लिये आये थे ( सभा० ५२ । ३३-३४) । सीताकी खोजके लिये दक्षिण जानेवाले वानरोंने मलयपर्वतको पार किया था (वन० २८२। ४४)। भारतवर्षके सात कुलपर्वतीमें मलयकी भी गणना है (भीष्म०९। ११)। यहाँ मृत्युने तपस्या की थी (द्रोण ० ५४ । २६ ) । त्रिपुरदाइके समय शङ्करजीने मलयको अपने रथका यूप बनाया (द्वोण० २०२। ७३ ) । शुकदेवजीकी ऊर्ध्वगतिके समय उनके आकाश-मार्गमें एक मलय नामक पर्वत आया था, जहाँ उर्वशी और विप्रचित्ति-ये दो अप्सराएँ नित्य निवास करती हैं। कैलाससे जपर उड़नेपर उन्हें यह पर्वत मिला था; अतः इसे दक्षिणके मलयपर्वतसे भिन्न समझना चाहिये ( शान्ति • **44**2 | 29 ) |

मलयध्वज (पाण्ड्य)-पाण्ड्य देशके एक राजा, जो अश्वत्थामाके साथ युद्ध करके मारे गये थे (कर्णं० २०। १९--४७)।

महराष्ट्र-एक प्राचीन गणतन्त्र राज्य; यहाँके अधिपति पार्थिव? को भीमसेनने परास्त किया था (वर्तमान कुशीनारा या कुशीनगर (कसया) ही मल्लराष्ट्रकी राजधानी था। वौद्ध प्रत्योंमें इसका विशेष वर्णन मिलता है।) (सभा० ३०।३; भीष्म०९। ४४)। अर्जुनने अञ्चातवासके लिये जिन देशोंको उपयुक्त समझकर चुना था, उनमें मल्लराष्ट्रकी भी गणना है (विराट०१। १३)।

मराक-शाकद्वीपका एक जनपदः जिसमें सम्पूर्ण काम-नाओंको पूर्ण करनेवाले क्षत्रिय निवास करते हैं ( भीष्म॰ ११। ३७-३८ )।

मसीर-एक भारतीय जनपद (भीष्म०९। ५३)।

महत्तर-पाञ्चजन्य नामक अग्निके पाँच पुत्रोंमेंसे एकः जो काश्यपके अंशसे उत्पन्न हुए थे ( वन० २२०। ९ )।

महाकर्णि–मगधराज अम्बुवीचका दुष्ट मन्त्री (आदि० २०३ । १९ ) ।

महाकर्णी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शस्य०४६।२६)।

महाकाया-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका(शब्य०४६।२४)।

महाकाल-(१) भगवान् शिवके पार्धदः जो कुबेरकी
सभामें विराजमान होते हैं (सभा० १०। ३४)।(२)
उज्जियनीमें शिप्राके तटपर स्थित एक प्राचीन तीर्थः जहाँ
महाकाल' नामक ज्योतिर्लिङ्ग स्थित है। वहाँ नियमसे
रहकर नियमित भोजन करना चाहिये। वहाँके कोटितीर्थमें
स्नान-आचमन करनेसे अश्वमेधयज्ञका फल मिलता है
(वन०८२। ४९)।

महाकाश-शाकद्वीपका एक वर्ष (भीष्म० ११।२५)।
महाकाञ्च-क्रोञ्चद्वीपका एक पर्वत (भीष्म० १२।७)।
महागङ्गा-एक तीर्थ, जिसमें स्नान करके एक पक्षतक निराहार रहनेवाला मनुष्य निष्पाप होकर स्वर्गलोकमें जाता है
(अनु० २५। २२)।

महागौरी-भारतकी एक मुख्य नदीः जिसका जल यहाँके निवासी पीते हैं (भीष्म॰ ९।३३)।

महाचूडा-स्कन्दकी अनुचरी एक मानृका ( शल्य०४६।५)।
महाज्ञय-नागराज वासुिकद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोंमेंसे एक । दूसरेका नाम 'जय'था (शल्य० ४५।५२)।

महाज्ञवा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य • ४६।२२)।
महाजानु-एक श्रेष्ठ द्विज, जो प्रमद्दराके सर्पदंशनके समय
दयासे द्रवित हो उसे देखनेके खिये आये थे ( आदि • ८।
२४ )।

महातेजा-स्कन्दका एक सैनिक (शब्य० ४५।७०)।
महादेव-भगवःन् शिवका एक नाम (उद्योग० १८८।
४)। (देखिये शिव)

महाद्युति-एक प्राचीन नरेश (आदि० १। २३२)।

महान्-(१) पूरुवंशी राजा मितनारके पुत्र (आदि॰ ९४। १४)। (२) प्रजापित भरत नामक अग्निके पुत्र पावकः जो अत्यन्त महनीय (पूज्य) होनेके कारण महान् कहलाते हैं (वन॰ २१९।८)।

महानदी—(१) उत्कल प्रदेश (उड़ीसा) में बहनेवाली एक प्रसिद्ध नदी, जहाँ अर्जुन गये थे (आदि० २१४। ७)। महानदीमें स्नान करके जो देवताओं और पितरोंका तर्पण करता है, वह अक्षय लोकोंको प्राप्त होता और अपने कुलका उद्धार कर देता है (वन० ८४। ८४)। (२) शाकद्वीपकी एक नदी (भीष्म० ११। ३२)।

महानन्दा-एक तीर्थ, जिसका सेवन करनेवाले पुरुषकी स्वर्गस्य नन्दनवनमें अप्सराएँ सेवा करती हैं (अनु० २५ । ४५)।

महापगा-भारतकी एक मुख्य नदीः जिसका जल यहाँके निवासी पीते हैं (भीष्म०९।२८)।

महापद्म-घटोत्कचके साथी राक्षसकी सवारीमें आया हुआ गजराज (भीष्म० ६४। ५७)। यह एक दिगाज है (द्रोण० १२१। २५-२६)।

महापद्मपुर-गङ्गाके दक्षिण तटपर स्थित एक नगर ( शान्ति • ३५३। १ )।

महापारिषदेश्वर-स्कन्दका एक सैनिक ( शब्य० ४५।६६)।

महापाइर्व-कैलासपर्वतपर महादेवर्जाके पूर्वोत्तर भागमें स्थित एक पर्वत (अनु० १९ । २१ )।

महापुमान् मोदाकी वर्षसे आगे एक पर्वत (भीषम॰ ११।२६)।

महापुर-एक तीर्थः जहाँ स्नानकर तीन राततक पवित्रता-पूर्वक उपवास करनेसे मनुष्य चराचर प्राणियों तथा मनुष्योंसे प्राप्त होनेवाले भयको त्याग देता है (अनु० २५।२६)।

महाप्रस्थानिकपर्व-महाभारतका एक प्रधान पर्व ।

महावल-स्कन्दका एक सैनिक ( श्रल्य० ४५। ७१ )।

महावला (प्रथम )-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६ । ९ )।

महाबला (द्वितीय )-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( क्वल्य० ४६ । २६ ) ।

महावाहु-(१) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक (आदि० ६७। ९८)। भीमसेनद्वारा इसका वध (द्रोण० १५७। १९)। (२) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमें एक (आदि० ६७। १०५)।

महाभय-अधर्मकी स्त्री निर्ऋतिके गर्भसे उत्पन्न तीन नैर्ऋत नामवाले राक्षसोंमेंसे एक । शेप दोके नाम भय और मृत्यु हैं (आदि० ६६ । ५४-५५)।

महाभिष-इक्ष्वाकुवंशमें उत्पन्न एक प्राचीन राजाः जो सत्यवादी और सत्यपराक्रमी थे ( आदि० ९६।१ )। इन्होंने सहस्र अश्वमेध एवं सौ राजसूय यशेंद्वारा इन्द्रको संतुष्ट करके स्वर्गलोक प्राप्त किया था ( आदि० ९६। २ )। ब्रह्माजीकी सभामें वैठे हुए महाभिषको गङ्गाके अनावृत शरीरकी ओर देखनेके कारण ब्रह्माजीका शाप प्राप्त हुआ ( आदि० ९६। ४—७ )। इन्होंने मर्त्यलोकमें राजा प्रतीपको ही अपना पिता बनानेके योग्य चुना ( आदि० ९६।९ )। ये ही प्रतीपके यहाँ 'शान्तनु' रूपमें उत्पन्न हुए ( आदि० ९०। १७ के बाद दा० पाठ और १९ श्लोकतक )।

महाभौम-पूरुवंशी महाराज अरिहके पुत्र । इनके द्वारा सुयज्ञाके गर्भसे अयुतनायीका जन्म हुआ था ( आदि॰ ९५ । १९-२० )।

महामती-महर्षि अङ्गिराकी सातवीं पुत्री ( प्रतिपद्युक्त अमावास्या ) ( वन० २१८ । ७ ) ।

महामुख-जयद्रथकी सेनाका एक योद्धाः जो द्रौपदीइरणके समय युद्धमें नकुलके द्वारा मारा गया ( वन ० २७१ । १६-१७ )।

महायशा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शब्य० ४६। २८)।

महारच-एक यदुवंशी क्षत्रियः जो रैवतक पर्वतपर होनेवाले उत्सवमें सम्मिछित था ( आदि० २१८। ११)।

महारोद्ध-घटोत्कचका साथी एक राक्षसः जो दुर्योधनद्वारा मारा गया था (भीष्म० ९१। २०-२१)।

महालय-एक तीर्थः जहाँ छठे समयतक उपवासपूर्वक एक मासतक निवास करनेसे मनुष्य सब पापेंसे मुक्त हो सुवर्ण- राशि पाता तथा आगे-पीछेकी दस-दस पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है ( वन ० ८४। ५४-५५ )।

महावीर-एक शाचीन क्षत्रिय राजाः जो क्रोधवशसंश्रक दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था (आदि॰ ६७। ६६)।

महावेगा-स्कन्दकी अनुचरीएक मातृका (शब्य०४६।१६)।
महाशिरा-एक प्राचीन ऋषि, जो युधिष्ठिरकी सभामें
विराजते थे (सभा० ४।१०)।

म० ना० ३२---

महाशोण-शोणभद्र नामक नदः जिसे पार करके श्रीकृष्णः अर्जुन और भीमसेन मगधमें पहुँचे थे (सभा०२०। २७)।

महाश्रम-एक तीर्थं, जो सब पापोंसे छुड़ानेवाला है। जो वहाँ एक समय उपवास करके एक रात निवास करता है, उसे ग्रुभ लोकोंकी प्राप्ति होती है (वन०८४। ५३-५४)। यहाँ एक मासतक उपवास करनेपर मनुष्य उतने ही समयमें सिद्ध हो जाता है (अनु०२५। १७-१८)।

महाश्व-एक प्राचीन राजा, जो यमकी सभामें रहकर सूर्य-पुत्र यमकी उपासना करता है (सभा ०८। १९)।

महासेन-स्कन्दका दूसरा नाम ( वन० २२५ । २७; शल्य० ४६ । ६० ) । ये ब्रह्माजीकी समामें रहकर उनकी उपासना करते हैं (सभा० ११ । ५२ )।

महास्वना-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( **शल्य० ४६** । २६ )।

महाहनु-तक्षक कुलमें उत्पन्न हुआ एक नाग, जो जनमेजयके सर्पसत्रमें जल मरा था ( आदि० ५७। १० )।

महाहृद्-एक उत्तम तीर्थ, जिसमें स्नान करनेवाला मानव कभी दुर्गितिमें नहीं पड़ता और प्रचुर सुवर्णराशि प्राप्त कर लेता है (वन० ८४। १४४-१४५)। जो महाहृदमें स्नान करके ग्रुद्धचित्त हो एक मासतक निराहार रहता है, उसे जमदिग्नके समान सद्गति प्राप्त होती है (अनु० २५। ४८)।

महिष या महिषासुर-एक असुर, जिसने देवताओं को परास्त करके रुद्रके रथपर आक्रमण किया था (वन० २३१। ८८)। स्कन्दद्वारा इसका वध (वन० २३१। ९६; शल्य० ४६। ७४)। इसे भगवान् महेश्वरद्वारा वर प्राप्त होनेकी चर्चा (अनु० १४। २१४)।

महिषक ( माहिषक )-(१) एक दक्षिण भारतीय जनपद ( वर्तमान मैस्र राज्य ) ( भोष्म० ९। ५९ )। माहिषक आदि देशोंके धर्म—आचार-व्यवहार दूषित हैं (कर्ण० ४४। ४३ )। (२) एक जाति, जो पहले क्षत्रिय थें, किंतु ब्राह्मणोंकी कृपादृष्टि प्राप्त न होनेसे शुद्र हो गयी (अनु० ३३। २२-२३)। अर्जुनने अस्वमेधीय अस्वकी रक्षा करते समय इन स्वको जीता था ( आश्व० ८३। ११ )।

महिषदा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६। २८)।

महिपानना - स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शख्य ० ४६ । २५ )।

महिष्मती—महर्षि अङ्गिराकी छठी पुत्री । इसका दूसरा नाम 'अनुमति' भी है (वन० २१८। ६) ।

मही-एक नदीः जो अग्निकी उत्पत्ति-स्थान बतायी गयी है (वन॰ २२२। २३---२६)।

महेन्द्र-एक पर्वत, यहाँ परश्चरामजीका निवास था । क्षत्रिय-संहार करके उन्होंने यहाँ तपस्या की थी ( आदि॰ ६४। ४; आदि० १२९ । ५३ ) । पाण्डुपुत्र अर्जुन यहाँ गये थे ( आदि० २१४ । १३ ) । यह कुबेरकी सभामें रहकर उनकी उपासना करता है (सभा० १०। ३०) । इस पर्वतपर जाकर रामतीर्थमें स्नान करनेसे अरवमेध यज्ञका फल मिलता है (वन०८५। १६)। यहाँ पूर्वकालमें ब्रह्माजीने यज्ञ किया था। यह पूर्व दिशामें स्थित है (वन० ८७। २२---२८)। युधिष्ठिर तीर्थयात्रा करते हुए इस पर्वतपर गये थे ( वन ० ११४ । ३० )। चतुर्दशी तिथिको परशुरामजीने महेन्द्रपर्वतपर पधारकर युधिष्ठिर आदिको दर्शन दिया था (वन० ११७। १६)। भारतवर्षके सात कुलपर्वतोंमेंसे एक महेन्द्र पर्वत है (भीष्म० ९। ११) । सम्पूर्ण पृथ्वी कश्यपजीको देकर उनकी आज्ञासे परशुरामजी महेन्द्र पर्वतपर रहने लगे (द्रोण० ७०। २२-२३; वन० ११७। १४)।

महेन्द्रा-भारतकी एक प्रमुख नदीः जिसका जल यहाँके निवासी पीते हैं (भीष्म॰ ९।२२)।

महेश्वर-भगवान् शिवका एक नाम ( उद्योग॰ १११।९)।

महोत्थ-एक पश्चिम भारतीय जनपदः जिसके अधिपति राजर्षि आकोशको नकुलने जीता था (समा० ३२।६)।

महोद्दर-(१) कश्यपद्वारा कद्भूके गर्भसे उत्पन्न एक नाग (आदि० ३५। १६)।(२) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक (आदि० ६७। ९८)। भीमसेनद्वारा इसका वध (द्रोण० १५७। १९)।(३) एक प्राचीन ऋषिः जिनकी जाँघमें श्रीरामजीद्वारा मारे गये एक राक्षसका मस्तक चिपक गया था, जो औशनस तीर्थमें छूटा। इसी कारण उस तीर्थका नाम 'कपालमोचन' हुआ (शल्य० ३९। ११—२२)।

महोदर्य-सायं-प्रातः स्मरण करनेयोग्य एक नरेश (अनु॰ १६५। ५२)।

महोजा—(१) एक क्षत्रिय-नरेश, जो पाँचवें कालेयके अंशसे उत्पन्न हुए थे (आदि॰ ६७। ५२)। इनको पाण्डवोंकी ओरसे रण-निमन्त्रण मेजनेका निश्चय किया गया था (उद्योग॰ ४। २२)। (२) एक क्षत्रियकुल, जिसमें वरसु, नामक कुलाङ्गार राजा उत्पन्न हुआ था (उद्योग॰ ७४। १५)। माकन्दी-राजा द्रुपदका गङ्गातटवर्ती नगर ( आदि॰ १३७। ७३)।

माराध-कौरव-पक्षके मगधदेशीय योद्धा (भीष्म० ५१। १२)।

माध-( बारह महीनोंभेंसे एक, जिस मासकी पूर्णिमाको 'मघा' नक्षत्रका योग हो; उसे 'माघ' कहते हैं। यह पौषके बाद और फाल्गनके पहले आता है।) माध मास-की अमावास्याको प्रयागराजमें तीन करोड दस इजार अन्य तीथोंका समागम होता है। जो माघके महीनेमें प्रयागमें रनान करता है, वह सब पापोंसे मक्त होकर स्वर्गमें जाता है ( अनु० २५ । ३६-३८ ) । जो माघ मासमें ब्राह्मणको तिल दान करता है, वह कभी नरक नहीं देखता है (अनु० ६६।८) । जो माघ मासको नियमपूर्वक एक समय भोजन करके बिताता है। वह धनवान् कुलमें जन्म लेकर अपने कुदुम्बीजनोंमें महत्त्वको प्राप्त होता है ( अनु० १०६ । ३१ )। मात्र मासकी द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास करके भगवान माधवकी पजा करनेसे उपासकको राजसूय यज्ञका फल प्राप्त होता है और वह अपने कुलका उद्धार कर देता है (अनु० १०९ । ५)। माघ मासके शक्कपश्चकी अष्टमी तिथिको भीष्मजीने देह-त्यागके लिये भगवान् श्रीकृष्णते आज्ञा माँगी ( अनु॰ १६७। २८---४५ )।

माठरवन-दक्षिणका एक तीर्थः जहाँ सूर्यके पार्ववर्ती देवता माठरका विजयस्तम्भ सुशोभित होता है ( वन० ८८ । १०)।

माणिवर-एक यक्षः जो मन्दराचलमें निवास करते हैं (वन०१३९।५)

माण्डव्य-एक प्रसिद्ध ब्रह्मिंग्, जो धैर्यवान्, सब धर्मोंके ज्ञाताः, सत्यनिष्ठ और तपस्वी थे (आदि० १०६। २-३)। (विशेष देखिये अणीमाण्डव्य)

माण्डव्याश्रम-तीर्थस्वरूप एक आश्रमः जहाँ काशिराजकी कन्याने कठोर व्रतका आश्रय लेकर स्नान किया था ( उद्योग० १८६ । २८-२९ )।

मातङ्ग-एक मुनि, जिनके वचन प्रमाणरूपमें ग्रहण किये जाते हैं। वे वचन ये हैं— 'वीर पुरुपको चाहिये कि वह सदा उद्योग ही करे। किसीके सामने नतमस्तक न हो; क्योंकि उद्योग करना ही पुरुपका कर्नव्य—पुरुपार्थ है। वीर पुरुप असमयमें नष्ट भले ही हो जाय, परंतु कभी शत्रुके सामने सिर न झकाये!' ( उद्योग १२७। १९-२०)।

मातङ्गी-कोधवशाकी कोधजनित कन्या । इसने हाथियोंको जन्म दिया था (आदि॰ ६६। ६१, ६६)।

मातरिश्वा–गरुङ्की प्रमुख संतानोंमेसे एक (उद्योग० १०१।१४)।

मातलि-इन्द्रका सारथि । इसका अर्जुनको स्वर्गलोकमें चलनेके लिये इन्द्रका संदेश सुनाना ( वन० ४२ । ११--१४) । इसका अर्जुनको इन्ट्रके दिव्य रथपर बिटा-कर गन्धमादनपर ले आना और पाण्डवोंको कर्तव्यकी शिक्षा देना (वन० १६५। १--५)। इन्द्रका रथ लेकर श्रीरामकी सेवामें उपस्थित होना (वन० २९०। १३-१४)। इसका अपनी पुत्री गुणकेशीके निमित्त वर खोजनेके लिये निकलना ( उद्योग० ९७। २०-२१ )। मार्गमें नारदजीसे भेंट और उनके साथ पृथ्वीके नीचेके लोकमें जाकर वर खोजना (उद्योग० अध्याय ९८ से १०३ तक ) । नागकमार समस्वके साथ अपनी कन्याको ब्याइनेका निश्चय करना ( उद्योग० १०३ । २५-२६ ) । आर्यक्से सुमुखको जामाता वनानेकी बात कहकर इन्द्रके पाम चलनेके लिये प्रस्ताव करना ( उद्योग० १०४। १८-२१) । सबके वन्दनीय पुरुषके विषयमें इसका इन्द्रके समक्ष प्रश्न उपस्थित करना ( अनु० ९६। २२ के बाद दा० पाठ, पृष्ट ५७८७ ) ।

मातृतीर्थ-कु ब क्षेत्रकी सीमामें स्थित एक प्राचीन तीर्थ, जिसमें स्नान करनेसे संतित बढ़ती है और वह पुरुष कभी श्लीण न होनेवाली सम्पत्तिका उपभोग करता है ( वन॰ ८३। ५८) ;

माद्रवती-अभिमन्युपुत्र राजा परीक्षित्की धर्मपत्नी तथा जनमेजयकी माता ( आदि० ९५ । ८५ ) । पाण्डुकी द्वितीय पत्नी तथा नकुल-सहदेवकी माता माटीको भी भाद्रवर्ता कहा जाता था ( आश्व० ५२ । ५६ ) ।

माद्री-मद्रदेशके राजाकी पुत्रीः मद्रराज शल्यकी बिहनः पाण्डुकी द्वितीय पत्नी तथा नकुल-सहदेवकी माता। ये 'धृति' नामक देवीके अंशसे उत्पन्न हुई थीं ( आदि॰ ६७। १६०)। माध्वी यशस्त्रिनी मादीकी प्रशंमा सुनकर भीष्मका शल्यके यहाँ जाकर पाण्डुके लिये इनका वरण करनाः शल्यके कुलधमंके अनुमार कन्याके शुल्कर्पमें इन्हें बहुत धन देनाः शल्यका अपनी बहिनको अलंकृत करके भीष्मजीके हाथमें मौंप देना और भीष्मजीका माद्रीको माथ लेकर हस्तिनापुरमें आना ( आदि॰ ११२। १—१०)। शुभ दिन और शुभ मुहूर्तमें पाण्डु-द्वारा माद्रीका विधिपूर्वक पाणिग्रहण ( आदि॰ ११२। १८)। मादीका अपने पतिके माथ वनमें निवास ( आदि॰ ११३। ६)। शापग्रस्त होनेपर संन्यास लेनेका निश्चय करके पाण्डुका कुन्तीमहित माद्रीको हस्तिनापुरमें जानेकी आज्ञा देना। इनका पतिके साथ रहकर वानप्रस्थ-धर्मके

पालनकी इच्छा प्रकट करनाः अन्यथा प्राणत्यागका निश्चय बताना ( आदि॰ ११८। १--३० )। पुत्र-प्राप्तिके हेतु मुझपर भी कुन्तीदेवी अनुग्रह करें—इस प्रकार इनकी पाण्डुसे प्रार्थना (आदि० १२३। १-६) । अश्विनी-कुमारींद्वारा इनके गर्भसे नकुल तथा सहदेवका जन्म ( आदि॰ १२३। १६ )। पाण्डुके निधनपर इनका विलाप ( आदि० १२४। १७ के बाद दा० पाठ )। पाण्डुके साथ सती होनेकं लिये अपनेको आज्ञा प्रदानके निमित्त इनकी कुन्तीं प्रार्थना (आदि० १२४। २५-२८ दा॰ पाठसहित ) । शतशृङ्गनिवासी ऋषियोंद्वारा इनको आश्वासन तथा सती न होनेके लिये अनुरोध ( आदि॰ १२४ । २८ के बाद ) । अपने अन्तिम समय-में इनके द्वारा पाण्डवोंको शिक्षा ( आदि० १२४। २८ के बाद दा॰ पाठ ) । कुन्तीसे आज्ञा हेकर इनका चितारोहण (आदि॰ १२४। ३१)। घृतराष्ट्रकी आज्ञासे विदुर आदिद्वारा पाण्डु और माद्रीको अस्थियोंका राजो-चित ढंगसे दाइ-संस्कार तथा भाई-बन्धुओंद्वारा इनके लिये जलाञ्जलि-दान ( आदि॰ १२६ अध्याय )। माद्रीका अपने पतिके साथ महेन्द्रभवनमें निवास ( स्वर्गा० ४ । २०; स्वर्गा० ५। ३५)।

माद्रेयजाङ्गल-एक भारतीय जनपद (भीष्म० ९। ३९)। माधव-मौन, ध्यान और योगसे श्रीकृष्णका बोध अथवा साक्षात्कार होता है, इसल्विये उन्हें 'माधव' कहते हैं

( उद्योग० ७० । ४ ) ।

माधवी-(१) राजा ययातिकी पुत्रीः जो तपस्विनी और मृगचर्मसमावृत होकर मृगव्रतका पालन कर रही थी। इसका अष्टक आदि पुत्रोंको ययातिका परिचय देनाः अपने पुण्योंद्वारा स्वर्ग जानेके लिये इसका ययातिको आश्वासन ( आदि० ९३। १३ के बाद, पृष्ठ २८२ )। ययातिका गालवको अपनी कन्या माधवी सौंपना (उद्योग॰ ११५। १२ )। माधवीका गालवसे अपने मनकी बात कहना ( उद्योग० ११६। १०-१३ ) । इसके गर्भसे अयोध्यानरेश इर्यश्रद्वारा वसुमान् ( वसुमना ) की उत्पत्ति ( उद्योग ० ११६ । १६ ) । काशिराज दिवोदासके द्वारा इसके गर्भसे प्रतर्दनका जन्म ( उद्योग० ११७। १८ )। उशीनरके द्वारा शिवि नामक पुत्रकी उत्पत्ति ( उद्योग॰ ११८। २०)। विश्वामित्रके द्वारा इसके गर्भसे अष्टकका जन्म ( उद्योग० ११९। १८ ) । इसके स्वयंवरका वर्णन ( उद्योग॰ १२० | १--५ ) । इसका स्वयंवरमें तपो-वनका वरण करके मृगीरूपसे तप करना ( उद्योग॰ १२०। ५--११)। स्वर्गलोकसे गिरे हुए पिता ययातिके लिये इसका अपने तपके आधे पुण्यको देनेके लिये उद्यत

होना ( उद्योग० १२० । २५ ) । (२) स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शख्य० ४६ । ७ ) ।

मानवर्जक-एक भारतीय जनपद (भोष्म० ९।५०)। मानवी-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदीः जिसका जल यहाँके निवासी पीते हैं (भीष्म० ९।३२)।

**मानस**-(१) वासुिककुलमें उत्पन्न एक नागः जो जनमेजयके सर्पसत्रमें दग्ध हो गया ( आदि० ५७। ५)। (२) धृतराष्ट्रकुलमें उत्पन्न एक नागः जो सर्पसत्रमें भस्म हो गया ( आदि० ५७। १६ )। (३) हिमालयपर स्थित एक प्राचीन सरोवर जहाँ उत्तर-दिग्विजयके अवनरपर अर्जुन पधारे थे (सभा० २८। ४) । मानससरोवरके आस-पास निवास करनेवाले साधकको युगके अन्तमें पार्षदों तथा पार्वतीसहित इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले भगवान् शङ्करका प्रत्यक्ष दर्शन होता है । इस सरोवरके तटपर चैत्र मासमें कल्याण-कामी याजक अनेक प्रकारके यज्ञोंद्वारा परिवारसहित पिनाकधारी भगवान् शिवकी आराधना करते हैं। इस सरोवरमें श्रद्धापूर्वक स्नान और आचमन करके पाप-मुक्त हुआ जितेन्द्रिय पुरुष शुभ लोकोंमें जाता है। इस सरोवरका दूसरा नाम उजानक है। यहाँ भगवान् स्कन्द तथा अरुन्धतीसहित महर्षि वसिष्टने साधना करके सिद्धि और शान्ति प्राप्त की है ( वन० १३० । १४-१७ )। यहाँके हंसरूपधारी महर्षि शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मजी-को देखनेके लिये आये थे ( भीष्म० ११९ । ९८-९९ ) । यह सरोवर एक पवित्र तीर्थ है ( शान्ति • १५२। १२-१३ ) । उपश्रुति देवीने राचीको इसी सरोवरपर कमलनालमें छिपे हुए इन्द्रका दर्शन कराया था । देवताओंने वसिष्ठजीकी शरण हे इस सरोवरके तटपर किसी समय यज्ञ आरम्भ किया था ( अनु० १५५। १६)।

मानसद्वार-मानसरोवरके पासका एक पर्वतः जो उसका द्वार माना जाता है। इसके मध्यभागमें परग्रुरामजीने अपना आश्रम बनाया था ( वन० १३०। १२ )।

मानुषतीर्थ – दुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक लोकविख्यात तीर्थ, जहाँ व्याधोंके वाणोंसे घायल हुए मृग उस सरोवरमें गोते लगाकर मानव-शरीर पा गये थे; इसीलिये उसका नाम मानुषतीर्थ हुआ। वहाँ ब्रह्मचर्थ-पालनपूर्वक एकाम-चित्त हो स्नान करनेवाला मानव पापमुक्त हो स्वर्ग-लोकमें प्रतिष्ठित होता है ( वन० ८३। ६५-६६ )।

मान्धाता-इक्ष्वाकुवंशीय महाराज युवनाश्वके पुत्र ( वन॰ ४२ । ४१ ) । युवनाश्वके पेटसे इनका जन्म ( वन॰ १२६ । २७-२८ ) । 'मान्धाता' नाम पड़नेका कारण

(वन० १२६ । ३०-३१ ) । इनके चरित्रका वर्णन ( वन० १२६ । ३५--४४ ) । ये उन राजाओं में से थे, जिन्होंने वैष्णव-यज्ञ करके उत्तम लोक प्राप्त कर लिये थे (वन० २५७।५-६) । सुञ्जयको समझाते हुए नारद जीद्वारा इनकी महत्ताका वर्णन ( द्रोण० ६२ अध्याय ) । श्रीकृष्ण-द्वारा इनके यज्ञ और प्रभावका वर्णन ( शान्ति ० २९। ८१--९३) । राजधर्मके विषयमें इन्द्ररूपधारी विष्णुके साथ संवाद ( शान्ति० ६४। १६--३०; शान्ति० ६५ अध्याय ) । अङ्गिरापुत्र उतथ्यका इन्हें राजधर्मके विषयमें उपदेश (शान्ति० अध्याय ९० से ९१ तक)। इनका अङ्गनरेश वसुहोमसे दण्डकी उत्पत्ति आदिका प्रसंग पछना ( शान्ति ० १२२ । ११-१३ ) । इन्होंने एक ही दिनमें सारी पृथ्वी जीत ली थी ( शान्ति० १२४। १६ )। इनके द्वारा इन्द्रका अतिक्रमण (शान्ति० ३५५।३)। बृह-स्पतिजीसे गोदानके विषयमें प्रश्न करना (अनु० ७६। ४)। ये सदा लाखों गोदान करते थे (अनु०८१। ५-६ ) । इनके द्वारा मांस-भक्षण-निषेध ( अनु० ११५ । ६१)।

मारिष-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ६० )।

मारिषा-(१) दस प्रचेताओंकी पत्नी प्राचेतस दक्षकी माता (आदि ७५। ५)।(२) भारतवर्षकी एक नदी जिसका जल यहाँके निवासो पीते हैं (भीष्म ०९। ३६)।

मारीच-एक राक्षस (जो ताटका राक्षसीका पुत्र और सुवाहुका भाई था)। विश्वामित्रके यश्चमें विघ्न डाल्डेनेके कारण इसका भाई सुवाहु श्रीरामके हाथों मारा गया और मारीचको भी गहरी चीट खानी पड़ी (सभा० ३८। २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ७९४)। यह कपट-मृग बनकर सीताजीका हरण करानेमें कारण हुआ (वन० १४७। ३४)। इसका रावणको समझाना (वन० २७८। ६-७)। रावणकी सहायता करना स्वीकार करके अपना आद्ध-तर्पण करनेके पश्चात् मृगरूप धारण करके इसका सीताको छभाना (वन० २७८। १०)। श्रीरामके अमोघ वाणसे इसकी मृत्युः मरते समय इसका रामके समान स्वरमें आर्तनाद करके प्राण त्यागना (वन० २७८। ११—२३)।

मारुत-एक दक्षिण भारतीय जनपदः धृष्टद्युम्नद्वारा निर्मित कौञ्जारुणव्यूहके दाहिने पक्षका आश्रय लेकर यहाँके योद्धा खड़े थे (भोष्म० ५०। ५१)।

मारुतन्तव्य-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक (अनु॰ ४। ५४)।

मारुतस्कन्ध-देवताओंका एक व्यूह, जिसकी रक्षाका भार स्कन्दने लिया था ( वन० २३१ । ५५ ) ।

मारुतादान-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ६२ )।

मारुथ-एक राजधानी अथवा राजाः जिले दक्षिण-दिग्विजय-के समय सहदेवने जीता था (सभा० ३१। १४)।

मार्कण्डेय-(१) एक सुप्रसिद्ध महामुनिः जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजमान होते थे (सभा० ४ । १५)। ये ब्रह्माजीकी सभामें रहकर उनकी उपासना करते हैं (सभा॰ ११।२२) । इनके द्वारा पाण्डवींको धर्मका आदेश ( वन० २५ । ८--१८ ) । इन्होंने पयोध्णीके तटपर उसकी महिमा तथा राजा नृगकी महत्ताके विषयमें गाया गायी थी (वन०८८। ५-७)। इनके द्वारा कर्मफल-भोगका विवेचन ( वन० १८३। ६१—९५ ) । इनका युधिष्ठिरके प्रश्नोंके अनुसार महर्षियों तथा राजर्षि**यों**के जीवन-सम्बन्धी विविध उपदेशपूर्ण कथाएँ सुनाना ( वन० अध्याय १८६ से २३२ तक ) । मार्कण्डेयजीने इजार-इजार युगोंके अन्तमें होनेवाले अनेक महाप्रलयोंके दृश्य देखे हैं। संसारमें इनके समान वड़ी आयुवाला दूसरा कोई पुरुष नहीं है। महात्मा ब्रह्माजीको छोड़कर दूसरा कोई इनके समान दीर्घायु नहीं है। जब यह संसार देवता, दानव तथा अन्तरिक्ष आदिसे सून्य हो जाता है, उस प्रलय-कालमें केवल ये ही ब्रह्माजीके पास रहकर उनकी उपासना करते हैं। प्रलयकाल व्यतीत होनेपर ब्रह्माजीके द्वारा रची गयी जीव-सृष्टिको सबसे पहले ये ही अच्छी तरह देख पाते हैं। इन्होंने तत्परतापूर्वक चित्तरृत्तियोंका निरोध करके सर्व-लोकपितामह सक्षात् लोकगुरु ब्रह्माजीकी आराधना की है और घोर तपस्याद्वारा मरीचि आदि प्रजापतियोंको भी जीत लिया है। ये भगवान् नारायणके समीप रहनेवाले भक्तींमें सबसे श्रेष्ठ हैं। परहोकमें इनकी महिमाका सर्वत्र गान होता है। इन्होंने सर्वव्यापक परब्रह्मकी उपलव्धिके स्थानभृत हृदयकमलकी कर्णिकाका यौगिक कलासे अलौकिक उद्घाटन-कर वैराग्य और अभ्याससे प्राप्त हुई दिव्य दृष्टिद्वारा विश्व-रचयिता भगवान्का अनेक बार साक्षात्कार किया है। इस-लिये सवको मारनेवाली मृत्यु तथा शरीरको जर्जर वना देने-वाली जरा इनका स्पर्श नहीं करती ( वन० १८८। २---११) । इनके द्वारा वालमुकुन्दका दर्शन ( वन० १८८ । ९२)। इनका बालमुहुन्दके उदरमें प्रवेश और उसमें ब्रह्माण्ड-दर्शन ( वन० १८८ । १००—१२५ )। उदरसे बाहर निकलनेपर बालमुक्कन्दके साथ इनका वार्तालाप (वन० १८८ । १३० से १८९ । ४९ तक ) । इनके द्वारा श्रीकृष्णकी महिमाका प्रतिपादन (वन० १८९। ५३-५७)। इनके द्वारा कलियुगके समयके वर्तावका

वर्णन (वन० १९०। ७--९२) । कल्कि-अवतारका वर्णन ( वन० १९० । ९३--९७ ) । इनका युधिष्ठिरको धर्मोपदेश (वन० १९१ । २३---३०)। इनके द्वारा युधिष्ठिरको विविध धार्मिक विषयोंका उपदेश ( वन० २०० अध्याय )। स्कन्दके नामोंका वर्णन तथा स्तवन ( वन० २३२ अध्याय ) । इनका युधिष्ठिर आदिको श्रीरामका उपाख्यान तथा सती सावित्रीका चरित्र सुनाना ( वन॰ भध्याय २७३ से २९९ तक )। इन्होंने धृतराष्ट्रको त्रिपुर-वधकी कथा सुनायी थी (कर्ण० ३३।२)। शरशय्या-पर पड़े हुए भीष्मको देखनेके लिये अन्य ऋषियोंके साथ ये भी गये थे ( शान्ति० ४७। ११ ) । इन्हें नाचिकेतसे शिवस्हस्रनामका उपदेश मिला और इन्होंने उपमन्युको इसका उपदेश दिया ( अनु० १७ । ७९ )। इनका नारदजीसे नाना प्रकारके प्रश्न करना ( अनु० २२। दाक्षिणात्य पाठ ) । प्रयाणकालके समय भीष्मजीके पास गये हुए ऋषियोंमें ये भी थे (अनु० २६।६)। इन्होंने मांस-भक्षणके दोष बताये हैं ( अनु ० ११५। ३७-३९) । इनकी धर्मपत्नीका नाम धूमोर्णा था (अनु० १४६ । ४ ) । युभिष्ठिरने महाप्रस्थानसे पूर्व अन्य ऋषियों-के साथ मार्कण्डेयजीका भी भगवद्बुद्धिसे पूजन किया था ( महाप्रस्थान० १। १२ )।

महाभारतमें आये हुए मार्कण्डेयजीके नाम-भार्गवर्ग भार्गवसत्तमःभ्रगुकुलशार्दूलःभ्रगुनन्दनः ब्रह्मर्षिः विप्रिषि आदि। (२) एक प्रविद्ध तीर्थ, जो गङ्गा और गोमतीके संगमपर है (यह स्थान वाराणतीसे लगभग सोल्ड्स मील उत्तर है।) इसमें जाकर मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञका फल पाता और अपने कुलका उद्धार कर देता है (वन० ८४। ८०-८१)।

मार्कण्डेयसमास्यापर्व-वनपर्वका एक अवान्तर पर्व (अध्याय १८२ से २३२ तक)।

मार्गणिप्रया-कश्यपकी प्राधा नामबाली पत्नीसे उत्पन्न हुई पुत्री ( आदि॰ ६५ । ४५ )।

मार्ग शिष्ट—(बारह महीनों में एक, जिस मासकी पूर्णिमा तिथिको मृगशिरा नक्षत्रका योग हो, उसे मार्गशीर्ष कहते हैं। यह कार्तिक के बाद और पौषके पहले आता है।) जो मार्गशीर्षमासमें एक समय भोजन करके बिताता है और अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह रोग और पापेंसे मुक्त हो जाता है (अनु० १०६। १७-१८)। मार्गशीर्ष मासमें द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास करके भगवान् केशवकी पूजा-अर्चा करनेसे मनुष्य अश्वमेध यशका फल पा लेता है और उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है (अनु० १०९। ३)।

मार्तिकावत-एक देशः जहाँका राजा शाल्व था (वन० १४। १६; वन० २०। १५)। परशुरामजीने इस देशके क्षत्रियोंका संहार किया था (द्रोण० ७०। १२)। अर्जुनने कृतवर्माके पुत्रको मार्तिकावत नगरका राजा बनाया था (मौसल० ७। ६९)।

मार्दमर्षि-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक ( अनु० ४। ५७)।

माल-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ३९ )।

मालतिका—स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शब्य०४६। ४)। मालय—गरुड़की प्रमुख संतानोंमेंसे एक ( उद्योग० १०१। १४)।

मालव-(१) पश्चिम भारतका एक जनपद, जिसे नकुलने पराजित किया था (सभा० ३२। ७)। यहाँके राजा तथा निवासी युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें पधारे थे ( सभा ० ३४। ११)। मालवदेशके शस्त्रधारी क्षत्रियराजकुमारीने अजातरात्र युधिष्ठिरको बहुत धन भेंट किया था ( सभा० ५२। १५)। कर्णने इस देशपर विजय पायी थी (वन० २५४। २०) । यह भारतवर्षका एक प्रमुख जनपद है (भीष्म० ९।६०,६२)। मालवगणोंने भीष्मकी आज्ञाके अनुसार किरीटधारी अर्जुनका सामना किया था ( भीष्म० ५९। ७६ )। भगवान् श्रीकृष्णने इस देशके योद्धाओंको जीता था ( द्रोण० ११ । १७ )। अर्जुनने मालवयोद्धाओंको अपने बाणोंद्वारा गहरी चोट पहुँचायी थी (द्रोण० १९। १६)। परशुरामजीने मालव देशके क्षत्रियोंका अपने तीखे बाणोंद्वारा संहार किया था (द्रोण० ७०। ११-१३)। राजा युधिष्ठिरने युद्धमें कुद्ध हो मालवसैनिकोंको यमलोक भेज दिया ( द्रोण॰ १५७। २८)। (२) राजा अश्वपतिद्वारा मालवीके गर्भसे उत्पन्न एक क्षत्रिय जाति ( वन० २९७। **५९-६०)** ।

मालवा-एक नदीः जो नित्य सारणीय है (अनु० १६५। २५)।

मालवी-मद्रनरेश महाराज अश्वपतिकी बड़ी रानी और सावित्रीकी माताः जिनके गर्भसे सौ 'मालव' संज्ञक पुत्रोंके उत्पन्न होनेका वरदान प्राप्त हुआ था (वन० २९७। ५९-६०)। मद्रपतिकी रानी मालवीसे सावित्रीके सौ बलवान् भाई उत्पन्न हुए (वन० २९९। १३)।

मालिनी—(१) कण्व मुनिके आश्रमके समीप बहनेवाली एक नदी (किसी-किसीके मतमें सहारनपुर जिलेकी चूका नदी ही प्राचीन मालिनी है, कुछ विद्वान् हिमालय-पर इसकी स्थिति मानते हैं), इसके दोनों तटोंपर कण्व मुनिका आश्रम फैला हुआ था और यह बीचमें बहती थी ( आदि० ७०। २१ )। इसीके तटपर शकुन्तलाका जन्म हुआ था ( आदि० ७२। १० )। (२ ) शिशुकी माता, सप्त शिशुमातृकाओं में से एक ( वन० २२८। १० )। (३ ) एक राक्षस-कन्या, जो कुवेरकी आशासे महर्षि विश्रवाकी परिचर्यामें तत्पर रहती थी। विश्रवाने इसके गर्भसे विभीषण नामक पुत्रको जन्म दिया था ( वन० २७५। ३—८ )। (४) अङ्गदेशकी एक समृद्धिशालिनी नगरी, जो जरासंधद्वारा कर्णको दी गयी थी ( शान्ति० ५। ६ )।

माल्यपिण्डक-एक कश्यपवंशी नाग ( उद्योग० १०३। १३)।

माल्यवान्-(१) एक पर्वतः जो इलावृतवर्षमें मेर और मन्दराचलके बीच शैलोदा नदीके दोनों तटोंके निवासियों-को जीतकर आगे बढ़नेपर अर्जुनको मिल। या (सभा० २८। ६ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७४८)। नीलगिरिके दक्षिण और निषधके उत्तर सुदर्शन नामक एक जामुनका वृक्ष है। जिसके कारण समूचे द्वीपको जम्बूद्वीप कहा जाता है। वहीं माल्यवान् पर्वत है। जम्बूफलके रससे जम्बू नदी बहती है। वह माल्यवान्के शिखरपर पूर्वकी ओर प्रवाहित होती है। माल्यवान् पर्वतपर संवर्तक और कालाग्नि नामक अग्निदेव सदा प्रज्वलित रहते हैं। इस पर्वतका विस्तार पाँच-छः इजार योजन है । वहाँ सुवर्णके समान कान्तिमान् मानव उत्पन्न होते हैं ( भीष्म० ७। २७-२९ )। ( २ ) हिमाचल प्रदेशका एक पर्वतः आर्ष्टिषेणके आश्रमसे गन्धमादनकी और आगे बढ़नेसे मार्गमें पाण्डवीं-को माल्यवान् पर्वत मिला थाः जहाँसे गन्धमादन दिखायी देता या (वन० १५८ । ३६-३७)। (३) कि क्किन्धा-क्षेत्रके अन्तर्गत एक पर्वत, जिसके समीप सुग्रीव और वालीका युद्ध हुआ था (वन० २८०। २६)।( यह तुङ्गभद्राके तटपर स्थित है।) इसके मुन्दर शिखरपर श्रीरामचन्द्रजीने वर्षाके चार मासतक निवास किया (वन० २८०।४०)।

मावेल्छ-सम्राट् उपरिचर वसुके चतुर्थ पुत्र (आदि० ६३। ३०-३१)। महाबली मावेल्ल युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें पधारे थे (सभा० ३४। १३-१४)।

मावेछक-एक जनपद, जहाँके योद्वाओंको साथ लेकर त्रिगर्तराज सुशर्मा अर्जुनसे लड़नेके लिथे चला था ( द्रोण० १७। २० )। अर्जुनद्वारा मावेल्लक योद्वाओंका संहार ( द्रोण० १९। १६—३६ )। द्रोणाचार्यको आगे करके मावेल्लकोंका अर्जुनपर आक्रमण ( द्रोण० ९१। ३८—४४ )। अर्जुनद्वारा इनके मारे जानेकी चर्चा ( कर्ण० ५। ४८-४९ )।

मासवतोपवास-फल-जो आधिन मासको एक समय भोजन करके बिताता है, वह पवित्र, नाना प्रकारके वाहनोंसे सम्पन्न तथा अनेक पुत्रोंसे युक्त होता है (अनु० १०६। २९)। आश्विन मासकी द्वादशी तिथि-को दिन-रात उपवास करके पद्मनाभ नामसे भगवान्की पूजा करनेवाला पुरुष सहस्र गोदानका पुण्यफल शता है ( अनु० १०९ । १३ ) । जो मनुष्य कार्तिक मासमें एक समय भोजन करता है। वह शुरवीर। अनेक भार्याओंसे संयुक्त और कीर्तिमान् होता है (अनु० १०६ । ३० )। कार्तिक मासकी द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास करके भगवान् दामोदरकी पूजा करनेसे स्त्री हो या पुरुष, गी-यज्ञका फल पाता है (अनु० १०९। १४)। जो नियमपूर्वक रहकर चैत्र मासको एक समय भोजन करके बिताता है, वह सुवर्ण, मणि और मोतियोंसे सम्पन्न महान कुलमें जन्म पाता है ( अनु० १०६ । २३ )। जो चैत्र मासकी द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास करके विष्णु नामसे भगवान्की पूजा करता है, वह मनुष्य पुण्डरीक-यज्ञका फल पाता और देवलोकमें जाता है ( अनु० १०९। ७)। जो ज्येष्ठ मासमें एक ही समय भोजन करता है, वह अनुपम श्रेष्ठ ऐश्वर्य प्राप्त करता है ( अनु० १०६ । २५ )। जो मानव ज्येष्ठ मासकी द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास करके भगवान् त्रिविक्रमकी पूजा करता है, वह गोमेधयज्ञका फल पाता और अप्तराओंके साथ आनन्द भोगता है ( अनु० १०९। ९ )। ( रोष महीनोंके फल उन-उनके नामके प्रकरणमें देखें।)

माहिक-एक भारतीय जनपद (भीष्म० ९। ४६)।

माहिष्मती-एक प्राचीन नगरीं जो राजा नीलकी राजधानी थी। दक्षिण-दिग्वजयके समय सहदेवने इस नगरीपर आक्रमण करके राजा नीलकी परास्त किया और उनपर कर लगाया (समा० ३१ । २५—-६०)। यह नगरी इश्वाकुके दसवें पुत्र दशाश्वकी भी राजधानी रह चुकी है (अनु० २ । ६)। माहिष्मती नगरीमे सहस्र भुजधारी परम कान्तिमान् कार्तवीर्य अर्जुन नामवाला एक हैहयवंशी राजा समस्त भूमण्डलका शासन करता था (अनु० १५२ । ३)।

माहेय-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ४९ )।

माहेश्वरपद-यह सोमपद नामक तीर्थका एक अवान्तर तीर्थ है। इसमें स्नान करनेसे अस्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है (वन० ८४। ११९)।

माहेश्वरपुर-एक तीर्थः, जिसमें जाकर भगवान् शङ्करकी पूजा और उपवास करनेसे मानव सम्पूर्ण मनीवाञ्चित कामनाओंको प्राप्त कर लेता है (वन० ८४। १२९)।

माहेश्वरीधारा-एक तीर्थः इसकी यात्रा करनेसे अखमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है और कुलका उद्घार हो जाता है (वन॰ ८४। ११७)।

मित्र—बारह आदित्योंमेंसे एक । इनकी माताका नाम अदिति
और पिताका करयप था ( आदि० ६५ । १५ ) । ये
अन्य आदित्योंके साथ पाण्डुनन्दन अर्जुनके जन्म-कालमें
उनका महत्त्व बढ़ाते हुए आकाश्चमें खड़े थे ( आदि०
१२२ । ६६-६७ ) । खाण्डववन-दाहके समय इन्द्रकी
ओरसे श्रीकृष्ण और अर्जुनपर आक्रमण करनेके लिये ये
भी पधारे थे और जिसके किनारोंपर छुरे लगे हुए थे, ऐसा
चक्र लेकर खड़े थे ( आदि० २२६ । ३६ ) । मित्र
देवता देवराज इन्द्रकी समामें विराजमान होते हैं (समा०
७ । २१ ) । इन्होंने स्कन्दको सुत्रत और सत्यसंध नामक
दो पार्षद प्रदान किये ( शल्य० ४५ । ४१-४२ ) ।

मित्रश्च-पाञ्चजन्य नामक अग्निके पुत्र । पाँच देवविनायकों-मेंसे एक ( वन० २२० । १२ ) ।

मित्रदेव-त्रिगर्तराज सुश्चर्माका भाई, जो अर्जुनद्वारा मारा गया ( कर्ण० २७ । ३---२५ )।

मित्रधर्मा-पाञ्चजन्य नामक अग्निके पुत्र । पाँच देव-विनायकोंमेंसे एक ( वन ० २२० । १२ ) ।

मित्रवर्धन-पाञ्चजन्य नामक अग्निके पुत्र । पाँच देव-विनायकोंमेंसे एक ( वन० २२० । १२ ) ।

मित्रवान्-पाञ्चजन्य नामक अग्निके पुत्र । पाँच देव-विनायकोंमेंसे एक ( वन० २२०। १२ )।

मित्रविन्द्-एक देवताः रथन्तर नामक अग्निको दी हुई इवि इनका ही भाग है (वन० २२०। १९)।

मित्रविन्दा—( अवन्ती-नरेशकी पुत्री तथा विन्द-अनुविन्दकी बिहन ) भगवान् श्रीकृष्णकी आठ पटरानियोंमेंसे एक । द्वारकामें इनका महल वैदूर्यमणिके समान कान्तिमान् एवं हरे रंगका था। उसे देखकर यही अनुभव होता था कि ये साक्षात् श्रीहरि ही सुशोभित होते हैं। उस प्रासादकी देवगण भी सराहना करते थे। श्रीकृष्णमहिषी मित्रविन्दाका वह महल अन्य सब महलोंका आमूषण-सा जान पड़ता था ( समा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ट ८१५)।

मित्रसह-( देखिये कल्मापणद )।

मित्रा-उमादेवीकी अनुगामिनी सस्ती (वन० २३१ । ४८) ।

मित्रावरुण-सदा माथ रहनेवाले मित्र और वरुण देवता (शब्य ० ५४। १४)। (महर्षि अगस्त्य और वसिष्ठ ये दोनों मित्रावरुणके पुत्र हैं।) मिथिला-पूर्वोत्तर भारतका एक प्राचीन जनपद, जहाँ विदंइवंशी क्षत्रियोंका राज्य था। राजा पाण्डुने इस देशपर आक्रमण करके यहाँके क्षत्रिय वीरोंको परास्त किया था (आदि॰ ११२ । २८ ) । ( आधुनिक तिरहुतका ही प्राचीन नाम मिथिला एवं विदेह है। मिथिला शब्द उस जनपदकी राजधानीके लिये भी प्रयुक्त हुआ है; वेदोंके ब्राह्मण-ग्रन्थों और उपनिषदोंमें भी मिथिला एवं विदेहका सादर उल्लेख हुआ है ; ) श्रीकृष्ण, अर्जुन और भीम-सेन--इन्द्रप्रस्थसे मगधको जाते समय मिथिलामें भी गये थे (समा० २०। २८)। मिथिलामें ही सुविख्यातः माता-पिताके भक्त धर्मव्याध रहते थे; जिनके पास कौशिक ब्राह्मणको कर्तव्यकी शिक्षा लेनेके लिये एक सतीने भेजा था ( वन० २०६। ४४ से वन० २१६ | ३२ तक )। कर्णने दिग्विजयके समय मिथिलाको जीता था ( वन० २५४।८)। जगजननी सीता मिथिला या विदेह देशके राजा जनककी पुत्री थीं। उन्हें विधाताने भगवान् श्रीराम-की प्यारी पत्नी होनेके लिये रचा था (वन० २७४। ९)। मिथिलाकी कन्या होनेके कारण ही यशस्विनी सीता भौथिली' कहलाती थीं ( वन० २७७ । २ )। प्राचीन कालमें मिथिलापुरीके एक राजा धर्मध्वज नामसे प्रसिद्ध थे। उनके ब्रह्मज्ञानकी चर्चा सुनकर संन्यासिनी सुलभाके मनमें उनके दर्शनकी इच्छा हुई । उसने प्रचुर जन-समुदायसे भरी हुई रमणीय मियिलामें पहँचकर भिक्षा लेनेके बहाने मिथिला-नरेशका दर्शन किया था ( शान्ति० ३२० । ४--१२ ) । पिताकी आज्ञासे शुकदेवजी मिथिलाके राजा जनकरो धर्मकी निष्ठा और मोक्षका परम आश्रय पूछनेके लिये मिथिलापुरीको गये थे ( शान्ति॰ ३२५। ६-७)।

मिञ्जिकामिञ्जिक-शिवजीके वीर्यसे उत्पन्न एक जोड़ा (वन०२३१।१०)।

मिश्रक-(१) अश्वोंका एक दल (सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८०३)। (२) द्वारका पुरीकी शोभा बढ़ानेवाला एक दिव्य वन (सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८१२, कालम २)। (३) कु इक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत स्थित एक उत्तम तीर्थ, जिसमें किया हुआ स्नान सभी तीर्थोंमें किये गये स्नानके समान फल देनेवाला है (वन० ८३। ९१-९२)।

मिश्रकेशी-एक अप्सराः जो कश्यपकी प्राधा नामवाली पत्नीसे उत्पन्त हुई थी (आदि॰ ६५।४९)। इसके गर्भसे पूरुपुत्र रौद्राश्वके द्वारा अन्वग्भानु आदि दस महाधनुर्धरोकी उत्पत्ति हुई थी (आदि॰ ९४।८)। इसने अर्जुनके स्वागतमें नृत्य किया था (वन॰ ४३। २९)।

मिश्री-एक नागः जो बलरामजीके परमधामगमनके समय उनके स्वागतार्थ प्रभासक्षेत्रमें आया था ( मांसल० ४। १५-१६ )।

मुकुट-एक क्षत्रिय-वंशः जिसमें 'विगाहन' नामक कुलाङ्गार नरेश हुआ था ( उद्योग० ७४ । १६ ) ।

मुकुटा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शब्य० ४६। २३)।

मुखकर्णी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य०४६। २९)।

मुखमण्डिका-शिशुग्रहस्वरूपा दितिका नाम ( वन० २३०।३०)।

मुखर-एक कश्यपवंशी नाग ( उद्योग० १०३ । १६ ) ।

मुखसेचक-धृतराष्ट्रकुलमें उत्पन्न एक नागः जो जनमेजय-के सर्पसत्रमें दग्ध हो गया था (आदि० ५७। १६)।

मुचुकुन्द-एक प्राचीन राजिष्ठ, जो यमकी मभामें रहकर स्र्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं (सभा०८। २१)। पूर्वकालमें धनाध्यक्ष कुवेर राजर्षि मुचुकुन्दपर प्रसन्न होकर उन्हें सारी पृथ्वी दे रहे थे; परंतु इन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया। वे बोले--- भेरी इच्छा है कि मैं अपने वाहु-बलसे उपार्जित राज्यका उपभोग करूँ।' इससे कुवेर बड़े प्रसन्न और विस्मित हुए। तदनन्तर क्षत्रिय-धर्ममें तत्पर रहनेवाले मुचुकुन्दने अपने बाहुबलसे प्राप्त की हुई इस पृथ्वीका न्यायपूर्वक शासन किया ( उद्योग० १३२ । ९-११)। एक बार मुचुकुन्दने अपने बलको जाननेके लिये अलकापति कुवेरपर आक्रमण किया । कुबेरके भेजे हुए राक्षसोंने इनकी सेनाको कुचलना आरम्भ किया। तम इन्होंने पुरोहितका ध्यान आकृष्ट किया । वसिष्ठजीने तनोवलसे राक्षसोंका संहार कर डाला। इसपर कुवेरके साथ इनका वाद-विवाद हुआ । कुवेरने इन्हें राज्य देना चाहाः पर इन्होंने नहीं लिया । अपने बाहुबलसे उपार्जित राज्यका ही उपभोग किया ( शान्ति० ७४ । ४— २०)। परशुरामजीसे शरणागत-रक्षाके विषयमें इनका प्रश्न ( शान्ति० १४३।७ )। राजा काम्बोजसे इन्हें ख**ङ्गकी** प्राप्ति हुई और इन्होंने मरुत्तको दिया ( शान्ति • १६६ । ७७ ) । गोदान-महिमाके विषयमें इनका नाम-निर्देश ( अनु० ७६ । २५ ) । इनके द्वारा मांस-भक्षण-निषेष (अनु० १९५। ६१) । सायं-प्रातःसारणीय राजाओंमें भी इनका नाम आया है (अनु० १६५। ५४—६० ) ।

मुञ्ज-एक प्राचीन ऋषि, जो युधिष्ठिरका विशेष आदर करते थे ( वन० २६ । २३ )।

मुअकेतु-एक नरेश, जो युधिष्ठिरकी सभामें वैठते थे (सभा० ४।२१)।

मुञ्जकेश-एक क्षत्रिय राजाः जो निचन्द्र नामक असुरके अंदाते उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७ । २५-२६ )। पाण्डवोंकी ओरसे इन्हें रण-निमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया गया था (उद्योग० ४ । १४ )।

मुञ्जपृष्ठ-हिमालयके शिखरपर एक ६द्रसेवित स्थान (शान्ति०१२२।४)।

मुञ्जवद-(१) कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक स्थाणुतीर्थ, जहाँ एक रात रहनेसे मानव गणपित-पद प्राप्त करता है (वन०८३।२२)। (२) गङ्गातटवर्ती महादेवजीको प्रणाम का एक परम उत्तम तीर्थ, जहाँ महादेवजीको प्रणाम करके उनकी परिक्रमा करनेसे गणपित-पदकी प्राप्ति होती है; वहाँ गङ्गाजीमें स्नान करनेसे समस्त पापोंसे छुटकारा मिल जाता है (वन०८५।६७-६८)।

मुञ्जचान्-हिमालयके पृष्ठभागमें स्थित एक पर्वतः जहाँ उमावल्लभ भगवान् राङ्कर सदा तपस्या किया करते हैं। इसका विशेष वर्णन (आश्व०८।१—१२)।

मुआवट हिमालयके शिखरका एक स्थान, जहाँ परशुराम-जीने ऋषियोंको अपनी जटा बाँधनेका आदेश दिया था (शान्ति० १२२ । ३)।

मुण्ड-कौरवदलके मुण्डदेशीय योद्धा ( भीष्म० ५६ । ९)।

मुण्डवेदाङ्ग-धृतराष्ट्रकुलमें उत्पन्न हुआ एक नागः जो जनमेजयके सर्वसत्रमें दग्ध हो गया ( आदि० ५७ । १७)।

मुण्डी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य०४६। १७)। मुदावर्त-हैहयवंशमें उत्पन्न एक कुलाङ्गार राजा ( उद्योग० ७४। १३)।

मुदिता-सह नामक आग्निका भार्या (वन०२२२।१)। मुद्गर-तक्षककुलमें उत्पन्न हुआ एक नागः जो जनमेजयके सर्वमत्रमें दग्ध हो गया (आदि०५७।१०)।

मुद्गरपर्णक-एक कश्यपदंशी नाग ( उद्योग० १०३ । १३)।

मुद्गरपिण्डक-कश्यपद्वारा कद्रूके गर्भसे उत्पन्न एक नाग (आदि०३५।९)।

मुद्गल (मौद्गल्य) - (१) वेद-विद्याके पारङ्गत एक ब्राह्मण मुनिः जो जनमेजयके सर्वसत्रमें सदस्य बनाये गये थे (आदि० ५३।९)। ये कुरुक्षेत्रमें शिलोञ्छ-वृत्तिसे जीवन-निर्वाह करते थे (बन० २६०।३)। इनके द्वारा दुर्वासाका स्वागत (बन० २६०। १४ -२२)। इनका देवदूर्तीसे संवाद तथा स्वर्गमें जानेसे इनकार करना (बन० २६०। ३२ से बन० २६९। ४४ तक )। इनका दूसरा नाम मौद्गल्य भी था (वन० २६१।२४)। ये मौद्गल्य मुनि शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मको देखने गये थे (शान्ति० ४७। ९)। इन्हें शतद्युम्नसे सुवर्णमय भग्नकी प्राप्ति (शान्ति० २३४। ३२; अनु० १३७।२१)। (२) एक देशः जिसे भगवान् श्रीकृष्णने जीता था (द्रोण० ११। १६—१८)।

मुनि—(१) दक्ष प्रजापितकी कन्या एवं कश्यपकी पत्नी
(आदि० ६५ । १२) । इनके देवगन्धर्व जातिवाले
भीमसेन आदि सोलइ पुत्र थे (आदि० ६५ । ४२—
४४) । (२) अहर (अहः) नामक वसुके एक
पुत्र (आदि० ६६ । २३) । (३) पूरुवंशी महाराज
कुरुके द्वारा वाहिनीके गर्भसे उत्पन्न गँच पुत्रोंमेंसे एक ।
शेष चार अश्ववान् अभिष्यन्तः चैत्ररथ और जनमेजय
थे । (आदि० ९४ । ५०) ।

मुनिदेश-कौञ्चद्वीपवर्ती अन्धकारकके वादका एक देश (भीष्म० १२ । २२ )।

मुनिवीर्य-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१। ३१ )।

मुमुचु-दक्षिण दिशाका आश्रय लेकर रहनेवाले एक ऋषि (अनु० १६५। ३९)।

मुर (मुरु)-(१) एक प्राचीन देश, जिसपर राजा भगदत्तका शासन था (समा० १४। १४)। (२) एक महान् असुर, जो प्राख्योतिषपुरके राजा भौमासुरके राज्यकी सीमाका पालन करनेवाले चार प्रधान असुरोंमें से एक था। इसके एक हजार पुत्र थे; जिनमें दस पुत्र भौमासुरके अन्तः पुरके रक्षक थे। इस असुरने तपस्था करके इच्छानुसार वरदान प्राप्त किया था। इसने भौमासुरके राज्यकी सीमापर छः हजार पाश लगा रखे थे, जो मौरवगशके नामसे विख्यात थे। उनके किनारेके भागोंमें छुरे लगे हुए थे। भगवान् श्रीकृष्णने उन पाशोंको सुदर्शनचकद्वारा काटकर सुरुको उसके वंशजोंसहित मार डाला (सभा० ३८। २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८०५-८०७)।

मुर्मुरा-एक नदीः जो अग्निको उत्पत्तिका स्थान वतायी गयी है (वन० २२२। २५)।

मुप्टिक-एक असुर, जो कंसका भृत्य था। वलरामजी-द्वारा इसका वध (सभा० ३८। २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८०१)।

मुसल-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमिते एक ( अनु० ४। पर )।

मृक-(१) तक्षक-कुलमें उत्पन्न एक नागः जो

जनमेजयके सर्पसत्रमें जल मरा (आदि० ५७।९)। (२) एक दानवः जो स्अरका रूप धारण करके अर्जुनको मारनेकी घातमें लगा था (वन० ३८।७)। अर्जुनद्वारा इसका वध (वन० ३९।१६)।

मूल-( सत्ताईस नक्षत्रों मेंसे एक ) जो मूल नक्षत्रमें एकाग्र-चित्त हो ब्राह्मणोंको मूल-फलका दान करता है, उसके पितर तृत होते हैं और वह अभीष्ट गित पाता है (अनु० ६४।२४) । मूल नक्षत्रमें श्राद्ध करनेसे आरोग्यकी प्राप्ति होती है (अनु० ८९।१०)। मार्गशीर्पमासके शुक्ल पक्षकी प्रतिपदाको मूल नक्षत्रसे चन्द्रमाका योग होनेपर चन्द्रसम्बन्धी वत आरम्भ करे। देवतासहित मूल नक्षत्रके द्वारा उनके दोनों चरणोंकी भावना करे (अनु० ११०।३)।

मूषक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ५६, ६३ )।

मूयकाद (मूपिकाद) - कश्यपद्वारा कद्र्के गर्भसे उत्पन्न एक नाग (आदि॰ ३५। १२)। यह वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना करता है (सभा॰ ९। १०)। नारदजीका मातलिको इसका परिचय देना (उद्योग॰ १०३। १४)।

मृगधूम-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक पुण्य तीर्थः जहाँ महादेवजीकी पूजा करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है (वन ०८३। १०१)।

मृगमन्दा-क्रोधवशाकी क्रोधजनित कन्याओंमेंसे एक। इसीसे रीछोंकी उत्पत्ति हुई (आदि॰ ६६। ६०— ६२)।

मृगव्याध-ग्यारह रुद्रोंमेंसे एक । ब्रह्माजीके आत्मजः स्थाणुके पुत्र (आदि० ६६। २)।

मृगिशारा—( सत्ताईस नक्षत्रों मेंसे एक ) मृगिशारा नक्षत्रमें दूध देनेवाली गौका बछड़ेसहित दान करके दाता मृत्युके पश्चात् इस लोकसे सर्वोत्तम स्वर्गलोकमें जाते हैं (अनु० ६४।७) । इस नक्षत्रमें आद करनेसे तेजकी प्राप्ति होती है (अनु० ८९।३)। मार्गशिर्षमासमें चन्द्रव्रतमें मृगिशिराको चन्द्रमाके नेत्र समझकर पूजा करनेका विधान है (अनु० १९०।८)।

मृगस्वप्रोद्भवपर्व-वनपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय २५८)।

मृगी-कोधवशाकी क्रोधजनित कन्याओंमेंसे एक । संसारके समस्त मृग इसीकी संतानें हैं (आदि० ६६। ६०-६२)।

मृगतपा-दानवोंके सुविख्यात दस कुर्लोमेंसे एक ( आदि॰ ६५। २८-२९ )। मृत्तिकावती-एक जनपदः जिले कर्णने जीता था ( वन ० २५४। १० )।

मृत्यु-(१)(पुरुष) अधर्मकी स्त्री निर्ऋतिके गर्भसे उत्तन्न तीन पुत्रोंमेंसे एक । यह सब प्राणियोंका नाशक है। इसके पन्नी या पुत्र कोई नहीं है; क्पोंकि यह सबका अन्तक है ( आदि० ६६ । ५४-५५ ) । जापक ब्राह्मणके पास इसका आना ( शान्ति ० १५९ | ३२ )। अर्जुनक नामक व्याध और सर्पके साथ इसका संवाद ( अनु० १ । ५०-६८ ) । सुदर्शनद्वारा मृत्युपर विजयका वर्णन ( अनु०२। ४८-६७ )। (२) (स्त्री) ब्रह्मानीके शरीरसे नारीरूपमें इसकी उत्पत्ति ( झोण० ५३। १७-१८; शान्ति० २५७ । १५ ) । ब्रह्माद्वारा संहारकार्यके सौंपे जानेपर इसका रोदन ( द्रोण ० ५३ । २२-२३; शान्ति० २५७ । २१ ) । इसकी घोर तपस्या ( द्रोण० ५४। १७-२६; शान्ति० २५८। १५-२४) । ब्रह्मासे वरकी याचना (द्रोण॰ ५४। ३०-३२ ) । इसका संहारकार्य स्वीकार करना ( द्रोण० ५४ । ४४; शान्ति० २५८। ३७) । इसकी प्रवस्रताका वर्णन ( शान्ति० ३१९ अध्याय )।

मेकल-एक भारतीय जनपद और वहाँके निवासी जाति-विशेष (भीष्म० ९ । ४३ ) । इस देशके योद्धा भीष्मकी रक्षामें तत्पर थे (भीष्म० ५१ । १३-१४ ) । कोसल-नरेश बृहद्धलके साथ मेकल आदि देशोंके सैनिक थे (भीष्म० ८७ । ९ ) । कर्णने इस देशको जीता था (द्रोण० ४ । ८ ) । मेकल पहले क्षत्रिय थे; परंतु ब्राह्मणोंके साथ ईर्ष्या करनेसे नीच हो गये (अनु० ३५ । १७-१८ ) ।

मेघकर्णा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६। ३०)।

मेघनाद स्कन्दका एक सैनिक (श्रल्य० ४५। ६२)।

मेघपुष्प-भगवान् श्रीकृष्णके रथका एक दिव्य अस्व (विराट० ४५। २१; उद्योग० ८३। १९; द्रोण० ७९। ३८; द्रोण० १४७। ४७; सौसिक० १३। ३; शान्ति० ५३। ५१)।

मेघमाला-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शब्य० ४६ । ३० )।

मेघमाली-मेरदारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोंमंसे एक। दूसरेका नाम काञ्चन था (शल्य १५। ४७)।

मेघवासा-एक दैत्य, जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना करता है (सभा०९। १४)।

मेघवाहन-एक राजा जो जरासंधको मस्तककी मणि मान-

कर सरा उवके समश्च नतमस्तक रहता था (सभा । १४। १३)।

मेघवाहिनी-स्कन्दर्वा अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६ । १७)।

मेघवेग-कौरवाक्षका एक वीरः जो अभिमन्युद्वारा मारा गया था ( द्रोण० ४८ । १५-१६ ) ।

मेघसन्धि-मगध देशका राजकुमार, जो सहदेवका पुत्र था और उन्हींके साथ जीवदी-स्वयंवरमें गया था ( आदि० १८५।८)। अश्वमेधीय अश्वकी रक्षाके प्रमङ्गमें अर्जुनके साथ इमका युद्ध और पराजय (आश्व०८२ अध्याय)।

मेघस्वना-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६।८)।

मेद्-ऐरावतकुलमें उत्पन्न एक नागः जो जनमेजयके सर्प-सत्रमें जलकर भस्म हो गया (आदि० ५०। ११) ।

मेदिनी-पृथ्वीका एक नाम । भगवान् विष्णुद्वारा मधु और कैटम दोनों दैल्योंके मारे जानेपर उनकी लाशें जलमें डूबकर एक हो गयीं । जलकी लहरोंसे मधित होकर उन दोनों दैल्योंने मेद छोड़ा, उससे आच्छादित होकर वहाँका जल अहस्य हो गया । उसीपर भगवान् नारायणने नाना प्रकारके जीवोंकी सृष्टि की । उन दैल्योंके मेदसे सारी वसुधा आच्छादित हो गयी; इसलिये मेदिनीके नामसे प्रसिद्ध हुई (सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७८४)।

मेधा-दक्ष प्रजापतिकी पुत्री एवं धर्मराजकी पत्नी ( आदि० ६६। १४)।

मेधातिथि-(१) एक प्राचीन महर्षि, जो इन्द्रकी सभामें विराजमान होते हैं (सभा० ७। १७)। इनके पुत्र कण्वमुनि पूर्वदिशाके ऋषि हैं (शान्ति० २०८। २७)। इन्होंने वानप्रस्थका पालन करके स्वर्ग प्राप्त किया है (शान्ति० २४४। १७)। ये उपरिचर वसुके यश्चमें सदस्य वने थे (शान्ति० ३३६। ७)। ये दिव्य महर्षि माने गये हैं। प्रयाणके समय भीष्मजीको देखनेके लिये पधारे थे और युधिष्ठिरद्वारा पूजित हुए थे (अनु० २६। ३—९)।(२) एक नदी, जो अग्निकी उत्पत्तिका स्थान वतायी गयी है (वन० २२२। २३)।

मेधाविक-एक तीर्थ, जहाँ देवताओं और पितरोंका तर्पण करनेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता तथा मेधा प्राप्त कर लेता है (वन० ८५। ५५)।

मेधावी-(१) बालिध मुनिका पुत्र, जिसका जन्म पिताकी तपस्यासे हुआ था। पर्वत इसकी आयुके निमित्त थे। मेधायुक्त होनेके कारण इसका नाम मेधावी था। यह बड़ा उद्दण्ड था (वन० १३५। ४५ — ४९)। घनुषाक्ष मुनिके द्वारा इसकी आयुके निमित्तभूत पर्वतींको भैसींसे विदीर्ण करा दिया गया; अतः उसकी मृत्यु हो गर्या (वन॰ १३५। ५३)। (२) एक ब्राह्मण-बालक, जिसने पिताको ज्ञानका उपदेश दिया (शान्ति॰ १७५। ९—३८)। इसके द्वारा पिताको शरीर और संसारकी अनित्यताका उपदेश (शान्ति॰ ३७७ अध्याय)।

मेध्या-पश्चिम दिशाका एक पुण्यमय तीर्थ ( वन० ८९ । १५ )। यह नदी अग्निकी उत्पत्तिका स्थान मानी गयी है ( वन० २२२ । २३ )। सायं प्रातःस्मरणीय नदियों में इसका भी नाम आया है ( अनु० १६५ । २६ )।

मेनका - स्वर्गलोककी एक श्रेष्ठ अप्सरा, जिसने गन्धर्वशंज विश्वावसुसे गर्भ धारण किया और स्थूलकेश ऋषिके पास अपनी पुत्री प्रमद्धराको जन्म देकर वहीं त्याग दिया (आदि० ८ । ६-७) । इसके गर्भसे विश्वामित्रद्वारा शकुन्तलाकी उत्पत्ति हुई (आदि० ७२ । २—९)। यह छः प्रधान अप्सराओं में गिनी गयी है ( आदि० ७४ । ६८-६९)। अर्जुनके जन्मोत्सवमें इसने गान किया था (आदि० १२२ । ६४)। यह कुबेरकी सभामें उपस्थित होती है (सभा० १० । १०)। इसने अर्जुनके स्वागतके लिये इन्द्रसभामें नृत्य किया था ( वन० ४३ । २९)।

मेना-भारतवर्षकी एक नदी, जिमका जल भारतवासी पीते हैं (भोष्म० १।२३)।

मेर-सुवर्णमय शिखरोंसे सुशोभित एक दिव्य पर्वतः जो ऊपरसे नीचेतक सोनेका ही माना जाता है। यह तेजका महान पुञ्ज है और अपने शिखरोंसे सूर्यकी प्रभाको भी तिरस्कृत किये देता है। इसपर देवता और गन्धर्व निवास करते हैं। इसका कोई माप नहीं है। मेरुपर सब ओर भयंकर सर्प भरे पड़े हुए हैं। दिव्य ओप्रधियाँ इसे प्रकाशित करती रहती हैं। यह महान् पर्वत अपनी ऊँचाईसे खर्गलोकको घेरकर खड़ा है। वहाँ किसी समय देवताओंने अमृत-प्राप्तिके लिये परामर्श किया था, इस पर्वतपर भगवान् नारायणने ब्रह्माजीसे कहा था कि देवता और असुर मिलकर महासागरका मन्थन करें, इससे अमृत प्रकट होगा ( आदि० १७। ५---१३ ) । इसी मेरु पर्वतके पार्वभागमें वसिष्ठजीका आश्रम है ( आदि० ९९ । ६ ) । यह दिव्य पर्वत अपने चिन्मय स्वरूपसे कुबेरकी सभामें उपिखत हो उनकी उपासना करता है (सभा० १०। ३३)। यह पर्वत इलावृतखण्डके मध्यभागमें स्थित है। मेठके चारों ओर मण्डलाकार इलावृतवर्ष बसा हुआ है । दिव्य सुवर्णमय महामेर गिरिमें चार प्रकारके रंग दिखायी पड़ते हैं। यहाँतक पहुँचना किसीके लिये भी अत्यन्त कठिन है। इसकी

लंबाई एक लाख योजन है। इसके दक्षिण भागमें विशाल जम्बूबृक्ष है: जिसके कारण इस विशाल द्वीपको जम्बूद्वीप कहते हैं ( सभा० २८। ६ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७४७ ) । अत्यन्त प्रकाशमान महामेरु पर्वत उत्तर दिशाको उद्घासित करता हुआ खड़ा है । इसपर ब्रह्म-वेत्ताओंकी ही पहुँच हो सकती है । इसी पर्वतपर ब्रह्मा-जीकी सभा है, जहाँ समस्त प्राणियोंकी सृष्टि करते हए ब्रह्माजी निवास करते हैं। ब्रह्माजीके मानस पुत्रोंका निवास-स्थान भी मेरु पर्वत ही है। वसिष्ठ आदि सप्तर्षि भी यहीं उदित और प्रतिष्ठित होते हैं । मेरुका उत्तम शिखर रजोगुणसे रहित है । इसपर आत्मतृप्त देवता भीके साथ ितामइ ब्रह्मा रहते हैं । यहाँ ब्रह्मलोकसे भी ऊपर भगवान् नारायणका उत्तम स्थान प्रकाशित होता है। परमात्मा विष्णुका यह धाम सूर्य और अग्निसे भी अधिक तेजस्वी है तथा अपनी ही प्रभासे प्रकाशित होता है। पूर्व दिशामें मेरु पर्वतपर ही भगवान् नारायणका स्थान सुशोभित होता है। यहाँ यत्तशील ज्ञानी महान्माओंकी ही पहुँच हो सकती है। उस नारायणधाममें ब्रह्मर्षियोंकी भी गति नहीं है, फिर महर्षियोंकी तो बात ही क्या है। भक्तिके प्रभावसे ही यलशील महात्मा यहाँ भगवान् नारायणको प्राप्त होते हैं। यहाँ जाकर मनुष्य फिर इस लोकमें नहीं लौटते हैं । यह परमेश्वरका नित्य अविनाशी और अविकारी स्थान है। नक्षत्रोंसिहत सूर्व और चन्द्रमा प्रतिदिन निश्चल मेरुगिरिकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं। अस्ताचलको पहुँचकर संध्याकालकी सीमाको लाँघकर भगवान् भूर्य उत्तर दिशाका आश्रय छेते हैं; फिर मेरुपर्वतका अनुसरण करके उत्तर दिशाकी सीमातक पहुँचकर समस्त प्राणियोंके हितमें तत्पर रहनेवाले सूर्य पुनः पूर्वाभिमुख होकर चलते हैं (वन० १६३। १२-४२)। माल्यवान् और गन्धमादन—इन दोनों पर्वतोंके बीचमें मण्डलाकार सुवर्णमय मेरपर्वत है। इसकी ऊँचाई चौरासी हजार योजनहै। नीचे भी चौरासी हजार योजनतक पृथ्वीके भीतर घुसा हुआ है। इसके पार्व भागमें चार द्वीप हैं—भद्राश्वः केतुमालः जम्बद्वीप और उत्तरकुर । इस पर्वतके शिखरपर ब्रह्मा, रुद्र और इन्द्र एकत्र हो नाना प्रकारके यहाँका अनुष्ठान करते हैं । उस समय तुम्बुरु, नारद, विश्वावस् आदि गन्धर्व यहाँ आकर इसकी स्तृति करते हैं। महातमा सप्तर्षिगण तथा प्रजापति कश्यप प्रत्येक पर्वके दिन इस पर्वतपर पधारते हैं । दैत्योंसहित शुकाचार्य मेर पर्वतके ही शिखर-पर निवास करते हैं। यहाँके सब रतन और रत्नमय पर्वत उन्हींके अधिकारमें है । भगवान् कुकेर उन्हींसे धनका चतुर्थ भाग प्राप्त करके उसका सदुपयोग करते हैं । सुमेरु पर्वतके उत्तर भागमें दिव्य एवं

रमणीय कर्णिकारवन है। वहाँ भगवान शंकर कनेरकी दिव्य माला धारण करके भगवती उमाके साथ विहार करते हैं। इस पर्वतके शिखरसे दुग्धके समान खेत धारवाली पुण्यमयी भागीरथी गङ्गा वड़े वेगसे चन्द्रह्रदमें गिरती हैं। मेरुके पश्चिम भागमें केतुमाल वर्ष है, जहाँ जम्बुखण्ड नामक प्रदेश है । वहाँके निवासियोंकी आयु दस हजार वर्षोंकी होती है । वहाँके पुरुष सुवर्णके समान कान्तिमान् और स्त्रियाँ अप्सराओंके समान सुन्दरी होती हैं। उन्हें कभी रोग-शोक नहीं होते। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है ( भीष्म० ६। १०-३३) । पर्वर्ती-द्वारा पृथ्वीदोहनके समय यह मेर पर्वत दोग्धा (दुहने-वाला ) वना था ( द्रोण० ६९। १८ )। त्रिप्र-दाइके लिये जाते हुए भगवान् शिवने मेर पर्वतको अपने रथकी ध्वजाका दण्ड वनाया था (द्रोण० २०२। ७८)। मेरने स्कन्दको काञ्चन और मेघमाली नामक दो पार्पद प्रदान किये (शल्य० ४५ । ४८-४९ ) । इसने पृथुको सुवर्णराशि दी थी ( शान्ति ० ५९ । १-९ ) । यह पर्वतीं-का राजा बनाया गया था (शान्ति० २२२ । २८)। व्यासजी अपने शिष्योंके साथ मेरु पर्वतपर निवास करते हैं ( शान्ति ० ३४१ । २२-२३ ) । स्थ्लश्चिरा और बड़वा-मुखने यहाँ तपस्या की थी ( शान्ति ० ३४२। ५९-६०)।

मेरुप्रभ-द्वारकापुरीके दक्षिणवर्ती लतावेष्ट पर्वतको घेरकर सुशोमित होनेवाले तीन वनोंमेंसे एक। शेष दो तालवन और पुष्पकवन थे। यह महान् वन बड़ी शोभा पाता था (सभा० ३८। २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८१३, कालम १)।

मेरुभूत-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ४८ ) । मेरुवज-एक नगरी, जो राक्षसराज विरूपाक्षकी राजधानी थी ( शान्ति० १७० । १९ ) ।

मेरुसावर्णि ( मेरुसावर्ण )-एक ऋषि, जिन्होंने हिमालय पर्वतपर युधिष्ठिरको धर्म और ज्ञानका उपदेश दिया था (समा० ७८। १४)। ये अत्यन्त तपम्बी, जितेन्द्रिय और तीनों लोकोंमें विख्यात हैं (अनु० १५०। ४४-४५)।

मेप-स्कन्दका एक सैनिक (शब्य० ४५ ।६४) । मेपहत्-गरुडकी प्रमुख संतानोंमेंसे एक (उद्योग० १०१ । १२) ।

मैत्र-(१) एक प्रकारके राक्षसः जिनका सामना करनेको तैयार रहनेके लिये युधिष्ठिरके प्रति लोमश मुनिकी प्रेरणा हुई।(२) एक मुहूर्तः जिसमें श्रीकृष्णने हस्तिनापुरकी यात्रा आरम्भ की ( उद्योग० ८३। ६)।(३) अनुराधा नक्षत्रः जिल्पमें कृतवर्माने दुर्योधनका पक्ष ग्रहण किया ( शल्य० ३५ । १४ ) । ( ४ ) कनक या सुवर्ण ( अनु० ८५ । ११३ ) ।

मैन्नेय-एक प्राचीन ऋषिः जो युधिष्टिरकी सभामें विराज-मान होते थे (सभा० ४। १०)। इनका धृतराष्ट्र तथा दुर्योधनसे पाण्डवोंके प्रति सन्द्राव रखनेका अनुरोध (वन० १०। ११-२७)। इनके द्वारा दुर्योधनको शाप (वन० १०। ३४)। हस्तिनापुर जाते समय मार्गमें श्रीकृष्णसे इनकी मेंट (उद्योग० ८३।६७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ)। शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मके पास ये भी गये थे (शान्ति० ४७।६)। व्यासजीके साथ इनके धर्मविषयक प्रश्नोत्तर (अनु० अध्याय १२० से १२२ तक)।

मैनसिल-एक पर्वतीय धातुः जो लाल रंगकी होती है (वन० १५८। ९४)।

मैनाक-(१) कैलास पर्वतसे उत्तर दिशामें स्थित एक पर्वत । इनके समीप ही विन्दुसरोवर है, जहाँ राजा भगीरथने गङ्गावतरणके लिये बहुत वधोंतक तपस्या की थी (सभा० ३।९—११)।पाण्डवोंने उत्तराखण्डकी यात्राके समय इस पर्वतको लाँचकर आगे पदार्पण किया था (वन० १३९।१)। विन्दुसरोवरके समीपवर्ती मैनाक पर्वत सुवर्णमय शिखरोंसे सुशोभित है (वन० १४५।४४)। पाण्डवोंद्वारा मैनाक आदिका दर्शन (वन० १५८।१७)। कैलाससे उत्तर इसकी स्थितिका वर्णन (भीष्म० ६।४२)।(२) पश्चिम दिशाका एक तीर्थमृत पर्वत, जो वैदूर्यशिखरके पास नर्मदाके तटप्रान्तमें है (वन० ८९।११)। यहाँका तीर्थफल (अनु० २५।५९)।(३) क्रीझद्वीपमें अन्धकारके यादका एक पर्वत (भीष्म० १२।१८)।

मैन्द्-एक वानररांज, जो किष्किन्धा नामक गुफामें रहता था। जिसे दक्षिण-दिग्विजयके समय सहदेव सात दिनों-तक युद्ध करनेपर भी परास्त न कर सके थे, तब मैन्दने स्वयं ही प्रसन्न होकर सब प्रकारके रत्नोंकी भेंट दी और कहा—'जाओ, बुद्धिमान् युधिष्ठिरके कार्यमें कोई विष्न नहीं पड़ना चाहिये' (सभा० ३१। १८)। यह वानरराज सुप्रीवका मन्त्री था और महामनस्वी, बुद्धिमान् तथा बली था (वन० २८०। २३)। श्रीरामचन्द्रजीका कार्य करनेके लिये जाती हुई विशाल वानर-सेनाके रक्षकोंमें एक यह भी था (वन० २८३। १९)। मायासे अदृश्य हुए प्राणियोंको भी प्रत्यक्ष दिखा देनेकी शक्तिवाले कुवेरके भेजे हुए जलसे इसने भी अपने नेत्र धोये थे (वन० २८९। १०-१३)।

मोक्षधर्मपर्व-शान्तिपर्वका एक अवान्तर पर्व (अध्याय १७४ से ३६५ तक )।

मोदाकी-केसर पर्वतके पास स्थित शाकद्वीपका एक वर्ष (भीष्म० १९। २६)।

मोदागिरि-एक देश, जहाँके राजाको भीमसेनने पूर्वदिग्वि-जयके समय मार गिराया था ( समा० ३०। ३१ )।

मोदापुर-एक नगर, जहाँके राजाको उत्तर-दिग्विजयके अवसरपर अर्जुनने परास्त किया था (सभा० २७। ११)।

मोहन-एक जनपद, जिसे कर्णने जीता था ( वन० २५४ । १० )।

मौआयन – एक ऋषिः जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजते हैं (सभा० ४। १३)। हिस्तिनापुर जाते समय मार्गमें श्रीकृष्णसे इनकी भेंट (उद्योग०८३। ६४ के बाद)।

मौर्ची-तृणविशेष, जिसकी मेखला बनायी जाती है ( द्रोण॰ १७। २३)।

मौसलपर्व-महाभारतका एक प्रधान पर्व।

म्लेच्छ-एक जाति और जनपद, नन्दिनी गौके फेनसे म्लेच्छ जातिकी सृष्टि हुई । उन म्लेच्छ सैनिकोंने विश्वा-मित्रकी सेनाको तितर-वितर कर दिया ( आदि॰ १७४। ३८-४० ) । भीमसेनने समुद्रतटवर्ती म्लेच्छों और उनके अधिपतियोंको जीतकर उनसे 'कर' के रूपमें भाँति-भाँतिके रत्न प्राप्त किये थे (सभा० ३०। २५--२७)। समुद्रके द्वीपोंमें निवास करनेवाले म्लेच्छजातीय राजाओंको माद्रीकुमार सहदेवने परास्त किया था ( सभा० ३१। ६६)। नकुलने भी उनपर विजय पायी थी (सभा० ३२। १६)। समुद्रके टापुओं में रहनेवाले म्लेच्छोंके साथ राजा भगदत्त युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें पधारे थे (सभा० १४। १०)। म्लेच्छोंके स्वामी भंगदत्त भेंट हेकर युधिष्ठिरके यहाँ आये थे (सभा० ५१। १४)। जव प्रलयका पूर्वरूप आरम्भ हो जाता है, उम समय इस पृथ्वीपर बहुत से म्लेच्छ राजा राज्य करने लगते हैं ( वन० १८८। ३४ ) । विष्णुयशा कल्कि भूमण्डलमें सर्वत्र फैले हुए म्लेच्छोंका संहार करेंगे ( वन० १९०। ९७ )। कर्णने अपनी दिग्विजयमें म्लेच्छ राज्योंको जीत हिया था (वन० २५४। १९-२१)। एक भारतीय जन-पदका नाम म्लेच्छ है (भीष्म० ९। ५७ )। म्लेच्छ-जातीय अङ्ग भीमसेनद्वारा युद्धमें मारा गया ( द्वोण ० २६। ५७ )। नन्दिनी गौंसे उत्पन्न हुए म्लेच्छ अर्जुनपर तीखे बाणोंकी वर्षा करते थे; परंतु अर्जुनने दाढीभरे मुखवाले उन सभी म्लेच्छोंका संहार कर डाला ( द्रोण॰

९३। ४३—४९)। वीर सात्यिक के द्वारा रणभूमिमें आहत होकर सैकड़ों म्लेच्छ प्राणोंसे हाथ धो दें ठे थे ( द्रोण० ११९ । ४३)। म्लेच्छोंने पाण्डवसेनापर अत्यन्त कोधी गजराज बढ़ाये थे ( कर्ण० २२। १०)। म्लेच्छ जातीय अङ्गराज पाण्डुकुमार नकुलद्वारा मारा गया ( कर्ण० २२। १८)। म्लेच्छ सैनिक दुर्योधनकी सहायताके लिये बड़े रोषपूर्वक लड़ रहे थे। अर्जुनके सिवा और किसीके लिये उन्हें जीतना असम्भव था ( कर्ण० ७३। १९—२२)। अर्जुनको अस्वमेधीय अस्वकी रक्षाके समय बहुत-से म्लेच्छ सैनिकोंका सामना करना पड़ा ( आश्व० ७३। २५)। युधिष्टिरकी यस्राता पड़ा ( आश्व० ७३। २५)। उप्तातिके लोग उटा ले गये ( आस्व० ८९। २६)।

( य )

यक्क होमा-एक भारतीय जनपद (भीष्म० ९। ४६)।
यक्ष-देवयोनि-विशेष या उपदेवता, जो विराट्अण्डसे ब्रह्मा
आदि देवताओंकी उत्पत्तिके बाद प्रकट हुए बताये जाते
हैं (आदि० १। ३५)। शुक्रदेवजीने यक्षोंको महाभारतकी कथा मुनायी थी (आदि० १। १०८)।
यक्षलोग पुलस्त्य मुनिकी संतानें हैं (आदि० ६६।
७)। कुवेरकी सभामें उपस्थित हो लाखों यक्ष उनकी
उपासना करते हैं (सभा० १०। १८)। ब्रह्माजीकी
समामें इनकी उपस्थिति बतायी गयी है (सभा० ११।
५६)। कुवेरका यक्षोंके राजपदपर अभिषेक किया गया
था (वन० १९१। १०-११)। भीमसेनने यक्षों और
राक्षमोंको मार भगाया था (वन० १६०। ५७-५८)।
मुन्द-उपमुन्दने इन्हें पराजित और पीड़ित किया था
(वन० २०८। ७)।

यक्ष-ग्रह-एक यक्षसम्बन्धी ग्रह, जिसके बाधा करनेपर मनुष्य पागल हो जाता है (वन० २३०। ५३)।

यक्षयुद्धपर्व-वनपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय १५८ से १६४ तक )।

यिश्वणी-एक देवीः जिनके प्रसादरूप नैवेधके भक्षणसे ब्रह्म-इत्यासे मुक्ति हो जाती है ( वन० ८४। १०५ )।

यक्षिणीतीर्थ-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक लोकविख्यात तीर्थ, जहाँ जानेसे और स्नान करनेसे सम्पूर्ण कामनाओंकी पूर्ति होती है। यह कुरुक्षेत्रका विख्यात द्वार है, उसकी परिक्रमा करके तीर्थयात्री मनुष्य एकाग्रचित्त हो पुष्कर-तीर्थके तुल्य उस तीर्थमें स्नान करके देवताओं और पितरोंकी पूजा करे। इससे वह कृतकृत्य होता और अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त करता है। उत्तम श्रेणींके महात्मा जमदग्निनन्दन परग्रुरामने उस तीर्थका निर्माण किया है ( वन० ८३ । २३-२५ ) ।

यक्मा-एक रोग, जिसे क्षय या तपेदिक कहते हैं। चन्द्रमा-पर कुपित होकर प्रजापित दक्षने उन्हींके लिये इस रोगकी सृष्टि की थी ( शल्य० २५। ६९-६२ )।

यज्ञवाह-स्कन्दका एक सैनिक (शब्य०४५।७०)। यज्ञसेन-पाञ्चाल-नरेश पृषतके पुत्र (आदि०१३०। ४२)।(देखिये द्वपद)।

यति-(१) नहुपके प्रथम पुत्र, ययातिके बड़े भाई (आदि० ७५।३०)। ये योगका आश्रय लेकर ब्रह्म-भूत मुनि हो गये थे (आदि० ७५।३१)।(२) विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक (अनु०४। ५८)।

यथावास-एक वानप्रस्थी ऋषिः जो वानप्रस्थ-धर्मका पालन एवं प्रसार करके स्वर्गलोकमें गये थे ( शान्ति ० २४४। १७)।

यद्-(१) राजा ययातिके प्रथम पुत्रः जो देवयानीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ७५। ३५; आदि० ८३। ९ ) । इनका अपने निताको युवावस्था देनेसे अर्खाकार करना ( आदि० ७५। ४३; आदि० ८४। ५ )। ययातिका इनकी संतानको राज्याधिकारसे विञ्चत होनेका शाप देना ( आदि० ८४। ९ ) । यदुकी ही संतानें यादव कहलायीं ( आदि० ९५। १० )। भगवान नारायणने अपने मस्तकसे दो केश निकाले, जिनमेंसे एक रवेत था। एक स्याम । वे दोनों केश यदक दकी दो स्त्रियों रोहिणी तथा देवकीके भीतर प्रविष्ट हुए । रोहिणीसे बलदेवजी प्रकट हुए, जो भगवान् नारायणके द्वेत केश-रूप थे और देवकीके गर्भसे स्वाम केशस्वरूप भगवान श्रीकृष्णका प्रादुर्भाव हुआ 🕻 आदि० १९६ । ३२-३३)। यदु देवयानीके पुत्र और शुक्राचार्यके दौहित्र थे, ये बलवान्) उत्तम पराक्रमसे सम्पन्न एवं यादववंशके प्रवर्तक थे। इनकी बुद्धि बड़ी मन्द थी। इन्होंने धमंडमें अ। कर समस्त क्षत्रियोंका अपमान किया था। ये पिताके आदेशपर नहीं चलते थे। भाइयों और पिताका अपमान करते थे। उन दिनों भूमण्डलमें यद् ही सबसे अधिक बलवान् थे और समस्त राजाओंको वशमें करके इस्तिना-पुरमें निवास करते थे । इनके पिता ययातिने अत्यन्त कुपित हो इन्हें शाप दे दिया और राज्यसे भा उतार दिया। जिन भाइयोंने इनका अनुसरण किया, उनको भी पिताका शाप प्राप्त हुआ ( अद्योग० १४९ । ६—११ ) । इन्हीं यदुके वंशमें देवमीड़ नामसे विख्यात एक यादव हो गये हैं। जिनके पुत्रका नाम शूर था ( द्रोण० १४४। ६-७ )। यदुके पुत्रका नाम क्रीष्टा था ( अनु० १४७। २८ )।

(२) एक राजकुमार, जो उपन्चिर वसुका पुत्र था, वह युद्धमें किसीसे पराजित नहीं होता था (आदि॰ ६३। ३६)।

यम-(१) समस्त प्राणियोंका नियमन करनेवाले यमराज, जो भगवान् सूर्यके पुत्र तथा सबके शुभाशुभ कमोंके साक्षी हैं ( आदि० ७४। ३०; आदि० ७५ । २२ ) । इन्हें शुद्ध-योनिमें जन्म लेनेके लिये माण्डव्य ऋषिका शाप (आदि० १०७। १४-१६) । द्रौपदीके स्वयंवरको देखनेके लिये इनका आगमन ( आदि॰ १८६।६) । नैमिषारण्यमें इनके द्वारा देवताओंके यज्ञमें शामित्र-कर्म-सम्पादन (आदि० १९६ । १ )। खाण्डवदाहके समय श्रीकृष्ण और अर्जुनसे युद्ध करनेके लिये इन्द्रकी ओरसे ये भी कालदण्ड लेकर आये थे ( आदि० २२६ । ३२ ) । ये एक हजार युग बीतनेपर बिन्दुसरोवरपर यज्ञका अनुष्ठान करते हैं ( सभा० ३। १५)। नारदजीके द्वारा इनकी दिव्य सभाका वर्णन (सभा० ८ अध्याय)। ये ब्रह्माजीकी सभामें विराज-मान होते हैं (सभा० ११ ! ५१) । इनके द्वारा अर्जुनको दण्डास्त्रका दान ( वन० ४१ । २५ )। दमयन्ती-स्वयंवरमें इनके द्वारा राजा नलको वर-प्रदान ( वन ० ५७ । ३७ ) । सावित्रीको अनेक वर देनेके पश्चात् इनका सत्यवान्को जीवित करना ( वन० २९७। ११--६०) । इन्द्रने इन्हें पितरोंका राजा बनाया था ( उद्योग० १६ । १४ ) । पितरोंद्वारा पृथ्वी-दोहनके समय ये बछड़ा बने थे ( द्वोण० ६९। २६ )। त्रिपुर-दाहके समय ये भगवान् शिवके बाणके पुङ्कभागमें प्रतिष्ठित हुए थे ( द्रोण० २०२। ७७ )। इनके द्वारा स्कन्दको उन्माथ और प्रमाथ नामक दो पार्षदोंका दान ( शल्य० ४५ । ३० ) । महर्षि गौतमके साथ इनका धर्मविपयक संवाद ( शान्ति० १२९ अध्याय ) । इनके द्वारा जापक ब्राह्मणको वरदान ( शान्ति० १९९। ३० ) । इनको नारायणसे शिवसङ्खनामका उपदेश मिला और इन्होंने नाचिकेतको इसका उपदेश किया (अनु० १७ । १७८-१७९) । इनका अपने द्तोंको श्मीं नामक ब्राह्मणको लानेका आदेश (अनु०६८। ६--९)। ब्राह्मणको तिलः जल और अन्नके दानकी महिमा बतलाना (अनु० ६८ । १६--२२ )। नाचिकेतके साथ संवादमें गोदानको महिमा बताना (अनु० ७९ । १८-५६) । इनके द्वारा धर्मके रहस्यका वर्णन (अनु० १३०। १४--३३)। इनके लोकका वर्णन ( अदु० १४५। दा० पाठ, पृष्ठ ५९८० से ५९८५ तक ) । ये मुझवान् पर्वतपर शिवजीकी उपासना करते हैं (आश्व०८। ४-६)। (२) वरणद्वारा

स्कन्दको दिये गये दो पार्घदोंमेंसे एक दूसरेका नाम था अतियम ( शल्य ॰ ४५ । ४५ )।

यमक-एक देश और जातिके लोग-यहाँके राजा, राज-कुमार और निवासी भी युधिष्ठिरके यज्ञमें मेंट लेकर आये थे (सभा० ५२। १३-१७)।

यमदूत-महर्षि विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमिंसे एक ( अनु॰ ४ । ५१ )।

यमना-( सूर्यपुत्री यमुन', जो परम पावन नदीके रूपमें विराज रही हैं, कलिन्द पर्वतसे प्रकट होनेके कारण इन्हें कालिन्दी कहते हैं। ये यमुनोत्तरीसे निकलकर प्रयाग-में आयी हैं, वहाँ गङ्गाजीके साथ इनका संगम हुआ है । भगवान् श्रीकृष्णकी परम पावन लीलास्थली इन्हींके तटपर है; ये आधिदैविकरूपसे भगवान् श्रीकृष्णकी पड्रमहिषी थीं।) यमुनाजीके द्वीपमें पराशरजीने सत्यवतीके गर्भसे व्यासजीको उत्पन्न किया था ( आदि०६० । २) । ये गङ्गाकी सात धाराओं मेंसे एक हैं, जो इनका जल पीते हैं, वे पारमुक्त हो जाते हैं ( आदि॰ १६९। १९--२१ ) । जरासंधके मन्त्री और सेनापति हंस तथा डिम्भक यमुनाजीमें कृदकर मर गये थे ( सभा० १४। ४३-४४)। वनगमनके समय पाण्डव लोग यमुनाके जलका सेवन करके आगे बढ़े थे (वन० ५।२)। संजयपत्र सहदेवने यमुनातटपर लाख स्वर्णमुद्राओंकी दक्षिणा देकर अग्निकी उपासना की थी ( वन० ९०। ) राजा भरतने यमुनाजीके तटपर पैतीस अश्वमेध यज्ञोंका अनुष्ठान किया था (वन०९०।८)। ये आचींक पर्वतके पास बहती हैं। ब्रह्मिषेसेवित पुण्यमयी नदी हैं और पापके भयको दूर भगाती हैं। इनके तटपर मान्धाता और दानिशिरोमणि सहदेवकुमार सोमकने यज्ञ किया था ( वन० १२५ । २१–२६ ) । इनके तटपर नाभागपुत्र राजा अम्बरीषने यज्ञ किया था ( वन ॰ १२९ । २ ) । अगस्त्यर्जाने यमुना-तटपर वीर तपस्या की थी ( वन० १६१ । ५६ ) । राजा शान्तनुने यमुनातटपर सात वड़े-बड़े यज्ञोंका अनुष्ठान किया था ( वन ० १६२ । २५ ) । ये भारतकी उन प्रमुख नदियों में-से हैं, जिनका जल भारतीय प्रजा पीती है ( भीष्म॰ ९। १५)। भरतने यमुनातटपर एक वार सौ अश्व-मेध यज्ञ किये (द्रोण० ६८।८)। इन्होंने ही इसी नदीके तटपर तीन सौ अस्वमेध यज्ञ पूर्ण किये थे ( शान्ति० २९ । ४६ ) ।

यमुनातीर्थ-सरस्वती-तटवर्ता पुण्य तीर्थः जहाँ अदिति-नन्दन वरुणने राजसूय यज्ञका अनुष्ठान किया था (शल्य॰ ४९।११-१५)। यमुनाद्वीप-यमुनाजीके वीचका एक द्वीप, जहाँ सत्यवती-ने पराशरजीके द्वारा न्यासको उत्पन्न किया था ( आदि० ६०।२)।

यमुनाप्रभव-एक तीर्थः जहाँ स्नान करके मनुष्य अश्व-मेध यज्ञका फल पाकर स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है (वन० ८४। ४४)।

ययाति-एक प्राचीन राजर्षि ( आदि ०१। २२९ )। महाराज नहुषके द्वितीय पुत्र । इनके बड़े भाई यति योगका आश्रय हे ब्रह्मभूत मुनि हो गये; अतः ये ही भूमण्डलके सम्राट् हुए। इन्होंने इस पृथ्वीका पालन और बहुत-से यज्ञोंका अनुष्ठान किया ( आदि० ७५ । ३०-३२)। ये अपराजितः मन और इन्द्रियोंको संयममें रखनेवाले और भक्तिभावसे देवताओं तथा पितरींका पूजन करनेवाले थे ( आदि० ७५ । ३३ ) । देवयानी और शर्मिष्ठामे इनके पाँच पुत्रोंकी उत्पत्ति, पुत्रोंसे इनकी यौवन-याचनाः कनिष्ठ पुत्रकी युवावस्थासे दोनों पितयों और विश्वाची अप्सराके साथ इनके विहार तथा कामभोगसे तृप्त न होनेपर इनके द्वारा वैराग्यपूर्ण गाथा-गान आदिकी संक्षिप्त कथा ( आदि० ७५ । ३४-५८ ) । कुएँमें गिरी हुई देवयानीका इनके द्वारा हाथ पकड़कर उद्धार ( आदि० ७८। १४-२३)। देवयानीद्वारा इनसे विवाहके लिये प्रार्थना ( आदि० ७८ । २३ के बाद दाक्षिणास्य पाठ ) । ब्राह्मणकन्या होनेके कारण इनका देवयानीकी प्रार्थनाको अस्वीकार करना और उसकी अनुमति हे अपने नगरको जाना (आदि॰ ७८। २३ के बाद दाक्षिणात्य पाठसहित २४ तक )। सिखयोंके साथ विचरण करती हुई देवयानीसे इनकी वनमें भेंट (आदि०८१।१-७)। ययाति और देवयानीका संवाद-दोनोंका एक दूसरेसे परिचय पूछना और अपना परिचय देना, देवयानीका इनके साथ विवाहका प्रस्ताव, ययातिका ग्रुकाचार्यके शापसे भय बतानाः देवयानीका धायको भेजकर अपने पिताको बुलवाना और उनसे अपनेको राजा नहुपके हाथमें देनेका अनुरोध करनाः शुक्राचार्यका अपनी पुत्रीको राजाके हाथमें देना और उन्हें वर्णसङ्करजनित अधर्मके भयसे मुक्त करना, लाथ ही शर्मिष्ठाको अपनी शय्यापर न बुळानेके छिये सावधान करना । ययातिका देवयानीके साथ शास्त्रोक्त रीतिसे विवाह तथा दो हजार सिवयों-सिंहत शर्मिष्ठा एवं देवयानीको साथ लेकर प्रसन्नता-पर्वक इनका अपने नगरको जाना ( आदि० ८१ । ८-३८ ) । ययातिसं देवयानीको पुत्रको प्राप्ति ( आदि॰ ८२ । ४-५ ) । यय।तिको एकान्तमें देखकर शर्मिष्ठाका इनके पास जाना और अपने ऋतुकालको सफल बनानेके हिये प्रार्थना करना; इस विपयमें ययाति और शर्मिष्ठाका संवाद । शर्मिष्ठाके कथनकी यथार्थताको म्बीकार करके ययातिका धर्मानुसार उसे अपनी भार्या वनाना और इनके साथ महवाम करके शर्मिष्ठाका एक देवोरम पुत्रको जन्म देना (आदि०८२ । ११---२७ ) । ययातिको देवयानीसे यद और तुर्वसु नामक दो पुत्रीको तथा शर्मिष्ठाके गर्मसे दृद्धः अनु तथा पूरु नामक तीन पुत्रोंको जन्म देना ( आदि० ८३। ९-१० )। वनमें शर्मिष्ठाके पुत्रोंको रेटेलते देख देवयानीका ययातिसे उनके विषयमें पूछना । ये ययातिके ही पुत्र हैं-यह पता लगनेपर देवयानीका इनसे रूठकर पिताके पास जाना और ययातिका भी उसे मनानेके लिंगे उनके पीछे-पीछे जाना ( आदि० ८३। ११--२७ ) । पुत्रीके मुखसे ययातिका अपराध मुनकर शुक्राचार्यद्वारा इनकी जराग्रस्त होनेका अभिशाप ( आदि० ८३। २८-३१ )। ययातिका अपनी सफाई देना और शुक्राचार्यसे जरा-वस्थाकी निवृत्तिके लिये प्रार्थना करना ( आहि० ८३। ३२-३८) । शुक्राचार्यका ययातिको दुसरेसे जवानी हैकर इस बुढापाको उसके शरीरमें डाल देनेकी सुविधा देना और जो पुत्र अपनी युवावस्था दे, उर्माके हिये राजा होनेका वर प्रदान करना (आदि० ८३ । ३९-४२ ) । इनका यदुसे उनको युवावस्था माँगना और उनके अम्बीकार करनेपर इनका उन्हें उनकी संतानको राज्याधिकारसे वञ्चित होनेका शाप देना ( आदि० ८४ । १-९)। इनका तुर्वसुरे युवावस्था माँगना और उनके द्वारा स्वीकार न करनेपर उनको म्लेन्छोंमें राजा होनेका शाप देना ( आदि० ८४ । १०-१५ ) । इनका दु ह्यसे यौजन माँगना और न देनेबर उन्हें कभी भी उनके मनोरथ तिद्ध न होने, अति दुर्गम देशोंमें रहने तथा राज्याधिकारसे बञ्चित होकर भोज' कहलानेका शाप देना ( आदि० ८४ । १६-२२ ) । इनका अनुने उनकी जवानी माँगना और उनके अर्खाकार करनेपर उन्हें जराग्रस्त होने, युवा होते हा उनकी संतानीका मरने तथा अग्निहोत्रत्यागी बननेका शाप दंना ( आदि० ८४ । २३—२६ ) । इनका पूरुसे उनकी युवावस्था मॉगनाः पुरुका इनको आज्ञाको सहपे स्वीकार करना तथा उनके आज्ञापालनसे संतुष्ट हो इनका पुरुको वर-दान देना ( आदि० ८४। २७-३४ )। इन मा सहस्र वर्षोतक विषयसेवन करनेसे भी उससे तृप न होनेपर वैराग्यपूर्ण उद्गारः पूरुको उनकी जवानी लौटाकर वृद्धावस्था ग्रहण करना और पृष्ठके राज्याभिषेकका विरोध करनेवाली प्रजाओंको इनका ज्येष्ठ पुत्रोंको

राज्य न देनेका कारण बताकर पूरके राज्याभिषेकके लिये उनसे अनुमति लेना । प्रजावर्गका अनुमति मिल जानेपर पुरुका राज्यामिषेक करके इनका वनमें जाना ( आदि॰ ८५। १---३३ ) । इनके पुत्रोंमें यदुसे यादव, तुर्वशुसे यवन ( तुर्क ), दुः ह्यसे भोज, अनुसे म्लंच्छ जातिके लोग और पहल पौरव हुए ( आदि० ८५ । ३४-३५ ) । तपस्या करके इनके स्वर्गमें जाने, वहाँसे गिरने, आकाशमें ही ठहरने, वसमान्, अष्टक, प्रतर्दन और शिबिसे मिलकर सत्तंगके प्रभावसे पुनः स्वर्गलोक जानेकी संक्षिप कथा ( आदि० ८६ । १---६ ) । एक हजार वर्षोतक इनकी घोर तपस्या और म्वर्गगमन ( आदि०८६। १२--१७)। इन्ट्रके पूछनेपर इनका आने पुत्र पूरुको दिये इए उपदेशकी चर्चा करना (आदि० ८७ अध्याय )। आत्मप्रशंसा और अन्य सत्पुरुषोंकी निन्दारूप दोषके कारण पुण्य क्षीण हे नेसे इन्द्रकी प्रेरणासे इनका स्वर्गसे नीचे गिरना और सत्पुरुषोंके समीप ही गिरनेके लिये इन्द्रसे वर प्राप्त करना (आदि० ८८ । १-- ५)। इन्हें आकाश्वसे गिरते देख राजपि अष्टकका इनकी आश्वासन देते हुए इनका परिचय पूछना ( आदि० ८८। ६--१३)। ययातिका अष्टकको अपना परिचय देना तथा ययात और अष्टकका संवाद ( आदि अध्याय ८९ से ९० तक)।ययाति और अप्टकका आश्रम-धर्मसम्बन्धी संवाद ( आदि॰ ९१ अध्याय ) । अष्टक-प्रयाति-संवाद और ययातिद्वारा दूनरींके दिवे हुए पुण्यदानको अस्वीकार करना ( आदि० ९२ अध्याय ) । इनका वसुमान् और शिविके पुण्यदानको भी अस्वीकार करनाः इनकी पुत्री माधवीका आकर इन्हें प्रणाम करना और अपने अष्टक आदि चारों पुत्रोंको इनका परिचय देना तथा दौहित्रोंके पुण्यको अपना हा पुण्य बताकर ययातिसे उसको ग्रहण करनेके लिये कहना तथा पुत्री और दौहित्रोंने मेरा उद्धार कर दिया-ऐसा कहकर ययातिका उस पुण्यको प्रहण करना और अप्रक आदि चारों राजाओंके साथ स्वर्गमें जाना, इनके द्वारा शिविकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन और सत्यकी महिम का वर्णन ( आदि० ९३ अध्याय ) । इनके दो पत्नियाँ थीं - गुक्राचार्यकी पुत्री देवयानी तथा वृपपर्वाकी पुत्री शर्मिष्ठा । इनके वंशका परिचय देनेवाले एक इलोकका भाव इस प्रकार है-देवयानीने यदु और तुर्वेसु नामवाले दो पुत्रोंको जन्म दिया तथा दृपपर्वाकी पुत्री द्यमिष्ठाने दृहयु अनु और पूर-ये तीन पुत्र उत्पन्न किये ( आदि० ९५ । ७-९ ) । ये यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८ । ८)। इनके द्वारा गुरुदक्षिणा देनेके लिये एक ब्राह्मणको हजार गौओंका दान ( वन० १९५ अध्याय ) । ये

अर्जुन और कृपाचार्यका युद्ध देखनेके लिये इन्द्रके साथ उन्हीं के विमानमें बैठकर आये थे ( विराट० ५६। ९-१०)। गरुड और गालवका राजा ययातिक यहाँ जाकर गुरुको दनेके लिये आठ सौ स्यामकर्ण घोड़ोंकी याचना करना ( उद्योग० ११४ अध्याय ) । ये सहस्रों यज्ञोंका अनुष्ठान करनेवालेः दाताः दानपतिः प्रभावशालीः राजोचित तेजसे प्रकाशित होनेवाडे तथा सम्पूर्ण नरेशोंके स्वामी (सम्राट्) थे ( उद्योग० ११५। २)। इनका गालवको गुरुदक्षिणाके हेतु धनकी प्राप्तिके लिये अपनी कन्या माधवीको समर्थित करना ( उद्योग० ११५। ५-१४) । इनके द्वारा अभिमानवश स्वर्गमें देवताओं, मनुष्यों और महर्षियोंकी अवदेलना ( उद्योग० १२०। १५-१६) । इनका स्वर्गलोकसे पतन ( उद्योग० १२१। ११)। दौहित्रोके पुण्यदानसे इनका पुनः स्वर्गारोहण ( उद्योग ० १२२ । १५ ) । इनका ब्रह्मासे अपने अधः-पतनका कारण पूछना ( उद्योग० १२३ । १२-१३ )। सृञ्जयको समझाते हुए नारदजीद्वारा इनके दान-यज्ञ आद सत्कर्माका वर्णन ( द्रोण० ६३ अध्याय ) । इनके यज्ञ-वैभवका वर्णन ( शल्य० ४१ । ३३--३९ )। श्रीकृष्णद्वारा नारद-सञ्जय-संवादके रूपमें इनके यज्ञका वर्णन ( शान्ति० २९ । ९४--९९ ) । इन्हें नहुषसे खङ्गर्क प्राप्ति हुई और इन्होंने पूरुको वह खङ्ग प्रदान किया ( शान्ति ॰ १६६। ७४ )। बोध्य ऋषिसं शान्तिके विषयमें इनका प्रस्त ( शान्ति० १७८ । ५ ) । अगरःयजीके कमलोंकी चोरी होनेपर इनका शपथ खाना ( अनु ९४। २७ )। इनके द्वारा मांस-भक्षणका निषेध ( अनु० ११५। ५८—६१ )।

ययातिपतन – एक तीर्थः जहाँ जानेसे तीर्थयात्रीको अस्वमेध यज्ञका फल मिलता है ( वन० ८२। ४८ )।

यवक्रीत-(१) भरद्वाजके पुत्र । वेदोंका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये इनकी योर तपस्या (वन० १६५ । १६) । इन्द्रद्वारा इनका तपस्यासे निवारण (वन० १६५ । ६८) । रेभ्य मुनिके प्रकट किये हुए राक्षमद्वारा इनकी मृत्यु (वन० १६६ । १९) । अर्वावमुके प्रयत्नसं इनका पुनरुजीवन (वन० १६८ । २२) । ये दारहाय्यापर पड़े हुए भीष्मजीको देखनेके लिये गये थे (अनु० २६ । ६) । (२) ये अङ्गिराके पुत्र हैं और पूर्व दिशाका आश्रय लेकर रहते हैं (शान्ति० २०८ । २६) ।

यवश्रा-भारतवर्षकी एक प्रमुख नर्दाः जिसका जल यहाँके निवासी पीते हैं ( भीष्म० ९।३० )।

यचन-भारतवर्षको एक जाति और जनपद—दुर्वसुकी संतान भ्यवन १ (या तुर्क) कहलायी (आदि ०८५। ३४)।

नन्दिनींने योनि-देशसे यवनींको प्रकट किया तथा उसके पार्वभागसे भी यवन जातिकी उत्पत्ति हुई (आदि० १७४। ३६-३७)। सहदेवने दिग्विजयके समय इनके नगरको जीता था (सभा० ३१। ७३)। नकुछने भी यवनींको परास्त किया था (सभा० ३२। १७)। किछयुगमें इनके इस देशके राजा होनेको भविष्यवाणी (वन० १८८। ३५)। कर्णने दिग्विजयके समय पश्चिममें यवनींको जीता था (वन० २५४। १८)। काम्योजराज सुदक्षिण यवनोंके साथ एक अक्षीहिणी सेना छिये दुर्योधनके पास आया (उद्योग० १९। २१-२२)। यवन एक भारतीय जनपद है (भीष्म० ९। ६५)। यवन पहले क्षत्रिय थे; परंतु ब्राह्मणोंसे द्वेष रखनेके कारण शुद्रभावको प्राप्त हो गये (अनु० ३५। १८)। यशस्त्रिनी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६। १०)।

यशोदा-नन्द गोपकी पत्नी, जिनकी गोदमें बालकृष्ण पल रहे थे । एक दिन मैया यशोदा शिशु श्रीकृष्णको एक छकड़ेके नीचे सुलाकर यमुनाजीके तटपर चरी गर्यी। उसी समय श्रीकृष्णके पैरोंसे छू जानेके कारण छकड़ा उलट गया (सभा० ३८। २९ के बाद, पृष्ठ ७९८)। यशोधर-(१) पाण्डव-पक्षीय दुर्मुखका पुत्र (द्रोण० १८४। ५)। (२) श्रीकृष्णके रुक्मिणा देवीके गर्मसे उत्पन्न पुत्र (अनु० १४। ३३)।

यशोधरा-त्रिगर्तराजकी पुत्री, जो पूरुवंशी महाराज इस्तीकी पत्नी और विकुण्ठनकी माता थीं ( आदि० ९५ । ३५ )।

याज्ञ-काश्यप गोत्रेत्पन्न एक ब्रह्मिष्कि जो यमुना-तटपर निवास करते थे। इनके छोटे भाईका नाम उपयाज था। ये वैदिक मंदिताके अध्ययनमें मदा मंलग्न रहनेवाले सूर्यभक्त, सुयोग्य और श्रेष्ठ ऋृपि थे (आदि० १६६। ८)। उपयाजके द्वारा इनकी हीन मनोवृत्तिका वर्णन (आदि० १६६। १६)। द्रोणनाशक पुत्रकी प्राप्तिके लिये इनसे द्रुपदकी प्रार्थना (आदि० १६६। २२— ३१)। द्रोण-विनाशक पुत्रेष्टि यश्चमें सहयोग देनेके लिये इनकी उपयाल' को प्रेरणा (आदि० १६६। ३२)। द्रुपदके अभीष्ट पुत्रके लिये यश्चमें इनका आहुति देना (आदि० १६६। ३९)। इनकी आहुतिद्वारा यश्चुण्डसे घृष्ट्युम्न एवं द्रीपदोका प्राक्ष्ट्य (आदि० १६६। ३९)। इनकी आहुतिद्वारा यश्चुण्डसे घृष्ट्युम्न एवं द्रीपदोका प्राक्ष्ट्य (आदि० १६६। ३९)।

याञ्च व्यन्य – एक श्रेष्ठ ऋषि, जो युधिष्ठिरकी सभामे विराज-मान होते थे (सभा० ४। ३२)। ये इन्द्रकी सभामें भी नैठा करते हैं (सभा० ७। १२)। ये युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें अध्वर्यु थे (सभा० ३३। ३५)। इनका विदेहरात तनकके पृछतेपर विविध ज्ञानविषयक उपदेश देना ( शान्ति० अध्याय ३१० से ३१८ तक )। गन्धवरात विश्वावसुके चौबीस प्रश्नोंका इनके द्वारा समाधान ( शान्ति० ३१८। २६—८४)। इन्हें सूर्य-देवसे वेदज्ञानकी प्राप्ति ( शान्ति० ३१८। ६—१२ )! इनके सम्मुख सरस्वतीक प्राक्षस्य ( शान्ति० ३१८। १४)। इन्हें विश्वामित्रका ब्रह्मवादी पुत्र कहा गया है ( अनु० ४। ५१ )।

यातुधानी-गजा वृषादर्भिद्वारा यज्ञसे प्रकट की हुई एक कृत्या (अनु०९३। ५३)। तालाबपर गये हुए सप्तर्पियोंसे इसका उनके नामका निर्वचन पूछना (अनु० ९३।८०)। ग्रुनःसख-रूपधारी इन्द्रद्वारा इसका वय (अनु०९३।१०५)।

यानसन्धिपर्व-उद्योगपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय ४७ से ७१ तक )।

यामुन-(१) एक भारतीय जनपद (भीष्म०९। ५१)। (२) गङ्गा-यमुनाके मध्यभःगमें स्थित एक प्राचीन पर्वत (अनु०६८।३)।

यायात-एक प्राचान तीर्थः जहाँ राजा ययातिने यज्ञ किया था। इसकी विशेष महिमाका वर्णन (शल्य० ४९। ३२-३९)।

यायावर-मुनिवृत्तिसे कठोर व्रतका पालन करते हुए सदा इधर-उधर घूमते रहनेवाले गृहस्थ ब्राह्मणोंके एक सम्ह-विशेषका नाम! जरत्कारु मुनि यायावर ही थे (आदि॰ १३। ११, १८)। यायावरोंके धर्मका वर्णन (अनु॰ १४२। दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ५९३२)।

यास्क-एक प्राचीन ऋषिः जिन्होंने अनेक यशोंमें नारायण-का शिपिविष्ट नामसे गान किया है (शान्ति ० ३४२। ७२)।

युगन्धर-(१) एक पर्वत या प्रदेश (यहाँके लोग ऊँटनी और गदर्हातकके दूधका दही बना लेते हैं; जो शास्त्र-निपिछ है।)(वन० १२९।९)।(२) एक पाण्डवपक्षीय योद्धाः जिसने द्रोणाचार्यपर धावा किया और अन्तमे यह द्रोणद्वारा मारा गया (द्रोण० १६। २०-३१)।

युगप-एक देवगन्धर्व, जो अर्जुनके जन्मोत्सवमें पधारे थे ( आदि० १२२। ५६ )

युधामन्यु-पाण्डव-पक्षका एक श्रेष्ठ रथीं जो पाञ्चालदेशका राजकुमार था ( उद्योग ० १७० । ५ )। यह अर्जुनका चक्ररक्षक था ( भीष्म० १५ । १९ )। इसके रथके थीड़ोंका वर्णन ( द्रोण ० २३ । ३ )। इतवर्माके साथ

युद्ध ( द्रोण० १३०।३०-४३ )। क्रुप चार्यद्वारा इसका पराजित होना (कर्ण० ६१। ५५-५६)। इसके द्वारा कर्णके भाई चित्रसेनका वध ( कर्ण० ८३। ३९)। अञ्बत्थामाद्वारा इनका वध (सौक्षिक०८।३८)। युधि छेर-महाराज पण्डुके क्षेत्रज पुत्र (आदि०१। ११४; आदि० ६३ । १९५-११६ ) । धर्मराजके द्वारा कुर्ताके गर्भरे इनकी उत्पत्ति तथा इनके उत्पत्तिकालीन ग्रहोंकी स्थिते (आदि० १२२ । ६-७) । इनके जन्म कालमें आकाशवाणी हुई ! उसने बताया कि यह श्रेष्ठ पुरुष धर्मात्माओंमें अग्रगण्यः पराक्रमी एवं सत्यवादी राजा होगा। पाण्डुका यह प्रथम पुत्र 'युधिष्ठिर' नामसे विख्यात हो तीनों लोकोमं प्रसिद्धि प्राप्त करेगा । यह यशस्वी, तेजस्वा और मदाचारी होगा ( आदि० १२२। ৩-१०)। शतशृङ्गनिवासी ऋषियोंद्वारा इनका नाम-करण-संस्कार (आदि० १२३ । १९-२०) । वसुदेवके पुरोहित काश्यपके द्वारा इनके उपनयन दि संस्कार ( आदि॰ १२३। ३५ के बाद दाक्षिणात्य पाठ) । राजपिं द्युकसे शिक्षा लेकर इनका तोमर चलानेकी कलामें पारंग्त होना ( आदि० १२३ । ३१ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ३६९ ) । पाण्डुकी चितापर अ रोहण करनेसे पूर्व माद्रीने अपने पुत्रोंके मस्तक सूँवे और युधिष्ठिरका हाथ पकड़कर कहा-'पुत्रो! अब बड़े मैया युधिष्ठिर ही तुम चारों भाइयोंके पिता हैं ( आदि० १२४।२८ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ३ ३३ ) । शतश्रुङ्गनिवासी मुनि पाण्डवींकी इस्तिना-पुरमें ले जाकर भीष्मजीसे युधिष्ठिरका परिचय कराते हुए बोले-भहाराज पाण्डुको साक्षात् धर्मराजद्वारा यह पुत्र प्राप्त हुआ है। इसका नाम युधिष्ठिर है ( आदि॰ १२५ । २२-२३ ) । दुर्योधनद्वारा जलविहारका प्रस्ताव और युधिष्ठिरका उसे स्वांकार करना ( आदि० १२७ । ३५–३७ ) । धर्मात्मा युधिष्ठिरका भीमसेनको न देख-कर माता कुन्तीके पास जाकर भीमसेनके विषयमें पूछना और उनके लिये चिन्ता प्रकट करना । भामरेन के खो जानेके समाचारसे कुन्तीका चिन्तित होकर युधिष्ठिरको उनकी खोजके लिये अप्देश देना ( आदि ) १२८ । ४-१२ )। भीमसेनका नागलोकसे आकर अपने वड़े भाई युधि-ष्ठिरको प्रणाम करना और दुर्गोधनकी कुचेशको बताना। युधिष्ठिरका भीमसेनको सर्वथा चुप रहनेकी सलाह देना तथा सतत सावधान हो जाना ( आदि॰ १२८। ३०-३५)। इनका द्रोणाचार्यसं कृपाचार्यकी अनुमति ले सदा हस्तिनापुरमें ही रहकर भिक्षा ग्रहण ( जीयननिर्वाह ) करनेके लिये कहना (आदि० १३०। २६)। रथपर बैठकर युद्ध करनेमें इनकी कुशलता ( भादि॰ १३१।

युद्ध ( द्वीम० ९२ । २० ३२ ) । दुर्योधनके साथ इसका

६३ )। द्रोणाचार्यके द्वारा इनके लक्ष्यवेधकी परीक्षा ( आदि० १३१। ७१-७७ )। अर्जुनका युधिष्ठिरको द्रादके साथ युद्ध करनेसे रोकना ( आदि० १३७ । २६ ) । धृतराष्ट्रद्वाग इनका युवराज-पदपर अभिषेक ( आदि॰ १३८ । २ ) । युधिष्ठिरने अपने शीलः सदाचार तथा मनीयोगपूर्वक प्रजापालनकी प्रवृत्तिके द्वारा अपने पिता महाराज पाण्डुकी कीर्तिको भी ढक दिया ( आदि० १३८ । ३ ) । प्रजावर्गका युधिष्ठिरको ही राज्य पानेके योग्य वताना (आदि० १४०। २३---२८) । भाइयों-सहित वारणावत जानेके लिये उद्यत हो युधिष्ठिरका मान-नीय कौरवोंसे अनुमति एवं आशीर्वाद माँगनः ( आदि॰ १४२ । ११-१६ ) । हस्तिनापुरके ब्राह्मणींका धृतराष्ट्रके विभम वर्तात्रकी निन्दा करते हुए जहाँ युधिष्ठिर जायँ वहीं घर-बार छोड़कर जानेका निश्चय करना। युधिष्ठिरका परवासियोंको समझाना और धतराष्ट्रकी ही आज्ञामें रहनेके लिये अनुरोध करना ( आदि० १४४। ६— १७) । लाभाग्हमें कौरवींके कुचकसे वचनेके लिये इनको विदुरका संकेत (आदि० १४४। १९-२६)। भौने आपकी बात समझ ली, यह युधिष्ठिरका उत्तर तथा कन्तीके पृष्ठनेपर युधिष्ठिरका विदुरके कथनका उन्हें तात्पर्य बताना ( आदि० १४४ । २७-३३ ) । वारणा-वतवासियोंसे घिरे हुए धर्मराज युधिष्ठिर देवमण्डलीके बीच साक्षात इन्द्रके समान सुशोभित हुए ( आदि॰ १४५ । ४ ) । युधिष्ठिरका भीमसेनसे लाक्षाग्रहको अग्नि-दीपक पदार्थोंसे बना हुआ वताकर उसमें सावधानीसे किसी गुप्त स्थानमें रहने और पापी पुरोचन एवं दुर्योधनको चकमा देकर वहाँसे भाग निकलनेके लिये परामर्श देना ( आदि॰ १४५ । १३-३१) । विदुरके भेजे हुए खनकसे युधिष्ठिरकी बातचीत तथा भाइयों बहित अपनेको संकट-मुक्त करनेके लिये उससे कोई उपाय करनेका अनुरोध ( आदि॰ १४६। १-१५ )। जतुगृहको जलानेके लिये इनका अपने भाइयोंको परामर्श ( आदि० १४७ । २-४ )। विदुरके भेजे हुए नाविकका युधिष्ठिरको विदुरका संदेश सुनाना और माता एवं भाइयोंमहित इन्हें गङ्गाजीके पार उतारना ( आदि० १४८ अध्याय )। भीष्मः कौरव तथा पुत्री नहित धृतराष्ट्रका युधिष्ठिर आदि-को जलाञ्चलि देनाः पुरवासियों तथा भीष्मजीका उनके लिये शोक एवं बिलाप करना और विदुरका भीष्मजीसे एकान्तमें युधिष्ठिर आदिके जीवित होनेकी बात बताना ( आदि॰ १४९ । १५-१८ के बाद दाक्षिणास्य पाठ-सहित ) । धर्मराज युधिष्ठिरकी प्रेरणासे महावली भीम-सेनका भाइयों और कुन्तीको लेकर शीव्रताके साथ चलना ( आदि । १४९ । २३-२६ ) । भीमसेनका

तथा युधिष्ठिर आदिकी दयनीय दशापर विषाद एवं रोप ( आदि० १५०। २१-४३ )। भामसनका हिडिम्याको अपने ज्येष्ठ भ्राताका परिचय देना ( अपरि० १५१। ३१ ) । हिडिम्बाके मुखसे भीमसेन और हिडिम्बके युद्धको बात सुनकर युधिष्ठिरका उछलकर खड़ा हो जाना ( आदि० १५३। १३ ) । हिडिम्बाकी मारनेके लिये उद्यत हुए भीमसेनको इनका निरोध ( आदि० १५४। २-३) । कुन्नीमहित युधिष्ठिरसे हिडिम्बाको भीमसेनके लिये प्रार्थना, कुन्तोका युधि प्रिरमे इनके लिये सम्मति माँगना और युधिष्ठिरका कुछ शतांके साथ हिडिम्बाके लिये भीमसेनको अपने माथ हे जानेका आदेश ( आदि॰ १५४ । ४-१८ के बाद दाक्षिणात्य पाठसहित ) । भीमसेनको बक नामक राक्षतके पास भेजनेके विषयमें युधिष्ठिर और कुन्तीकी वातचीत (आदि० १६५ अध्याय)। पाञ्चालदेश चलनेके लिये युधिष्ठिरको मात की प्रेरणा और इनकी म्बीकृति (आदि० १६७।३-८) । चित्रस्य गन्धर्वकी प्राणरक्षाके लिये इनका अर्जुनको आदेश ( आदि० १६९। ३६-३७ ) । पाञ्चालयात्राके समय मार्गमें ब्राह्मणोंसे युधिष्ठिरकी वातचीत (आदि॰ १८३ अध्याय ) । श्रीकृष्णका भण्डवोंको पहचानकर बलरामजी-से युधिष्ठिर आदिका परिचय देना ( आदि० १८६। ९-१०) । कुन्तीका युधिष्ठिःसे अपने कथनकी सत्यतापूर्वक द्रीपदीकी अधर्मसे रक्षाके लिये उपाय पुछना ( आदि॰ १९०। ३-५)। इनका माता कुन्तीको आश्वासन देकर अर्जुनसे द्रीपदीके विषयमें वार्जालाप और द्रीपदी हम सभी भाइयोंकी पत्नी होगी, ऐसा निश्चय (आदि० १९० । ६-१६) । श्रीकृष्ण और वलभद्रजीका कुम्हारके घर जाकर युधिष्ठिरको अणाम करना और युधिष्ठिरका उनसे कुशल पूछकर यह जिलासा करना कि आपने कैसे इमें पहचान लिया ( आदि० १९० । १८-२२ ) । द्रुपदके पुरोहितका युधिष्ठिरसे उन लोगोंका परिचय पुछना और द्रपदकी कामना बतानाः युधिष्ठिरका भीषसेनते पुरोहितका पूजन कराकर उनसे सामयिक वार्तालाप करना और द्रुपदकी कामनाको सफल वताना (आदि० १९२ अध्याय )। परोहितके नुँइसे युधिष्ठिरका कथन सुनकर द्रपदका पाण्डवीं-के शील स्वभावकी परीक्षा करना तथा उन सबको भोजन कराना ( आदि॰ १९३ अध्याय ) । इनके द्वारा अपने सभी भाइयोका परिचय देकर द्रुपदको आश्वासन (आदि• १९४। ८-१२)। द्रपदका यु घेष्ठिरसे लाक्षागृहसे सकुशल बचकर निकल आनेका समाचार पूछना और युधिष्ठिरका उन्हें सब कुछ बताना ( आदि० १९४। १५-१७ )। द्रौपदी-का विवाह किसके साथ हो। द्रुपदके यह पूछनेपर-द्रौपदी इम सभी भाइयोंकी महारानी होगी - ऐसा उन्हें उत्तर

देना और इस कार्यको धर्मसंगत बताना । द्रपदका इनके इस निश्चयको लोकवेदविरुद्ध बताना और पुनः कुन्ती आदिके साथ बैठकर इसपर विचार करनेके छिये प्रेरित करना ( आदि॰ १९४ । २०-३२ ) । व्यामजीके पूछने-पर द्रीपदीके विवाहके सम्बन्धमें इनका निर्णय ( आदि॰ १९५ । १३-१७ ) । द्रौपदीके साय इनका विधिपूर्वक विवाह ( आदि० १९७। ११-१२ )। युधि प्रेरका आधा राज्य पाकर भाइथोंसहित खाण्डवप्रस्थमें प्रवेश ( आहि॰ २०६ । २३-२७ ) । श्रीकृष्णका विश्वकर्माद्वारा युधिष्ठिर-के लिये खाण्डवप्रस्थमें एक दिव्य नगरका निर्माण करानाः युधिष्ठिरका उस नगर एवं भवनमें प्रवेश तथा द्वारकाको जाते हुए श्रीकृष्णसे युधिष्ठिरकी पाण्डवीपर कृपा बनाये रखने और कर्तव्यकी अनुमति देनेके लिये प्रार्थना (आदि॰ २०६। २८-५१ के बाद दाक्षिणात्य पाठसहित )। भाइयों सहित युधि छिरद्वारा धर्म । वंक प्रजाका पालन ( आदि० २०७ । ५-८ ) । इनके पास देवर्षि नारदका शुभागमन ( आदि० २०७। ९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ-सहित )। राजा युधिष्ठिरद्वारा देविषे नारदका सत्कार तथा नारद जीका युधिष्ठिर आदिसे द्रौपदीके विषयमें कुछ नियम बनानेके लिये कहकर उन्हें सुन्द और उपसुन्दकी कथा सुनान। (आदि० २०७ । १८ से आदि० २:१ अध्यायतक ) । निष्मभङ्गका प्रायश्चित्त करनेके लिये आज्ञा माँगनवाले धनंजयको युधिष्ठिरका वनमें जानेसे रोकना ( आदि० २१२। २७-३३)। सुभद्राहरणके लिये इनकी अर्जुनको अनुमति (आदि० २१८। २५)। सुभद्राके लिये दद्देज लेकर आये हुए श्रीकृष्ण-त्रलराम आदि-का युधिष्ठिरसे मिलना तथा युधिष्ठिरद्वारा उन मचका सत्कार (आदि० २२०। ३८--४३) । अभिमन्युके जन्मपर युधिष्ठिर-. का ब्राह्मणोंको दस इजार गौओंका दान करना ( आदि० २२०। ६९) । द्रौपदीका युधिष्ठिरसे पतिविन्न्यनामक पुत्र प्राप्त करना ( आदि० ६३। १२२-१२३; आदि० ९५। ७५; आदि० २२०। ७९ ) । इनके द्वारा शिवि-राजकुमारी देविकाके गर्भसे यौधेयकी उत्पन्ति ( आदि॰ ९५। ७६ ) । युधिष्ठिर और उनके राज्यकी विशेषता (आदि० २२१ । २-१६ ) । श्रीकृष्णका सयासुरको धर्मराज युधिष्ठिरके लिये एक दिव्य समाभवन बनानके लिये आदेश देना ( सभा० १ । १०-१३ ) । श्रीकृष्णके द्वारका जाते समय उनके स्थपर दारुकको हटाकर राजा युधिष्ठिरका स्वयं बैठना और घोडोंको बागडोर सँभालना ( सभा • २ । १६-१७ ) । मयामुरका धर्मराज युधिष्ठिर-को उनके छिये दिव्य समाभवन तैयार हो जानेकी सूचना देना ( सभा॰ ३। ३७ )। मयंनर्मित सभाभवनमें इनका प्रवेश (सभा॰ ४। १-८)। नारदद्वारा इनको विविध

मङ्गलमय उपदेश ( सभा० ५ अध्याय )। इनकी दिव्य समाओंके विष्यमें जिल्लामा और नारददारा उनका वर्णन (सभा० अध्याय ६ से ११ तक) । राजसूय-यश करनेके लिये इनको नारददारा पाण्डका संदेश ( सभा• १२ अध्याय ) । इनका राजसूय-यज्ञविपयक मंकला और उनके विषयमें भाइयों। मन्त्रियों। मुनियों और श्रीकृष्णसे मलाह लेना ( सभा० १३ अध्याय ) । श्रीकृष्णकी युधिष्ठिरको राजनुब-यज्ञके लिये सम्मति ( सभा० १४ अध्याय ) । राजसूय-यज्ञमे पहले नरासंधको मारनेके लिये इनको श्रीकृष्णकी सलाइ ( सभा० १५ अध्याय )। जरासंधको जीतनेके विपयने इनके उत्साह्दीन होनेपर अर्जुनका इनके प्रति उत्यादपूर्ण उद्गार ( सभा• १६।३)। श्रीकृष्णका इनके प्रति अर्जुनकी बातका अनुभोदन करते हुए इनके पुछनेपर उन्हें जरामंधकी उत्पत्तिका प्रमंग सुनाना (सभा । १७। १९)। इनके अनुमोदन करनेपर श्रीकृष्णः भीमसेन और अर्जुनकी मगध-यात्रा (सभा०२०अध्याय)। अर्जुनका युधिष्टिरमे उत्तर-दिशाकी विजयके लिये जानेकी आज्ञा माँगना और युधिष्ठिरका स्वस्तिवाचन कराकर जानेकी आज्ञा देना ( सभा • २५। १-७ )। अन्य भाइयोंका भी धर्मराजरे सम्मानित होकर दिग्वितयके लिये यात्रा करना और केवल धर्मराजका खाण्डवप्रसमें रह जाना ( समा० २५। ८-११)। युधिष्ठिरके शासनकी विशेषना, श्रीकृष्णकी आज्ञासे इनका राजस्य-यज्ञकी दीक्षा लेना तथा राजाओं। ब्राह्मणों तथा संगे-सम्बन्धियोंको बुलानेके लिगे निमन्त्रण भेजना (सभा• ३३ अध्याय )। इनके यहामें मब देशके राजाओं, कौरवीं तथा यादवींका आगमन और उन सबके भोजन विश्राम आदिकी सुब्यवस्था ( सभा० ३४ अध्याय ) । इनके राज-सूय-पत्रका वर्णन ( सभा० ३५ अध्याय ) । युधिष्ठिरकी यजशालाकी विशेषता और इनके उस धन-वैभव और यज्ञ-विधिको देखकर देविष नारदको संतोष ( समा० ३६। ९-१०)। भीष्मका युधिष्ठिरको राजाओंके लिये अर्घ्य-प्रदान करनेका आरेश तथा भीष्मसे पूछकर युभिष्ठिरका सबसे पहले श्रीकृष्णको सहदेवद्वारा अर्ध्य-प्रदान कराना ( सभा० ३६ । २२-३१ ) । शिशुपानके विरोध करनेपर इनका उसे समझाना ( सभा० ३८। १~५ ) । युधिष्ठिर-का भीष्मजीसे भगवान् श्रोकृष्णके सम्पूर्ण चरित्रोंको सुनने की इच्छा प्रकट करना और भीष्मजीका भगवान्के अतीत। वर्तमान और भावो अवतारीका वर्णन करना ( सभा • ३८। २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७८१-८२६तक )। शिशुपालके द्वारा राजसूय यज्ञमें उपद्रव खड़ा करनेपर इनकी चिन्ता और भीष्मद्वारा इनको आश्वासन (सभा० ४० अध्याय ) । युधिष्ठिरका अपने भाइयोंको शिशुपालका अन्येष्टि-मंस्कार करनेकी आजा देना और उसके पुत्रको चेदिदेशके रण्यार अभिष्क करना (सभा० ४५। ३४-३६) । इनके राजमूय यज्ञना विस्तृत वर्णन और उनकी समाप्ति ( सभा० ४५। ३७-३९ तथा दा पाठ, पृष्ठ ८४१-८४३ ) । धर्मात्मा युधिष्ठिरका अवस्थ स्नानः राजाओंका उन्हें वधाई देकर स्वदेश जानेके छिये अनुमति माँगना तथा युधिष्ठिरका उन सवको अपने राज्यकी सीमातक पहुँचा आनेके लिये भाइयोंको आदेश देना (समा० ४५। ४०-४५)। श्रीकृष्णका युधिष्ठिरसे विदा माँगना और इनका गद्गद-कण्ठसे उन्हें जानेकी अनुमति देना । उनके जाते समय भाइयों सहित युधिष्ठिरका पैदल ही उनके पीछे पीडे जाना। श्रीकृष्णका अपने रथको रोककर युधिष्ठिरको कर्तव्यका उपदेश दे उन्हें छौटाना और स्वयं भी आजा छेकर जाना ( सभा०४५। ५१-६७ )। राजसूय यज्ञके अन्तमें व्यास-जीकी भविष्यवाणींसे इनको चिन्ता और समत्वपूर्ण वर्ताव करनेकी प्रतिज्ञा (सभा० ४६ अध्याय)। इनके द्वारा प्रतिदिन दस हजार ब्राह्मणींको सोनेकी थालियोंमें भोजन कराना ( सभा० ४९। १८ ) । राजमूय यनमें इनको समुद्रद्वारा मधुकी भेंट ( सभा० ४९ । २६ ) । इनके राजसूय यज्ञमें लाख ब्राह्मणींके भोजन करनेपर शङ्कध्वनि (सभा० ४९। ३१) । युधिष्टिरको भेंटमें मिर्ला हुई वस्तुओंका दुर्योधनद्वारा वर्णन ( समाद अध्याय ५१ से ५३ तक) । धृतराष्ट्रकी प्रेरणःसे इनके पास विदुरका आना और इनका उनसे वार्तालाय (सभाव ५८। १६)। इनका पुरोहित और सेवकोंके साथ सपरिवार इस्तिनापुरको जाना (सभा० ५८। २० के बाद दाक्षिणात्य पाठ)। जूएके अनौचित्यके सम्बन्धमें इनका शकुनिके साथ संवाद ( सभा० ५९ अध्याय ) । युधिष्ठिरद्वारा द्यूत-क्रोडाका आरम्भ ( सभा० ६० । ६-९ ) । शकुनिके छलसे इनका जूएमें प्रत्येक दाँवपर हारना ( सभा० ६१ अध्याय ) । धनः राज्यः भाइयों तथा द्रौरदामहित इनका अपनेको भी हारना ( सभा० ६५ अध्याय ) । शत्रुओंको मारनेके लिये उद्यत हुए भीमसेनको युधिष्ठिरका शान्त करना (सभा० ७२ अध्याय )। इन्हे धृत्रसङ्का आस्वःसन एवं सारा धन छौटाकर इन्द्रप्रस्थ जानकी आहा हेना (सभा० ७३। २—१६)। इनका इन्द्रप्रस्थ लौटना (सभा० ७३। १७-१८)। धृतराष्ट्रकी आज्ञासे पुनः जूएके लिये इनका मार्गमेंसे ही लौटना ( सभा० ७६। ६) । सबके मना करनेपर भी इनका शकुनिके साथ पुनः जूआ खेलना और हारना (सभा० ७६। २:--४ ) । इनका धृतराष्ट्र आदिसे वनगमनके लिये विदा बेना ( सभा० ७८। १-३ ) । विदुरका युधिष्ठिरसे

कुन्तीको अपने ही घरमें हत्कारपूर्वक रखनेकी इच्छा प्रकट करन और उन सभी भाइयोंको मन्त्वना एवं आशीर्वाद प्रदान करना ( सभा० ७८। ५---२३ )। कुन्तीका युधिष्ठिरादि पुत्रोंको वनकी और जाते देख आर्त-स्वरंग विलाप करना और युधिष्ठिर आदिका उन्हें प्रणाम करके चल देना ( सभा० ७९ । १३—३० )। युधिष्ठिरका वस्त्रसे मुख ढक्कर वनको जाना (सभा० ८०। ४)। इनका अपने साथ अग्ते हुए पुरवासियोंसे लौट जानेका अनुरोध ( वन० १। ३७ )। साथ चलने-वाले ब्राह्मणोंसे लौट जानेके लिये इनका अनुरोध ( वन॰ २ । २-४ ) । इनके द्वारा सूर्यका स्तवन (वन० ३ । ३६--६९) : सूर्यसे इन्हें अक्षयपात्रकी प्राप्ति ( वन • ३।७२) । इनका किमीरको अपना परिचय देना (वन ० १९ । २६-२७ ) । श्रीकृष्णके मुखसे इनका शाल्वोपारुयान-अवण ( वन ० अध्याय १५ से २२ तक )। इन्हे भार्कण्डेयजोका धर्मविषयक आदेश ( वन० २५ । ८--१८ )। इनके द्वारा क्रोधकी निन्दा और क्षमाकी प्रशंसा ( वन० २९ अध्याय ) । द्रौपदीके आक्षेपका समाधान ( वन० ३१ अध्याय )। इनका भीमसनको समझाते हुए धमंपर ही डटे रहना ( वन॰ ३४ अध्याय ) । भोमसेनको समझाना (वन० ३६। २---२०) । इन्हें व्यामजीसे प्रतिस्मृति विद्याकी प्राप्ति ( वन ० ३६ । ३८ ) । इनका व्यामर्जाकी आरुसे भाइयों तथा विश्रीसहित हैंदवनसे काम्यकवनमें जाना ( वन० ३६ । ४१ ) । इनके द्वारा अर्जुनको प्रतिस्मृति विद्याका उपदेश ( वन० ३७। १६ )। इन्द्रका लोमश-को युधिप्रिको लिये संदेश देकर उनके पास भेजना और इनकी रक्षाके लिये उन्हें नियुक्त करना (वन० ४७। छिये भीमसेनको उपदेश (वन० ५२ । ३७-३९ ) । बृहद्द्वसे वार्तालाप तथा नलोपाख्यान सुननेकी इच्छा प्रकट करना ( वन० ५२ । ४२---५९ ) । बृहद्स्वका इन्हें नलोपारुयान सुनाना और इनको महर्षि बृहदश्वसे अक्षहृद्य तथा अश्वविद्याकी प्राप्ति (वन० अध्याय ५३ से ৩९ तक ) । রীपदीका युधिष्ठिरने अर्जुनके लिपे चिन्ता प्रकट करना ( वन० ८० । ११ - १५ ) । सुधि प्रस्के पास देवर्षि नारदका आगमन, इनका नारदर्जासे त र्थयात्रा-फलविपयक प्रश्न, नारदजीद्वारा भीष्म पुलस्त्य संवादको प्रस्तुत करना और इन्हें ऋ ियोंके साथ तीर्थयात्रा करनेके लिये आदेश देना ( वन० अध्याय ८१ से ८५ तक )। इनका धौम्यसे पुण्य तपोवन आश्रम एवं नदी आदिके विषयमें प्रदन तथा धौमयद्वारा इनके समक्ष चारों दिशाओंके तीथोंका वर्णन ( वन०अध्याय ८६ से ९० तक)। युधिष्ठिरके

पास महर्षि लोमशकः आगमन और इनसे अर्जुनको पाश्चपत आदि दिव्यास्त्र प्राप्त होनेकी बात बताकर इन्द्रका सदेश सुनाना ( वन० ९१ अध्याय ) । महिं लोमशके मुखसे इन्द्र और अर्जुनका मंदेश सुनकर युधिष्ठिरका प्रमन्न होना और इनका शर्थयात्राके लिये उद्यत हो अपने अधिक साथियोंको विदा कर देना (वन० ९२ अध्याय)। ऋषियोंका युधिष्ठिरके पास आकर अपनेको भी तीर्थयात्राके लिये साथ ले चलनेका अनुरोध करना तथा इनका उनकी बात मानकर ऋषियोंको नमस्कार करके टीर्थयात्राके छिय प्रस्थान ( वन० ९३ अध्याय ) । महर्षि लोमशका देवत औ और धर्मात्मा राजाओंका उदाहरण देकर युधिष्टिरको अधर्मते हानि बताना और तीर्थयात्राजनित पुण्यकी महिमा वर्णन करते हुए आश्वासन देना ( वन १ ९४ अध्याय ) । शमठ-का युधिष्ठिरत अमूर्तरथाके पुत्र राजर्षि गयके यज्ञका वर्णन करना ( वन० ९४ । १८---२९ ) । इनक' अगर याश्रम-में पहुँचकर वातापिके विनाशके विषयमें छोमशजीस पृछना और लोमशानीका इनसे अगस्त्यका चरित्र सुनाना ( वन० अध्याय ९६ से ९९ । ३० तक ) । युविधिरका पुनः अग-स्त्यका चरित्र सुननेकी इच्छा प्रकट करना और लोमशका इनसे उनका चरित्र सुनाना (वन० अध्याय ६०० से १०५ तक ) । युधिष्ठिरके पृष्ठनेपर लोमराजीका भगीरथके आश्रयमे किस प्रकार समुद्रको पूर्ति हुई-यह प्रसंग सुनाना (वन० अध्याय १०६ से १०९ तक) । युधिष्टरके पूछनेपर लोमशजीका हेर कृटपर घटित होनेवाली अद्भत ् बातोंका रहस्य बताना और ऋष्यश्रङ्गका चन्त्रि सुनाना ( वन० अध्याय 110 से 112 तक )। इनका कौशिकी, गङ्गासागर एवं वैतरणी नदी होते हुए महेन्द्र पर्वतपर नमन ( वन० ११४ अध्याय ) । अङ्गतत्रणका युधिष्ठिरसे जमदानिको उ.पत्तिका प्रमंग सुनाते हुए परशुरामजीके उपाख्यानका वर्णन करना ( २न० अध्याय ११५ से १३७ । १५ तक ) । महेन्द्र वर्वतपर इन्हें परश्रामका दशन तथा इनके द्वारा उनका पूजन ( वन० ३६७ । १६–६८ ) । इनका विभन्न तीर्थोमें होते हुए प्रभासक्षेत्रमे उहुँचकर द स्यामे प्रवृत्त होना और यादवींका भाइयींमहित इनसे विलना ( वन ० १६८ अध्याय ) । बलदेव जीका इनक प्राते सहा नुभ्ति-सूचक उद्गार ( वन० ११९ अध्याय )। इनके द्वारा श्रीकृष्णकं कथनका अनुमोदन ( वन० ३२०। २०)। ले.मराद्वारा युधिश्वरते राजा गयके यज्ञकी भशनाः च्यवन-मुकन्याके चरित्रका वर्णन ( वनः अध्याय १२९ से १२५ तक ) । युचिष्ठिरके पूछनंपर स्नोनसङ्गरा मान्याताके चरित्रका वणन और नामक तथा जन्तुके उपाच्यानका कथन (बन० अध्याय १२६से ४२७ तक)। होमशका युधिष्ठिरको विभिन्न तीर्थाको महिमाका वणन करते हुए

अनेकानेक उपारुयान सुनाता ( वन० अध्याय १२८ से १३८ तर ) । भाइयोंतिहत युचिष्टिरकी उत्तराखण्ड-यात्राः लोमग नांद्वारा उसकी दुर्गमताका कथन, गङ्गाजीसे युधिष्टिरकी रक्षके चिये प्रार्थना तथा युधिष्टिरका भीम-सेनको ौपदीका २क्षाके लिये मावधान रहनेके लिये आदेश वेना और नकुल-महदेवके शरीरपर हाथ फेरकर उन्हें सन्छना देना (वन० १३९ अध्याय) । युविष्ठिरका महदेव एवं द्रीपदीमहित जीममेनको धौम्यः मार्थिः सेवकः रथः घं इ तथः अत्यास्य ब्राह्मणीके साथ लौट जानेकी आज्ञा देना और अपने लीटनंदक गङ्गाद्वारमें प्रतीक्षा करनेको कइना ( वन० १४० । १ — ७ ) । इनका अर्जुनको न देखनेके कारण भीमसेनसे अवनी मानांतक चिन्ता प्रकट करना एवं गन्धमादन पर्वतगर जानेका दृढ ।नेश्चय करना ( वन ० १४१ अध्याय ) । गन्धमादनको यात्रामे द्रौपदीके मृछित होने र इनका विलाप ( बन ० १४४ । १०-१४ )। युधिष्ठरका द्रौनदोको आश्वासन देकर भीम्सेनस यह पूछना कि इस दुर्गम मार्गमें द्रौपदी कैसे चल सबेगी ( वन ) १६४ । २१-२२) । इनको आहासे भीमसेनद्वारा घटोत्कचकः सारण और उसकी सहायतान द्<mark>रौपदीसहित इन</mark> सब लोगोंका गन्यमादन पर्वत एवं वदिकाश्रममें प्रवेश (वन ० १४४ । २५ से १४ - अध्यायतक ) । भीमसेनके सौगन्धिक पृष्प लानेकं लिये चाँठ जानेपर भयंकर उत्पात देखकर इनकी (चन्ता और घटात्कचके सहारे सभाके साथ इनका सौग नेधक वनमें पहुँचना ( वन० १५५ अध्याय )। इनको आकाशवाणाद्वारा संगान्त्रिक वनसे नर-नारायणाश्रम-में लौट जानेका आदेश (वन० ९५६ । १३-१६)। अपहरण करते समय जटासुरको इनकी फटकार ( वन॰ ६५७ । ६२—३० ) । इनके द्वारा भीक्सेनसे गन्धमादन-की रमणीयवाका वर्णन ( बन० १८८। ३७--१०१ )। प्रश्नके कामें आष्टिपेणका बुद्धिष्ठरको उपदेश ( वन० १५९ अध्याय ) । गत्बनादन वर्षतपः राञ्चलीके वव करने-पर इन ह द्वारा भ मनेदकी भर्त्तना (वन० १६)। १०-१२) । इनक कुबरते भेट तथा उनके द्वारा इन्हें सान्त्वना ( वन० १६१ । ४३-४६ ) । धौम्यका युधि।ष्ठर-को मेर वर्वत तथा उतके शिलरांवर स्थित ब्रह्माः विष्णु आदिकं स्थानींका लक्ष्य कराना और सूर्य चन्द्रमाकी गति एवं पभाका वर्णन करना (वन॰ १६३ अध्याय )। युधिष्ठिर आदिका अर्जुनके लिंब उत्किष्ठत होना और इनके समीप अर्जुनका आगरन ( वन० १६४ अध्याय )। अर्जुनका युधिउरके चरणींमे प्रणाम करके सब माइबी और ट्रौपरीसे मिलना और युाधष्टिरके पान विनीत भावसे खड़ा होना (वन o १६५ । ४-५ ) । इनके द्वारा गन्धमादनार इन्द्रका स्वागत-अकार तथा उनको मान्तवना दे<del>वर इन्द्रका छौटना</del>

( वन० १६६ अध्याय ) । अर्जुनद्वारा इनके समक्ष अपनी तपस्याः यात्रा तथा स्वर्ग-यात्राके वृत्तान्तका वर्णन ( वन० भध्याय १६७ से १७३ तक )। अर्जुनद्वारा यात्राका वृत्तान्त पुनकर इनके द्वारा उनका अभिनन्दन तथा दिव्यास्त्र-दर्शन-की इच्छा (वन० १७४। ११-१५)। युधिष्ठिर और भीम-सेनका वार्तालाप (वन० १७६ । ७ --१७)। भाइयों सहित युधिष्ठिरका गन्धमादनसे बदरिकाश्रम आदि स्थानोंमें होते हुए हैतवनमें प्रवेश ( वन० १७७ अध्याय ) । युधिष्ठिरको अनिष्ट-दर्शनमे चिन्ता तथा उनके द्वारा भीमसेनकी खोज करते हुए उनके पास पहुँचकर उन्हें अजगरके वदामें पड़ा हुआ देखना ( वन० १७९ अध्याय ) । इनकी अजगर-रूपधारी नहुपसे बातचीत तथा इनके द्वारा अपने प्रश्नीं-का उचित उत्तर पाकर संतुष्ट हुए सर्परूपधारी नहुपका भीमसेनको छोड़ देना और युधिष्ठिरके साथ वार्तालाप करने-के प्रभावसे सर्वयोनिसे मुक्त हो स्वर्गको जाना ( वन० भध्याय १८० से १८१ तक ) । युधिष्ठिर आदिका पुनः द्वैतवनसे काम्यकवनमें प्रवेश (वन० १८२। १७-१८ ) । सत्यभामासहित श्रीकृष्णका युधिष्ठिरके पास आना और इनको तथा भीश्सेनको प्रणाम करना ( वन० १८३। ७-८ ) । इनके द्वारा श्राकृष्णकी वार्तीको सुनकर उनका अनुमोदन करना (वन० १८३ । १६-४०)। इनके ् पास मार्कण्डेयजीका छुभागमन तथा इनके पूछनेपर मार्कण्डेयजीद्वारा कर्मफलका विवेचन (वन० १८३। **४१—९५) । इनका मार्कण्डेयजीसे सर्वकारण काल-**विषयक जिज्ञामा (वन ० १८८। २-१६)। मार्कण्डेयजीसे कलि युगके प्रभावका वर्णन करनेके लिये प्रश्न (वन० १९०। २–६)। युधिष्ठिरके पूछनेपर मार्कण्डेयजीका इनके लिये धर्मका उपदेश ( वन० १९१। २१—३० ) । युधिष्ठिरका उनके बताये धर्मके पालनकी प्रतिशा करना ( वन ० १९१। ३१-३२)। पतिवता और धर्मब्याधकी कथा सनकर युधिष्ठिरका संतोप प्रकट करना ( वन० २५६ । ३६ ) । युधिष्ठिरकी अग्निके विषयमें जिज्ञामा और मार्कण्डेयजीद्वारा अग्निवंशका वर्णन ( वन० अध्याय २१७ से २२२ तक )। युधिष्ठिरके पृछने । मार्कण्डेयजीका इन्हें कार्ति-केयके जन्म-कर्मका वृत्तान्त सुनाना ( वन० अध्याय २२३ से २३१ तक ) । इनका कार्तिकेयके त्रिलोक विख्यात नामोंको सुननेकी इच्छ। प्रकट करना और मार्कण्डेयजीका इन्हें उन नामीकी सुनाना ( वन० २३२ अध्याय ) । युधिष्ठिर आदि पाण्डवींका समाचार सुनकर धृतराष्ट्रका खंद और चिन्तापूर्ण उद्गार (वन० २३६ अध्याय ) । इनका भीमसेनको गन्धवें के हायसे कौरवोंको छुड़ानेका आदेश ( वन० २४३ । १--१९ )। चित्रसेनका युधिष्ठिरके पास आनाः, दुर्योधनकी कुचेशको

बतानाः युधिष्ठिरका कौरवींको वन्धनसे छुड़ानाः गन्धवींकी प्रशंसा करना और दुर्योधनको प्रेमपूर्वक दुःसाइससे निवृत्त होनेकी सलाह देना ( वन० २४६। १२—२३)। दुःशासनका युधिष्ठिरके पात दूत भेजकर उन्हें दुर्योधनके वैष्णव-यज्ञमें आनेके लिये संदेश कहलाना तथा युधिष्ठिर-का दुर्योधनके यज्ञकर्मकी प्रशंसा करके समय-पालनसे पहले आनेमे असमर्थता प्रकट करना ( वन० २५६। ७--१४) । कर्णद्वारा अर्जुन-वधकी प्रतिशा सुनकर इनकी चिन्ता ( वन० २५७। २३-२४ ) । स्वप्नमें मुगोंसे प्रेरित होकर भाइयोंसहित युधिष्ठिरका काम्यकवनमें गमन (वन० २५८ अध्याय )। युधिष्ठिरकी चिन्ताः व्यासजीका आगमनः युधिष्ठिरद्वारा उनका सत्कारः उनका युधिष्ठिरसे तप और दानकी महिमा बताना और उनके पृछनेपर तपसे भी दानको ही श्रेष्ठ बताना **( वन० २५९** अध्याय ) । दुर्योधनका दुर्वासाको संतुष्ट करके उनसे युधिष्ठिरका अतिथि होनेके लिये कहना ( वन० २६२। ७---२२) । इनके द्वारा दुर्वासाका अतिथि-सत्कार (वन० २६३ । २-४) । द्रौपदीहरणके अवसरपर इनका त्रिगर्तराजके साथ युद्ध और इनके द्वारा उसका वधः भीमद्वारा वदी होकर जयद्रथका युधिष्ठिरके सामने उपस्थित होनाः उसकी दशा देखकर युधिष्ठिरका हँसना और उसे दासभावसे मुक्त करके छोड़ देनेका आदेश देना तथा जयहथको उसके दुष्कर्मके लिये धिकारकर जानेके लिये आज्ञा देना ( वन० २७२। १४--२३ )। अपनी दुरवस्थासे दुखो हुए युधिष्ठिरका मार्कण्डेय मुनिसे प्रश्न करना और उनका उन्हें श्रीरामोपाख्यान सुनाना, अन्तमें राजा युधिष्ठिरको आख्वासन देना ( वन० अध्याय २७३ से २९२ तक ) । युधिष्ठिरकी मार्कण्डेयजीने द्रीपदी जैसी दूसरी किसी पतिवता नारीके विषयमे जिज्ञामा और मार्कण्डेयजीका उनके प्रश्नके उत्तरमें सावित्रीका उपाख्यान सुनाना (वन० अध्याय २९३ से २९९ तक) । युधिष्ठिर-का नकुछको वृक्षपर चढ्कर पानीका पता छगानेके छिये कहना ( वन ० ३१२ । ५-६ ) । नकुलके पानीका पता लगानेवर युधिष्ठिरका उनको तरकसोंमें पानी भर ल'नेका आदेश (वन० ३१२। ५)। नकुलके लौटनेमें देर होनेपर युधिष्ठिरका सहदेवका भेजना ( वन० ३१२। १४-१५)। उनके छैटनंमें भी विलम्ब होनेपर इनका अर्जुनको पहलेके गये हुए दोनों भाइयोंको बुलाने और पानी लानेके लिये आदेश देना (वन० ३१२ । २०-२१ )। उनके छौटनेमें भी देर होनेपर युधिष्ठरका भीम-सेनको भेजना (वन० ३१२ | ३३-३५) । अन्तमें युधिष्ठिरका जलाशयके तटपर जाना (वन०३१२। ४१--४५) । द्वैतवनमें इलके लिये गये हुए चारों

भाइयोंको सरोक्रार पड़ा देखका विलाग करना ( वन॰ ३१३। ४—२७)। युधिष्ठिरका मरोवरके जलमें प्रवेश और यक्षका उन्हें अपने प्रश्नीका उत्तर देकर ही पानी पीने और ले जानेका आदेश देना ( वन० ३१३ । २८-३०) । 'तुम कौन हो ?' युधिष्ठिरके यह पूछने गर यक्षका उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देना और युधिष्ठिरका अपनी बुद्धिके अनुसार उसके प्रश्नीका उत्तर देनेकी प्रतिज्ञा करना (वन० ३१३ । ३१ — ३४) । इनका यक्षके प्रश्नोंका उत्तर देना (वन०३१३ । ४५--१२१ ) । जुम अपने भाइयोंमेंसे जिन एककी चाही, वह अकेला ही जीवित हो सकता है' यक्षके ऐसा कहनेपर युधि छेरका नकुलके जीवित होनेकी इच्छा प्रकट करना—इस विषयमें यक्ष और युधिष्ठिरका संवाद । इनकी वातसे संतृष्ट हुए यक्षका इनके सभी भाइयोंके जीवत होनेका तर देना (वन० ३१३। १२२---१३३) यक्षकः चारों भाइयों-को जिलाकर धर्मकं रूपमें प्रकट हो युधिष्ठिरको वरदान देना ( वन० ३१४ अध्याय ) । अज्ञातवासके विषयमें अनुमति होते समय युधिष्ठिरको महर्षि धौम्यका समझाना और भीमसेनका उत्साह देना ( वन• ३१५ । १---२६ ) । युधिष्ठिरका ब्राह्मणको अरणीसहित मन्थनकाष्ठ सौंपना और अपने भाइयोंको एकत्र करके अर्जुनसे कोई उत्तम निवासस्थान चुननेके लिये कहना ( विराट० १ । ६--९) । इनका विराटनगरमें अज्ञातवासका एक वर्ष वितानेका निश्चय प्रकट करना और अर्जुनके पूछनेपर विराटनगरमें अपने द्वारा किये जानेवाले भावी कार्यक्रमको बताना ( विराट० १ । १५-२८ ) । इनका भीमहनसे उनके भावी कार्यक्रयको पूछना (विराट० १। दाक्षिणात्य पाठसहित २८) । अर्जुनके भावी कार्यक्रमके विषयमें पूछना (विराट० २ ! ११-२४) । नकुलके कार्यके विषयमें जिज्ञासा करना ( विराट० ३।२)। सहदेवसे उनका भावी कायक्रम पूछना ( विराट॰ ३। ७) । द्रीपदीकं कार्यक्रमकं विषयमें पृछना (विराट० ३। १४-१७ ) । इनका द्रौपदीको प्रोत्साहन देना (विराट० ३ । २२-२३ ) । इनकः पुराहित और द्रौस्दी-की सेविकाओंका रसोइयोंसहित पाञ्चालदेशमे जानेका आदेश देना तथा इन्द्रसेन आदिको केवल रथ लेकर द्वारका भेजना (विराट० ४। १-५)। धौम्यका इन्हें राजाके यहाँ रहनेका ढंग बताना (विराट० ४। ७-५३) इनका धौम्यके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना (विसट० ४। ५२-५३)। इनका द्रौपर्दाको कंघेपर बिठाकर ले चलनेके लिये अर्जुनको आदेश देना ( विराट० ५। ७ )। राजधानीके समीप पहुँचकर इनका अर्जुनको अपने-अपने अस्र उतारकर कहीं रख देनेकी आज्ञा देना ( विराट॰

५। ९-१२) । इनका नकुलको शमी बुक्षपर चढ़कर सबके धनुप रखनेकी आज्ञा देना और पाँचों भाइयोंके गुप्त नाम निश्चित करना (विराट० ५। २८-३५)। इनके द्वारा दुर्गादेवीका स्तवन और देवीक' प्रत्यक्ष प्रकट होकर इन्हें वर देना ( विराट० ६ अध्याय ) । युधिष्ठिर-का राजा विराटमे मिलना और उनके यहाँ आदरपूर्वक निवाम पाना ( विराट० • अध्याय ) । कीचकद्वारा मारी जानेपर द्रौपदीको इनका संकेतसे आश्वासन देना (विराट॰ १६। ४०-४४) : सुशर्माके हाथसे विगटको छुड़ानेके लिये भीमसेनको आदेश (विराट० ३३।११-१३)। इनका एक इजार त्रिगतींको युद्धमें मार गिराना ( विराट० ३३ । ३३ ) । सुशर्माको दासमावसे मुक्त करना (विराट० ३३ । ६१ ) । इनके द्वारा राजा विराटका अभिनन्दन (विशट० ३४। १४)। इनके द्वारा की गयी बार-बार बृहन्नलानी प्रशंसासे रुष्ट हुए विराटका युधिष्ठिरके मुखपर पानेसे प्रहार करना और इनकी नाक<del>रे</del> रक्त गिरना ( विराट० ६८ । ३७-४७ ) । उत्तरके कहनेसे विराटका युधिष्ठिरसे क्षमा माँगना और इनका पहलेसे ही किये हुए क्षमादानको स्चित करना (विराट॰ ६८। ६१-६५) । अर्जुनका राजा विराटको महाराज युधिष्ठिरका परिचय देना ( विराट० ७० अध्याय )। विराटका युधिष्ठिरको राज्य समर्पण करके अर्जुनके साथ उत्तराके विवाहका प्रस्ताव करना (विराट० ७९। २८-३५ ) । इनका मत्स्यनरेशकी कन्या और पार्थपुत्र अभिमन्युके सम्बन्धका अनुमोदन करना और मित्रोंके यहाँ निमन्त्रण भेजना ( विराट० ७२ । १२-१३ )। अभिमन्यु और उत्तराका विवाह हो जानेपर धर्मपुत्र युधिष्ठिरद्वारा ब्राह्मणोंको धनः सदस्तीं गौः नाना प्रकारके रत्न, भाँति-भाँतिके वस्त्र, आभूषण, वाहन और शय्या आदिका दान (विसंट० ७२ । ३८-४० ) । विराट-सभामें युधिष्ठिर आदिके समक्ष भगवान् श्रीकृष्ण, वलराम, सात्यिक और दुरदके भाषण ( उद्योग । अध्याय १ से ४ तक )। अर्जुनके माथ युद्ध होनेके समय कर्णका सारिध बनने रर उत्तके उत्पाहको नष्ट करने के छिपे इनकी शब्यसे प्रार्थनः ( उद्योग० ८ । ४५; उद्योग० १८ । २३ ) । युधिष्ठिरकी सहायताके लिये आयी हुई सेनाओंका संक्षिप्त विवरण ( उद्योग॰ १९ । १-१५ ) । सजयसे कौरवपक्ष-का कुशल पूछते हुए इनका सारगर्भित प्रश्न करना (उद्योग॰ २३। ६-२८ ) । इन्द्रप्रस्थ लौटानेपर ही शान्ति सम्भव होगी—संजयसे ऐसा कथन ( उद्योगः २६। २९ )। मंजयकी बातोंका उत्तर देना ( उद्योगः २८ अध्याय ) । संजयके विदा होते समय प्रधान-प्रधान कुरुवंशियोको इनका संदेश ( उद्योग० ३०। ३-४९ )।

दुर्योधनसे पाँच गाँवकी माँगका संदेश ( उद्योग । ३१।१९)। इनके स्थका वर्णन (उद्योग० ५६। १४)। इनका श्रीकृष्णसे धृतराष्ट्रके लोभकी चर्चा करते और धनकी महत्ता बताते हुए आना अभिप्राय निवेदन करना ( उद्योग० ७२ । ६-७८ ) । माता कुन्ती और कौरवींसे कहनेके लिये श्रीकृष्णको संदेश देना ( उद्योग॰ ८३। ३७-४८ ) । कुन्तीका श्रीकृष्णसे युधिष्ठिर आदिके कुशल-समाचार पूछना और अपने दुःखोंको याद करके रोना ( उद्योग० ९० । ४--८९ ) । कुन्तीके द्वारा युधिष्ठिरको संदेश ( उद्योग० अध्याय १३२ से १३६ तक )। इनका श्रीकृष्णसे कौरवसभाका समाचार पूछना और श्रीकृष्णका इन्हें उत्तर देना ( उद्योग । अध्याय १४७ से १५० तक ) । प्रधान सेनापति चुननेके लिये इनका प्रस्ताव (उद्योग० १५१ । ८ )। कुरुक्षेत्रमें अपनी सेनाका पड़ाव डालना ( उद्योग० १५२ । १ )। श्रीकृष्णसे अपने कर्तव्यके विषयमें पूछना ( उद्योग० १५४ । ५ ) । अपने सेनापतिका अभिषेक करना ( उद्योग० १५७ । ११-१४ ) । उल्काको दुर्योधनके संदेशका उत्तर देना ( उद्योग० १६२ । ५१-५६; उद्योग॰ १६३। २५-३०) ! इनका अर्जुनसे उनकी शक्ति जाननेके लिये प्रश्न करना ( उद्योग ० १९४। ७ )। अपनी सेनाको कुरुक्षेत्रके मैदानमें ले जाना ( उद्योग॰ १९६ अध्याय ) । अर्जुनको अपनी सेनाकी व्यृहरचना करनेका आदेश देना ( भीष्म० १९।६)। कौरव-सेनाको देखकर इनका विषाद करना (भीष्म० २१।३-५ )। अपना अनन्तविजय नामक शङ्ख बजाना (भीष्म० २५। १६ ) । भाष्मसे युद्धके लिये आज्ञा माँगना (भीष्म० ४३ । ३७) । द्रोणाचार्यको प्रणाम करके उनसे युद्धके लिये आज्ञा माँगना ( भीष्म ० ४३ । ५२ )। कृपाचार्यका सम्मान करके उनसे भी युद्धके लिय आज्ञा माँगना (भीष्म ० ४३ । ६९)। शब्देस युद्ध के लिये आहा माँगना ( भीष्म० ४३। ७८ ) । युधिष्ठिरका कौरव-वीरोंको अपने पक्षमें आनेके लिये निमन्त्रित करना और आये हुए युयुत्सुको अपन पक्षम लेलना (भीष्म० ४३। ९४-१०१ )। प्रथम दिनके युद्धमें शहयकं साथ इनका द्वन्द्व-युद्ध ( भीष्म० ४५ । २८-३० ) । भीष्म-का पराक्रम देखकर इनकी चिन्ता ( भीष्म० ५०। ४-२४)। इनका शत्यके साथ युद्ध (भीष्म० ७१। १८-२१)। इनके द्वारा अपनी सेनाके वज्रव्यूहका निर्नाण ( भीष्म० ८१ । २२-२३ ) । इनका भयंकर कोप और इनके द्वारा श्रुतायुकी पराजय (भीष्म० ८४। ८-५७)। शिखण्डीको उपालम्भ देना (भीष्म० ८५। २०-२५)। भीष्मसे भवभात होकर इनका धनुष वाण फेंक देना

( भीष्म० ८५ । ३१ ) । भीष्मके साथ युद्ध और इनकी पराजय (भीष्म० ८६। २-११)। इनपर भगदत्तका आक्रमण (भीष्म० ९५। ८४)। भीष्मका इन्हें सब ओरसे घेर लेना ( भीष्म० १०२। २७-२८ )। इनका शकुनिके साथ युद्ध (भीष्म ६ १०५। ११-२३) । शल्यके साथ युद्ध (भीष्म० १०५। ३०-३३) । इनका करणापूर्ण शब्दोंमें भीष्मवधके लिये श्रीकृष्णमे सलाइ पूछना (भीष्म० १०७ । १३-२४) । भीष्मवधका उपाय उन्हीं रे पूछनेके लिये श्रीकृष्णसे कहना ( भीष्म० १०७। ४१-५१ ) । भीष्मके पास जाकर उनसे उनके वधका उपाय पूछना (भीष्म० १०७। ६२-७४)। द्रोणाचार्यके साथ इनका द्वन्द्वयुद्ध (भीष्म० ११०। १७; भीष्म० १११ । ५०-५२ ) । भीष्मके आदेशसे अपनी सेनाको उनपर आक्रमण करनेकी आज्ञा देना ( भीष्म० ११५। १७-२०)। शब्यके साथ दन्द्रयुद्ध (भीष्म० ११६। ४०-४१ ) । श्रीकृष्णसे वार्तालाप (भीष्म० १२० । ६९-७० ) । धृतराष्ट्रद्वारा इनकी वोरताका वर्णन ( द्रोण ० १० । ७-१२ ) । द्रोणाचार्यकी अपनेको पकड़नेकी प्रतिज्ञा सुनकर अर्जुनको अपने पास ही रहनेके लिये कहना ( द्रोण० १३। ३-६ )। द्रोणाचार्यसे अपनी रक्षाके लिये इनका अर्जुनको आदेश देना ( द्रोण ० १०। ४२-४३ ) । द्रोणाचार्यद्वारा निर्मित गरुडच्यूहको देखकर इनका भयभांत होना ( द्रोण० २०। २०-२१ )। इनके रथके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोण० २३। १० )। शल्यके साथ युद्ध (द्रोण० २५। १५-१७) । भगदत्तको विशाल रथ-सेनाके द्वारा इनका घेरना ( द्वोण ० २६। ३१-३९) । अभिमन्युको व्यूइ-भेदनके लिये कहना ( द्रोण ० ३५ । १४ - १७ ) । जयद्रथका इन्हें न्यूहमें घुसनेसे रोक देना ( द्रोण० ४२। ३-८ )। अभिमन्युकी मृत्युके पश्चात् इनका अपने सैनिक्षेको सान्त्वना देना ( दोण० ४९। ३५)। अभिमन्युकी मृत्युपर इनका करुण-विजाप (दोण० ५१ अध्याय)। व्यासजीसं मृत्युकी उसित्त आदिके विषयमें प्रव्न करना ( द्रोण० ५२ । १८-१९ )। व्यामजीके समझानेथे अभिमन्यु-वधजनित शोकसे रहित होना ( द्रोण० ७१ । २५-२६ ) । अर्जुनसे अभिमन्यु-वधका वृत्तान्त कहना ( द्रोण० ७३। १--१६ )। इनकी युद्धकालमें भी दान-पूजन आदिकी नित्य-चर्या (द्रोण ० ८२ अध्याय )। जयद्रथ ववकं लिये की गयी अर्जुनकी प्रतिज्ञाको पूर्ण करनेके लिये श्रीकृष्णसे प्रार्थना करना ( द्रोण० ८३। १०--१९ ) । अर्जुनको विजय-का आशीर्वाद देना (द्रोण० ८४। ४)। इनका श्चरवके साथ युद्ध ( द्रोण० ९६ । २९-३० ) । कृतवर्मा-पर इनका आक्रमण ( द्रोण० ९७। २ )। द्रोणाचार्यके

साथ युद्ध और उनके द्वारा इनकी परावय ( द्वोण॰ १०६। १८--४७) । सात्यिककी न्धाके लिये सैनिकोंको आदेश देना ( द्रोण० ११० । १४—१९ ) । इनका सात्यिककी प्रशसा करते हुए उन्हें अर्जुनकी एहायताके लिये जानेका आदेश (द्रोण० ११० । ४२—१०३)। अपनी रक्षाका समुचित प्रवन्ध यताकर इनका सात्यिकको अर्जुनकी सहायताके लिये जानेका ही आग्रहपूर्ण आदेश (द्रोण० १११ । ४०—५१) । दुर्योधनके साथ युद्ध ( द्रोण० १२४। १५-४७ ) । इनकी अर्जुन और सात्यकिके लिये चिन्ता तथा भीमसेनको उनका पता लगानेके लिये भेजना ( द्रोण० १२६ अध्याय )। भीमरेन और अर्जुनका सिंहनाद सुनकर प्रसन्नतापूर्वक उन्हींके विषयों विवार करना (द्रोण० १२८। ३९—५५)। जयद्रथ-वधके बाद श्रीकृष्णकी स्तुति करना ( द्रोण० १४९। ५--३४) । इनके द्वारा भीमहेन और मात्यिकका अभिनन्दन (द्रोण० १४९। ५४—६०) : दुर्योधनके साथ युद्ध और उसे मृर्व्छित करना ( होण० १५३ । करना ( द्रोण० १५७ । २७—४३ ) द्रोणाचार्यके साथ युद्ध और उन्हें मृर्छित करना ( द्रोण० १६२ । ३६— ४२ ) । इनका पैदल सैनिकोंको दीप जलानेका आदेश देना (द्रोण० १६३ । २७ ) । कृतवर्माके साथ युद्ध और उसके द्वारा परास्त होना ( द्वोण० १६५ । २४---४०)। कर्णके पराक्रमसे इनकी घबराइट ( द्वोण० १७३ । २५--२८ ) । घटोत्कच वधसे शोक-विह्वल होना ( द्रोण० १८३ । २७—५० ) । यृष्ट्युम्न आदि महारिययोंको द्रोणाचार्यपर आक्रमण करनेका आदेश ( द्रोण० १८४। ३—८ ) । द्रोणाचार्यसे छलपूर्वक अक्तत्थामाके मरनेकी बात कहना ( द्रोण० १९०। ५५ ) । अर्जुनसे कौरव-सेनाके निंहनादकः कारण पृछना (द्रोण० १९६। १०--२५)। नार यणास्त्रके प्रभाव-को देखकर इनका खेद प्रकट करनः ( द्रोण० १९९। २६—३६ )। कर्णसे युद्धके लिये अर्जुनको न्यूड् बनाने-का आदेश देना (कर्ण० ११। २३-२७)। इनके द्वारा दुर्योधनकी पराजय (कर्ण० २८। ७-८; कर्ण० २९। ३२ ) । अपने पक्षके वीरोंका उनके योग्य प्रतिपक्षियोंक साथ लड़नेका आदेश (कर्ण० ४६। ३४-३६)। कर्णके साथ युद्धमें उसे मूर्च्छित करना (कर्ण० ४९। २१)। कर्णसं पराजित होकर इनका युद्धस्थलसे इट जाना (कर्ण० ४९ । ४९ ) । अस्वत्यामासे पराजित होकर इनका युद्धस्थलसे इट जाना (कर्णक ५५। ३८) । इतपर कौरव-सैनिकोंका आक्रमण और कर्णके प्रहारसं व्याकुल होकर युद्धस्थलसे इट जाना ( इर्ण•

६२ । ३१ ) । कर्णद्वारा पायल हो भागकर छात्रनीमें चला जाना ( कर्ण० ६३ । ३३-३४ ) । अर्जुनसे भ्रमवश कर्णके मारे जानेका वृत्तान्त पृछना (कर्ण० ३६ अध्याय)। अर्जुनके प्रति अपमानजनक क्रोधपूर्ण वचन बोलना (कर्ण० ६८ अध्याय )। अर्जुनके अपमानसे दुःबी होकर वन जानेके हिये उद्यत होना (कर्ण० ७०। ४३— ४७)। अर्जुनके साथ प्रेमपूर्वक मिलना और उन्हें आशीर्वाद देना ( कर्ण० ७३ । ३०--३४, ४० )। कर्णकी मृत्युमे प्रमन्न होकर श्रीकृष्ण और अर्जुनकी प्रशंसा करना ( कर्ण० ९६ । ४१-४५ ) । इनके द्वारा शल्यके चक्ररक्षक चन्द्रसेन और द्रुमसेनका वध ( शल्य ० १२ । ५२-५३ ) । शल्यके साथ युद्ध ( शल्य० १३ अध्यायः; १५ अध्याय ) । इनके द्वारा श्चरकी पराजय ( शस्य० १६। ६२-६६ ) । शस्यका वभ ( शल्य० १७ । ५१ ) । इनके द्वारा शल्यके छोटे भाईका वध ( गल्य० १७ । ६४-६५ ) । इनके द्वारा कुतवर्माकी पराजय ( शल्य - १७ । ८६ ८७ ) । इनका सेनासहित द्वैपायनसरोवरपर जाना ( शल्य० ३०। ५३- पश्च )। जलमें छिपे इए दुयांधनको युद्धके लिये ललकारना (शल्य० ३१।१८--७३) । इसमेंसे किसी एकका वध कर देनेपर राज्य तुम्हारा होगा-ऐसा दुर्योधनको वर देना ( शल्य० ३२। २६-२७; शल्य० ३२ । ६१-६२ ) । भीमसेनको समझाकर अन्यायसे रोकना ( शल्य० ५९। १५--२० ) । दुर्योधनको सान्त्वना देते हुए खेद प्रकट करना ( शल्य ० ५९ । २२--३०) । श्रीकृष्णसे वार्तालाप ( शल्य० ६०। ६५—३८) । भीमसेनकी प्रशंसा ( शल्य ० ६० । ४७-४८ ) । श्रांकृष्णके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना ( शल्य॰ ६२। २८—३२)। श्रीकृष्णको गान्धारीको समझानेके लिये इस्तिनापुर भेजना (शल्य०६२। ४०-४२)। धृष्टद्युम्नके सार्थिके मुखसे पाञ्चाली और द्रौपदी-पुत्रीकी मृत्युका समाचार सुनकर विलाप करना ( सौप्तिकः १०। ९---२६ )। द्रौपदीको बुलानेक लिये नकुलको मेजना ( संक्षिक १०।२७) । युद्रस्थलमें जाकर पुत्रींकी दना देखकर मुच्छित होना ( सीमिक० १० । २९-३१ ) . अस्वत्थामासे भीवसेनकी रक्षाके लिये श्रीकृष्णके साथ जाना ( सीसिक० १३। ६ ) : द्रौपदीके आग्रहसे अस्वत्थामाकी मणिको धारण करना (सौप्तिक॰ १६ । ३५ ) । अद्वत्थामाद्वारा अपने पुत्रींके मारे जानेके विपयमें श्रीकृष्णसे प्रश्न (सोक्षिक० ६७ । २-५ )। भाइयों हित इनका धृतराष्ट्रवे मिलना ( स्त्री॰ १२। ११) । गान्धारीसे क्षमा याचना करना ( स्त्री० १५। २५--२८)। गान्धारीकी दृष्टि पड़नेसे इनके नखका

काला पड़ना (स्त्री० ६५।३०)। धृतराष्ट्रमे युद्धमें मारे गये लोगोंकी सख्या और गतिका वर्णन करना ( स्त्री० २६। ९-१०, १२---१७ ) । मरे हुए लोगोंके दाइ-संस्कारके लिये आज्ञा देना ( स्त्री॰ २६। २४-२६ )। कुन्तीके मुखसे कर्णको अपना भाई सुनकर उसके लिये विलाप करना (स्त्री० २७। ३५--२५) । स्त्रियोंके मनमें रहस्यकी बात न छिपनेका शाप देना (स्त्री०२७।२९)। नारदजीसे कर्णके विषयमें शोक प्रकट करते हुए उसे शाप मिलनेक कृतान्त पृछना ( शान्ति ० १। १३--- ४४ ) । इनका चिन्तित होना ( शान्ति ॰ ६ । २ ) । स्त्रियों को मनमें गुप्त बात न छिपा सकनेका शाप देना ( शान्ति०६। ११ )। अपना आन्तरिक खेद प्रकट करते हुए राज्य छोड़कर वनवासके लिये अर्जुनसे कहना ( शान्ति ० ७ अध्याय )। राज्य छोड़कर वानप्रस्थ अथवा संन्यास ब्रहण करनेका निश्चय बताना ( शान्ति ० ९ अध्याय ) । भीमसेनकी ब'तका विरोध करते हुए इनका मुनिवृत्तिकी प्रशंसा करना ( शान्ति • १७ अध्याय ) । इनके द्वारा अपने मतकी यधार्थताका ही प्रतिपादन ( शान्ति । १९ अध्याय )। व्यासजीसे राजर्षि सुद्युम्नके चरित्रके विषयमें जिज्ञासा ( शान्ति० २३। १७ ) । व्यासजीसे अपने शोककी प्रबल्ता प्रकट करना (शान्ति० २५। २-३)। धनके त्यागकी महिमाका प्रतिपादन करना ( शान्ति ० २६ अध्याय )। शोकका कारण बताते हुए शरीर त्यागनेके लिये उद्यत होना ( शान्ति० २७ । १--२६ )। श्रीकृष्णसे स्ञयपुत्र सुवर्णधीर्वके विषयमें पूछना ( बान्ति ० ३० । १-३ ) । नारदजीसे सञ्जयपुत्र सुवर्णष्ठीवीका वृत्तान्त पूछना ( शान्ति० ३१।१)। व्यामजीसे अपने पापका प्रायश्चित्त पृछना ( शान्ति० ३३ । १--१२ )। व्यासजी और श्रीकृष्णके समझानेसे इनका इस्तिनापुरको प्रत्यान और नगर-प्रवेश ( शान्ति० ३७। ३०--४९ )। नगर-प्रवेशके समय पुरवासियों और ब्राह्मणोंद्वारः इनका सत्कार (श्रान्ति० ३८। १--२१) । इनका राज्याभिषेक ( शान्ति ० ४०। १२---१६)। स्वयं घृत 'ष्ट्रहे अधीन रहकर इनके द्वारा भाइयों आदिकी पृथक्-पृथक् कार्यापर नियुक्ति ( शान्ति० ४१ अध्याय ) । इनके द्वारा सुदृदों और सगे-सम्बन्धियोंका भाद्ध ( शान्ति ॰ ४२ । ३---८ ) । इनके द्वारा श्रीकृष्णको स्तुति ( क्वान्ति ७ ४३ । २--१६ )। इनके द्वारा भाइयोंके लिये महलोंका विभाजन ( शान्ति • ४४ अध्याय ) । ब्राह्मणीं और आश्रितींको सन्कारपूर्वक दान देना (शान्ति • ४५। ४ - ११) । श्रीकृष्णके पास जाकर इनका कृतज्ञता-प्रकाशन (शान्ति० ४५। १७--

१९)। श्रीकृष्णको ध्यानमग्न देखकर उनके ध्यानका कारण पूछना ( शान्ति० ४६ । १—१० ) । श्रीकृष्णके आसानुसार भीष्मजीके पास चलनेको उद्यत होना ( बान्ति० ४६ । २५-३० ) । परशुरामजीद्वारा किये गये क्षत्रिय-संहारके विपयमें इनकी जिज्ञासा ( शान्ति ० ४८ । १० -१५) । सात्मिद्वारा श्रीकृष्णका संदेश पाकर अर्जुनको रथ तैयार करनेका आदेश देना ( शान्ति० ५३ । १४— १७)। भाइयों और श्रीकृष्ण आदिके माथ भीष्मके पास जाना ( शान्ति ० ५३ । १४—२८ ) । श्रीकृष्णको ही प्रथमतः भीष्मजीसे वार्तालाप करनेको कहना ( शान्ति • ५४। १२-१४) । भीष्मजीसे आश्वासन पाकर उनके निकट जाना (शान्ति० ५५। २०-२१)। इनके प्रश्न और उन प्रश्नोंके अनुसार भीष्मजीका इनके समक्ष राज-धर्म, आपद्धर्म और मोक्षधर्मके रहस्यका विविध दृष्टान्तींद्वारा विशद विवेचन करन! ( शान्तिपर्व अध्याय ५७ से ३६५ तक ) । भीष्मद्वारा युधिष्ठिरको इनके प्रश्नोंके अनुसार विविध उपरेश देना (अनु० अध्याय १ से १६५ तक )। भीष्मजीकी आज्ञासे परिवारसहित हस्तिना-पुरको प्रस्थ'न (अनु० १६६। १५-१७) । भीष्मके अन्त्येष्टि-संस्कारकी सामग्री लेकर युधिष्ठिर आदिका उनके पास जाना ( अनु० १६७ । ६---२३ ) । भीष्मका इनको कर्तव्यका उपदेश देना (अनु० १६७।४९-५२)। भीष्मजीको जलाञ्जलि देनेके बाद शोकसे व्याकुल होकर इनका गङ्गाजीके तटपर गिरना ( आश्व०१।३)! इनको इस दशामें देखकर श्रीकृष्णका इनसे अधीर न होने-के लिये कहना और धृतराष्ट्रका इन्हें समझाना ( आरव • १ अध्याय ) । श्रीकृष्णका इन्हें समझाना ( आइव० २ । २-८)। शोकसे व्यथित होकर यनमें जानेके लिये श्री-कुष्णसे आज्ञा माँगना ( आइव० २ । ११-१२ ) । ब्यास-जीका इन्हें समझाना ( आइव० २ । १५--२० ) । व्यास-जीका इन्हें समझाते हुए अश्वमेध यज्ञ करनेके लिये आज्ञा देना और युधिष्ठिरके धनाभावके कारण असमर्थता प्रकट करनेपर इन्हें हिमालयसे राजा मस्त्तके रखे हुए धनको लानेका मलाइ देना ( आइव० ३।१--२१) । युभिष्ठिर-के पूछनेपर व्यासजीका इन्हें राजा मरुत्तका उपाख्यान सुनाना ( आइब० ३ । २२ से १० । ३६ तक)। श्रीकृष्ण-का युधिष्ठिरको उपरेश देकर इन्हें यज्ञके लिये प्रेरिन करना ( आइव० अध्याय ११ से १३ तक )। इन हे राज्य-शासनकी श्रेष्ठताका वर्णन (आव्व ०१५।१७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ६१२९-६१३१ ) । श्रीकृष्णको द्वारका जानेके लिये आज्ञा देना ( आश्व० ५२ । ४४-५०)। मरत्तके छोड़ हुए धनके ल:नेके विषयमें भाइयोंसे सलाह करना (आश्व० ६३। ५-९) । भाइयोंसहित भन

लानेके लिये इनका प्रस्थान ( आश्व० ६३। २०-२४ )। हिमालयपर पहुँचकर पड़ाव डालना और ब्राह्मणोंके कहनेसे भाइयोंसहित उस रात उपवास करना ( आश्व० ६४। ७-- १५) । पार्पदोंसहित भगवान् झंकरकी पूजा करना (आश्व० ६५ । २--१३ ) । धन खुदवाकर वाहनींपर े लादकर इनका हस्तिनापुर लौटना (आश्व० ६५ । २०-२१)। व्यासजी तथा श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको यज्ञके लिये आज्ञा देना (आश्व० ) १ १५--२६) । अश्वमेध-सम्बन्धी अश्वकी रक्षा कौन करे-इसके विषयमें इनका व्यासजीसे पछना और उनकी आज्ञाके अनुसार अर्जुनको अश्वकी रक्षाके लिये जानेका आदेश देना ( आश्व० ७२। १२-- २४) । इनका भीमसेनको राजः औंकी पूजा करनेका आदेश और श्रीकृष्णका युधिष्ठिरमे अर्जुनका संदेश कहना ( आश्व० ८६ अध्याय ) । अर्जुनको क्यों अधिकतर कष्ट उठाना पड़ता है-इसके विषयमें युधिष्ठिरकी जिज्ञामा और श्रीकृष्णका इसमें अर्जुनकी मोटी पिण्डलियों शे ही कारण बताना (आश्वः ८७। १--१०) । वभ्रवाहनका इन्हें प्रणाम करना और इनका उसे सत्कारपूर्वक धन देना ( সাশ্ব০ ८८। ६, १०-११ )। व्यामजीकी आज्ञाने अनु-सार युधिष्ठिरका अश्वमेध यज्ञकी दीक्षा लेना ( आश्व० ८८ । १२-१७ ) । इनके यज्ञवैभवका वर्णन ( आश्व० ८८। १८-४०) । युधिष्ठिरका यज्ञके धूमकी गन्ध सूँचना और यज्ञ पूर्ण होनेपर भगवान् व्यासका इन्हें बधाई देना ( आश्व० ८९। ५-७ ) । इनका ब्राह्मणीको दक्षिणा देना और राजाओंको भेंट देकर विदा ≉रना ( आश्व० ८९। ৩---३८ )। यज्ञ पूर्ण करके इनका अपने नगरमें प्रवेश ( आश्व० ८९ । ३९-४४ ) । इनके यज्ञमे एक नेवलेका उञ्चन्तिधारी ब्राह्मणके द्वारा किये गये सेरभर सत्त्वानकी महिमाको उस अश्वमेध यज्ञसे भी बद्कर बतल'ना ( आश्व० ९० अध्याय ) । युधिष्ठिरके पूछनेवर भगवान् श्रोकृष्णका इन्हें धर्मकी महत्ता और दान आदिका मःहात्म्य विस्तार-पूर्वक वताना ( अ:४० ९२ दाक्षिणात्य पाठ पृष्ठ ६३०७--६३८१)। श्रोकृष्णके द्वारका जाते समय इनका उनके रथपर वैटकर कुछ देरके छिपे सारथिका कार्य हाथमें लेना और उन्हें विदा करके उन्हींके भजन-चिन्तनमें लग जाना ( आश्व० ९२ । दाक्षिणात्य गाठ, पृष्ठ ६३८१-६३८२ ) । भाइयों सिंहत युधिष्टिरका धृतराष्ट्र और गान्धारोकी सेवा करना ( आश्रम १ । ६-७ ) । इनका अपने माहर्यो और मन्त्रियोंको राजा भृतराष्ट्रकी सेवाके लिये प्रेरित करना और उनकी सेवासे मुँइ मोइनेवालको अपना शत्रु बताना ( आश्रम ० २ । ३-५ ) । युविष्ठिरके दारा भृतराष्ट्र और गान्धारीकी सेवा ( आश्रम० २। ३७-२० ) । धृतराष्ट्रका युधिष्ठिरसे वनमें जानेके लिये अनुमति माँगना और युधिष्ठिर-

का दुखी होकर उन्हींको राज्य अपित करके खयं उनकी सेवामें रहनेकी इच्छा प्रकट करना ( आश्रम० ३।३०— ५५ ) । मृर्छित दुए धृतराष्ट्रके शरीरपर इनका हाथ फेरना और धृतराष्ट्रका इन्हें हृदयसे लगाकर इनका मस्तक सूँवना (आश्रम ०३।६७-७५)। इनका धृतराष्ट्रसे आहार ग्रहण करनेके लिये आग्रह करना (आश्रम०३।८४-८३) । व्यासजीके समझानेसे युधिष्ठिरका धृतराष्ट्रको वनमें जानेके लियं अनुमति देना ( आश्रम ० ४ अध्याय )। धृतराष्ट्रद्वारा इनको राजनीतिका उपदेश ( आश्रम० अध्याय ५ से ७ तक )। धृतराष्ट्रका विदुरके द्वारा श्राद्धके लिये माँगना और इनका प्रसन्नतापूर्वक इनसे धन स्वीकार करना ( आश्रम॰ ११ । १--७ )। भोमसेनके विरोध करनेपर युधिष्ठिगका उन्हें चुप रहनेके लिये कहना ( आश्रम० ११। २५)। इनका धृतराष्ट्र-को यथेष्ट धन देनेकी म्बीकृति प्रदान करना ( आश्रम • १२। ७-१३)। धृतराष्ट्रके वनको प्रव्यान करते समय युधिष्ठिरका फूट-फूटकर रोता और मूर्च्छित होकर गिर जाना (आश्रम० ६५।६) ! इनका कुन्तीको घर लौटनेके लिये कहना और कुन्तीका इन्हें सब भाइयों तथा द्रौपदीपर स्तेइ रखनेके छिते कहकर ख़यं वनको ही जानेकः निश्चय प्रकट करना ( आश्रम० १६। ७-१७ )। इनका कुन्तींसे उनके वनगमनको अनुचित बताकर बार-बार घर लौटनेके लिये ही अनुरोध करना ( आश्रम॰ १६। १५-२८ ) । कुन्तीका युधिष्ठिरको उनके अनुरोध-का उत्तर देना ( आश्रम० ६७ अध्याय )। युधिष्ठिरकी मातासे मिलनेके लिये वनमें जानेकी इन्छाः सहदेव और द्रीपदीका इनके माथ जानेका उत्साह तथा रनिवास और सेनासहित इनका वनको प्रस्थान (आश्रम० २२ अध्याय)। सेनासहित इनकी यात्रा और दुरुक्षेत्रमें पहुँचना (आश्रम • २३ अध्याय ) ; इनके द्वारा वनमें कुन्तीः गान्वारी और धृतराष्ट्रका दर्शन ( आश्रम० २४ अध्याय ) । संजयका ऋषियोंको इनका परिचय ेना (आश्रम० २५ । ५ ) । धृतराष्ट्र और युधिष्ठिरका बातचीत तथा विदुरका युधिष्ठिर-के शरीरमें प्रवश ( आश्रम० २६ अध्याय ) । युधिष्ठिर आदिका ऋषियोंके आश्रम देखना करुश आदि बाँटना और धृतराष्ट्रक पास आकर बैटना ( आश्रम० २७ । ५-१५) । महर्षि व्यासद्वारा विदुर और युधिष्ठिरकी धर्म-रूपताका प्रतिपादन ( आश्रम० २८। ११-२२)। धृतराष्ट्र और मातासे विदा <sup>छिकर</sup> युधिष्ठिर आदिका इस्तिनापुरमें आगमन ( अन्त्रम० ३६ अध्याय )। नारद जीसे भृतराष्ट्र अपदिके दावानलमें दग्न हो जानेका हाल जानकर युधिष्ठिर आदिका शोक ( शाक्रम० ३७ अध्याय ) । नारदर्जाके सम्मुख युधिष्ठिमका धृतराष्ट्र आदि

के लौकिक अन्तिमें दन्ध हो जानेका वर्णन करते हुए विळाप करना ( आश्रम० ३८ अध्याय ) । राजा युधिष्ठिर-का धृतराष्ट्रः गान्धारी और कुन्ती-इन तीनोंकी अस्थियोंको गङ्गामें प्रवाहित कराना और उनके श्राद्धकर्म करना ( आश्रम॰ ३९ अध्याय ) । युधिष्ठिरका अपशक्तन देखना और यादवींके विनाशका समाचार सुनकर भाइयों-सहित दुःखशोकमें मग्न हो जाना (मौसल० १। १-११)। युधिष्ठिरका भाइयोंसहित कालपाशको स्वीकार करनेका निश्चय करके युयुत्सुको राज्यकी देख-भालका भार सौंपना और परीक्षित्को अपने राज्यपर अभिषिक्त करके सुभद्रासे इस्तिन।पुरमें परीक्षित्को और इन्द्रप्रस्वमें वज्रको रखकर इनकी रक्षाके लिये कहना ( महाप्रस्थान ॰ १।३-९)। इनके द्वारा वसुदेव, भगवान् श्रीकृष्ण तथा बलराम आदिके लिये जलाञ्जलि-दान एव श्राद्ध-सम्पादन ( महाप्रस्थान० १। १०-१३ )। कृपाचार्यकी पूजा करके उनके शिष्यत्वमें परीक्षित्को सौंपना ( महा-प्रस्थान० १। १४-१५) । प्रजा, मन्त्री आदिको बुला-कर उनके सामने अपने महाप्रस्थानविषयक विचारको प्रकट करना और उनके मना करनेपर भी उनकी अनुमति ले भाइयों सहित महाप्रस्थानका ही निश्चय करना ( महा-प्रस्थान । १६-१९ ) । भाइयोंसिंहत अपने आभूषण उतारकर इनका उत्सर्गकालिक इष्टे करवाना और अग्नियोंका जलमें विसर्जन करके महायात्राके लिये प्रस्थित होना (महाप्रस्थान० १ । १९-२२ ) । युधिष्ठिरकी इच्छा हे अनुसार पाँचों भाई पाण्डवः द्रौपदी और एक कुत्ता-इन सबका एक साथ इस्तिनापुरसे निकलना ( महाप्रस्थान ० १ । २४-२५ ) । इन सबका पूर्व दिशा-की ओर प्रस्थानः युधिष्ठिरका सबसे आगे होकर चलना (सहाप्रस्थान॰ १। २९-३१)। अग्निदेवका लाल-सागरके तटपर अर्जुनसे गाण्डीव धनुष और अक्षय त्णीर त्याग देनेके लिये कइना और भाइयोंकी प्रेरणाने अर्जुनका वह सब कुछ जलमें फॅंक देना ( महाप्रस्थान० १ । ३३-४२ )। इनका पूर्वसे दक्षिण और पश्चिम दिशाकी ओर जाना ( महाप्रस्थान ० १ । ४३-४६ ) । मार्गमें द्रौपदी, सहदेवः नकुलः अर्जुनः भीमसेनका गिरना तथा युधिष्ठिर-द्वारा प्रत्येकके गिरनेका कारण ताया जाना ( महा-प्रस्थान ० २ अध्याय ) । इनके पास इन्द्रका रथ लेकर आना और इन्हें उसपर बैठनेके लिये कहना ( महा-प्रस्थान० १ । १ ) । इनका इन्द्रके मुखसे भाइयों और द्रीपदीके स्वर्गमें पहुँचनेका वृत्तान्त सुनकर अपने साथ आये हुए कुत्तेको भी लेकर स्वर्गमें चलनेका निश्चय प्रकट करना ( महाप्रस्थान० ३। २-७ )। इन्द्रका कुत्तेके क्रिये ख़र्गमें स्थान न बताकर इनसे अकेले ही चलनेके

लिये कहना; परंतु इन का शरणागत कुत्तेको न त्यागनेका ही अपना निश्चय बताना ( महाप्रस्थान० ३। ८-१६ )। कुत्तेके रूपमें आये हुए धर्मके द्वारा युधिष्ठिरका अभिनन्दन तथा इन्द्र और धर्मके साथ इनका सदेह स्वर्गमें जाना ( महाप्रस्थान० ३। १७-२५) । देवर्षि नारदद्वारा इनकी प्रशंसा, इन्द्रके द्वारा उत्तम लोकमें रहनेके लिये प्रेरित होनेपर भी इनका अपने भाइयोंके बिना वहाँ रहनेसे इनकार करना और उनके साथ ग्रुभ या अग्रुभ किसी भी लोकमें रहनेकी इच्छा प्रकट करना ( महाप्रस्थान ० ३। २६-३८)। स्वर्गमें दुर्योधनको श्रीसम्पन्न देख अमर्थमें भरे हुए युधिष्ठिरका सहसा पीक्टे छौटना और उसके साथ रहनेसे अनिच्छा प्रकट करके अपने भाइयोंके स्थानमें जानेकी उत्सकता दिखाना (स्वर्गा०१।६-१०)। इँसते हुए नारद जीका युधिष्ठिरको स्वर्गमें दुर्योधनकी सम्मानपूर्ण स्थितिका परिचय देना और इन्हें उससे मिलने-के लिये कहना (स्वर्गा० १। ११-३८)। इनका अपने भाइयाँ तथा सगे-सम्बन्धियोंको मिले हुए लोकोंके विषयमें जिज्ञासा प्रकट करना और उन सबसे मिलनेकी अभिलाषा व्यक्त करना ( स्वर्गा० १ । २०-२६ )। देवदूतका युधिष्ठिरको मायामय नरकका दर्शन कराना तथा भाइयोका करण-ऋन्दन सुनकर इनका वहीं रहनेका निश्चय करना (स्वर्गा० २ अध्याय )। इन्द्र और धर्मका युधिष्ठिरको सान्त्वना देना तथा इनका मन्दाकिनीमें स्नान करके मानवशरीरका त्याग कर दिव्यलोक्तमें जाना (स्वर्गा० ३ अध्याय ) । युधिष्ठिरका दिव्यलोकमें श्रीकृष्ण-अर्जुन आदि सभी संगे-सम्बन्धियोंका दर्शन करना ( स्वर्गा० ४ अध्याय ) । इनका धर्मके स्वरूपमें प्रवेश ( स्वर्गा० ५। २२ )।

महाभारतमें आये हुए युधिष्ठिरके नाम — आजमीढ, अजातशत्रु, भारत, भरतशार्दू ल, भरतप्रवर्ह, भरतप्रभ, भरतसत्तम, भरतसिंह, भीमपूर्वज, धर्म, धर्मज, धर्मनन्दन, धर्मप्रभव, धर्मपुत्र, धर्मप्राज, धर्मपुत्र, धर्मपुत, कौरवन्य, धर्मारमज, कौरवन्य, कौरवर्णम, कौरवसत्तम, कौरववन्यन, कौरवन्य, कौरवर्णम, कौरवसत्तम, कौरववंद्यन, कौरवन्य, कुन्तीन्द्रन, कुन्तिनुत्रन, कुन्तिन्दन, पण्डवनुत्रन, पण्डवन्य, पण्डवनन्दन, पण्डवन्य, पण्डवन्य, पण्डवन्दन, पण्डवन्य, पण्ववन्य, पण्य, पण्य, पण्य, पण्य, पण्य, पण्य, पण्य, पण्य, पण्य, पण्य

युयुत्सु—(१) धृतराष्ट्रद्वारा वैश्यजातीय भार्याके गर्मसे -उत्पन्न पुत्र । इसर्का 'करण' संज्ञा थी ( आदि० ६३ । ११८) । इसकी उत्पत्ति (आदि० १५४ । ४३) । दुर्योधनको प्रेरणां भीमसेनके भोजनमें दिये हुए विषकी इसके द्वारा भीमसेन को सूचना (आदि० १२८। ३७-३८)। यह द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था (आदि॰ १८५ | २ ) । कुरुक्षेत्रके मैदानमें पाण्डवींके पक्षमें आना (भीष्म० ४३। १००)। यह योद्धाओं में श्रेष्ठ, धनुर्घरों में उत्तम, शौर्यसम्पन्न, सत्यप्रतिज्ञ और महावली था। वारणावतनगरमें वहत-से राजा क्रोधमें भरकर युयुत्सुपर चढ आये और उसे मार डालना चाहते थे; किंतु इसे परास्त न कर सके ( द्रोण० १० । ५८-५९ ) । इसके रथके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोण० २३। ३४-३५) । सुवाहु-के साथ युद्ध करके उसकी दोनों भुजाएँ काटना ( द्रोण० २५ । १३ १४ ) । भगदत्तके हाथोद्वारा इसके रथके घोड़ोंका मारा जाना ( द्रोण० २६। ५६ )। अभिमन्यवधसे इपीनमत्त हुए कौरवींकी इसका उपा-लम्भ देना ( द्रोण० ७२। ६०-६३ ) । उल्रुकके साथ युद्धमें इसका पराजित होता (कर्ण० २५। ११)। श्रीकृष्णऔर युधिष्ठिरसे आज्ञा लेकर इनका राजपहिलाओंके साथ इस्तिनाप्र लौटना ( शल्य० २९ । ८६-८८ )। विदुरजीके पूछनेपर उन्हें सब समाचार बताना ( शख्य ॰ २९। ९१-९५ ) । युधिष्ठिरद्वारा इसे धृतराष्ट्रकी सेवाका भार सौंपा जाना ( शान्ति० ४१ । १९–१८ )। भीष्मके अन्त्येष्टि-संस्कारके लिये चिता-निर्माण करनेमें पाण्डवींके साथ यह भी था (अनु० १६८। ११)। मरुत्तका धन लानेके लिये पाण्डवीके हिमालय जानेपर यह इस्तिनापुरकी रक्षामें नियुक्त था ( आश्व०६३। २४ ) । पाण्डवछोग जब वनमें धृतराष्ट्रमे मिलने गये थे) उस समय भी नगर-रक्षाका भार इनीदर था ( आश्रम ० २३ । १५ )। युय्तसुको आगे करके पाण्डवोन धृतराष्ट्रके लिये जलाञ्जलि दो (आश्रम० ३९। १२)। महा-प्रस्थानके समय बालक पराश्चित्को राज्यपर अभिविक्त करके जब युधिष्ठिर जाने लगे। उस समय उन्होंने युद्दसुकी ही राज्यकी रक्षाका भार सीवा था ( महाप्रस्थान० १ । ६)।

महाभारतमें आये हुए युयुत्सुके नाम—धार्तराष्ट्रः धृत-राष्ट्रजः धृतराष्ट्रसुतः करणः कौरवः कौरवः वैश्यापुत्र आदि। (२) धृतराष्ट्रका गान्धारीके गर्भते उत्पन्न हुआ पुत्र (शान्ति० ६७। ९३)।

युयुधान-ये सत्यकके पुत्र हैं, इन्हींको सात्यकि कडते हैं (सभा० ४। ३५)। (विशेष देनेवपे सात्यिक )

युवनाश्व-इक्ष्वाकुवंशके एक सुप्रसिद्ध नरेशः जिन्होंने प्रचुर

दक्षिणा देकर बहुत-से यज्ञोंका अनुष्ठान किया था। जिन्होंने एक हजार अश्वमेध यज्ञ किये थे ( वन • १२६ । ५-६ )। ये राजा सुद्युम्नके पुत्र थे (वन • १२६ । ५० )। वृषित हुए इनके द्वारा अभिमन्त्रित जलका पान ( वन • १२६ । ५५ )। इनकी वार्यी कृश्विसे मान्धाताका जन्म (वन • १२६ । २७ )। इनकी वार्यी कृश्विसे मान्धाताका जन्म (वन • १२६ । २७ )। इनके यह खड़ प्रदान किया (शर्णन्त • १६६ । ७८ )। इनके द्वारा मांग-भक्षण-निषेध और उनसे इन्हें परावर-तत्त्वका ज्ञान (अनु • १३५ । ६३ )। ( २ ) विष्वगद्य-कुमार अदिके पुत्र, जो श्रावके पिता थे ( वन • २०२ । ३ )। (३ ) वृपादर्भके पुत्र, जिन्होंने सब प्रकारके रतन, अभीष्ट स्त्रियाँ और सुरम्य एउ दान करके स्वर्गका निवास पाया (शान्ति • २३४ । १५ )।

यूपकेतु-भृरिश्रवाका नामान्तर (सभा० ४४। १९)। (विशेष देखिये भृरिश्रवा)

योग-एक ऋषिः जो तरत्रीः जितेन्द्रिय और तीनों छोकोंमें विख्यात हैं (अनु०१५०। ४५)।

योजनगन्धा-व्यास-जननीः सत्यवतीका दूसरा नाम ( आदि० ६३ । ८२-८३ ) । ( देखिवे सत्यवती )

योतिमत्सक-एक राजाः जिनके पास पाण्डवींकी ओरसे रण-निमन्त्रण भेजनेका निश्च र किया गया था ( उद्योगः ४ । २० )।

योध्य-एक देश, जिसे दिग्त्रिजयके समय कर्णने जीता था ( वन० २५४ । ८-९ ) ।

योनितीर्थ -भीमाके उत्तम स्थानमें स्थित एक तीर्थः जहाँ स्नान करनेसे मनुष्य देवीका पुत्र होता है। उनकी अङ्ग-कान्ति तपाये हुए सुवण-कुण्डलः के समान होती है। उस तीर्थके सेवनसे मनुष्यको सहस्वगोदानका फलमिलता है (वन १८२।८४)।

योनिडार-उदयगिरिपर स्थित एक तीर्थः जहाँ जानेसे मनुष्य योनि-संकटसे मुक्त हो जाता है ( वन० ८४ । ९५ )।

योधेय-(१) युधिष्ठिरके पुत्रः जो युधिष्ठिरके द्वारा शिवि देशके राजा गोवासनकी पुत्री देविकाके गर्भसे उत्पन्न हुए थे (आदि॰ ९५ । ७६)।(६) एक देश तथा जातिके लोग। यहाँके राजाः राजकुमार और निवासी भी युधिष्ठिरके राजमूत्र यज्ञमें मेंट लेकर आये थे (सभा० ५२। १४-१७)।

यौन- एक जाति इस जातिके लोग पापाचारी तथा चाण्डाल कौने और गीधकी भाँति आचार-िचारवाले होते हैं ( शान्ति २००। ४३-४५ ) ।

यौवनाश्व-युवनः स्वके पुत्र मान्धाता ( सभा० ५३। २१)। (विशेष देखिये मान्धाता)

( **₹** )

रक्ताङ्ग-धृतराष्ट्रके कुलमें उत्पन्न एक नागः जो जनमेजयके सर्वसत्रमें दम्ब हो गया था (आदि० ५०। १८)। रिक्षता-एक अप्सराः जो प्राधाके गर्भसे कश्यपद्वारा उत्पन्न हुई थी (आदि० ६५। ५०)।

रक्षोबाह-एक देश । परग्रुरामजीने यहाँके निवासी क्षत्रियों का संहार किया था ( द्रोण० ७०। १२ ) ।

रघु-एक प्राचीन नरेशः मंजयद्वारा की गयो प्राचीन राजाओं की गणनामें इनका नाम है ( भादि० १। २३२)। विराटके गोप्रहणके समय कौरवों के साथ होने-वाले अर्जुनके युद्धको देखने के लिये इन्द्रके विमानमें वैटकर ये भी आये थे (विराट० ५६। १०)। महा-राज युवनास्वद्वारा इक्ष्वाकुवंशा रघुको खड़की प्राप्ति हुई और इन्होंने उसे हरिणास्वको प्रदान किया (शान्ति० १६६। ७८)। इन्होंने मांसभक्षणका निषेध किया थाः जिससे इन्हें परावर-तस्वका ज्ञान प्राप्त हो गया था ( अनु० १९५। ५९-६१)। राजा रघुको प्रणाम करनेवाला क्षत्रिय संग्रामविजयी होता है (अनु० १५०। ८१)। जो सायं-प्रातः इनके नामका कीर्तन करता है। वह धर्मफलका भागी होता है (अनु० १६५। ५१—६०)।

रज-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ७३ )।

रिजि—ये आयुद्धारा स्वर्भानुकुमारीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। इनके चार भाई और थेः जिनके नाम हैं— नहुषः हुद्धः शर्माः गय तथा अनेना ( आदि० ७५ । २५-२६ )।

रणोत्कट-स्कन्दका एक सैनिक (शब्य० ४५। ६८)।

रता-दक्षकी पुत्री जो धर्मकी पत्ना हैं। इनके गर्भसे अहः नामक वसुका जन्म हुआ है (आदि० ६६। १७-२०)।

्राति-(१) ये धर्म पुत्र कामदेवका पत्नी हैं (आदि० ६६। १२-११)। ब्रह्माजीको सभामें ग्हकर ये उनकी उपा-सना करती हैं (सभा० ११। ४१)। (२) अलका-पुरीकी एक अप्सरा, जिसने अष्टावक्रके म्वागतके अवसरपर कुवेर-भवनके नृत्य किया था (अनु० १९। ४५)।

रतिगुण-एक देवगन्धर्वः जो कश्यपके द्वारा प्राधाके गर्भसे उत्पन्न हुआ था (आदि० ६५। ४७)।

रथचित्रा-भारतवर्षकी प्रमुख नदीः जिसका जल यहाँके े निवासी पीते हैं (भोष्म०९।२६)। रथध्वान-शंयु-पुत्र वीर नामक अग्निका नामान्तर ( वन० २१९ । ९-१० ) । ( देखिये वीर )

रथन्तर-(१) प्रथन्तर' नामक साम, जो मूर्तिमान् होकर ब्रह्माजीकी सभामें विराजमान होता है (सभा० ११) ३०)। विनिष्ठ मुनिने प्रथन्तर' सामके द्वारा इन्द्रका मोह दूर करके उन्हें प्रबुद्ध किया था (शान्ति० २८१। २१-२६; आश्व० ११। १८-१९)। (२) पाञ्चजन्य नामक अग्निके पुत्रः जिनका दूसरा नाम प्तरसाहर' है। ये पाञ्चजन्यके मुखसे प्रकट हुए थे (वन० २२०। ७)।

रथन्तर्या ( रथन्तरी )-सम्राट् दुष्यन्तकी माता । शकुन्तलाकी साम । इनके द्वारा शकुन्तलाको आशीर्वाद (आदि० ७४ । १२५ के बाद दा० पाठ)। (प्रथन्तर्या यह नाम राक्षिणात्य पाठके अनुसार है। नीलकण्ठीके अनुसार) इनका नाम प्रथन्तरी था (आदि ९४ । १७)। ये महाराज ईलिनको पत्नो थीं। इनके पाँच पुत्र हुए। जिनके नाम इस प्रकार हैं—दुष्यन्तः शूरा भीमा प्रवसु तथा वसु ( आदि० ९४ । १६-१८; आदि० ९५ । २८ )।

रथप्रभु-शंयु-पुत्र वीर नामक अग्निका नामान्तर (वन॰ २१९। ९-१०)। (देखिये वीर)

रथवाहन-विराटके भाई, जो पाण्डवींकी ओरसे युद्ध कर रहे थे ( द्रोण० १५८। ४२ ) ।

रथसेन-पाण्डवपक्षके एक योद्धाः जिनके रथमें मटरके फूलके समान रंगवाले घोड़े जुते हुए थे। उन घोड़ोंकी रोमराजि इवेत-लोहित वर्णकी थी ( द्रोण० २३। ६२ )।

रथस्था - गङ्गाजीकी त्यान धाराओं मेंसे एक जिसका जल पीने से मनुष्यके सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं (आदि॰ १६९ । २०-२१) ।

रथास्न-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ६३ )। रथातिरथसंख्यानपर्ध-ज्ञान्तिपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय १६५ से १७२ तक )।

रथावर्त-शाकम्भरी देवीके दक्षिणार्घ भागमें स्थित एक तीर्थ। यहाँकी यात्रा करनेवाला श्रद्धालु पुरुष महादेवजीकी कृपासे परमगति प्राप्त कर लेता है ( वन० ८४। २३)।

रन्तिदेव-एक प्राचीन नरेश (आदि०१।२२६)।
ये राजा संकृतिके पुत्र थे। मंजपको समझाते हुए नारदजीद्वारा इनके अतिथि-सरकार और दान आदिका वर्णन
(द्वोण०६७ अध्याय)। श्रीकृष्णद्वारा इनके दान और
अतिथि-सरकार आदिका वर्णन (बान्ति०२९।१२०१२९)। विसिष्ठको शीतोष्ण जलका दान करके इनका
स्वर्गलोकोकों प्रतिष्ठित होना (बान्ति०२३४।१७)।

फल-मृल और पत्तींद्वारा ऋषियोंका पूजन करके इनका अभिलक्षित मिद्धि प्राप्त करना (शान्ति० २९२। ७)। इन्टोंन कभी मांम नहीं खाया था ( अनु० १९५। ६३ )। वामेष्ठ मुनिको विधिवत् अर्ध्यदान करनेसे इन्हें श्रेष्ठ लोकोंकी प्राप्ति ( अनु० १३७। ६ )। ये मायं-प्रातः स्मरण करनेयोग्य नरेशोंमें गिने गये हैं ( अनु० १५०। ५१ )।

रभेणक-तक्षक कुलमें उत्पन्न एक नागः जो जनमंजयके सर्प-सत्रमें जल मरा था ( आदि० ५७। ८ ) ।

रमठ-एक म्लेच्छ जातिः जो मान्धाताके शासनकालमें उनके राज्यमें निवास करती थी ( शान्ति० ६५ । १४-१५ )।

रमण-(१) ये सोम नामक वसुके द्वारा मनोहराके गर्भसे उत्पन्न हुए थे (आदि० ६६। २२)। (२) द्वारकार्क समीपवर्ती एक दिव्य वन (सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठः पृष्ट ८१३, कालम १)।

रमणक-एक वर्ष, जो स्वेतपर्वतके दक्षिण और निषधपर्वतके उत्तर स्थित हैं। वहाँ जो मनुष्य जन्म लेते हैं, वे उत्तम कुल्से युक्त और देखनेमें अत्यन्त त्रिय होते हैं। वहाँके सब मनुष्य शत्रुओंसे रहित होते हैं। रमणकवर्षके मनुष्य सदा प्रसन्नचित्त होकर साढ़े ग्यारह हजार वर्षांतक जीवित रहते हैं (भीष्म० ८। २-४)।

रमणचीन-दक्षिण भारतका एक जनपद ( भीष्म • ९।६६)।

रम्मा-एक अप्सरा, जो प्राधाके गर्भने कश्यपद्वारा उत्पन्न हुई थी (आदि० ६५ । ५०) । यह अर्जुनके जन्मोत्सवमें तृत्य करने आयी था (आदि० ६२ । ६२) । कुवेरकी समामें रहकर उनकी उपासना करती है (समा १० । १०) । इसने इन्द्रसभामें अर्जुनके स्वागताथं तृत्व किया था (वन० ४३ । २९) । यह नलकूबरकी पत्नी होकर रहती थी, इसीका तिरस्कार करने कारण रावणको नलकूबरने यह शाप दे दिया था कि न्तू न चाहनेवाली किसी स्त्रीके साथ बलात्कार नहीं कर सकता; यदि करेगा तो तुझे प्राणोंसे हाथ घोना पड़ेगा'(वन० २८० । ६०) । विश्वामित्रके शापसे इसको पत्थर होना पड़ा था (अनु० १९ । ४४)।

रम्यक-नीलगिरिको लाँघनेपर रम्यकवर्ष मिलता है। अपनी उत्तर-दिग्वजयके समय अर्जुनने इस वर्षको जीतकर वहाँ-के निवासियोंपर कर लगाया था (समा०२८।६ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७४९, कालम १)।

रम्यग्राम-एक राजधानी अथवा राजाः जिसे दक्षिण-दिग्विजय-के समय सहदेवने अपने अधिकारमें कर लिया था (सभा० ३१। १४)। रिबि—(१) ये विकल्पन्छे योधक माने गये हैं (आदि० १।४२)।(२) नीवंद देशका एक राजकुमप्र जो जयद्रथके रथके पीछे हम्थमे ध्वजा लेकर चलता थान (वन० २६५।१०)। अर्जुनद्वारा इनका वध (वन० २७१।२७)।(३) पृतराष्ट्रका एक पुत्र जो भीम-मेनद्वारा मारा गया (शल्य० २६। १४-१५)।

रिम्मवान्-५क सनातन विदेशदेव ( अनु० ९१। ३६)। **रसातल**-पृथ्वोके नांचेका एक लंका । प्रत्यके समय सर्वर्तक नामक अग्नि ध्यवीका भेदन करके रसातलतक पहुँच जाती इ ( वन० १८८ । ६९-७० ) । देत्योद्वारा उत्पन्न का हुई कृत्या दुवेंधनको साय हर र अतलकं प्रविष्ट हुई थी (वन० २७१। २९ ) । रक्षत्वल पृथ्वीका सातवाँ तल है। यहा अमृतसे उत्पन्न हुई गोमानः सुरमि निवास करती हैं ( उद्योग० १०२ । १ ) । रतातलनंनवासियोंने पूर्वकालमे एक गाथा गायी थीं। जो इस प्रकार है—नागलोकः स्वर्ग-लोक तथा वहाँके विमानमें निवास करना भी वैसा सुख-दायक नहीं इता जैसा कि रतातलमें रहनेसे मुख प्राप्त होता है ( उद्योग० १०२ | १४-१५ ) | मगवान् वराह-न रसातलमे जाकर देवद्रोहः अमुरीकी अपने खुरीसे विदोर्ण कर ।दया ( शान्ति० २०६ । २६ ) । हयग्रीव-रूपधारा भगवान् श्रीहरिन रमातलये प्रवेश करकं मञ्ज और कैटभके अधिकारमें हुए वेदोंका उद्धार किया ( शान्ति ० ३४७ । ५४-५८ ) । राजा वर्त केवल एक बार निथ्याभावण करनेकं दोषसं रसातलको प्राप्त हुए ( अनु० ६ । ३४; आश्व० ९१ । २३ ) । रसातल भगवान् अनन्तका समाहन धाम है। बलदेवजा प्रभास-क्षेत्रमें अपने यानव-शरीरका परित्याग करके रसातलमें प्रविष्ट हुए थे (स्वर्गा० ५। २३);

रहस्या-भारतवर्षकी एक नदीः जिसका जल भारतीय प्रजा पोती है ( भीष्म०९। १९)।

राका-(१) पूर्णिमा तिथिकी अधिष्ठात्री देवी, जो मूर्तिमती होकर स्कन्दके जन्म-समयमें वहाँ पथारी थीं ( शक्य ० ४५। १४)। (२) एक राक्षस-कन्या, जो कुवेरकी आज्ञासे महर्षि विश्रवाकी परिचर्यामें रहती थी। विश्रवाने इसके गर्भसे ५ सर' नामक पुत्र तथा शूर्यणस्वा नामकी कन्याको जन्म दिया था ( वन ० २७५। ३—८)।

राक्षस-एक प्रकारका विवाह (आदि०७३।९)। (युद्ध करके मार-काट मचाकर रोती हुई कन्याको उसके रोते हुए आई-यन्धुओंसे छीन लाना ग्राक्षस' विवाह माना गया है।) यह विवाह अत्रियोंके लिये, उनमें भी राजाओंके लिये ही विहित है (आदि०७३। ११-१३)। राक्षस-ग्रह-एक राक्षम-मम्बन्धी ग्रहः जिसकी वाधा होनेसे मनुष्य विभिन्न प्रकारके रमोंका आम्वादन करने और सुगन्धोंके सूँघनेसे तुरंत उन्मत्त हो जाता है ( वन० २३०। ५०)।

राश्चस-सत्र-पराशरजीने राक्षमींपर कुपित होकर राक्षस-मत्रका अनुष्ठान करके उसमें राक्षसींको जलाना आरम्भ किया (आदि० १८० । २-३) । पुलस्त्य आदि महर्षियोंके स्मझानेसे पराश्चरद्वारा इस सत्रकी समाप्ति (आदि० १८० । २१) ।

राग-काण्डच-महाराज दिलीपके यज्ञमें वना हुआ एक प्रकारका मोदक (द्रोण० ६१।८)।

रागा-महर्षि अङ्गिराकी द्वितीय कन्या । इसपर समस्त प्राणियोंका अनुराग प्रकट थाः इसीलिये इसका नाम 'रागा' हुआ ( वन० २१८ । ४ ) ।

राजगृह (गिरिव्रज )-एक प्राचीन नगरी, जो मगधकी राजधानी थी। जहाँका राजा दीर्घ, जो बलाभिमानी था, पाण्डुद्वारा मारा गया था (आदि० १३२। २७)। यह नगरी राजा अम्बुवीचिकी भी राजधानी रह चुकी है (आदि० २०३। १७)। यहाँका राजा जरासंध था (सभा० २९ अध्याय)। यह एक तीर्घ भी है, यहाँ स्नान करनेसे मनुष्य कक्षीवान्के समान प्रमन्न होता है (वन० ८४। १०४-१०५)। सहदेवकुमार मेघसंधि भी यहींपर निवास करता था (आश्व० ८२। २)।

राजधर्मा-एक वकराज । इसका दूसरा नाम नाडीजङ्घ था । यह कश्यपका पुत्र और ब्रह्माका मित्र था ( शान्ति ॰ १६९ । १९-२० ) । इसके द्वारा कृतघ्न गौतमका स्वागत ( शान्ति० १६९ । २३-२४ ) । कृतप्त गौतमका आतिथ्य-सत्कार ( शान्ति ० १७० । ३---९ )। इसका धनके लिये गौतमको अपने मित्र राक्षसराज विरुपाक्षके पास भेजना (शान्ति ० १७०। १४-१६)। धन लेकर लौटे हुए गौतमका सत्कार करना ( शान्ति० १७१। २९-३०)। गौतमद्वारा इसका वध ( शान्ति० १७२ । ३ ) । सुरिभके फेनसे राजधर्माका जीवित होना और विरूपाक्षसे मिलना ( शान्ति ० १७३ । ३-५ )। गौतमको जिलानेके लिये इसका इन्द्रसे अनुरोध ( शान्ति • १७३ । ११-१२ ) । इन्द्रद्वारा अमृतके छिड़के जानेपर गौतमका जीवित होना और राजधर्माका धन आदिसहित गौतमको विदा करके अपने घरमें प्रवेश करना ( शान्ति॰ १७३ । १३-१५ ) ।

राजधर्मानुशासनपर्व-शान्तिपर्वका एक अवान्तर पर्व (अध्याय १ से १३० तक)।

राजनी-भारतवर्षकी एक नदोः जिमका जल भारतीय प्रजा पीती है (भीष्म॰ ९। २१)। राजपुर-(१) काम्बोज दंशका प्रसिद्ध नगरः जहाँ कर्णने काम्बोजोंपर विजय पायी थी (द्रोण० ४।५)। (२) कलिङ्गराज चित्राङ्गदकी राजधानीः जहाँ राज-कन्याके खयंवरमें बहुत-से राजा एकत्र हुए थे (शान्ति० ४।३)।

राजस्यूयपर्व-सभापर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय ३३ से ३५ तक )।

राजस्य-एक महायक्त राजा हरिश्चन्द्रद्वारा इसका अनुष्ठान (समा० १२ । २३ ) । राजस्यपर्वमें इसका विशेष वर्णन (समा० अध्याय ३३ से ३५ तक ) । युधिष्ठिर-द्वारा इसका अनुष्ठान (समा० ४५ अध्याय ) । युधिष्ठिरके राजस्य यक्तकी विशेषता (समा० ४५ । ३८ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८४१—८४३ ) ।

राजस्यारम्भपर्व-सभापर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय १३ से १९ तक )।

रात्रिदेवी-रात्रिकी अधिष्ठात्री देवी। शवीने अपनी मनी-कामना-पूर्तिके लिये इनकी आराधना की थी (उद्योग० १३।२५-२७)। ये मूर्तिमती होकर स्कन्दके अभिषेक-सम.रोहमें पधारी थीं (शब्य० ४५।१५)।

राधा-अधिर्य सूतकी पत्नी, जिसकी गोदमें अधिरयने बालक कणको दिया था (आदि०६७। १४०; आदि० ११०। २३) । इसके द्वारा कर्णका नामकरण (आदि० ११०। २४; वन० ३०९। १०; उद्योग० १४१। ५-६)।

राम ( रामचन्द्र )-अविनाशी महाबाहु भगवान् विष्णुके अवतारस्वरूप दशरथनन्दन श्रीराम । जगत्की प्रसन्नता बढ़ाने और धर्मकी स्थापनाके लिये श्रीहरिने अपने-आपको चार रूपोंमें विभक्त करके चैत्र ग्रुक्टा नवमीको इस भूतलपर अवतार लिया थाः श्रीरामको साक्षात् भूतनाथ श्रीहरिका स्वरूप बताया जाता है । इनका विश्वामित्रके यज्ञमें विष्न डालनेके कारण सुवाहुका वध करना और मारीचको भी चोट पहुँचाना । विश्वामित्रद्वारा इन्हें देवताओंके लिये दुर्जय दिन्यास्त्रोंका दान । जनकके धनुर्यज्ञमें इनके द्वारा शिवजीके धनुषका भञ्जन । सीता-जीके साथ इनका विवाह । पिताकी आज्ञासे इनका चौदह वर्षके ल्यि वनवास । इनके द्वारा जनस्थानमें रहकर देवताओंके कार्योका साधन और वहीं जनहितके लिये चौदह हजार राक्षर्सीका वध । राक्षसीके षड्यन्त्रसे इनकी पत्नी सीताका अपहरण । सुग्रीवके साथ इनकी मित्रता । इनके द्वारा वानरराज वालीका वध और सुग्रीवका राज्याभिषेक । इनका समुद्रपर सेतु वाँधकर लङ्कामें प्रवेश और इनके द्वारा रावणका वध । विभीषणका लङ्काके राज-

पदपर अभिषेक और उन्हें अमरत्व-प्रदान । पुनः दल-बलसहित पुष्पकविमानद्वारा अयोध्यामें आकर धर्मपूर्वक राज्यका पालन । इनकी आज्ञासे शत्रुध्नद्वारा मथुरानिवासी मध्युत्र लवणासुरका वध । इनके द्वारा दस अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान । इनके राज्यकी विशेषता ( सभा० ३८ । २९ के बाद, पृष्ट ७९४ से ७९५ तक )! सरपूके गोप्रतार तीर्थमें सेवकों-बाइनोंके साथ स्नानकर श्रीराम अपने नित्यधामको पधारे थे (वन० ८४। ७०-७१)। लोमराजीका युधिष्ठिरको इनका चरित्र सुनाना ( वन० ९९ । ४१—७१ ) । हनुमान् जीद्वारा भीमसेनके प्रति इनके संक्षित चरित्रका वर्णन ( वन० १४८ अध्याय ) । इनके पिताका नाम दशरथः माताका नाम कौसल्या तथा पत्नीका नाम सीता था (वन०२७४। ६-९) । ये अपने चार भाइयोंमें ज्येष्ठ थे और बुद्धि-मान् थे। अपने मनोहर रूप एवं सुन्दर स्वभावसे ममस्त प्रजाको आनन्दित करते थे। सबका मन इन्होंमें रमता था। इसके सिवा ये पिताके मनमें भी आनन्द बढानेवाले थे । पिताके मनमें इन्हें युवराजपदपर अभिषिक्त करनेकी इच्छा हुई; अतः इस विषयमें उन्होंने मन्त्रियों और धर्मज्ञ पुरोहितोंने सलाइ ली। सबने एक स्वरसे उनके इस समयोचित प्रस्तावका अनुमोदन किया (वन॰ २७७ । ६-८ ) । श्रीरामचन्द्रजीके नेत्र सुन्दर और कुछ-कुछ लाल थे। भुजाएँ बड़ी एवं घुटनींतक लम्बी थीं। ये मतवाले इ।थीके समान मस्तानी चालसे चलते थे। इनकी ग्रीवा शङ्कके समान सुन्दर, छाती चौड़ी और **सिरपर काले-काले युँघराले बाल थे। इनकी देह दिव्य** दीतिसे दमकती रहती थी । युद्धमें इनका पराक्रम देवराज इन्द्रसे कम नहीं था। ये समस्त धर्माके पारंगत विद्वान और बहस्पतिके समान बुद्धिमान् थे। सम्पूर्ण प्रजाका इनमे अनुराग थ। । ये सभी विद्याओंमें प्रवीण तथा जितान्द्रय थे। इनका अद्भृत रूप देखकर शतुओंके भी नेत्र और मन लुभा जाते थे। ये दृष्टींका दमन करनेमें ममर्थः धर्मात्माओंके संरक्षकः धैर्यवानः दुर्धर्षः विजयी तथा अपराजित थे। कौसल्यानन्दन श्रीरामको देखकर पिता दशरथके मनमें बड़ी प्रसन्नता होनी थी ( वन ० २७७ । ९---१३ ) । मन्थराके बहकानेसे कैंके यीका राजा दशरथसे भरतके राज्याभिषेक और श्रीरामके वन-वासका वर माँगना (वन०२७७।१६---२६)। पिताके मत्यकी रक्षाके लिये इनका लक्ष्मण और सीताके माथ वन-गमन ( वन० २७७। २८-२९ ) । इनके वियोगमें राजा दशरथका देहत्याग ( वनः २७७ । ३०) । श्रीराम-लक्ष्मणके वनमें चले जानेने कैंकेयीका अयोध्याके राज्यको निष्कण्टक मानकर उसे भरतके हाथींमें

सौंपना । भरतका कैकेयीको फटकारकर भाई श्रीरामका अनुसरण करना और उन्हें लौटा लानेकी इच्छासे ऋषियों, ब्राह्मणों तथा नगर और जनपदके लोगोंके साथ चित्रकृट जाकर श्रीरामका दर्शन करना ( वन० २७७ । ३१---३८) । श्रीरामकी आज्ञासे भरतका वहाँमे लौटना और इनकी चरण-पादुकाओंको आगे रखकर नन्दिग्राममें रहते हुए राज्यकी देख-भाल करना ( वन० २७७। ३९) । नगर और जनपदके लोगोंके पुनरागमनकी आश्राह्मासे इनका धोर वनमें प्रवेश करके शरमंग मुनिके आश्रमपर जानाः वहाँ इनकी शरभंग मुनिसे मेंट और उनका मत्कार करके इनका दण्डकारण्यमें गोदावरीके तटपर जाकर रहना ( वन० २७७। ४०-४३ )। इनका र्रापणखाके कारण जनस्थाननिवासी खरके साथ महान् वैर ठन जाना ( वन० २७७। ४२ )। वहाँ इनके द्वारा तपस्वी मुनियोंकी रक्षाके लिये खर-दृषण आदि चौदह सहस्र राञ्चसोंका वध ( वन० २७७ । ४४ ) । श्रीरामके भयसे ही गोकर्णतीर्थमें मारीचकी तपस्या ( वन॰ २७७ । ५६ ) । मारीचका रावणको श्रीरामसे भिइनेका निषेध करना और श्रीरामको ही अपने संन्यासीपनका कारण बताना ( वन० २७८ । ६-८ )। मारीचका मगरूप धारण करके मीताके सामने जानाः सीताका उसे मार लानेक लिये श्रीरामको प्रेरित करना और सीताका प्रिय करनेके लिये लक्ष्मणको उनकी रक्षामें नियुक्त करके श्रीरामका धनुष-बाग हे उस मृगके पीछे जाना (वन० २७८ । १७—२० ) । श्रीरामद्वारा मृगरूपधारी मारीच-को पहचानकर उसका वध (वन० २७८। २१-२२)। रावणद्वारा इनकी पत्नी सीताका अपहरण ( वन॰ २७८ । ४२-४४ ) । श्रीरामका सीताको अकेली छोड़कर चले आनेके कारण लक्ष्मणको कोयना और आश्रमकी ओर शीव्रतापूर्वक जाना । मार्गमें पर्वताकार जटायुको गिरा देख उन्हें राक्षस समझकर लक्ष्मणस**हित** श्रीरामका धनुष खींचकर उनपर धावा करना और उनके द्वारा अपना परिचय देनेपर उनके निकट जा उनकी दुर्दशाको प्रत्यक्ष देखना, भ्रीसीताको छुड़ानेके छिये युद्ध करते समय में रावणके हाथमे मारा गया हूँ और वह दक्षिण दिशाको गया है'-यह संकेतसे बताकर जटायुका श्रीरामके सामने ही प्राण-त्याग करना । इनके द्वारा जटायुका अन्त्येष्टि मंस्कार ( वन० २७९ । १४---२४ ) । इनके द्वारा कवन्ध्रकी बार्यी भुजाका छेदन ( वन० २७९। ३६-३७ ) । कवन्धका विश्वावसु गन्धर्वके रूपमें परिणत हो श्रीरामको अपना परिचय देना और पंपा सरोवरके निकट ऋष्यमुक पर्वतपर निवास करनेवाले सुग्रीवके साथ मैत्री स्थापित करनेकी सलाह देकर उसका वहाँसे अन्त-

र्धान हो जाना (वन० २७९। ४०-४८)। पंपा-मरो-वरपर जाकर श्रीरामका मीताके लिये विलाप और लक्ष्मणका उन्हें सान्त्वना देना (वन० २८० । १-६ )। इनका पपा-मरोवरमें स्नान करके पितरोंका तर्पण करना और ऋष्यम्कके पास जा उसके शिखरपर बैठे हुए पाँच वानरींको देखना ( वन० २८०। ८-९ ) । इनुमान् जीसे भेंट और वार्तालापके परचात इनकी सुर्गावके साथ मित्रता और उनसे अपना कार्य निवदन करना । सुग्रीवका मीताके गिराये हुए वस्त्रको इन्हें दिखाना ( वन० २८०। १०-१२) । श्रीरामका सुग्रीवको वानरराजके पदपर अभिपिक्त करना तथा वालीको मार गिरानेकी प्रतिज्ञा करना । सुग्रीवका भी मीताको दुँढ छानेका विश्वास दिलाना (वन० २८०। १३-१४)। इनके द्वारा बालीका वध ( वन० २८० । ३५-३८ ) । इनका वर्षाके चार मासतक माल्यवान्के सुन्दर पृष्ठ-भागपर निवास करना (वन० २८० । ४० ) । इनका सुग्रीवपर कोप ( वन० २८२ । ५-११)। लक्ष्मणका सुग्रीवको नाथ लेकर माल्यवान पर्वतके शिखरपर श्रीगमके पास आना और उनके द्वारा किये जानेवाले सीताके अनुसंधान-कार्यकी सूचना देना ( वन॰ २८२ । २२ ) । श्रीहनुमान् जीका लंकासे लौटकर श्रीरामको वहाँका वृत्तान्त एवं मीताका कुशल-समान्तर सुनाना ( वन० २८२ । ३७—७१ ) । श्रीगमके पाम विभिन्न देशोंसे विशाल वानर-सेनाओं महित वानर-यथ-पतियोंका आगमन ( वन० २८३ । १-१३ ) । शुभ-मुहुर्नमें मेनामहित श्रीरामका लंकाको प्रस्थान ( वन० २८३ । १४-६५ ) । श्रीगमका समुद्रसे पार होनेके लिये वानरींसे उपाय पूछना और ममुद्रकी आराधनाका निश्चय करके उसके तटपर धरना हेना ( वन० २८३ । २३---३२ ) । म्वप्नमें ममुद्रका श्रीरामचन्द्रजीको दर्शन देकर उन्हें नलके द्वारा सेतु वाँधकर उमीसे सेनामहित पार जानेका परामर्श देना ( वन० २८३ । ३३--४२ )। श्रीरामका नलको आदेश देकर समूद्रपर सौ योजन लम्बा और दस योजन चौड़ा पुल तैयार कराना ( वन० २८३ । ४३-४५ ) । इनके पाम मचिवें महित विभीपण-का आगमन तथा श्रीरामका चरित्र और चेष्टाओंद्वारा उन्हें गुद्ध पाकर उनपर संतुष्ट होनाः उन्हें राक्षमीं के राज्यपर अभिषिक्त करनाः सलाहकार बनाना और उन्हींकी रायसे महासागरको पार करना (वन० २८३ । ४६-५० )। इनका लंकाको नीमामें पहुँचकर वहाँके उद्यानोंको नष्ट-भ्रष्ट करनाः विभीपणकी कैदमें पड़े हुए शुक और मारणको अपनी सनाका दर्शन कराकर छोडना और अङ्गदको रावणके दरबारमें दृत वनाकर भेजना ( वन० २८३ । ५१--५४ ) । अङ्गदका रावणके पाम जाकर

श्रीरामका संदेश सुनाना और वहाँसे लौटकर श्रीरामको वहाँको सारी बातें बताकर इनके द्वारा प्रशंसित होना ( वन॰ २८४ । १---२२ ) । इनके द्वारा निशाचरींका संहार (वन० २८४। ३९)। श्रीराम और रावणकी सेनाओंका द्वन्द्वयुद्ध ( वन० २८५ अध्याय ) । इन्द्रजित्-द्वारा किये गये मायामय युद्धमें लक्ष्मणसहित श्रीरामकी मृच्छा ( वन० २८८ अध्याय ) । इनका सचेत होकर कुवेरके भेजे हुए अभिमन्त्रित जलसे प्रमुख वानरींसहित अपने नेत्र धोना (वन०२८९। १--१४)। श्रीराम और रावणका युद्ध तथा इनके द्वारा रावणका वध ( वन० २९० अध्याय ) । सीताके प्रति श्रीरामका संदेह; इनके पास ब्रह्मा, इन्द्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण, कुबेर, सप्तर्षिगण तथा स्वर्गीय महाराज दशरथका आगमनः सीताका इनके समक्ष आत्मशुद्धिके लिये शपथ खानाः वायु-अग्नि आदि देवताओंका इनके सामने सीताकी शुद्धिका समर्थन करनाः दशरथका इन्हें अयोध्या जाकर राज्य-शासन करनेकी आशा देना, श्रीरामका देवताओंको नमस्कार करके अपनी पत्नी सीतासे मिलना, अविन्ध्यको वरदान और त्रिजटाको धन एवं सम्मान देकर संतुष्ट करना ( वन॰ २९१। १-४१) । ब्रह्माजीके दिये हुए वरसे श्रीरामका मरे हुए वानरोंको जिलानाः मातलिका इन्हें वर देना और श्रीरामका पुष्पकविमानद्वारा दलबलसहित किष्किन्धामें पधारकर सुग्रीवका राज्याभिषेक करके युवराज-पदपर प्रतिष्ठित करना तथा अयोध्यामें लौट-कर भरतसे मिलना एवं राज्यपर अभिपिक्त होना (वन० २९१ । ४२-६६) । राज्याभिषेकके बाद श्रीरामका सुग्रीव और विभीषणको सादर विदा करना, पुष्पकविमानको कुवेरके पास छौटा देना और गोमतीके तटपर ( नैमिपारण्यमें ) दस अश्वमेध यज्ञोंका अनुष्ठान करना ( वन० २९१ । ६७-७० ) । सुंजयको समझाते हुए नारदजीका इनके चरित्रका वर्णन करना ( द्रोण ० ५९ अध्याय ) । श्रीकृष्णद्वारा इनके राज्य आदिका वर्णन (शान्ति० २९। ५१-६२)। गोदान-महिमाके प्रसंगमें इनका नाम-निर्देश (अनु० ७६। २६)। इनके द्वारा मांस-भक्षण-निषेध (अनु० ११५। ६४)। इनके यज्ञमें धन-दानका वर्णन (अनु० १३७। १४)।

महाभारतमें आये हुए रामके नाम-अयोध्याधिपति, दशरथपुत्र, दशरथात्मज, दाशरथि, इक्ष्वाकुनन्दन, काकुत्स्थ, कौसल्यानन्दिवर्धन, कौमल्यामातः, कोसलेन्द्र, लक्ष्मणाग्रज, राघव आदि।

रामक-एक पर्वतः जिसे दक्षिण-दिग्विजयके समय सहदेवने अपने अधिकारमें कर लिया था (सभा० ३१। ६८) रामठ-पश्चिम दिशामें निवास करनेवाली एक म्लेज्क जातिः जिसे नकुलने पश्चिम-दिग्विजयके समय आज्ञामात्रसे ही अपने अधीन कर लिया था (सभा० ३२। १२)। इस जातिके लोग युधिष्ठिरके राजसूय-यज्ञमें बुलाये गये थे-इसकी चर्चा (वन० ५१। २५)।

रामणीयक-एक द्वीपः जो नागोंका निवासस्थान है (आहि । २६।८) । इसके वन आदिका विशेष वर्णन ( आहि । २७।१--९)।

रामतीर्थ-(१) गोमती नदीका एक तीर्थः जिसमे स्नान करके सनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता और अपने कुलको पवित्र कर देता है (वन० ८४। ७३)। (२) परशुराम-सेवित महेन्द्रपर्वत गर स्थित एक तीर्थः जिसमें स्नान करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है (वन० ८५। १७)। (३) सरस्वती-तटवर्ती एक तीर्थः इसका विशेष वर्णन (शल्य० ४९। ७-११)।

रामहद्-कुरुक्षेत्रकी सीमाका निर्धारण करनेवाला एक हद (शल्य० ५३ । २४) । इसमें काशिराजकी कन्या अम्बाने स्नान किया था (उद्योग० १८६ । २८) । रामोपाख्यानपर्व-वनपर्वका एक अवान्तर पर्व (अध्याय २७३ से २९२ तक)।

रावण-एक राक्षमराज, जो अत्यन्त दुरात्मा था और सीता-जीको हर ले गया था ( वन० १४७। ३३-३४)। यह विश्रवाका पुत्र था । इसकी माताका नाम पुष्पोत्कटा था । इसीका छोटा भाई कुम्भकर्ण था ( वन० २७५। ७ )। इसकी अद्भुत तपस्या और ब्रह्माजीसे इसका वर माँगना (वन० २७५! १६--२५) | इसे कुबेरका शाप (वन० २७५। ३४-३५)। मारीचके पास जाकर उसे काटमृग बननेके लिये बाध्य करना ( वन० २७८। ९ )। इसके द्वारा सीताजीका अपहरण ( वन० २७८ । ४३ ) । इसके द्वारा जटायुके पंखींका काटा जाना ( वन० २७९।६)। इसे नलकृवरके शापकी चर्चा (वन० २८० । ५७-६१ ) । इसका सीताजीको अपने अनुकूल होनेके लिये समझाना ( वन० २८१ अध्याय ) । अङ्गद-का रावणको श्रीरामके मंदेश सुनाना (वन० २८४। १०-१६)। इसका कुम्भकर्णको युद्धके लिये जगाना ( वन ० २८६। २० ) । इन्द्रजित्को युद्धके लिये भेजना ( वन ० २८८ । २ ) । सीताजीको मार डालनेके लिये उद्यत होना ( वन० २८९ । २७ ) । श्रीरामद्वारा इसका वध ( वन० २९०। ३० )।

महाभारतमें आये हुए रावणके नाम-दशग्रीवः दशकन्धरः दशाननः दशास्यः पीलस्त्यः, पीलस्त्यतनयः रक्षःपतिः रक्षः राक्षसः राक्षसाधियः राक्षसाधिपतिः राक्षस- श्रेष्ठः राक्षसमहेश्वरः राक्षमपतिः राक्षणपुङ्गवः राक्षसराजः राक्षसेश्वरः राक्षसेन्द्र आदि ।

राहु-कब्यपद्वारा सिंहिकाके गर्नमें उत्पन्न (आहि० ६५। ३१)। इसके द्वारा काट्युर्वक अमृतका पान और भगवान् विध्णुके द्वारा इसका शिर्व्छंदन (आदि० १९। ४-६)। चन्द्रमा तथा सूर्यके स्थ इसका हैर (आदि० १९।९)। ब्रह्माजीकी स्थामें बैटनेवाले प्रहोंके साथ इसका भी नाम आया है (सभा० ६६। २९)। धृतर पृके प्रति संजयद्वारा इसका विशेष वर्णन (भीष्म० १२। ४०-४३)।

स्वमारथ-(१)मद्रराज शत्यका पुत्र, जो अपने पिता और भाई स्वमाङ्गदके साथ दौरदी-स्वयंवरमें आया था (सादि० १८५ । १४) । इसका स्वेतके साथ युद्ध और उसके बाणोंसे मूर्चिष्ठन होना (भीष्म० ४७ । ४८—५९) । अभिमन्युके साथ इसका युद्ध और उनके द्वारा वध (द्रोण० ४५ । ९-१३) । सहदेवके हाथसे इसके मारे जानेकी चर्चा (कर्ण० ५ । २६) । (२) सुवर्णमय स्थपर चलनेके कारण द्रोणाचार्यका एक नाम स्वमस्थ भी था (विराट० ५८ । २) । (३) कौरवपक्षके त्रिगर्तदेशीय राजकुमारोंके एक दलका नाम, जिसने कर्णकी आज्ञासे अर्जुनपर आक्रमण किया था (द्रोण० ११२ । १९—२७) ।

रुकमाङ्गद्-मद्रराज शहपका पुत्रः तो अपने पिता और भाई रुक्मरथके साथ द्रौपदी-स्वयंबरम आया था (आदि० १८५। १४)।

रुक्मिणी-नारायण-खरूप भगवान् भीकृष्णको आनन्द प्रदान करनेके लिये नृतलपर विदर्भराज भीष्मकके कुलमें उत्पन्न हुई लक्ष्मी (आहि०६७। १५६) । शिशुपाल इन्हें चाहता था, परंतु न पा सका ( सभा० ४५। १५)। इनका लक्ष्मीसे उनके निवासयोग्य स्थान पूछना ( अनु ११। ४)। इनके पुत्रीके नाम--चारुदेग्णः सुचारुः चारवेश, यशोधर, चारश्रवा, चारयशा, प्रद्युग्न- शम्भु (अनु० १४। ३३ ३४) ! यहर्षि दुर्वासदारा इनका रथमें जोता जाना (अनु० १५९ । २८-३५ )। प्रसन्न हुए दुर्वासाद्वारा इन्हें वर-गामें ( अनु० १५९ । ४५-४७)। श्रीकृष्णरहित द्वारका और श्रीकृष्णपतिनयोंको देखकर फूट कूटकर रोते हुए अर्जुन जब मूर्च्छित होकर प्रध्वीपर गिर पड़े। तय रुक्मिणा अपदि रानियाँ वहाँ दौड़ी आयों और अर्जुनको बेरकर उच्चम्बरसे विलाप करने लगीं। उन्होंने अर्जुनको उठाकर उन्हें सोनेकी चौकीवर विठाया। उन्हें घेरकर व चुपचाप वैठ गर्या ( मौसल० १९। १२-१४) : रुक्मिणीने पतिलोककी प्राप्तिके लिय अग्निमे प्रवेश किया था ( मांसल० ७।७३ )। महाबाहु विश्वकर्माने इन्द्रकी प्रेरणासे भगवान् पद्मनाभके लिये जिस मनोइर प्रामादका निर्माण किया है, उसका विस्तार सब ओरसे एक-एक योजनका है, उसके ऊँचे शिखरपर सुवर्ण मढ़ा गया है, जिससे वह मेरु पर्वतके उत्तुङ्ग शृङ्गकी शोभा धारण कर रहा है। वह प्रासाद महात्मा विश्वकर्माने महारानी रुक्मिणीके रहनेके लिये बनाया है। यह इनका सर्वोत्तम निवास है (सभा० ३८। २८ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८१४, कालम २)।

रुक्मी-एक श्रेष्ठ नरेश, जो क्रोधवशसंज्ञक दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७। ६२)। ( यह विदर्भदेशीय भोजकट नगरका राजाः भोष्मकका पुत्र और रुक्मिणीका भाई था।) यह भोजकटका निवासी था, सहदेवके दिग्विजयके समय इसने प्रेमपूर्वक उनका शासन स्वीकार किया था (सभा० ३१। ६२-६३)। कर्णकी दिग्विजय-के समय इसका उसे कर देना ( वन० २५४। १४)। ओरसे इसको रणनिमन्त्रण भेजनेका पाण्डवींकी निश्चय किया गया था ( उद्योग ० ४ । १६ )। इसके पिता दाक्षिणात्य देशके अधिपति और साक्षात इन्द्रके सखा महामना भीष्मक थे, जिन्हें हिरण्यरोमा भी कहते हैं । रुक्मी सम्पूर्ण दिशाओं में विख्यात था । इसने गन्धमादननिवासी किंपुरुषप्रवर द्रमका शिष्य होकर चारों पार्दोंसे युक्त सम्पूर्ण धनुर्वेदकी शिक्षा प्राप्त की थी। इसे इन्द्रदेवताका तेजस्वी विजय नामक धनुष प्राप्त हुआ था। जो गाण्डीव और शार्ङ्गधनुषके समान ही तेजस्वी था। यह धनुष उसे अपने गुरुदेव द्रुमसे ही प्राप्त हुआ था । इसने पूर्वकालमें श्रीकृष्णद्वारा किये गये अपनी बहन रुक्तिमणीके अपहरणको सहन न कर सकनेके कारण यह प्रतिज्ञा की थी कि में श्रीकृष्णको मारे विना अपने नगर-को नहीं लौटूँगा। परंतु भगवान् श्रीकृष्णके पास पहुँचकर यह उनसे पराजित हो गया। अतः लजावश पुनः कुण्डिनपुरको नहीं लौटा। जहाँ उसकी पराजय हुई, वहीं उसने भोजकट नामक नगर बसाया और उसीमें वह समस्त परिवारके साथ रहने लगा ( उद्योग ० १५८। १-14) । यह एक अक्षौहिणी सेनासे घिरा हुआ पाण्डवींके पास आया । इसके मनमें श्रीकृष्णका प्रिय करनेकी इच्छा थी। पाण्डवोंको इसकी सूचना मिली और युधिष्ठिरने आगे बढकर इमकी अगवानी की। आदर-सत्कारके पश्चात् इसने विश्राम किया । तदनन्तर इसने अर्जुनसे कहा- 'यदि तुम डरे हुए हो तो मैं तुम्हारी सहायताके लिये आ पहुँचा हूँ ।' अर्जुनने हँसकर इसकी सहायता लेनेसे इनकार कर दिया। तब इसने दुर्योधनके पास जाकर वहाँ भी यही बात कही । बीर मानी दुर्योधनने इसकी सहायताको उकरा दिया और यह सकुशल अपने घरको लौट गया ( उद्योग० १५८ । १७--३९ ) ।

यह कलिङ्गराज चित्राङ्गदकी कन्याके स्वयंवरमें गया था (शान्ति०४।७)।

रुचि-(१) अलकापुरीकी एक अप्सरा, जिसने अष्टावक्रके स्वागतके अवसरपर कुबेर-भवनमें नृत्य किया था ( अनु॰ १९। ४४)। (२) महर्षि देवशर्माकी पत्नी, जो अनुपम सुन्दरी थी । इन्द्र इसपर आसक्त हो गये थे । ( अनु० ४०। १७-१८ ) । इसकी रक्षाका भार अपने . शिष्य विपुलको सौंपकर देवशर्माका यज्ञके लिये बाहर जाना (अनु० ४०। २१-- ४१) । विपुलका योगद्वारा रुचिके शरीरमें प्रवेश करना ( अनु० ४०। ५८-६० )। कामासक्त इन्द्रका रुचिके पास आना और अपना परिचय देना (अनु०४१। २--८)। विपुलद्वारा इन्द्रसे रुचिकी रक्षा और देवशर्माके छौटनेपर रुचिको उन्हें सौंपना (अनु० ४१।२७-२९)। उसका अपनी वहिन प्रभावतीके यहाँ, जो अङ्गराजकी पत्नी थी, जाते समय मार्गमें किसी देवसुन्दरीकी वेणीसे गिरे हुए सुगन्धित पुष्पको अपनी वेणीमें गूँथकर जाना और उस पुष्पको देखकर प्रभावतीका वैसे ही पुष्प मँगवा देनेके लिये इससे अनुरोध करना ( अनु ० ४२ । ५-१० ) । इसका आश्रमपर लौटकर देवशर्मासे वैसे ही पुष्प मँगा देनेके लिये आग्रह करना ( अनु॰ ४२। ११ )। पतिके साथ इसका स्वर्गलोकमें जाना ( अनु॰ ४३। 90)1

रुचिपर्वा—राजा आकृतिका पुत्रः जिसने भीमसेनकी रक्षाके छिये भगदत्तके हाथीपर आक्रमण किया और भगदत्तद्वारा मारा गया ( द्वोण० २६ । ५१-५३ )।

रुचिप्रभ-एक राक्षसः जो प्राचीनकालमें इस पृथ्वीका शासक थाः परंतु कालके वश होकर इसे छोड़ परलोक-वासी हो गया था ( शान्ति ० २२७। ५२ )।

रुद्ग-महादेवजीका एक नाम ( उद्योग॰ १९७। १०)। ( विशेष देखिये शिव )

रुद्रकोटि-यह वह स्थान है, जहाँ शिवजीके दर्शनकी अभिलाषासे करोड़ों मुनि एकत्र हुए थे और उनपर प्रमन्न होकर शिवजीने करोड़ों शिवलिङ्गोंके रूपमें उन्हें दर्शन दिया था। यहाँ स्नान करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है और कुलका उद्धार हो जाता है (वन०८२। १९८—१२४; वन०८३। ७७)।

रुद्रपद-एक तीर्थः, जहाँ जाकर शिवजीकी पूजा करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है (वन०८२। १००)।

रुद्धमार्ग-एक तीर्थ, यहाँ जाकर एक दिन-रात उपवास

करनेसे यात्री इन्द्रलोकमें प्रतिष्ठित होता है ( वन० ८३। १८१-१८२ ) ।

रुद्गरोमा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शस्य०४६। ७)।

रुद्रसृतु-कार्तिकेयका एक नाम और इस नामकी निकक्ति (वन० २२९ । २७) ।

रुद्रसेन-युधिष्ठिरका मम्बन्धी और सहायक एक राजा (द्रोण० १५८। ३९)।

रुद्राणी-पार्वतीजीका एक नाम (उद्योग० ११७। १०)। (विशेष देखिये पार्वती)

रुद्राणीरुद्र-एक तीर्थः जहाँ उत्तर दिशाको जाते हुए अष्टावक मुनि पथारे थे (अनु० १९।३१)।

रुद्रावर्त-एक तीर्थः जहाँ स्नान करनसे स्वर्गलोककी प्राप्ति होती है (वन०८४।३७)।

हमण्यान् जमदिग्नद्वारा रेणुकाके गर्भसे उत्पन्न ज्येष्ठ पुत्र, इनके चार भाई और थे। जिनके नाम हैं—सुषेण, वसु, विश्वावसु और परशुराम। इन्हें माताका वध करनेके लिये पिताने आज्ञा दी; परंतु इन्होंने उसका पालन नहीं किया, जिनसे कुपित होकर महर्षि जमदिग्नने इन्हें शाप दे दिया। शापवश ये मृग-पक्षियोंकी भाँति जड-बुद्धि हो गये ( वन० ११६। १०-१२ )। परशुरामजीने पिताको प्रसन्न करके इन्हें शापमुक्त कराया ( वन० ११६। १७-१८ )।

रुरु-एक ऋषिकुमार, जो महर्षि च्यवनके पौत्र तथा प्रमितके पुत्र थे। घृताची नामकी अप्सराके गर्भसे इनका जन्म हुआ था (आदि० ५। ९; अनु० ३०। ६४)। सर्पदंशनसे मरी हुई अपनी प्रेयसी प्रमद्वराके लिये इनका विलाप करना। उसे अपनी आधी आयु देकर जीवित करना तथा उसके साथ इनका विवाह होना (आदि० ८। २६ से ९। १८तक)। इनका सर्पजातिसे देष, डुण्डुभके साथ संवाद एवं इनके प्रति डुण्डुभके द्वारा अहिंसा एवं वर्णभर्मोंका संक्षित उपदेश (आदि० ९। १९ से ११ अध्यायके अन्ततक)। सर्पस्तके विषयमें इनकी जिज्ञासा तथा पिताद्वारा उसका समाधान (आदि० १२ अध्याय)।

रुपंगु-एक ऋषि, जिनके आश्रमपर आर्ष्टिषेण मुनिने घोर तपस्या की थी और विश्वामित्रको यहीं ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति हुइ थी। अन्त समयमें ये अपने पुत्रोद्वारा पृथ्दक तीर्थमें आये और वहाँ इन्होंने ऐसी गाथा गायो कि जो सरस्वती-के उत्तर तटपर पृथ्दक तीर्थमें जप करते शरीरका परि-त्याग करता है, उसे फिर मृत्युका कष्ट नहीं भोगना पड़ता (शस्य० ३९। २४—३४)। रुपद्गु-एक प्राचीन राजाः जो यमराजकी सभामें रहकर उनकी उपायना करते हैं (सभा ०८। १३)।

रुपद्धिक-सुराष्ट्रवंशी एक कुलाङ्गार राजा ( उद्योग० ७४। १४)।

रुहा-नागमाता सुरसाकी पुत्री, इसकी दो बहिनें और हैं, जिनके नाम हैं—अनला और बीरुधा। जो बृक्ष फुलसे फल ग्रहण करते हैं, वे सभी इसकी संतान हैं ( आदि० ६६। ७० के बाद दा० पाठ)।

**रूपवाहिक**-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ४३ ) ।

रूपिण-ये सम्राट् अजमीट्के द्वारा केशिनीके गर्भते उत्पन्न हुए थे। इनके दो भाई और थे, जिनके नाम हैं—-जह और व्रजन ( आदि० ९४। ३२ )।

रेणुक-एक रसातल-निवामी अत्यन्त शक्तिशाली और सत्त्व एवं पराक्रमसे युक्त नागः जिसने देवताओंके भेजने-से दिग्गजोंके पास जाकर धर्मके विषयमें प्रश्न किया (अनु० १३२ । २-६ )।

रेणुका-(१) मुनिवर जमदग्निकी पत्नी एवं परशुरामजीकी माता (वन० ९९। ४२)। इनके गर्भसे रुमण्यान्, सुषेण, वसुः विश्वावसु और परशुरामका जन्म (वज० ११६। ४ ) । इनपर कुपित हुए पिताकी आज्ञासे परशुराम-द्वारा इनका वध (वन० ११६। १४)। जमदिग्निके वरसे इनका पुनरुजीवन ( वन० ११६। १७-१८)। महिंप जमदिग्निके चलाये हुए बाणोंको इनका उठा-उठाकर लाना (अनु० ९५। ७—१५)। एक बार लौटनेमें विलम्ब होनेपर इनका पतिको इसका कारण वताना ( अनु० ९५ । १६-१७ ) । रेणुका-(२) एक सिद्धसेवित तीर्थ, जिसमें स्नान करके ब्राह्मण चन्द्रमाके समान निर्मे होता है (वन०८२। ८२)। (३) कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक तीर्थ, जहाँ स्नान आदि करनेसे तीर्थयात्री सब पापोंसे मुक्त हो अग्निष्टोम यज्ञका फल पाता है ( वन० ८३। १५९-140)1

रेवती-(१) बलरामजीकी पत्नी (आदि० २१८।
७)।(२)अदिति देवीका एक नाम (वन० २३०।
२९)।(३) सत्ताईस नक्षत्रोंमेंसे एक (भीष्म० ११।
१८)। कार्तिक मासके रेवती नक्षत्रमें मैत्र नामक मुहूर्ते
उगंस्थत होनेपर श्रांकृष्णने यात्रा आरम्भ की (उद्योग०
८,।६-७)। जो रेवती नक्षत्रमें कांस्थके दुग्धपात्रसे
युक्त धेनुका दान करता है, वह धेनु परलोकमें सम्पूर्ण
भोगोंको लेकर उन दाताकी सेवामे उपस्थित होता है
(अनु०६४।३३)। रेवतीमें श्राद्ध करनेवाला पुरुष

मोने चाँदिकि लिवा अन्य नाना प्रकारवे धन पाता है (अनु० ८९ । १४) । चान्द्रव्यतमं रेवतीको चन्द्रमाका नेत्र मानकर उनके उम अङ्गर्का यूजाका विधान है (अनु० ११० । ५)।

रैभ्य-( १ ) एक ऋषिः जो अधिष्ठिरकी सभामें विराजमान होते थे (सभा० ७। १६)। ये भरद्वात्र मुनिके सखा थे। इनके दो पुत्र थे-अर्षावसु और परावसु। पुत्रोंसहित रैभ्य वड़े विद्वान् थे--(वन० १३५ | १२-११) । भरद्वाजका यवकातक रैंस्य मुनिके पास जानेर्स रोकना ( वन॰ १३५ । ५७-५८ ) । इनका यवक्रीतपर कुपित हो अपनी जटाको आहुतिद्वारा एक कृत्या और एक राक्षस उत्पन्न करना तथा उन्हें यवकात ने मार डालनेका आदेश देना ( वन॰ १३६ । ८-१२ ) । भरद्वाज मुनिका इन्हें अपने उपेष्ठ पुत्रके हाथसे मारे जानेका शाप देना ( वन ) १३७। १५) । अवन पुत्र परावसुद्वारा हिसक पशुके भोखेमें इनकी मृत्यु (वन० १३८ । ६ ) । अपने दूसरे पुत्र अर्वावसुके प्रयत्नसं इनका पुनरजीवन (वन॰ १३८ । २०---२३ ) । ये अङ्गिराके पुत्र थे ( शान्ति० २०८ । २६-२७ ) । इनका उपारचर वसुके यज्ञमें सदस्य होना ( शान्ति ० ३३६। ७ ) । प्रयाणक समय भीष्म-जीको देखने अध्ये थं (अनु०२६।६)। (२) एक मुनिः जिन्ह वोरणसं ात्वत धर्मका उपदेश प्राप्त हुआ था और जिन्होंने अपने ५त्र दिक्षाल कुक्षिको इस धर्मको शिक्षा दो नः ( शान्ति ० २४८ । ४२-४३ ) ।

रैवत-(२) रेवताकं प्रहका नाम (वन० २३०। २९)।
(२) एक प्राचीन राजा, जो दक्षिण दिशाम स्थित
मन्दराचलकं कुन्नोमे गन्धवीद्वान क्षावी जानवाली गाथाओंके रूपमें सामगान सुनते-सुनते इतने तत्मय हां गये कि
अपनी स्त्री, मन्त्री तथा राज्यसे भी वियुक्त हो वनमें
जानेको विवश हुए (उद्योग० १०९। ९-१०)। इन्हें
मस्त्रते और इनसे युवनाश्वको खन्नको प्राप्ति हुई
(शान्ति० १६६। ७७-७८)। इनके द्वारा मांस-मक्षणका निषेष (अनु० १९५। ६६)। य सार्य-प्राप्तः कीर्नन
करनेयोग्यनरेश हैं (अनु० १६५। ५६)।

रैवतक—(१) ( गुजरातका एक पर्वतः जो आधुनिक जूनागढ़के पास है और 'गिरनार' कहा जाता है। इसीको महाभारतमें 'उज्जयन्त गिरि' कहा गया है। यह प्रभासक्षेत्रमें अधिक दूर नहीं हैं।) श्रीकृष्ण और अर्जुन प्रभासक्षेत्रमें घूम फिरकर इसी पर्वतार चले आये थे ( आदि० २१७। ८ )। यहाँ यदुवंशियोंका महान् उत्सव हुआ था ( आदि० २१८। १—१२)। सुभद्राने इसकी परिक्रमा की । इसी उत्मवके अवसरपर यहाँसे अर्जुनद्वारा सुभड़ाका अपहरण हुआ ( आदि० २५९ । ६-७ )। ( २ ) शाकद्वीपका एक पर्वत ( भीष्म० १९। १८ )।

रोचनामुख-एक दैत्य, जो गरुद्धारा मारा गया था (उद्योग० १०५। १२)।

**रोचमान**-(१) एक क्षत्रिय राजाः जो अश्वग्रीव नामक महान् अमुरके अंशसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७ । १८) । द्रौपदीके म्धयंवरमें इनका शुभागमन हुआ था ( आदि० १८५। १० ) ! ( यह भी सम्भव है कि कोई दूसरे रोचमान वहाँ पधारे हों।) ये अश्वमेध देखके राजा थे, इन्हें भीमसेनने अपनी दिग्विजयके समय परास्त किया था (सभा • २९।८)। इन्हें ही पाण्डवोंकी ओरसे रणनिमन्त्रण मेजनेका विचार किया गया था (उद्योग० ४ । १२ ) । ये पाण्डवपक्षके महारयी वीर थे ( उच्चोग । १७२ । १ ) । इन्हें ताराओंसे चित्रित अन्तरिक्षके समान चितकबरे घोड़ोंने युद्धभृमिमें पहुँचाया था ( द्रोण • २०। ४०) । इनका कर्णके साथ युद्ध और उसके द्वारा वायल होना (कर्ण० ५६ । ४५—४७) । ( प्रकर्ण देखनेसे ये पाञ्चालदेशीयः चेदिदेशाय अथवा किसी अन्य देश-के निवानी भी सिद्ध होते हैं।) इनका कर्णद्वारा वध ( कर्ण० पद । ४९ ) । (२) एक उरगावामो नरेशः जिन्हें अर्जुनने दिग्विजयके समय परास्त किया था ( समा० २७ । १९ ) । (३) वे रोचमान नामके हीदो भाई थे; द्रोण चार्यद्वारा इनके मारे जानेको चर्चा (कर्ण० ६। २०-२१)।

रोच**माना**−स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका **( धल्य०** ४६ । २९ **)** ।

रोमक-एक भारतीय जनपद और वहाँके निवासी, ये युधिष्ठिरके छिये भेंट-सामग्रो लेकर आये थे (सभा० ५१।१७)।

रोहिणी—(१) कोधवशा-कुमारी सुर्रामकी पुत्रो (गो)। इसकी विमला और अनला नामकी दो कन्याएँ थीं। इससे गाय-वैलोंकी उत्पत्ति हुई (सभा० ६६। ६०—६८)। (२) चन्द्रमाकी पत्नी (भादि० १९८। ५)। प्रजापति दक्षकी नक्षत्रमंत्रक सत्ताईस कन्याओंमें यह प्रमुख थी और अपने रूप-वैभवसे अन्य सब बिहर्नों की अपेक्षा विशेष बढ़ीं-चढ़ी थी; इसीक्षिये पतिकी दृदय-वलला हो गयी थी (झख्य० ३५। ४५-४८)। इसे असि (खड़ा) का गोत्र कहा गया है (क्षान्ति० १६६। ८२)। रोहिणी नक्षत्रमें पके हुए फलके गूदे, अन्न, घी, दूध, पीने योग्य पदार्थ ब्राह्मणको दान करनेसे दाताको ऋणसे छुटकारा मिलता है (अनु०६४। ६)। संतानकी

कामनावाले पुरुषको रोहिणी नक्षत्रमें पितरींका श्राद्ध करना चाहिये (अनु०८९।३)। चान्द्रत्रतमें चन्द्रमाके नक्षत्रमय स्वरूपका चिन्तन करते समय रोहिणीको उनकी पिण्डालेगोंमें स्थित मानकर तत्सम्यन्धी मनत्रते उक्त अङ्गकी पूजा करे (आहि० १९०।३)। (३) वसुदेवजीकी भार्या तथा बलरामजीकी माता (आहि० १९६। ३३; सभा० ३८। २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ)। ये वसुदेवजीको मृत्युके पक्षात् उनके दावके साथ ही चितापर दग्ध हो गयीं (मासल० ७। १८, २४)। (४) मनु (भानु) नामक अग्निकी तीसरी भार्या निद्याके गर्भसे उत्पन्न एक कन्या, जो निवष्टकृत्' मानी गयी है। इसका नाम रोहिणी है। यह किसी अञ्चभकर्मके कारण हिरण्यक्षिपुकी पत्नी हो गयी थी (वन० २२१। १५, १८-१९)।

रोही-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी जिसका जल यहाँके निवासी पाते हैं (भीष्म० ९।३०)।

रोहीतक( एवं रोहितकारण्य )-एक पर्वत तथा उसके समापका देश। पश्चिम-दिग्विजयके समय नकुल यहाँ होकर आगे गये थे ( सभा० ३२। ४-५ )। इसांके निकटवर्ती वनको रोहितकारण्य' कहते हैं। जो कौरवोंकी विशाल सेनासे थिर गया था ( उद्योग० १९। ३०-३१ )। ( इसीको आजकल रोहतक ( पंजाव ) कहते हैं। )

रौद्र-कैलास एवं मन्दराचळपर रहनेवाले एक प्रकारके राक्षस। उत्तराखण्ड ही यात्राके समय लोमशजीने युधिष्ठिरको इनसे सावधान रहनेके।लये कहा था ( वन० १३९। १० )।

रौद्रकर्मा - धृतराष्ट्रके सौ पुत्रों मेंसे एक (आदि०६७। १०४; आदि० ११६। १२)। यह भी मसेनद्वारा मारा गया (द्रोण०१२७।६२)।

रौंद्राश्व-ये राजा पूरुके द्वारा पौष्टीके गर्भते उत्पन्न हुए ये। इनके दो भाई और थे। जिनके नाम हैं--प्रवीर और ईस्वर (आदि० ९४। ५)। इनके द्वारा मिश्रकेशी नामक अप्तराके गर्भते अन्वग्भानु आदि दस महाधनुर्घर पुत्र उत्पन्न हुए (आदि० ९४। ८)।

रौप्या-एक नदीः जिसके समीप ऋचीकनन्दन जमदग्निका प्रसर्पण नामक तीर्थ है ( वन॰ १२९ । ७ )।

रौम्य-गणेश्वरोंका एक दल, जिमे वीरभद्रने अपने रोमकूपोंसे उत्पन्न किया था (क्वान्ति० २८४। ३५)।

( छ )

लक्षणा-एक अप्सराः जिसने अर्जुनके जन्मोत्सवमें नृत्य किया था (आदि॰ १२२। ६२)।

लक्ष्मण-(१) महाराज दशरथके चार पुत्रोंमेंसे एक,

सुमित्राके ज्येष्ठ पुत्र तथा शत्रुव्नके सहोदर भाई ( वन ॰ २७४। ७-८ ) । भीरामके साथ इनका वन-गमन (वन०२७७।२९)। सीताके कटोर वचन मुनकर उन्हें अकेली छोड़कर इनका रामके पाय जाना ( वन० २७८। ३०-३१) । सीताको छोड़कर आनेके कारण श्रीरामद्वारा इनकी भर्त्सना ( वन० २७९ । १३-१४ ) । इनका श्रोरामके साथ जटायुके पास जाना ( वन० २७९ । २०)। श्रीरामके साथ वनमें घूमते हुए इनका कबन्ध-द्वारा पक्रड़ा जाना और दुखो होकर विलाग करना ( वन० २७९ । ३०-३४ ) । श्रीरामका आश्वासन पाकर इनका कवन्धका दाहिनी बाँह काटना और उसके पसलीपर प्रहार करके उसे मार डालना (वन०२७९ | ३६-३९) । श्रीरामके कइनेसे किष्किन्धामें सुग्रीवसे उनका संदेश कहना ( वन० २८२ । १४ ) । श्रीरामने विभीषणको इनका मित्र बनाया ( वन० २८३ । ४९ )। इनका लंकामें राक्षसोंको चुन-चुनकर मार गिराना ( वन० २८४। ४०)। इनके द्वारा कुम्भकर्णका वध ( वन० २८७। १७-१९) । इनका प्रमार्था और वज्रवेगके साथ युद्ध (वन० २८७। २५)। मेघनादके बाणोंसे लक्ष्मण और श्रीराम दोनों भाइयोंका मूर्व्छित होना (वन॰ २८८ अध्याय ) । इनके द्वारा मेघनादका वध ( वन • २८९ । २३ ) ।

महाभारतमें आये हुए लक्ष्मणके नाम - इक्ष्याकुनन्दनः काकुत्स्थः राधवः रामानुजः सौमित्रि ।

(२) दुर्योधनका महारथी पुत्र । अभिमन्युके साथ इसका युद्ध (भीष्म० ५५। ८-१३)। अभिमन्युके साथ युद्ध और उनके द्वारा इसका पराजित होना (भीष्म० ७३। ३२-३७)। क्षत्रदेवके साथ युद्ध (द्वोण० १४। ४९)। समुद्री प्रान्तोंके अधिनित से साथ युद्ध (द्वोण० २५। ३४-३५)। अभिमन्युद्धारा वध (द्वोण० ४६। १७)। इसके द्वारा अम्बष्टपुत्रके मारे जानेकी चर्चा (कर्ण० ६। १०-११)। इसके द्वारा शिखण्डीके पुत्र क्षत्रदेवके वधकी चर्चा (कर्ण० ६। २६-२७)। व्यासजीके आवाहन करनेनर गङ्गाजीके जलसे प्रकट हुए कौरव-पाण्डव पक्षके लोगोंमें यह भी था (आश्रम० ३२। ११)।

स्वक्ष्मणा-भगवान् श्रःकृष्णको पटरानियोंमेसे एक ( सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ)।

लक्ष्मी—(१) समुद्रसे प्रकट हुई देवी (आदि० १८। ३५)। भगवान् विष्णुर्का पत्नी (आदि० १९८। ६)। (इनके दो स्वरूप हैं-—विष्णुप्रिया लक्ष्मी और राज्य-लक्ष्मी। विष्णुकी प्रेयसी लक्ष्मी सतियोंकी शिरोमणि हैं।

ये पतिका आश्रय छोड़कर कहीं नहीं जातीं; किंतु राज्य-लक्ष्मी अनेक खरूप धारण करके अनेक लोकोंमें और अनेक राजाओंके पास रहती हैं। ये अस्थिर और चञ्चल हैं। जहाँ सद्गण है, सद्धर्म है, वहाँ इनका वास है और जहाँ इन गुणींका अभाव है। वहाँसे ये हट जाती हैं। नीचे राज्यलक्ष्मीके विषयमें ही कुछ वातें लिखी जाती हैं-) ये कुवेरको सभामें विराजमान होती हैं (सभा० १०। १९) । ब्रह्माजोकी सभामें भी इनकी उपस्थिति होती है ( सभा० ११ । ४१ ) । द्रौपदीकी अर्जुनके लिये इनसे मङ्गल-कामना (वन० ३७। ३३ )। इनका प्रह्लाद-को छोड़कर जाना और पूछने । उन्हें इसका कारण बताना ( शान्ति० १२४ । ५८-६२ ) । इलिको त्याग-कर इन्द्रके पास आना और उनके साथ इनका संवाद ( शान्ति । २२५ । ५---२९ ) । इन्द्र और नारदको इनका दर्शन देना ( शान्ति० २२८। १६ )। इन्द्रके पूछनेपर असुरोंके सहुग और दुर्गुणोंका वर्णन (वन० २२८। २९-८४) । रुक्तिमणोके पूछने १ मृगुपुत्री नारायणप्रिया लक्ष्मीद्वारा अपने निवासयोग्य स्थानींका वर्णन (अनु० ११। ६-२१)। गौओंके साथ राज्य-लक्ष्मीका संवाद और इनका गोवरमें अपना निदास बनाना (अनु० ८२ अध्याय ) । इनके द्वारा धर्मके रहस्यका वर्णन (अनु० १२७ । ६-७ )। (२) दक्ष प्रजापति-की पुत्री एवं धर्मकी पत्नी ( आदि० ६६। १४ )।

लङ्का-राश्वसोंकी राजधानी । राजसूय यज्ञके समय सहदेवने लङ्कापतिसे कर लेनेके लिये वहाँ घटोत्कचको भेजा था (सभा० ३१। ७२ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७६० से ७६४ तक ) । युधिष्ठिरके राजम्य यज्ञमें लङ्कावासी रसोई परोसनेका काम करते थे ( वन० ५९। २३-२६ )। यहाँ राक्षसराज रावणकी राजधानी थी; जिसे इनुमान्जीने जलाया था (वन ० १४८। ९)। ब्रह्माजीने लङ्कापुरी कुवेरको रहनेके लिये दी थी ( वन० २७४। १६-१७ )। रावणने इसे कुवेरसे छीन लिया था ( वन० २६५। ३२-३३) । सीताका अपहरण करके रावणने उन्हें लङ्काकी हो अशोकवाटिकाके निकट रमणीय भवनमें रखा था (वन० २८०। ४१-४२)। महापुरी लङ्का त्रिकृटपर्वत-की कन्दरामें बसी है (वन० २८२ । ५६ ) । श्रीरामने वानर-सैनिकोंद्वारा लङ्काके वगीचोंको नष्ट कराया था ( वन ॰ २८३ । ५१ ) । लङ्कापुरीकी सुरक्षाके लिये सुदृढ़ व्यवस्थाका वर्णन ( वन० २८४। २-६ ) । अङ्गर लङ्कामें श्रीरामके दूत वनकर गये थे (वन० २८४। ७)। श्रारामद्वारा लङ्कापर चढ़ाई (वन० २८४। २३)। रावणके मारे जानेपर लङ्काका राज्य विमीषणके अधिकारमें दिया गया ( वन० २९१ । ५ )।

लङ्कतीं─एक नदीः जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना करती है ( सभा० ९ । २३ ) ।

लज्जा-दक्ष प्रजापितको पुत्री तथा धर्मकी पत्नी । ब्रह्मार्जाने धर्मकी पित्नयों को धर्मका द्वार निश्चित किया है ( आदि॰ ६६। १४-१५)।

लता-एक अप्सराः जो वर्गाकी सखी थी (आदि० २१५। २०)। ब्राह्मणके शापसे इसका ब्राह्मोनिमें जन्म (आदि० २१५। २३)। अर्जुनद्वारा इमका ब्राह्मोनि-से उद्घार (आदि० २१६। २१)। यह कुवेरकी सभामें रहकर उनकी सेवामें उपस्थित होती है (सभा० १०। १०-११)।

लतावेष्ट-द्वारकाके दक्षिणभागमें विद्यमान एक पर्वत, जो पाँच रंगका होनेके कारण इन्द्र-ध्वज-सा प्रतीत होता था (सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८५३, कालम १)।

लिपता-मन्द्रपाल ऋपिकी दूसरी भार्या एक शार्झी, जो जिरताकी सौत थी (आदि॰ २२। १७)। मन्द्रपाल ऋपिका लिपतासे जिरताके गर्भसे उत्पन्न हुए अपने बच्चों-के विषयमें उत्पन्न हुई चिन्ताका कथन (आदि॰ २१२। २-६)। लिपताका मन्द्रपालको फटकारते हुए उनकी उपेक्षा करना (आदि॰ २३२। ७-१३)।

ल्रपेटिका-एक तोर्थः यहाँ स्नान करनेसे तीर्थयात्री वाजपेय यज्ञका फल पाता है और देवताओंद्वारा पूजित होता है (वन०८५।१५)।

लम्पाक-एक देश, यहाँके निवासियोंने कौरवोंकी सेनामें आकर सारा केपर धावा किया था, परंतु सात्यिकने इन्हें छिन्न-भिन्न कर डाला था ( द्रोण० १२१। ४२-४३ )।

ल्लान्यपयोधरा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य॰ ४६। २१)।

**ऌम्बनी**-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका **(शल्य०४६।** १८) ∤

लम्बा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६ । १८)।

लय - एक प्राचीन नरेश, जो यमकी सभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं (सभा० ८। २१)।

ललाटाश्च-एक देश, यहाँके राजा मेंट लेकर युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें आये थे (सभा० ५१।१७)।

ललाम घोड़ोंका एक भेद (जिस घोड़ेके ललाटके मध्य-भागमें ताराके समान इवेत चिह्न हो। उसके उस चिह्नका नाम ललाम है और उस चिह्नसे युक्त अश्वको ललाम कहते हैं।)( द्रोण॰ २३। १३)। लितक-शान्तनुका उत्तम तीर्थः यहाँ स्नान करनेसे मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता (वन० ८४। ३४)।

लिल्थ-एक देश तथा वहाँके निवासी । यहाँके मैं निकोंने सुशर्माके साथ अर्जुनका वध करनेके लिये प्रतिज्ञा की थी (द्रोण० १७ । २०) । ये अर्जुनद्वारा पीडित किये गये थे (द्रोण० १९ । १६) । यहाँके राजाने अभिमन्युपर बाण-वर्धा की थी (द्रोण० ३७ । २६) । पूर्वकालमें कर्णने इस देशपर विजय पायी थी (द्रोण० ९१ । ४०) । अर्जुनद्वारा इनके मारे जानेकी चर्चा (कर्ण० ५ । ४७) ।

लवण-(१) रामणीयक द्वीपमें निवास करनेवाला एक अमुर, जिते नागोंने पहले-पहल इस द्वीपमें आनेपर देखा या (आदि०२७।२)।(२) मधु नामक राधसका पुत्र। श्रीरामकी आशासे शतुष्नद्वारा इसका वध (समा०३८।२९के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७९५)। चक्रवर्ती राजा मान्धाता लवणासुरके द्वारा प्रयुक्त हुए शिवजीके त्रिश्लसे सेनासिहत नष्ट हो गरे। अभी वह श्ल असुरके हाथमें ही या कि राजाका सर्वनाश हो गया (अनु०१४। २६७-२६८)।

लवणाश्व-एक ब्रह्मर्षि, जो अजातशत्रु युधिष्ठिरका विशेष सम्मान करते थे ( वन० २६ । २३ )।

लाझा-गृह-दुए दुर्यो बनकी प्रेरणासे महातमा पाण्डवोंके विनाशके लिये वारणावतनगरमें लाह आदि आग भड़कानेवाले पदार्थोद्वारा निर्मित गृह (आदि० १४३ । ८—१०)। पुरोचनद्वारा इस लाक्षागृहकी पाण्डवोंसे चर्चा। पाण्डवोंका इसमें प्रवेश। इसके निर्माणके सम्बन्धमें युधिष्ठिरका भीमसेनसे रहस्य-कथन (आदि० १४५। ११—१९)। विदुरके भेजे हुए खनवद्वारा इसमें सुरंगका निर्माण (आदि० १४६। १६)। भीमसेनद्वारा इसका दाह (आदि० १४७। १०)।

लाङ्गली-एक श्रेष्ठ नदीः जो वहणकी सभामें रहकर उनकी उपासना करती है (सभा०९।२२)।

लाट-एक क्षत्रिय जाति इस जातिके लोग ब्राह्मणोंके साथ ईप्या रखनेके कारण नीच हो गये (अनु० ३५। १७-१८)।

लिखित-एक प्राचीन मुनि, जो इन्द्रके सभासद् हैं (सभा० ७। ११)। ये शङ्कके भाई थे, इन्होंने भाईकी आशासे राजा सुद्युम्नके पास जाकर उनसे चोराके अपराधका दण्ड माँगा और अपने दोनों हाथ कटवा दिये (शान्ति० २३। १८—३६)। भाई शङ्कके तपोबलसे पुनः इनके नये हाथ निकल आये (शान्ति० २३। ४१-४२)।

लीलाट्य-विःवामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक (अनु॰ ४। ५३)।

ले(कपाल-इन्ट्र) अग्नि, यम और वरुण—इन्हें लोकपाल कहा गया है । इनकी दमयन्ती-स्वयंवरमें आते समय मार्गमें राजा नलसे मेंट और उनसे दूत बननेके लिये कहना (वन० ५४। २८ से ५५। ५ तक) । इनके द्वारा नलको वर-प्रदान (वन० ५७। ३५—३८)।

लोकपालसभाख्यानपर्व-सभापर्वका एक अवान्तर पर्व (अध्याय ५ से १२ तक)।

लोकोद्धार-एक लोकविक्यात प्राचीन तीर्थः जहाँ भगवान् विष्णुने कितने ही लोकोंका उद्धार किया था। यहाँ स्नान करनेसे मनुष्य आत्मीय जनोंका उद्धार करता है ( वन॰ ८३। ४४-४५ )।

लोपामुद्रा-महर्षि अगस्यते अपनो पनी बनानेके लिये एक सुन्दरी कन्याका निर्माण किया और पुत्रके लिये तपस्या करनेवाले विदर्भराजके हाथमें उसे दे दिया । उस कन्याका उस राजभवनमें विजलीके समान प्रादुर्भाव हुआ । उसे पाकर राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने ब्राह्मणोंको यह श्रभ संवाद सुनाया । ब्राह्मणोंने उस कन्याका नाम 'लोपामुद्रा' रख दिया । धीरे-धीरे वह युवावस्थामें प्रविष्ट हुई । सौ दासियाँ और सौ कन्याएँ उसकी सेवामें रहने लगीं। महात्मा अगस्त्यके भयसे किसी राजकुमारने उसका वरण नहीं किया । वह अपने शील-सदाचारसे पिता तथा स्वजनोंको संतुष्ट रखती थी । उसे युवती हुई देख पिता उसके विवाहके लिये चिन्तित हुए ( वन ० ९६ । १९-३० ) । एक दिन महर्षि अगस्त्यने आकर विदर्भराजसे लोपसुदाको माँगा । राजा अपनी पुत्रीका विवाह उनके माथ नहीं करना चाहते थे, परतु महर्षिके शापके डरसे वे उन्हें कन्या देनेसे इनकार भी न कर सके। माता-पिताको संकटमें पड़ा देख छोपामद्रा उनमे इस प्रकार वोली--- आप मुझे महर्षिकी सेवामें दे दें और अपनी रक्षा करें।' तब उन राजदम्पतिने अपनी उस कन्याका ब्याइ अगस्त्य मुनिके माथ कर दिया । लोपामद्रान ५तिकी आज्ञाते बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण उतारकर बल्कल एवं मृगचर्म धारण कर लिये। वह पतिके समान ही व्रत और आचारका पालन करने लगी। महर्षि उसे लेकर गङ्गाद्वारमें आये और घोर तपस्यामें संलग्न हो गये। लोपामुद्रा वड़ी प्रसन्नता और विशेष आदरके साथ पतकी सेवा करने लगी। दीर्घकालके पश्चात् प्रसन्न हो महर्षिने उसे समागमके लिये अपने समीप बलायाः लोपामुद्राने पिताके घरके समान राजम**इलमें उनके** साथ समागमकी इच्छा प्रकट को । तब महर्षिने लोपा- मुद्राकी इच्छा पूर्ण करनेके निमित्त धन-संग्रहके लिये प्रस्थान किया ( वन० ९७ अध्याय )। लोपामुद्रा जो कुछ चाहती थी, महर्षि अगस्त्यने उसे पूर्ण किया, तब लोपामुद्राने उनसे एक अत्यन्त शक्तिशाली पुत्र माँगा। महर्पिने पूछा—क्या तुम्हारे गर्भसे एक हजार या एक सौ पुत्र उत्पन्न हों, जो दसके ही वरावर हों? अथवा एक ही पुत्र हो, जो हजारोंको जीतनेवाला हो?' लोपामुद्राने सहस्रोंकी समानता करनेवाला एक हो श्रेष्ठ पुत्र माँगा। महर्पि गर्माधान करके वनमें चले गये। वह गर्म सात वर्षोतक माताके पेटमें पलता रहा। सात वर्ष वीतनेपर वह अपने तेज और प्रभावसे प्रज्वलित होता हुआ उदरसे बाहर निकला। वही महाविद्वान् 'दृदस्यु' के नामसे विख्यात हुआ ( वन० ९९ । १८—२५ )। इनके पातिव्रत्यकी प्रशंसा ( विराट० २१ । १४ )।

लोमपाद-अङ्गदेशके एक राजा (जो राजा दशरथके मित्र थे)। इनके द्वारा राज्यमें वर्षा होनेके निमित्त ऋष्यश्ङ्कको लानेके लिये वेश्याओंकी नियुक्ति (वन० ११०। ५३)। इनके द्वारा 'नाव्याश्रम' का निर्माण (वन० ११३। ९)। इनका अपनी पुत्री शान्ताको ऋष्यश्ङक मुनिके साथ व्याह देना (वन० ११३। ११)। इनपर महर्षि विभाण्डकवी ऋषा (वन० ११३। २०)। राजपि लोमपाद अपनी कन्या शान्ताका ऋष्यश्ङक मुनिको दान करके सव प्रकारके प्रचुर भोगोंसे सम्पन्न हो गये (शान्ति० २३४। ३४)।

लोमश-(१) एक प्राचीन दीर्घजीवी महर्षि, जो धर्म-पालनसे शुद्ध हृदयवाले हुए थे (वन० ३१।१२)। इनका स्वर्गमें जाकर इन्द्रसे मिलना और वहाँ इन्द्रके अर्घसिंहासनपर अर्जुनको वैटा देख इनके मनमें उनके पुण्यकर्म क्या हैं—यह प्रदन उठना (वन० ४७। १-५)। इन्द्रके द्वारा इनसे मानिष्ठक प्रदनका समाधान (वन० ४७। ७-३१)। इनका इन्द्र और अर्जुनका संदेश लेकर काम्यकवनमें युधिष्ठिरके पास आना (वन० ४७। ३३-३५)। इनका युधिष्ठिरको अर्जुनकी दिव्यास्त्र-प्राप्तिकी सूचना देना (वन० ९१। १०— १४)। इनका युधिष्ठिरसे इन्द्रका संदेश कहना (वन० ९१। १७-२५)। इनका युधिष्ठिरसे अर्जुनका संदेश कहना (वन० ९२। १—७)। इनका युधिष्ठिरको आश्वासन (वन० ९४। १७-२२)। इनका युधिष्ठिरको

९९ तक ) । इनके द्वारा युधिष्ठिरके प्रति राम और परशुरामके चरित्रका वर्णन ( वन० ९९ । ४०-७१ )। वृत्रासुरसे त्रस्त देवताओंको महर्षि दधीचके अस्थि-दान एवं वज्रनिर्माणका वर्णन (वन०१०० अध्याय)। इनके द्वारा वृत्रासुरके वध और असुरोंकी भयंकर मन्त्रणाका कथन (वन०१०१ अध्याय) । महर्षि छोमशके द्वारा कालेयोंद्वारा तपित्वयों, मुनियों और ब्रह्मचारियों आदिके संहारका वर्णन और देवताओं द्वारा भगवान्की स्तुतिका कथन ( वन० १०२ अध्याय ) । लोमदाजीने युधिष्टिरको जो प्रमुख विपय सुनाये हैं, उनकी संक्षिप सूची इस प्रकार है-भगवान्के आदेशसे देवताओंका महर्षि अगस्त्रके आश्रमपर जाकर उनकी स्तुति करना । अगस्त्यजीका विन्ध्य पर्वतको बढ़नेसे रोकना और देवताओंके साथ सागर-तटपर जाना । अगस्त्यजीद्वारा समुद्र-पान और देवताओं-का कालेय दैत्योंका वध करके ब्रह्माजीसे समुद्रको पुनः भरनेका उपाय पूछना । राजा सगरका संतानके लिये तपस्या करना और शिवजी द्वारा वर पाना। सगरके पुत्रोंकी उत्पत्ति, कपिलकी कोधाग्निसे उनका भसा होना, असमंजसका परित्यागः अगुमान्के प्रयत्नसे सगरके यज्ञकी पूर्ति, अंग्रुमान्से दिलीपको और दिलीपसे भगीरथको राज्यकी प्राप्ति । भगीरथका हिमालयपर तपस्याद्वारा गङ्गा और महारेव जीको प्रसन्न करके उनसे वर प्राप्त करना। पृथ्वीपर गङ्गाजीके उतरने और समुद्रको जलसे भरनेका विवरण तथ सगरपुत्रोंका उद्धार । नन्दा और कौशिकीका माहात्म्य, ऋष्यशृङ्ग मुनिका उपाख्यान तथा उनको अपने राज्यमें लानेके लिये राजा लोमपादका प्रयत्न । वेश्याका ऋष्यशृङ्गको छभाना और विभाण्डक मुनिका आश्रमपर आकर अपने पुत्रकी चिन्ताका कारण पूछना । ऋष्यशृङ्गका पिताको अपनी चिन्ताका कारण बताते हुए ब्रह्मवारी रूपधारी वेश्याके स्वरूप और आचरणका वर्णन । ऋष्य-शृङ्गका अङ्गराज लोमपादके यहाँ जानाः राजाका उन्हें अपनी कन्या देनाःराजाद्वारा विभाण्डक मुनिका सत्कार तथा उनपर मुनिका प्रसन्न होना (वन०अध्याय १०३से११३तक)। लोमशद्वारा राजा गयके यज्ञकी प्रशंसाः पयोष्णीः वैदूर्य पर्वत और नर्मदाके माहात्म्य तथा च्यवन-सुकन्याके चरित्रका वर्गन ( वन० १२१ अध्याय )। महर्षि लोमश-द्वारा च्यवनको सुकन्याकी प्राप्तिके प्रसंगका वर्णन ( वन • १२२ अध्याय) । अदिवनी कुमारोंकी कुनामे महर्षि च्यवनको मुन्दर रूप और युवावस्थाकी प्राप्तिका वर्णन (वन० १२३

अध्याय ) । शर्यातिके यज्ञमें च्यवनका इन्द्रपर की र करके बज़को स्तम्भित करना और उन्हें मारनेके लिये मदासरको उत्पन्न करना ( वन० १२४ अध्याय )। अदिवनीकुमारोंका यज्ञमें भाग स्वीकार कर हेनेपर इन्द्रका संकटमुक्त होना आदि प्रसंगों और अन्यान्य तीथोंके महत्त्वका लोमशद्वारा वर्णन ( वन० १२५ अध्याय ) । राजा मान्धाताकी उत्पत्ति और उनके संक्षित चरित्रका इनके द्वारा वर्णन ( वन० १२६ अध्याय )। लोमराजीका युधिष्ठिरको सोमक और जन्तुका उपाख्यान सनाना-मोमकको सौ पुत्रोंकी प्राप्ति तथा सोमक और पुरोहितका समानरूपसे नरक और पुण्यलोकीका उपभोग करना ( वन० १२७--१२८ अध्याय ) । दुरुक्षेत्रके द्वारभूत प्रक्षप्रस्ववण नामक यमुनातीर्थ एवं सरम्वतीतीर्थकी महिमाका इनके द्वारा वर्णन (वन० १२९ अध्याय)। लोमराजीद्वारा विभिन्न तीर्थोंकी महिमा और राजा उशीनरकी कथाका आरम्भ-राजा उर्शानरद्वारा वाजको अपने शरीरका मांस देकर शरणमें आये हुए कवूतरके प्राणींकी रक्षा करना ( वन० १३०—१३१ अध्याय )। महर्षि लोमशका अष्टावक्रके जन्मका वृत्तान्त और उनके राजा जनकके दरवारमें जानेका वर्णन करना ( वन॰ १३२ अध्याय ) । अष्टावक्रका द्वारपाल तथा राजा जनकसे वार्तालाप, बन्दी और अष्टावकका शास्त्रार्थ, वन्दीकी पराजय तथा समङ्गामें स्नानसे अष्टावक्रके अङ्गी-का सीधा होना—इन प्रसंगोंका इनके द्वारा कथन (বন ) ১২২-- ১২৪ अध्याय)। लोमराजीद्वारा कर्दमिल-क्षेत्र आदि तीथोंकी महिमाः रैभ्य एवं भरद्वाजपुत्र मुनिकी कथा तथा ऋषियोंका अनिष्ट करनेके कारण मेधाबीकी मृत्युका वर्णन (वन० १३५ अध्याय ) । यवकीतका रैभ्यमुनिकी पुत्रवधूके साथ व्यभिचार और रैम्यमुनिके क्रोधसे उत्तन्न राक्षसके द्वारा उसकी मृत्युके प्रमंगोंका लीमशहाग कथन ( वन० १३६ अध्याय )। भरद्वाजका पुत्रशोकसे विलाप करनाः रैम्यमुनिको शाप देना एवं स्वयं अग्निमें प्रवेश करनाः अर्वावसुकी तरस्याके प्रभावसे परावसुका ब्रह्महत्यासे सुक होना और रेम्यः भरद्वाज तथा यवकीत आदिका पुन-र्जीवित होना-इन प्रमंगीको लोमश्जीने मुनाया था ( वन० १३७-- १३८ अध्याय ) । पाण्डवींकी उत्तरा-खण्ड-यात्राके समय लोमशजीदारा उसकी दुर्गमताका कथन ( वन० १३९ अध्याय ) । लोमशाजीका

नरकासुरके वध और भगवान् वाराहद्वारा वसुधाके उद्धारकी कथा कहना ( वन० १४२ अध्याय )। लोमहाजीका युधिष्ठिरको विविध उपदेश देकर देवताओं के परम पित्र स्थानको पधारना ( वन० १७६। २२ )। ये शरशञ्पार पड़े हुए भीष्मजीको देखने गये थे (शान्ति० ४७।७)। इनके द्वारा अन्नदानकी मिहिमाका कथन (अनु० ६७। १०)। इनके द्वारा धर्मके रहस्यका वर्णन (अनु० १२९ अध्याय )। ये उत्तर दिशाके ऋषि हैं (वन० १६९। ४६)। (२) विडालो-पाख्यानमें आया हुआ विलाव ( शान्ति० १३८। २२ )। इसका पित्र नामक चूहके साथ संवाद (शान्ति० १३८। ३४—१९८)।

लोमहर्षण-एक मुनिः जो युधिष्ठिरकी समामें विराजते थे (सभा० ४। १२)।

लोह एक प्राचीन देश, जिसे उत्तर-दिग्विजयके समय अर्जुनने जीत लिया था (सभा० २७ । २५)।

<mark>लोहितारणी</mark>–भारतवर्षकी एक नदीः जिसका जल भारत-वासी पीते हैं **( भीष्म०९ । १८ )** ।

छोहमेखक्त-स्कन्दर्का अनुचरी एक मानृका (शब्य० ४६।१८,२१)≀

स्रो**हचक्त्र**-स्कन्दका एक सैनिक (शस्य०४५। ७५)।

होहित-(१) एक राजाः जिसे अर्जुनने उत्तर-दिग्विजय-के समय अपने अधीन कर लिया था (समा० २७।१७)। (२) एक नागः जो वरुणकी सभामें बैठकर वहाँकी शोभा बढाता है (समा०९।८)।

लोहितगङ्गा-एक स्थानविशेषः जह भगवान् श्रीकृष्णने विरूपाक्ष' का तथा पञ्चत्रन' नामसे प्रसिद्ध पाँच राक्षसीका महार किया था (सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाट, पृष्ट ८०७)।

लोहिताझ-ब्रह्माद्वारा स्कन्दको दिये गये चार पार्धदोमें-से एक । तीनके नाम थे-नन्दिसेनः घण्टाकर्ण और कुमुदमालो ( शस्य० ४५ । २४-२५ )।

लोहिताक्षी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६। २२, २४ )।

लोहितायनि-लालभागरकी कन्याः जो स्कन्दकी धाय हैः इसकी कदम्बके त्रुक्षींगर पूजा होती है (वन० २३०।४०-४१)। लोहित्या-भारतवर्षकी एक नदी, जिसका जल भारतवासी पीते हैं (भीष्म• ९।३५)।

लौहित्य—(१) एक प्राचीन देश, भीमसेनने पूर्व दिग्विजयके समय इस देशमें जाकर यहाँके बहुत से म्हेच्छ राजाओंको जीता और उनसे भाँति-भाँतिके रत्न करके रूपमें वस्ल किया (सभा०३०।२६-२७)। (२) श्रीरामके प्रभावसे प्रकट हुआ एक तीर्थ, यहाँ स्नान करनेले मनुष्यको बहुत सी सुवर्ण-राशि प्राप्त होती है (बन० ८५।२)! कार्तिककी पूर्णिमाको कृत्तिकाका योग होनेपर जो लौहित्य तीर्थमें स्नान करता है, उसे पुण्डरीक यज्ञका फल प्राप्त होता है (अनु०२५।४६)।(३) एक महानद, जो वरुण-सभामें रहकर उनकी उपासना करता है (आधुनिक श्रवहापुत्र' को लौहित्य या लोहित्य' कहते हैं) (सभा०९।२२)। (व)

वंश्च-एक नदीः इसके तटपर उत्पन्न हुए रासभ वड़े सुन्दर और बल आदि गुर्गोमें विख्यात होते हैं। बहुत-से म्लेच्छ देशके राजा युधिष्ठिरके राजस्य यज्ञमें ऐसे रासभों-को भेंट देनेके लिये लाये थे (समा० ५१। १७–२०)।

वंशगुल्म-एक तीर्थः जो शोण और नर्मदाका उत्पत्ति-स्थान है। यहाँ स्नान करनेसे यात्री अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त करता है (वन०८५।९)।

वंशमूलक-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थः जहाँ स्नान करनेसे मनुष्य अपने वंशका उद्धार कर देता है (वन ॰ ८३ । ४१-४२ )।

वंशा—कश्यपकी 'प्राधा' नामवाली पत्नीसे उत्पन्न हुई पुत्री ( आदि॰ ६५ । ४५-४६ ) ।

वक ( बक )-एकचकासे दो कोसकी दूरीपर यमुनाके किनारे घने जंगलमें एक गुक्तके भेतर रहनेवाला एक बलवान् नरभक्षी राक्षम, जिसका एकचका नगरी और वहाँके जनपदपर शासन चलता था ( आदि० १५९ । ३-४ ) । इसके द्वारा नगरकी रक्षा तथा करके रूपमें हसे दिया जानेवाला दैनिक भोजन ( आदि० १५९ । ५-७ ) । भीमसेनका इसके साथ युद्ध और इसका वध ( आदि० १६२ । ५ से १६३ । १ तक ) ।

वक दारुभ्य (वक दारुभ्य )-एक प्राचीन ऋषि, जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजमान होते थे (सभा० ४ । ११ ) । इनका युधिष्ठिरको ब्राह्मणोंका महत्त्व वताना (वन० २६ । ६—२० ) । इनके द्वारा इन्द्रके प्रति चिरजीवियोंके दुःख-सुखका वर्णन (वन० १५३ अध्याय ) । हस्तिनापुर जाते हुए श्रीकृष्णसे इनका मार्गमें मिलना (उद्योग० ८३ । ६४ के बाद ) । इनके द्वारा धृतराष्ट्रके राज्यकी अग्निमें आहुति देनेका प्रसंग (शल्य० ४१ । ५—२७ ) ।

वकनख-विस्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक (अनु० ४।५८)।

वकवधपर्व ( वकवधपर्व )-आदिपर्वका एक अवान्तर पर्व (अध्याय० १५६ से १६३ तक)। वक्र-एक राजाः जिसका दूसरा नाम दन्तवक है। इसने द्रौपदीके स्वयंवरमें लक्ष्यवेधके लिये अपना असफल पराक्रम प्रकट किया या (आदि० १८६। १५)। यह भगवान् श्रीकृष्णके हाथसे मारा गया था (उद्योग० १३०। ४८)। यह कलिङ्गराज चित्राङ्गदकी कन्याके स्वयंवरमें भी उपस्थित हुआ था (शान्ति० ४।६)। (विशेष देखिये—दन्तवक)।

वस्तेत्रीय-विस्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक (अनु० ४। ५३)।

वङ्ग-पूर्व भारतका एक प्रसिद्ध जनपद ( आधुनिक बङ्गाल ) (आदि०२१४। ९; भीष्म० ९। ४६)। तीर्थयात्रा-के अवसरपर अर्जुनका यहाँ आगमन (आदि० २१४।९)। भीमसेनके द्वःरा इस देशके राजापर आक्रमण (सभा० ३०। २३ ) । बंगदेशीय नरेश युधिष्ठिरके यहाँ भेंट लेकर गये थे ( मभा० ५२। १८ )। कर्णने दिग्विजय-के सभय इस देशको जीता था ( वन ० २५४। ८ )। बंगनरेशका घटोत्कचके साथ युद्ध और पराजय ( भीष्म० ९२।६-१२)। किसी समय श्रीकृष्णने वंगदेशको जीता था ( द्रोण० ११। १५ )। परशुरामजीने इस देशके क्षत्रियोंका संहार किया था (द्रोण० ७०। १२)। कर्णद्वारा इस देशके जीते जाने और 'करद' बनाये जानेकी चर्चा ( कर्ण० ८। १९ ) । अद्यमेधीय अञ्चकी रक्षाके लिये गये हुए अर्जुनने वंगदेशकी म्लेच्छ सेनाको परास्त किया था ( आइव० ८२ । २९-३० ) । वज्र-(१) इन्द्रका अस्त्र, जो विञ्वकर्माके हाथसे महर्षि दधीचकी हांडुयोंद्वारा निर्मित हुआ था ( वन०

१०० । २४ ) । इसने इन्द्रकी प्रेरणासे व्याघ्र बनकर

सुवर्णशिविको मार डाला था ( शान्ति० ३१ । २५—३३)। धाताने दधीचकी हिंडुयोंका संग्रह करके उनके द्वारा वज्रका निर्माण किया था ( शान्ति० ३४२। ४०—४१)।(२) विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक ( अनु० ४।५२)।(३) श्रीकृष्णपौत्र अनिरुद्धका पुत्र, जो यादवोंका मौसल युद्धमें संहार हो जानेपर अर्जुनद्वारा इन्द्रप्रस्थमें शेष यदुवंशियोंका राजा बनाया गया था ( मौसल० ७। ७२)। महाप्रस्थानके समय युधिष्ठिरका सुभद्रासे राजा वज्रकी रक्षाके व्हिये कहना ( महाप्र० १। ८-९)।

वज्रदत्त-प्राग्ज्योतिषपुरका राजा, जो भगदत्तका पुत्र और
युद्धमें बड़ा ही कठोर था ( आइव० ७५।१)।
इसका अर्जुनके साथ युद्धके लिये उद्यत होकर नगरकी
निकलना और अश्वमेधीय अश्वको पकड़कर नगरकी
ओर चल देना ( आइव० ७५।२-३ )। इसका
अर्जुनके साथ युद्ध और पराजय ( आइव० ७५। ५ से
७६।२० तक )।

वज्रनाभ-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ६३ )। वज्रवाहु-एक वानर, जो कुम्भकर्णके मुखका ग्रास बन गया था ( वन० २८७ । ६ )।

वज्रिकिस्भ-गरुङ्की प्रमुख संतानोंमेंसे एक ( उद्योग॰ १०१ । १० )।

वज्जवेग-दूषणका छोटा भाई, जो रावणकी प्रेरणासे विशाल सेनाके साथ कुम्भकर्णका अनुगामी हुआ था। इसके एक भाईका नाम प्रमाथी था (वन० २८६। २७)। इनुमान्द्वारा इसका वध (वन० २८७। २६)।

वज्रशीर्प-प्रजापित भृगुके सात व्यापक पुत्रोंमेंसे एक । इनके छः भाइयोंके नाम हैं—च्यवन, ग्रुचि, और्व, ग्रुक, वरेण्य और सवन । ये सभी भृगुके समान गुणवान् थे (अनु० ८५। १२७ - १२९)।

वर्ज्ञी-एक सनातन विश्वेदेव (अनु० ९१। ३३)।

वट-अंशद्वारा स्कन्दको दिये गये पाँच अनुचरोंमेंसे एक । उन चारके नाम हैं---पिश्चिश्मीमः दहति और दहन ( शक्य० ४५। ३४ )।

वडवा-एक त्रिभुवनविख्यात तीर्थ एवं नदी, जहाँ सायं-संध्याके समय विधिपूर्वक स्नान और आचमन करके अग्निदेवको चरु निवेदन करनेका विधान है । वहाँ पितरोंको दिया हुआ दान अक्षय होता है । इसका 'सप्तचर' नाम पड़नेका कारण (वन० ८२ । ९२९९) । वहाँ अग्निके लिये दिया हुआ चर एक लाख गोदान, सौ राजसूय और एक हजार अस्वमेध यज्ञसे भी अधिक कल्याणकारी है (वन० ८२ । ९९-१००) । वडवा नदीको अग्निका उत्पत्ति-स्थान कहा गया है (वन० २२२ । २४-२५)।

वडवाग्नि-समुद्रके भीतर रहनेवाली एक अग्नि, जिसे वडवापुरत्न भी कहते हैं, इस अग्निके मुखर्मे समुद्र अपने जलरूपी हविध्यकी आहुित देता रहता है (आदि० २१ ।
१६)। जब महिर्प और्वने रोपपूर्वक समस्त लोकोंके
विनाशका संकल्प कर लिया, तब उनके पितरोंने आकर
उन्हें समझाया और उन्हें अपनी क्रोधाग्निको समुद्रमें
डाल देनेके लिये कहा। पितरोंके आदेशसे उन्होंने अपनी
क्रोधाग्निको समुद्रमें डाल दिया। वहीं आज भी घोड़ीके
सुखकी-सी आकृित वनाकर महासागरका जल पीती रहती
है। वडवा (धोड़ी) के समान मुखाकृित होनेके कारण
ही इसे वडवाग्नि कहते हैं (आदि० १७९। २१-२२)।
वडवानल और उदानको एकता (वन० २१९। २०)।
भगवान् शित्रका क्रोध ही वडवानल वनकर समुद्रके जलको
सोखता रहता है (संगिष्ठक० १८। २१)।

वडवामुख—न रायणके अवतारभूत एक प्राचीन ऋषिः जिन्होंने समुद्रके जलको खारा कर दिया था ( शान्ति० ३४२।६०)।

वत्स (वत्सभूमि)-(१) एक भारतीय जनपद, जिसे भीमसेनने पूर्व-दिग्वजयके समय जीता था (सभा• ३०। १०)। कर्णने भी इसपर विजय पायी थी ( वन० २५४ । ९-१० ) । वत्सदेशीय पराक्रमी भूमिपाल पाण्डवोंके सहायक थे और उनकी विजय चाहते थे ( उद्योग॰ ५३ । १-२ ) । वत्समूमि सिद्धों और चारणोंद्वारा सेवित है। वहां पुण्यत्माओंके आश्रम हैं, उनमें काशिराजकी कन्या अम्वाने विचरण किया था ( उद्योग० १८६ । २४ ) । अम्बा वत्सदेशकी भूमिमें 'अम्बा' नामकी नदी बनकर प्रवाहित हुई, जो केवल बरसातमें ही जलसे भरी रहती है (उद्योग० १८६। ४० )। वत्मदेशीय योद्धा धृष्टद्युम्नद्वारा निर्मित क्रौञ्चाइण-व्यूहके वामपक्षमें खड़े हुए थे ( भीष्म॰ ५०। ५३)। कर्णद्वारा इस देशके जीते जानेकी चर्चा ( कर्णं ८।२०)।(२) काशिराज प्रतर्दनका पुत्र, जिसे गोशालामें वत्सीं (बछड़ों) ने पाला था। इसीलिये इसका नाम वत्स हुआ ( शान्ति० ४९।७९) । (३) शर्यातिवंशी नरेश । हैहय और तालजंबके पिता (अनु० ३०।७)।

वरसनाभ-एक बुद्धिमान् महर्षि, इनकी कटोर तपस्या और मैंसेका रूप धारण करके धर्मद्वारा वर्षासे इनकी रक्षा (अनु० १२ अध्याय दा० पाठ)। अपनेमें कृतव्नताका दोष देखकर इनका शरीरकी त्याग देनेका विचार करना और धर्मका इन्हें समझा-बुझाकर रोकना तथा इनकी आयुको कई सौ वर्षोकी वताना (अनु० १२ अध्याय दा० पाठ, पृष्ठ ५४६२-५४६३)।

वत्सल-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ७२ )।

वदान्य-एक प्राचीन ऋषिः जिनसे अप्रावकने उनकी कन्या माँगी थी। इनका अष्टावकको अपनी कन्याके विवाहकी शर्त बताना और उन्हें उत्तर दिशामें भेजना ( अनु० १९। २४-२५)। छौटनेपर अप्टावककी यात्राके विपयमें इनका पूछना ( अनु० २१। १३-१४)। अप्टावकको अपनी कन्या व्याह्ना ( अनु० २१। १७-१८)।

वधूसरा—च्यवन मुनिके आश्रमके समीप बहनेवाली एक नदी, जो भगुपत्नी पुलोमाके अश्रुविन्दुओंसे प्रकट हुई थी। यह वधू (पुलोमा) का अनुसरण करती थी, इसिल्ये ब्रह्माजीने इसका नाम 'वधूसरा' रख दिया ( आदि॰ १२५। ६-८)। यह एक पुण्यमयी नदी है। इसमें स्नान करनेसे परग्रुरामजीको तेजोमय शरीरकी प्राप्ति हुई (वन॰ ९९। ६८)।

वध्र-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ५५ ) ।

वध्यश्व-एक राजाः जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपानना करता है ( सभा ० ८ । १२ )।

वनपर्व-महाभारतका एक प्रमुख पर्व ।

वनवासिक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म०९। ५८)।

वनायु-(१) कश्यपारनी रनुका एक पुत्र, यह दनुके दस प्रधान पुत्रोंमें है (आदि० ६५।३०)। (२) उर्वशीके गर्भसे पुरूरवाद्वारा उत्पन्न छः पुत्रोमेंसे एक। शेप पाँचके नाम हैं—-आयु, धीमान, अमावनु, दृहायु और शतायु (आदि० ७५।२५-२६)। (३) एक भारतीय जनपद (भीष्म०९।५६)।

वनेयु-पूरुपुत्र रौद्रास्वके द्वारा मिश्रकेशी अप्तराके गर्भसे उत्पन्न । इनके नौ भाई और थे जिनके नाम हैं— ऋचेयु कक्षेयु क्रकणयु स्थिग्डिलेयु जलेयु, तेजेयु, सत्येयु धर्मेयु और संततेयु (आदि० ९४ । ८—११)।

वन्दना—भारतवर्षकी एक नदीः जिसका जल भारतवासी पीते हैं ( भीप्म॰ ९। १८ )।

वन्दी (वन्दी)-राजा जनकके दरवारका शास्त्रार्थी पण्डित (वन० १३२ । ४) । इसके द्वारा कहोडका जलमें डुवाया जाना (वन० १३२ । १५)। इसके साथ अष्टावक्रका द्यास्त्रार्थ ( वन० १३४ । ३—२० ) । इसकी अष्टावक्रसे द्यास्त्रार्थमें पराजय ( वन० १३४ । २१ ) । इसका राजा जनक्रको वरुण-पुत्रके रूपमें अपना परिचय देना ( वन० १३४ । २४ ) । समुद्रमें प्रवेश करना ( वन० १३४ । ३७ ) ।

वपु-एक अप्सरा, जिसने अर्जुनके जन्म-समयमें नृत्य किया था ( आदि० १२२। ६३ )।

वपुष्टमा-का शराज सुवर्णवर्माकी पुत्री, जो परीक्षित्कुमार जनमेजयकी पतिवता पत्नी थी ( आदि० ४४ । ८— ११ )। इसके गर्भसे श्रतानीक और शङ्कुकर्ण नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए थे ( आदि० ९५ । ८६ )।

वपुष्मती-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( **शल्य०** ४६।११)।

वरद-स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५। ६४)।

वरदान-दारकाके निकटका एक तीर्थः जहाँ मुनिवर दुर्वासा-ने भगवान् श्रीकृष्णको वरदान दिया था। वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य सहस्त्र गोदानका फल पाता है (वन॰ ८२। ६३-६४)।

वरदासङ्गम-एक तीर्थः जिसमें स्नान करनेसे सहस्र गोदान का फछ मिछता है ( वन ० ८५ । ३५ )।

वर्यु महौजा-वंशका एक कुलाङ्गार राजा ( उद्योग॰ ७४। १५)।

वरा-भारतवर्षकी एक नदी जिसका जल भारतवासी पीते हैं (भोष्म॰ ९। २६)।

वराङ्गी-ये सोमवंशीय राजा संयातिकी पत्नी थीं । इनके पिताका नाम दपदान् था। इनके गर्मसे संयातिद्वारा अहंयातिका जन्म हुआ था (आदि० ९५। १४)।

चराह-(१) एक प्राचीन ऋषि, जो युधिष्ठरकी सभामें विराजमान होते थे (सभा० ४। १७)।(२) मगधकी राजधानी गिरित्रजके समीपका एक पर्वत (सभा० २१।२)।(३) भगवान् विष्णुका एक अवतार। इनके द्वारा एकार्णवके जलमें डूबी हुई पृथ्वीका उद्धार। वराह-अन्नतारके संक्षित चरित्रका वर्णन, इनके द्वारा हिरण्याक्षका वध (सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ट ७८४-७८५)।

वराहक-धृतराष्ट्रकुलात्यन्न एक नागः जो जनमेजयके सर्वसत्रमें जल गया था (आदि०५७।१८)।

वराहकर्ण-एक यक्षः जो कुबेरकी सभामें रहकर उनकी सेवा करता है ( सभा० १०। १६ )।

वरिष्ठ-चाक्षुष मनुके पुत्र (अनु० १८।२०)। इनके द्वारा गृत्समद ऋषिको शाप (अनु० १८।२३-२५)।

वरी-एक सनातन विश्वेदेव (अनु० ९१। ३३)।

वरीताक्ष-एक दैत्यः दानव या राक्षसः जो पूर्वकालमें पृथ्वीकः द्यासक थाः कालवश इसे छोड़कर चल वसा ( शान्ति ० २२७ । ५२ ) ।

वरण-(१) कश्यपद्वारा अदितिके गर्भसे उत्पन्न द्वादश आदित्योंमेंसे एक ( आदि॰ ६५। १५ ) । इनकी ज्येष्ठ पत्नी देवीने इनके वीर्यसे बल नामक एक पुत्रको और सुरा नामवाली कन्याको जन्म दिया था ( आदि॰ ६६ । ५२ )। महर्षि वसिष्ठ इनके पुत्ररूपसे उत्पन्न हुए थे ( आदि ० ९९ । ५ ) । ये अर्जुनके जन्म-समय-में वहाँ उपस्थित हुए थे ( भादि॰ १२२। ६६ )। ये चौथे लोकपाल हैं, अदितिके पुत्र, जलके स्वामी तथा जलमें ही निवास करनेवाले हैं। आग्निदेवने इनका स्मरण किया और इन्होंने उन्हें दर्शन दिया । अग्निने इनसे दिव्य धनुषः अक्षय तरकस और कपिष्ट्रज रथ माँगे और वरुणने वे सब वस्तुएँ उन्हें दे दीं ( आदि॰ २२४ । १—६ ) । इन्होंने पादा और अदानि लेकर श्रीकृष्ण और अर्जुनपर धावा किया था ( २२६। ३२--३७)। नारदजीद्वारा इनकी दिव्यसभाका वर्णन (सभा० ९ अध्याय ) । ये ब्रह्माजीकी सभामें रहकर उनकी उपासना करते हैं ( सभा० ११ । ५१ ) । इनके द्वारा अर्जुनको पाशनामक अस्त्रका दान ( वन० ४१।२७-- ३२)। इनका राजा नलको दमयन्तीके स्वयंवरके अवसरपर वर देना ( वन० ५७। ३८ )। इन्होंने अन्य देवताओंके साथ 'विशाखयूप' में तपस्या की थीं; अतः वह स्थान परम पवित्र माना गया है ( वन ० ९० । १६ ) । ऋचीक मुनिको वरुणदेवने एक हजार स्यामकर्ण घोड़े प्रदान किये थ ( वन ० ११५। २७) । राजा जनकके दरवारका शास्त्रार्थी पण्डित वन्दी इन्होंका पुत्र था ( वन ० १३४। २४ )। इनके द्वारा सीताजीकी शुद्धिका समर्थन ( वन० २९१। २९ )। इन्होंने सौ वर्षोतक गाण्डीव धनुष धारण किया था (विराट० ४३।६)। इनकी पत्नीका नाम गौरी था (उद्योग० ११७ । ९)। कभी श्रीकृष्णने इन्हें जीत लिया था (उद्योग॰ १३०।४९)। इनके द्वारा श्रुतायुधकी माता पर्णाशाको वरदान ( द्रोण० ९२ । ४७-४९ ) । श्रुता-युधको गदा प्रदान कर उसके प्रयोगका नियम बताना (द्रोण० ९२ । ५०-५१ )। इनके द्वारा स्कन्दको यम और अतियम नामक दो पार्पद प्रदान (शल्य० ४५। ४५-४६ )। इनका स्कन्दको एक नाग ( हाथी ) भेंट

करना (शल्य० ४६। ५२, अनु० ८६। २५)। इनका देवताओं द्वारा जलेरवर-पदपर अभिपेक (शल्य० ४७। ९-५०)। इन्होंने सरस्वती नदीके यमुनातीर्थ- में राजस्य यज्ञ किया था (शल्य० ४९। १९-१२)। इनके द्वारा उत्तथ्यकी भार्या भदाका अपहरण (अनु० १५४। १३)। उत्तथ्यद्वारा समुद्रका सारा जल पी जानेपर इनका उनकी पत्नी वापस देना (अनु० १५४। २८)। ये परमधामगमनके समय बलरामजीके स्वागतके लिये आये थे (मासल०४। १६)। अनिने वरुणको वापस देनेके लिये अर्जुनसे गाण्डीव धनुष और दिव्य तरकस जलमें डलवा दिये थे (महाप्र० १। ४१-४२)।

महाभारतमें आये हुए वरुणके नाम-अदितिपुत्रः आदित्यः अम्बुपः अम्बुपितः अम्बुराटः अम्बीदाः, अपाम्पतिः देवदेवः गोपितः जलाधिपः जलेश्वरः लोक-पालः सिल्लिशाः सिल्लेश्वरः उदक्पतिः वारिपः यादसाम्भर्ताः यादसाम्भर्ते यादसाम्भर्ते यादसाम्भर्ताः यादसाम्भर्ते यादसाम्भर्ते यादसाम्भरत्ते यादसाम्भरं या

(२) एक देवगन्धर्वः जो कस्यपकी पत्नी मुनिके पुत्र थे (आदि० ६५। ४२)। (३) सागर और सिन्धु नदीके सङ्गममें स्थित एक तीर्थः जिसमें स्नान करके ग्रुद्धचित्त हो देव-ताओं, ऋपियों तथा गितरोंके तर्पण करनेका विधान है। ऐसा करनेसे मनुष्य दिव्य द्युतिसे देदीण्यमान हो वरुण-लोकको प्राप्त होता है (वन० ८२। ६८-६९)।

वरुणद्वीप-एक द्वीनका नाम ( सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ)।

वरुणस्रोतस-दक्षिण दिशामें माटरवनके भीतर सुशोभित होनेवाला माटर ( त्र्यंके पार्श्ववर्ती देवता ) का विजय-स्तम्भ, जो प्रवेणी नदीके उत्तरवर्ती मार्गमें कण्वके पुण्य-मय आश्रममें स्थित है ( वन० ८८ । १०-११ )।

वरूथिनी-एक अप्पराः जिसने इन्द्रकी सभामें अर्जुनके स्वागतार्थं नृत्य किया था ( वन० ४३ । २९ ) ।

वरेण्य-प्रजापति भृगुके सात व्यापक पुत्रोंमेंस एक । इनके छः भाइयोंके नाम हैं—च्यवनः शुचिः और्वः शुकः वज्रशीर्घ और सवन । ये सभी भृगुके समान गुणवान् ये (अनु० ८५ । १२६-१२९)।

वर्गा-एक अप्सरा, जो कुवंरकी प्रेयसी थी; परंतु किसी ब्राह्मणके शापमे सौभद्र नामक तीर्थमें ग्राह बनकर रहने लगी थी। सिखयोंसिहत इसके ग्राह होनेका कारण (आदि० २१५। १५-२१)। अर्जुनद्वारा इसका ग्राह-योनिस उद्धार (आदि० २१५। १२)। (इसकी सौरभेयी, समीची, बुदबुदा तथा लता नामकी चार सिखयाँ थीं। वे सभी ब्राह्मणके शापमे विभिन्न तीथोंमें ग्राह

हो गयी थीं । इसकी प्रार्थनासे अर्जुनने उनका भी उद्धार कर दिया । ) नारदजीद्वारा इसे तथा इसकी सिलयोंको दक्षिण समुद्रके समीपवर्ती तीथोंमें जानेका आदेश और अर्जुनद्वारा इन सबके उद्धार होनेका आश्वासन ( आदि॰ २१६ । १७ )। यह कुवेरकी सभामें धनाध्यक्षकी सेवाके लिये उपस्थित होतो है ( सभा॰ १० । १२ )।

वर्चा - (१) सोम नामक वसुके प्रथम पुत्र । इनकी माताका नाम मनोहरा था ( आदि० ६६। २२ )। ये ही अभिमन्युके रूपमें प्रकट हुए थे (आदि० ६७। ११२-११३; स्वर्गा० ५। १८-१९ )। (२) ग्रत्समदवंशी सुचेता नामक ब्राह्मणके पुत्र, जो विह्यके पिता थे (अनु० ३०। ६१)।

वर्णसंकर-अन्य वर्णकी माता और अन्य वर्णके पितासे उत्पन्न संतान । इसके भेदोंका विस्तृत वर्णन (अनु॰ ४८ अध्याय)।

वर्धन-अस्विनीकुमारोंद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदों-मेंसे एक । दूसरेका नाम नन्दन या ( शल्य० ४५ । ३८ )।

वर्धमान-हस्तिनापुर नगरका एक प्रधान द्वार ( आदि० १२५।९)।

वर्मक-एक देशः जहाँके निवासियोंको पूर्व-दिग्विजयके समय भीमसेनने जीता था (समा० ३० । १३)।

वल्कल-एक भारतीय जनपद (भीष्म० ९।६२)। वल्गुजङ्ग-विस्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक ( अनु॰ ४।५२)।

वरुक्तभ-बलाकाद्वका पुत्रः जो साक्षात् धर्मके समान था। इसके पुत्रका नाम कुश्चिक था (अनु० ४।५)।

वशातल-एक देश तथा वहाँके निवासी क्षत्रिय राजकुमार, जो राजा युधिष्ठिरके लिये भेंट लाये थे (समा० ५२। १५-१७)।

वसा—भारतवर्षकी एक प्रमुख नदीः, जिसका जल भारतवासी पीते हैं (भोष्म०९।३१)।

वसाति (१)-ये सोमवंशी महाराज कुरुके वंशज राजा जनमेजयके अष्टम पुत्र थे (आदि० ९४। ५७)। (२) एक भारतीय जनपद । यहाँके वीर क्षत्रिय दुर्योधनकी आज्ञांसे भीष्मकी रक्षामें नियुक्त हो तत्परतासे उनकी रक्षा करने लगे (भीष्म० ५१। १४)।

वसातीय-कौरवपक्षका एक योद्धाः जो अभिमन्युके साथ युद्ध करके उसके द्वारा मारा गया ( द्रोण० ४४। ८—११)। विसष्ठ ( विशिष्ठ )-एक प्रसिद्ध ब्रह्मर्षि, जो ब्रह्माजीके मानस पत्र माने गये हैं। एक समय जब राजा संवरण शत्रुओंसे पराजित हो सिन्धुनामक महानदके तटवर्ती निकुञ्जमें एक सहस्र वर्गीतक छिपे रहे, उन्हीं दिनों भगवान् वसिष्ठ मुनि उनके पास आये। राजाने उन्हें उत्तम आसनपर बिठाकर कहा-- भगवन् ! हम पुनः राज्यके लिये प्रयत्न कर रहे हैं, आप हमारे पुरोहित हो जाइये ।' तव वसिष्ठजीने 'बहुत अच्छा' कहकर भरत-वंशियोंको अपनाया और पूरुवंशी संवरणको समस्त क्षत्रियोंके सम्राट-पदपर अभिषिक्त कर दिया ( आदि॰ ९४। ४०-४५ )। वसिष्ठजीका एक नाम आपव भी है ( आदि० ९८। २३ ) । पूर्वकालमें वरुणने इनको पुत्र रूपमें प्राप्त किया था (आदि० ९९ । ५)। गिरिराज मेरके पार्श्वभागमें इनका पवित्र आश्रम था। जो मृग और पक्षियोंसे भरा रहता था। सभी ऋतुओंमें विकसित होनेवाले फूल उस आश्रमकी शोभा बढ़ाते थे। उस आश्रमके निकटवर्ती वनमें स्वादिष्ट फल-मूल और जडकी सुविधा थी । पुणावानींमें श्रेष्ठ वरुणनन्दन महर्षि विशिष्ठ वहीं तगस्या करते थे ( आदि॰ ९९। ६-७ )। दक्षकन्या सुरभिकी पुत्री नन्दिनी नामक गौ इन्हें होमधेनुके रूपमें प्राप्त हुई थी ( आदि० ९९ । ८-९ )। एक दिन द्यो नामक वसुने अपनी पत्नीके बहकानेसे इनकी होमधेनुका अपहरण कर लिया ( आदि॰ ९९ । २८ )। वसिष्ठजी फल-मूल लेकर जब आश्रमपर लौटे, तब बछड़े-सिंहत उस गौको न देखकर वनमें उसकी खोज करने लगे । दिव्य दृष्टिते यथार्थ बातको जानकर इन्होंने रुष्ट हो वसुओंको मनुष्य-योनिमें जन्म छेनेका शाप दे दिया ( आदि॰ ९९। २९-३३ )। वसुओंके प्रार्थना करने-पर इनका सात वसुओंको एक-एक वर्षमें ही शापमुक्त होनेका आशीर्वाद और द्या नामक वसुके दीर्घकालतक मनुष्य-योनिमें रहने, संतान न उत्पन्न करने तथा धर्मात्मा, सर्वशास्त्रविशारद, पितृहितैषी एवं स्त्री-भोग-परित्यागी होनेका कथन ( आदि० ९९ । ३५-४१ )। भीष्मने महिपं विसिष्ठसे छहीं अङ्गीसिहत समस्त वेदोंका अध्ययन किया था ( अ।दि० १००। ३५ )। अर्जुनके जन्म-समयमें सप्तर्षिमण्डलके साथ ये भी पधारे थे (आदि॰ १२२।५१) । राजा संवरणके द्वारा इनका चिन्तन और इनका वारहवें दिन राजाको दर्शन देना ( आदि॰ ९७२।१३-१४) । सूर्यकन्या तपतीने राजाका चित्त चुरा लिया है-यह जानकर इनका ऊर्ध्वलोकमें गमन और इनके द्वारा सूर्य भगवान्का स्तवन ! सूर्यद्वारा इनका स्वागत और इन्हें अभीष्ट वस्तु देनेका आश्वासन (आदि॰ १७२ । १५--२० )। इनका संवरणके

लिये तपतीका वरण, सूर्यदेवका इन्हें संवरणके लिये अपनी कन्याका दान और तार्ताको साथ लेकर इनका राजाके समीप आगमन ( आदि० १७२। २०-२८ )। इनकी आज्ञासे राजाका तपतीके साथ विधिवत विवाह करके उसके साथ पर्वतपर विहार करना (आदि॰ १७२ । ३२--३४ ) । अर्जुनके पूछनेपर गन्धर्वका उन्हें विस्थानीका परिचय देना-ये ब्रह्माजीके मानसपत्र हैं, अरुग्धतीदेवीके पति हैं। देवदुर्जय काम और क्रोध नामक दोनों शत्रु इनकी तपस्यासे सदाके लिये पराभृत हो इनके चरण दवाते रहे हैं। इन्द्रियोंको वशमें कर लेनेके कारण ये 'वशिष्ठ' कहलाते हैं ( आदि ० १७३। १-६ )। विश्वामित्रके अपराधसे मनमें क्रोध घारण करते हुए भी इन उदारबुद्धि महर्पिने कुशिक-वंशका मूलोच्छेद नहीं किया। सौ पुत्रोंके मारे जानेसे संतप्त हो बदला लेनेकी शक्ति रखते हुए भी इन्होंने असमर्थकी भाँति सब कुछ सह लिया, किंतु विश्वामित्रका विनाश करनेके लिये कोई क्रूरतापूर्ण कर्म नहीं किया। ये अपने मरे हुए पुत्रोंको यमलोकसे भी वापस ला सकते थे, फिर भी यमराजकी मर्यादाका उल्लङ्घन करनेको उद्यत नहीं हुए ( आदि० १७३। ७-९ )। इन्हींको पुरोहित-रूपमें पाकर इक्षाकुवंशी नरेशोंने इस पृथ्वीपर अधिकार प्राप्त किया था ( आदि० १७३।१० )। इनके आश्रमपर राजा विश्वामित्रका आगमन और नन्दिनीके प्रभावसे इनके द्वारा सेना तथा मन्त्रियोंसिंहत उनका आतिथ्यसत्कार ( आदि० १७४ । ६—११ ) । विश्वामित्रका इनसे नन्दिनीको माँगना और इनका उन्हें उनका सारा राज्य लेकर भी नन्दिनीको देनेसे इन्कार करना ( आदि० १७४। १६-१८ )। विश्वामित्र-द्वारा बलपूर्वक निन्दिनीका अपहरण होता देखकर भी इनका मौन रहना। नन्दिनीकी इनसे कातर पार्थना। इनका निन्दनीको अपनी ही शक्तिसे आश्रमपर रहनेकी आज्ञा देना और इनकी आज्ञा पाते ही नन्दिनीका म्लेच्छोंकी सृष्टि करके उनके द्वारा विश्वामित्रकी सेनाको मार भगाना ( आदि॰ १७४ । २१-४३ )। विश्वामित्रका इनके ऊपर नाना प्रकार अस्त्र-शस्त्र और दिव्यास्त्रोंका प्रयोग करना तथा इनका अपनी बाँमकी छड़ीसे ही उनके सारे अख्र-शस्त्रोंको भस्मीभृत कर देना ( आदि॰ १७४। ४३ के बाद दा॰ पाठ, पृष्ठ ५१५)। शक्तिके शापने राक्षमभावको प्राप्त हुए कल्मापपादद्वारा विश्वामित्रकी प्रेरणा पाकर इनके पुत्रींका भक्षण और इनका शोक (आदि० १७५। १—४३)। महर्षिने विश्वामित्रका विनाश न करके स्वयं ही शरीर त्याग देनेका विचार कर लिया। ये मेरपर्वतके शिखरसे कृद पड़े:

किंतु पत्थरकी शिला भी इनके लिये रूईके देरके समान हो गर्या । ये धधकते हुए दावानलमें घुम गये; परंतु वह आग इनके लिये शीतल हो गयी। ये गलेमें भारी पत्थर वाँधकर समुद्रके जलमें कृद पड़े; परंतु समुद्रने अपनी लहरोंने ढकेलकर इन्हें किनारे डाल दिया ( आदि॰ १७५। ४४-४९ ) । इन्होंने देखाः वर्षाका समय है। एक नदी नृतन जलसे लवालय भरी है और तटवर्ती वृक्षोंको बहाये लिये जाती है। मोचा इसीके जलमें इब जाऊँ । अपने शरीरको पाशोंद्वारा अच्छी तरह वाँधकर ये उस महानदींके जलमें कृद पड़े, परंतु उस नदीने इनके वन्धन काटकर इन्हें स्थलमें पहुँचा दिया। उसके द्वारा विपाश ( बन्धनरहित ) होनेके कारण इन्होंने उनका नाम विपाशा रख दिया। इसके बाद हिमालयसे निकली हुई एक दूमरी भयंकर नदीकी प्रखर धारामें इन्होंने अपने आपको डाल दिया; परंतु इनके गिरते ही वह शत-शत धाराओंमें फूटकर द्रत-गतेसे इधर-उधर भाग चली । इसलिये 'शतद्र' नामसे विख्यात हुई ( आदि ० १७६ । १--९ )। इनका अपनी पुत्रवधू अदृश्यन्तीके गर्भस्य बालकके मुखसे वेदाध्ययनकी ध्वनि सुनकर और शक्तिके गर्भस्य वालककी सूचना पाकर अपनी वंशपरम्परा सुरक्षित जान मृत्युके संकल्पसे विरत होना ( आदि० १७६। १२-१६ )। राक्षसके भयसे डरी हुई अदृश्यन्तीको आश्वासन दे इनका कल्माषपाद-का शापसे उद्धार करना तथा राजाकी पार्थनासे इनका रानी मदयन्तीके गर्भसे अश्मक नामक पुत्रको उत्पन्न करना ( आदि० १७६ । १७-४७ ) । भृगुवंशी और्वकी कथा सुनाकर इनके द्वारा पराशरके जगद्विनाशक संकल्पका निवारण तथा पराशरके राक्षससत्रकी समाप्ति ( आदि० १७७ । ११ से आदि० १८० । २१ तक )। ये ब्रह्माजीकी सभामें विराजमान होते हैं ( सभा • ११ । १९ ) । इनके द्वारा श्रीरामका राज्याभिषेक ( वन० २९१ । ६६ ) । शान्तिदूत यनकर इस्तिनापुर जाते हुए श्रीकृष्णकी मार्गमें इनके द्वारा परिक्रमा करना ( उद्योग० ८३।२७ )। इनका द्रोणाचार्यके पास आकर उनसे युद्ध वंद करनेको कहना ( द्वोण० १९०। ३३--४० )। कुरुक्षेत्रमें वसिष्ठजीके आवाहन करनेपर सरस्वती नदी 'ओघवती' के नामसे प्रकट हुई थी ( शल्य० ३८ । २७-२९ ) । वसिष्ठापवाह तीर्थके प्रसंगमें विश्वामित्रका क्रोध और वसिष्ठजीकी सहनशीलता ( शब्य ० ४२ अध्याय ) । ये शरशय्यापर पड़े हए भीष्मको देखनेके लिये गये थे ( शान्ति ० ४७। ७ )। वसिष्ठर्जा मुचुकुन्दके पुरोहित थे और कुवेर एवं यक्षींके साथ युद्ध छिड़ जानेपर इन्होंने तपस्यासे मूचकन्दके

लिये विजयका मार्ग प्रशस्त किया था **( शान्ति० ७४**। ५-६) । इनके द्वारा प्रजाको जीवनदान ( शान्ति • २३४। २७; अनु० १३७। १३ ) । बृत्रासुरसे भयभीत इन्द्रको स्थन्तर सामद्वारा सचेत करना ( शान्ति० २९९ । २१—२६ ) । ये मूल गोत्रप्रवर्तक चार ऋपियों मेंसे एक हैं ( शान्ति ० २९६ । १७ ) । विदेइ-राज कराल जनकको विविध ज्ञानोपदेश ( शानित० अध्याय ३०२ से ३०८ तक ) । इक्कीस प्रजापतियों में इनकी भी गणना है (शान्ति० ३३४। ३६)। ये ·चित्रशिखण्डी' नामवाले ऋषियों मेंसे एक हैं ( शान्ति o ३३५। २८-२९ ) । इनके द्वारा हिरण्यकशिपुको शाप ( शान्ति० ३४२ । ३१ ) । पुरुपार्थकी श्रेष्ठताके विषयमें इनका ब्रह्माजीके साथ संवाद (अनु० ६ अध्याय )। इनका राजा सौदासको गोदानकी विधि और गौओंका महत्त्व वताना (अनु० ७८। ५ से ८० अध्यायतक )। परशुरामजीको शुद्धिके उपायके लिये सुवर्णके दान और उसकी उत्पत्तिका प्रसंग बताना ( अनु० ८४। ४४ से ८५ अध्यायतक )। वृषादिभिसे प्रतिग्रहका दोप बताना (अनु० ९३ । ३९)। अरुन्धतीसे अपनी दुर्वलताका कारण बताना (अनु० ९३। ६१) । यातुधानींसे अपने नामकी निरुक्ति बताना ( अनु० ९३। ८४ )। मृणालकी चोरी होनेपर शपथ खाना ( अनु० ९३। ११४-११५)। अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी होनेपर शपथ खाना ( अनु॰ ९४। १७)। ब्रह्मार्जासे यज्ञके विषयमें प्रश्न करना ( अनु ॰ १२६ । ४४-४५ ) । वायुदेवद्वारा इनके प्रभाव-का वर्णन (अनु० १५५ । १६—२५) । कुम्भमें देवताओंका वीर्य स्थापित हुआ था; जिससे इनकी उत्पत्ति हुई ( अनु० १५८ । १९ ) । वृत्रासुरसे गृहीत एवं मोहित हुए इन्द्रको सचेत करना ( आश्व॰ ११। 16-19 ) |

महाभारतमें आये हुए विसष्ठिके नाम-आपवः अरुन्धती-पतिः ब्रह्मर्षिः देवर्षिः हैरण्यगर्भः मैत्रावरुणिः वारुणि इत्यादि ।

विसिष्ठ पर्वत-यहाँ तीर्थयात्राके अवसरपर अर्जुनका आगमन हुआ था ( आदि॰ २१४। २ )।

विसिष्ठापवाह-सरस्वतीतटवर्ती एक प्राचीन तीर्थ । इसकी उत्पत्तिका वर्णन ( शल्य० ४२ अध्याय ) ।

विसिष्ठाश्रम-निश्चीरा सङ्गमके समीयका एक तीर्थभूत आश्रमः जो तीनों लोकोंमें विख्यात है। यहाँ स्नान करनेवाला मनुष्य वाजपेय यज्ञका फरु पाता है ( वन० ८४। १४०-१४१)।

वसु-(१) चेदिदेशके राजा उपरिचर वसु (आदि•

६३। १-२)। (देखिये उपिचर वसु) (२) धर्म-देवद्वारा दक्षकन्याके गर्भसे आठ पुत्र उत्पन्न हुए, जो वसुगण वहलाते हैं ( आदि० ६६। १७-१८ )।( देखिये अष्टवसु )। (३) महाराज ईलिनके द्वारा रथन्तरीके गर्भसे उत्पन्न । इनके चार भाई और थे जिनके नाम हैं दुष्यन्तः हूर, भीम और प्रवसु ( आदि० ९४।१७-१८)। (४) एक विद्वान् ब्राह्मण मुनिः जिनके पुत्रका नाम पैल था ( सम्भव है ये जमदग्निपुत्र वसु ही हों ) (सभा० ३३ । ३५ ) । (५) जमदग्निके एक पुत्रः इनकी माता रेणुका थीं । इनके भाई रुमण्वान्, सुपेण, विश्वावसु तथा ५रशुराम थे। पिताकी मातृवधसम्बन्धी आज्ञा न माननेसे इन्हें पिताद्वारा शाप प्राप्त हुआ ( वन० ११६ । १०-१२ ) । परशुरामद्वारा इनका शापसे उद्धार हुआ ( वन० ११६। १७ ) । (६) कृमिकुलका एक कुलाङ्गार राजा ( उद्योग॰ ७४ । १३ ) । (७) भगवान् शिवका एक नाम (अनु० १७। १४०)।(८) भगवान् विष्णुका एक नाम (अनु० १४९ । २५)।

वसुचन्द्र-युधिष्ठिरका सम्वन्धी और सहायक एक राजाः जो इन्द्रके समान पराक्रमी था (द्रोण० १५८। ४०)।

वसुदान-(१) एक क्षत्रिय नरेश, जो पांशुराष्ट्रके अधिपति थे और युधिष्ठिरकी सभामें बैठा करते थे (सभा० ४। २७) । इन्होंने पांशुदेशसे छव्वीस हाथी, दो हजार घोड़े और सब प्रकारकी मेंट-सामग्री लाकर पाण्डवींको अर्पित की थी (सभा० ५२। २७-२८) । इन्होंने युधिष्ठिरके साथ-साथ कुरुक्षेत्रको प्रस्थान किया था (उद्योग० १५१। ६३)। ये अतिरथी बीर ये (उद्योग० १७१। २७)। युद्धस्थलमें पाण्डवसेनापति धृष्टशुम्नके पीछे-पीछे गये थे (द्रोण० २३। ४१)। द्रोणाचार्यके भल्लद्वारा इनका वध हुआ (द्रोणव १९०। ३०)। ये युद्धमें घोर संहार मचाते थे, द्रोणद्वारा इनके मारे जानेकी चर्चा (कर्ण० ६। ३८)। (२) पाण्डवपक्षीय पाञ्चाल राजदुमार, जो द्रोणाचार्यद्वारा मारा गया (द्रोण० २१। ५५)।

वसुद्रामा-स्कन्दर्का अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६ । ५ )।

वसुदेव-शूरमेनके पुत्र । देवकीके पति । श्रीकृष्णके पिता । कुन्तीके भ्राता । उग्रसेनके मन्त्री । पाण्डवोंके चूड़ाकरण आदि संस्कारके लिये इनको वृष्णिवंशियोंकी प्रेरणा, इनका पाण्डुपुत्रोंके संस्कार करवानेके लिये काश्यप नामक पुरो-हितको शतश्रङ्गपर्वतपर भेजना (आदि० १२३ । ३१ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ २६९ ) । उग्रसेनके भाई

देवककी पुत्री देवकीके माथ इनका विवाह । देवकीको मारनेके लिये उद्यत हुए कंसको इनके द्वारा आखा-सन (सभा० २२। ३६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ट ७३१)। इनका नवजात शिद्यु श्रीकृष्णको रातमें त्रज पहुँचाना और वहाँसे नन्द-कन्याको हे आना (सभा० २२ । ३६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ७३२; ७९८ )। इनका श्रीकृष्णसे महाभारत-युद्धका वृत्तान्त पूछना ( आश्व० ६०। १-४ ) । सुभद्राको मूर्छित हुई देख-कर खयं भी मूर्छित होना और पुनः श्रीकृष्णसे अभि-मन्युवधका बृत्तान्त पूछना (आश्व० ६१। ५-१५)। अभिमन्युका श्राद्ध करना ( आश्व० ६२ । १ ) । मौसलकाण्डमें यादवींका संहार हो जानेपर भगवान् श्री-कृष्णका द्वारकामें अपने पिता वसुदेवके पास आनाः इनसे अर्जुनकी प्रतीक्षा करते हुए स्त्रियोंको रक्षा करनेके लिये कहना और इनके चरणोंपर मस्तक ग्लकर बलरामजीके साथ तप करनेके विचारसे तुरंत वहाँसे चल देना (मौसळ० ४। ८-१०)। इनका अर्जुनसे वृष्णि-वंशियोंके दुःखद संहारकी बात बताना और श्रीक्रणाका संदेश सुनाना (मौसल० ६ अध्याय )। अर्जुनका इनसे अपना श्रीकृष्णविरहजनित दुःख बताना और वृष्णिवंश-की स्त्रियोंको इन्द्रप्रस्थ ले जानेका विचार प्रकट करना (मौसळ० ७। १-६) । इनके द्वारा परमात्मचिन्तन-पूर्वक अपने शरीरका त्याग (मौसळ०७। १५)। अर्जुनद्वारा इनका अन्त्येष्टि-संस्कार तथा इनकी चार पित्नयोंका इनके शवके साथ चितारोहण ( मौसछ० ७। १९-२०)। ये स्वर्गमें जाकर विश्वेदेवोंके स्वरूपमें मिल गये (स्वर्गा० ५। १७)।

महाभारतमें आये हुए वसुदेवके नाम-आनकदुन्दुभि, शौरि, शूरपुत्र, शूरस्तु, शूरसुत, शूरात्मजः यदूदह आदि।

वसुधारा-एक तीर्थ, जो सबके द्वारा प्रशंसित है। वहाँ जानेमात्रसे अस्वमेध यक्तका फल मिलता है। वहाँ स्नान करके शुद्ध और समाहित चित्त हो देवताओं तथा पितरोंका तर्पण करनेसे मनुष्य विष्णुलोकमें प्रतिष्टित होता है। वहाँ वसुओंका पवित्र सरोवर है। उसमें स्नान और जलपान करनेसे मनुष्य वसु देवताओंका पिय होता है (वन० ८२। ७६-७८)।

वसुप्रभ-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ६३ )। वसुमना ( वसुमान् )-(१) एक प्राचीन नरेश, जो अयोष्यानरेश इर्यस्वद्वारा ययातिकन्या माधवीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। इनके पास ही स्वर्गसे गिरे हुए राजा ययाति इनसे मिलकर सत्सङ्गके प्रभावसे स्वर्गलंकमें चले गये ( आदि० ८६। ५६ )। स्वर्गसे गिरते समय राजा

ययातिसे इनकी भेंट ( आदि० ९३।१)। इनके द्वारा ययातिको पुण्यदानका आस्वासन (आदि॰ ९३। ३-५)। अपनी माता माधवीसे इनका ययातिका परिचय पृछना ( आदि० ९३ । १३ के बाद दाक्षिणात्य पाठ )। अष्टक आदि राजाओंके साथ इनका स्वर्गाभिगमन ( आदि० ९३ । १६ ) । ये यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हें ( सभा० ८ । १३ ) । इन्होंने तेर्थयात्रा करके पावन यश और प्रचर धन प्राप्त किया था ( वन० ९४। १७-९० ) । विश्वामित्रके पुत्र अष्टक-के अस्वमेध यज्ञमें ये पधारे थे ( वन० १९८। १-२ )। नारदर्जीका इनको अपने और हिविसे भी पहले स्वर्गलोकसे नीचे उतरनेका अधिकारी वताना ( वन० १९८ । ११---१५ ) । ये इन्द्रके रथपर आरूढ़ हो विराटनगरके आकाशमें अर्जुन और कुपाचार्यका युद्ध देखनेके लिये आये थं ( विराट० ५६। ९-१० )। नैमिषारण्यमें वाजपेय यज्ञद्वारा श्रीहरिकी आराधना करते हुए वसुमना आदिके पाम ययातिका स्वर्गसे नीचे गिरना (उद्योग० १२१। १०-११ ) । ये दानपतिके नामसे विख्यात थे। इन्होंने ययातिको अपना पुण्यफल प्रदान किया ( उद्योग० १२२। ३-५ )। ये कोसलदेशके राजा थे। बृहस्पतिजीसे राज्यकी बृद्धि और हासके विषयमें इनका प्रश्न ( शान्ति० ६८। ६-७ )। वामदेवजीसे राजधर्मके विषयमें इनका पूछना ( शान्ति० ९२ । ४ )। (२) एक राजा, जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजमान होते थे (सभा० ४। ३२)। इन्हें पाण्डवींकी ओरसे रण-निमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया गया था ( उद्योग० ४। २१)। (३) एक अग्नि। यदि अग्निहोत्रसम्बन्धी अग्निको कोई रजस्वला स्त्री छूदे तो इन ( वसुमान् अग्नि ) के लिये अष्टकपाल चरुद्वारा आहति देनेकी विधि है ( वन० २२१ । २७ ) । ये ब्रह्माजीकी सभामें विराज-मान होते हैं (सभा० ११।३०)। (४) एक जनकवंशी राजकुमार, जिन्हें एक ऋषिद्वारा धर्मविषयक उपदेश प्राप्त हुआ था ( शान्ति० ३०९ अध्याय )।

वसुमित्र-एक क्षत्रिय राजाः जो दनायुके पुत्र विक्षर नामक असुरके अंद्यसे उत्पन्न हुए थे (आदि० ६७। ४९)। वसुश्री-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शब्य० ४६। १४)।

वसुपेण-कर्णका एक नामः जो अधिरथ और राधाद्वारा वाल्यावस्थामें रखा गया था ( आदि० ६७। १४१, १४७; वन० २०९। १४)। ( विशेष देखिये कर्ण)। वसुहोम-अङ्गदेशके एक राजाः जिन्होंने मान्धाताको दण्ड-की उत्पत्ति आदिका उपदेश दिया था ( शान्ति० १२२। १—५४)। वस्त्रप-क्षत्रियोंकी एक जाति। इस जातिके राजकुमार युधिष्ठिरके लिये भेंट लाये थे (सभा ० ५२। १५-१७)।

वस्त्रा-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदीः जिसका जल भारतवासी पीते हैं (भीष्म॰ ९।२५)।

वस्त्रोकसारा-गङ्गाकी सात धाराओंमेंसे एक ( भीष्म॰ ६। ४८)।

विह-विपाशामें रहनेवाला एक पिशाचः जो हीकका साथी है—हन्हीं दोनोंकी संतानें 'वाहीक' कही गयी हैं । ये प्रजापतिकी स्रष्टि नहीं हैं (कर्ण० ४४। ४१-४२)।

वहीनर-एक राजाः जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं (सभा०८। १५)।

विद्वि-एक दैःयः दानव या राक्षसः जो पूर्वकालमें पृथ्वीका शासक थाः परंतु कालवश इमे छोड़कर चल बसा (शान्ति ० २२७ । ५२ )।

वागिन्द्र-गृत्समदवंशी प्रकाशके पुत्र । इनके पुत्रका नाम प्रमिति था (अनु० ३० । ६३ )।

वाग्मी-राजा पूरुके पौत्र मनस्युके द्वारा सौवीरीके गर्भसे उत्पन्न तीन पुत्रोंमेंसे एक । शेष दोके नाम शक्त और संहनन हैं (आदि० २४ । ५-७ )।

वाजपेय-एक यज्ञविशेष (सभा० ५। १००)।

वादधान-(१) एक क्षत्रिय राजा, जो क्रोधवशसंज्ञक दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था (आदि०६७।६३)। इसे पाण्डवोंकी कोरसे रण-निमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया गया था (उद्योग० ४।२३)। (२) एक देश तथा वहाँके निवासी। पश्चिम-दिग्विजयके समय नकुलने वाटधान-देशीय क्षत्रियोंको इराया था (सभा० ३२।८)। धन-धान्यसे सम्यन्न यह देश कीरवोंकी सेनासे घिर गया था (उद्योग० १९।३१)। भारतके प्रमुख जनपदीं में इसकी भी गणना है (भीष्म० ९।४७)। यहाँके सैनिक भीष्मनिर्मित गरुडन्यूहके शिरोभागमें अश्वत्थामाके साथ खड़े किये गये थे (भीष्म० ५६।४)। भगवान् श्रीकृष्णने भी पहले कभी इस देशको जीता था (द्रोण० १९।१७)। यहाँके सैनिक अर्जनद्वारा मारे गये थे (कर्ण० ७३।१७)।

वाणी-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदीः जिसका जल भारतवासी पीते हैं ( भीषम० ९। २० )।

वातम्न-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक ( अनु० ४ । ५४ )।

वातज-एक भारतीय जनपद (भीष्म०९। ५४)। वातवेग (वायुवेग)-(१) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक (भादि•६७। १०२; भादि•११६। १०)। वह द्रौपदिके स्वयंवरमें गया था (आदि० १८५। २)। भीमसेनद्वारा इसका वध (कर्ण० ८४। २—६)। (२) गरुडकी प्रमुख संतानोंमेंसे एक ( उद्योग० १०१। १०)।

वातस्कन्ध-एक महर्षि, जो इन्द्रकी सभामें उपस्थित होकर वज्रधारी इन्द्रकी उपासना करते हैं (सभा० ७। १४)।

वाताधिप-एक राजाः जिसे दक्षिण-दिग्विजयके अवसरपर सहदेवने अपने वशमें कर लिया था ( समा० ३१। १५)।

वातापि-दुर्जय मणिमती नगरीके निवासी इल्वल नामक दैत्यका छोटा भाई ( वन० ९६ । १—४ ) । इल्वल मायासे अपने भाई वातापिको वकरा या भेड़ा बना देता था । वातापि भी इच्छानुसार रूप धारण करनेमें समर्थ था; अतः वह क्षणभरमें भेड़ा या वकरा बन जाता था । इल्वल उस भेड़े या वकरेको मारकर रॉधता और वह मांस किसी ब्राह्मणको खिला दिया करता था । इल्वलमें यह शक्ति यी कि वह जिस मरे हुए प्राणीको पुकारता और वह बलवान् दैत्य उस ब्राह्मणका पेट फाइकर हँसता हुआ निकल आता था ( वन० ९६ । ७—१३ ) । उसने अगस्त्य-जीके साथ भी यही वर्ताव किया; परंतु अगस्त्यजीने उसे पेटमें ही पचा लिया, वह पुनः निकल नहीं पाया ( वन० ९६ । ३९ ) ।

वातापी-दनुका पुत्र, प्रसिद्ध दस दानव-कुलोंमेंसे एक (आदि०६५।२८-३०)।

वातिक-स्कन्दका एक सैनिक ( शस्य० ४५। ६७)।

वात्स्य-(१) एक वेदिवद्याके पारंगत ऋषि, जो जनमेजयके सर्पसत्रमें सदस्य बने थे (आदि० ५३। ९-१०)। झर-इन्यापर पड़े हुए भीष्मजीको देखनेके लिये ये भी गये थे (शान्ति० ४७।५)।(२) एक देश, जिसे श्री-कृष्णने जीता था (द्रोण० ११। १५)(देखिये वत्स)।

वानव-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ५४ ) । वाभ्रवायणि ( वाभ्रवायणि )-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक (अनु० ४ । ५७ ) ।

वामदेव-(१) एक महर्षिः जो इन्द्रकी सभामें विराजते हैं (सभा० ७। १७)। इनका राजा शलको अपने वाम्य अश्व देना (वन० १९२। ४३)। अश्वोंके न लौटानेपर इनका राजासे वार्तालाप और अन्तमें कृत्याजन्य राक्षमींद्वारा राजाको नष्ट करना (वन० १९२। ४८-—५९)। इनकी शलके छोटे भाई राजा दलसे वातचीत और अश्वोंको पुनः प्राप्त करना (वन० १९२। ६०—७२)। इनके द्वारा शान्तिदूत वनकर इस्तिनापुर जाते हुए श्री-

कृष्णकी परिक्रमा ( उद्योग० ८३ । २७-२८ ) । इनका महाराज वसुमनाको राजधर्मका उपदेश ( शान्ति० अध्याय ९२ से ९४ तक ) । (२) एक नरेश, जिन्हें उत्तर-दिग्विजयके अवसरपर अर्जुनने अपने अधीन कर लिया था ( सभा० २७ । ११) ।

वामन-(१) कश्यपद्वारा कद्रके गर्भसे उत्पन्न एक नाग ( आदि॰ ३५। ६; उद्योग॰ १०३। १० )।(२) भगवान् विष्णुके अवतार । देवताओंकी प्रार्थनासे भगवान् नारायणका वामनरूपमें माता अदितिके गर्भसे प्रादुर्भाव, ब्रह्मचारी वामनके द्वारा बलिसे तीन पग भूमिकी याचना (सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७८९ )। त्रिभुवनको नापते समय इनका अद्भुत रूप धारण करना । इनके चरणके आघातसे गङ्गाका प्राकट्य । इनके द्वारा दानवींका भीषण संहार ( सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७२०) । इनके द्वारा राजा बलिका बन्धन, बिलको सुतललोकमें भेजकर इनके द्वारा इन्द्रको त्रिभुवन-के राज्यका दान ( सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७९०-७९१)। (३) कुम्क्षेत्रकी सीमामें स्थित एक त्रिभुवनविख्यात तीर्थ, जहाँ विष्णुपदमें स्नान और वामन देवताका पूजन करनेसे मनुष्य सब पार्विस युद्ध हो भगवान् विष्णुके लोकमें जाता है ( वन० ८३। १०३ )। ( ४ ) एक सर्वपापविनाशक तीर्थ, जहाँकी यात्रा करके भगवान् श्रीहरिका दर्शन करनेसे मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता ( वन० ८४। १३०-१३१ )। (५) गरुड़की प्रमुख संतानोंमेसे एक (उद्योग० १०१। १०)। (६) क्रौच्चद्वीपका एक पर्वत ( भीष्म० १२। १८)। ( ७ ) चार दिग्गजोंमेंसे एकः शेष तीनोंके नाम हैं - ऐरावतः सुप्रतीक और अञ्जन ( भीष्म० १२। ३३ )। यह घटोत्कचके साथी एक राक्षम का वाहन था (भीष्म० ६४। ५७)।

वामनिका-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका **( शल्य०** ४६।२३) i

वामा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६ । १२, १७ )।

वास्य-महर्षि वामदेवके अश्वींका नाम (वन० १९२।४१)।

वायु-वायुतत्त्वके अभिमानी देवताः जिन्हें मेनकाने विश्वामित्रको छभाते समय अपनी आवश्यक सहायताके लिये चुना था। इन्द्रने इन्हें उसके साथ भेजा और इन्होंने मेनकाका वस्त्र उड़ाया (आदि० ७२। १—४)। इनके द्वारा कुन्तीके गर्भस भीमसेनका जन्म (आदि० १२२। ११-१४)। ये ब्रह्माजीकी सभामें उपस्थित हो उनकी उपासना करते हैं (सभा० ११।२०)।

इनका शाल्वको मारनेके लिये उद्यत हुए प्रद्युम्नके पास आकर देवताओंका संदेश सुनाना ( वन० १९। २२-२४ )। इनके द्वारा दमयन्तीकी द्युद्धिका समर्थन ( वन ० ७६ । ३६-३९ ) । इनके द्वारा सीताजीकी शुद्धिका समर्थन ( वन० २९१। २७ )। त्रिपुरदाइके समय भगवान् राङ्करके बाणके पंख बने थे ( द्रोण॰ २०२ । ७६-७७ ) । इनके द्वारा स्कन्दको बल और अतिबल नामक दो पार्घद प्रदान ( शल्य० ४५। ४४-४५ ) । महाराज पुरूरवाके पूछनेपर उन्हें पुरोहित-की आवश्यकता बताना ( शान्ति० ७२। १०–२५ )। नारदजीके मुखसे सेमलकी उद्दण्डताकी बात सुनकर इनका उस वृक्षको धमकाना (शान्ति० १५६। ६-९)। सेमल वृक्षको चेतावनी देना ( शान्ति० १५७ । ५-६ )। इन्होंने सुपर्णसे सात्वत धर्मकी शिक्षा प्राप्त की और स्वयं भी विघमाशी ऋषियोंको उसका उपदेश दिया ( शान्ति • ३४८ । २२-२४) । इनके द्वारा धर्माधर्मके रहस्यका वर्णन ( अनु० १२८ अध्याय )। इनका कार्तवीर्य अर्जुनके प्रति ब्राह्मणकी महत्ताका प्रतिपादन (अनु० १५२ । २४ से अनु० १५७ अध्याय तक )।(२) एक प्राचीन ऋषिः जो शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मजी-को देखने आये थे ( शान्ति० ४७। ९ )।

वायुचक-मङ्गणक मुनिके कलशमें रखे हुए वीर्यसे उत्पन्न एक ऋषि (शल्य० ३८। ३२—३७)।

वायुज्वाल-मङ्गणक मुनिके कलशमें रखे हुए वीर्यसे उत्पन्न एक ऋषि ( शल्य० ३८ । ३२—३७ )।

वायुवल-मङ्कणक मुनिके कलशमें रखे हुए वीर्यसे उत्पन्न एक ऋषि (शब्य० ३८। ३२-३७)।

वायुभक्ष-एक प्राचीन ऋषिः जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजमान होते थे ( समा॰ ४। १३)। इस्तिनापुर जाते हुए श्रीकृष्णसे मार्गमें इनकी मेंट ( उद्योग॰ ८३। ६४ के बाद)।

वायुमण्डल–मङ्कणक मुनिके कलशमें रखे हुए वीर्यसे उत्पन्न एक ऋषि ( शल्य० ३८ । ३२—३७ ) ।

वायुरेता-मङ्गणक मुनिके कलशमें रखे हुए वीर्यसे उत्पन्न एक ऋषि ( शल्य० ३८। ३२—३७ )।

वायुवेग-(१) एक क्षत्रिय राजा, जो क्रोधवशसंज्ञक दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुए थे (आदि० ६७।६३)। इन्हें पाण्डवोंकी ओरसे रणनिमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया गया था (उद्योग० ४।१७)।(२) मङ्गणक मुनिके कलशमें रखे हुए वीर्यसे उत्पन्न एक ऋषि (शक्य० ३८।३२—३७)। वायुहा-मङ्गणक मुनिके कलगर्मे रखे हुए वीर्यसे उत्पन्न एक ऋषि (शब्य॰ ३८। ३२—३७)।

वारण-एक प्रदेशः जो कौरवसेनासे घिर गया था ( उद्योगः १९ । ३१ ) ।

वारणावत-एक प्राचीन नगर, जहाँ दुर्योधनने पाण्डवोंको मरवानेके लिये पुरोचनकी सहायतासे लाक्षायहका निर्माण करवाया था ( आदि० ६१।१७ )। ( आधुनिक मतके अनुमार वर्नवा' जो मेरठसे उत्तर-पश्चिम उन्नीस मील दूर है।) पाण्डवोंने यहाँ एक वर्षतक निवास किया था ( आदि० ६१।२१-२२ )। धृतराष्ट्रके मन्त्रियों- द्वारा इस नगरकी प्रशंसा तथा वहाँके मेरेकी चर्चा ( आदि० १४२।३-४ )। पाण्डवोंने संधिके समय जिन पाँच गाँवोंको माँगा था, उसमें वारणावत भी था ( उद्योग० ३१। १९-२० )। धृतराष्ट्रपुत्र युयुत्सुने यहाँ बहुतन्से राजाओंके साथ छः मासतक अनराजित रहकर युद्ध किया था ( द्रोण० १०। ५८-५९ )।

वारवत्या-एक नदीः जो वरुणसभामें रहकर वरुणदेवकी उपासना करती है (सभा०९।२२)।

वारवास्य-एक भारतीय जनपद (भीष्म० ९ । ४५ ) ।

वाराणसी-भीष्मजी माताकी आज्ञासे काशिराजकी कन्याओं-के स्वयंवरमें वाराणधीपुरीको गये और वहाँ आदे हुए समस्त राजाओंको चुनौती देकर उन्हें युद्धमें परास्त करके काशिराजकी तीनों कन्याओंको इर लाये ( आदि ० १०२ । ३--५३ ) । यह एक प्रमुख तीर्थ है । यहाँ जाकर कपिलाहदमें स्नान करके भगवान् शङ्करकी पूजा करनेसे राजमूय यज्ञका फल मिलता है (वन ० ८४।७८)। वाराणसीका मध्यभाग अविमुक्तक्षेत्र कहलाता है, यहाँ प्राणोत्सर्ग करनेवालेको मोक्षप्राप्त होता है ( वन० ८४। ७९)। ( यह नात मोक्षदायिनी पुरियों मेंसे एक है। ) इसे भगवान् श्रीकृष्णने जलाया था ( उद्योग० ४८। ७६ )। काशीपुरीमें काशिराजके पुत्रको धृष्टद्युम्नने मारा था ( द्रोण० १०।६०-६२ )। इसी पुरीमें महाज्ञानी तुलाधार वैदय रहते थे ( शान्ति० २६९ । ४२-४३ )। पूर्वकालमें भगवान् शिवने वाराणसीपुरीमें मुनिवर जैगीषव्यको उनकी सबल साधनासे संतुष्ट हो अणिमा आदि आट सिद्धियाँ प्रदान की यीं (अनु० १८। ३७)। तेजस्वी राजा दिवोदासने इन्द्रकी आज्ञासे वाराणसी नामवाली नगरीका निर्माण किया था। यह पुरी ब्राह्मण, क्षत्रियः वैश्य और शुद्रींसे भरी हुई थी। नाना प्रकारके द्रव्योंसे सम्पन्न थी। उसके बाजार-हाट और दूकानें धन-वैभवसे भरपूर थीं। इस नगरीके घेरेका एक छोर गङ्गार्जाकं उत्तर तटतक और दूसरा छोर गोमतीके दक्षिण

किनारेतक पैला हुआ था। यह इन्द्रके अमरावतीपुरीके समान जान पड़ती थी (अनु०३०। १६—१८)। पूर्वकालमें यहाँ भगवान् शङ्करके दर्शनके लिये संवर्त मुनि प्रतिदिन आया करते थे। यहीं राजा मरुत्तने नारदजीके वताये अनुसार संवर्तको पहचानकर उन्हें अपने पुरोहितके पदपर प्रतिष्ठित किया था (आश्व०६। २२ से आश्व०७। १८ तक)।

वाराह-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत स्थित एक उत्तम तीर्थ, जहाँ भगवान् विष्णु पहले वाराहरूपसे स्थित हुए ये। वहाँ स्नान करनेसे अग्निष्टोम यज्ञका फल मिलता है (वन०८३। १८-१९)।

वारिसेन-एक राजाः जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं (सभा० ८। २०)।

वारुणतीर्थ-दक्षिण भारतमें पाण्डचदेशके अन्तर्गत एक तीर्थ (वन०८८। १३)।

वारुणहृद्-वरणदेवताका एक सरीवर, जिसमें महातेजस्वी अग्निदेव प्रकाशित होते हैं (उद्योग॰ ९८। १८)।

वारुणी-जो क्षीरसागरके मन्थन करनेपर उत्पन्न हुई थी ( उद्योग० १०२ । १२ ) ।

वार्सी—कण्डु मुनिकी पुत्री, जो दस प्रचेताओंकी पत्नी हुई थी (आदि० १९५।१५)।

वार्त-एक राजा, जो थमसभामें रहकर सूर्यपुत्र थमकी उपासना करते हैं (सभा०८। १०)।

वार्धश्रेमि-पाण्डवपक्षके एक महारथी योद्धाः जो वृष्णि-वंशी क्षत्रिय थे ( उद्योगः १७१। १७) । इन्होंने द्रौपदांके स्वयंवरमें पदार्पण किया था ( आदि० १८५। ९ )। इनके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोणः ०२३। ३५ )। कृपाचार्यके साथ इनका युद्ध ( द्रोणः ०२५। ५१-५२)। युद्धमें इनके मारे जानेकी चर्चा ( कर्णः ६। २८-२९ )।

वार्षगण्य-एक प्राचीन ऋषिः जिनसे गन्धर्वराज विश्वा-वसुने कभो जीवात्म-परमात्मतत्त्वका विश्वेचन सुना था (श्रान्ति० ३१८ । ५९)।

वार्ष्णेय-(१) एक प्राचीन देशः जहाँके राजा युधिष्ठिरके राजस्य यज्ञमें भेंट लेकर आये थे (सभा० ५१। २४)। (२) राजा नलका सारिय (वन० ६०। १०)। इसका राजा नलके कुमार-कुमारी इन्द्रसेन और इन्द्रसेनाको कुण्डिनपुर छोड़कर अयोध्या जाना (वन०६०। २१—२४)। ऋतुपर्णका सारिय होना (वन०६०। २५)। ऋतुपर्णका इसे बाहुककी सेवामें नियुक्त करना (वन०६०।७)। ऋतुपर्णके साथ विदर्भ

जाते समय मार्गमें इसके भीतर बाहुकके नल होनेका संदेह होना (वन० ७१। २६–३४)।(३) भगवान् श्रीकृष्णका एक नाम (भीष्म० २७। ३६)।

वालिखल्य (बालिखल्य)-ब्रह्माजीके शक्तिशाली पुत्र महर्षि कतुसे उत्पन्न हुए ऋषि, जिनकी संख्या साठ हजार है। ये ऋतुके समान ही पवित्र, टीनों लोकोंमें विख्यातः सत्यवादीः व्रतपरायण तथा भगवान् सूर्यके आगे चलनेवाले हैं ( आदि० ६६। ४-९ )। कस्यपकी प्रार्थनासे गरुडद्वारा तोड़ी हुई वटशाखाको छोड़कर इन लोगोंका तपके लिये प्रस्थान ( आदि॰ ३० । १८ )। देवराज इन्द्रके अपराध और प्रमादसे तथा महात्मा वाल-खिल्य महर्षियोंके तपके प्रभावसे पश्चिराज गरुडके उत्पन्न होनेकी बृहस्पतिद्वारा चर्चा (आदि० ३०।४०)। पुत्रकी कामनासे किये जानेवाले महर्षि कश्यपके यज्ञमें सहायताके लिये एक छोटी-सी पलाशकी टइनी लेकर आते हुए अङ्गुष्ठके मध्यभागके बराबर शरीरवाले बालिखल्य ऋषियोंका बलोनमत्त इन्द्रद्वारा उपहास, अप-मान और लङ्घन ( आदि० ३१। ५-१०)। रोषमें भरे हुए वालखिल्योंका देवराजके लिये भयदायक दूसरे इन्द्रकी उत्पत्तिके निमित्त अग्निमें विधिवत् होम करना ( आदि० ३१। ११-१४ )। महर्षि कश्यपका अनुनय-पूर्वक बालखिल्योंको समझानाः इनके संकल्पके अनुसार होनेवाले पुत्रको पक्षियोंका इन्द्र बनानेके लिये इनकी सम्मति लेना और याचक बनकर आये हुए देवराज इन्द्रपर अनुग्रह करनेके लिये अनुरोध करना । वालखिल्यों-का इनके अनुरोधको स्वीकार करना (आदि० ३१। १६-२३) । ये सूर्य-िकरणींका पान करनेवाले ऋषि हैं और ब्रह्माजीकी सभामें विराजमान होते हैं ( सभा । ११। २०)। इन्होंने सरस्वतीके तटपर यज्ञ किया था ( वन॰ ९०। १० )। द्रीणाचार्यके पास आकर उनसे युद्ध बंद करनेको कहना ( द्रोण० १९० । ३३-४० )। ये राजा पृथुके मन्त्री बने थे ( शान्ति० ५९। ११० )। अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी होनेपर इनका शपथ खाना ( अनु॰ ९४ । ३९ ) । बालखिल्यगण तपस्यासे सिद्ध हुए मुनि हैं। ये सब धर्मोंके ज्ञाता हैं और सूर्यमण्डलमें निवास करते हैं । वहाँ ये उञ्छन्नत्तिका आश्रय ले पिक्षयोंकी भाँति एक-एक दाना बीनकर उसीसे जीवन-निर्वाह करते हैं। मृगछाला, चीर और वल्क ह—ये ही इनके वस्त्र हैं। ये बालखिल्य शीत-उष्ण आदि द्वन्द्वींसे रहित, सन्मार्गपर चलनेवाले और तपस्याके धनी हैं। इनमेंसे प्रत्येकका शरीर अङ्गुठेके सिरेके बराबर है। इतने लघुकाय होनेपर भी ये अपने-अपने कर्तव्यमें स्थित हो सदा तपस्यामें संलग्न रहते हैं। इनके धर्मका फल महान है। ये देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये उनके समान रूप धारण करते हैं। ये तपस्यासे सम्पूर्ण पापोंको दम्ध करके अपने तेजसे समस्त दिशाओंको प्रकाशित करते हैं (अनु० १४१। ९९-१०२)। ये प्रतिदिन नाना प्रकारके स्तोजोंद्वारा निरन्तर उगते हुए सूर्यकी स्तुति करते हुए महसा आगे बढ़ते जाते हैं और अपनी सूर्यतुल्य किरणोंसे सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित करते रहते हैं। ये सब-के-सब धर्मश और सत्यवादी हैं। इन्हींमें लोक-रक्षाके लिये निर्मल सत्य प्रतिष्ठित है। इन वालखिल्योंके ही तपोबलसे यह सारा जगत् टिका हुआ हे। इन्हीं महात्माओंकी तपस्या, सत्य और क्षमाके प्रभावसे सम्पूर्ण भूतोंकी स्थिति बनी हुई है—ऐसा मनीपी पुरुष मानते हैं (अनु० १४२।३३ के बाददा० पाठ, पृष्ठ ५९३३)।

वालिशिख-कश्यपद्वारा कद्रूके गर्भसे उत्पन्न एक नाग (आदि०३५।८)।

वाली—(१) वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना करने-वाला एक दैत्य (सभा० ९। १४)। (२) एक वानरराजः जो सुग्रीवका भाई और इन्द्रका पुत्र था। भगवान् रामद्वारा इसका वध (सभा० ३८। २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठः पृष्ठ ७९५, कालम १; वन० १४७। २८)। इसकी पत्नीका नाम तारा था (वन०२८०। १८)। वालीका सुग्रीवके साथ युद्ध और श्रीरामद्वारा वध (वन० २८०। ३०—३६)। इसके अङ्गद नामक एक पुत्र था (वन० २८८। १४)।

वाल्मीिक-(१) एक महर्षि, जो इन्द्रकी सभामें विराज-मान होते हैं) सभा० ७ । १६)। शान्तिदूत बनकर हित्तिनापुर जाते हुए श्रीकृष्णकी इनके द्वारा मार्गमें परि-क्रमा (उद्योग० ८३ । २७)। सात्यिकने भूरिश्रवाके वधके पश्चात् महर्षि वाल्मीिकके एक ख्लोकका गान किया था (द्रोण० १४३ । ६७-६८)। युधिष्ठिरसे शिवभक्तिके विषयमें अपना अनुभव सुनाना (अनु० १८ । ८-१०)। (२) गरुडकी प्रमुख संतानोंमेंसे एक (उद्योग० १०१ । ११)।

वाष्कल-हिरण्यकशिपुका पाँचवाँ पुत्र ( आदि० ६५ । १८ ) ।

वासवी-उपरिचर वसुके वीर्यसे अद्रिकाके गर्भसे उत्पन्न। दाश्चराजद्वारा पालित ( आदि० ६३।५१-७१ )। (देखिये सत्यवती)

वासिष्ठ-(१) विसिष्ठसे सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु (आख्यान) (आदि० १७४।२)। (२) विसिष्ठ-पुत्र हाकि एवं विसिष्ठके वंशज (आदि० १८०। २०; वन० २६। ७)। (२) एक तीर्थ, इसमें स्नान करके वासिष्ठी नदीको लाँघकर जानेवाले क्षत्रिय आदि सभी वर्णोंके लोग — द्विजाति (ब्राह्मण) हो जाते हैं (वन०८४। ४८)।(४) एक अग्नि (वन०२२०।१)। वासिष्ठी-एक नदी (वन०८४।४८)।

वास्त्रकि-एक नागराज, जो आस्त्रीकके मामा तथा कश्यप और कद्रके पुत्र थे ( आदि० ३५।५ )। नागोंकी रक्षाके लिये इनके द्वारा अपनी बहिन जरत्कारुको जरत्कार ऋषिकी सेवामें उनकी पत्नीरूपसे समर्पण (आदि० १४। ६-७; आदि० ४६। २०—२३ ) । समुद्र-मन्थनके समय इनका मन्थनदण्डकी डोरी होना ( आदि० १८। १३)। नागोंद्वारा इनका नागराज-पदपर अभिषेक ( आदि० ३६। २५ के बाद दा० पाठ ) । माताके शापसे इनका चिन्तित होना ( आदि० ३७ । ३---९; आदि॰ ४८ । ३---८ ) । माताके शापसे अपनी रक्षा करनेके उपायपर इनका नागोंके साथ परामर्श ( आदि० ३७। १०--- ३४ ) । एलापत्र नागका इनको अपनी बहिनका जरत्कार ऋषिके साथ विवाह करनेकी सलाह देना ( आदि॰ ३८ । १८-१९ ) । ब्रह्माजीकी आज्ञासे वासुकिका जरत्कारु मुनिके साथ अपनी बहिनको न्याइनेके लिये प्रयत्नशील होना ( आदि० ३९ अध्याय ) । सर्प-यज्ञमें जलते हुए नागींको देखकर उनकी रक्षाके लिये भयभीत हुए इनका अपनी बहिन जरत्कारको आस्तीकसे कहनेके लिये प्रेरित करना ( आदि० ५३। २०--२६ )। इनके वंशके जले हुए नागोंकी गणना (आदि० ५७। ५-६ ) । ये अर्जुनके जन्मसमयमें वहाँ पधारे थे ( आदि • १२२। ७१) । आर्यकके प्रार्थना करनेपर भीमसेनको दिव्य-रसका पान करानेके लिये इनका नागोंको आदेश देना ( आदि॰ १२७। ६९ ) । ये वरण-सभामें उपस्थित होकर उनकी उपासना करते हैं (सभा० ९।८)। अर्जुनने कभी इनकी बहिनका चित्त चुराया था ( विराट॰ २ । १४ ) । ये त्रिपुरदाहके समय भगवान् शङ्करके धनुषकी प्रत्यद्वा बने थे ( द्रोण० २०२ । ७६ ) । साथ ही उनके रथका कुबर भी बने हुए थे (कर्ण० ३४। २२ )। कर्ण और अर्जुनके द्वैरथ युद्धके समय ये अर्जुन-की ही विजयके समर्थक थे (कर्ण ०८७। ४३)। इनका नागधन्वातीर्थ निवासस्थान है; वहीं देवताओंने इनका नागराजके पदपर अभिषेक किया था ( क्रन्य॰ ३७।३०-३२) । इनके द्वारा स्कन्दको जय और महाजय नामक दो पार्षद प्रदान ( शस्य० ४५ । ५२-५३) । ये सात धरणीधरोंमेंसे एक हैं ( अनु० १५०। ४१)। बलरामजीके परमधामगमनके समय ये उनके स्वागतमें आये थे ( मौसक ० ४। १५ )।

महाभारतमें आये हुए वासुकिके नाम-नागराट्,

नागराजः नागेन्द्रः पन्नगः पन्नगराट्, पन्नगराजः पन्नगेश्वरः पन्नगेन्द्रः, सर्पराट्ः, सर्पराजः आदि ।

वासुिकतीर्थ-प्रयागमें (दारागंजके पास गङ्गातटपर)
मोगवती नामक उत्तम तीर्थ, जिसमें स्नान करनेसे अश्वमेध यश्वका उत्तम फल मिलता है (वन०८५।८६)।

वासुदेव-(१) वसुदेवजीके पुत्र श्रीकृष्ण (सभा० ३८। २९ के बाद दाक्षिणास्य पाठ, पृष्ठ ८०५, कालम २)। (देखिये कृष्ण) (२) (पौण्ड्रक) पुण्ड्रदेशका राजा वासुदेवः जो द्रौपदीके स्वयंवरमें उपस्थित हुआ था (आदि० १८५। १२)। (विशेष देखिये पौण्ड्रक)

वाहिनी-(१) सेनाविशेष । तीन गुल्मका एक गण और तीन गणकी एक वाहिनी होती है (आदि०२।२१) (२) ये सोमवंशीय राजा कुरुकी पत्नी थीं। इनके गर्भसे कुरुद्वारा अश्ववान् आदि पाँच पुत्र हुए थे (आदि०२४।५०-५१)।(३) भारतवर्षकी एक प्रमुख नदीः जिसका जल भारतवासी पीते हैं (भीष्म०९।३४)।

विंश-सूर्यवंशी इक्ष्वाकुके ज्येष्ठ पुत्रः जो धनुर्धर वीरीके आदर्श थे। इनके पुत्रका नाम था विविंश (आश्व० ४। ४-५)।

विकट ( विकटानन )-धृतराष्ट्रके सी पुत्रोंमेंसे एक ( आदि० ६७ । ९६; आदि० ११६ । ५ ) । यह द्रीपदीके स्वयंवरमें गया था ( आदि० १८५ । ३ ) । भीमसेनको घायल करनेवाले धृतराष्ट्रके चौदह पुत्रोंमें एक यह भी था ( कर्ण० ५१ । ७-९ ) । भीमसेनद्रारा इसका वध ( कर्ण० ५१ । १६ ) ।

विकर्ण-(१) धृतराष्ट्रका एक महारथी पुत्र । ग्यारह महा-रथियोंमेंसे एक ( आदि॰ ६३ । ११९ ) । धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक ( आदि० ६७। ९४; आदि० ११६। ४ ) । द्रुपदपर चढ़ाई करनेवाले दुर्योधन आदि द्रोण-शिष्योंमें यह भी था (आदि० १३७ । १९-२१ )। यह द्रौपदीके स्वयंवरमें भी गया था ( आदि॰ १८५। १) । द्रुपदनगरसे आते हुए पाण्डवींकी अगवानीके लिये इसका जाना ( आदि॰ २०६। १३)। भरी सभामें द्रौपदीके प्रश्नपर मौन हुए राजाओंके बीच इसका न्याय-पूर्ण निर्णय ( समा० ६८। ११ )। कर्णद्वारा इसे फट-कार (सभा • ६८। ३०)। विराटकी गौओंके इरणके समय अर्जुनपर आक्रमण (विराट० ५४। ९)। अर्जुनसे पराजित होकर भागना ( विराट० ५४ । १० )। अर्जुनसे युद्ध और घायल होकर रथसे नीचे गिरना ( विराट० ६९ । ४२ ) । गजराजद्वारा अर्जुनपर आक्रमण और हारकर भागना (विराट० ६५ । ६--१०)।

प्रथम दिनके संग्राममें सुत्तसोमके साथ इसका द्वन्द्वयुद्ध (भीष्म० ४५। ५८-५९)। महदेवके साथ संग्राम (भीष्म० ७१। २१-२२)। अभिमन्युद्वारा पराजय (भीष्म० ७८। २१-२२; भीष्म० ८१। ४०-४२)। घटोत्कच्रद्वारा पराजय (भीष्म० ९२। ३६)। नकुलके साथ द्वन्द्व-युद्ध (भीष्म० ११०। ११-१२; भीष्म० ११९। ३४-३६)। भीमसेनके साथ युद्ध (मीष्म० ११९। ३४-३६)। भीमसेनके साथ युद्ध (द्रोण० २५। ३६-३७)। भीमसेनके साथ युद्ध (द्रोण० ९६। ३१)। नकुलके साथ युद्ध (द्रोण० १६। ३२)। नकुलहारा इसकी पराजय (द्रोण० १०७। ३०)। भीमसेनद्वारा इसका वध और इसके लिये उनका शोक प्रकट करना (द्रोण० १३७। २९-३५)। इसके मारे जानेकी चर्चा (कर्ण० ५। ८-९)।

महाभारतमें आये हुए विकर्णके नाम—भरतर्षभः भरतसत्तमः, धार्तराष्ट्रः, धृतराष्ट्रजः दुर्योधनावरः, कुरुप्रवीरः, कुरुवर्धन आदि ।

(२) एक भारतीय जनपद। यहाँके सैनिक दुर्योधनके साथ रहकर शकुनिकी सेनाका संरक्षण कर रहे थे (भीषम० ५१। १५)। (३) एक ऐश्वर्यशाली शिवभक्त ऋषिः जिन्होंने शिवजीको प्रसन्न करके मनो-वाञ्छित सिद्धि प्राप्त की थी (अनु० १४। ९९)।

विकल्प-एक भारतीय जनपद (भीष्म०९।५९)। विकाशिनी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शस्य० ४६।१८)।

विकुञ्ज-एक भारतीय जनगढ । यहाँके सैनिक भीष्मद्वारा निर्मित गरुडव्यूहके बार्ये पंखके स्थानपर राजा बृहद्बलके साथ खड़े थे (भीष्म • ५६ । ९)।

विकुण्ठन-ये सोमवंशीय महाराज इस्तीके द्वारा त्रिगर्तराजकी पुत्री यशोधराके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। इनकी पत्नी दशार्णकुलकी कन्या सुदेवा थी। जिसके गर्भसे अजमीढ़ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था (आदि॰ ९५। ३५-३६)।

विकृत-अन्य नाम और रूप धारण करके आया हुआ कामः जिसका राजा ६६वाकुके साथ संवाद हुआ था ( शान्ति ॰ १९९ । ८८--११७ )।

विक्रम ( बलवर्धन )-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक ( आदि० ६७ । ९८; आदि० ११६ । ७ ) ।

विक्षर-कश्यपतनी दनायुके गर्भसे उत्पन्न असुरंभें श्रेष्ठ
चार पुत्रोंमेंसे एक । शेष तीनके नाम हैं--बल, वीर और
बृत्र (आदि॰ ६५ । ३३) । यही पृथ्वीपर राजा
वसुमित्रके रूपमें उत्पन्न हुआ था (आदि॰ ६७ ।
४१)।

विगाहन-मुकुटवंशका एक कुलाङ्गार राजा ( **रुद्योग०** ७४। १६ ) ।

विग्रह-समुद्रद्वार। स्कन्दको दिये गये दो पार्घदीमेंसे एक । दूसरेका नाम संग्रह था (शल्य० ४५। ५०)।

विचल्तु-एक प्राचीन नरेश, जिन्होंने हिंसाकी निन्दा और अहिंसाधर्मकी प्रशंसा की थी। इन्होंने यह स्पष्ट घोषणा की थी कि सुरा, आसव, मधु, मांस और मझली तथा तिल एवं चावलकी खिचड़ी—इन सब वस्तुओंको धूतोंने यश्में प्रचलित कर दिया है। वेदोंमें इनके उपयोगका विधान नहीं है। उन धूतोंने अभिमान, मोह और लोभके वशीभृत होकर उन वस्तुओंके प्रति अपनी यह लोखपता ही प्रकट की है। ब्राह्मण तो सम्पूर्ण यश्चोंमें भगवान विष्णुका ही आदरभाव मानते हैं और खीर तथा फूल आदिसे ही उनकी पूजाका विधान है (शान्ति २६५। ३—१२)।

विचित्र-एक क्षत्रिय राजाः जो कोधवशसंज्ञक दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुए थे (आदि०६७।६१)।

विचित्रवीर्य-शान्तनुद्वारा सत्यवतीके गर्भसे उत्पन्न एक राजा, जो चित्राङ्गदके छोटे भाई थे ( आदि० ९५। ४९-५०; आदि० १०१ । ३ ) । धृतराष्ट्र तथा पाण्डु इनके क्षेत्रज पुत्र थे ( आदि० १। ९४-९५ )। भीष्मद्वारा इनका राज्याभिषेक ( आदि० १०१। १२ )। भीष्मकी आज्ञाके अनुसार इनका राज्यशासन ( आदि० १०१।१३)। काशिराजपुत्री अम्बिका तथा अम्बा-लिकासे इनका विधिपूर्वक विवाह ( आदि० ९५ । ५१; आदि० १०२ । ६५ ) । असंयमपूर्ण जीवन होनेके कारण राजयक्ष्माके द्वारा इनकी असामयिक मृत्यु (आदि० १०२। ७०-७१ )। भीष्मद्वारा इनका अन्त्येष्टि-संस्कार ( आदि० १०२। ७३) । इनकी पत्नी अम्बिकाके गर्भसे व्यासद्वारा धृतराष्ट्रका जन्म (आदि० १०५ । १३--१५) । इनकी द्वितीय पत्नी अम्बालिकाके गर्भसे व्यासद्वारा पाण्डुकी उत्पत्ति (आदि० १०५। १७--२१) । इनकी पत्नीकी दासीसे व्यासद्वारा विदुरका जन्म ( आदि० १०५। २४---२८ )।

विजय—(१) एक प्राचीन राजा ( आदि० १। २३३)।
(२) भगवान् शङ्करके त्रिशूलका नाम। यह विजय
नामक त्रिशूल स्कन्दकी भद्रवट-यात्राके समय यमराजके
पीछे-पीछे गया था। यह तीन शिखरींसे सुशोभित और
सिन्दूर आदिसे सुमजित था ( वन० २३१। ३७-३८)।
(३) अज्ञातवासके समय युधिष्ठिरद्वारा नियत किया
गया अर्जुनका एक गुप्त नाम (विराट० ५। ३५)। (४)
अर्जुनके प्रसिद्ध दस नामोंमेंसे एक। इस नामकी व्याख्या

(विराट० ४४। ९, १४)। (५) देवराज इन्द्रका एक दिन्य धनुष, जो गाण्डीवके समान तेजस्वी था और श्रीकृष्णके शार्ङ्गधनुषकी समानता करता या । देवताओंके तीन ही धनुष दिन्य माने गये हैं-विजय, गाण्डीव और शार्ज । ये क्रमशः इन्द्र, वरुण और भगवान् विष्णुके धनुष हैं। गन्धमादननिवासी किम्पुरुषप्रवर द्रुमको इन्द्रसे यह दिव्य धनुष प्राप्त हुआ था । फिर इसे इन्हींके शिष्य महातेजस्वी रुक्मीने उन्हींसे प्राप्त किया ( डचोग • १५८। ३-९)। (६) एक भारतीय जनपद (भीष्म॰ ९।४५)। (७) धृतराष्ट्रका एक पुत्र, जिसने जय और दुर्जयके साथ मिलकर नील, काश्य तथा जयत्सेन-इन तीनोंसे युद्ध किया था (द्रोण० २५ । ४५) । इसका सात्यिकके साथ युद्ध (द्रोण० ११६। ६-७) । श्रकुनिके अर्जुनपर धावा करनेके समय यह भी उसके साथ था ( द्रोण० १५६। १२०-१२३ )। (८) कर्णके दिव्य धनुषका नामः जो समस्त आयुधों में श्रेष्ठ था । इसे इन्द्रका प्रिय चाहनेवाले विश्वकर्माने उन्हींके लिये बनाया था । देवेन्द्रने इसी धनुषसे कितने ही दैत्यसमृहोंपर विजय पायी थी। इसकी टङ्कार सुनकर दैत्योंको दसों दिशाओंको पहचानने में भ्रम हो जाता था। इसी अपने परम प्रिय धनुषको इन्द्रने परशुरामजीको दिया था और परशुरामजीने यह दिव्य उत्तम धनुष कर्णको दे दिया था। यह घोर धनुष गाण्डीवसे श्रेष्ठ था। इसीके द्वारा परशुरामजीने इस पृथ्वीपर इक्कीस बार विजय पायी थी (कर्णं० ३१। ४२-४६)। (९) भगवान् शिवका एक नाम ( अनु ०१७। ५१ )। (१०) भगवान् विष्णुका एक नाम ( अनु० १४९। २९ )।

विजया—(१) ये दशाईराजकी पुत्री तथा सम्राट् भुमन्युकी पत्नी थीं। इनके गर्मसे सुहोत्रका जन्म हुआ था
(आदि॰ ९५। ३३)। (२) यह मद्रदेशके राजा
द्युतिमान्की पुत्री थी। इसने स्वयंवरमें पाण्डुपुत्र सहदेवको वरण किया। सहदेवके द्वारा इसके गर्मसे सुहोत्र नामक
पुत्र उत्पन्न हुआ (आदि० ९५। ८०)। (३)
दुर्गा देवीका एक नाम (विराट० ६। १६)।

विटभूत-एक दैत्यः जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना करता है (सभा ९।६५)।

वितण्डा-वाद-विशेष ( जिस बहस या वादिववादका उद्देश्य अपने पक्षकी स्थापना या परपक्षका खण्डन न होकर व्यर्थकी वकवादमात्र हो, उसका नाम वितण्डा है।) (सभा० ३६। ४)।

वितत्य-गृत्समदवंशी विद्दव्यके पुत्र, जो सत्यके पिता थे (अनु०३०।६२)। वितर्क-ये महाराज कुरुके वंशजधृतराष्ट्रके पुत्र थे ( आदि॰ ९४। ५८)।

वितद्गु-एक यादव, जिसकी गणना यदुवंशियोंके सात प्रधान मन्त्रियोंमें है (सभा० १४। ६० के बाद)।

वितस्ता-काश्मीर एवं पञ्चनद प्रदेशकी झेलम नदी, जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना करती है (सभा० ९। १९)। इसमें स्नान करके देवताओं और पितरींका तर्पण करनेसे मनुष्यको वाजपेय यज्ञका फल प्राप्त होता है। काश्मीरमें नागराज तक्षकका वितस्ता नामसे प्रसिद्ध भवन है, जो सब पापोंका नाश करनेवाला है। वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य वाजपेय यज्ञके फल और उत्तम गतिका भागी होता है (वन०८२।८९--९१)। इसके प्रवाइमें ब्राह्मणोंके चार सौ क्यामकर्ण घोड़े बह गये ये ( उद्योग॰ ११९ । ८ ) । इसका जल भारतवासी पीते हैं ( भीष्म ॰ ९। १६ )। मनुष्य उपवास करके तरङ्गमालिनी वितस्तामें सात दिनोंतक स्नान करे तो वह मुनिके समान निर्मल हो जाता है ( अनु० २५ । )। पार्वतीजीने जिन नदियोंसे सलाइ लेकर भगवान् शङ्करके प्रति स्त्री-धर्मका वर्णन किया थाः उनमें वितस्ता भी थी (अनु० १४६। १८)।

वित्तदा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शब्य० ४६। २८)।

विदण्ड-एक राजा, जो अपने पुत्र दण्डके साथ द्रौपदी-स्वयंवरमें पधारे थे ( आदि० १८५। १२ )।

विद्भ-एक भारतीय जनपद ( भीष्म॰ ९। ६४ )।

विदर्भ-(१) एक प्राचीन देश, जिसे सहदेवने अपनी दक्षिण-दिग्वजयके समय विदर्भदेशीय भोजकट नगरमें जाकर वहाँके राजा भीष्मकको परास्त किया था (सभा० ३१ । ११-१२ ) । यहाँके राजा भीष्मको महर्षि दमनकी कृपासे दम, दान्त और दमन नामक पुत्र तथा दमयन्ती नाम्नी कन्याकी प्राप्ति हुई थी ( वन० ५३। ५--९ )। विदर्भराजकी कन्या दमयन्तीके खयंवरका समाचार सुन-कर उसमें सम्मिलित होनेके लिये इन्द्र, अग्नि, वरण और यम-ये चार देवता अपने सेवकों और वाहनके साथ विदर्भ देशमें पधारे (वन० ५४।२०-२६)। विदर्भ देशमें उत्पन्न होनेके कारण ही दमयन्ती वैदर्भी कहलाती थी ( वन० ५५ । १२, २२; वन० ५६ । ५; वन॰ ६८। ३२ ) । नल-सारिय वार्ष्णेयने राजकुमार इन्द्रसेन तथा कुमारी इन्द्रसेनाको रथपर विठाकर विदर्भ देशको प्रस्थान किया (वन० ६० । २१-२२)। राजा नलका दमयन्तीको विदर्भका मार्ग

( वन ० ६१ । २३ )। दमयन्तीके पिता विदर्भराज भीम महारथी, पृथ्वीपालक तथा चारों वर्णोंके रक्षक थे, वे विदर्भ देशकी जनताका अच्छी तरह पालन करते थे ( वन० ६४। ४४-४७)। दमयन्ती अपनी मौसीसे विदा ले चेदिदेशसे विदर्भ देशमें अपने पिताके यहाँ जा पहुँची ( वन० ६९ । २१---२४ ) । राजा ऋतुपर्ण बाहुकरूप-<mark>धारी नलके साथ विदर्भ देशको गये ( वन० ७१। २</mark>; वन० ७२ । १९, ४२; वन० ७३ । १ ) । नलके प्रकट होनेपर विदर्भ देशमें महान् उत्सव मनाया गया ( वन॰ ७७ । ५-८ ) । हिमणी विदर्भनरेशकी पुत्री थीं। भगवान् श्रीकृष्णने उनका अपहरण किया। बहिनका वह अपहरण रुक्मीके लिये असहा हो उठा, उसने यह प्रतिश कर ली कि कृष्णको मारे बिना विदर्भ देशकी राजधानीमें नहीं छौटूँगा, परंतु श्रीकृष्णका सामना होनेपर वह विशाल चतुरङ्गिणी सेनासहित पराजित हो गया । अतः अपनी प्रतिज्ञाकी रक्षा करता हुआ वह पुनः कुण्डिनपुरकी ओर नहीं लौटा। जहाँ उसकी परा-जय हुई, वहीं भोजकट नामक श्रेष्ठ नगर बसाकर उसी-में रहने लगा । उन दिनों भोजकट ही विदर्भकी राजधानीके रूपमें प्रख्यात हुआ ( उद्योग० १५८ । १०—१६ )। (२) एक प्राचीन राजाः जिनके पुत्र राजा निमि अगस्त्य मुनिको अपनी कन्या और राज्यका दान करके पुत्र, पशु और वान्धवींसहित स्वर्गमें चले गये (अनु० १३७। 99)1

विदिशा-एक नदीः जो वर्षणसभामें उपस्थित होकर वरुण-देवकी उपासना करती है (सभा०९।१८)। इसकी गणना भारतकी प्रमुख नदियोंमें है (भीष्म०९। २८)।

विदुर-व्यासके द्वारा अम्बिकाकी दासीके गर्मसे उत्पन्न (आदि०१।९४-९६)। अणीमाण्डव्यके शापसे धर्मराजने ही जूद्रयोनिमें विदुर होकर जन्म लिया था (आदि०६३।९३—९७; आदि०१०५।२९)। ये राजाधृतराष्ट्र तथा पाण्डुके भाई थे (आदि०१०५।२८)। भीष्मद्वारा इनका संवर्धन एवं पालन-पोषण (आदि०१०८।१७-१८)। इनकी धर्मनिष्ठा तथा अध्ययन (आदि०१०८।१९—२२)। शूद्राके गर्मसे ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न होनेके कारण इनको राज्यकी प्राप्ति नहीं हुई (आदि०१०८।२५)। इनको पाण्डुद्वारा धनकी मेंट (आदि०११३।२५)। राजा देवकके घरमें स्थित तथा ब्राह्मणद्वारा शूद्राके गर्भसे उत्पन्न हुई कन्याके साथ भीष्मद्वारा इनका विवाह (आदि०११३।१२-१३)। दुर्योधनके जन्मकालमें होनेवाले अमङ्गलोंको देखकर उसे त्याग देनेके लिये इनकी धृतराष्ट्रको सलाह (आदि०

११५। १४--४० )। इनके द्वारा आत्माके कल्याणके लिये सम्पूर्ण जगत्को त्याग देनेका उपदेश ( भादि॰ ११४ । ३९ ) । पाण्डुका राजोचित ढगसे अस्थि-संस्कार करनेके लिये इनको धृतराष्ट्रका आदेश ( आदि० १२६ । १-३ )। इनके द्वारा पाण्डुका अस्थिदाइ तथा उनके लिये जलाञ्चलि-दान (आदि० १२६। २७-२८)। भीमसेनके नागलोकमें जानेपर चिन्तित हुई कुन्तीको इनका आश्वासन ( आदि० १२८ । १७-१८ ) । इनके द्वारा राजकुमारीं-के अस्त्रकौराल-प्रदर्शनके समय पृतराष्ट्रसे कुमारोंकी कलाओं-का वर्णन ( आदि० १३३ । ३५ ) । पाण्डवींको लाक्षा-गृहमें सावधान रहने एवं कौरवीं के कुचक्रसे बचने के लिये इनका सांकेतिक भाषामें युधिष्ठिरको संकेत ( आदि॰ १४४ । १९—२६ ) । इनका लाक्षागृहमें सुरंग बनानेके **लिये पाण्डवोंके पास खनकका भेजना ( आदि० १४६** । १)। पाण्डवोंको गङ्गा पार उतारनेके लिये नाविक भेजना ( आदि० १४८ । २ ) । लाक्षागृहमें पाण्डवींकी मृत्युके समाचारसे दुखी हुए भीष्मका इनके द्वारा उनके जीवित रहनेका रहस्य बतलाकर आश्वासन ( आदि० १४९ । १८ के बाद )। द्रुपद-नगरसे पाण्डवोंको बुलाने एवं उनका आधा राज्य दे देनेके सम्बन्धमें धृतराष्ट्रके प्रति कहे हुए द्रोण तथा भीष्मके वचर्नोका इनके द्वारा समर्थन ( आदि ० २०४। १-३०)। धृतराष्ट्रके आदेशसे द्रुपद-नगरमें जाकर इनका पाण्डवींको हस्तिनापुरमें हे आना ( आदि॰ २०५ । ४ से २०६ । ११ तक ) । द्रुपद-नगरमें इनका कुन्तीको आश्वासन देना (आदि० २०६। ९ के बाद )। ये युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें गये थे ( सभा० ३३ । ५ )। वहाँ इन्हें धनके व्यय करनेका कार्य सौंपा गया था (सभा० ३५। ९)। इनके द्वारा कौरवोंकी पाण्डवोंके साथ चृतक्रीड़ाका विरोध ( सभा० ४९। ५४ )। इनकी धृतराष्ट्रसे बातचीत (सभा० ५७ अध्याय)। इनका युधिष्ठिरके साथ वार्तालाप (सभा०५८।५— वनी ( सभा० ६२ अध्याय ) । इनका आत्माके उद्घार-के लिये समस्त भूमण्डलको त्याग देनेका उपदेश ( सभा० ६२ । ११) | इनके द्वारा चूतक्रीड़ाके प्रस्तावका घोर विरोध ( सभा० ६३ अध्याय )। जूएके अवसरपर दुर्योधनको इनकी फटकार और इनका उसे चेतावनी देना (सभा ०६४ अध्याय) । द्रौपदीको सभाभवनमें पकड़-कर लानेके सम्बन्धमें दुर्योधनके आदेश देनेपर इनका पुनः दुर्योधनको फटकारना और कटु वचनकी तीव निन्दा (सभा॰ ६६ अध्याय)। इनका प्रह्लादका उदा-हरण देकर सभासदोंको द्रौपदीके प्रश्नका उत्तर देनेके लिये प्रेरित करना ( सभा० ६८। ५९—८८ )। इनकी धृतराष्ट्र-पुत्रोंको चेतावनी ( सभा० ७१ । १६—१९ )। इनका युधिष्ठिरसे कुन्तीको अपने यहाँ रखनेका प्रस्ताव (सभा० ७८। ५-६)। पाण्डवोंको धर्मपूर्वक रहनेके लिये इनका उपदेश ( सभा० ७८। ९—२३ )। प्रजा-जनोंके शोकके विषयमें इनके द्वारा धृतराष्ट्रके प्रश्नोंका उत्तर (सभा० ८०। ३५ के बाद दा० पाठ)। इनका धृतराष्ट्रको हितकी सलाह देना (वन० ४। ४-१७)। धृतराष्ट्रद्वारा इनका त्याग (वन० ४।३१)। इनका काम्यकवनमें जाकर पाण्डवोंसे मिलना और उन्हें धर्म युक्त सलाह देना ( वन० ५। ३२-२१ )। इनके द्वारा धृतराष्ट्रको क्षमादान ( वन० ६। २१-२४ )। इनका धृतराष्ट्रको किमीरवधकी कथा सुनाना ( वन० ११ अध्याय )। धृतराष्ट्रको नीतिपूर्ण उपदेश (विदुरनीति) ( उद्योग० ३३ । १३ से ४० अध्याय तक ) ; कुमार सनत्सुजातसे धृतराष्ट्रको उपदेश देनेके लिये इनकी प्रार्थना ( उद्योग० ४१ । १०-१२) । इनके द्वारा दमकी महिमाका वर्णन ( उद्योग० ६३ । ९-२४ ) । कौदुम्विक कलह और लोभसे हानि बताते हुए धृतराष्ट्रको संधिके लिये ममझाना ( उद्योग॰ ६४ अध्याय )। धृतराष्ट्रको श्रीकृष्णकी वात माननेके लिये समझाना ( उद्योग० ८७ अध्याय ) । इनके द्वारा अपने वस्पर श्रीकृष्णका आतिथ्य-सत्कार ( उद्योग० ८९ । २३-२४ ) । श्रीकृष्णका पूजन करके उन्हें भाजन कराना ( उद्योग० ९१ । ३८-३९) । धृतराष्ट्र-पुत्रोंकी दुर्भावना बताकर श्रीकृष्णको उनके कौरवमभामें जानेका अनौचित्य बतलाना ( उद्योग॰ ९२ अध्याय ) । दुर्योधनको समझाना (उद्योग० १२५। १९-२१ ) । धृतराष्ट्रकी आज्ञासे गान्धारीको उनके पास लाना ( उद्योग० १२९ । ६ ) । भृतराष्ट्र और गान्धारी-की आज्ञासे दुर्योधनको बुला लाना ( उद्योग० १२९। १६) । दुर्योधन आदिका श्रीकृष्णको कैद करनेके दुःसाहसकी वास बताकर इनका धृतराष्ट्रको चेतावनी (उद्योग० १३०। १८ से २२ के बाद तक)। दुर्योधनको ममझाना ( उद्योग० १३०। ४१-५३ ) । युद्धके भावी परिणामपर विचार करके इनका कुन्तीं अपना दुःख प्रकट करना ( उद्योग० १४४। २-९ )। शोकाङ्कल धृतराष्ट्रको आस्वामन देना ( शल्य० १ । ५५ ) । इनके द्वारा राजमहिलाओं के माथ हस्तिनापुर लौटे हुए युयुत्सुकी प्रशंसा ( शल्य० २९ । ९७–१०० ) । कालकी प्रबलता वताकर धृतराष्ट्रको समझाना (स्त्री० २ अध्याय )। दारीरकी अनित्यता वताकर धृतराष्ट्रका शोक निवारण करना ( स्त्री॰ ३ अध्याय ) । दुःखमय संसारके गहन स्वरूपका वर्णन करना एवं उससे **छूर**नेका उपाय बताना (स्त्री । अध्याय )। गहन वनके

दृष्टान्तसे संसारके भयंकर स्वरूपका वर्णन करना (स्त्री॰ ५ अध्याय ) । संसाररूपी वनके रूपकका इनके द्वारा स्पष्टीकरण (स्त्री॰ ६ अध्याय)। संसारचकका वर्णन करना तथा रथके रूपकसे संयम और ज्ञान आदिको मुक्तिका उपाय बताना (स्त्री० ७ अध्याय ) । शोक-निवारणके लिये धृतराष्ट्रको उपदेश देना (स्त्री॰ ९। १०) । युधिष्ठिरद्वारा मन्त्रणा आदि कार्योपर इनकी नियुक्ति ( ज्ञान्ति० ४१। १०) । युधिष्ठिरके प्रश्नके उत्तरमें इनका त्रिवर्गमें धर्मकी प्रधानता बताना ( शान्ति • १६७ । ५-९ ) । भीष्मके दाइसंस्कारके लिये इनका युधिष्ठिरके साथ जाना ( अनु० १६७। ९-१० )। इन्हीं-ने भीष्मजीकी चिताके निर्माणमें योग दिया और रेशमी वस्त्रों तथा मालाओंसे आच्छादित करके उनके शवको चितापर सुलाया ( अनु० १६८। ११-१२ )। श्रीकृष्ण और अर्जुनका इन्द्रप्रस्थसे इस्तिनापुरमें आकर इनसे मिलना ( आश्व० ५२। ३१ ) । बन्धु-बान्धवींसहित कौरवराज दुर्योधनके मारे जानेपर विदुर और संजय धर्मराज युधिष्ठिरके आश्रयमें आ गये ( आश्व० ६० । ३४)। वलराम और श्रीकृष्णके इस्तिनापुरमें आनेपर राजा धृतराष्ट्र तथा महामना विदुरजीने खड़े हो आगे बढ़कर उनका विधिवत् स्वागत-सत्कार किया ( आइव० ६६।६)। जब पाण्डवलोग हिमालयसे धन लेकर इस्तिनापुरके समीप आ गये, उस समय विदुरजीने पाण्डवींका प्रिय करनेकी इच्छासे देवमन्दिरोंमें विविध प्रकारसे पूजा करनेकी आज्ञा दी (आइव०७०। १४-१७) । पाण्डवोंने नगरमें आकर धृतराष्ट्र और गन्धारी-से मिलनेके वाद विदुरजीका भी समादर किया ( आइव० ७१। ५-७)। विदुरजी सदा राजा धृतराष्ट्रकी सेवामें लगे रहते थे ( आश्रम० १। १२ ) ! अजातरात्रु युधिष्ठिरके धैर्य और शुद्ध व्यवहारसे राजा धृतराष्ट्र, गान्धारी और विदुर बहुत प्रसन्न रहते थे ( आश्रमः २। २८-२९ )। धृतराष्ट्र और युधिष्ठिरके मिलनका करुण-दृदय देखकर विदुर आदि रो पड़े थे ( आश्रम०३। ७६ ) । युधिश्विरने विदुर आदिकी आज्ञाके अनुसार कार्य करनेका निश्चय किया ( आश्रम० ४। २०-२१ )। युधिष्ठिरको विदुरने सभी आवश्यक बातोंका उपदेश कर दिया था ( आश्रम०७। २१ ) । विदुरजीके वनमें चले जानेपर मुझे कौन कर्त<sup>इ</sup>यका उपदेश देगा—य**इ** युधिष्ठिरकी चिन्ता ( आश्रम०८।२) । धृतराष्ट्रका विदुरके द्वारा युधिष्ठिरसे श्राद्धके लिये धन माँगना ( आश्रम० ११। १-५)। राजा युधिष्ठिरका विदुरजीके द्वारा धृत-राष्ट्रको यथेष्ट धन देनेकी म्वीकृति कहलाना ( आश्रम० १२ । ४-५; ७—१३ ) । विदुरका धृतराष्ट्रको युधिष्ठिर-

का उदारतापूर्ण उत्तर सुनाना ( आश्रम० 1३ अध्याय)। इनका धृतराष्ट्रके साथ वनको प्रस्थान ( आश्रम० १५। ८) । वनके मार्गमें धृतराष्ट्र आदिका गङ्गातटपर निवास और विदुरका उनके लिये कुशकी शय्या बिछाना ( आश्रम ० १८ । १६-२० ) । विदुरकी सम्मतिसे धृतराष्ट्रका भागी-रथीके पावन तटपर निवास ( आश्रम॰ १९।१)। कुरक्षेत्रमें पहुँचकर धर्म और अर्थके ज्ञाताः उत्तम बुद्धि वाले विद्रजी वल्कल और चीर वस्त्र धारण किये गन्धारी तथा धृतराष्ट्रकी सेवा करने लगे। वे मनको वशमें करके अपने दुर्बल शरीरसे घोर तपस्यामें मंलग्न रहते थे ( आश्रम॰ १९। १८ )। वनमें युधिष्ठिरने धृतराष्ट्रसे विदुरजीका पता पूछा ( आश्रम० २६ । १५) । धृत-राष्ट्रने उत्तर दिया—विदुर सकुशल हैं। वे वड़ी कठोर तपस्यामें लगे हैं। निरन्तर उपवास करते और वायु पीकर रहते हैं; इसलिये अत्यन्त दुर्बल हो गये हैं। उनके सारे शरीरमें व्याम हुई नस-नाडियाँ स्पष्ट दिखायी देती हैं। इस सूने वनमें ब्राह्मणोंको कभी-कभी कहीं उनके दर्शन हो जाया करते हैं ( आश्रम ० २६ । १६-१७)। इसी समय मुखमें पत्थरका दुकड़ा लिये जटा-घारी कृशकाय विदुरजी दूरसे आते दिखायी दिये। उनके सारे शरीरमें मैल जमी हुई थी। वे दिगम्बर थे। वनमें उड़ती हुई धूलोंसे नहा गये थे। उस आश्रमकी ओर देखकर वे सहसा पीछेकी ओर छौट पड़े ( आश्रम० २६। १८-१९) । राजा युधिष्ठिर अकेले ही उनके पोछे-पीछे दौड़े । वे कभी दिखायी देते और कभी अदृश्य हो जाते थे। जब वे घोर बनमें प्रवेश करने लगेः तब राजा युधिष्ठिरने अपना परिचय देकर उन्हें पुकाराः विदुर-जी वनके भीतर एकान्त प्रदेशमें किसी वृक्षका सहारा लेकर खड़े हो गये। उनके शरीरका ढाँचामात्र रह गया था। इतनेहीसे उनके जीवित रहनेकी सूचना मिलती थी । युधिष्ठिर उन्हें पहचानकर अपना नाम बताकर उनके आगे खड़े हो गये। महात्मा विदुर युधिष्ठिरकी ओर एकटक देखने लगे। वे अपनी इष्टिको उनकी दृष्टिसे जोड़कर एकाग्र हो गये। अपने प्राणींको उनके प्राणोंमें और इन्द्रियोंको उनकी इन्द्रियोंमें स्थापित करके उनके भीतर समा गये । तेजसे प्रज्वलित होते हुए विदुरने योगबलका आश्रय लेकर धर्मराज युधिष्ठिरके शरीरमें प्रवेश किया । उनका शरीर पूर्ववत् बृक्षके सहारे खड़ा था। आँखें अब भी उसी तरह निर्निमेष थीं, परंतु अब उनके शरीरमें चेतना नहीं रह गयी थीं। युधिष्ठिरने विदुरके शरीरका दाइ-संस्कार करनेका विचार किया; परंतु आकाशवाणीने उन्हें ऐसा करनेसे रोक दिया। साथ ही यह बताया कि विदुरजीको सांतानिक नामक

लोकोंकी प्राप्ति होगी (आश्रम०२६।२०-३३)। व्यामजीद्वारा धर्मः विदुर और युधिष्ठिरकी एकताका प्रतिपादन (आश्रम०२८।१६-२२)। विदुरने स्वर्गमें जाकर धर्मके स्वरूपमें प्रवेश किया (स्वर्गा०५।२२)।

महाभारतमें आये हुए विदुरके नाम-आजमीदः भएतः भरतर्षभः कौरवः क्षत्राः दुरुनन्दन आदि ।

विदुरागमनराज्यसम्भपर्व-अदिपर्वका एक अवान्तर पर्व (अध्याय १९९ से २१७ तक)।

विदुला-एक प्राचीन क्षत्रिय महिला, जिसने रणन्मिसं भागकर आये हुए अपने पुत्रको कड़ी फटकार दो थी (उद्योग० १३३ अध्याय)। इसका अपने पुत्रको युद्धके लिये उत्साहित करना (उद्योग० १३४ अध्याय)। इसके द्वारा पुत्रके प्रति रात्रुवशीकरणके उपध्योका निर्देश (उद्योग० १३५ । २५-४०)। इसका पुत्रको आस्वासनगर्भित उपदेश देना (उद्योग० १३६ । १-१२)।

विदूर-ये महाराज कुरुके द्वार। दशाईकुलकी कन्या शुभाङ्गोकं गर्भसे उत्पन्न हुए थे। इन्होंने मधुवंशकी कन्या सम्प्रियाके साथ विवाह किया। जिसके गर्भसे अनस्या नामक पुत्र उत्पन्न हुआ (आदि० ९५। ३९-४०)।

विदूरथ-(१) एक वृष्णिवंशी क्षत्रियः जो द्रौपदीके स्वयवरमें गये थे (आदि० १८५ । १९) । ये रैवतक पर्वतपर होनेवाले उत्सवमें सम्मिलित होकर उसकी शामा बढ़ा रहे थे (आदि० २१८ । १०) । इनकी गणना यदुवंशियोंके सात प्रधान मिन्त्रयोंमें है (सभा० १४ । ६० के बाद) । मृत्युके पश्चात् ये विश्वदेवोंके स्वरूपमें मिल गये थे (स्वर्गा० ५ । १६) । (२) एक पूरुवंशी नरेशः जिसके पुत्रको ऋक्षवान् पर्वतपर रीछोंने पालकर बड़ा किया था (यह परशुरामके क्षत्रिय संहारसे बच गया था) (शान्ति० ४९ । ७५)।

विदेह—(१) राजा निमि, जो देह गिर जाने या देहाभिमानसे रहित होनेके कारण 'विदेह' कहलाते थे, इनके
वंशमें होनेवाले सभी राजा विदेह कहलाये। इन्हींके
नामपर मिथिळाको 'विदेह' कहा जाता है। राजा पाण्डुने
अपनी दिग्वजय-यात्राके समय मिथिलापर चढ़ाई की
और विदेहवंशी क्षत्रियोंको युद्धमें परास्त किया (आदि०
९१२। २८)। इस वंशमें हयग्रीव नामका कुलाङ्गार
राजा उत्पन्न हुआ था (उद्योग० ७४। १५-१७)।
(२) पूर्वोत्तर भारतका एक जनपद (मिथिला),
जहाँ विदेहवंशी क्षत्रियोंका राज्य था। भीमसेनने पूर्वदिग्वजयके समय इस दशको जीता था (सभा० २९।

४-५ )। परशुराम जीके आश्रमका द्वार विदेह देशसे उत्तर था (वन॰ १३०। १३ )। सीता विदेहराज जनककी पुत्री थीं ( वन० २७४। ९ )। इस देशके सैनिकोंने अर्जुनपर आक्रमण किया था ( भीष्म० ११७ । ३२-३४ )। कर्णने इस देशके क्षत्रिय वीरोंको परास्त किया था (द्रोण ० ४।६)। परशुरामजीने इस देशके क्षत्रियोंका अपने तीखे बाणोंद्वारा संहार किया था (द्रोण० ७० | ११-१३ ) । कर्णने विदेहोंका महान संहार किया था (कर्ण ० ३ । १९) । कर्णने विदेह देशको जीतकर इसे 'कर' देनेवाला बना दिया ( कर्ण० ८ । १८ - २०; कर्ण ० ९ । ३३ ) । विदेह देशके राजा जनकने महर्षि पञ्चशिखसे जरा और मृत्युको लाँघने-का उपाय पूछा और उन्होंने इनको उपदेश दिया ( शान्ति • ११९ अध्याय ) । शुकदेवजीने विदेहराज जनकसे प्रवृत्ति निवृत्ति धर्मके विषयमें प्रश्न किया और उन्होंने इसका उत्तर दिया (शान्ति । १०-५१) । विदेहराज जनककी पुत्रीने एक रलोकका गान इस प्रकार किया है- क्लीके लिये कोई यज्ञ आदि कर्म, श्राद्ध एवं उपवास करना आवश्यक नहीं है, उसका धर्म है अपने पितकी सेवा। उसीसे स्त्रियाँ स्वर्गलोकपर विजय पा लेती हैं' (अनु० ४६। १२-१३)।

विद्या-उमादेवीकी अनुगामिनी एक सहचरी (वन०२३१। ४८)।

विद्यातीर्थ-एक तीर्थः जहाँ जाकर स्नान करनेसे मनुष्य जहाँ-कहीं भी विद्या प्राप्त कर लेता है (वन० ८४। ५२)।

विद्याधर -एक देव ग्रीनिविशेष या उपदेवताः जो जनमे-जयके सर्वस्त्रमें मन्त्राकृष्ट हुए देवराज इन्द्रके पीछे पीछे आ रहे थे , आदि० ५६। ८-९ )।

विद्युज्जिह्न -परोत्कचका माथी एक राक्षमः जिसका दुर्योधन-द्वारा वध हुआ या (भीष्म० ९१ । २०-२१ ) !

विद्युः जिह्या - स्कन्दकी अनुचरी एक मातुका ( शब्य • ४६ । ८ ) ।

विद्युता-अलकापुरीकी एक अप्सराः जिसने अष्टावक मुनिके स्वागतके अवसरपर कुवेर-भवनमें नृत्य किया था (अनु० १९ । ४५)।

विद्युताश्च-स्कन्दका एक सैनिक ( शख्य ० ४५ । ६२ ) ।

विद्युन्पर्णा-एक अप्सराः जो कश्यपकी प्राधाः नामवाली पत्नीके गर्भसे उत्पन्न हुई थी ( आदि० ६५। ४९)। इसने अर्जुनके जन्मकालिक महोत्मवर्मे नृत्य किया था ( आदि० १२२। ६२)।

विद्युत्मभ-(१) एक दानवः जिसे रुद्रदेवकी कृपासे एक लाख वपातक तीनों लोकोंका आधिपत्यः नित्य-पार्षद-पदः एक करोड़ पुत्र और कुशद्वीपका राज्य—ये सब वरदान रूपमें मिले थे (अनु० १४। ८२-८४)।(२) एक तपस्त्री महर्षिः जिन्होंने पापसे छूटनेके विषयमें इन्द्रसे प्रश्न किया (अनु० १२५। ४५-४६)। इन्द्रके उत्तर दे चुकनेपर इनका स्वयं इन्द्रको सूक्ष्म धर्मका उपदेश देना (अनु० १२५। ५१—५७)।

विद्युत्प्रभा-उत्तर दिशाकी दस अप्सराएँ ( उद्योग॰ १११। २१)।

विद्युद्धर्चा-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३३ )।

विद्युन्माली—तारकासुरके तीन पुत्रोंमेंसे एक, जो लोइमय पुरका अधिपति था। इसके दो भाइयोंका नाम ताराक्ष और कमलाक्ष था (द्रोण० २०२। ६४-६५; कर्ण० ३३। ४-५)। भाइयोंसिट्टित इसकी तपस्या और ब्रह्मा-द्वारा वरदान-प्राप्ति (कर्ण० ३३। ६—१६)। शिव-जीके अस्त्रसे इसका पुरसहित दम्ध होना (कर्ण० ३४। ११४-११५)।

विद्योता-अलकापुरीकी एक अध्यराः जिसने अष्टावक मुनिके स्वागतके अवसरपर कुबेर-भवनमें नृत्य किया था (अनु०१९। ४५)।

विधाता—(१) विधाता और धाताने उत्तक्कको नागलोकमें दो स्त्रियों के रूपमें दर्शन दिया था ( आदि० १ । १६६ ) । ये ब्रह्माजीके पुत्र हैं, इनके दूसरे भाईका नाम धाता है । ये दोनों भाई मनुके स्थाय रहते हैं ( आदि० ६६ । ५० ) । कमलोंमें निवास करनेवाली लक्ष्मी देवी इन दोनोंकी बहिन हैं ( आदि० ६६ । ५१ ) । धाता-विधाता विराटनगरके आकाशमें गोग्रहणके समय कृपानार्य और अर्जुनका युद्ध देखने आये थे (विराट० ५६ । ११-१२ ) । इनके द्वारा स्कन्दको सुत्रत और सुकर्मा नामक दो पार्षदोंका दान ( शक्य० ४५ । ४२-४३ ) । (२ ) एक ऋषि, जो इन्द्रसभामें रहकर वज्रधारी इन्द्रकी उपासना करते हैं (समा००। १४)। विधाता—ब्रह्मा, इन्होंने ब्राह्मण-वेशमें आकर राजिं शिविकी परीक्षा ली ( वन० १९८ । १७—२५ )। ( विशेष देखिये ब्रह्मा )

विनता—दक्षकी पुत्रीः कश्यपकी पत्नी तथा गरुड और
अरुणकी माता। पितिके वर माँगनेके लिये कहनेपर इनके
द्वारा उनसे कद्र-पुत्रोंकी अपेक्षा अधिक बलगाली दो
पुत्रोंकी याचना (आदि० १६। ५—९)। कद्र्के
पुत्रोंको उत्पन्न हुआ देख इनका लिजत होना एवं अपने
एक अण्डेको फोड़ना (आदि० १६। १६-१७)।
अपना शरीर अधूरा रह जानेके कारण अरुणका इनको

पाँच सी वपींतक मीतकी दामी होनेका शाप देना एवं उससे छूटनेका उपाय बतलाना (आदि० १६ । १८— २२ ) । सीत कद्र्द्वारा इनका छला जाना तथा पाँच सी वर्षीतक उसकी दामी होना (आदि० २० । २ से आदि० २३ । ४ तक ) । इनका गरुडको अमृत लानेका आदेश (आदि० २७ । १३—१५ ) । इनकी गरुडको ब्राह्मणकी हिंगासे बचनेके लिये चेतावनी (आदि० २८ । २—१४ ) । स्वर्मसे अमृत लाकर गरुडका इन्हें दासीपनसे छुटकारा दिलाना (आदि० ३४ । ८—२० ) । तार्थ्म, अरिष्टनेमि, गरुड, अरुण तथा वारुणि—ये विनताके पुत्र हैं (आदि० ६५ । ३९-४० ) । इन्होंने स्कन्दको अपना पिण्डदाता पुत्र माना और सदा उनके साथ रहनेकी इच्छा प्रकट की (वन० २३० । १२ )।

विनदी-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदीः जिसका जल यहाँके निवासी पीते हैं (भीष्म०९।२७)।

विनदान—(१) एक तीर्थ, जहाँ सरस्वती अदृश्य भावसे बहुती हैं (वन० ८२। १११)। इसकी विशेष मिह्नमा (शब्य० ३७। १)। (२) समस्त पार्वेसे छुटकारा दिलानेवाला एक तीर्थ, जिसके सेवनसे मनुष्य वाजपेय यज्ञका फल पाता और सोमलोकको जाता है (वन० ८४। ११२)।

विनायक-एक प्रकारके गण देवताः जिनके नामका शुद्ध भावते कीर्तन करनेसे मनुष्य सब पापींसे छूट जाता है (अनु० १५० । २५---२९)।

विनाशन-काला नामक कश्यप-पत्नीके गर्भसे उत्पन्न एक दानव । कालाके पुत्र अस्त्र-शस्त्रोंके प्रश्नरमें कुशल तथा साक्षात् कालके समान भयंकर थे ( आदि० ६५ । ३४-३५) ।

विन्द-(१) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक (आदि ६७। ९४; आदि० ११६। ३)। इसका भीमसेनके साथ युद्ध और उनके द्वारा वध (द्रोण० १२७। ३४—६६)।(२) अवन्तीका राजकुमार, जो अनुविन्दका भाई था। दक्षिण-दिग्विजयके अवसरपर सहदेवने इसे परास्त किया था (सभा० ३१। १०)। इसका एक अक्षौहिणी सेना लेकर दुर्योधनकी सहायताके लिये आना (उद्योग० १९। २४-२५)। भीष्मद्वारा इसकी श्रेष्ठ रिथयोंमें गणना (उद्योग० १६६।६)। दुर्योधनकी सेनाके दस प्रधान अधिनायकोंमेंसे एक यह भी था (भीष्म० १६। १५-१७)। यह भगदत्तके समान तेजस्वी था और हाथीकी पोठपर बैठकर केतुमानके पीछे चल रहा था (भीष्म० १७।३७)। प्रथम दिनके युद्धमें कुन्तिभोजके साथ इसका द्वन्द-युद्ध (भीष्म०

४५। ७२--७६ ) । विराटकुमार इवतके चंगुलमें फँस हए मद्रगज शहयकी इसने सहायता का (भीष्म० ४७। ४८-४९ ) । अपने भाई अनुविन्दके माथ इसका इरावान्-पर आक्रमण करना (भीष्म० ८१।२७)। इसका इरावान्के माथ युद्ध तथा उनके द्वारा पराजित होना (भीष्म०८३। १२---२२) । इसका धृष्टद्युम्न और युधिष्ठिरके साथ युद्ध (भीष्म० ८३।३३-३६)। भीममेन और अर्जुनके साथ युद्ध( भीष्म० अध्याय ११३ से ११४ तक ) । विराटके साथ युद्ध ( द्रोण० २५ । २०-२१) । भीमसेनके साथ युद्ध ( द्रोण० ९५ । ३५-३६ ) । विराटपर इसका धावा ( द्रोण० ९५ । ४३ ) । विराटके साथ युद्ध ( द्रोण॰ ९६ । ४-६ ) । अर्जुनके साथ युद्ध और उनके द्वारा इसका वध ( द्रोण॰ ५९। १७--२५) । इसके मारे जानेकी चर्चा ( कर्ण॰ ५।१०)।(३) एक केकय-राजकुमारः जो कौरवपक्षका योद्धा था । इसका सात्यिकिके साथ युद्ध और उनके द्वारा वध (कर्ण० १३ ।६——३५.) ।

विन्ध्य-मध्यभारतका एक प्रसिद्ध पर्वतः जहाँ सुन्द और उपसुन्दने तपस्या की थी (आदि० २०८ । ७)। मुन्दकी उग्र तपस्यासे संतप्त होनेके कारण इस पर्वतसे धुआँ निकलने लगा था ( आदि० २०८ | १० ) । यह कुबेर-सभामें उपस्थित हो धनाध्यक्षकी उपासना करता है (सभा० १०। ३१)। इसका सूर्यका मार्ग रोकनेके लिये बढ़ना ( बन० १०४ । ६ ) । अगस्त्यजीद्वारा इसकी वृद्धिका निवारण (वन० १०४। १३-१४)। इस उत्तम पर्वतपर दुर्गा देवीका सनातन निवास-स्थान है (विराट० ६। १७)। यह सात कुलपर्वतोंमेंसे एक है (भीष्म०९। ११)। त्रिपुरदाहके समय यह शिव-जीके स्थकः पार्ववर्ती ध्वज वनाया गया था ( द्रोण॰ २०२। ७१) । इसने उनके रथमें आधार-काष्ठका स्थान ग्रहण किया था ( कर्ण ० ३४। २२ ) । इसके द्वारा स्कन्दको उच्छुङ्ग और अतिशृङ्ग नामक दो पार्षदींका दान ( शब्य० ४५ । ४९-५० ) । जो हिंसाका त्याग करके सत्यप्रति इोकर विन्ध्याचलमें अपने शरीरको कष्ट दे विनीत भावसे तपस्याका आश्रय लेकर रहता है, उसे एक महीनेमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है ( अनु० २५।

विनध्यचुलिक-एक भारतीय जनपद (भीष्म०९। ६२)। विपाट-कर्णका एक भाई, जो अर्जुनद्वारा मारा गया (द्रोण०३२। ६२-६३)।

विपाठ-बाणविशेष ( इसकी आकृति खनतीकी भाँति होती है। यह दूसरे बाणोंसे बड़ा होता है) (आदि० १६८। ६)। विषापा-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है (भीष्म०९। १५)।

विपाप्मा-एक सनातन विश्वेदेव (अनु० ९१।३०)।

विपाशा-पञ्चनद प्रदेशकी एक नदी जो वसिष्ठजीको पाद्ममुक्त करनेके कारण विपाशा' नामसे प्रसिद्ध हुई ( आदि॰ १७६। २-६ ) । यह वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना करती है (सभा०९। १९)। इसका जल भारतीय प्रजा पीती है ( भीष्म॰ ९ । १५ )। 'वहि' और 'हीक' नामक पिशाच इसमें निवास करते हैं (कर्ण ० ४४ । ४१-४२ )। जो विपाशा नदीमें पितरींका तर्पण करता है और क्रोधको जीतकर ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए तीन रात वहाँ निवास करता है, वह जन्म-मृत्युके बन्धनसे मुक्त हो जाता है ( अनु० २५ । २४ )। विपुल-(१) सौवीर देशका राजा, जो संग्राम-भूमिमें अर्जुनके हाथसे मारा गया था ( आदि॰ १३८ । २२ )। (२) मगधराजधानी गिरित्रजके समीपका एक पर्वत (सभा० २१।२)।(३) एक भृगुवंशी त्रमृषि, जो महर्षि देवशर्माके शिष्य ये (अनु० ४०। २१-२२ )। इनका अपने गुरुसे इन्द्रका रूप एवं लक्षण पूछना (अनु० ४०। २६)। इन्द्रसे रक्षा करनेके ्र लिये गुरुपत्नीके शरीरमें इनका प्रवेश (अनु०४०। ५७-५८)। इन्द्रको फटकारना (अनु० ४१।२०-२६)। गुरुसे इनको वरकी प्राप्ति ( अनु०४९। ३५ ) । गुरुकी आज्ञासे दिव्य पुष्प लाना ( अनु० ४२ । १६)। मार्गमें अपनी दुर्गतिकी बात सुनकर दुःखी होना (अनु० ४२। २९)। गुरुसे स्त्री-पुरुषके जोड़े और छः पुरुषोंके विषयमें प्रदन ( अनु० ४३।३)। विपृथु-(१) एक वृष्णिवंशी क्षत्रियः जो द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था (आदि० १८५ । १८)। यह रैवतक पर्वतपर होनेवाले महोत्सवमें सम्मिलित हुआ था ( आदि० २१८। १०) । सुभद्रा और अर्जुनके विवाहोपलक्यमें दहेज लेकर जानेवाले लोगोंमें यह भी था ( आदि ॰ २२०। ३२ )। यह युधिष्ठिरकी सभामें रहकर उनकी सेवार्मे उपस्थित होता था (सभा० ४। ३०)।(२) एक प्राचीन नरेश, जो सप्तर्षियोंके बाद भूमण्डलके समाट् हुए थे ( शान्ति ० २९४। २० )।

विप्रचित्ति-दनुके सर्वत्र विख्यात चौंतीस पुत्रोंमेंसे एकः जो महायशस्वी राजा था; यह अपने भाइयोंमें सबसे बड़ा था ( आदि० ६५ । २२ ) । यही इस भ्तलपर (जरासंघ'के रूपमें उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ । श)। यह वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना करता है (सभा० ९। १२)। जब वामनरूपधारी श्रीहरि त्रिलोकीको नापने लगे। उस समय विप्रचित्ति आदि दानव अपने-अपने आयुष लेकर उन्हें चारी ओरसे घेरकर खड़े हो गये (सभा० ३८। २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ७९०) । पूर्वकालमें इसे भगवान् श्रीहरिने ( इन्द्ररूपसे ) क्रियात्मक उपायीद्वारा मारा था ( श्राल्य० ३१। १२-१३)। इसको तथा अन्य प्रमुख दैत्य-दानवोंको मारकर इन्द्र देवराजके पदपर प्रतिष्ठित हुए थे ( शान्ति० ९८। ५० )।

विभाण्ड-एक प्राचीन ऋषिः जो शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मजीको देखने आये थे ( शान्ति० ४७ । ११ )

विभाण्डक-कश्यप-कुलमें उत्पन्न एक ऋषिः जो इन्द्रकी सभामें रहकर उनकी उपासना करते हैं (सभा० ७। १८ दा॰ पाठ )। ये ऋष्यश्रङ्गके पिता थे (वन॰ ११०। २३ ) । इनका अन्तः करण तपस्यासे पवित्र हो गया था। ये प्रजापतिके समान तपस्वी और अमोघवीर्य महात्मा थे । इनका रूप-सौन्दर्य महात्माओंके समान था। ये बहुत बड़े सरोवरमें प्रविष्ट होकर तपस्या करते रहे । इन्होंने दीर्घकालतक महान् क्लेश सहन किया था (वन०१५०।३२-३४)। एक दिन जलमें स्नान करते समय उर्वशी अप्सराको देखकर इनका वीर्य स्खलित हो गया। उसी समय प्याससे व्याकुल होकर एक मृगी वहाँ आयी और पानीके साथ उस वीर्यको भी पी गयी। इससे उसके गर्भ रह गया। उसीके पेटसं महर्षि ऋष्यशृङ्गका जन्म हुआ ( वन० ११० । ३५-३९)। विभाण्डक मुनिके नेत्र हरे-पीले रंगके थे। सिरसे लेकर वैरोंके नर्खोतक रोमावलियोंसे भरे हुए थे। वे म्वाध्यायशील, सदाचारी और समाधिनिष्ठ महर्षि थे। एक दिन जब ये बाहरसे आश्रमपर आये तो अपने पुत्रको चिन्तामग्न देखकर उससे पूछने लगे-भ्बेटा ! बताओः आज यहाँ कौन आया था ( वन० १११। २०-३० )। ऋष्यशृङ्गने पिताको अपनी चिन्ताका कारण बताते हुए ब्रह्मचारी-रूपधारी वेश्याके खरूप और आचरणका वर्णन किया (वन० ११२ अध्याय)। विभाण्डकने अपने पुत्रको बताया कि इस प्रकार अद्भुत रूप धारण करके राक्षस ही इस वनमें विचरा कग्ते हैं तथा ऋषि-मुनियोंकी तपस्यामें सदा विष्न डालनेकी चेष्टा करते रहते हैं। अतः तपस्वीको चाहिये कि वह उनकी ओर आँख उठाकर देखे ही नहीं। इस प्रकार पुत्रको उससे मिलने-जुलनेके लिये मना करके मुनि न्वयं उस वेश्याकी खोज करने लगे। तीन दिनोंतक खोजनेपर भी जब वे उसका पता न पासके, तब आश्रमपर लौट आये (वन० ११३। १-५)। तदनन्तर जब वे फल लानेके ब्रिये वनमें गये। तव वह वेश्या उनके पुत्रको छुभाकर अपने साथ है गयी और राजा लोमपादने उन्हें अपने अन्तःपुरमें ठहराया। आश्रमपर लौटनेपर अपने पुत्रको न देखकर विभाण्डक मृति अत्यन्त कृपित हो उठे । इन्हें राजा लोमपादपर संदेइ हुआ। तत्र वे चम्पा नगरीकी ओर चल दिये। मार्गमें इनका वड़ा सत्कार इआ। अङ्गदेशका नारा वैभव इनके पुत्र ऋष्यशृङ्गका ही बताया गया। गजाके यहाँ पहुँचकर इन्होंने वहाँ अपने पुत्र और पुत्रवधूको देखा । इससे इनका क्रोध शान्त हो गया और इन्होंने राजा लोमपादपर बड़ी ऋपा की। शान्ताके गर्भसे पुत्र उत्पन्न हो जानेके कद ऋष्यशृङ्गको वनमें ही आ जानेकी आज्ञा देकर ये आश्रमको लौट गये (वन० ११३ । ६-२१ ) । अदृश्य देवतासे इनका प्रश्न करना ( शान्ति०२२२अ० दा० पाठ पृष्ट ४९९९, कालम १) । सनन्कुमारजीसे प्रश्न ( शान्ति० २२२ दा० पाठ, पृष्ठ ४९९९ कालम २ )।

विभावसु-(१) विवस्तान् अथवा सूर्य ( आदि० १। ४२)।(२) एक क्रोधी महर्षि, जो अपने भाई सुप्रतीक मुनिके शापसे कछुआ हो गर्दे थे (आदि० ३९। १५ -२३)।(३) एक ऋषि, जो युधिष्ठिरका विदेष आदर करते थे (वन० २६। २४)।

विभीषण-(१) एक यक्ष, जो कुबेरकी सभामें उपस्थित होकर उनकी सेवा करते हैं (सभा० १०। १७)। (२) राक्षस-राज लङ्कापति विभीषण, जो कुवेरकी सभामें रहकर अपने माई धनाध्यक्ष कुबरकी उपासना करते हैं (सभा० १० । ३१ ) । ये विश्रवा मुनिके पुत्र, रावण और कुम्भकर्णके भाई थे। इनकी माताका नाम मालिनी था। इनके द्वारा युधिष्टिरको अनेक प्रकारकी बहुमूल्य वस्तुओंकी मेंट(समा० ३१। ७२ के बाद दा० पाठ ) । महदेवने इनके पास घटात्वचको अपना दून बनाकर भेजा था (सभा० ३६ । ७२ के बाद दा० पाठ और ७३ वॉ इलोक, पृष्ट ७५९ )। इनकी आज्ञामे वटोत्कचका इनके दरबारमें उपस्थित होना (सभा०३१। ७३ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७६० )। राक्षस-राज विभीषणका महल अपनी उज्ज्वल आभारे कैलामके ममान जान पड़ता था। उसका फाटक तपाये हुए सोने-मे तैयार किया गया था। चहारदीवारींस विरा हुअ वह राजमन्दिर अनेक गोपुरीने सुगोभित था। उसमें बहुत-मी अञ्चालिकाएँ तथा महल वने हुए थे। भाँति-भाँतिके रत्न उस भवनकी भोजा बढाते थे। सोने चाँदी और स्फटिक माणके खम्मे नेत्र और मनको बरबम अपनी ओर ग्वींच लेते थे । उन खम्मींमे हीरे और बेदूर्य जड़े हुए थे। सुनहले रंगकी विविध ध्वजा पताकाओंने उस भव्य भवनकी विचित्र शोभा होती थी । विचित्र मालाओं-

से अलंकुत तथा विशुद्ध स्वर्णमय वेदिकाओंसे विभूषित वह राजभवन बड़ा रमणीय दिखायी देता था। वहाँ कानोंमें मृदङ्गकी मधुर ध्वनि सुनायी पड़ती थी। वीणाके तार झंकृत हो रहे थे और उसकी लयपर गीत गाया डा रहा था । सैकड़ों वाद्योंके माथ दिव्य दुन्दुभियोंका मधुर बीप गुँज रहा था । महात्मा विभीषण मोनेके मिंहासनपर बैटे थे । वह मिंहासन सूर्यके समान प्रका-शित हो रहा था। उसमें मोती तथा मणि आदि रत्न जड़े हुए थे। दिव्य आभूषणोंसे राक्षसराज विभीषणकी विचित्र शोभा हो रही थी। उनका रूप दिव्य था। व दिव्य माला, दिव्य वस्त्र और दिव्य गन्धसे विभिषति थे। उनके समीप अनेक सचित्र बैठे थे । बहुत-से मुन्दर यक्ष अपनी स्त्रियोंके साथ सङ्गलयुक्त वाणीद्वारा राजा विभीपण-का विधिपूर्धक पजन करते थे। दो सुन्दरी नारियाँ उन्हें चँवर और व्यजन दुला रही थीं । राक्षसराज विभीषण कुबेर और वरुणके समान राजलक्ष्मीसे सम्पन्न एवं अद्भत दिखायी देते थे । इनके अङ्गोंसे दिव्य प्रभा छिटक रही थी। वे धर्मनिष्ठ थे और मन-ही-मन इक्ष्वाकु वंशशिरोमणि भगवान् श्रीरामचन्द्रका स्मरण करते थे। घटोत्कचने दोनों हाथ जोड़कर इन्हें प्रणाम किया ( सभा० ३१। ७३ के बाद दा० पाठ, प्रष्ट ७६१ )। घटोत्कचके मुखसे युधिष्ठिर आदिका पूर्ण परिचय सुनकर विभीषणने प्रसन्नतापूर्वक सहदेवकं लिये हाथीकी पीठपर विछाने योग्य विचित्र कालीन, हाथीदाँत और सुवर्णके बने हए पलंग, बहुमूल्य आभूषण, सुन्दर मूँगे, भाँति-भाँतिके मणि, रत्न, सोनेके बर्तन, कलग, घड़े, विचित्र कड़ाहे, हजारों जलपात्र, चाँदीके बर्तन, चौदह सुवर्ण-मय ताङ्कः सुवर्णमय कमलपुष्पः मणिजटित शिविकार्षः बहुमूल्य मुकुटः सुनइले कुण्डलः सोनेके वने हुए पुष्पः हार, चन्द्रमाके समान उज्ज्वल शतावर्त शङ्खा श्रेष्ठ चन्दन तथा और भी भाँति-भाँतिके बहुमूल्य पदार्थ भेंट किये (सभा ६३१। ७३ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७६२--७६४ ) । ये राक्षसराज रावणके छोटे भाई थे (वन० १४८। १३) | इनके पिता महर्षि विश्रवा थे और माताका नाम मालिनी था (वन ०२७५।८)। इनका श्रीरामकी शरणमें जाना (वन० २८३।४६)। श्रीरामने इन्हें लङ्काका राजाः लक्ष्मणका मखा और अपना सिनव बनाया ( वन० २८३ । ४९ ) । इनका प्रहस्तके साथ युद्ध ( वन० २८५ । १४ ) । इनके द्वारा प्रहस्तक: वध ( वन ० २८६ । ४ ) । इनका कुवेरका भेजा हुआ जल श्रीरामको देना ( वन० २८९ । ९-११ ) । श्री-रामद्वारा लङ्काका राज्य पाना (वन० २९१।५)। अयोध्याकं राज्यपर अभिषिक्त होनेके बाद श्रीरामचन्द्रजीने पुलस्त्यकुलनन्दन विभीषणको अपने घर लीटनेकी आज्ञा दी और कर्तव्यकी शिक्षा दे इन्हें बड़े दुःखसे बिदा किया (वन० २९१। ६७-६८)।

विभीषणा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शख्य ० ४६ । २२ ) ।

विभु-शकुनिका भाई। अपने चार भाइयोंके साथ इसका भीमसेनपर आक्रमण और उनके द्वारा वध ( द्रोण० १५७। २३-२६ )।

विभूति-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक (अनु० ४। ५७)।

विभूरसि-अद्भुत नामक अग्निके पुत्र ( वन० २२२। २६)।

विमल तीर्थ-एक उत्तम तीर्थ जिसमें सोने और चाँदीके रंगकी मछल्याँ दिखायी देती हैं। इसमें स्नान करनेसे मनुष्य शीघ्र ही इन्द्रलोकको प्राप्त होता है और सब पापेंसे ग्रुद्ध हो परमगतिको प्राप्त कर लेता है ( वन० ८२। ८७-८८)।

विमलपिण्डक-कश्यपद्वारा कद्रूके गर्भसे उत्पन्न एक नाग ( आदि० ३५ । ८ ) ।

विमला-सुरभिपुत्री रोहिणीकी दो कन्याओं मेंसे एक । दूसरी-का नाम अनला था (आदि० ६६ । ६७-६८)।

विमलाशोकतीर्थ-एक तीर्थः जहाँ जाकर ब्रह्मचर्य-पालन-पूर्वक एक रात निवास करनेसे मनुष्य स्वर्गलोकमें प्रति-ष्ठित होता है (वन० ८४। ६९-७०)।

विमलोदका-हिमालयपर ब्रह्माके यश्चमें प्रकट हुई सरस्वती-का नाम (शल्य॰ ३८। २९)।

विमुख-एक ऋषिः जो इन्द्रकी सभामें विराजते हैं (सभाव ७। १७ के बाद दाव पाठ)।

विमुच-दक्षिणदिशानिवासी एक प्राचीन ऋषि ( शान्ति० २०८। २८ )।

विमोचन-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत स्थित एक तीर्थ, जहाँ स्नान और आचमन करके क्रोध और इन्द्रियोंको वशमें रखनेवाला मनुष्य प्रतिग्रहजनित पापसे मुक्त हो जाता है (वन०८३।१६१)।

वियम राक्षर शतशृङ्खके तीन पुत्रोंमेंसे एक । इसका अम्य-रीषके सेनापति सुदेवके साथ युद्ध करके उसे मारना और स्वयं भी उसके द्वारा मारा जाना (शान्ति० ९८ । ११ के बाद दा० पाठ)।

विरज-द्वारकाका एक प्रासाद, जो निर्मल एवं रजोगुणके प्रभावने शून्य था । यह भवन श्रीकृष्णका उपस्थानगृह

( खास रहनेका स्थान ) था ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८१५, कालम २ )।

विरजा—(१) कश्यपद्वारा कद्रूके गर्भसे उत्पन्न एक नाग (आदि० ३५ । १३; उद्योग० १०३ । १६ ) । (२) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक (आदि० ११६ । १४ ) । भाइयोंसिहत इसका भीमसेनके साथ युद्ध और उनके द्वारा वध (द्रोण० १५७ । १७—१९) । (३) भगवान नारायणके तेजसे उत्पन्न एक मानम पुत्र, जिन्होंने पृथ्वीपर राज्य करनेकी इच्छा न करके संन्यास लेनेका ही निश्चय किया । इनके पुत्रका नाम कीर्तिमान् था (शान्ति० ५९ । ८८—९०) । (४) कविके आठ पुत्रोंमेंसे एक । इनके सात भाइयोंके नाम हैं—किंक काव्य, धिष्णु, शुक्राचार्य, भृगु, काशी और उम्र । ये आठों प्रजापति हैं (अनु० ८५ । १३२—१३४) ।

विरस-एक कश्यपवंशी नाग ( उद्योग० १०३। १६ )।

विराज-ये भरतवंशी महाराज कुरुके पौत्र एवं अविक्षित्के पुत्र थे (आदि० ९४। ५२)।

विराट-मत्स्यदेशके शत्रुदमन नरेश, जो मरुद्रणोंके अंशसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७। ८२ ) । ये अपने पुत्र उत्तर एवं शङ्कके साथ द्रीपदीके म्वयंवरमें पघारे थे ( आदि० १८५ । ८ ) । राजस्य-दिग्विजयके समय सहदेवद्वारा इनकी पराजय (सभा० ३१।२) । ये युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें पधारे थे (सभा० ४४। २०)। इन्होंने राजा युधिष्ठिरको सुवर्ण-मालाओंसे विभूषित दो हजार मतवाले हाथी उपहारके रूपमें दिये (सभा० ५२। २६ ) । युधिष्ठिरको विशेष अधिकार देकर अपने यहाँ ससम्मान रहनेकी व्यवस्था करना (विराट० ७। १६-१७) । इनका भीमरेनको अपने यहाँ पाकशालाध्यक्ष बनाना (विराट० ८। ११-१२)। इनकी प्यारी राती-का नाम सुदेष्णा था (विराट० ९।६)। सहदेवको अपने यहाँ गोशालाध्यक्षके पदपर रखना (विराट० १०। १५) । बृहन्नला नामधारी अर्जुनके नपुंसकत्वकी परीक्षा कराकर उन्हें अन्तःपुरमें स्थापित करना ( विराट॰ ११। १०-११)। इनकी पुत्रीका नाम उत्तरा थाः जिसे अर्जुनने गीतः वाद्य एवं नृत्यकलाकी शिक्षा दी थी (विराट० ११। १२-१३) । नकुलको अश्रदालाध्यक्षके पदपर नियुक्त करना ( विराट० १२।९ ) । द्रौपदीके उलाइना देने और फटकारनेपर उसे उत्तर देना (विराट० १६ । ३५ ) । विराटकी पहली रानी कोशल-देशकी राजकुमारी सुरथा थीं। वे स्वतकी माता थीं। उनके मरनेपर राजाने सूतपुत्री केकयकुमारी सुदेणारे विवाह किया । सुरेष्णाके ज्येष्ठ पुत्रका नाम हाङ्क था और

छोटेका उत्तर । इन दोनोंसे छोटी एक उत्तरा नामकी कन्या थी (विसट० १६। ५१ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ १८९३ )। कहीं-कहीं इनके दस भाइयोंका उन्लेख मिलता है ( विराट० १६। ५१ के बाद दा० पाठः पृष्ठ १८९४ ) । उपकीचकोंको दौपदीको जलानेकी अनुमति दे देना ( विराट० २३।८) । कीचक तथा उप-कीचकोंके दाइ-संस्कारके लिये आदेश देना (विराट० २ । ६-७ ) । सुदेष्णाद्वारा द्रौपदीको राजमहलसे निकल जानेके लिये संदेश कहलाना (विराट० २४। ९-१०)। इनके भाइयोंके नाम शतानीक और मदिराक्ष थे । शतानीकका दूसरा नाम सूर्यदत्त था। ये सेनापति थे। मदिराक्षको विशालाक्ष भी कहा जाता था । ये दोनों महारथी थे (विराट० ३१। ११-१२, १५, २०, २४; विराट० ३२ । १९ ) । इनके सुदेष्णासे उत्पन्न ज्येष्ठ पुत्रका नाम शङ्ख था ( विराट० ३१ । १६ ) । गोहरणके समय पाण्डवों तथा अपनी सेनाके साथ युद्धके ठिये प्रस्थान (विराट० ३१ । ३२ ) । गोहरणके समय सुशर्माके साथ इनका द्वन्द्व-युद्ध ( विराट० ३२ । २३ – ३० ) । सुशर्माद्वारा इनका जीते-जी पकड़ा जाना ( विराट० ३३। ७-८)। मुशर्माके रथसे कृदकर उसकी गदा ले उसीकी ओर इनका दौड़ना (विसट० ३३।४२)। युद्धसे छुटकारा पानेपर पाण्डवींका इनके द्वारा सम्मान (विराट० ३४। ४—१३)। नगरमें विजय-घोषणाके त्रिये दूत भेजना (विराट० ३४। १७)। इनकी उत्तरके लिये चिन्ता (विराट० ६८। १०-१४)। इनके द्वारा युधिष्ठिरका तिरस्कार (विराट० ६८। ४६) । युधिष्ठिरसे इनकी क्षमा-प्रार्थना (विराट० ६८। ६२) । उत्तरमे युद्धका समाचार पूछना ( विराट० ६८ । ६८—७६ )। पाण्डवोंका मत्कार तथा अर्जुनके माथ उत्तराका विवाह करनेके लिये युधिष्ठिरके सामने इनका प्रस्ताव ( विराट० ७१। १२-३४)। ये अपनी सेनाहे माथ युधिष्ठिरकी महायताके लिये आये ( उद्योग० १९ । १२ )। युधिष्ठिरकी सेनाके सात प्रमुख मेनापतियों में एक ये भी थे ( उद्योग० १५७ । ११—१४ ) । उन्दूकमे दुर्योधनके संदेशका उत्तर देना ( उद्योग० १६३ । ४१ ) । प्रथम दिनके संग्रामर्से भगदत्तके साथ इनका द्रन्द्रयुद्ध ( भीष्म० ४५ । ४९-५१ )। भीष्मपर आक्रमण ( मीप्म० ७३। १ ) होणाचार्यके साथ युद्ध और शङ्खके मारे जानेपर इनका पळायन ( भीष्म० ८२ । १४---२४)। अश्वत्थामाके साथ इनका द्वन्द्वयुद्ध (भीष्म० १९०। १६; भीष्म० १९१। २२—२७)। जयद्रथके साथ द्वन्द्व-युद्ध ( भीष्म० ११६। ४२-४४ ) । धृतराष्ट्र-द्वारा इनकी वीरताका वर्णन (द्रोण० १०।७१)।

इनके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोण० २३। १४ ) । विन्द-अनुविन्दके साथ युद्ध ( द्रोण० २५। २०-२ १; द्रोण० ९४ । ४-६ ) । शल्यके साथ युद्धमें मृर्च्छित होना (द्रोण० १६७। ३४ ) । द्रोणाचार्यद्वारा इनका वध (द्रोण० १८६। ४३ ) । इनके मारे जानंकी चर्चा (कर्ण० ६। ६ ) । इन्के शवका दाह संस्कार (ख्री० २६ | ३६ ) । युधिष्ठिरद्वारा इनका श्राद्ध सम्पन्न होना (श्रान्ति० ४२ । ४ ) । व्यर्गमें जाकर वे मसद्गणों में मिल गये (स्वर्गा० ५। १५ ) ।

महाभारतमें आये हुए विराटके नाम——मस्यः मस्यः पतिः मस्यराटः मस्यराज आदि ।

विराटनगर-मत्स्यदेशको राजधानीः इमपर त्रिगतां तथा कौरवोंने चढ़ाई की थी (विराट० ३०। २३)। विराटपर्व-महाभारतका एक प्रमुख पर्व।

विराध-एक क्रूरकर्मा राक्षमः जो शापग्रस्त गन्धर्व था । भगवान् श्रीरामद्वारा इसका वध (सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७९४)।

विराव-इल्वलद्वारा अगस्त्यजीको दिये गर्ग स्थमें जुने हुए एक वोड़ेका नाम । दूसरेका नाम सुगव था ( वन॰ ९९ । ५७)।

विरावी-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेसे एक (आदि०६७।१०४; आदि० ११६।१३) ।

विरूप-(१) एक असुर, जो श्रीकृष्णद्वारा मारा गया था (सभा० ३८। २९ के बार, एए ८२५, कालम १)। (२) अन्य नाम और रूप धारण करके आया हुआ कोध, जिसका राजा इक्ष्वाकुके साथ संवाद हुआ था (शान्ति० १९९। ८८—११७)। (३) अङ्गिराके भाठ पुत्रोंमेंसे एक। इनके सात भाइयोंके नाम है—वृहस्पति। उतथ्य, पयस्य, शान्ति, घोर, संवर्त और सुधन्वा। ये सभी वारण तथा अएनेय कहन्यते हैं (अनु० ८५। १३०-१३१)।

विरूपक-एक दैत्यः दानव या राक्षमः जो प्राचीनकालमे पृथ्वीका शामक थाः परंतु कालवश इसे छोड़कर चल वसा ( क्रान्ति० २२७। ५१)।

विरूपास—(१) दनुके मुविख्यात चौतीस पुत्रीमेंसे एक। इसके पताका नाम कर्य था (आदि० ६५। २१—- २६)। यहाँ राजा चित्रधर्मा होकर उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७। २२-२३)। (२, नरकासुरका अनुयायी एक असुर, जो औदकाके अन्तर्गत लोहित- गङ्गाके वीच श्रीकृष्णद्वारा मारा गया था (सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ट ८०७, कालम २)। (३) एक राक्षम- जिसके साथ वानरराज मुग्रीवने युद्ध किया था

(वन० २८५ । ९)। (४) एक राक्षसः, जो घटोत्कचका सारिथ था (द्रोण० १७५ । १५)। (५) एक राक्षसः राजः, जो राजधर्मा बकका मित्र था (शान्ति० १७०। १५)। इसके द्वारा गौतम ब्राह्मणका म्वागत (शान्ति० १७०। २१)। इसका गौतमके साथ वार्तालाप और उसे धन देना (शान्ति० १७१। २—२२)। राजधर्माके विषयमें चिन्तित होकर अपने पुत्रको उसका पता लगानेके लिये मेजना (शान्ति० १७२। ५—११)। गौतमको मार डालनेका आदेश (शान्ति० १७२। १७—१९)। राजधर्माके लिये चिता तैयार करना (शान्ति० १७३। १-२)। (६) ग्यारह कड़ीमेसं एक (शान्ति० २०८। १९)।

विरूपाश्व-एक राजाः जिन्होंने अपने जीवनमें कभी मांस नहीं खाया था (अनु० ११५।६५)।

विरोचन-(१) प्रह्लादजीके तीन पुत्रोंमें छे छेष्ठ पुत्र।
ये विलके पिता थे (आदि० ६५। १९-२०; सभा०
३८। २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७८९)। केशिनीके
निमित्त सुधन्वासे इनका संवाद (उद्योग० ३५। १४२१)। दैत्योंद्वारा पृथ्वीदोहनकं समय ये वछड़ा बने थे
(द्रोण० ६९। २०)। इन्द्रद्वारा इनके मारे जानेकी
चर्चा (शान्ति० ९८। ४९-५०)। भृतलके प्राचीन
शासकोंमें इनका भी नाम लिया जाता है (शान्ति०
२२७। ५०)। (२) धृतराष्ट्रका एक पुत्र, जो
द्रौपदी-स्वयंवरमें गया था (आदि० १८५। २)।
(इसे दुविरोचन भी कहते हैं। विशेष देखिये—दुविरोचन)
विरोचना-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य०
४६।३०)।

चिरोहण-तक्षक-कुलमें उत्पन्न एक नागः जो जनमेजयके सर्पसत्रमें जल मरा (आदि० ५७। ९)।

विवर्धन-एक नरेशः जो धर्मराज युधिष्ठिरकी सभामें उपस्थित होकर उनकी उपामना करते थे (सभा०४। २१)।

विवस्तान् - (१) वारह आदित्यों में एक लोकेश्वर मूर्ट (आदि० ६५ । १५) । ये कश्यपके द्वारा अदितिकें गर्मसं उत्पन्न हुए हैं (आदि० ७५ । ११) । वैवस्वत यमके पिता हैं (आदि० ७५ । १२) । विवस्त्रान् पुत्र मनु हैं (आदि० ९५ । ७) । ये कर्णके पिता हैं (आदि० ११० । १७-२०) । इनकी पुत्रीका नाम तपती था (आदि० १७१ । २६) । इनके एक सौ आठ नामोंका वर्णन (वन० ३ । १६-२८) । इन्होंने पृथ्वीपर निवास करके अपने समस्त शत्रुओंको दग्ध कर दिया था (वन० ३५५ । १९) । इन्होंने

वदोक्त विधिके अनुसार यज्ञ करके आचार्य कश्यपको दक्षिणारूपसे एक दिशाका दान कर दिया था। इमीलिये उसे दक्षिण दिशा कहते हैं ( उद्योग० १०९ । १ )। भगवान् श्रीइरिने इन्हे पूर्वकालमें अविनाशं। कर्मयोगका उपदेश दिया था । फिर इन्होने अपने पुत्र वैवस्वत मनुको इसकी शिक्षा दी (भीष्म० २८।१)। ये इकीम प्रजःपतियोग्से एक हैं ( शान्ति ३३४। ३६)। इन्होंने अदितिके सवितासे भी बड़े पुत्रसे नारायणके मुखसे प्रकट हुए सात्वत धर्मका उपदेश ग्रहण किया और त्रेतायुगके आरम्भमें वैवस्वत यनुको इसकी शिक्षा र्दी ( शान्ति०३४८ ।५०-५१ ) । नासत्य और दस्र-वे दोनों अश्विनीकुमार इनके औरस पुत्र हैं और अश्वरूप-धारिणी इनकी पत्नी संगारेवीकी नाकसे प्रकट हुए हैं ( अनु० १५०। १७-१८ ) । ( २ ) एक दैत्यः जिसका गरुडद्वारा वध हुआ ( उक्षोग० १०५ । १२ )। (३) एक मनातन विश्वेदेव (अनु ० ९१ । ३१ )।

विवह-एक अत्यन्त वेगशाली वायुः जो रुक्षभावसे वेगपूर्वक महान् शब्दके साथ वहकर वड़े-वड़े वृक्षोको तोड देता और उखाड़ फेंकता है । इसके द्वारा संगठित हुए प्रलय-कालीन मेथ वलाहक संज्ञा धारण करते हैं । इस वायुका सचरण भयानक उत्पात लानेवाला होता है । यह आकाशमें अपने साथ मेधोंकी घटाएँ लिये चलता है ( शान्ति॰ ३२८ । ४४-४५ ) ।

विविदा-स्यदंशः विंशके पुत्रः जिनके खर्नानेत्र आदि पंद्रह पुत्र थे ( आश्व० ४ । ५-७ )।

विविदाति-धृतराष्ट्रका एक महार्था पुत्र (आदि०६३। ११९-१२०;आदि०६७। ९४; आदि०११६।४)। यह हौर्दाके स्वयंवरमें गया था (आदि०१८५।१)। द्वैतवनमें गन्धवेद्वारा वंदी होना (वन०२४२।८)। विराटनगरमें अर्जुनसे पराजित होकर इसका भागना (विराट०६१।४३-४५)। भीमसेनके साथ युद्ध (द्रोण०१४।२७-३०)। सुत्तसोमके साथ युद्ध (द्रोण०१:।२४-२५)। भामनेनके साथ युद्ध (द्रोण०१:।२४-२५)। भामनेनके साथ युद्ध (द्रोण०९:।२४-१५)। इसके मारे जानेकी चर्चा (कर्ण०५।७)।

विवित्सु-धृतराष्ट्रके सी पुत्रीमें एक (आदि० ६७। ९६; आदि० ११६ । ५ )। भीमसेनके साथ युद्ध (भीष्म० ६४। २८-३९ )। भीमसेनद्वारा इसका वध (कर्ण० ५१। १२)।

विविन्ध्य-एक दानवः जो शाल्वका अनुयायी था । इसका रुक्मिणीनन्दन चारुदेष्णके साथ युद्ध और उनके द्वाग वब (वन० १६ । २२-२६)। विशाल्या—(१) एक नदी जो वरुणसभामें ग्हकर वरुणदेवकी उपासना करती है (सभा०९।२०)! लोकविख्यात विशाल्या नदीमें स्नान करनेसे मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञका फल प्राप्त करता है और स्वर्गलोकमें जाता है (वन०८४।११४)। (२) शरीरमें चुमें हुए वाणींको निकालनेकी एक ओष्पि (वन०२८९। ६)!

विशाख-(१) कुमार कार्तिकेयके तीन छोटे भाइयोमिस एक, रोप दोके नाम शाख और नैगमेय हैं ( आदि ० ६६ । २४ )। जब कुमार कार्तिकेय पिताका गौग्व प्रदान करनेके हिये भगवान शिवकी और चहेर उस ममय शिवः पार्वतीः अग्नि और गङ्गा—ये चारों एक ही समय सोचने लगे--क्या यह मेरा पुत्र मेरे पास आयेगा? उनके मनोभावको समझकर कुमारने योगबलसे अपन चार स्वरूप बना लिये। एक तो कुमार स्कन्द स्वयं ही थे। दूसरे शाख, तीसरे विशाख और चौथे नैगमेय हुए। स्कन्द शिवके शास्त्र अग्निके विशास पार्वतीके और नैगमेय गङ्गाजीके समीप गये । इस तरह इनके द्वारा इन सबको पिता-माताका गौरव प्राप्त हुआ। इन चारोंके रूप एक-से हैं। ये सब एक ही माता-पितासे सम्बन्ध रखने-के कारण परस्पर भाई हैं और एक ही स्वरूपसे प्रकट होनेके कारण परस्पर अभिन्न भी हैं ( शल्य० ४४। ३४--४१)।(२) कुमारका दूसरा रूप। एक समय इन्द्रने कुमार स्कन्दपर वज्रका प्रहार किया। उस वज्रने उनकी दायीं पसलीपर गहरी चोट पहुँचायी। इस चोटसं उनके शरोरसे एक नृतन रूप प्रकट हुआ, जिसकी युवावस्था थी । उसने सुवर्णमय कवच धारण कर रखा था। उसके एक हाथमें शक्ति थी और कानोंमें कुण्डल झलमला रहे थे। वज्रके प्रविष्ट होनेसे उसकी उत्पत्ति हुई थी। इसलिये वह विशाख नामसे प्रसिद्ध हुआ (वन०२२७। १५-१७)। (३) एक ऋषि, जो इन्द्रसभामें रहकर वज्रधारी इन्द्रकी उपासना करते हैं (सभा० ७।१४)।

विशाखयूप-एक पुण्यप्रद स्थान । यहाँ इन्द्रः वरुण आदि वहुत-से देवताओंने तप किया था ( वन० ९० । १५ ) । विशाखा-सत्ताईस नक्षत्रोंमेंसे एक । जो इस नक्षत्रमें गाड़ी ढोनेवाले देल, दूध देनेवाली गायः धान्यः वस्र और प्रासङ्गसहित शकट दान करता है। वह देवताओं और पितरोंको तृप्त कर देता है तथा मृत्युके पश्चात् अक्षय सुखका भागी होता है । वह जीते-जी कभी संकटमें नहीं पड़ता और मृत्युके पश्चात् स्वर्गलोकमें जाता है ( अनु० ६४ । २० ) । विशाखामें श्राद्ध करनेवाला मनुष्य यदि पुत्र चाहता हो तो वह बहुसंख्यक पुत्रोंसे सम्पन्न होता

है (अनु०८९।८)। चान्द्रव्रतमें विशाखाका दोनों मुजाओंमें स्थापन करके पूजन करनेका विधान है (अनु० १९०।६)।

विचालिक-एक यक्षा जो कुवेरकी सभामें रहकर उनकी सेवा करता है (सभा० १०। १६) ।

विशाला-(१) ये नोमवंशी महाराज अजमीदकी पत्नी थीं (भादि० ९५। ३७)।(२) गय देशमें राजा गयके यज्ञमें प्रकट हुई सरस्वतीका नाम (शल्य० ३८। २०२१)।

विशालापुरी-श्रीहरिकी पुण्यमयी पुरी जो बदरीवनके निकट स्थित है। यह नर-नारायणका आश्रम है। इसे बदरिका-श्रम कहते हैं (बन० ९०। २४-२५)। विशालामें तर्पण करनेसे मनुष्य ब्रह्मरूप हो जाता है (अनु० २५। ४४)। (विशेष देखिये वदरिका या बदरी)

विद्यालाक्ष-(१) धृतराष्ट्रके सी पुत्रोंमेंसे एक (आदि० ६७। १०१) भीमसेनके साथ इसका युद्ध और उनके द्वारा वध (भीषम ८८। १५-२६)। (२) विराटका छोटा भाई, जिसे मदिराक्ष भी कहते हैं (विराट० ३२।१९)। (३) गरुडकी प्रमुख संतानोंमेंसे एक (उद्योग० १०१। ९)।

विशालाक्षी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका **( क्रांब्य० ४६ ।** ३ ) ।

वि<mark>दिश्स-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शख्य० ४६ ।</mark> - २९ **)** ।

वि<mark>ञुण्डी-</mark>एक कश्यपवंशी नाग **( उद्योग० १०३ ।** - १६ **)** ।

विशोक-(१) भीमसेनका सार्थ ( सभा० ३३ ।
३०) भीमसेनद्वारा युद्धमें टट्ट रहनेका इस आदेश
(भीष्म० ६४। १४)। घृष्टद्युम्नके पूळनेपर युद्धस्थलमें भीमसेनका पता बताना ( भीष्म० ७७ ।
२१-२५)। भगदत्तके प्रहारसे मूर्विष्ठत होना (भीष्म०
९५। ७६)। भीमसेनके साथ बार्तालाप ( कर्ण०
७६ अध्याय )। (२) एक केकय-राजकुमार, जो
कर्णद्वारा मारा गया था (दोण० ८२।३)।

विशोका-(१) श्रीकृष्णकी एक पत्नी (सभा० ३८। २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८२०, कालम १)। (२) स्मन्दकी अनुचरी एक मातृका (शब्य० ४६। ५)।

विश्ववा-एक मुनि, जो कुबेरके पिता हैं (सभा० १०। २)। कुवेरसे म्छ हुए पुलस्त्यने स्वयं अपने आपकी दूसरे रूपमें प्रकट किया। पुलस्त्यके आधे शरीरसे जो दूसरा द्विज प्रकट हुआ, उसका नाम विश्रवा' हुआ। ( वन० २७४। १३-१४) । कुवेरने पिता विश्रवाकी सेवाके लिये तीन सुन्दरी राक्षम—कन्याओंको नियुक्त किया था; जिनके नाम थे-पुष्येत्कटा, राक्षा तथा मालिनी ( वन० २७५। ३-५) । इनके द्वारा पुष्येत्कटाने रावण और कुम्भकर्णका, राकासे खर और सूर्पणखाका तथा मालिनीसे विभीषणका जन्म हुआ ( वन० २७५। ७-८ )।

विश्रवा-आश्रम-आनर्तदेशकी सीमाके अन्तर्गत स्थित एक तीर्थः यहाँ नरवाहन कुबेरका जन्म हुआ था ( वन ॰ ८९। ५)।

विद्य-एक क्षत्रिय राजा, जो मयूर नामक असुरके अंशसे उत्पन्न हुए थे (आदि०६७।३६)।

विश्वकर्मा (त्वष्टा )-देवताओं के शिल्पी । आठवें वसु प्रभासके पुत्र । बृहस्यतिकी ब्रह्मवादिनी बहिन, जो योगर्मे तत्वर हो सम्पूर्ण जगत्में अनासक्तभावसे विचरती रहीं, इनकी माता थीं (आदि० ६६ । २६-२८) । इन्द्र-प्रस्थ नगरके निर्माणके लिये इनको इन्द्रका आदेश तथा इनके द्वारा उस नगरका निर्माण ( आदि० २०६। २५ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ५९३-५९४ )। ब्रह्माजीके आदेशसे इनके द्वारा तिलोत्तमाका निर्माण ( आदि॰ २१० ११-१८ )। दे एक महर्षिके रूपमें इन्द्रकी सभामें विराजमान होते हैं (सभा०७। १४)। इन्होंने यमसभाका निर्माण किया है ( सभा०८। ३४)। इन्होंने वरुणसभाको जलकं भीतर रहकर बनाया है (सभा०९।२)। य ब्रह्माजीको सभामें रहकर उनकी सेवा करते हैं (सभा० ११। ३१)। इन्होंने ब्रह्माजीके वनमें यज्ञ किया था ( वन० ११४। १७ )। इनके द्वारा ही पुष्पक विमानका निर्माण हुआ है (वन ॰ १६९। ३७)। नल नामक वानर इनका पुत्र था ( वन ० २८३ । ४१ ) । अर्जुनके रथका ध्वत क्या था, विश्वकर्माकी बनायी हुई दिव्य माया यी ( विराट॰ ४६ । ३-४ ) । इन्द्रके प्रति द्रोइबुद्धि होनेसे इन्होंने तीन शिखाले एक पुत्रको उत्पन्न कियाः जिसका नाम था विश्वरूप ( उद्योग॰ ९। ३-४ ) । विश्वरूपके मारे जानेपर इन्द्रसे बदला लेनेके लिये इन्होंने चुत्रासुरको उत्पन्न किया ( उद्योग० ९ । ४५-४८ ) । इन्होंने इन्द्रके लिये विजयनामक धनुष बनाया था (कर्ण० ३१। ४२) । त्रिपुरदाहके समय भगवान् शिवके लिये दिव्य रथका निर्माण इन्होंने ही किया था (कर्ण० ३४। १६-१७)। (विशेष देखिये त्वृष्टा)

विद्वकृत्-एक सनातन विश्वेदेव (अबु॰ ९१।३६)।

विश्वजित्—(१) बृहस्पतिके तृतीय पुत्र । ये समस्त विश्वको बुद्धिको अपने वशमें करके स्थित हैं; इसीलिये अध्यात्मशास्त्रके विद्वानीने इन्हें विश्वजित् कहा है (वन० २१९। १६)।(२) एक दैत्य, दानव या राक्षस, जो पूर्वकालमें पृथ्वीका शासक था, परंतु कालवश इसे छोड़कर चल बसा (शान्ति० २२७। ५३)।

विश्वदंष्ट्र-एक दैत्य, दानव या राक्षस, जो पूर्वकालमें पृथ्वी-का शासक था, परंतु कालवश इसे छोड़कर चल वसा (शान्ति॰ २२७। ५२)।

निश्चपति—मनु नामक अग्निके द्वितीय पुत्र । ये वेडीमें सम्पूर्ण विश्वके पति कहे गये हैं । इनके प्रभावते हविष्यकी आहुतिक्रिया सम्पन्न होती है; अतः ये स्विष्टकृत् (उत्तम अभीष्टकी पूर्ति करनेवाले ) कहे जाते हैं (वन० २२१ । १७-१८)।

विश्वभुक् - (१) पाण्डवींके रूपमें उत्पन्न होनेवाले पाँच इन्द्रोमेंसे एक, शेव चारके नाम भूतधामा, शिवि, शान्ति और तंजर्खा था (भादि० १९६ । २९)। (२) बृह्स्पतिके चौथे पुत्र । ये समस्त प्राणियोंके उदरमें श्चित हो उनके खाये हुए पदार्थोंको पचाते हैं। पाक-यशोंमें इन्हींकी पूजा होती है। इनकी पत्नी गोमती नदी है (वन० २१९ । १७-१९)।

विद्रवरुचि-एक गन्धर्वराजः जो पृथ्वीदोहनके समय दोग्धा वने थे (द्गोण० ६९ । २५ ) ।

विश्वरूप—(१) एक राक्ष उन जी वरुण की सभी में रहकर उनकी उपासना करता है (सभा०९। १४)।(२) त्रिशिरा, जो त्वष्टाके पुत्र तथा देवताओं के पुरोहित थे। ये असुरोंके भानजे लगते थे; अतः दंवताओं को प्रत्यक्ष और असुरोंको परोक्षरूपसे यज्ञोंका भाग दिया करते थे (उद्योग०९। ३-४; शान्ति० ३४२। २८)। इनको लुभाने के लिये अप्सराओं का आना, इनका उनके प्रति आसक्त होना और अप्सराको इन्द्रमें अनुरक्त जान इन्द्र आदि देवताओं के अभावके लिये संकल्प करके मन्त्रोंका जप करना (शान्ति० ३४२। ३२—३४)। ये अपने एक मुखस्ते संसर्व सारे कियानिष्ठ ब्राह्मणों द्वारा यज्ञों में हो मे गये सोमरसको पी लेते थे, दूसरेसे अन्त खाते और तीसरेसे इन्द्रादि देवताओं के तेजको पी लेते थे (शान्ति० ३४२। ३४)। इन्द्रद्वारा इनका वध (शान्ति० ३४२। ३४)। (विशेष देखिये शिश्वरा)

विद्वा-दक्ष प्रजापतिकी एक पुत्री (आदि० ६५। १२)।

विश्वाची-एक अप्सरा, जिसकी गणना छः प्रधान अप्सराओं-में है (आदि० ७४। ६८)। इसके साथ राजा ययाति-का विहार (आदि० ७५। ४८; आदि० ८५। ९)। इसने अर्जुनके जन्मकालिक महोत्सवमें गान किया था (आदि० १२२। ६५)। यह कुवेरकी सभामें आकर उनकी सेवामें उपस्थित रहती है (सभा० १०। ११)।

विश्वामित्र-(१) एक तपस्वी महर्षि, जिन्होंने अपनी तपस्यासे इन्द्रको संतप्त कर दिया था (आदि० ७९। २० )। इन्होंने मतङ्ग ऋषिका यज्ञ कराया तथा महर्षि वसिष्ठका उनके प्यारे पुत्रोंसे सदाके लिये वियोग करा दिया और क्षत्रिय होकर भी ये तपोबलमे ब्राह्मणभाव-को प्राप्त हो गये । अपने शौच-स्नानकी सुविधाके छिये इनके द्वारा कौशिकी नदीका निर्माण किया गया और इन्हींके द्वारा त्रिराङ्कको स्वर्गलाम हुआ ( आदि० ७१ । २७---३९ ) । इन्होंने मेनकाके गर्भसे शक्रन्तला-को जनम दिया (आदि० ७२। १--९) । ये अर्जुनके जन्म-समयमें पधारे थे (आदि० १२२। ५१)। ये कान्य-कुन्न देशके अधिपति कुशिककुमार महाराज गाधिके पुत्र थे ( आदि० १७४ । ३-४ ) । वितिष्ठके आश्रमपर इनका आगमन ( आदि० १७४ । ६ ) । नन्दिनी ( धेनु ) के प्रतापसे मुनिवर वसिष्ठद्वारा इनका भव्य स्वागत (आदि० १७४। ८-१२)। नन्दिनीके लिये इनकी वसिष्ठसे याचना (आदि० १७४। १६ )। इनके द्वाग वितष्ठकी कामधेनुका अपहरण ( आदि० १७४। २२)। निदनीद्वारा इनकी समस्त सेनाओंकी पराजय ( भादि० १७४। ३२-४३ )। इनके द्वारा विसिष्ठपर विभिन्न अस्त्रोंका प्रहार (आदि० १७४। ४३ के बाद दा॰ पाठ )। वसिष्ठके ब्रह्मतेजसे पराजित होकर इनके-द्वारा क्षात्रवलको धिकार (आदि० १७४। ४४-४५)। उग्र तपस्याके बलसे इनको ब्राह्मणत्वका लाभ ( आदि० १७४ । ४८ ) । इन ⊦ी प्रेरणासे शापग्रस्त कल्मापपादके शरीरमें किङ्कर नामक राक्षसका आवेदा (आदि० १७५। २१)। इनकी प्रेरणासे राक्षसभावापन्न कल्मापपादद्वारा विसष्ठिके समस्त पुत्रोंका संहार (आदि० १७५। ४१) । ये कौशिकीके तटपर ब्राह्मणत्वको प्राप्त हुए (वन०८७।१३)। इन्होंने उत्पलावनमें अपने पुत्रके साथ यज्ञ किया ( वन० ८७ । १५ ) । कान्यकुब्ज देशमें इन्द्रके साथ सोमपान किया । वहीं ये क्षत्रियत्वसे ऊपर उठ गये और अपनेको ब्राह्मण घोषित किया ( वन०८७।१७ ) । इन्होंने कौशिकीके तटपर तपस्या की थी ( वन ० ११०। २०)। इनके द्वारा स्कन्दके तेरह संस्कार सम्पन्न हुए ( वन० २२६ । ३३ )। इनका ऋषि-पत्नियोंको निरपराध घोषित करना ( वन० २२६ । १६ )। ये वसिष्ठरूपधारी धर्मका भोजन सिरपर रखकर सौ वर्पों-तक उनकी प्रतीक्षामें खड़े रहे ( उद्योग० १०६। ८---२१ )। इन्होंने गालवके हठसे गुरु-दक्षिणामें उनसे आठ

सौ स्यामकर्ण घोड़े माँगे (उद्योग० १०६। २७)। गालवसे गुर-दक्षिणाके लिये तकाजा किया ( उद्योग॰ ११३ । २०-२१ ) । गालबसे छः सौ घोड़े और माधवी-को गुरुदक्षिणारूपमें ग्रहण करना ( उद्योग० १६९। १७)। माधवीके गर्भसे अष्टक नामक पुत्रकी प्राप्ति (उद्योग० ११९। १८)। इनका द्रोणाचार्यके पास आकर युद्ध बंद करने हो कहना ( द्वीण० १९० । ३५-४० ) । इनकी ब्राह्मणत्व-प्रातिकी कथाका वर्णन ( शल्य० ४० । १२---३० ) । इनके द्वारा सरस्वती नदीको शाप ( शल्य० ४२। ३८-३९ ) । इनके जन्मका प्रसङ्ग ( शान्ति ० ४९ । ३० ) । भूखसे व्याकुल होकर इनका एक चाण्डालके घरमें कुत्तेकी जाँघकी चोरी-के लिये घुमना ( शान्ति० १४१ । ४३ ) । चाण्डालके साथ संवाद ( शान्ति० १४१ । ४५--९१ ) । मांस पकाकर देवताओं और पितरोंको संतुष्ट करनेपर उन्हींकी कुपासे इन्हें पित्रत्र भोजनकी प्राप्ति ( शान्ति० १४१ । ९९ ) । ये उत्तर दिशाके ऋृषि हैं ( शान्ति० २०८ । ३२-३४ ) । युधिष्ठिरद्वारा इनके प्रभावका वर्णन ( अनु० ३ अध्याय )। इनके जन्मकी कथा तथा इनके पुत्रोंके नाम ( अनु ० ४ अध्याय ) । शिव-महिमाके विपयमें इनका युविष्ठिरसे अपना अनुभव बताना ( अनु० १८ । १६)। ये शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मको देखनेके लिये गये थे ( अनु ० २६ । ५ ) । तृपादिभेंसे प्रतिग्रहके दोष बताना (अनु० ९३। ४३)। अरुन्धतीसे अपनी दुर्बलताका कारण बताना (अनु० ९३। ६३) । यातुधानीते अपने नाम-का अभिप्राय बताना ( अनु० ९३। ९२ )। मृणालकी चोरीके विपयमें शपथ खाना (अनु० ९३। १२४-१२६ ) । अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी होनेपर शपथ लाना ( अनु० ९४ । ३३ ) । इनके द्वारा धर्मके रहस्य-का वर्णन ( अनु० १२६ । ३५-३० ) । साम्बके पेटसे वृष्णि-अन्धकवंशविनाशक मूसल पैदा होनेका शाप देनेवाले ऋषियों में ये भी थे (मौसल ०१। १५--२१)। (२) कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत स्थित एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति होती है ( वन० ८३ । १३९ ) ।

विश्वामित्रा-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदीः जिसका जल भारतवासी पीते हैं (भीष्म०९। २६)।

विश्वामित्राश्रम-कौशिकी नदीके पटपर अवस्थित विश्वामित्र मुनिका आश्रम ( वन० १९०। २२ ) ।

विश्वायु-एक सनातन विश्वेदेव (अनु० ९१। ३४)।

विश्वावसु-(१) गन्धर्वराज । इनके द्वारा मेनकाके गर्भसे प्रमद्दराकी उत्पत्तिकी कथा (आदि०८। ६-१३)। ये

देवगन्धर्व हैं। इनके पिताका नाम कश्यप और माताका प्राधा है ( आदि ० ६५ । ४७ ) । ये अर्जुनके जन्म-समयमें पधारे थे (आदि॰ १२२ । ५२) । इन्होंने सोमसे चाक्ष्म विद्या सीखी और स्वयं चित्ररथको सिखायी ( आदि० १६९ । ४३ ) । ये द्रौपदीका स्वयंवर देखने आये थे ( आदि ० १८६ । ७ ) । ये इन्द्रसभामें रहकर देवराजकी उपासना करते हैं (सभा० ७ । २२ )। कुवेरसभामें उपिसत हो धनाध्यक्ष कुवेरकी सेवा करते हैं (सभा० १०। २५)। इनका जमदग्निकी यज्ञ-दीक्षामें रलोक-गान ( वन० ९० । १८ ) । ये शापवश कवन्ध नामक राक्षत हो गये थे और भगवान् श्रीरामद्वारा इनका उद्धार हुआ था ( वन० २७९ । ३१—४३ ) । राजा दिलीपके यज्ञमें ये वीणा बजाया करते थे (द्रीण० ६१। ७; शान्ति । ७५-७६ )। महर्षि याज्ञवल्क्यसे चौबीस प्रश्न करना और उनका समाधान हो जानेपर स्वर्ग छौट जाना ( शान्ति ० ३१८ । २६—८४ ) ।

महाभारतमें आये हुए विश्वावसुके नाम--गन्धर्वः गन्धर्वराजः गन्धर्वेन्द्र, काश्यप आदि ।

(२) जमदिग्निके पाँच पुत्रोंमेंसे एक । इनकी माता रेणुका थीं। शेष चार भाइयोंके नाम हैं—हमण्वान्, सुषेण, वसु और परशुराम। पिताकी मातृवधसम्बन्धी आज्ञा न माननेसे इन्हें पिताद्वारा शाप प्राप्त हुआ (वन० ११६। १०–१२)। परशुराम-द्वारा इनका शापसे उद्धार हुआ (वन० ११६। १७)। विद्वेदेव—(१) देवताओंका एक गण, जो इसी नामसे

प्रसिद्ध है। सनातन विश्वेदेवोंके नाम ( अनु० ९१। ३०—३७)।(२) एक सनातन विश्वेदेव (अनु० ९१।३३)।

विष्कर-एक दैत्यः दानव या राक्षसः जो पूर्वकालमें पृथ्वीका शासक था परंतु कालवश इसे छोड़कर चल बसा (शान्ति॰ २२७। ५३)।

विष्णु-(१) ये वसुदेवजों द्वारा देवकीं के गर्भंसे श्रीकृष्णरूपसे अवतीर्ण हुए (आदि० ६३ । ९९—१०४) । वारह आदित्यों में सबसे किनिष्ठ, किंतु गुणों में सबसे श्रेष्ठ (आदि० ६५ । १६) । इन्हों ने वरदानतीर्थ में दुर्वासाको दर्शन दिया (वन० ८२ । ७५)। देवताओं द्वारा इनका स्तवन (वन० १०२ । २०—२६) । इनका समुद्र सोखने के लिये अगस्त्य के पास देवताओं को मेजना (वन० १०३ । ११) । ये कृतयुगमें द्वेत, त्रेतामें लाल, द्वापरमें पीत तथा कलियुगमें कृष्ण वर्ण के हो जाते हैं (वन० १४९ । १७—३४)। उत्तङ्कद्वारा इनकी स्तुति (वन० २०१ । १४—२४)। ईन्हों ने पृथ्वीं के उद्धारके लिये जो यज्ञनाराह रूप धारण किया था, वह सौ योजन लम्बा और दस योजन चौड़ा था (वन० २७२ । ५१—५५)।

र्ध्नके नृतिंह-अवतारका वर्णन ( वन० २७२ । ५६--६१ ) । ईनके वामन अवतारका वर्णन ( वन० २७२। ६२--७०)। ये ही यदुकुलमें श्रीकृष्णरूपसे अवतीर्ण हुए, इनकी महिमाका वर्णन ( वन० २७२ । ७१---७०) । देवताओंद्वारा इनकी स्तुति ( उद्योग० १०। ६-८ )। सुमुख नागकी रक्षाके लिये गरुडका गर्व नाश करना ( उद्योग० १०५। १९--३१ )। श्रीरसागरके उत्तर तटपर इनके निवास-स्थानः स्वरूप और महिमा आदिका वर्णन ( भीष्म० ८। १५-१८ )। ब्रह्माद्वारा इनका स्तवन ( भीवम० ६५ । ४७ -- ७५ ) । त्रिपुर-दाहके समय भगवान् शिवने इन्हें अपना वाण बनाया ( द्रोण० २०२। ७७; कर्ण० ३४। ४९ ) । इनके द्वारा स्कन्दको चक्रः विक्रम और संक्रम नामक तीन पार्षदींका दान ( शल्य० ४५ । ३७ ) । इनके द्वारा स्कन्दको वैजयन्ती माला और दो निर्मल वस्नका दान ( शल्य० ४६ । ४९ ) । इनका पृथ्वीको आश्वासन (स्त्री०८।२५---२९)। इन्होंने एक मानस पुत्र उत्पन्न किया, जिसका नाम विरजा था ( शान्ति • ५९। ८७-८८ )। इन्द्ररूपधारी विष्णु और मान्धाताका संवाद ( ज्ञान्ति ० ६५ अध्याय ) । भगवान् शिवने इन्हें दण्ड नामक अस्त्र समर्पित किया और इन्होंने उसे अङ्गिराको दिया ( शान्ति० १२२ । ३६-३७ ) । भगवान् रुद्रद्वारा इन्हें खड़की प्राप्ति हुई और इन्होंने उसे मरीचिको प्रदान किया ( शान्ति ॰ १६६ । ६६ ) । इनका वाराह अवतार धारण करके देवताओं के दुःखका नाश करना ( शान्ति॰ २०९। १६-३०)। नारदको आश्वासन देना (शान्ति० २०९। ३६ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ४९५७ )। वीमनरूपसे इन्होंने तीन पगोंमें ही पृथ्वीको नाप लिया था ( शान्ति • २२७। ७-८ )। प्रत्येक मासकी द्वादशी तिथिको भगवान् विष्णुकी पूजाका विशेष माहात्म्य ( अनु० 1०९ अध्याय ) । इन्द्रको धर्मोपदेश ( अनु० १२६ । ११— १६)। इनके द्वारा धर्मके माहात्म्यका वर्णन (अनु• १३४ । ८--१४ )। इनके सहस्र नार्मोका वर्णन ( अनु॰ १४९ अध्याय )। ( विशेष देखिये नारायण ) (२) भानु (मनु) अग्निके तीसरे पुत्र । इनका दूसरा नाम 'धृतिमान्' है । ये अङ्गिरागोत्रिय माने गये हैं । दर्श-पौर्णमास नामक यज्ञोंमें इन्हींमें इविष्यका समर्पण होता है (वन०२२१।१२)।

विष्णुधर्मा—गरुडकी प्रमुख संतानोंमेंसे एक ( उद्योग० १०१ । १३ ) ।

विष्णुपदतीर्थ-एक तीर्थः जिसमें स्नान करके वामन भगवान्की पूजा करनेवाला मनुष्य विष्णुलोकमें जाता है (वन०८३। १०३-१०४)। यह प्रभासतीर्थके बाद पड़ता है और विपाशा नदीके तटपर स्थित है ( वन॰ १३० । ८-९ )। स्वप्नमें शिवजीके पास श्रीकृष्णसहित जाते हुए अर्जुनको विष्णुपदतीर्थ मिला था ( द्रोण॰ ८०। ३५-३६ )।

विष्णुयशा-युगान्तके समय कालकी प्रेरणासे सम्भल नामक ग्राममें किसी ब्राह्मणके यहाँ एक महान् शक्तिशाली बालक प्रकट होगा, जिसका नाम होगा 'विष्णुयशा' कल्की । वह महान् बुद्धि एवं पराक्रमसे सम्पन्न, महात्मा, सदाचारी तथा प्रजावर्गका हितैषी होगा ( वह बालक ही भगवान्का कल्की अवतार कहलायेगा )। मनके द्वारा चिन्तन करते ही उसके पास इच्छानुसार वाहनः अस्त्र-शस्त्रः योद्धा और कवच उपस्थित हो जायेंगे । वह धर्मविजयी चक्रवतीं राजा होगा । वह उदारबुद्धि, तेजस्वी ब्राह्मण दु:खसे व्यात हुए इस जगत्को आनन्द प्रदान करेगा । कलियुगका अन्त करनेके लिये ही उसका प्रादुर्भाव होगा । वही सम्पूर्ण किंखुगका संहार करके नूतन सत्ययुगका प्रवर्तक होगा। बह ब्राह्मणोंसे घिरा हुआ सर्वत्र विचरेगा और भूमण्डलमें सर्वत्र फैले हुए नीच स्वभाववाले सम्पूर्ण ग्लेच्छोंका संहार कर डालेगा ( वन० १९०। ९३--९७ ) । उस समय चोर, डाकुओं एवं म्लेन्छोंका विनाश करके भगवान् कल्की अश्वमेध नामक महायज्ञका अनुष्ठान करेंगे और उसमें यह सारी पृथ्वी विधिपूर्वक ब्राह्मणोंको दे डालॅंगे। उनका यश तथा कर्म सभी परम पावन है । ये ब्रह्माजीकी चलायी दुई मङ्गलमयी मर्यादाओंकी स्थापना करके (तगस्याके लिये) रमणीय वनमें प्रवेश करेंगे । फिर इस जगत्के निवासी मनुष्य उनके शील स्वभावका अनुकरण करेंगे । द्विजश्रेष्ठ करकी सदा दस्युवधमें तत्पर रहकर समस्त भूतलपर विचरते रहेंगे और अपने द्वारा जीते हुए देशोंमें काले मृगचर्म, शक्ति, त्रिशूल तथा अन्य अख्न-शक्तोंकी स्थापना करते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणोंद्वारा अपनी स्तुति मुनेंगे और खयं भी उन ब्राह्मण शिरोमणियोंको यथोचित सम्मान देंगे । दस्युओंके नष्ट हो जानेपर अधर्मका भी नाश हो जायगा और धर्मकी वृद्धि होने लगेगी। इस प्रकार सत्ययुग आ जानेपर सब मनुष्य सत्यधर्मपरायण होंगे (वन० १९१ । १—७ )।

विष्वक्सेन-एक प्राचीन ऋषि, जो इन्द्रकी सभामें विराजते हैं (सभा० ७। १८ के बाद दा० पाठ)।

विष्वगश्व-(१) एक प्राचीन नरेश, ये इक्ष्वाकुवंशी महाराज पृथुके पुत्र थे। इनके पुत्रका नाम अदि था (आदि०१।२३२; वन०२०२।३)। गोदान-महिमाके विषयमें इनकी ख्याति (अनु०७६।२५-२७)। मांस-भक्षणका निषेध करनेसे इन्हें परावर-तत्त्वका

शान हो गया था (अनु० ११५ । ५८-६०)। (२) एक पृष्ठवंशीय राजाः जिसे अर्जुनने उत्तर-दिग्विजयके समय परास्त किया था (सभा० २७। १४)।

विहङ्ग-ऐरावत-कुलमें उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके सर्पसत्रमें जल मरा था (आदि॰ ५७। १२)।

विहटय-गृत्समदवंशी वर्चाके पुत्र, जो बितत्यके पिता थे (अनु०३०।६१)।

वीटा - जौके आकारकी बनी हुई काठकी मोटी गुल्ली, जो डंडेके सहारे खेलनेके काममें आती है। पाण्डवों और कौरवोंके खेलते समय वह वीटा कुएँमें गिर पड़ी थी, जिसे द्रोणाचार्यने सींकके बाणोंद्वारा निकाल दिया था (आदि०१३०।१७--२४)।

वीतहब्य-शर्यातिवंशी वत्सके पुत्रः जिनका दूसरा नाम हैहय था (अनु० ३०। ५-७)। इनके पुत्रोंद्वारा काशीनरेश इर्यश्वका वध (अनु० ३०। १०-११)। इनके उन पुत्रोंने सुदेवको भी मार डाला (अनु० ३०। १३-१४)। उन्हीं पुत्रेंद्वारा दिवोदासकी भी पराजय हुई (अनु० ३०। २१-२२)। काशीनरेश प्रतर्दनद्वारा इनके पुत्रोंका वध (अनु० ३०। ३८--४३)। इनका भागकर भृगुकी शरणमें जाना (अनु० ३०। ४५)। भृगुद्वारा इन्हें ब्राह्मणत्व प्रदान (अनु० ३०। ५७-५८)।

वीति-एक अग्नि । जब दक्षिणाग्निका गाईपत्य और आइवनीय—इन दो अग्नियों से संसर्ग हो जायः तब मिट्टीके आठ पुरवों में संस्कारपूर्वक तैयार किये हुए पुरोडाशद्वारा इस अग्निमें आहुति देनी चाहिये (वन॰ २२।। २५)।

वीतिहोत्र-(१) एक प्राचीन नरेश ( आदि० १। २३३)। (२) एक देश, जहाँके निवासी क्षत्रियोंका परशुरामजीने संहार किया था (द्रोण० ७०। १२-१३)।

वीर-(१) कस्यपपत्नी दनायुके गर्भसे उत्तरन एक असुर (आदि० ६५। ३३)। (२) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक (आदि० ६७। १०३)। (३) भरद्वाज नामक अग्निके द्वारा वीराके गर्भसे उत्पर्न । इन्हींको रथप्रभु, रथध्वान और कुम्भरेता भी कहते हैं। सोम देवताके साथ द्वितीय आज्यभाग इन्हींको प्राप्त होता है। इनके द्वारा सरयू नामक पत्नीके गर्भसे सिद्धि नामक पुत्र उत्पर्न हुआ (वन० २१९। ९-११)। (४) पाञ्चजन्य नामक अग्निके पुत्र, इनकी गणना विनायकोंमें है (वन० २२०। १३-१४)। (५) एक राजा जो कल्झिराज चित्राङ्गदकी कन्याके स्वयंवरमें उपस्थित हुआ था (शान्ति० ४। ७)।

वीरक-एक देशः जिसके धर्म और आचार विचार दूषित हैं। अतः यह त्याग देने योग्य है (कर्ण० ४४। ४३)।

वीरकरा-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदीः जिसका जल भारत वासी पीते हैं (भीष्म॰ ९। २६ )।

वीरकेतु-पाञ्चालराज द्रुपदका एक पुत्र । इसका द्रोणा-चार्यके साथ युद्ध और उनके द्वारा वध (द्रोण॰ १२२ । ३३—४१)।

वीरण-एक प्रजापितः जिन्हें मनन्कुमारजीद्वारा सात्वतधर्मकी प्राप्ति हुई थी और इन्होंने रैम्यमुनिको इस धर्मका उपदेश दिया था (कान्ति० ३४८। ४१-४२)।

वीरणक-धृतराष्ट्रकुलमें उत्पन्न एक नागः जो जनमेजयके सर्पसत्रमें जल गया था (आदि०५७।१८)।

वीरद्युम्न-एक प्राचीन नरेश, जिनके पुत्रका नाम भूरि-द्युम्न था। जो बनमें खो गया था, जिनका अपने पुत्रकी खोजमें महर्षि तनुके पास जाकर आशाके विषयमें पूछना (शान्ति० १२७। १४—२०)। आशाके विषयमें इन्हें तनु मुनिका उपदेश (शान्ति० १२८ अध्याय)।

वीरधन्वा-कौरवपक्षका एक त्रिगर्तदेशीय योद्धाः जो धृश्केतुका सामना करनेके लिये आगे वढ़ा था (द्रोण० १०६। १०)। इसका धृश्केतुके साथ युद्ध और उनके द्वारा वध (द्रोण० १०७। ९—१८)।

वीरधर्मा-एक राजा, जिसे पाण्डवोंकी ओरसे रण-निमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया गया था ( उद्योग० ४। १६ )।

वीरप्रमोश्न-एक तीर्थ, जहाँ जानेसे मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे छुटकारा पा जाता है (वन०८४। ५१)।

वीरबाहु-(१) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंने एक ( आदि० ६७। १०३; आदि० ११६। १२) । प्रथम दिनके युद्धमें उत्तरके साथ इसका द्वन्द्व-युद्ध (भीष्म० ४५। ७७-७८)। भीमसेनके नाथ इसका युद्ध और उनके द्वारा वध (भीष्म० ६४। ३५-३६)। (२) चेदि-देशके राजा, जिनका विवाह दशाणराज सुदामाकी पुत्रीसे हुआ था, जो दमयन्तीकी भौसी थी। वनमें राजा नल जब दमयन्तीको अकेली छोड़कर चले गये, उस समय दमयन्तीको उन्हींके राजमहलमें आश्रय मिला था। (वन० ६९। १३---१५)।

विरभद्र-एक शिवपार्यद, जो शंकरजीका मूर्तिमान् क्रोध ही था ( शान्ति० २८४ । २९—-३४ ) । इसका अपने रोमकूपेंसि रौम्यनामवाले गणेश्वरोंको प्रकट करना ( शान्ति० २८४ । ३५ ) । इसके द्वारा दक्षयज्ञ-विष्वंस ( शान्ति० २८४ । ३६-५० ) । इसका दक्ष आदिके पूछनेपर अपना परिचय देना ( शान्ति । २८४ । ५१-५५ )।

वीरमती-भारतवर्षकी एक नदी, जिसका जल भारतवासी पीते हैं (भोष्म०९।२५)।

वीरसेन-निषधदेशके राजा जो नलके पिता थे। ये धर्म और अर्थके तत्त्वज्ञ थे (वन० ५२। ५५)। दम-यन्तीद्वारा इनका परिचय दिया जाना (वन० ६४। ४८)। इन्होंने अपने जीवनमें कभी मांस नहीं खाया था (अनु० ११५। ६५)।

वीरा~(१) शंयुके पुत्र भरद्वाज नामक अग्निकी भार्या। इनके गर्भेषे वीर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ( वन॰ २१९।९)। (२) भारतवर्षकी एक नदीः जिसका जल भारतवासी पीते हैं (भीष्म॰ ९।२२)।

वीराश्रम-वीराश्रमनिवासी कुमार कार्तिकेयके निकट जाकर मनुश्य अञ्चमेध यज्ञका फल पाता है (वन ० ८४। १४५)।

वीरिणी-ये प्राचेतस दक्षकी पत्नी थीं । इनके गर्भसे एक हजार पुत्र तथा पचास कन्याएँ उत्पन्न हुई थीं (आदि॰ ७५ । ६-८)।

वीरुधा-नागमाता सुरसाकी तीन पुत्रियोंमेंसे एक । इसकी दो बहिनोंका नाम था अनला और रहा । यह लता, गुल्म, वल्ली आदिकी जननी हुई ( आदि॰ ६६ । ७० के बाद, दा॰ पाठ) ।

वीर्यवती-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शस्य • ४६।८)।

वीर्यवान्-एक सनातन विश्वेदेव (अनु० ९१। ३१)।

खुक-(१) एक राजा, जो द्रीपदीस्वयंवरमें उपस्थित था
(आदि० १८५ । १०)। यह कौरवोंकी ओरसे लड़
रहा था और किसी पर्वतीय नरेशद्वारा मारा गया था
(कर्ण०२५। १६-१७)। (२) पाण्डवपक्षका एक
योद्धा, जिसका द्रोणाचार्यद्वारा वध हुआ था (द्रोण० २१। १६)। (३) एक प्राचीन नरेश, जिसने
अपने जीवनमें कभी मांस नहीं खाया था (अनु०

चृक्षवासी - एक यक्षः जो कुवेरकी सभामें रहकर उनकी सेवा करता है (सभा० १०। १८)।

वृजिनीवान्-ये मनुवंशी कोष्टाके पुत्र थे। इनके पुत्रका नाम उषङ्गुथा (अनु० १४७। २८-२९)।

चृत्त-कश्यपद्वारा कद्रूके गर्भसे उत्पन्न एक नाग ( आदि० ३५। १०; उद्योग० १०३। १४ )। वृत्र (वृत्रासुर )-कश्यपपत्नी दनायुके गर्भसे उत्पन्न एक असुर ( आदि० ६५ । ३३ ) । यह राजा मणिमान्-के रूपमें इस पृथ्वीपर उत्पन्न हुआ था ( आदि॰ ६७। ४४ ) । इस महान् असुरके मस्तकपर प्रहार करनेसे वज्रके दस बड़े और सौ छोटे टुकड़े हो गये थे ( आदि० १६९। ५०)। वृत्रासुरको देवताओंपर चढ़ाई ( वन० १०० । ४ ) । त्वष्टाकी अभिचाराग्निसे इसकी उत्पत्ति ( उद्योग० ९ । ४८ ) । इसका इन्द्रको अपना ग्रास बना हेना ( उद्योग० ९ । ५२ ) । महर्षियोंके समझानेसे इन्द्रके साथ शर्तपूर्वक संधिकरना ( उद्योग० १०। २७—३१) । इसका ग्रुकाचार्यके प्रश्नोंका उत्तर देना ( श्रान्ति ॰ २७९ । १३—३१ ) । सनत्कुमारजीके उप-देशका समर्थन करते हुए इसका परमधामको प्राप्त करना ( शान्ति ० २८० । ५७-५९ ) । इन्द्रके साथ इसका युद्ध ( शान्ति ० २८१ । १३ — २१ ) । इन्द्रके वज्र-प्रहारहे इसके मारे जानेका वर्णनः जब वृत्रासुर ज्वरसे पीड़ित हाकर जँभाई लेने लगा, उसी समय इन्द्रने वज्रका प्रहार किया और वह प्राण त्यामकर विष्णुलोकको चला गया (वन० १०१। १५; उद्योग० १०। ३०; शान्ति० २८२। ९; शान्ति० २८३। ५९-६०) । इसके पञ्च भूतोंको प्रस्त करते हुए इन्द्रके शरीरमें प्रवेश करने और इन्द्रद्वारा मारे जानेका वर्णन (आइव०११। ७---99)1

महाभारतमें आये हुए वृत्रासुरके नाम-असुर, असुर-श्रेष्ठ, असुरेन्द्र, दैत्य, दैत्यपति, दैत्येन्द्र, दानव, दानवेन्द्र, दितिज, सुरारि, त्वाष्ट्र, विश्वातमा आदि।

वृद्धकन्या—महिपं कुणिगर्गकी पुत्री, जो बालबहाचारिणी
थी । इसकी घोर तपस्या ( शल्य० ५२ । ५-१० ) ।
नारदजीके कहनेसे इसका श्रृङ्गवान्के साथ आधा पुण्य
प्रदान करनेकी प्रतिज्ञापूर्वक अपना विवाह करना ( शल्य०
५२ । १२-१७ ) । महिप् श्रृङ्गवान्के साथ एक रात
रहकर और उन्हें अपनी तपस्याका आधा पुण्य प्रदान
करके इसका स्वर्गगमन ( शल्य० ५२ । १८-२१ ) ।
जाते समय उसने अपने स्थानको तीर्थ घोषित किया और
उसका फल इस प्रकार बताया— जो अपने चित्तको एकाम
कर इस तीर्थमें स्नान और देवतर्पण करके एक रात
निवास करेगा, उसे अद्यावन वर्षोतक विधिर्म्बक ब्रह्मचर्य
पालन करनेका फल प्राप्त होगा' ( शल्य० ५२ ।
२१-२२ ) ।

चुद्धसत्र—(१) ये सिन्धुराज जयद्रथके पिता थे (वन० २६४।६)। जयद्रथके जन्म-समयमें आकाशवाणीद्वारा उसकी मृत्युका समाचार मुनकर इनका चिन्तित होना और अपने जाति-भाइयोंको बुलाकर उनके सामने भेरे पुत्रका मिर जो पृथ्वीपर गिरायेगा, उसके मस्तकके सैकड़ों टुकड़े हो जायँगे।' यों जयद्रथको वरदान देना। पुनः अपने पुत्रको राजिसहासनपर वैटाकर स्वयं तपके लिये प्रस्थान करना (द्रोण० १४६। १८६–१९३)। अर्जुनके वाणद्वारा जयद्रथके मस्तकका इनकी गोदमें गिरना और मस्तकका इनकी गोदमें हनकी मृत्यु (द्रोण० १४६। १२२—१३०)। (२) एक पृष्वंशी राजा, जो गण्डवपञ्चका योदा था। इसका अश्वत्थामाके साथ युद्ध और उसके द्वारा वध (द्रोण० २००। ७३–८४)।

वृद्धक्षेमं-त्रिगर्तदेशके राजाः जो सुशर्माके निता थे (आदि०१८५।९)।

वृद्धगार्ग्य-एक तपम्बो महर्षि, जिन्होंने पितरोंसे नील्राधम छोड़ने, वर्षा-ऋतुमें दीपदान करने और अमावास्याको तिलमिश्रित जलद्वारा तपण करनेसे प्राप्त होनेवाले पलके विपयमें प्रश्न किया और पितरोंने इन्हें उसका वर्णन सुनाया (अनु० १२५। ७७—८३)।

वृद्धशर्मा-आयुके द्वारा स्वर्भानुकुमारीके गर्भसे उत्पन्न पाँच पुत्रोंमेंसे एक, शेप चारके नाम हैं---नहुष, रिज, गय और अनेना (आदि० ७५। २५-२६)।

वृद्धिका-वृक्षों र िगरे हुए शिवजीके बीर्यसे उत्पन्न हुई नारियाँ, जो मनुष्यका मांस भक्षण करनेवाली हैं। संतानकी इच्छा रखनेवाले लोगोंको इनके सामने मस्तक झकाना चाहिये (वन० २३९। १६)।

वृन्दारक-(१) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक (आदि० १९६।८)। भाइयोंके साथ इसका भीमसेनपर आक-मण और उनके द्वारा वध (द्वीण०१२०।३३—६१)। (२) कौरवपक्षका एक योद्धा, जो अभिमन्युद्वारा मारा गया (द्वोण० ४७। १२)।

वृष-(१) स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ६४)।
(२) एक दैत्यः दानव या राक्षसः जो पूर्वकालमें पृथ्वीका
शासक थाः परंतु कालवश इने छोड़कर चल वसा
( शान्ति० २२७। ५१)।

वृषक-(१) गान्धारराज सुबलका पुत्र, जो द्रौपदी-स्वयंवरमें गया था (आदि० १८५। ५-६)। यह युधिष्ठिरके राजस्य यज्ञमें भी उपस्थित था (सभा० ३४। ७)। दुर्योधनकी सेनामें भीष्मद्वारा यह दुर्धिष रथी बताया गया है (उद्योग० १६८। १)। अर्जुनके साथ युद्ध करते समय यह उनके हाथसे मारा गया (द्रोण० २०। २—११)। व्यासजीके आह्वान करने-पर गङ्गाजलसे इसका प्रकट होना (आश्रम० ३२। १२)। (२) एक राजकुमार, जो कलिङ्ग (कलिङ्गराजकुमार) का माई था । इसके मारे जानेकी चर्चा ( कर्णं॰ ५।३३)।

वृषका-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारत-वासी पीते हैं (भोष्म०९।३५)।

चृषकाथ-कौरवपक्षका एक योद्धाः जो द्रोणाचार्यद्वारा निर्मित गरुडव्यूहके दृदयस्थानमें स्थित था (द्रोण॰ २०। १३)।

वृषदंश-मन्दराचलके निकटका एक पर्वतः जो खप्नमें श्रीकृष्णसिहत शिवजीके पास जाते हुए अर्जुनको मार्गमें मिला या (द्रोण० ८०। ३३)।

वृषद्रभे-(१) एक प्राचीन राजिं जो यम-सभामें रहकर विवस्वान्-पुत्र यमकी उपासना करते हैं (सभा०८।२६)। अपने राज्यकालमें इनका अपना एक गुप्त नियम था कि 'ब्राह्मणको सोने और चाँदीका ही दान दिया जाय' (वन०१९६।३)। राजा सेन्दुकके कहनेसे एक ब्राह्मणका इनके पास आकर एक हजार घोड़े माँगना और इनका उस ब्राह्मणको कोड़ोंसे पीटना (वन०१९६। ४-८)। ब्राह्मणके इस मारका रहस्य पूछनेपर उसे बताना और अपने राज्यकी एक दिनकी आयका उसके लिये दान करना (वन०१९६। ९-१३)।(२) काशि या काशी जनपदके राजा उशीनर, जिन्होंने शरणागत कपोतकी रक्षा की थी (अनु०३२ अध्याय)।

वृषध्वज-प्रवीरवंशका एक कुलाङ्गार राजा ( उद्योग० ७४। १६)।

वृषपर्वा-(१) एक दानव, जो कश्यपद्वारा दनुके गर्भसे उत्पन्न हुआ था ( आदि॰ ६५। २४ )। यह दीर्घप्रज्ञ नामक राजाके रूपमें पृथ्वीपर उत्पन्न हुआ था ( आदि॰ ६७ । १५-१६ ) । दैत्योंके पुरोहित शुक्राचार्य इसीके नगरमें रहते थे ( आदि० ७६। १३-१४ )। इसकी कन्याका नाम द्यमिष्ठा था ( आदि० ७८।६)। ग्रुकाचार्यसे अपने नगरमें रहनेके लिये इसकी करण प्रार्थना ( आदि० ८०। ७-८ )। इसके प्रति इसकी पुत्री शर्मिष्ठाको आजीवन अपनी दासी बनानेके लिये देव-यानीका अनुरोध ( आदि० ८०। १६ )। शर्मिष्ठाको बुलानेके लिये इसका धात्रीको भेजना (आदि० ८०। १७ के बाद, दा॰ पाठ )। (२) एक प्राचीन राजर्षि, जिनके आश्रमपर जानेके लिये आकाशवाणीद्वारा पाण्डवीं-को आदेश मिला था (वन० १५६। १५)। इनके द्वारा पाण्डवोंका स्वागत ( वन० १५८। २०-२३ )। इनका पाण्डवींको उपदेश देना ( वन० १५८ । २६-२७)। पाण्डवींके प्रस्थान करते समय इन्होंने उन्हें ब्राह्मगोंको सौंप दिया और स्वयं पाण्डवींको आशीर्वाद दे

मार्ग बताकर लौट आये ( वन० १५८ । २८-२९ )। पाण्डर्वोका पुनः लौटकर वृषपर्वाके आश्रमपर आना और सत्कृत होना ( वन० १७७ । ६-८ )।

वृषप्रस्थिगिरि-एक तीर्थः जहाँ तीर्थयात्राके समय पाण्डवीने निवास किया था ( वन० ९५ । ३ )।

वृषभ-(१) मगध-राजधानी गिरिवजके समीपका एक पर्वत (सभा० २१।२)।(२) गःन्धारराज सुबल-का पुत्रः जो शकुनिका छोटा भाई था। इसने अपने अन्य पाँच भाइयोंके साथ इराव:न्पर धावा किया थाः जिसमें पाँच तो इरावान्द्वारा मारे गये; केवल यही बचा था (भीष्म० ९०। ३३-४७)।

वृषभा-भारतवर्षकी एक नदी, जिसका जल भारतवासी पीते हैं (भीष्म ०९।३२)।

वृषभेक्षण-भगवान् श्रीकृष्णका एक नाम । इस नामकी निरुक्ति ( उद्योग० ७० । ७ ) ।

वृषसेन-(१) एक प्राचीन राजा, जो यमसभामें रहकर वैवस्वत यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८। १३ )। (२) युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें आया हुआ एक अभि-मानी नरेश ( सभा० ४४। २१-२२)। (३) कर्णका एक पुत्र, जो दुर्योधनकी सेनाका एक श्रेष्ठ रथी था ( उद्योग॰ १६७ । २३ ) । शतानीक आदि द्रौपदीपुत्रीं-के साथ इसका युद्ध (द्रोण॰ १६। १—१०) । इसका पाण्डचके साथ युद्ध ( द्रोण० २५। ५७ )। अभिमन्यु-द्वारा इसका पराजित होना ( द्रोण० ४४। ५-७ )। इसके ध्वजका वर्णन (द्रोण० १०५। १६-१८)। अर्जुनके साथ इसका युद्ध (द्रोण० १४५ । ४२-५८)। द्रुपदके साथ इसका संग्राम (द्रोण १६५। १३)। इसके द्वारा द्वयदकी पराजय (द्रोण० १६८ । १९-२६)। सात्यिकद्वारा इसकी पराजय (द्रोण० १७०। ३७-३९)! द्रोणाचार्यके मारे जानेपर इसका युद्धस्थलसे भागना (द्रोण० १९३ । १६ ) । सात्यिकद्वारा इसकी पराजय (द्रोण ० २०० । ५१-५३; कर्ण० ४८ । ४३-४५ ) । इसका नकुलके साथ युद्ध (कर्ण ०६१। ३६-३९)। शतानीक-के साथ इसकी मुटभेड़ (कर्ण ० ७५ । ९-१०)। इसका नकुलके साथ घेर संग्राम और इसके द्वारा नकुल-की पराजय ( कर्णं० ८४ । १९-३५ ) । अर्जुनके साथ इसका युद्ध और उनके द्वारा वध (कर्ण ० ८५। ३५-३८ ) । व्यासनीके अ:वाहन करनेपर गङ्गानलसे निकलनेवाले वीरोंमें यह भी था (आश्रम० ३२। १०)।

वृषा-भारतवर्षकी एक नदी, जिसका जल यहाँके निवासी पीते हैं (भीष्म०९।३५)।

वृषाकिष-(१) भगवान् विष्णुका एक नाम । इस नामकी निरुक्ति (शान्ति० ३४२। ८९)। (२) एक ऋषि, जो अन्य ऋषियोंके साथ देवताओंके यहमें उपस्थित हुए ये (अनु० ६६। २३)। (३) ग्यारह रुद्रोंमेंसे एक (अनु० १५०। १२-१३)।

वृषाण्ड-एक दैत्यः दानव या राक्षसः जो इस पृथ्वीका प्राचीन शासक थाः किंतु कालसे पीड़ित हो इसे छोड़कर चल दिया (शान्ति० २२७। ५३)।

वृषादिभि-(१) काशिराज वृषदर्भके पुत्र युवनाश्वः जो सब प्रकारके रत्नः अभीष्ट स्त्री और सुरम्य गृह दान करके स्वर्गलोकमें निवास करते हैं (शान्ति • २३४ । २५; अनु • १३० । १०) । (२) वृषदर्भ (प्रथम) के पुत्र राजा वृषादिभि; इनका सप्तर्षियोंको दान देनेके लिये उद्यत होना (अनु • ९३ । २७——३०) । सप्तर्षियोंपर कुपित होकर इनके द्वारा कृत्या प्रकट करना (अनु • ९३ । ५२-५३) । सप्तर्षियोंको मारनेके लिये कृत्याको मेजना (अनु • ९३ । ५५-५६) ।

वृषामित्र-एक ऋषिः जो युधिष्ठिरका विशेष आदर करते थे (वन०२६।२४)।

वृष्णि-एक यदुवंशी क्षत्रियः इनके वंशज वृष्णि कहलाये (आदि॰ २१७।१८) | (इसी वंशमें भगवान् श्रीकृष्ण प्रकट हुए थे।)

वेगवान्—(१) धृतराष्ट्र-कुलमें उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके सर्पसत्रमें जल मरा या (आदि० ५७। १७)।(२) एक दानव, जो दनुका विख्यात पुत्र था (आदि० ६५।२४)। यह इस पृथ्वीपर केकयराज-कुमारके रूपमें उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७।१०-११)।(३) एक दैत्य, जो शाल्वका अनुयायी था। जाम्बवतीपुत्र साम्बके साथ इसका युद्ध और उनके द्वारा वध (बन० १६।१७-२०)।

वेगवाहिनी-एक नदी, जो वरुण-सभामें रहकर वरुणदेवकी उपासना करती है (सभा०९।१८)।

वेणा-एक नदी, जो वरुणसभामें रहकर उनकी उपासना करती है (सभा०९।१८)। दक्षिण-दिग्विजयके अवसरपर सहदेवने वेणातटवर्ती प्रदेशके स्वामीको पराजित किया था (सभा०३१।१२)। वेणानदीके तटपर जाकर तीन रात उपवास करनेवाला मनुष्य मोर और हंसोंसे जुता हुआ विमान प्राप्त करता है। यह समस्त पार्पोका नाश करनेवाली है ( वन० ८५ । ३२; वन० ८८ । ३ ) । अग्निको उत्पन्न करनेवाली निर्देशों इसकी भी गणना है ( बन० २२२ । २४-२६ ) । यह भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी है, जिसका जल यहाँकी प्रजा पीती है ( भोष्म० ९ । २०, २७ ) । इसका नाम सायं-प्रात: स्मरण करनेयोग्य है ( अनु० १६५ । २० ) ।

वेणासङ्गम-एक तीर्थः जहाँ स्नान करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है (वन॰ ८५। ३४)।

वेणिका-शाकद्वीपकी एक पवित्र जलवाली नदी ( भीष्म० ११। ३२)।

वेणी-कौरव्य-कुलमें उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके सर्प-सन्नमें दग्ध हो गया था (आदि० ५७। १२-१३)।

वेणीस्कन्द्-कौरव्यकुलमें उत्पन्न एक नागः जो जनमेजयके सर्पसत्रमें दग्ध हो गया था (आदि० ५७। १२-१३)।

वेणुजङ्क-एक प्राचीन ऋषिः जो युधिष्ठिरकी सभामें विराज-मान होते थे (सभा॰ ४।१८)।

वेणुदारि-एक यादवः जिसने वभु ( अकृरजी ) की भार्या-का अपहरण किया था ( सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठः पृष्ठ ८२५, कालम १ )।

वेणदारिस्तत-एक यादव, जिसे दिग्विजयके अवसरपर कॅर्णने परास्त किया था (वन० २५४। १५-१६)।

वेणुप-एक भारतीय जनपद ( उद्योग० १४०। २६ )। वेणुमण्डल-कुशद्भीपके सात वर्षोंमेंसे दूसरा वर्ष । इन सातों वर्षोंमें देवता, गन्धर्व और मनुष्य आनन्दपूर्वक निवास करते हैं। इनमें किसीकी भीं मृत्यु नहीं होती तथा यहाँ लुटेरे और म्लेच्छ जातिके लोग नहीं हैं ( भीष्म० १२। १२--१५ )।

वेणुमन्त-एक श्वेतवर्णका पर्वतः जो उत्तर भागमें मन्दरा-चलके सदृश विद्यमान था (सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८१३, काल्यम १)।

बेणुवीणाधरा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य • ४६ । २१ )।

वेतस्वन-एक प्राचीन तीर्थः जहाँ मृत्युने तास्या की थी (द्रोण॰ ५४। २३)।

वेतिसिका-ब्रह्माजीद्वारा सेवित एक तीर्थ, जहाँ जानेसे मनुष्य अस्वमेध यज्ञका फल पाता और ग्रुकाचार्यके लोक-में जाता है (वन० ८४। ५६)।

वेतालजननी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शक्य० ४६ । १३ ) । वेत्रकीयगृह - एकचका नगरीके समीपवतीं एक स्थानविशेषः जहाँ उस प्रदेशका राजा निवास करता था ( आदि॰ १५९।९)।

वेत्रकीयवन-एक वनः जहाँ भीमसेनने बकासुरको मारा था (वन० ११ । ३०-३१ ) ।

वेत्रवती-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारत-वासी पीते हैं ( भीष्म० ९। १६, १९ )।

वेत्रिक-एक भारतीय जनपद । दुर्योधनने यहाँके सैनिकोंको भीष्मकी रक्षाके लिये भेजा था (भीष्म० ५१ । ७) ।

वेद-(१) ये आयोदधीम्य मुनिके एक शिष्य ये (आदि० ३। ७८)। इनकी गुरुभक्तिका वर्णन (आदि०३। ७९ ) । इनको गुरुका आशीर्वा प्राप्त होना ( आदि० ३।८०)। इनके गाईस्थ्यधर्मका वर्णन ( आदि० ३।८१ ) । इनका जनमेजयका उपाध्याय होना ( आदि॰ ३ । ८२ )। परदेश जाते समय अपने शिष्य उत्तङ्कको घरकी सँभाल रखनेके लिये इनका आदेश (आदि० ३ । ८४) । इनका परदेशसे लीटनेपर उत्तङ्कके कार्य विधानपर प्रसन्न होना और उन्हें आशीर्वाद देकर घर जानेके लिये आज्ञा देना ( आदि०३।८८-८९) । गुरु-दक्षिणाके लिये उत्तङ्कके आग्रह करनेपर उन्हें गुरुपत्नीके पास गुरुदक्षिणाकी वस्तु पृछनेके लिये भेजना ( आदि॰ ३। ९०—९४ )। (२) भारतीय आयोंके सर्वप्रधान और सर्वमान्य धार्मिक ग्रन्थः जो अप्रतिम ज्ञानके भंडार हैं। इनकी संख्या चार है—ऋग्वेद, साम-वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद । ये सभी मूर्तिमान् हो ब्रह्माजीकी सभामे उपस्थित रहते हैं (सभा० ११। ३२)।

वेदवती-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारत-वासी पीते हैं ( भीष्म ० ९ । १७ )।

वेदिशरा-एक प्राचीन ऋषिः जो उपरिचरवसुके वहमें सदस्य बने थे ( शान्ति ॰ ३३६। ८ )।

वेदस्मृता-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल यहाँके निवासी पीते हैं ( भीष्म॰ ९। १७)।

वेदाश्वा-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदीः जिसका जल भारत-वासी पीते हैं ( भीष्म० ९। २८)।

वेदी-ब्रह्माकी भार्या ( उद्योग० ११७। १० )।

वेदीतीर्थ-(१) कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थः जिसमें स्नान करके मनुष्य सहस्र गोदानका फल पाता है (वन०८३।९९)।(२)एक परम दुर्गम तीर्थः (जो सम्भवतः सिन्धुके उद्गमस्थानके निकट है।) यहाँकी यात्रा करनेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता और स्वर्गक्षेकमें जाता है (वन०८४।४७)।

वेन-(१) वैवस्वत मनुके प्रथम दस पुत्रोंमेंसे एक (आदि० ७५ | १५-१७) | (२) मृत्युकी मानसी कन्या सुनीथाके गर्भसे उत्पन्न एक राजा (शान्ति० ५९ | ९३) | ऋषियोंके शापसे इनकी मृत्यु (शान्ति० ५९ | ९४) | ऋषियोंके शापसे इनकी दाहिनी जाँघके मन्थनसे निपादों एवं विन्ध्यगिरिनिवासी लाखों म्लेच्छोंकी उत्पत्ति हुई (शान्ति० ५९ | ९५-९७) | दाहिने हाथके मन्थनसे पृथु उत्पन्न हुए (शान्ति० ५९ | ९८) | ये यममभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं (स्नभा० ८ | १५) |

वेहत-एक पुष्टिकरी ओपिध ( वन॰ १९७। १७ )।

वैकर्तन-अपने शरीरसे कवचके कतर डालनेके कारण कर्ण-का नाम वैकर्तन हो गया (आदि० ११०।३१)। (विशेष देखिये कर्ण)

वैकुण्ठ-पाँचों भूतोंको मिलानेमें जिसकी शक्ति कभी कुण्ठित नहीं होती, वे भगवान् वैकुण्ठ कहलाते हैं ( शान्ति॰ ३४२ । ८० )।

वैजयन्त-(१) इन्द्रके ध्वजका नाम (वन० ४२।८)। (२) क्षीरसागरके मध्यभागमें स्थित एक पर्वत, जहाँ अध्यात्मगतिका चिन्तन करनेके लिये ब्रह्माजी प्रतिदिन आते हैं (शान्ति० ३५०। ९-१०)।

वैजयन्ती—(१) ऐरावतके दो घण्टोंका नामः जिन्हें इन्द्रने स्कन्दको अर्पण किया था। उनमेंसे एक विशाखने ले लिया और दूसरा स्कन्दके पास रहा (वन० २३१। १८-१९)।

वैदूर्यपर्वत-रार्पारक क्षेत्रमें गोकर्णतीर्थके पास स्थित एक पर्वतः जो शिवस्वरूप माना जाता है। इसीपर अगस्त्यजीका आश्रम है। वैदूर्यपर्वतका दर्शन करके नर्मशामें उतरनेसे मनुष्य देवताओं तथा पुण्यात्मा राजाओंके समान पवित्र लोकोंको प्राप्त करता है। यह पर्वत त्रेता और द्वापरकी संधिमें प्रकट हुआ था ( वन॰ ८८। १८; वन॰ १२१। १९-२०)।

वैतरणी—(१) भागीरथी गङ्गा ही जब पितृलोकमें बहती हैं, तब उनका नाम वैतरणी होता है। वहाँ पापियोंके लिये इनके पार जाना अत्यन्त किन होता है (आदि॰ १६९। २२)।(२) एक नदी, जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना करती है (सभा० ९। २०)। यह सब पापोंको छुड़ानेवाली है, इसमें विरजतीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्य चन्द्रमाके समान प्रकाशित होता है (वन॰ ८५। ६)। यह भारतकी उन प्रसिद्ध नदियोंमेंसे है, जिसका जल भारतवासी पीते हैं (भीष्म० ९। ३४)।

वैताली-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ६७ ) । वैदर्भी-राजा सगरकी एक पत्नी, जिनसे साठ इजार पुत्रोंकी उत्पत्ति हुई थी ( वन० १०६ । १७-२३ ) ।

वैदेह-एक भारतीय जनपद (भीष्म । ९। ५७)। (विशेष देखिये विदेह)।

वैनतेय—गरुइकी प्रमुख संतानोंमेंसे एक ( उद्योग० १●१।१०)∣

वैमानिक-एक तीर्थः जहाँ स्तान करनेसे मनुष्य अप्सराओ-के दिव्य लोकमें जाता है और इच्छानुसार विचरता है (अनु० २५।२३)।

वैमित्रा-सात शिशुमाताओं मेंसे एक। शेव छःके नाम है— काकीः हलिमाः मालिनीः बृह्ताः आर्या और पत्सला (वन०२२८। १०)।

वैराज-सात पितरोंमेंसे एक । शेष छःके नाम हैं— अग्निष्वात्तः, सोमपाः, गाईपत्यः, एकश्रङ्गः, चतुर्वेद और कल । ये ब्रह्मार्जाकी सभामें रहकर उनकी उपासना करते हैं (सभा० ११ । ४६ )।

वैराट-धृतराष्ट्रके सौ पुर्वोमेंसे एकः जो भीमसेनद्वारा मारा गया था ( भीष्म०९६ । २६ ) ।

वैराम-एक प्राचीन जातिका नामः इस जातिके छोग नाना प्रकारके रत्न और भाँति-भाँतिकी भेंट-सामग्री लेकर युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें आये थे (सभा० ५९। १२)।

वैवस्वत तीर्थ-एक पुण्यमय तीर्थः यहाँ स्नान करनेस मनुष्य स्वयं तीर्थरूप हो जाता है (अनु ०२४। ३९)।

वैवस्तत मनु-चौदइ मनुओंमें ये सातवें मनु हैं ( आदि • ७५ । १ )। ( विशेष देखिये मनु )।

चैनाहिकपर्व-(१) आदिपर्वका एक अवान्तर पर्व (अध्याय १९२ से १९८ तक)। (२) विराटपर्वका एक अवान्तर पर्व (अध्याय ७० से ७२ तक)।

वैराम्पायन-महर्षि वेदव्यासके शिष्य, जिन्होंने महाराज जनमेजयको महाभारतकी कथा सुनायी थी (आदि० १।२०-२१,९८)। जनमेजयको महाभारतकी कथा सुनानेके लिये इनको गुरुदेव व्यासकी प्रेरणा प्राप्त होना (आदि० ६०।२२)। इनके द्वारा महाभारत प्रन्थकी महिमाका विस्तारपूर्वक वर्णन (आदि० ६२। १२—५३)। ये अज्ञानवश किसी समय ब्राह्मणका वध करनेके कारण बालवधके पापसे लिस हो गये थे तो भी स्वर्ग चले गये (अनु० ६।३७)।

वैशाख-( बारह महीनोंमेंसे एकः जिस मासकी पूर्णिमाको विशाखा नक्षत्रका योग होता हैः उसे वैशाख कहते हैं। यह चैत्रके बाद और ज्येष्ठके पहले आता है।) जो स्त्री या पुरुष इन्द्रिय-सयमपूर्वक एक समय भोजन करके वैशाख मासको विताता है; वह सजातीय वन्धु-बान्धवों में श्रेष्ठताको प्राप्त होता है (अनु०१०६।२४)। वैशाख मामकी द्वादर्शा तिथिको उपवासपूर्वक भगवान् मधुसदन का पूजन करनेवाला पुरुष अग्निष्टोम यज्ञका फल पाता और सोमलोकमें जाता है (अनु०१०९।८)।

वैद्यालाक्ष्-ब्रह्मका नाति-शास्त्रः जो विशालाक्ष भगवान् दिवद्वारा संक्षिप्त किये जानेके कारण वैद्यालाक्ष कहलाता है ( सान्ति० ५९ । ८२ )।

वैश्रवण-कुवेग्का एक नाम (आदि० १९८ । ६)। (देखिये कुवेर)

वैश्वानर-(१) एक महर्षि, जो इन्द्रकी सभामे विराजमान होते हैं (सभा० ७ । ३८) । (२) भानु (मनु) नामक अग्निके प्रथम पुत्र । चातुर्मास्य यज्ञोंमें हविष्यद्वारा पर्जन्यसहित इनकी पूजा की जाती है (वन० २२१ । १६)।

त्रैष्णवधर्मपर्व-आस्वमेधिकपर्वका एक अवान्तर पर्वः जो दाक्षिणात्य पाठसे लिया गयः है (अध्याय ९२। इतिश्वणात्य पाठ, पृष्ठ ६३०७ से ६३७८ तक )।

<mark>बैहायस−नर</mark>-नारायणाश्रमके समीपवर्ती एक कुण्ड (क्रान्ति० ा ३२७ । ३ ) ∤

व्यश्व-एक राजाः जो यम-सभामें रहकर वैवस्वत यमकी उपासना करते हैं (सभा० ८ । १२ )।

व्याद्मकेतु-पाण्डवपक्षका एक पाञ्चाल योद्धाः जो कर्णद्वारा चायल किया गया था (कर्णे० ५६ । ४४-४८)।

व्याद्यद्त-(१) पाण्डवपक्षका एक राजा- जिसको गणना श्रेष्ठ रथियों की गयो थो (उद्योग० १७१ । १९) । द्रोणाचार्यके साथ इसका युद्ध और उनके द्वारा वध (द्रोणा० १६ । ३२-३७) । इसके बोड़ोंकी चर्चा-गदहेके समान मिलन और अरुण वर्णवाले तथा पृष्ठ मागमें चूहेके समान श्वाम-मिलन कान्तिवाले विनीत घोड़े व्याघदत्तको युद्ध मैदानमें ले गये थे (द्रोणा० २३ । ५४) । विकर्णद्वारा इसके मारे जानेकी चर्चा (कर्ण० ६ । १६-१७) । (२) मगध देशका एक राजकुमार, जो कौरवपक्षका योद्धा था । इसका सात्यिकके साथ युद्ध (द्रोण० १०६ । १४) । सात्यिकके साथ संग्राम करते हुए इसका उनके द्वारा वध (द्रोण० १०७ । ३१-३३) ।

व्याद्रपाद-एक प्राचीन ऋषिः जो उपमन्युके पिता थे (अनु०१४। ४५)।

व्याघास-स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५।५९)।

व्यास-एक महर्षिः जिनको नमस्कार कर लेनेके पश्चात् जय ( महाभारत एवं इतिहास-पुराण आदि ) के पाठका विधान है। इन्हें कुष्णद्वेपायन कहते हैं (आदि ० १। मङ्गला-चरण ) । राजिं जनमेजयके सर्पसत्रमें वैशम्पायनद्वारा श्रीकृष्णद्वेपायनकथित महाभारतकी विचित्रः विविध एवं पुण्य-मयी कथाएँ सुनायी गयी थीं ( आदि॰ १। ९-११ )। इनकी बनायी हुई महाभारतसंहिता सव शास्त्रोंके अभिपायके अनकल वेदाशोंसे भृषित तथा चारों वेदोंके भावोंसे मंयुक्त है ( आदि० १। १७-२१) । हिमालयकी पवित्र तलहरीमें पर्वतीय गुकाके भीतर स्नान आदिसे पवित्र हो कुशासनपर ैठकर ध्यानयोगमें स्थित हो इन्होंने धर्मपूर्वक महाभारत इतिहासके स्वरूपका विचार करते हुए ज्ञानदृष्टिद्वारा आदिसे अन्ततक सब कुछ प्रत्यक्षकी भाँति देखा (आदि० १। २८ के बाइ दा ० पाठ; २९--४९ ) । इन्होंने तपस्या एवं ब्रह्मचर्यकी शक्तिसे सनातन वेदका विस्तार करके लोकपावन पवित्र इतिहासकी रचना की (आदि० १।५४)। ये पराज्ञरमुनिके पुत्र और द्वैपायन नामसे प्रसिद्ध हैं। उत्तम व्रतधारी, निग्रहानुग्रह्ममर्थ एवं सर्वज्ञ हैं। इन्होंने महाभारत-की रचना करके यह विचार किया कि अव मैं शिष्योंको इस ग्रन्थका अध्ययन कैसे कराऊँ । इनके इस विचारको जानकर लोकगुर भगवान् ब्रह्मा लोककल्याणकी कामनासे स्वयं इनके आश्रमपर पधारे । इन्होंने ब्रह्माजीको प्रणाम करके उन्हें भेष्ठ आसनपर बैठाया। उनकी परिक्रमा की और उनके आसनके पास ही ये हाथ जोड़कर खड़े हो गये; फिर ब्रह्माजी-की आज्ञासे बैठकर प्रसन्नतापूर्वक बोले-- भगवन् ! मैंने एक महाकाव्यकी रचना की है। इसमें सम्पूर्णवेदोंका गुप्त-तम रहस्य तथा अन्य सब शास्त्रोंका सार संकलित हुआ है; परंत इसके लिये कोई लेखक नहीं मिलता। अह्याजीने इनके काव्यकी प्रशंसा करके इन्हें गणेश समणकी आज्ञा दी और स्वयं अपने धामको चले गये (आदि० १। ५५-७३ )। इन्होंने गणेशजीका स्मरण किया और वे आ गये। ब्यासर्जाने उनसे हेखक बननेकी प्रार्थना की । उन्होंने कहा, ध्यदि लिखते समय मेरी लेखनी क्षणभर भी न इके तो मैं लेखक हो सकता हूँ। व्यासजीने कहा-'ऐसा ही होगा; किंतु आप भी बिना समझे एक अक्षर भी न लिखें। कहते हैं, इन्होंने महाभारतमें आठ इजार आठ सौ इलोक ऐसे रचे हैं, जिनका अर्थ ये तथा शुकदेवजी ही टीक-टीक समझते हैं । गणेदाजी सर्वज्ञ होनेपर भी जब क्षण-भर ऐंस स्टोकोंपर विचार करने छगते तयतक न्यासजी और भी बहुत से श्लोकॉकी रचना कर डालते थे (आदि० ९। ७५-८३)। इन्होंने माता सत्यवती तथा परम ज्ञानी गङ्गा-पुत्र भोष्मकी आज्ञासे विचित्रवीर्यकी पत्नियोंके गर्भसे तीन अग्नियोंके समान तीन तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किये,जिनके नाम थे--धृतराष्ट्रः पाण्डु और विदुर । इन सबके परलोकवासी हो जानेके ब द व्यासर्जाने मनुष्यलोक्तमें महाभारतका प्रवचन किया । जनमेजय तथा सहस्री ब्राह्मणींके प्रश्न करनेपर उन्होंने अपने शिष्य वैशम्पायनको आज्ञा दी थी कि तुम इन्हें महा-भारतकी कथा सुनाओ (आदि०१। ८४-९९) । इन्होंने उपाख्यानीं हिंदत जो आद्यभारत या महाभारत बनाया थाः वह एक लाख कोकोंका है। फिर इन्होंने उपाख्यानभागको छोड़कर चौबीस हजार क्षोकोंकी एक संहिता बनायी, जिसे विद्वान् पुरुष भारत' कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेवको महाभारत ग्रन्थका अध्ययन कराया । फिर दूसरे-दूसरे सुयोग्य शिष्योंको इसका उपदेश दिया । तरम्श्रात् भगवान् व्यासने साठ **लाख स्त्रोकोंकी** दूसरी संहिता बनायी । उसके तीस लाख स्ठोक देवलोकमे नमादत हो रहे हैं। पितृलोकमें पंद्रह लाख तथा गन्धर्व-लोकमें चौदह लाख कोकोंका पाट होता है। शेष रह एक लाख स्रोक । उन्हींको आद्य भारत या महाभारत कहते हैं। मनुष्यलोकमें ये ही प्रतिष्ठित हैं। देवताओं को देवर्षि नारदने, पितरोंको असित देवलने, गन्धर्वोको शकदेवजीने और मनुष्योंको वैशम्पायनजीने महाभारत-संहिता सुनायी थी ( आदि० १।१०१-१०९ )। पुत्र और शिष्योंसहित भगवान् वेदव्यास जनमेजयके सर्वयक्तमें सदस्य बने थे ( सादि० ५३। ७-१०)। आस्तीकन जनमेजयके यज्ञको सत्यवतीनन्दन व्यासके यज्ञके समान बताया (आदि० ५५।७) । यज्ञकर्मसे अवकाश मिलनेपर व्यासदेवजी अति विचित्र महाभारतकी कथा सुनाया करते थे ( आदि० '३९। ५ )। इन्हें 'सत्यवती' अथवा काली'ने कन्यावस्थामें ही पराश्चर मुनिसे यमुना-जीके द्वीपमें उत्पन्न किया था। ये पाण्डवोंके पितामह थे। इन्होंने जनम लेते ही अपनी इच्छासे शरीरको वदा लिया था। इनको स्वतः ही अङ्गी और इतिहासींसहित सम्पूर्ण वेदींका तथा परमात्मतत्त्वका ज्ञान प्राप्त हो गया था। ये वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ हैं। इन्होंने एक ही वेदको चार भागोंमें विभक्त किया है। ब्रह्मर्षि व्यासजी परब्रह्म और अपग्ब्रह्मके ज्ञाताः, कवि ( त्रिकालदर्शी )ः सत्यत्रतपरायण तथा परम पवित्र हैं। इन्होंने ही शान्तनुकी संतानपरभपराका विस्तार करनेके लिये घृतराष्ट्र, पाण्डु तथा विदुरको जन्म दिया था। ये जनमेजयके यज्ञमण्डपमें पधारे। राजा जनमेजयने सेवकीं-सहित उठकर इनकी अगवानी की। इन्हें सोनेके सिंहासनपर विटाकर इनका पूजन किया और कुशलप्रश्नके पश्चात् इनसे महाभारत-युद्धका वृत्तान्त पूछा। तव इन्होंने अपने पास बैठे हुए शिष्य वैशम्पायनको वह सारा प्रसंग सुनाने-की आज्ञा दी (आदि० ६०। १---२२)। वैश्वम्पायनने गरुदेव व्यासको नमस्कार करके कथा प्रारम्भ की

( आदि॰ ६१ । १-२ )। व्यासर्जाके कहे हुए इस पञ्चम वेदरूप महाभारतको 'कार्णावेद' कहते हैं। जो इसका श्रवण कराता है, उसे अभीष्ट अर्थकी प्राप्ति होती है। यह जय नामक इतिहास है। इसकी महिमाका विस्तृत वर्णन ( आदि॰ ६२ | १८-४१ ) । मुनिवर व्यास प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान-संध्या आदिसे ग्रद्ध हो महाभारतकी रचना करते थे । इन्होंने तपस्या और नियमका आश्रय ले तीन वर्षोंमें इस ग्रन्थको पुरा किया था ( आदि॰ ६२ । ४१-४२ ) | माता सत्यवर्ताने पराशर जीके संयोगसे तत्काल ही यमुनाके द्वीपमें इनको जन्म दिया था; इसीलिये ये पाराद्यर्य और द्वैपायन कहलाये । इन्होंने मातासे आज्ञा लेकर तपस्यामें ही मन लगाया और मातासे कहा, आवश्यकता पड़नेपर तुम मेरा स्मरण करनाः में अवश्य दर्शन दूँगा ( आदि० ६३ । ८४-८५ ) । वेदींका व्यास ( विस्तार ) करनेके कारण ये वेदव्यास नामसे विख्यात हुए (आदि० ६३।८८)। इन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और पञ्चम वेद महाभारतका अध्ययन सुमन्तुः जैमिनिः पैलः ग्रुकदेव तथा वैशम्पायनको कराया ( आदि० ६३। ८९-९०) । इनके द्वारा अभ्विका और अम्बालिकाके गर्भने राजा धृतराष्ट्र और महाबली पाण्डुका जन्म हुआ और इन्हींसे ही सूद्रजातीय स्त्रीके गर्भसे विदुरजी उत्पन्न हुए; जो धर्म-अर्थके ज्ञानमें निपुण, बुद्धिमान्, मेधावी और निष्पाप थे ( आदि० ६३। ११३-११४ )। मत्यवतीद्वारा व्यासका आवाहन और व्यासजीका माताकी आशांध विचित्रवीर्धकी पत्नियोंके गर्भसे संतानोत्पादन करनेकी स्वीकृति देना (आदि० १०४। २६-४९)। इनके द्वारा विचित्रवीर्यके क्षेत्रसे धृतराष्ट्र, पाण्ड और विदुरकी उत्पत्ति तथा माताके पूछनेपर इनका उन पुत्रीं-के आर्था गुणों और लक्षणोंका वर्णन (भादि० १०५ अध्याय ) । इनका गान्धारीको सौ पुत्र होनेका वरदान देना ( आदि० ११४ । ८ ) । इनके द्वारा गान्धारीके लिये उसके गर्भसे गिरे हुए मांसपिण्डसे सौ पुत्र होनेकी व्यवस्था ( आदि० ११४। १७-२४ )। इनका मांस-पिण्डके एक सौ एकवें भागसे गान्धारीके लिये एक होनेका आश्वासन देना और उसे भी वृतर्र्ण घटमें स्थापित करना ( आदि० ११५ । १६-१८ )। वनमें व्यासजीका कुन्तीसहित पाण्डवींको दर्शन और आश्वासन देना (आदि० ३५५। ५—१९)। इनका पाण्डवोंको पुनः दर्शन देकर द्रौपदीके पूर्वजन्मका वृत्तानत सुनाना और उसके इन सबकी पत्नी होनेकी बात बताकर इन्हें पाजालकी राजभानीमें जानेके लिये आदेश देना ( भादि॰ १६८ अध्याय ) । जिसे देवलोक-

में अलकनन्दा कहते हैं। वही इस लोकमें आकर गङ्गा नाम धारण करती है--यह कृष्णद्वैपायनका मत है ( आदि० १६९। २२ )। हुपदकी राजधानीकी ओर जाते हुए पाण्डवींसे मार्गमें इनकी भेट और परस्पर म्वागत-सत्कारके बाद वार्तालाप ( आदि० १८४।२३)। व्यासजीके समक्ष द्रीपदीका पाँच पुरुषोंसे विवाह होनेकं विषयमें दुपदः धृष्टग्रुम्न और युधिष्ठिरका अपने अपने विचार व्यक्त करना तथा अमत्यसे डरी हुई कुन्तीको इनका आश्वासन देना (आदि० १९५ अध्याय )। इनका द्रुपदको पाण्डवों तथा द्रौपदीके पूर्वजनमकी कथा सुनाकर उन्हें दिव्य दृष्टि देना (आदि० १९६। १–३८)। द्रीपदी स्वर्गकी लक्ष्मा है और पाँचों पाण्डवीकी पत्नी नियत की गर्या है--इस बातका द्रुपदको निश्चय कराना ( आद्दि० १९६ । ५१-५३ ) । श्रीकृष्णद्वैपायन व्यास ् युधिष्ठिरकी सभामें विराजमान होते थे (सभा० ४ । ११)। इनका अर्जुनको उत्तरः भीमसेनको पूर्वः सहदेवको दक्षिण और नकुलको पश्चिम दिशामें दिग्वजयके लिये जानेका आदेश ( सभा० २५। ४ के बाद दा० पाठ, पृष्ट ७४२ ) । इनका युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें ब्रह्माका कार्य सँभाल**ना ( सभा०३३ । ३**४ ) | राजसूय <mark>यज्</mark>ञके अन्तमें युधिष्ठिरके प्रति भविष्यवाणी सुनाना (सभा० ४६। १-१० )। इन्होंने राजसूय यज्ञके अन्तमें युधिष्टिरका अभिषेक किया ( सभा० ५३। १० )। इनका धृतराष्ट्र-से दुर्योधनके अन्यायको रोकनंके लिये अनुरोब ( बन० ७।२३ से वन० ८ अध्यायतक ) । इनके द्वारा सुरभि और इन्त्रके उपाख्यानका वर्णन तथा पाण्डवींके प्रति दया दिखाना ( वन ० ९ अध्याय ) । धृतराष्ट्रको मैत्रेयके आगमनकी सूचना देकर इनका प्रस्थान ( वकः १० । ४-६ ) । इनका द्वैतवनमें पाण्डवींके पास जाना और युधिष्ठिरको प्रतिस्मृति विद्यक्ता दान करना ( वन॰ ३६ । २४-३८ ) । कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक मिश्रकतीर्थ है। जहाँ महात्मा व्यासने द्विजोंके लिये सभी तीर्थोंका सम्मिश्रण किया है। आगे चलकर व्यासवन है और इससे भी आगे व्यासस्थली नामक एक स्थान है, जहाँ बुद्धिमान् व्यासने पुत्रशोकसे संतप्त हो शरीर त्याग देनेका विचार किया था ( वन० ८३। ९१–९७)। पाण्डवोंसे दान-धर्मके प्रतिपादनके प्रसंगमें मुद्गल ऋषिकी कथा सुनाना (वन० अध्याय २६० से २६। तक )। धृतराष्ट्रसे श्रीकृष्ण और अर्जुनकी महिमा बतानेके लिये संजयको आदेश (उद्योग० ६७ । ६०) । इनका घृतराष्ट्र-को समझाना(उद्योग०६९।११-१५)। इनके द्वारा संजयको दिन्य-दृष्टि-दान ( भीष्म ० २। १० ) । धृतराष्ट्रसे भयंकर उत्पातींका वर्णन करना (भीष्म० २। १६ से भीष्म०३।

४५ तक ) । विजयस्चक लक्षणोंका वर्णन करना ( भीष्म० ३ । ६५-८५ ) । इनका युधिष्ठिरको मृत्युकी अनिवार्यता बताना (द्रोण० ५२ । ११ ) । युधिष्ठिरको नारद-अकम्पन-संवाद सुनाना ( द्रोण० ५२। ३० से ५४ अध्यायतक )। पोडदार जर्कायोपाख्यान प्रारम्भ करना (द्रोण० अध्याय ५५ से द्रोण० ७१।२२ तक)। युधिष्ठिरका शोक-निवारण करके अन्तर्धान होना ( द्रोण० ७६ । २३ ) । वटोत्कच-वधसे दुखी युधित्रिरको समझाना ( द्रोण० १८३ । ५८-- ६७ ) । अश्वत्थामाने शिव और श्रीकृष्णकी महिमा वताना (द्रोण० २०१। ५६---५६ ) । अर्जुनसं भगवान् शिवकी महिमा बताना ( द्रोण० २०२ अध्याय ) । वध हे लिये उद्यत मात्यिकके हाथसे संजयको मुक्त करानः ( शब्य० २९ । ३९ ) । इनके द्वारा धृतराष्ट्रको सान्त्वना ( शल्व०६३। ७७ )। अर्जुन और अश्वत्थामाके ब्रह्मास्त्रको शान्त करनेके लिये इनका प्रकट होना (सौक्षिक॰ १४। ११) । अश्व-त्थामासे अपनी माणे देकर शान्त हो जानेके लिये कहना ( सौप्तिक १५। १९-२७) । अंकृष्णद्वारा अश्व-त्थामाको दिये गये शापका समर्थन करना ( सौक्षिक० १६। १७-१८) । शोकसे मूर्चिंछत धृतराष्ट्रको समझाना ( स्त्री० ८। १३--४९ )। पाण्डवींकी शाप देनेके लिये उद्यत गान्धारीको समझाना ( स्त्री० १४। ७—१३ )। युद्धके पश्चात् युधिष्ठिरके पास आना ( शान्ति० १ । ४ ) । युधिष्ठिरसे शङ्ख और लिखितका चरित्र सुनाते हुए राजदण्डकी महत्ताका प्रतिपादन करना ( शान्ति ० २३ अध्याय ) । राजा हयग्रीवका चरित्र सुनाते हुए युधिष्ठिरको राजोचित कर्नव्य-पालनके लिये समझाना ( श्रान्ति० २४ अध्याय ) । राजा सेनजित्के उद्गारींका उल्लेख करते हुए युधिष्ठिरको आश्वासन देना ( शान्ति ० २५ अध्याय ) । शरीर स्यागनेके लिये उद्यत युधिष्ठिरको रोककर समझाना ( शान्ति० २७।२८— ३६ )। अश्मा मुनि और जनकके संवादरूपमे प्रारब्धकी प्रबद्धता बतढाकर युधिष्ठिरको समझाना-बुझाना ( शान्ति० २८ अध्याय ) । अनेक युक्तियोद्वारा युधिष्ठिरको समझाना (कान्ति० ३२ अध्याय ) । कालकी प्रवलता बताकर देवासुर-संप्रामके उदाहरणसे युधिष्ठिरको प्रायश्चित्त करनेकी आवश्यकता बताना ( शान्ति ० ३३ । १४--४८ ) । युधि ष्ठरसे प्रायश्चित्तका वर्णन करना ( शान्ति अध्याय ३४ से ३५ तक )। स्वायम्भुव मनुद्वारा कथित धर्मका उपदेश करना ( शान्ति० ३६ अध्याय ) । युधिष्ठिरको मीध्मके पास चलनेके लिये कहना ( शान्ति० ३७ । ६-१६)। शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मजीको देखनेके क्रिये इनका पदार्वण करना (शान्ति० ४५।५)।

व्यासजीका अपने पुत्र शुकदेवको कालका स्वरूप बताना ( शान्ति ० २३१ । ११---३२ ) । शुकदेवको सृष्टिक्रम तथा युगधर्मका उपदेश देना ( शान्ति० २३२ अध्याय ) । इनका ब्राह्मप्रलय और महाप्रलयका वर्णन करना ( शान्ति० २३३ अध्याय )। ब्राह्मणींके कर्तव्य और दानकी प्रशंसा करना (शान्ति ० २३४ अध्याय ) । सर्ग, काल, धारणा, वेद, कर्ता, कार्य और क्रियापलके विषयमें इनका गुकदेवको उपदेश करना (शान्ति । अध्याय २३५ से ३३९ तक ) । शुक्रदेवको मोक्ष-धर्मविषयक विभिन्न प्रश्नोंका उत्तर देना ( शान्ति० अध्याय २४० से २५५ तक )। अपने पुत्र ग्रुकदेवको वैराग्य और धर्मपूर्ण उपदेश देते हुए चेतावनी देना (शान्ति० ३२१ । ४---५३ )। इनकी पुत्र प्राप्तिके लिये तपस्या और शङ्करजीसे वर-प्राप्ति ( शान्ति० ३२३। १२---२९ ) । घृतःची अप्सराके दर्शनसे मोहित होनंके कारण अरणी-काष्ठपर इनके वीर्यका पतन और उससे शकदेवजीकी उत्पत्ति (शान्ति० ३२४। ४--१०)। ग्रुकदेवको जनकके पास मेजना ( शान्ति० ३२५। ६-११ )। शिष्योंको वरदान देना ( शान्ति० ३२७ । ३७---५२ ) । नारद-र्जाके पूछनेपर अपनी उदासीका कारण बताना **( कान्ति•** ३२८ । १६-१९ ) । शुकदेवको अनध्ययका कारण बताते हुए प्रवइ आदि सात वायुओंका परिचय देना ( शान्ति० ३२८।२८---५७ ) । पुत्र-मोहवश शुक्रदेव-जीको जानेसे रोकना ( शान्ति० ३३१। ६३ ) । पुत्र-विरइजनित शोकसे व्यासजीको व्याकुछता ( शान्ति० ३३३। १९--३१ ) । ब्वासजीका अपने ंदाष्योंको ब्रह्मादि देवताओंको दिये भये नारायणके उपदेशको सुनाना ( ज्ञान्ति० ३४० । ९०--११० ) । नारदके मुखसे इन्हें सात्वतभर्मकी उपलब्धि और इनके द्वारा धर्मराज युधिष्ठिरको इस धर्मका उपदेश ( शान्ति० ३४८ । ६४-६५ ) । सरस्वतीपुत्र अपान्तरतमाके रूपमें इनकी उत्पत्ति और महिमा ( ज्ञान्ति० ३४९ । ३९--५८ ) । युधिष्ठिरसे शिवम हमाके विषयमें इनका अपना अनुभव वताना (अनु० १८। १-३) । भीष्मजीके समक्ष इनके द्वारा ब्रह्महत्याके समान पापींका निरूपण (अनु० २४। ५--१२)। व्यासजीका शुकदेवसे गौओंकी, गोलोककी और गोदानकी महिमाका वर्णन ( अनु० ८१। १२-४६)। एक कीटको क्रमशः ब्राह्मणत्व प्राप्त कराकर उसका उद्वार करना ( अनु० अध्याय ११७ से ११९ तक )। मैत्रेयके प्रश्नोंके उत्तरमें उनके साथ व्यासजीका संवाद (अनु • अध्याय १२० से १२२ तक)। मीध्मसे युधिष्ठिरको इस्तिनापुर जानेकी आज्ञा देनेको कहना ( अनु० १६६ । ६-७)। इनका शोकाकुल युधिष्ठिरको समझाना ( आश्व०

२ । १५-२० ) । युधिष्ठिरको अश्वमेधयज्ञ करनेकी सलाइ देना ( आश्व० ३ । ८–१० ) । व्यासजीका युधिष्ठिरको धन-प्राप्तिका उपाय बताना (आश्व०३।२०-२१)। युधिष्ठिरको महत्तका वृत्तान्त सुनाना ( आश्व० अध्याय ४ से ५० तक ) । पतिशोकसे दुखा उत्तराको आश्वासन देना(अ:श्व०६२ । ११-१२) | पुत्रक्षोकसे दुखी अर्जुनको समझाना ( आश्व० ६२ । १४–१७) । युंध धरको अध्मेध यज्ञका आज्ञा दंकर अन्तर्धान होना ( क्षः श्व० ६२। २० ) । इनका अर्जुनको अश्वमेधीय अबर्का रक्षके लियः मोबसेन और नकुलको राज्य-पालन-के लिये तथा सहदेवको कुटुम्बसम्बन्धी कार्योकी देख-रेखके लिये नियुक्त करना ( आश्व० ७२ । १४–२० ) । इनके द्वारा शास्त्राय विधिके अनुसार अश्वमेधीय अश्वका उत्सर्ग ( आश्व० ७३ । ३ ) । युधिष्ठिरद्वारा इनको समस्त पृथ्वीका दान तथा इनके द्वारा पृथ्वीको उन्हें लौटा-कर उसके निष्कयरूपस ब्राह्मणींके लिये सुवर्ण देनेका आदेश ( आश्व० ८९ । ८-१८ ) । इनके समझानेसे यु.ध.ष्ठरका धृतराष्ट्रको वनमें जानेके लिये अनुमति देना ( आश्रम ८ ४ अध्याय ) । इनका वनमें धृतराष्ट्रके पास अाना और उनका कुशल समाचार पूछते हुए विदुर और युधिष्ठरका धर्मस्पताक। प्रातेपादन करके उनसे अभीष्ट वस्तु मागनेक लिय कहना ( आश्रम० २८ अध्याय )। इनका अपना तपोबल दिखानेके लिये कहकर धृतराष्ट्रको मनोबाञ्छित वर माँगनेके लिये आज्ञा देना तथा गान्धारी और कुन्तोका इनते अपने मरे हुए पुत्रों एवं सम्बान्धयोंके दर्शन करानेका अनुरोध करना (आश्रम०२९अध्याय)। कुन्तीका इन्हें कर्णके जन्मका गुप्त रहस्य बताना और व्यासजीका उन्हें सान्त्वना देना (आश्रम०३०अध्याय)। इनके द्वारा धृतराष्ट्र आदिके पूर्वजन्मका परिचय तथा इनकी आज्ञाते सबका गङ्गातटपर जाना ( आश्रम० ३१ अध्याय ) । इनके प्रभावसे कु ६ क्षेत्रमें मारे गये कौरव-पाण्डव वीरोका गङ्गाके जलसे प्रकट होना ( आश्र**म० ३२** अध्याय ) । इनका आज्ञासे विधवा क्षत्राणियोंका गङ्गाजीमें गोता लगाकर अपने-अपने पतिके लोकको प्राप्त करना ( आश्रम० ३३ । १८-२२ ) । इनकी कृपासे जनमेजय-को अपने पिताका दर्शन प्राप्त होना ( आश्रम० ३५। ४-- ११ ) । इनका धृतराष्ट्रको पाण्डवींको विदा करनेके **छिये आदेश देना (आश्रम० ३६। ५—१२ )**। यदुकुल संदारके पश्चात् अर्जुनका इनके आश्रमपर आना और उनके साथ इनका वार्तालान ( मीसळ० ८ अध्याय )। ब्यासनिर्मित महाभारतके श्रवण एवं पठनकी भहिमा ( स्वर्गो० ५ । ३५-६८ ) ।

महाभारतमें आये हुए व्यासजीके नाम-कृष्णः कृष्ण-

द्वैपायनः द्वैपायनः सत्यवतीसुतः सत्यवत्यात्मजः पाराशर्यः पराशरात्मजः वादरायणः वेदव्यास आदि ।

व्यासवन-कुरक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक वन, जहाँ मनी-जव तीर्थमे स्नान करके मनुष्य सहस्र गोदानका फल वाता है (वन० ८३। ९३)।

व्यासस्यती—कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक प्राचीन तीर्य, जहाँ व्यासने पुत्रशोकसे संतप्त हो शरार त्याग देनेका विचार कर लिया था। उस समय उन्हे देवताओने पुनः उठाया था। इस स्थलमें जानेसे सहस्र गोदानका फल मिलता है (वन० ८३। ९६-९८)।

व्युषिताश्व-एक पूरुवंशी धर्मात्मा नरेश (आदि० १२०।
७)। इनके द्वारा विविध यज्ञोंका अनुष्ठान (आदि० १२०। ८--१६)। राजा कक्षोवान्की पुत्री मट्टा इनकी प्यारी पत्नी थी, जो अपने समयकी अप्रतिम सुन्दर्रा थी। उसके प्रति अत्यिषक कामासक्त हो जानेके कारण यक्ष्मांसे इनकी असामयिक मृत्यु हो गयी (आदि० १२०। १८-१९)। मद्राके विछाप करनेपर आकाशवाणीद्वारा इनका उसे आश्वासन देना तथा इनके शबद्वारा उसके गर्भसे सात पुत्रोंकी उत्पत्ति (आदि० १२०। ३३-३६)।

व्यूक-एक भारतीय जनपद (भीष्म० ९। ६१)। व्यूढोरु (व्यूढोरस्क)-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमें एक (आदि० ६७। १०५; आदि० ११६। १४)। भीमसेन-द्वारा इसका वध (भीष्म० ९६। २३)।

च्यूह—युद्धके समय चतुरिक्षणी सेनाके विभिन्न अङ्गोंको संगठित करके विशेष प्रकारसे खड़ी करनेकी रातिको च्यूह कहते हैं। दूसरे शब्दमें यही मोर्चाबंदी है। महाभारत-कालमें अनेक प्रकारकी ब्यूह रचना होती थी। महाभारत-में वर्णित कुछ ब्यूहोंके नाम इस प्रकार हैं—अर्द्धचन्द्र च्यूह (भीष्म० अध्याय ५६)। कौञ्चव्यूह (भीष्म० अध्याय ५६)। चक्रव्यूह (भीष्म० अध्याय ५६)। चक्रव्यूह (मीष्म० अध्याय ५६)। मण्डलब्यूह (मीष्म० अध्याय ६३)। मण्डलब्यूह (भीष्म० अध्याय ८१)। मण्डलब्यूह (मोष्म० अध्याय ८१)। मण्डलब्यूह (मोष्म० अध्याय ८१)। इयेनव्यूह (मोष्म० अध्याय ८१)। इयेनव्यूह (भीष्म० अध्याय ६९)। सर्वतोमद्र (भीष्म० अध्याय २०)। सूर्चीमुखव्यूह (भीष्म० अध्याय ७०)। सूर्चीमुखव्यूह (भीष्म० अध्याय ७०)।

व्योमारि-एक सनातन विश्वेदेव (अनु ० ९१ । ३५)। व्रजन-सम्राट् अजमीढ़के द्वारा केशिनीके गर्भसे उत्पन्न तीन पुत्रोमेसे एक । शेष दोके नाम हैं—जह्नु और रूपिण (आदि ० ९४ । ३१-३२)। ब्रीहिद्रौणिकपर्व-वनपर्वका एक अवान्तर पर्व (अध्याय २५९ से २६१ तक)।

## ( য় )

शंयु—ये बृहस्पतिके प्रथम पुत्र हैं । इनके लिये प्रधान आहुतियोंके देते समय सर्वप्रथम धीकी आहुति दो जाती है । चातुर्मास्यसम्बन्धी यज्ञोंमें तथा अश्वमेध यज्ञमें इनका पूजन होता है । ये सर्वप्रथम उत्पन्न होनेवाले और सर्वसमर्थ हैं तथा अनेक वर्णकी ज्वालाओंसे प्रज्वलित होते हैं । इनकी पत्नीका नाम सत्या था । वह धर्मकी पुत्री थी । उसके गर्भसे इनके द्वारा एक अग्निस्वरूप पुत्र तथा उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली तीन कन्याएँ हुईं ( वन • २१९ । २—४ ) ।

शक-एक भारतीय जनपद और जाति। शक जातिके लोग विशिष्ठकी नन्दिनी गायके थनसे प्रकट हुए ( आदि ० १७४ । ३६ ) । भीमसेनने पूर्व-दिग्विजयके समय शकीं-को परास्त किया था ( सभा० ३०। १४ ) । नकुलने भी इनपर विजय पायी थी (समा० ३२। १७)। शक देश और जातिके राजा राजसूय यज्ञमें युधिष्ठिरके लिये मेंट लाये थे (सभा • ५१। ३२)। कलियुगमें दाक आदि जातियोंके लोगोंके राजा होनेका उरुहेख ( वन० १८८ । ३५ ) । शक देशके राजाके पास पाण्डवींकी ओरसे रण-निमन्त्रण भेजनेका विचार किया गया था ( उद्योग० ४। १५ ) । ये काम्बीजराज सुदक्षिणके साथ दुर्योधनकी सेनामें सम्मिलित हुए थे ( उद्योग । १९। २१)। शक एक भारतीय जनपदका नाम है ( श्लीष्म० ९। ५१)। भगवान् श्रीकृष्णने शक देशपर विजय पार्यी थी ( द्रोण० ११ । १८ ) । सात्यिकिने बहुतसे शक सैनिकोंका संहार किया था ( द्रोण० ११९ । ४५, ५३)। कर्णने भी शक देशको जीता था (कर्ण०८। १८)। शक पहले क्षत्रिय थे, परंतु ब्राह्मणोंके दर्शनसे विञ्चत होनेके कारण (अयने धर्म-कर्मसे भ्रष्ट हो ) शुद्र भावको प्राप्त हो गये ( अनु० ३३ । २५ )।

राकुनि—(१) धृतराष्ट्र-कुलमें उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके संपंस्त्रमें दग्ध हो गया था (आदि० ५७। १६) । (२) गान्धारराज सुवलका पुत्र, दुर्योधनका मामा, इसीकी सहायतासे दुर्योधनने युधिष्ठिरको जूएमें ठग लिया था (आदि० ६१।५०)। देवताओं के कोपसे यह धर्मविरोधी हुआ (आदि० ६३।१११—११२)। यह द्वापरके अंशसे उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७। ७८; आश्रम० ३१।१०)। इसके द्वारा गान्धारीके विवाह-कार्यका सम्पादन (आदि० १०९। १५-१६)। यह द्वीपदिक स्वयंवरमें गया था (आदि०

१८५ | २ ) । पाण्डवोंको जड़-मूलसहित नष्ट कर देनेके लिये इसका दुपदनगरमें कौरवोंको परामर्श देना (आदि॰ १९९। ७ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ५७३-५७४ )। युधिष्ठिरके राजसूय-यज्ञमें इसका पदार्गण ( सभा० ३४। ६ ) । यह सबके विदा होनेपर भी उस दिव्य सभाभवनमें दुर्योधनके साथ ठहरा रहा (समा० ४५। ६८)। पाण्डवींपर विजय प्राप्त करनेके सम्बन्धमें इसकी दुर्योधनसे बातचीत (सभा० ४८ अध्याय)। युधिष्ठिरकी सम्पत्ति ( ऐश्वर्य ) को इड़पनेके लिये इसके द्वारा धृतराष्ट्रको चृतक्रीड़ाका परामर्श देना ( सभा० ४९ अध्याय )। जूएके अनौचित्यके सम्बन्धमें इसके साथ युधिष्ठिरका संवाद (सभा ॰ ५९ अध्याय )। जूएमें छल करके इसका युधिष्ठिरको इरानः (सभा ० अध्याय ६० से ६ १तक )। इसके साथ जूआ खेलकर युधिष्ठिरका अपना सब कुछ हार जाना (सभा० अध्याय ६५) । पुनर्द्युतमें इसका युधिष्ठिरको जूएकी शर्त सुनाना और एक ही दावमें अपनी विजय घोषित करना ( सभा० ७६। ९-२४ ) । पाण्डव प्रतिज्ञा तोड़कर वनसे नहीं छोटेंगे, यह कहकर इसका दुर्योधनकी आशंकाको दूर करना (वन० ७। ७-५०)। देतवनमें पाण्डवींके पास चलनेके लिये इसका घोषयात्राके प्रस्तावका समर्थन करना ( वन० २३८ । २१, २३ ) । धृतराष्ट्रको घोषय,त्राकी अनुमतिके लिये समझाना ( वन o २३९ । १८--२१ ) । इसका घोषयात्रामें दुर्योधनके साथ और गन्धवासे युद्ध करके होना ( वन० २४१ । १७-२७ ) । दुर्योधनको पाण्डवींका राज्य लौटा देनेके लिये समझाना ( वन • २५१। १-८) । प्रथम दिनके संप्राममें प्रतिविन्ध्यके साथ द्वन्द्वयुद्ध (भीष्म० ४५ । ६३-६५) । इसके पाँच भाइयोका इरावान्द्वारा वध ( भीष्म० ९० । २५-४७ ) । इसका युधिविर, नकुल और सहदेवपर आक्रमण और उनके द्वारा इसकी पराजय ( भीष्म० १०५। ८-२३) । सहदेवके साथ युद्ध (द्रोण० १४ । २२-२५)। इसके द्वारा मायाओंका प्रयोग तथा अर्जुनद्वारा उन मायाओं-का नाश होनेपर इसका पलायन(द्रोण० ३०।१५---२८)। अभिमन्युके साथ युद्ध (द्रोण० ३७।५)। नकुल-सहदेवके साथ युद्ध ( द्रोण० ९६ । २१-२५ ) । सात्यिकिके साथ युद्ध ( द्रोण० १२०। ११ )। भीमसेन-द्वारा इसके सात रथियों और पाँच भाइयोंका संहार (द्रोण० १५७ । २२-२६) । नकुलद्वारा इसकी पराजय (द्वोण० १६९ । १६ ) । इसका दुर्याधनका आज्ञासे पाण्डव सेनापर आक्रमण ( द्रोण० १७० । ६६) । अर्जुनद्वारा इसको पराजय ( द्वोण० १६१। २५-३९) । द्रोणाचार्यके मारे जानेपर इसका युद्ध-

स्थलसे भागना (द्रोण० १९३ । ९) । इसके द्वारा सुत-सोमकी पराजय (कर्ण० २५ । ४०-४१) । सात्यिक-द्वारा इसका पराजित होना (कर्ण० ६१ । ४८-४९)। भोमसेनद्वारा पृथ्वीयर गिराया जाना (कर्ण० ७७ । ६९-७०)। इसके द्वारा भाईसहित कुलिन्द-राजकुमारकावध (कर्ण० ८५ । ७-१९)। पाण्डव खुइसवारीका इसके ऊपर आक्रमण करना तथा पाण्डव सैनिकोन विस्कर धायळ होना (शल्य० २३ । ४१-८७)। सहदेवद्वारा इसका वध (शल्य० २८ । ६१)। ज्यासर्जके प्रभाव-से यह भी गङ्गाजीके जलसे प्रकटहो अपने सगे-सम्बन्धियों-से मिला था (आश्रम० ३२ । ९)। मृत्युके पश्चात् यह द्वापरमें मिल गया (स्वर्गा० ५ । २१)।

महाभारतमें आये हुए शकुनिके नाम-गान्धारः गान्धार-पतिः गान्धारराजः गान्धारराजपुत्रः गान्धारराजमुतः कितवः पर्वतीयः सौबलः सौबलकः, सौबलेयः सुबलजः, सुबलपुत्रः सुबलसुतः सुबलात्मज आदि ।

इाकुनिका-स्कन्दकी अनुचर्रा एक मातृका ( शल्य० ४६ । १५)।

**शकुलिग्रह**-रौद्ररूपधारिणी विनता ( वन० २३० । २६)।

शकुन्त-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक ( अनु॰ ४।५०)।

राकुन्तला-महर्षि कण्वकी पोषित पुत्री, जो सम्राट् दुध्यन्त-की धर्मपत्नी और भरतकी माता हुई। इनके यहाँ राजा दुष्यन्तका आगमन । इनके द्वारा उनका म्वागत तथा अपने जन्म-प्रसंगका वर्णन (आदि० ७१ अध्याय )। ये विश्वामित्रके द्वारा मेनका नामक अप्तराके गर्भसे हिमालयके शिखरपर मालिनी नदीके किनारे उत्पन्न हुई थीं। कण्व इनके पालक पिता थे। इनकी उत्पत्तिकी कथा ( आदि० ७२ । १— १० ) । दाकुन्तों ( पक्षियों ) द्वारा रक्षित होनेके कारण इनका नाम 'शकुन्तला' हुआ (आदि० ७२। १५-१६) | दुध्यन्तके प्रार्थना करनेपर इनके द्वारा स्त्रो-स्वातन्त्र्यका निषेधः अपनी पितृभक्ति एवं ब्राह्मणके प्रभावका वर्णन ( आदि० ७३। ५ से ६ के प्वंतक ) । दुष्यन्तके द्वारा विवाहोंके आठ मेद बतलाकर इनके प्रति सान्धर्व-विवाहका समर्थन ( आदि० ७३ । ८-१४ )। दुष्यन्तके साथ इनके विवाहको शर्त ( आदि० ७३ । १५-१७ ) । दुष्यन्तके साथ इनका गान्धर्व विवाह ( आदि० ७३ । १९-२० ) । कण्वके प्रति इनके द्वारा अपने गुप्त विवाहके वृत्तान्तका निवेदन ( आदि॰ ७३। २४ के बाद ) । कण्वद्वारा इनके विवाहका

समर्थन तथा आशीर्वाद (भादि • ७३। ३२ के बाद )। इनके गर्भसे दुष्यन्तद्वारा भरतका जन्म ( आदि॰ ७४।२) । कण्वद्वारा इनके प्रति पातित्रत्य धर्मका उपदेश और उमकी महिमाका वर्णन ( आदि० ७४। ९-१०) । पिताकी आज्ञा पाकर इनका पति-ग्रह-गमन (अ।दि० ७४। ३०-१४) । इनका राजा तुष्यन्तते अपने पुत्रको ग्रहण करने और युवराज-पदपर अभिविक्त करनेके किंग कहना तथा अपने माध उनके मम्बन्ध और प्रतिज्ञाका स्मरण 'दलाना ( आदि॰ ७६ . १६-१८)। दुष्यन्तके अम्बीकार करनेपर इनकः लना पर्व रोपपूर्ण उपालम्भः धर्मकी श्रेष्टता और परमान्या एवं सूर्य आदि देवताओंको पुण्य-पापका साक्षी वतलाकः दुष्यन्तसे अपने साथ न्यायपूर्वक व्यवहार तरतेके लिये अनुरोधः पतिवता पत्नी और प्त्र-पैत्रोंकी महिमा बतलाकर दुप्यन्तको उनके साथ अपने पूर्व सम्बन्धकः सारण दिलाना ( आदि० ७४। २१-६७ )। दुध्यन्तके प्रति इनके द्वारा अपने जन्मकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन (आदि० ७४। ६९-७०)। इनके द्वारा दुष्यन्तके प्रति पुनः अपने जन्म-कर्मको महत्ता वतलाते हुए सत्यधर्मकी श्रेष्ठताका कथन तथा निराश होकर चानेका उपक्रम (अ।दि० ७४। ८४ से १०८ के बाद तक )। आकाशवाणीद्वारा इनके कथनकी सन्यता घोषित होनेपर दुष्यन्तद्वारा अङ्गीकार ( आदि० ७३ । १०९—१२५ ) । दुध्यन्त-द्वारा इनका पटरानीके पदपर अभिषेक ( आदि० ७४। १२% के बाद ) i

इाक्त-राजा पूरुके प्रपौत्र एवं मनस्युके पुत्रः जो सौवीरी के गर्मते उत्पन्न हुए थे। इनके दो भाई और थेः जिनके नाम हैं—संहनन और बाग्नी। वे सभी श्रूरवीर और महारथी थे (आदि० ९४। ७)।

शक्ति—महर्षि विश्विक कुलकी वृद्धि करनेवाल भहामनस्वी पुत्र, जो अपने सौ भाइयोंमें सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मुनि थे (इनको माता अघन्धती थीं) (आदि० १०५। ६)। कल्माधपादद्वारा इनगर प्रहार और इनके द्वारा कल्माधपादको राक्षस होनेका शाप (आदि० १०५। ११-१३)। राक्षसभावापन्न कल्माधपादद्वारा इनका मक्षण (आदि० १०५। ४०)। इनके द्वारा स्थापित अहरयन्तीके गर्मसे पराशरका जन्म (आदि० १००। १)। ये विश्विके पुत्र थे, इनके पुत्र पराशर थे और पराशरके पुत्र व्यास इनके पौत्र लगते थे (शान्ति० १४९। ६०)। ये उत्तर दिशाके ऋषि थे, इनका नामान्तर वासिष्ठ (अनु० १६५। ४४)।

शक (इन्द्र)-वारइ आदित्योंमेंसे एक (भादि०६५। १५)। राककुमारिका-एक सिद्धसेवित प्राचीन तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे शीघ स्वर्गकी प्राप्ति होती है (वन०८२। ८१)।

शक्तदेव-एक कलिङ्गराजकुमार, जो कौरवपक्षीय योद्धा था, भीमसेनके साथ इसका युद्ध और उनके द्वारा वध (भीष्म० ५४।२४-२५)।

राक्रवापी-मिरिव्रजके समीपस्य गौतमके आश्रमके निकटवर्ती वनमें रहनेवाला एक नाग (सभा० २१।९)।

राकावर्त-एक तीर्थः जित्तमं देवताओं और पितरोंका तर्पण करनेवाला मनुष्य पुण्यलोकमें प्रतिष्ठित होता है ( वन॰ ८४। २९ )।

शङ्कर-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१। ३५ )।

शाङ्क-एक यदुवंशी क्षत्रिया जो द्रौपदीके स्वयंवरमें उपिश्वत या (आदि० ६८५ । १९) । सुभद्रा और अर्जुनके विवाहके उपलक्ष्यमें अन्य बहुत से वृष्णिवंशियोंके साथ यह भी दहेज लेकर खाण्डवप्रस्थमें आया था (आदि० २२० । ३१-३३) । यह एक महारथी वीर था (सभा० १४ । ५९) ।

राङ्क् कर्ण-(१) धृतराष्ट्रके कुलमें उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके सर्पस्त्रमें दग्ध हो गया था (आदि० ५७। १५)।(२) भगवान् शिवका एक दिव्य पार्षद, जो कुनेरकी सभामें उपस्थित होता है (सभा० १०। ३४-३५)।(३) पार्वतीद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोंमेंसे एक, दूसरेका नाम पुष्पदन्त था (शल्य० ४५।५१)।(४) स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५।५६)।

राङ्कुफर्णेश्वर-भगवान् शिवकी एक मूर्तिः जिसकी पूजा करनेसे अश्वमेध यज्ञसे दसगुने फलकी प्राप्ति होती है (वन०८२।७०)।

राह्व-(१) करवपदारा कद्रूके गर्भसे उत्पन्न एक नाग (आदि० ३५ । ८)। नारदर्जीने मातिलको इनका परिचय दिया था (उद्योग० १०३ । १२)। बलरामजीके परमधाम पधारते समय उनके स्वागतार्थ ये भी आये थे (मौसल० ४ । १७)। (२) राजा विराटके पुत्रः जो अपने पिता और भाईके साथ द्रौपदी-स्वयंवर्भे पधारे थे (उत्तर एवं उत्तराके भ्राता) (आदि० १८५। ८)। त्रैगतोंद्वारा गोहरणके समय उनके साथ युद्धके लिये इनका जाना (विराट० ३१। १६) प्रथम दिनके संग्राममें भृरिश्रवाके साथ इनका द्वन्द्व-युद्ध (भीष्म० ४५। ३५-३७)। शल्यके साथ युद्ध (भीष्म० ४९। १६-४०) द्रोणाचार्यके साथ युद्ध और उनके द्वारा

इनका वध ( भीष्म० ८२ । २१-२३ )। इनके मारे जानेकी चर्चा ( कर्ण० ६। ३७ )। मृत्युके पश्चात् व विश्वेदेवोंमें मिल गये थे (स्वर्गा० ५। १७-१८)। (३) एक ऋषिः जो महर्षि लिखितके भ्राता थे । व इन्द्रकी सभामें रहकर देवराज इन्द्रकी उपासना करते हैं (सभा० ७। ११) । विना पुछे अपने आश्रमका फल तोड़नेके कारण इनका अपने भाई लिखितको दण्ड यहण करनेके लिये राजा सुद्युम्नके पास मेजना ( शान्ति o २३ । २०-२७ ) । अपने भाई लिखितपर इनकी कृपा ( शान्ति • २३ । ३८-४२ ) । इनके द्वारा लिखितकी शंकाका समाधान **(शान्ति० २३। ६३–४**४) | ये तिलका दान करके दिव्यलोकको प्राप्त हुए हैं (अनु० ६६। १२)। (४) एक दैत्य, जो वरूणकी सभामें रहकर उनकी उपामना करता है (सभा० ९। १६)।(५) श्रेष्ठ निधियोंमें प्रमुख शङ्खः जो कुवेर-सभामें रहकर धनाध्यक्ष कुवेरकी उपासना करता है (सभा० १०। ३९)। पाञ्च: लराज ब्रह्मदत्तने उत्तम ब्राह्मणों को शङ्क निधिका दान किया था। इससे उन्हें उत्तम गति प्राप्त हुई थी ( बान्ति० २३४ । २९; अनु० १३७ । १७ ) । ( ६ ) पॉच भाई केकयराजकुमारोंमेंसे एक, ये पाण्डवपक्षकं उदार रथी थे ( उद्योग० १७१ । १५ )।

राङ्खतीर्थ-सरस्वती-तटवर्ती एक प्राचीन तीर्थ । इमका विशेष वर्णन ( शल्य० ३७ । १९-२६ )।

राङ्खनख-एक न'गः जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपामना करता है (सभा० ९। ८ के बाद दाक्षिणात्य पाठ)।

शङ्खपर्—म्बारोचिष मनुके पुत्रः जिन्हें पिताद्वारा नारायण प्रतिपादित सात्वत धर्मका उपदेश प्राप्त हुआ थाः इन्होंन अपने पुत्र दिक्पाल सुवर्णामको इस धर्मकी शिक्षा दी थी (शान्ति ० ३४८ । ३७-३८)।

राङ्क्षिण्ड-कश्यपद्वारा कद्रूके गर्भसे उत्पन्न एक नाग (आदि० ३५ । २३ ) ।

राङ्क्षमुख-कश्यपद्वारा कद्रूके गर्भसे उत्पन्न एक नाग (आदि० ३५ । ११)

राङ्क्षमेखल- एक ऋषि, जो सर्पदंशनसे मरी हुई प्रमद्भराको देखनेके लिये स्थूलकेशके आश्रमके निकटवर्ती वनमें पक्षारे थे (आदि० ८। २४)।

**राङ्खलिका-स्कन्द**की अनुचरी एक मातृका(शक्य० ४६। १५)।

राङ्खिरारा-कश्यपद्वारा कद्र्के गर्भसे उत्पन्न एक नाग (आदि० ३५ । १२ ) । इसीका शङ्खशीर्घ नामसे भी वर्णन आया है (उद्योग० १०३ । १५ ) ।

राङ्कअवा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शब्य० ४६।२६)

शिक्षिती-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक तीर्थ, जहाँ देवी-तीर्थमें स्नान करनेसे उत्तम रूपकी प्राप्ति होती है (वन०८३। ५१)।

**हाची-देवराज इन्**द्रकी पत्नी, जिनके अंशने द्रीपदीका प्राकट्य हुआ था ( आदि० ६७। १५७ ) । ये इन्द्र-सभामें देवराज इन्द्रके साथ उत्तम मिंहासनपर समासीन होती हैं ( सभा० ७ । ४ ) । ब्रह्ममभामें भी उपस्थित हो देवेश्वर ब्रह्माजीकी उपानना करती हैं (सभा० ११ । ४२ ) । ये देवेन्द्रकी महारानी हैं। इन्होंने इन्द्र-भवनमें आयी हुई सत्यभामाको देवमाता अदितिकी सेवामें पहुँचाया था ( सभाव ३८। २९के बाद दावपाठ,पृष्ठ८ ११)। (इन्हें पुलोमा नामक असुरकी पुत्री कहा गया है)। इनका नहुषके भयसे बृहस्पतिकी शरणमें जाना ( उद्योग॰ ११। २०-२३ ) । नहुषको पति बनानेसे इन्कार करना (उद्योग० १२। १५)। नहुपसे कुछ कालकी अवधि माँगना ( उद्योग० १३ । ४-६ ) । इनके द्वार उप-श्रुतिकी उपासना (उद्योग० १३ । २६-२७) । उपश्रुतिकी सहायतासे इनकी इन्द्रसे भेंट (उद्योग० १४। ११-१२)। नहुषसे सप्तर्षियोद्धारा ढोर्यो जानेवाली शिविकापर आनेकी मॉग करना (उद्योग० १५।९-१४) | ये स्कन्दके जनम-समयमें उनके पास गयी थी (शल्य ० ४५। १३)। इनके नहुपके भयसे मुक्त होनेकी कथा ( शान्ति • ३४२ । ४७-५० ) ।

**राठ**-एक दानक जो कश्यपपत्नी दनुके गर्भसे उत्पन्न हुआ था (आदि० ६५ । २९ )।

शतकुम्भा-एक तीर्थभ्त नदी, जहाँकी यात्रा करनेसे मनुष्य स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है ( वन० ८४। १०-११)। यह अग्निको उत्पत्तिका स्थान है ( वन० २२२। २२-२६)। यह उन भारतीय नदियों मेंसे एक है, जिनका जल भारतवासी पीते हैं (भीष्म० ९। १९)।

शतघण्टा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य०४६।११)।

शतचन्द्र-कौरवपक्षका एक महारथी योद्धाः शकुनिका भाई । भीमसेनद्वारा इसका वध (द्वोण० १५७ । २३)।

रातज्योति-सुभ्राट्के तीन पुत्रोंमंसे एकः जिनके एक लाख पुत्र हुए थे (आदि० १। ४४-४५)!

रातद्युम्न-एक प्राचीन नरेश, जिन्होंने मुद्रल (मौद्गल्य) ब्राह्मणको सोनेका गृह प्रदान किया और उसके पुण्यसे स्वर्गप्राप्त कर लिया ( शान्ति० २३४।३२; अनु० १३७।२१)।

शतद्भ (शतद्भ) —हिमालय पर्वतसे निकली हुई एक नदी। जिसका आधुनिक नाम सतलज हैं। एक समय पुत्रोंके शोकसे व्याकुल होकर वसिष्ठजी आस्महत्याके लिये इत नदोंमें कृद पहें थे, उस समय उन्हें अग्निके नमान तेजन्या जान यह नदी सैकड़ों धाराओं में पृष्टकर इधर-उधर भाग चली। शतधा विद्वत होने से इसका नाम शतदा प्रभाग चली। शतधा विद्वत होने से इसका नाम शतदा है (आदि० १७६। ८-९)। यह वरणकी समीमें रहकर उनकी उपासना करती है (सभा०९। १९)। यह भारतकी एक प्रमुख नदी है, इसका जल भारतवानी पाते हैं (भीष्म०९। १९)। महादेव जोके पूछने पर स्त्रीधर्मका वणन करते समय पार्वती- जाने इसके निपयमें जिन पुष्यमयी प्रमुख नदियों से सलाइ ली थी, उनमें शतद्र भी था (अनु० १६६। १८)। यह सार्य-प्रातः स्त्रश्रीय नदा है (अनु० १६५। १८)।

शतधन्या—एक भनियः जिते भगत्राम् श्रीकृष्णने परास्त किया था (वन० १२ । ३० ) । यह कलिङ्गराज चित्राङ्गदकी कन्याकं स्वयंवरमें गया था ( शान्ति० ४ । ७ ) ।

हातपत्रवन-द्वारकाके पश्चिम भागमें स्थित सुकक्ष पर्वतको सब ओरसे वरकर सुद्योभित होनेवाला एक वन (सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, १९८ ८१३)।

शतपर्वा-ग्रुक्तकी भार्या ( उद्योग० १९७। १३ )।

रातवला-भारतवर्षकी एक नदीः जिनका जल यहाँके लोग पीते हैं (भीष्म०९।२०)।

रातिभिपा-एक नक्षत्र, जिनके दोगमें अगुरु और चन्दन-सिंहत सुगन्धित पदार्थोंका दान करनेवाला पुरुप परलोकमें अप्तराओंके समुदाय तथा अक्षपलोकको पाता है (अनु० ६४। २०)। चन्द्रवतमें रातिभिपाको चन्द्रदेवका 'हास' मानकर उती.भावसे उसकी पूजा करनी चाहिये (अनु० १९०।८)।

शतमुख-एक महान् असुरः जिसने भौते अधिक वर्षांतक अपने मांपकी आहुति दी थी ( अनु० १४ । ८४-८५ ) । इससे संदुष्ट हो भगवान् शङ्करका इसे वर देना ( अनु० १४ । ८५-८७ ) ।

इातयूप-केकयदेशके एक मनीयी राजियि जो पुत्रको राज्य देकर कुरुक्षेत्रके वनमे तपस्या करनेके लिये आये थे। इनके आश्रमपर ही धृतराष्ट्र आदि उहरे थे। इन्होंने धृतराष्ट्रके वनवासकी विधि वतायी थी ( आश्रम० १९। ८—१३)। इनके पितामहका नाम सहस्रचित्य था (आश्रम० २०।६)। इन्होंने नारदजीसे धृतराष्ट्रको मिळनेवाली गति पूछी थी (आश्रम० २०। २३-२८)।

शतरथ-एक प्राचीन नरेश (आदि०१।२३३)। ये यमसभामे रहकर सूर्यपुत्र यसकी उपासना करते हैं (समा०८।२६)। शतरुद्र-वेदका शतरुद्रिय-प्रकरण, जिसमें रुद्रदेवके सौ नामोंका उल्लेख है (अनु० १५० । १४)। शतलोचन-स्कन्दका एक सैनिक (शल्य०४५ । ६०)। शतशीर्षा-नागराज वासुकिकी पत्नी (उद्योग० ११७ । १७)।

হাत>रङ्ग-(१) एक पर्वतः जहाँ गन्धमादनः इन्द्रद्युम्न भौर हंसकूटको लाँघकर राजा पाण्डुने पदार्पण किया थाः वहाँ वे तपस्वी-जीवन विताते हुए भारी तपस्यामें संलग्न हो गये ( आदि० ११८ । ५० ) । यहीं पाँचीं पाण्डवीं-का जन्म हुआ था। शतशृङ्गनिवासी ऋषि-मुनि अर्जुन-के जन्मसे बहुत प्रसन्न हुए थे। इन सब भाइचींका नामकरण-संस्कार भी यहीं हुआ था ( आदि० १२२, १२३ अध्याय ) । राजा पाण्डुकी मृत्यु और उनके साथ माद्रीके चितारोहणकी घटना भी यहीं घटित हुई थी ( आदि॰ १२४ अध्याय ) । स्वप्नावस्थामें श्रीकृष्णके साथ कैंडास जाते हुए अर्जुनको मार्गमें शतशृङ्ग पर्वत मिला था (द्रोण० ८०। ३२)। सुलभाके पूर्वजीके यज्ञमें देवराज इन्द्रके सहयोगसे द्रोण, शतश्रुङ्ग और चकद्वार नामक पर्वत ईटोंकी जगह चुने गये थे ( श्लान्ति॰ ३२० । १८५ ) । ( २ ) एक राञ्चसः जिसके 'संयमः' 'वियम' और महावली 'सुयम' नामक तीन पुत्र थे ( शान्ति ० ९८। ११ के बाद दा ०पाठ, पृष्ठ ४६४७ ) ।

शतसहस्त्र-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक लोकविख्यात तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे सहस्व गोदानका फल मिलता है। वहाँ किये गये दान और उपवासका महत्त्व अन्यत्रसे सहस्रगुना अधिक है (वन० ८३। १५७-१५९)।

शतसाहस्रक-गोमतीके रामतीर्थके अन्तर्गत एक तीर्थः जिसमें स्नान करके नियम-पालनपूर्वक नियमित भोजन करनेवाला मनुष्य सहस्र गोदानका फल पाता है ( वन० ८४। ७४-७५)।

शतानन्द-एक दिव्य महर्षि, जो भीष्मजीको देखनेके लिये पधारे थे (अनु० २६।८) ।

शतानन्दा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य॰ ४६।११)।

शतानीक-(१) नकुलद्वारा द्रौपदीके गर्भसे उत्पन्न (आदि०६३। १२३; आदि० ९५। ७५)। यह विश्वेदेवके अंशमे उत्पन्न हुआ था (आदि०६७। १२७-१२८)। कौरवकुलके महामना राजर्षि शतानीकके नामपर नकुलने अपने इस पुत्रका नाम (शतानीक) रखा था (आदि०२२०। ८४)। इसके द्वारा जयत्सेन-की पराजय (भीष्म० ७९। ४२-४५)। इसका वृषसेन- के साथ युद्ध (द्रोण० १६।७-८)। इसके घोडींका वर्णन (द्रोण० २३।३०)। इसके द्वारा भूतकर्माका वर्ष (द्रोण० २५।२३)। चित्रसेनकी पराजय (द्रोण० १६८।१२)। घृतराष्ट्रपुत्र शुतकर्माके साथ इसका घोर युद्ध (कर्ण० २५। ६३-१६)। अश्वत्थामाके साथ इसका युद्ध (कर्ण० ५५। १४-१७)। इसके द्वारा कलिङ्गराजकुमारका वध (कर्ण० ८५। २१)। अश्वत्थामाद्वारा इसका वध (सौसिक० ८। ५७-५८)।

महाभारतमें आये हुए शतानीकके नाम-नकुल्दायादः नाकुलि और नकुलात्मज **न**कुलसुतः (२) परीक्षित् पुत्र जनमेजयकी पन्नी वपुष्टमावे गर्भसे उत्पन्न राजकुमार । इसकी पत्नी विदेहराजकुमारी थी और इसके पुत्रका नाम था अश्वमेधदत्त (आदि०९५।८६)। (३) कुरुकुळके एक प्राचीन राजर्षिः, जिनके नामपर नकुलने अपने पुत्रका नाम रखा या ( वन० २२०। ८४)।(४) ( सूर्यदत्त ) मत्स्यनरेश विराटके भाई और सेनापतिः जिन्होंने गोहरणके समय सोनेका कवच भारण करके त्रिगतोंके साथ युद्धके हिये प्रस्थान किया ( विराट० ३१ । ११-१२ ) । इनका दूसरः नाम सूर्यदत्त था (विराट० ३१ । १५) । त्रिगतंकि साथ इनका घोर सग्राम ( विराट० ३३। १९--५१ )। इन्हें भीष्मने . धराशायी एवं घःयल किया था ( भीष्म० ११८। २७)। ये पाण्डवोंके प्रमुख सहायक थे ( द्रोण० १५८। ४१)। श्चत्यद्वारा इनका वघ (द्रोण० १६७।३०)।(५) विराटका छोटा भाई । द्रोणाचार्यद्वारा इसका व**ध ( द्रोण०** २१।२८)।

शतायु-(१) पुरुवाके द्वारा उर्वशीके गर्भवे उत्पन्न छः पुत्रोंमेंसे एक । शेप पाँचके नाम हैं-आयुः धीमानः अभावसुः दृढायु और वनायु (आदि ०७४। २४-२५)। (२) एक कौरवाक्षीय योद्धाः जो भीष्मनिर्मित कौझ-व्यूहके ज्ञान प्रदेशमें स्थित था (भोष्म० ७५। २२)। इसके मारे जानेकी चर्चा (शब्य० २। १९)।

शतोदरी-स्कन्दकी अनुचरी एक मानृका (शब्य०४६। १५)। शतोलूखलमेखला-स्कन्दकी अनुचरी एक मानृका (शब्य० ४६। १०)।

रात्रुझ-महाराज दशरथके पुत्रः श्रीरामके भ्राता । इनकी
माताका नाम सुमित्रा था (वन० २७४।७-८)।
इन्होंने श्रीरामकी आशासे मधुके पुत्र लवण नामक राक्षसका वध किया था (समा० ३८। २९ के बाद,
दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ५९५)। वनसे लौटनेपर बड़े भाई
श्रीरामसे इनका मिलन (वन० २९१।६३)।

शत्रुखय-(१) सौवीरदेशका एक राजकुमारः जो जयद्रथ-के रथके पीछे हायमें ध्वजा लेकर चडता था (वन॰ २६५ । १० ) । द्रौपदी-इरणके समय अर्जुनद्वारा इसका वध (वन० २७१।२७)। (२) धृतराष्ट्रका पुत्र, इसे दुर्योधनने भीष्मजीको रक्षाका कार्य सौंपा था (भीष्म॰ ५१ । ८) । भाइयोंमहित इसने पाँच केकयराजकुमारोंपर आक्रमण किया था ( भीष्म० ७९। ५६)। भीमसेनद्वारा इनका वध (द्रोण० १३७। २९-३०)। (३) कौरवपक्षका योद्धाः कर्णका भाईः जिसका अर्जुनने वध किया था ( द्रोण ० ३२। ६१ )। (४) कौरवाक्षका योद्धाः जो अभिमन्युद्धारा मारा गयाथा (द्रोण० ४८। १५-१६)। (५) द्र्यदका एक पुत्रः जिसे अश्वत्थामाने मार गिराया था ( द्रोण० १५६। १८१)। (६) सौवीरदेशके नरेश, जिन्हें भारद्वाज कणिकने राजधर्म एवं कृटनीतिका उपदेश किया था (शान्ति०१४० अध्याय )।

रात्रुअया-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शब्य०४६।६)। रात्रुतपन-शत्रुसंतापी एक दानवा जो कश्यपपतनी दनुके गर्भसे उपपन्न हुआ था (आदि०६५।२९)।

रात्रुन्तप-दुर्योधनकी सेनाका एक राजाः कौरवोंद्वारा विराट-की गौओंके अपहरणके समय अर्जुनद्वारा इसका वध (विराट० ५४। ११–१३)।

रात्रसह-धृतराष्ट्रका एक पुत्र, जो अर्जुनसे कर्णकी रक्षाके लिये युद्धमें उनके सम्मुख गया था (विराट० ५४।७)। भाइयोंसिहत इसने पाँच केकयराजकुमारोंपर आक्रमण किया था (भीष्म० ७९।५६)। भीमसेनद्वारा इसका वध (द्रोण० १३७। २९-३०)।

रानैश्चर-एक ग्रहः जो ब्रह्माजीकी सभामें रहकर उनकी उपासना करते हैं (सभा० ११। २९)। ये महातेजस्वी और तीक्ष्ण स्वभाववाले ग्रह हैं। ये जब रोहिणी नश्चनको पीड़ित करते हैं, तब जगत्के लिये पीड़ादायक होते हैं (उद्योगः १४३। ८)। ऐसा योग आनेपर संसारके लिये महान् भयकी प्राप्ति सूचित होती है (भीष्म० २। १२)। ये भाजी युगमें मनुके पदपर प्रतिष्ठित होनेन्नाले हैं (शान्ति ३४९। ५०)। नित्य स्मरणीय देवआओंमें शनैश्वर ग्रहका भी नाम है (अनु० १६५। १७)।

शबर-एक म्लेच्छ जाति, जो विमिष्ठ झोकी निन्दिनी नामक गायके गोवर और मूचसे उत्पन्न हुई थी (आदि० १७४। ३६-३७) । शबर दक्षिण भारतका एक जनपद है (भीष्म • ५०। ५३) । मान्यिकने कौरव मेनाका संहार करते समय सहस्तों शवरोंकी लाशोंसे धरतीको पाट दिया था (द्रोण० १३९। ४६)। विस्ष्र जीकी आज्ञासे निन्दनीने शवरोंकी सृष्टि की (शब्य० ४०।२१)।
ये मान्धाताके राज्यमें निवास करते थे और चोरी-डकैतीसे
जीविका चलाते थे (शान्ति० ६५।१३–१५)। दक्षिण
भारतमें जन्म लेनेवाले शवर आदि म्लेच्छ माने गये हैं
(शान्ति० २०७।४२)। भगवान् शंकर किरातों और
शवरोंका भी रूप ग्रहण कर लेते हैं (अनु० १४।१४११४२)। शवर पहले क्षत्रिय थे, परंतु ब्राह्मणोंके अमर्षसे
श्रद्रत्वको प्राप्त हो गये (अनु० ३५।१७-१८)।
बहुत से क्षत्रिय परशुरामजीके भयसे गुफाओं छिपे रहकर
स्वधमंको भी छोड़ वैटे। ब्राह्मणोंका उन्हें दर्शन नहीं हुआ,
जिससे वे पुनः अपने धर्मको न जान सके और शवर आदिके सहवाससे वैसे ही वन गये (आश्व० २९।१५-१६)।

शवल-कश्यवद्वारा कद्रूके गर्भसे उत्पन्न एक नाग (आदि० ३५।७) ।

रावलाश्च-एक दिव्य महर्षि, जो भीष्मको देखनेके लिये आये थे ( अनु० २६। ७ )।

राबलाश्व-ये महाराज कुरुके पौत्र तथा (अश्ववान्)
अविक्षित्के पुत्र थे। इनके सात भाई और थे, जिनके
नाम हैं—परीक्षित्, आदिराज, विराज, शाल्मिल, उच्चै:अवा, भङ्गकार और जितारि (आदि०९४। ५२-५३)।

शम-(१) 'अहः' नामक वसुके चार पुत्रोंमें एक, शेष तीनके नाम हैं--ज्योति, शान्त और मुनि (आदि० ६६।२६)।(२) धर्मके तीन श्रेष्ठ पुत्रोंमें एक, शेष दोके नाम हैं--काम और हर्ष, इनकी भार्याका नाम 'प्राप्ति' है (आदि० ६६। ६२-३६)।

शमठ-एक विद्वान् ब्राह्मणः जिन्होंने युधिष्ठिरको अमूर्तरयाके पुत्र राजा गयके यज्ञका वृत्तान्त सुनाया था ( वन० ९५ । १७—२९ ) ।

शामीक-(१) एक ऋषिः जो गौओंके रहनेके स्थानमें वैटते थे और गौओंका दूध पीते समय वछ होंके मुखसे जो फेन निकलता थाः उमीको खा-पीकर तपस्या करते थे। ये मौनत्रतका पालन करनेवाले थे। इन हे पास भ्र्ये-प्यासे परीक्षित्का आगमन और उनके द्वारा इनके कंधेपर मरे हुए सर्पके रखे जानेका वृत्तान्त (आदि० ४०। १७-२१)। इनके पुत्रका नाम 'श्रृङ्गी' ऋषि था (आदि० ४०। २५)। इनका अगने पुत्रको फटकारना और राजाकी महत्ता एवं आवश्यकता वतलाना (आदि० ४१। २०-२३)। कोधकी निन्दा एवं क्षमाकी प्रशंसा करते हुए इनका अपने पुत्रको संयममें रहकर क्रोधको मिटानेके किये आदेश देना (आदि० ४२। ३-१२)। इनका गौरमुख नामक शीलवान् शिष्यकी संदेश देकर राजा परीक्षित्के पास भेजना (आदि०

४२। १३-१४ )। ये इन्द्रकी सभामें रहकर उनकी उपासना करते हैं (सभा० ७। १६ )। व्यासनीन जनमेजयको स्वर्गीय राजा परीक्षित्का दर्शन कराते समय पुत्रसहित शमीक मुनिको भी वहाँ उपस्थित किया था (आश्व० ३५।८)।(२)(समीक) एक वृष्णिवंशी वीरः जो द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था (आदि० १८५। १९)। यह द्वारकाके सात महारिथयोंमें से एक था (सभा० १४। ५८)। धृतराष्ट्रका इसके वल्पराक्रमसे शंकित होना (होण० ११। २८)।

शम्पाक-एक परम शान्तः जीवनमुक्तः त्यागी ब्राह्मण (शान्तिः १७६। २-३)। त्यागकी महिमाके विषयमें इनके द्वारा भीष्मको उपदेश (शान्तिः १७६। ४-२२)।

शम्बर-(१) एक दानव, कश्यप और दनुके विख्यात चौतीस पुत्रोंमेंसे एक (आदि० ६५। २२)। इन्द्रद्वारा इसकी पराजय (आदि० १३७। ४३; वन० १६८। ८१)। साम्यने वाल्यावस्थामें ही इसकी सेनाको नष्ट-भ्रष्ट कर दिया था (वन० १२०। १३)। इन्द्रद्वारा इसके वयकी चर्चा (उद्योग० १६। १४; शान्ति० ९८। ५०)। इन्द्रके पूछनेपर इसके द्वारा ब्राह्मणकी मिहमाका वर्णन (अनु० ३६। ४-१८)। (२) एक असुर, जिसे भगवान श्रीकृष्णने (अपनी विभृति-स्वरूप प्रद्युम्नके द्वारा) मरवा डाळा था (सभा० ३८। २९के बन्द दा० पाठ पृष्ठ ८२५)। स्वयं श्रीकृष्णने भी शम्बर नामक असुरको परास्त किया था (उद्योग० ६८। ४)। यह भृतक्के प्राचीन शासकोंमेंसे था (श्रान्ति० २२७। ४९)। रुविमणीनन्दन प्रद्युम्नके द्वारा इसका वश्र हुआ था (अनु० १४। २८)।

शम्बूक-(१) स्कन्दका एक मैनिक (शल्य० ४५।७६)।
(२) स्वधर्मको छोडकर परधर्मको अपनानेवाला एक
श्रद्ध । सुना जाता है कि सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्रजीके
द्वारा परधर्मापद्दारी शम्बूक नामक श्रद्धके मारे जानेपर
उस धर्मके प्रभावने एक मरा हुआ ब्राह्मण वालक जी उठा
था (शान्ति० १५३ । ६७ )।

शम्मु-(१) एक प्राचीन राजा (आदि०१।२३४)। इन्होंने जीवनमें कभी मांन नहीं खाया था (अनु०१३५।६६)।(२)एक अग्नि, तिन्हें वेदोंके पारंगत विद्वान ब्राह्मण अत्यन्त देदोप्यमान तथा तेज:पुज्जसे सम्पन्न बताते हैं (बन०२२१।५)।(३) श्रीकृष्णके पुत्र, जो हिम्मणी देवीके गर्भने उत्पन्न हुए थे (अनु०१४।३२)।(४) ग्यापह हद्रोंमेंसे एक (अनु०१५०।३२-१३)।

**राम्यानिपात**-भूमि या दूरीका मापः शम्या कहते हैं इंडेको ।

एक वच्चान् पुरुष इंडेको खूब जोर लगाकर फेंके तो वह जहाँ गिरे उतनी दूरीके स्थानको एक शम्यानिपात कहते हैं (वन० ८४। ९)।

**राम्यापात**-भृमि या दूरीका माप (शान्ति० २९।९५)। (देखिये शम्यानिपात)

शरण-वासुकि-वंशमें उत्पन्न एक नागः जो जनमेजयके सर्पसत्रमें भस्म हो गया था (आदि॰ ५७।६)।

श्राद्वान-एक गौतमगोत्रीय महर्षि (आदि० ६३।१०७)। ये महर्षि गौतमके पुत्र थे और शरकण्डोंके साथ उत्पन्न हुए थे। ये स्वयं भी गौतम कहलाते थे। इनकी बुद्धि जितनी धनुर्वेदमें लगती थीं, उतनी वेदोंके अध्ययनमें नहीं लगती थी ( आदि० ६२९। २-३ )। जैसे अन्य ब्रह्मचारी तरस्यापूर्वक वेदोंका ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार इन्होंने तपस्यामें संलग्न होकर सम्पूर्ण अस्त्र-शस्त्र प्राप्त किये । ये धनुर्वेदमें पारङ्गत तो थे ही, इनकी तपस्या भी वड़ी भारों थीं । इससे इन्होंने देवराज इन्द्रको चिन्ता-में डाल दिया था, तब देवराजने जानपदी नामवाली एक देवकन्याको इनके पास भेजा और यह आदेश दिया कि तुम शरद्वान्की तपस्यामें विघ्न डाव्हो । जानपदी शरद्वान्के रमणीय आश्रमपर जाकर इन्हें छुभाने लगी। उस अप्रतिम सुन्दरी अप्यराको देखकर इनके नेत्र प्रसन्नतासे खिल उठे और हाथोंसे धनुप एवं बाण छूट-कर पृथ्वीपर गिर पड़े । उसकी ओर देखनेसे इनके शरीरमें कम्य हो आया। शरद्वान् शनमें बहुत बहे-चढ़े थे और इनमें तपस्याकी भी प्रवल शक्ति थी। अतः ये महाप्राज्ञ मुनि अत्यन्त धीरतापूर्वक अपनी मर्यादामें स्थित रहे । किंतु इनके मनमें सहसा जो विकार आ गया था, इससे इनका वीर्य स्विति हो गया; परंतु इस बातका इन्हें भान नहीं हुआ। ये धनुष-बाण, काला मृगचर्म, वह आश्रम और वह अप्सरा—सबको वहीं छोड़कर वहाँसे चल दिये । इनका वह वीर्य शरकण्डेके समुदायपर गिरकर दो भागोंमें विभक्त हो गया। उससे एक पुत्र और एक कन्याकी उत्पत्ति हुई, जिन्हें राजा शान्तनुने कृपापूर्वक पाला और उनका नाम कृप एवं कृपी रखदिया।**शरद्वान्**-को तपोबलसे दे बातें ज्ञान हो गयों और इन्होंने गुप्तरूपसे आकर पुत्रको गोत्र आदिका परिचय देः उसे चार प्रकार-के धनुर्वेदः नाना प्रकारके शास्त्र तथा उन सबके गृढ् रहस्यका भी पूर्ण ल्पसे उपदेश दिया ( आदि० १२९। ४—२२ ) **।** 

शरभ-(१) तञ्चक कुलमें उत्पन्न एक नागः जो जनमेजय-के सर्पमत्रमें जल मरा था ( आदि० ५७ । ९ )। (२) ऐरावत-कुलमें उत्पन्न एक नागः जो जनमेजय-के मर्पसत्रमें दग्घ हो गया था (आदि० ५७ । ११)। (३) करयप और दन्के विख्यात चौंतीम पुत्रोंमेंसे एक दानव (आदि॰ ६५।२६)। (४) एक ऋषि, जो यमराजकी सभामें रहकर उनकी उपासना करते हैं (सभा॰ ८।१४)। (५) चेदिराज पृष्टकेतुका अनुज, जो पाण्डवोंकी सहायतामें आया था (उद्योग॰ ५०।४७)। अस्वमेधीय अस्वकी रक्षामें गये हुए अर्जुनके साथ इसने पहले युद्ध किया; परंतु पीछे उस अस्वका विधिपूर्वक पूजन किया (आध॰ ८३।३)। (६) शकुनिका भाई। भीमसेनद्वारा इसका वध (द्रोण॰ १५७।२४—२६)। (७) प्राचीन कालका एक बलवान, बनवासी और समस्त प्राणियोंका हिंसक पशु, जिसके आठ पैर और ऊपरकी ओर नेत्र होते थे। वह रक्त पीनेवाला जानवर माना गया है। इससे सिंह भी डरते थे (शान्ति॰ ११७। १२-१३ तथा दा॰ पाठ)।

शरभङ्ग-एक प्राचीन ऋषिः तिनका उत्तराखण्डमें विख्यात आश्रम था ( वन० ९०।९)। दक्षिणमें दण्डकारण्य-के आप-पास भी इनका एक आश्रम था। श्रीरामने इनके आश्रमपर पहुँचकर इनका सत्कार किया था (वन० २७७। ४०-४१)।

शरभङ्ग-आश्रम-एक तीर्थः जहाँ जानेवाला मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता और अपने कुलको पवित्र कर देता है (वन ०८५। ४२)।

**दारस्तम्ब** एक प्राचीन तीर्थः जिसके **झरनेमें स्नान** करनेवाला स्वर्गमें अप्सराओंद्वारा सेवित होता है (अनु॰ २५। २८)।

**शरावती**-भारतवर्षकी एक नदीः जिसका जल यहाँके लोग पीते हैं (भीष्म० ९।२०)।

शरासन-( देखिये चित्रशरासन )।

शारु-एक देवगन्धर्वः जो अर्जुनके जन्मकालिक महोत्सवमें उपस्थित था (आदि० १२२ । ५८ )∤

रार्मक-पूर्वोत्तर भारतका एक जनपद, जो वर्मक' प्रदेशके आस-पास था। इसे भीमसेनने दिग्विजयके समय यहाँके शासकोंको समझा-बुझाकर ही जीत लिया था (सभा० ३०। १३)।

रार्मिष्ठा-दानवराज वृषपर्वाकी पुत्री, जिसने अनजानमें सरोवरके तटपर देवयानीका वस्त्र पहन लिया था (आदि॰ ७८।६)। देवयानीका इसको फटकारना (आदि॰ ७८।८)। इसके द्वारा देवयानीका तिरस्कार तथा कुएँमें गिराया जाना (आदि॰ ७८।९—1३)। पिताकी आजासे जाति भाइयोंकी रक्षाके लिये इसका अपनी एक

इजार दासियोंके साथ देवयानीकी आजीवन दासी बनकर रहनेके लिये प्रतिज्ञा करना (आदि० ८० ।१७ -- २२)। इसके प्रति देवयानीका कटाक्ष और इसके द्वारा उसको समुचित उत्तर ( आदि० ८० । २३-२४ ) । एक सइक्ष दासियोंसिहत शर्मिष्ठाका देवयानीकी सेवामें उपस्थित होकर उसके साथ वन-विहारके लिये जाना और वहाँ आमोद-प्रमोदमें मन्त होना ( आदि० ८१ । २-४ )। राजा ययातिका उस स्थानपर जल पीनेकी इच्छासे आना और शर्निष्ठाद्वारा सेवित देवयानीसे उन दोनींका परिचय पूछना । देवयानीका दानवराज वृपपर्वाकी पुत्री शर्मिष्ठाको अपनी दानी वताना ( आदि० ८१। ५— १०) । गुक्राचार्यका ययातिको अपनी पुत्रीका समर्पण करते समय कुमारी शिमें हाको भी समर्पित करना और उसे अपनी शय्यापर बुलनेसे मना करना ( आदि० ८१। ३४-३५ ) । एक दिन अपनेको रजस्वलावस्थामें पाकर शिमें शा चिन्तामग्न हो गयी । स्नान करके शुद्ध हो समस्त आभूषणोंहे विभूषित हुई शर्मिष्टा सुन्दर पुष्पींके गुच्छोंसे भरी अहोकशायाका आश्रय लिये खड़ी थी। उसने दर्पणमें अपना मुँह देखा और इसके मनमें पतिके दर्शनकी लालमा जाग उठी । इसने अशोकनृक्षसे प्रार्थना की कि तुम मुझे भी प्रियतमका दर्शन कराकर अपने ही समान अशोक ( शोकरहित ) कर दो । फिर इसने राजा ययातिको ही पति बनानेका निश्चय किया, राजाको एकान्तमें पाकर इसने नम्रतापूर्वक उनके सामने अपना मनोभाव प्रकट किया। इस विषयको देकर इन दोनोंमें कुछ देरतक संवाद हुआ। अन्तमें राजाने इसके साथ समागम किया। शर्मिष्टाके गर्भ रह गया और इसने समय आनेपर एक देवोपम कुमारको जन्म दिया ( आदि० ८२ । ५---२७ ) । इसके पुत्र होनेकी बात सुनकर देवयानीका इससे उस विषयमे पूछ ताछ करना और शर्मिष्ठाका एक शेष्ठ ऋ पेपे अपनेको संतान-प्राप्त होनेकी बात बताकर उसे संतुष्ट कर देना ( आदि• ८३ । १--८ ) । इसके गर्भसे ययातिके द्वारा क्रमशः द्रुह्म, अनु तथा पूर-इन तीन कुमारीं की उत्पत्ति (आदि • ८३ ! १०: आदि० ७५ । ३५ ) । शमिष्ठाके पुत्रींसे उनके पिता-माताका यथार्थ परिचय जानकर देवयानीका शर्मिष्ठाको फटकारना और शर्मिद्राका उसे मँहतोड उत्तर देना ( आदि० ८३ । ३८-२२ दा० पाठसहित ) ।

शर्मी—यामुन पर्वतकी तलहटीमें बसे हुए 'पर्णशाखा' नामक गाँवका एक अगस्त्यगोत्रीयः, शमपरायणः अध्यापक ब्राह्मणः जिसे बुलानेके लिये यप्तराजने दूत मेजा था (अनु०६८।३—७)। इसी नाम और गुणवाल्य एक दूसरा ब्राह्मण भी उस गाँवमें थाः जिसे लानेका यमराजने निषेध कर दिया था (अनु० ६८। ७-८)।
यमदूत उमी ब्राह्मणको ले गये, जिसे यमराजने मना किया
था। यमराजने उसकी पूजा करके उसे घर जानेकी आशा
दी; साथ ही उसके पूछनेपर महान् पुण्यदायक कर्मके
प्रसंगमें तिलदान, अन्नदान और जलदानकी विशेष
मिहमा बतायी (अनु० ६८। १०-२२)। यमदूतने
पहले लाये हुएको उसके घर पहुँचा दिया और दूसरेको
साथ लाकर यमराजको इसकी सूचना दी। यमराजने
उसकी भी पूजा करके उसे बिदा किया और उसके लिये
भी पूर्वोक्त सारा उपदेश दिया, वहाँसे लौटनेपर शर्मीन
यमराजके बताये अनुसार सारा कार्य किया (अनु० ६८।
२४-२६)।

शर्याति—एक प्राचीन नरेश (आदि०१। २२६)। ये बैवस्वत मनुके पुत्र थे (आदि०७५। १६; अचु० ३०।६)। राजा शर्याति यमसभामें रहकर वैवस्वत यमकी उपामना करते हैं (सभा०८। १४)। इनके द्वारा च्यवन ऋषिको अपनी कन्या सुकन्याका दान (वन० १२२। २६)। महर्षि च्यवनद्वारा इनके यज्ञका सम्पादन और उसमें अद्विनीकुमारोंका सोमपान (वन० १२४, १२५ अञ्चाय)। इनके वंशमें दो विख्यात राजा हुए थे—हैहय और तालजङ्ख (अनु०३०। ६-७)।

शर्यातिचन-एक पवित्र वनस्थली, जो स्वप्नमें श्रीकृष्णसहित शिवजीके पास जाते हुए अर्जुनको मार्गमें मिली थी (होण०८०।३२)।

शाल-(१) वासुकि-वंशमें उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके संयज्ञमें दम्ध हो गया था (आदि० ५७।५)। (२) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक (आदि० ११६। ४)। इसका भीमसेनपर आक्रमण करना (द्रोण॰ १२७ । ३४; कर्णं ० ५१ । ८-९ ) । इसका भीमसेनके साथ युद्ध और उनके द्वारा वध (कर्ण० ८४। ३-६)। (३) कुरुवंशी राजा सोमदत्तके पुत्र और भूरिश्रवाके भ्राता, जो द्रौपदीके स्वयंवरमें गये थे ( आहि॰ १८५। १५)। ये युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें गये थे (सभा० ३४।८)। दुर्योधनकी सेनाके एक विशिष्ट योद्धा थे (उद्योग० ५५। ६३)। भीष्मद्वारा निर्मित महान् व्यूहर्मे वाम भागमें स्थित हो ये सारी सेनाकी रक्षा करते हुए चल रहे थे (भीष्म०५१।५७)। इन्होंने अभिमन्युपर धावा किया या (द्रोण० ३७ । ५--- २४)। इनके भ्वजका वर्णन (द्रोण० १०५। २४-२५)। द्रीपदीकुमार्नेके साथ इनका युद्ध (द्रोण• १•६। १५)। श्रुतकर्माद्वारा इनका वध (द्रोण १०८। १०)। व्यासजीके आवाइन करनेपर मरे हुए अन्य कीरव वीरोंके साथ ये भी गङ्गाजीसे प्रकट हुए थे (आश्रम॰ ३२। १०)। मृत्युके पश्चात् विश्वेदवोंमें मिल गये (स्वर्गा॰ ५। १६-१८)। (४) इक्ष्वाकुवंशी राजा परीक्षित्के पुत्रः इनकी माता मण्डूकराजकी कन्या सुशोभना थी। इनके दो भाई और थेः जिनका नाम था दल और बल । पिताद्वारा इनका राज्याभिषेक (वन॰ १९२।३८)। इनका महर्षि वामदेवसे वाम्य अश्वोंकी याचना करना और पुनः छौटा देनेके शर्तपर इन्हें उन अश्वोंकी प्राप्ति (वन॰ १९२। ४३)। अश्वोंको छौटानेके विषयमें इनका महर्षि वामदेवसे संवाद (वन॰ १९२। ४८-५६)। अश्वोंके न छौटानेपर महर्षि वामदेवद्वारा उत्पन्न किये गये राक्षसोंके प्रहारसे इनका वध (वन॰ १९२। ५७-५९)।

शलकर-तक्षक-कुलमें उत्पन्न एक नागः जो जनमेजयके सर्पसत्रमें जल मरा था (आदि० ५७।९)।

शास्त्रभ-(१) दनुके विख्यात चौंतीस पुत्रोंमेंसे एक (आदि० ६५। २६)। यह बाह्वीकराज प्रह्लादके रूपमें पृथ्वीपर उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७। ३०-३१)। (२) पाण्डवम्क्षका एक महारथी योद्धाः जो कर्णद्वारा मारा गया (कर्ण० ५६। ४९-५०)।

शालभी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६। २६ )।

**शल्य**—बाह्लीक (एवं मद) देशके श्रेष्ठ जिनके रूपमें हिरण्यकशिपुका पुत्र एवं प्रह्लादका अनुज संहाद ही इस भ्तलभर उत्पन्न हुआ या ( आदि० ६७ । ६ ) । इनके द्वारा भीष्मका सत्कार और पाण्डुके लिये उनको माद्रीका समर्पण ( आदि० ११२ । ३—१६ ) । मद्रराज शल्य अपने पुत्र वीर रुक्माङ्गद तथा रुक्मरथके साथ द्रौपदीके स्वयंवरमें पधारे थे ( आदि॰ १८५ । १३-१४ )। द्रीपदीके ख्वयंवरमें मत्स्यवेधके छिये धनुषको चढ़ा न सके (आदि० १८६ । २८) | द्रौपदीके खयंत्ररमें भीमसेन द्वारा इनकी पराजय ( आदि० १८९ । २३—-२९ ) । नकुल-ने पश्चिम-दिग्विजयके समय मामा शब्यको प्रेमसे ही वशमें कर लिया। इन्होंने राजधानीमें आनेपर नकुलका विशेष सत्कार किया ( सभा० ६२। १४-१६ )। ये युधिष्ठिर-के राजसूय-यज्ञमें पभारे थे (सभा० ३४।७)। शिशुपालने इन्हें श्रीकृष्णसे श्रेष्ठ बताया ( सभा० ३७। १४)। इन्होंने अभिषेकके समय युधिष्ठिरको अच्छी मूँठवाली तळवार दी तथा छींकेपर रखा हुआ सुवर्णभूषित कलश प्रदान किया (सभा • ५३।९)। गुतके लिये हस्तिनापुरमें अनेपर राजा युधिष्ठिर वहाँ पहलेसे ही पधारे

हुए राजा श्रुह्यसे मिले थे ( सभा∙ ५८। २४-२५ ) । पाण्डवींकी ओरसे इन्हें रण-निमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया गया (उद्योग० ४।८)। मार्गमें दुर्योधनके सत्कारसे प्रसन्न होकर उसके पक्षमें रहनेके लिये इनका उसे वर देना ( उद्योग ० ८। १८ के बाद दा ० पाठ )। युधिष्ठिरके पास जानाः पाण्डर्नीसे मिलनाः वहाँका सत्कार ग्रहण करके युधिष्ठिरसे वातचीत करना और उन्हें कर्णका उत्साह नष्ट करनेके लिये वर देना ( उद्योग० ८ । २४— ४८ ) । इनका युधिष्ठिरको इन्द्रविजय नामक उपाख्यान सुनाना ( उद्योग० अध्याय ९ से १८। २० तक )। कुन्तीकुमारोंसे विदा लेकर दुर्योधनके पास बीटना (उद्योग० १८। २५)। इनका एक अक्षौद्दिणी सेना लेकर दुर्योधनके पास आना ( उद्योग० १९। १६-१७)। दुर्योधनका धृतराष्ट्रके समक्ष इनके पराक्रमका वर्णन करना ( उद्योग० ५५ । ४३ ) । दुर्योधनका इनको एक अक्षौहिणी सेनाका नायक नियत करके इनका विधिवत् अभिषेक करना ( उद्योग ० १५५। ३२-३३ )। युधिष्ठिरको युद्धकी आज्ञा देकर उनकी ग्रुभ कामना करना ( भीष्म० ४३ । ७९---८७ ) । प्रथम दिनके संग्राममें युधिष्ठिरके साथ द्वन्द्वयुद्ध (भीष्म० ४५। २८-३०)। इनके द्वारा विराटकुमार उत्तरका वध (भीष्म० ४७। ३५-३९)। इनके द्वारा विराटकुमार शङ्खकी पराजय (भीष्म०४९।३९)। इनका घृष्ट्युम्नके साथ युद्ध (भीष्म॰ ६२। ८-१४) । भीमसेनद्वारा इनकी पराजय ( भीष्म० ६४ । २७ ) । इनका युधिष्ठिरके साथ युद्ध (भीष्म० ७१।२०-२१)। नकुल और सहदेवका इनपर आक्रमण (भीष्म० ८१। २६ )। सहदेवद्वारा इनकी पराजय ( भीष्म० ८३। ५१–५३ )। शिखण्डीपर इनका आक्रमण ( भीष्म० ८५ । २७ ) । इनका पाण्डवोंके साथ युद्धमें युधिष्ठिरको घायल करना ( भीष्म० १०५ । ३०-३३ ) । भीमसेन और अर्जुनके साथ युद्ध ( भीष्म० ११३, ११४ अध्याय )। युधिष्ठिरके साथ द्वन्द्वयुद्ध ( भोष्म० ११६। ४०-४१ ) । नकुलके साथ युद्ध (द्रोण० १४ । ३१-३२ )। अभिमन्युके साथ युद्ध (द्गोण० १४। ७८—८२)। भीमसेनके साथ गदायुद्ध और इनकी पराजय (द्रोण० १५। ८-३२) । युधिष्ठिरके साथ युद्ध (द्रोण० २५ । १५-१७ ) । अभिमन्युके साथ युद्ध और उसके प्रहारसे मूर्च्छित होना ( द्रोण० ३७। २४—३४; द्रोण० ३८ । ३ ) । अभिमन्युद्वारा पराजित होना ( द्रोण० ४८ । १४-१५ ) । युधिष्ठिरके साथ युद्ध ( द्रोण० ९६। २९-३० ) । अर्जुनको बाण मारना (द्रोण० १०४। २७-२८)। इनके ध्वजका वर्णन

(द्रोण०१०५।१८-२०)। ये जयद्रथके संरक्षकोंमें थे। इनका अर्जुनके साथ युद्ध (द्रोण० १४५। ९, ५४)। अर्जुनका इन्हें बाण मारना ( द्रोण० १४६। ५४ )। इनके द्वारा विराटके भाई शतानीकका वध और विराटकी पराजय ( द्रोण० १६७ । ३०—३४ ) । द्रोणाचार्यके मारे जानेयर युद्धस्थलसे भागना ( द्रोण॰ १९३ । ११ ) । इनरर शुतकीर्तिका आक्रमण ( कर्णे • १३। १०)। कर्णका दुर्योधनसे इनके बल-पराक्रम एवं अश्वविज्ञानकी प्रशंसा करके इनको अपना सार्था बनानेके लिये प्रस्ताव करना (कर्ण० ३१। ५८—६९)। कर्णका सारथ्य करनेके लिये दुर्योधनके कहनेपर इनका कुपित होकर उसे रोषपूर्ण उत्तर देना और रूठकर चल देना; फिर श्रीकृष्णके समान अपनी प्रशंसा सुनकर उसके प्रस्तावको स्वीकार कर लेना (कर्ण० ३२ अध्याय)। दुर्योधनका इन्हें त्रिपुर-विजयकी कथा सुनाना ( कर्णं ) ३३, ३४ अध्याय ) । इनका दुर्योधनके साथ वार्तालाप और कर्णका सारथि वननेके छिये अपनी स्वीकृति देना (कर्ण० ३५ अध्याय) । कर्णसे पाण्डवोंकी प्रशंसा करना ( कर्ण० ३६ । २७—३२ ) । कर्णको फटकार-कर अर्जुनकी प्रशंसा करना (कर्ण० ३७। ३३---४०)। कर्णके प्रति आक्षेपपूर्ण वचन (कर्ण० ३९ अध्याय)। कर्णका शब्यको फटकारना और मारनेकी धमकी देना (कर्ण० ४० अध्याय) । कर्णको कौवे और इंसका उपाख्यान सुनाकर फटकारना (कर्ण० ४१ अध्याय)। इनका कर्णको उत्तर देना (कर्ण० ४५।४०—१६)। इनके द्वारा कर्णसे अर्जुनकी प्रशंसा तथा पाण्डव-पक्षके प्रमुख वीरौंका वर्णन (कर्ण० ४६। ४१—८६)। भीमसेनको अर्जुनकी प्रतिज्ञाका स्मरण कराकर कणंकी जीभ काटनेसे रोकना (कर्ण० ५०। ४७ के बाद दा० पाठ)। कर्णको नकुल, सहदेव तथा युधिष्ठिरके वधसे रोकना (कर्क०६३।२१--२९)। कर्णसे अर्जुनके पराक्रमका वर्णन करके उन्हें मारनेके लिये कहना ( कर्ण० ७९। १९–४८ )। भीम-सेनके भयसे डरे हुए कर्णको समझाना ( कर्ण० ८४। ८-१७)। कर्णकी बातका उत्तर देना ( कर्ण० ८७। १०३ )। कर्णवधरे दुःखित हुए दुर्योधनको सान्त्वना देना (कर्ण० ९२ । १०-१४ ) । दुर्योधनसे रणभूमिका संक्षिप्त वर्णन करना (कर्ण० ९४। २---२३)। दुर्योधन-की प्रार्थनासे सेनापित-पद स्वीकार करना ( शस्य ०६। २८) । इनके वीरोचित उद्गार ( शल्य० ७ । १३-२०)। इनका अद्भुत पराक्रम ( श्रष्टय० ११। २०— ३२ )। भीमसेनद्वारा इनकी पराजय (शब्य० ११।६०-६२ ) । भोमसेनके साथ गदायुद्ध ( शब्य० १२ । १३– २७) । युधिष्ठिरके साथ युद्ध ( शल्य० १२ । ४७--

६३)। इनका अद्भुत पराक्रम (शल्य०१३ अध्याय)। इनका पाण्डववीरोंके साथ युद्ध (शल्य०१५।१०— ४३)। युधि छिरद्वारा इनकी पराजय (शल्य०१६। ६३–६६)। युधि छिरद्वारा इनका वध (शल्य०१७। ५२)। व्यासजीके आवाइन करनेपर युद्धमें मरे हुए कौरव-पाण्डववीरोंके साथ ये भी गङ्गाजीके जलसे प्रकट हुए थे (आश्रम० ३२।१०)।

महाभारतमें आये हुए दात्य के नाम-आर्तायनिः वाह्नीक-पुङ्गवः मद्राधिनः मद्राधिनतिः मद्रजः मद्रजनाधिपः मद्र-जनेश्वरः मद्रकः मद्रकाधमः मद्रकाधिपः, मद्रकेश्वरः मद्रपः मद्रपतिः मद्रस्यः मद्रसानः मद्रेशः मद्रेश्वरः सीवीर आदि ।

शाल्यपर्व-महाभारतका एक प्रमुख पर्व ।

**दाराक**-एक जातिः इस जातिके राजाको कर्णने दिग्विजयके समय परास्त किया था ( वन० २५४ । २१ )।

शशिविन्दु-एक प्राचीन राजा ( आदि०१।२२८)।
ये यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं
(सभा०८।१७)। ये चित्ररथके पुत्र थे। सुंजयको
समझाते हुए नारद जीद्वारा इनके चरित्र एवं दान आदिका
वर्णन (द्रोण०६५ अध्याय)। श्रीकृष्णद्वारा इनके
प्रभावका वर्णन (शान्ति०२९।१०५-१९०)।
इनके दस हजार स्त्रियाँ थीं और इसमेंसे प्रत्येकके गर्भसे
एक-एक हजार पुत्र हुए थे। इस प्रकार इनके कुल
एक करोड़ पुत्र थे (शान्ति०२०८।१९-१२)।
यमने इन्हें श्राद्धकर्मोका उपदेश दिया था (अनु०८९।
१-५५)। इनके द्वारा मांसभक्षणका निषेध (अनु०१९।५०)। ये सायं-प्रातःस्मरणीय नरेश हैं (अनु०१६५।५५)।

शशयान - एक दुर्लभ तीर्थ, जहाँ सरस्वतीके जलमें प्रति-वर्ष कार्तिकी पूर्णिमाको शशके रूपमें छिपे हुए पुष्करका दर्शन होता है । वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य चन्द्रमाके समान प्रकाशित होता और सहस्र गोदानका फल पाता है (वन ०८२। ११४-११६)।

शशास्त्रोमा-एक राजाः जिसने कुरुक्षेत्रके तपोवनमें तप करके स्वर्ग प्राप्त किया था (अध्यम०२०। १४-१५)।

दाशाद-महाराज इक्ष्वाकुके परम धर्मात्मा पुत्रः जो पिताके बाद अयोध्याके राजा हुए थे (वन० २०२।१)। इनके पुत्रका नाम ककुत्स्थ था (वन० २०२।२)।

शशिक-एक भारतीय जनपद (भीष्म० ९ । ४६)। शशोलूकमुखी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६।२२)। शाक-शाकद्वीपका एक वृक्षः जिसके नामपर उस द्वीपका नाम प्रसिद्ध हुआ है (भीष्म० ११। २८)।

शाकद्वीप-भृमण्डलके सात महाद्वीवोंमेंसे एक । धृतराष्ट्रके प्रति संजयद्वारा इसका वर्णन ( भीष्म० ११ अध्याय )।

शाकम्भरी-एक देवीसम्बन्धी तीर्थ यहाँ शाकम्भरीके समीप जाकर मनुष्य ब्रह्मक्यं-पालनपूर्वक एकाग्र और पित्र हो तीन राततक केवल शाक खाकर रहे तो बारह वर्षोतक शाकाहार करनेका पुण्य प्राप्त होता है (वन०८४। १२-१७)।

शाकल-एक नगरीः जो मद्रदेशकी राजधानी थी (आधुनिक मतके अनुसार वर्तमान स्थालकोट ही शाकल है।) (सभा० ३२। १४)।

शाकलद्भीप-एक देश, जहाँके राजा प्रतिविन्ध्यको अर्जुनने जीता था (सभा० २६। ६)।

शाकल्य-एक शिवभक्त ऋषिः जिन्होंने नौ सौ वर्षोतक मनोमय यज्ञ (ध्यानद्वारा भगवान् शिवका आराधन) किया था (अनु० १४। १००)।

शाकवक्त्र-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ७६ )।

शाख-अनल नामक वसुके पुत्र । कुमार कार्तिकेयके छोटे भाई । इनके दो छोटे भाई और थे जिनके नाम थे-विश्वाल और नैगमेय । (किमी-किमीके मतमें ये तीनों कुमार कार्तिकेयके ही नाम हैं तथा किन्हीं मतमें कुमार कार्तिकेयके पुत्रोंके ये तीनों नाम हैं। कल्पमेदसे सभी ठीक हो सकते हैं।) वास्तवमें शाख, विशाख और नैगमेय—कुमार कार्तिकेयके ही रूपान्तर हैं; स्वयं कुमार ही इनके रूपमें प्रकट हुए हैं (शल्य १४। ३७)।

शाण्डिली—(१) दक्षकी पुत्री तथा धर्मकी पत्नी । इनके गर्भसे अनल नामक वसुका जन्म हुआ था (आदि॰ ६६। १७-२०)।(२) ऋप्त्रभ पर्वतपर रहनेवाली एक तपित्वनी, जिनकी निन्दासे गरुड़के पंख गिर गये थे। पुनः इनके द्वारा गरुड़को वरदान प्राप्त हुआ था (उद्योग॰ ११३। १२—१७)।(३) देवलोकर्मे रहनेवाली एक पित्रना देवी, जो सम्पूर्ण तत्त्वोंको जाननेवाली और मनिवनी थीं। इनके द्वारा केकयराजकुमारी सुमनाको पातित्रत्यका उपदेश (अनु॰ १२३। ८—२०)।

शाण्डिल्य-एक महातास्वी प्राचीन ऋषिः जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजमान होते थे (सभा॰ ४।१७)। इनकी पुत्रीकी तपस्याका वर्णन (श्रन्थ० ५४। ५-८)। ये शरशस्यापर पड़े हुए भीष्मजीको देखने गयेथे (शान्ति० ४७। ६)। इन्होंने बैलगाड़ीके दानको सुवर्ण-जल आदि सभी श्रेष्ठ वस्तुओंके दानके समान बताया है (अनु०६५। १९)। राजा सुमन्युने भक्ष्य भोज्य-पदार्थोंके पर्वतों-जैसे कितने ही देर लगाकर उन्हें शाण्डिल्यको दान कर दिया था। इससे स्वर्गलोकमें स्थान प्राप्त कर लिया (अनु०१३७। २२)। शान्त-(अहः' नामक वसुके चार पुत्रोंमेंसे एक। शेष तीनके नाम हैं---शम, ज्योति और मुनि (आदि०६६। २३)।

शान्तनु-महाराज प्रतीपके द्वितीय पुत्र । देवापिके अनुज तथा वाह्नेकके अग्रज। इनकी माताका नाम सुनन्दा था ( आदि० ९४ | ६१; आदि० ९५ । ४४ ) । इनके बड़े भाई देवापिके बाल्यावस्थामें ही राज्य छोड़कर वन चले जानेके कारण ये ही राजा हुए थे ( आदि० ९४। ६२; आदि॰ ९५ । ४५ ) । ये जिसे अपने दोनों हाथोंसे छू देते, वह सुख-शान्तिका अनुभव करता और बूढ़ेसे जवान हो जाता था; इसीलिये इनका नाम शान्तनु हुआ (आदि० ९५। ४६)। ये पूर्वजन्ममें राजा महाभिष थे। इनके स्वर्गसे मर्त्यलोकमें आनेका इतिहास ( आदि॰ ९६। १-९)। गङ्गाको पत्नी रूपमें स्वीकार करनेके जिये इनको पिताका आदेश ( आदि० ९७ । २१-२३)। गङ्गाके अनुपम रूपने आकृष्ट हो उनसे अपनी पत्नी होनेके लिये इनकी याचना ( आदि० ९७। ३१-३२ )। गङ्गाके साथ इनके विवाहकी शर्त ( आदि॰ ९८। ३)। इनके द्वारा गङ्गाको फटकार (आदि० ९८। १६) । इनको वसिष्ठद्वारा वसुओंको प्राप्त हुए शापका वृत्तान्त वतलाकर गङ्गाका अन्तर्भान होना (आदि० ९९ । ५-४६) । इनका सम्राट्पदपर अभिषेक ( आदि॰ १००। ७)। इनके राज्यकी विशेषता (आदि० १००। ८--२०) । गङ्गाजीका इनको बालक भीष्मका परिचय देना ( आदि॰ १०० । ३३ )। सत्यवतीके रूपसे मोहित होकर उसकी प्राप्तिके लिये निपादराजसे इनकी याचना ( आदि० १०० । ५०-५१ ) । सत्यवतीके पुत्रको ही सम्राट्के पदपर अभिषिक्त करनेके लिये निपादराजका इनके प्रति प्रस्ताव ( आदि० १००। ५४-५६ ) । इनका निपादके प्रस्तावको अस्वीकार करना ( आदि० १०० । ५७-५८ ) । इनका इकलौते पुत्रको नहींके समान वतलाकर संतानकी महिमाका वर्णन करना (आदि० १००। ६६-७०)। इनकी वंशोच्छेदकी चिन्ता ( आदि० १०० । ७०-७१ )। इनको भीष्मद्वारा सत्यवतीका समर्पण ( आदि० १०० । १०० )। इनके द्वारा भीष्मको म्वच्छन्द-मृत्युका वरदान (अदि०१००।१०२)। सत्यवतीके साथ इनका विधिपूर्वक विवाह (अादि० १०१। १)। इनके द्वारा

सत्यवतीके गर्भसे चित्राङ्गद एवं विचित्रवीर्यका जन्म (आदि॰ १०१। २-३)। इनका स्वर्गवास (आदि॰ १०१। ४)। इनका अपने जीवनकाल्में वनमें अनाथकी तरह पड़े हुए बालक कृप एवं कृपीको घर लाकर उनका पालन-पोषण एवं समस्त संस्कार कराना (आदि॰ २२९। १८)। ये यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं (सभा॰ ८।२५)। ये आर्चीकपर्वतपर तपस्या करके नित्यधामको प्राप्त हुए थे (वन॰ १२५। १९)। इन्होंने भीष्मसे पिण्ड लेनेके लिये अपना हाथ बढ़ाया था (अनु॰ ८४। १५)। ये सायं-प्रातः स्मरण करने योग्य राजाओं में गिने गये हैं (अनु॰ १६५। ५८)।

महाभारतमें आये हुए शान्तनुके नाम-भारतः भारत-गोप्ताः भरतसत्तमः कौरव्यः कुरुसत्तमः प्रातीय आदि ।

शान्तमय-एक प्राचीन राजा ( आदि ०१। २३६ )।

शान्ता-राजा लोमपादकी गोद ली हुई पुत्री, जिमे राजाने महर्षि ऋष्यश्रङ्गके साथ व्याह दिया था (वन० ११०। २६; वन० ११३। ११)। अपने पति ऋष्यश्रङ्गके साथ आश्रमपर आना और उनकी सेवामें सल्जन होना (वन० ११३। २२-२४)। महर्षि ऋष्यश्रङ्गको शान्ताका दान करनेसे राजा लोमपाद सभी प्रकारके प्रचुर भोगोंसे सम्पन्न हो गये (शान्ति०२२४। ३४)।

शान्ति (१) भृतपूर्व चौथे इन्द्रका नाम (आदि० १९६। २९)। (२) एक प्राचीन ऋषि, जो राजा उपरिचरके यज्ञके सदस्य बने थे ( शान्ति० ३३६। ८)। इनके पिताका नाम अङ्गिरा था। ये अग्निवंशमें उत्पन्न होनेसे आग्नेय कहलाये ( अनु० ८५। १३०-१३१)।

शान्तिपर्व-महाभारतका एक प्रमुख पर्व । शामित्र-यक्तके अन्तर्गत एक कर्मविशेष ( आदि० १९६ । १ )।

शारद्वती-एक अप्सराः जिसने अर्जुनके जन्म-काल्कि महोत्सवमें गान किया था (आदि० १२२ । ६४ )।

शार्क - भगवान् श्रीकृष्णका दिव्य धनुप (सभा०२। १४; सभा०३८। २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८२१; वन०२०। १९)। कौरव-सभामें विश्वरूप धारण किये हुए श्रीकृष्णकी एक भुजामें यह देदीप्यमान होता था (उद्योग० १३९। १०)। इन्द्रके विजयनामक धनुपकी इसके साथ तुलना (उद्योग० १५८। ४)। यह तीन दिव्य धनुषों मेंसे एक है। इसे भगवान् विष्णुका तेजस्वी धनुष वताया गया है (उद्योग० १५८। ५)। लोकपितामइ ब्रह्माने इसका निर्माण करके इसे श्रीहरिको समर्पित किया था ( अनु०१४१। ८ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ५९१५)।

शार्क्न कोपाख्यान – शार्क्नक पक्षियोंकी कथा ( आदि० अध्याय २२८ से २३२ तक )।

शार्कुरव-एक ऋषिः जो जनमेजयके सर्पसत्रमें अध्वर्यु वने थे ( आदि॰ ५३।६ )।

शार्दुली-कोधवशाकी पुत्री जिसने सिंही बाघों और चीतोंको जन्म दिया (आदि० ६६। ६१, ६५)।

शालकटङ्कट-राक्षस अलम्बुषका नामान्तर (द्रोण० १०९ । २२—३१ )। (देखिये अलम्बुष)

शास्त्रिक-एक दिन्य महर्षिः जो इस्तिनापुर जाते समय मार्गमें श्रीकृष्णसे मिले थे (उद्योग० ८३। ६४ के बाद दाक्षिणात्य पाठ)।

शास्त्रियिण्ड कश्याद्वारा कह्के गर्भसे उत्पन्न एक नाग (आदि० ३५। १४)।

शालिशिरा-एक देवगत्वर्व, जो कश्यपपतनी मुनिके गर्भसे उत्पन्न हुए थे ( आदि॰ ६५ । ४४ )। ये अर्जुनके जन्मकालिक महोत्सवमें उपस्थित हुए थे (आदि॰ १२२। ५६ )।

शालिसूर्य-कुम्क्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत स्थित एक तीर्थ, जो शालिहोत्रका स्थान है। यहाँ स्नानसे सहस्र गोदानका फल मिलता है (वन० ८३। १०७)।

शास्तिहोत्र-एक मुनि, जिनके आश्रममें व्यासजी ठहरे थे। इनके आश्रमके पास एक सरोवर तथा पिवत्र वृक्ष था। वह वृक्ष सदीं, गर्मी तथा वर्षाको अच्छी तरह सहने-वाला था। वहाँ केवल जल पी लेनेसे भूख-प्यास दूर हो जाती थी। उस सरोवर और वृक्षका निर्माण शालिहोत्र मुनिने अपनी तपस्याद्वारा किया था (आदि० १५४। १५के बाद दा० पाठ. पृष्ठ ४६३)। इनके आश्रममें हिडिम्बा-के साथ पाण्डवोंका आगमन। इनके द्वारा भूखसे पीड़ित हुए पाण्डवोंको भोजन-दान ( आदि० १५४। १८ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ४६४)। ये अद्यविद्याके आचार्य थे और घोड़ोंकी जाति तथा उनके विषयकी तात्विक वातें जानते थे ( वन० ७९। २७ )। इनका शालि-सूर्य नामसे प्रसिद्ध एक तीर्थ है, जहाँ स्नान करनेसे सहस्र गोदानका फल मिलता है ( वन० ८३। १०७)।

शास्त्रिक्ती-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थ, जहाँ जाकर दशास्वमेध तीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्य दस अस्वमेख यज्ञोंका फड पाता है (वन०८३।१३)। शाल्मिलि—सोमवंशी महाराज कुरुके पौत्र तथा (अस्ववान् ) अविक्षित्के पुत्र । इनके अन्य सात भाइयोंके नाम हैं-परीक्षित्, आदिराज, विराज, श्ववलाश्व, उच्चैः प्रवा, भङ्गकार और जितारि (आदि० ९४ । ५२-५३)।

शालमिलिद्वीप-सुप्रसिद्ध जम्बू आदि सात द्वीपोंमेंस एक ( भीष्म॰ ११ । १ ) । इस द्वीपने उस शाल्मिल ( सेमल ) बृक्षकी पूजा की जाती है, जिसके नामपर इसका नामकरण हुआ है ( भीष्म॰ १२ । ६ ) ।

शाल्य-(१) एक क्षत्रियनरेश, जो वृषार्वाके छोटे भाई अजकके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। १६-१७)। काशिराजकी पुत्री अम्बाके खयंबरमें भीष्मद्वारा इसकी पराजय ( आदि० १०२। ३४—४९ )। यह सौभ नामक विमानका अधिपति था और अम्बाने मन-ही-मन इसे अपना पति चुन लिया या ( आदि० १०२।६१-६२)। यह द्रौपदीके स्वयंत्रमें गया था ( आदि० १८६ । १५ ) । युधिष्टिरके राजसूययज्ञमें भी अत्या था (सभा० ३४। ९)। श्रोकुणाद्वारा इसके मारे जानेकी चर्चा (वन० १२। ३२)। इसके वध-की संक्षिप्त कथा ( वन० १४ अध्याय )। इसका द्वारका-पर आक्रमण, साम्बर प्रद्युम्न आदिके साथ युद्ध तथा श्रीकृष्णद्वारा वध होनेकी विस्तृत कथा ( वन० अध्याय १५ से २२ तक )। भीष्मते आज्ञा हेकर आयी हुई अम्बाका इसके द्वारा परित्याग ( उद्योग० १७५ । २४) । (२) व्युधिताइवपत्नी भद्राने अपने मृत पतिके शवके साथ शयन करके तीन 'शाल्व' और चार 'मद्र' उत्पन्न किये थे (यहाँ 'शाल्व' और 'मद्र' का अर्थ है उन उन देशों के शासक ) ( आदि० १२०। ३२—३६ ) । शास्त्रदेशके लोग जरासधके डरसे दक्षिण दिशाको भाग गये थे। (सभा० १४। २६)। प्राचीनकालमें शास्त्रदेशपर द्युमत्सेन नामक एक धर्मात्मा क्षत्रिय नरेश शासन करते थे ( जिनके पुत्र सत्यवान्का सावित्रीके साथ विवाह हुआ था ) ( वन० २९४। ) । कौरवसेनाके संरक्षकोंमें शास्त्रदेशके योद्धाओंका भी नाम आया है ( उद्योग० १६०। १०२-१०३ )। शाल्व एक भारतीय जननद है (भीष्म ० ९। ३९)। शाल्व योद्धाओंने अर्जुनपर आक्रमण किया था (भीष्म० ११७ । ३४-३५ ) । पाण्डवपक्षीय शाल्वदेशीय योद्धाओं-ने द्रोणाचार्यपर आक्रमण किया था ( द्रोण० १५४ । १०-११ ) । शास्त्र आदि देशोंके बङ्भागी मनुष्य सनातन धर्मको जानते हैं (कर्ण० ४५। १४-१५)। ( ३ ) पाण्डवपक्षका एक योद्धाः जिसे कौरवपक्षीय भीमरथने मारा था ( यह भीमरथ धृतराष्ट्रपुत्रसे भिन्न था) (द्रोण० २५ । २६) । (४) एक म्लेच्छ-गर्णोका राजाः जिसने पाण्डवींकी विशाल सेनाका सामना

करनेके लिये उसपर आक्रमण किया था ( शल्य० २० । १ )। इसका हार्था पर्वतके समान विशालकाय, मदकी धारा वहानेवाला, मदोन्मत्त तथा ऐरावतके समान शक्तिशाली था। वह महाभद्र नामक गजराजके कुलमें उत्पन्न हुआ था। धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनने सदा ही उसका आदर किया था। गजशास्त्रके शाता पुरुषोंने उसे अच्छी तरह सजाया था। वह युद्धके अवसरोंगर सदा ही सवारीके उपयोगमें लाया जाता था (शल्य० २०। २-३)। उस हाथीपर आरूढ़ हुए राजा शाल्वका पाण्डवोंपर आक्रमण और अपने पराक्रमसे पाण्डवसेनाको खदेड़ना। इसके हाथीका धृष्टशुम्नपर आक्रमण करके उनके रथको घोड़ों और सार्थसहित कुचल डालना तथा धृष्टशुम्नद्वारा उस गजराजका वध और सात्यिकद्वारा शाल्वके सिरका उच्छेद ( शल्य० २०। ४—२६ )।

शाल्यसेनि-एक दक्षिण भारतीय जनपद (भीष्म० ९। ६१)।

शाख्वायन-एक प्राचीन राजा, जो जरासंधके भयसे अपने भाइयों तथा सेवकोंके साथ दक्षिण दिशाको भाग गया था (सभा० १४। २७)।

शाख्वेय (शाख्वेयक) – शाख्वदेश तथा वहाँके निवासी (वन० २६४।६; विराट० ३०। २; उद्योग० ५४। १८; उद्योग० १६३। १०)।

रिंश्युमा-गान्धारराजकी पुत्री, इसका दूसरा नाम सुकेशी भी था। भगवान् श्रीकृष्णकी रानी (सभा० ३८। २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ट ८२०)। (विशेष देखिये सुकेशी)

शिक्षक-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ७६ )। शिखण्ड-छत्रक ( भुइँकोड़ ), जो वृत्रासुरके रक्तसे उत्पन्न हुआ है। यह ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्योंके लिये अभक्ष्य है ( शान्ति० २८२। ६० )।

शिखण्डिनी-राजा द्रुपदकी कन्या, जो आगे चलकर पुरुपरूपमें परिणत हो गयी थी। पुरुपरूपमें इसका नाम 'शिखण्डी' था ( उद्योग० १८८। ४—१४; उद्योग० १८९। १)। ( विशेष देखिये शिखण्डी)

शिखण्डी-राजा द्रुपदका पुत्र, जो पहले शिखण्डिनो नामवाली कन्याके रूपमें उत्पन्न होकर पीछे पुत्र रूपमें परिणत हो गया था। स्थूणाकर्ण नामक यक्षने इसका प्रिय करनेकी इच्छासे इसे पुरुष बना दिया था (आदि० ६३। १२५)। यह राक्षसके अंशसे उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७। १२६)। उपप्लब्य नगरमें अभिमन्युके विवाहोत्सवमें सम्मिद्धित हुआ था (विराट० ७२। १७)। इसने उत्दक्तको दुर्योधनके संदेशका उत्तर दिया था (उद्योग०

१६३ । ४३ - ४५ ) । इसका द्रपदके यहाँ उनकी मनस्विनी रानीके गर्भेंसे पुत्रीरूपमें जन्म । माता-पिता द्वारा इसके पुत्रीभावको छिवाकर पुत्र होनेकी घोषणा तथा इसके पुत्रोचित संस्कारीका सम्पादन ( उद्योग॰ १८८। ९--१९)। इसे लेखन और शिल्पकलाकी शिक्षाका प्राप्त होना । माता-पिताका परस्पर सहाह करके इसका दशार्णराजकी कन्याके साथ विवाह कर दना ( उद्योग॰ १८९। १-1३ )। दशार्णराजकी कन्याका शिखण्डीके स्त्रोत्वका पता लगनेपर अपनी धार्यो और सिखयों-को इसकी सूचना देना और धायोंका दशार्णराजतक यह समाचार पहुँचाना । दशार्णराजका कुपित होना। शिखण्डीका राजकुलमें पुरुपर्का भाँति घूमना-फिरना तथा दशार्णराजका दूत भेजकर कन्याको पुत्र वताकर धोखा देनेके अपराधमें दुपदको जड़मूलसित उखाड़ फेंकनेकी धमकी देना ( उद्योग० १८९ । १३-२३ )। हिरण्यवर्माके भयसे घवराये हुए द्रुपदका अपनी महारानीसे संकटसे बचनेका उपाय पूछना। द्रुपदपत्नीका कन्याको पुत्र घोषित करनेका उद्देश्य वताना। राजाके द्वारा नगरको रक्षाकी व्यवस्था और देवाराधन । शिखण्डीका वनमें प्राण त्याग देनेकी इच्छासे वनमें जाना, स्थूणाकर्ण यक्षके भवनमें तपस्या करनाः यक्षका इसे वर माँगनेके लिये प्रेरित करना तथा शिखण्डिनीका अपने माता-पितापर आये हुए संकटके निवारणके लिये पुरुष रूपमें परिणत हो जानेके लिये इच्छा प्रकट करना ( उद्योग० १९१ अध्याय )। स्थ्णाकर्णका पुनः छौटानेकी शर्तपर कुछ कालके लिये इसे अपना पुरुषत्व प्रदान करना । शिखण्डीका नगरमें आकर पिता तथा राजा हिरण्यवर्माको अपने पुरुषत्वका विश्वास दिलाकर संतुष्ट करना (उद्योग० १९२ । १—३२ ) । शिखण्डीका पुरुपत्व लौटानेके लिये यक्षके पास जाना और यक्षका अपनेको स्त्रीरूपमें ही रहनेका शाप प्राप्त हुआ बताकर इसे छीटा देना ( उद्योग० १९२ । ५३-५७ ) । द्रोणाचार्यसे अस्त्र-शिक्षाकी प्राप्ति ( उद्योग० १९२। ६०-६१ )। प्रथम दिनके संप्राममें अञ्चत्थामाके साथ द्वन्द्वयुद्ध ( भीष्म० ४५। ४६-४८ ) । द्रोणाचार्यके भयसे इसका युद्धसे हट जाना ( भीष्म० ६९। ३१ )। अस्वत्थामाके साथ युद्ध और उनसे पराजित होना ( भीष्म० ८२। २६-३८)। शल्यके अस्त्रको दिव्यास्त्रद्वारा विदीर्ण करना (भीष्म० ८५। २९-३०)। भीध्मको उत्तर देना और उनको मारनेके लिये प्रयत्न करना (भीष्म० १०८। ४५-५०)। अर्जुनके प्रोत्साइनसे इसका भीवमपर आक्रमण (भीवम० ११०।१—३)। भीष्मपर धावा (भीष्म० ११४। ४० )। अर्जुनके प्रोत्साहनसे भीष्मपर आक्रमण (भीष्मo

११७ । १-७ ) । अर्जुनसे सुरक्षित होकर भीष्मपर घावा करना (भीष्म० ११८ । ४३) । भीष्मपर प्रहार (भीष्म० ११९ । ४३-४४) । धृतराष्ट्रद्वारा इसकी वोरताका वर्णन ( द्रोण० १०। ४५-४६ )। भूरिश्रवाके साथ इसका युद्ध ( द्रोण० १४ । ४३-४५ ) । इसके रथके घोड़ीका वर्णन ( द्रोण० २३। १९-२० )। विकर्णके साथ युद्ध (द्रोण० २५। ३६-३७)। बाह्मीकके साथ युद्ध (द्रोण० ९६ । ७—१०) । कृतवर्माके साथ युद्ध और उसके द्वारा इसकी पराजय (द्रोण० 118 । ८२-९७ ) । कृपाचार्यद्वारा पराजय (द्रोण० १६९ । २२-३२ ) । ऋतवर्माके साथ युद्धमें इसका मूर्च्छित होना (कर्ण०२६।२६-३७)। कृपाचार्यसे पराजित होकर भागना (कर्ण०५४।१---२३)। कर्णद्वारा इसको पराजय (कर्ण० ६१। ७-२३)। प्रभद्रकोंकी सेना साथ लेकर इसका कृतवर्मा और महारथी कृपाचार्यके साथ युद्ध (शब्य०१५।७) । द्रोणपुत्र अश्वत्थामाको आगे वढ्नेसे रोकना ( श्रह्य ० १६। ६ )। अश्वत्थामाद्वारा इसका वध (सौिसक० ८।६५)।

महाभारतमें आये हुए शिखण्डीके नाम-भीष्मइन्ताः भीष्मनिहन्ताः शिखण्डिनीः द्रौपदेयः द्रुपदात्मजः पाञ्चाल्यः याज्ञसेनि आदि ।

शिखावर्त-एक यक्षः जो कुबेरकी सभामें आकर उनकी सेवामें उपस्थित होता है (सभा० १०। १७)।

शिखावान्-एक ऋषिः जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे (सभा॰ ४। १४)।

शिखी-कश्यपकुलमें उत्पन्न एक नाग (उद्योग० १०३।१२)।

शितिकण्ठ-एक नागः जो बल्रामजीके परमधाम-गमनके समय उनके स्वागतमें आया था ( प्रौसल्ड॰ ४। १६ )।

शितिकेश-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ६५। ६१ )।

रिानि—देवमीढके वंदाज एक प्रधान यादव । इन्होंने अकेले ही समस्त राजाओंको परास्त करके वसुदेवके लिये देवकी-को जीता था ( द्रोण० १४४ । ६-१०)। इनका सोमदत्तके साथ युद्ध । उन्हें पटककर लात मारना तथा उनकी चुटिया पकड़ना ( द्रोण० १४४ । १२-१३)।

शिपिविष्ट-भगवान् श्रीकृष्णका एक नाम । इसकी व्याख्या (शान्ति ३४२। ७१)।

शिबि-(१) एक दैत्यः जो हिरण्यकशिपुका पुत्र था (आदि० ६५। १८)। यह द्वम नामक राजाके रूपमें पृथ्वीपर उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७।८)। (२)एक प्राचीन राजिंगे जिनका संग प्राप्त करके ययाति स्वर्गको गये थे (आदि०८६।६)। इनका ययातिसे

अपनेको मिलनेवाले पुण्यलोकोंके विषयमें पूछनाः ययातिको अपने ययातिका उत्तर देना। इनका पुण्यलोक देना और उनका अस्वीकार करना ( आदि॰ ९३।६-९)। अष्टक आदि राजर्पियोंके साथ इनका स्वर्गलोकको गमन (आदि० ९३।१६ के बाद दा०पाठ)। स्वर्गके मार्गमें अष्टकके पूछनेपर ययातिद्वारा इनकी श्रेष्ठता तथा इनके दानकी महिमाका वर्णन ( आदि० ९३। १८-१९)। ये यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं (सभा० ८। १०)। नारदजीद्वारा सुहोत्रके मार्ग रोकनेपर इनकी श्रेष्ठताका वर्णन ( वन० १९४। ५ ) । इनको श्रेष्ठताकी परीक्षाके लिये देवताओंकी मन्त्रणा ( वन ० १९७ । १ ) । इनकी शरणागतरक्षाके विषयमें बाजरूपधारी इन्द्रसे वार्ता ( वन० १९७। ११--१९ )। इनका अपने शरीरका मांस काटकर बाजके लिये तराज्के पलड़ेपर रखना और पूरा न पड़नेपर स्वयं भी उसपर चढ़ जाना (वन० १९७ । २१–२३) । कपोतरूपघारी अग्निद्वारा इन्हें वर-प्रदान ( वन०१९७। २६–२८ )। देवर्षि नारदद्वारा इनकी महत्ताका प्रतिपादन । ब्राह्मणके लिये इनके द्वारा अपने पुत्रके वधका वृत्तान्त ( वन • १९८ अध्याय ) । विराटनगरमें गोहरणके समय कृपाचार्य और अर्जुनका युद्ध देखनेके लिये इन्द्रके साथ विमानपर वैठकर आये थे ( विराट० ५६। ९-९० )। ये ययाति-की पुत्री माधवीके गर्भसे उशीनरनरेशद्वारा उत्पन्न हुए थे ( उद्योग० ११८। १--२० ) । इनका ययातिको अपना पुण्यफळ देना (उद्योग० १२२ । ८–११) । इन्हें भारतवर्ष बहुत ही प्रिय रहा है ( भीष्म० ९ । ७-९)। संजयको समझाते समय नारद जीद्वारा इनके यज्ञ और दानकी महत्ताका वर्णन ( द्रोण० ५८ अध्याय )। श्रीकृष्णद्वारा नारद-संजय-संवादके उब्लेखपूर्वक इनकेदान-यज्ञका वर्णन ( क्वान्ति० २९। ३९-४४ )। यदुवंशियों-से इन्हें खड़की प्राप्ति ( शान्ति० १६६। ८०)। इनका ब्राह्मणके लिये अपने औरस पुत्रका दान तथा उससे इन्हें स्वर्गकी प्राप्ति ( शान्ति० २३४। १९; अनु० १३७। भ ) । अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी होनेपर शपथ खाना (अनु० ९४। २६)। इनके द्वारा मांसभक्षण-निषेध (अनु ० १ १ ५ । ६ १ ) । (३) एक देश तथा वहाँ के निवासी । महाराज शान्तनुकी माता सुनन्दा यहींकी राजकुमारी थीं ( आदि० ९५। ४४ ) । युधिष्ठिरके श्वशुर गोवासन यहींके राजा थे ( आदि० ९५ । ७६ )। इस देशको पश्चिम-दिग्विजयके अवसरपर नकुलने जीता था ( सभा० ३२। ७)। यहाँके निवासी राजा युधिष्ठिरके राजसूययज्ञमें भेंट लेकर आये थे (सभा० ५२ । १४ ) । इस देशके राजा उशीनर थे (वन० १३१ । २१)।

यह देश किसी समय जयद्रथके अधिकारमें था ( वन ० २६७। ११) । अर्जुनने जयद्रथके साथ आये हुए शिविदेशके सैनिकोंका संहार कर डाला ( वन० २७१। २८ )। इस देशके महारथी अपनी सेनाके साथ दुर्योधन-की सहायतामें थे ( उद्योग ० १९५। ७-८ ) । शिबि-देशको कभी कर्णने जीता था (दोण० ९१ । ३८-४०)। इस देशके लोग पहले कम समझवाले होते थे ( कर्ण॰ ४५ । ३४-३५ ) । ( ४ ) उद्यीनर देश या कुलमें उत्पन्न एक राजा, जो द्रौपदीके स्वयंवरमें आया था ( आदि॰ १८५। १६) । यह पाण्डवपक्षका एक योद्धा था और द्रोणाचार्यके साथ लड़ा था (द्रोण० ८। २५) । द्रोणा-चार्यद्वारा इसका वध (द्रोण० १५५। १९)। (५) भृतपूर्व पाँच इन्होंमेंसे एकः जो पर्दतकी कन्दरामें अवरुद्ध थे; इन सबको मानवलोकमें जन्म लेनेके लिये भगवान् शिवका आदेश (आदि० १९६। १९-३०)। शिरीपक-एक कश्यपवंशी नाग ( उद्योग० १०३ । १४ )। शिरीपी-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेंसे एक ( अनु ० ४। ५९)।

शिलायूप-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रों मेंसे एक (अनु॰ ४। ५४)।

शिली-तक्षक-कुलमें उत्पन्न एक नागः जो जनमेजयके यज्ञमें जल मरा था (आदि० ५७।६)।

े**शिव–( १** ) सचिदानन्दघन परमात्माः जो 'ईशान' कहे गये हैं । ये ही त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं (आदि० १।२२) । ब्राह्मकल्पके आर्दमें जो महान् दिव्य अण्ड प्रकट हुआ था। जिसमें सत्यस्वरूप। ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट हुआ है, उससे ब्रह्मा तथा स्थाणु नामवाले शिवका भी प्रादुर्भाव हुआ है ( आदि॰ १। ३०-३२)। इन्होंने ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे त्रिलोकी-की रक्षाके लिये कालकूट नामक विषको कण्डमें धारण कर लिया। तभीसे ये कण्टमें नील चिह्नके कारण 'नीलकण्ठ' कहलाने लगे (आदि० १८। ४१-४३)। स्थाणु नामसे ये ही परम तेजस्वी ग्यारह रुद्रोंके पिता हैं (आदि॰ ६६। १) । अश्वत्थामा इनके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। ७२-७३ ) । इन्होंने गान्धारीको सौ पुत्र होनेका वरदान दिया था (आदि० १०९। १०)। इन्होंने एक तपस्विनी ऋषिकन्याको पाँच पति प्राप्त होने-का वर दिया था, जो दूसरे जन्ममें द्रौपदी हुई थी ( आदि० १६८ । ६-- १५ )। इनके द्वारा पाँच इन्द्रोंका हिमालयकी गुफामें अवरोध और उन्हें मनुष्य-लोकमें पाण्डवोंके रूपमें जन्म लेनेके लिये आदेश ( आदि o १९६ । १६--३०) । तिलोत्तमाके रूपको देखनेके लिये इनके चतुर्मख होनेकी उत्पेक्षा (आदि०२१०।२२-२८)। इनके द्वारा प्रभावजनको उसके कुलमें एक-एक संतान होनेका वरदान ( आदि० २१४।२०-२१)। वारह वपातक निरन्तर अन्तिमें आहृति देनेके लिये इनका इवेतिकको आदेश ( आदि० २२२ । ४१-४८ )। इनकी ब्राह्मणसे यज्ञ करानेके लिये राजा स्वेतिकको सामग्री जुटानेकी आज्ञा ( आदि० २२२ । ५१-५३ ) । उनके यज्ञका सम्पादन करनेके लिये इनका दुर्वामाको आदेश ( आदि० २२२ । ५७-५८ ) । एक इजार युग बीतनेपर विन्दुसरपर पत्र करते हैं ( सभा ॰ ३। १५) । ये पार्वतीदेवी तथा अग्ने गणोंके साथ क्वेरकी सभामें विराजमान होते हैं ( सभा० १० । २१-२४ )। जरासंधने उग्र तपस्यके द्वारा इनकी आराधना करके एक विशेष प्रकारकी इक्ति प्राप्त कर ली थी, इसींसे सब राजा उसमें पर स्त हो गये थे (सभा० १४। ६४-६५)। बाणासरको इनका वरदान । इनके द्वारा व णासुरकी राजधानी-की रक्षा तथा व णासुरकी रक्षाके लिये इनका श्रीकृष्णके साथ भयानक युद्ध (सभा० ३८। २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ४२१-४२३)। ये भगवान् श्रं हरिके ललाटसे प्रकट हुए थे ( वन० ६२। ४०)। अर्जुनकी उग्र तपस्याके विपयमें महर्पि गेंका पिनाकपाणि महादेवजीके साथ वार्तालाप और इनका उन्हें आश्वानन दंकर विदा करना ( बन ० ३८ । २८-३५ ) । इनका किरातवेप धारण करके धनुपन्त,ण ले नाना वेपधारी भूतों। सहस्रों स्त्रियों और भगवती उमाके नाथ वनमें अर्जुनके समीप जाना और उन्हें मारनेकी धातमें लगे हुए मूक नामक वाराहरूपधारी दानवको अर्जुनके साथ ही वाण मारना । फिर अर्जुनके साथ इनका विवाद और युद्ध । इनपर अर्जुनके वाणोंका विक्रल होना । इनके साथ उनका मल्लयुद्ध । पर्गात्रत हुए अर्जुनका भगवान् शिवकी शरणमें जाकर इनकी पार्थिव मृर्तिका पूजन करना और अपनी चढायी हुई मालाको किरातके निग्पर विद्यमान देख इन्हें पहचानकर अर्जुनका इनके चरणें.में पड़ जाना । भगवान् शिवका संबुध होकर उन्हें पाधुपतास्त्र देनेके लिये कहना। अर्जुनद्वारा इनका स्तवन । इनका अर्जुनको हृदयसे लगाना और उन्हें वरदान देकर पाद्मनतास्त्रके धारण और प्रयोगका नियम बताते हुए उन्हें उस अस्त्रका उपदेश देना । उस प्रव्वित अस्त्रका अर्जुनके पार्वभागमें स्थित दिखायी देना । इनके स्पर्धे अर्जुनके अग्रुभका नष्ट होना तथा अर्जुनको स्वर्गलोकमें जानेकी आज्ञा दे उन्हें उनके अस्त्र गाण्डीव आदिको लौटाकर उमासदित भगवान शिवका आकाशमार्गसे प्रस्थान (वन ० अध्याय ३९ से ४० तक ) । इनका मङ्गणक मुनिका नृत्य रोकनेके लिये

अपनी अँगुलोसे भस्म प्रकट करना ( वन०८३। ११७--१२५ ) । इनके द्वारा मङ्कणकको वरदान ( वन ० ८३ । १३२-१३४ ) । इनके द्वारा राजा सगर-को संतान-प्राप्तिके लिये वरदान (वन०१०६। १५-१६)। इनका राजा भगीरथको वर देना (वन० १०९ । १-२) । गंङ्गाको सिरपर धारण करना (वन० १०९।९)। इनके वीर्यसे मिञ्जिकामिञ्जिक नामक जोड़ेकी उत्पत्ति (वन० २३१। १०)। इनकी भद्रवट यात्रा (वन० २३१ । ३८—५४ ) । देवासुरसंग्राममें महिषासुरके वधके लिये इनका स्कन्दको याद करना ( वन० २३१। ९०) । इनके द्वारा जयद्रथको वरप्रदान (वन० २७२। २८ ) । इनके द्वारा नरसखा नारायणकी महिमाका वर्णन (वन० २७२।३१-७७)। इनका भीष्मके वधके हिये अम्याको वरदान देना **(उद्योग० १८७**। १२-१५**)**। इनका द्रुपदको एक कन्या उत्पन्न होनेका वर देना ( डचोग० १८८ । ४-५ ) । भगवान् शिव मेरूपर्वतपर उमाके साथ रहते हैं। ये एक लाख वर्षोतक गङ्गाजीको अपने सिरपर ही धारण किये रहे (भीष्म०६। २५-३१)। शाकद्वीपमें इनकी आराधना की जाती है ( भीष्म व ब्रह्माको २८ ) । कुपित करनेके लिये इनका उनके पास जाना ( द्रोण॰ ५२। ४३) । क्रोध शान्त करनेके लिये ब्रह्मासे इनकी प्रार्थना और इन दोनोंका परस्पर वार्तालाप (द्रोण० ५३ । १-१४)। पुण्यजनींद्वारा पृथ्वी-दोहनके समय ये बछड़ा बने थे ( द्रोण० ६९ । २४ )। इनका नर-नारायणस्वरूप श्रीकृष्ण और अर्जुनका स्वागत करना और उनको अभीष्ट वर देनेको कहना ( अर्जुनका स्वप्न ) ( द्रोण० ८० । ५१-५२ ) । अर्जुनको पाग्नु-पतास्त्रका दान ( अर्जुनका स्वप्न ) ( द्रोण० ८१ । २१-२२ ) । ब्रह्मासिंहत देवताओंकी प्रार्थनापर प्रसन्न होकर इन्द्रको कवच प्रदान करना (द्रोण० ९४। ६१-६३)। सोमदत्तको पुत्र होनेका वर देना और अपनेको श्रीकृष्णसे भिन्न बताना (द्रोण० १४४। १६-१८)। नारायण-द्वारा भगवान् शिवकी आराधनाः स्तुति और इनसे वर-प्राप्तिकी कथा (द्रोण० २०१। ५६—९६)। ब्यास-जीका अर्जुनको भगवान् शिवकी महिमा बताना और त्रिपुर-वधके समय उनके रथ आदि सामग्रीका उल्लेख करना (द्रोण ०२०२ अध्याय) । त्रिपुरींसे भयभीत देवताओंको अभयदान देना (कर्ण० ३३ । ६३ )। देवताओंका आधा बल लेकर त्रिपुर-वधके लिये उद्यत होना (कर्ण० ३४। १४)। इनके विचित्र रथ आदिका वर्णन (कर्ण० ३४ । १६--५७) । इनके द्वारा वृषभके खुरोंका चीरा जाना और घोड़ोंका स्तन काटना

(कर्ण०३४।१०५)। इनके द्वारा त्रिपुरीका वध (कर्ण० ३४। ११४)।√इनका परशुरामको वरदान् देना ( कर्ण० ३४। १४६-१४७ )। कर्ण और अर्जुनके द्वैरथ युद्धमें इन्द्रके पूछनेपर अर्जुनकी विजय बतलाना (कर्ण० ८७ । ६९---८५ ) । मङ्कणक मुनिपर कृपा ( शल्य० ३८ । ५२—५८ ) । स्कन्दको पार्धदरूपर्मे एक महान् असुर प्रदान करना ( शब्य० ४५। २६ )। स्कन्दको पताका और असुर सेना देना ( शल्य० ४६। ४६-४८) । अरुन्धतीकी परीक्षा हेना और उन्हें वर देना ( शल्य० ४८ । ३८-५४ ) । रातमें आक्रमण करते हुए अश्वत्थामाके अस्त्रोंको निगल जाना ( सौंसिक० ६। ११—१७ ) । अश्वत्थामाके आत्मसमर्पणसे प्रसन्न होकर उसके शरीरमें प्रवेश करना और उसे एक खज्ज प्रदान करना (सौक्षिक । ६६) । इनका कुपित होकर अपने लिङ्गको काट डालना (सौप्तिक० १७। २१) । इनके कोपसे देवता, यज्ञ और जगत्की दुरवस्था ( सौिप्तक १८। ४--१९ )। इनकी कृपासे सबका स्वस्थ होना ( सौप्तिक० १८ । २०--२३ )/। ये गजासुरके चर्मको वस्त्रकी भाँति धारण करते हैं। सर्वस्व-समर्पण नामक यज्ञमें अपने-आपको भी होमकर देवताओंके भी देवता हो गये हैं ( शान्ति • २०। १२ ) । परशु-रामजीने इनसे अनेक प्रकारके अस्त्र और अत्यन्त तेजस्वी कुठार प्राप्त किये थे ( शान्ति० ४९ । ३३ ) । इन्होंने ब्रह्माजीके दण्डनीति-शास्त्रको सबसे पहले स्वयं ही ग्रहण करके संक्षिप्त किया । इनसे इन्द्रने उसको ग्रहण किया ( ज्ञान्ति । ५९ । ८० – ८२ ) । एक मरे हुए ब्राह्मण-बालकको जीवन तथा गीध एवं गीदड्को भी भूख मिटने-का वर देना (शान्ति० १५३ । ११४-११५)। ब्रह्मासे खङ्ग प्राप्त करके दानवोंको परास्त करना (शान्ति । १६६ । ५४-६३) । फिर भगवान् शिवका उसे भगवान् विष्णुके इाथमें देना ( शान्ति ॰ १६६ । ६६ )। कुपित हुए ब्रह्माजीके कोधको शान्त करना ( शान्ति • ३५७ । ६--१२ ) । वृत्रासुरको मारनेके लिये इन्द्रको प्रोत्साइन और अपने अंशरे उनमें प्रवेश करना ( शान्ति ॰ २८१ । ३४—३८ ) । दक्ष-यज्ञके विषयमें पार्वतीजीसे बार्तालाप और दक्ष-यज्ञका नाश ( शान्ति • २८३ । २३--४४ ) । पार्वतीको सान्त्वना देना ( शान्ति० २८४ । २४--- २८ ) । अपने शरीरसे वीरभद्रको प्रकट करना ( क्यान्ति० २८४। २९ )। दक्षके शरणागत होनेपर हवनकुण्डसे प्रकट हो उनपर कृपा करना ( शान्ति० २८४। ५८-६० ) । सहस्र-नामद्वारा दक्षके स्तुति करनेपर उनको वरदान देकर अन्तर्धान होना ( शान्ति० २८४। १८२—१९१ )।

उद्यनापर इनका कोप करना और उन्हें शिवनद्वारसे बाहर निकालना ( शान्ति० २८९ । १४-३४ )। श्काचार्यको अभयदान देना (शान्ति० २८९। ३६)। आसुरभावको नष्ट करना (शान्ति० २९४। १६-१७)। व्यासजीको पुत्र-प्राप्तिके लिये वर देना ( शान्ति० ३२३। २७-२९ ) । व्यासपुत्र शुकदेवका उपनयन-संस्कार करना ( शान्ति ० ३२४ । १९ ) । पुत्रशोकमें व्याकुल व्यासजीको समझाना ( शान्ति • ३३३ । ३४---३८ ) । नारायणके साथ युद्ध करना ( शान्ति० ३४२। ११०--११६ ) । वैजयन्त पर्वतपर ब्रह्मांसे परमपुरुपके विषयमें इनका प्रश्न (शान्ति० ३५०। २३-२४) । शिवके माहात्म्यका विशेष वर्णन ( अनु० १४ अध्याय) । तिण्ड मुनिको वर प्रदान करना (अनु० १६। ६९-७१)। इनके सहस्रनामका वर्णन (अनु० १७ अध्याय)। दक्षने इनको एक वृष्म प्रदान कियाः जो इनका वाहन और ध्वज हुआ ( अनु० ७७। २७-२८ ) । वहण-रूपसे इनके यज्ञका वर्णन ( अनु० ८५।८८-११६) । इनके धर्मसम्बन्धी रहस्यका वर्णन (अनु० १३३ अध्याय ) । तीसरा नेत्र प्रकट करके हिमालयको दग्ध करके पुनः उसे प्रकृतिस्थ करना ( अनु० १४०। ३३--३८)। पार्वती जीके राथ संवाद ( अनु० १४०। ४२ के बाद्से अनु० १४५ अध्यायतक )। पार्वतीजीसे स्त्री-धर्मका वर्णन करनेके लिये कहना ( अनु० १४६। २- १२ ) । इनके द्वारा श्रीकृष्णकी वंशपरम्परा तथा माहात्म्यका कथन (अनु० १४७ अध्याय) । इनके द्वारा दक्ष-यज्ञ-विध्वंस (अनु० १६०। ११--२४)। इनका त्रिपुरोंको दग्ध करना ( अनु० १६०। २५--३१)। पाँच शिखावाले वालकका रूप धारण करके इनका पार्वतीकी गोदमें आना (अनु० १६०। ३२)। ये मुख्यान् नामक पर्वतपर सदा तपस्या करते हैं ( आश्व० ८। १ )। इनकी नाममयी स्तुति ( आइव० ८। १२---३२)।

महाभारतमें आये हुए शिवके नाम-अज, अभ्विकाभर्ता, अन्जाङ्गहर, अन्तत, अन्धकघाती, अन्धकनिराती, अथवां, बहुरूप, भगवन, भव, भववन, भीम, शङ्कर, श्रवं, शिपिकण्ट, श्मशानवासी, अन्वण्ट, श्रुक, श्रूलभृत्, श्रूलधर, श्रूलध्क, श्रूलध्क, श्रूलध्क, श्रूलपणि, श्रूली, दक्षकतुहर, धनवी, श्रुव, धूर्जिट, दिग्वासा, दिव्यगोष्टपभ-ध्वज, एकाञ्च, गणाध्यक्ष, गणेश, गौरीश, गौरीहृदय-वल्लभ, गिरीश, गिरिश, गोष्टपाङ्क, गोष्टपध्वज, गोष्टपी-त्तमवाहन, हर, हर्यक्ष, जटाबर, जटिल, जटी, कामाङ्गनाश, कराली, कापालि, कपदी, खट्वाङ्गधारी, कृत्तवासा, कुमारपिता, ललाटाञ्च, लेलिहान, महादेव, महागणपति,

महायोगी, महेश, महेश्वर, महिपन्न, मखन्न, मीढ्वा, मृगन्याध, मुनीन्द्र, नन्दिश्वर, निशाचरपति, नीलश्रीव, नीलकण्ठ, नीललोहित, पशुभर्ता, पशुपति, पिनाकधृक्, पिनाकगोप्ता, पिनाकहस्त, पिनाकपाणि, पिनाकी, पिङ्गल, प्रजापतिमखन्न, रुद्र, ऋपभकेतु, सर्व, सर्वयोगेश्वरेश्वर, स्थाणु, त्रिशूल्हस्त, त्रिशूलपाणि, त्रिलोचन, त्रिनयन, त्रिनुरुवाती, त्रिपुरन्न, त्रिपुरहर्ता, त्रिपुरमर्दन, त्रिपुरनाशन, त्रिपुरानतक, त्रिपुरानतकर, त्रिपुरार्दन, त्रिपुरविन, त्रिपुरानतक, त्रिपुरानतकर, त्रिपुरार्दन, त्रिपुरविन, त्रिपुरानतक, श्वप्राक्ष, विलोहित, विरूपाक्ष, वृष्यभव्वज, वृष्याङ्क, वृष्याहन, याम्य, यित, योगेश्वर आदि। (२) एक अग्न, जो शक्तिकी आराधनामें लगे रहते हैं। ये समस्त दुःखातुर मनुष्योंका शिव (कल्याण) करते हैं; इसीसे इन्हें शिव कहते हैं (वन०२२९।२)।

शिवा-(१) अनिल नामक वसुकी भार्या । इनके दो पुत्र थे—मनोजव तथा अविज्ञातगति (आदि० ६६। २५)।(२) अङ्गिराकी भार्या जो शील रूप और सहुणींसे सम्पन्न थीं (वन० २२५।१)।(३) भारतवर्षकी एक नदी जिसका जल यहाँके निवासी पीते हैं (भीषम०९।२५)।

शिवोद्भेद-एक तीर्थः जहाँ सरखतीका दर्शन होता है। उसमें स्नान करके मनुष्य सहस्र गोदानका फल पाता है (वन०८२। ११२-११३)।

शिशिर-सोमनामक वसुद्वारा मनोइराके गर्भसे उत्पन्न चार पुत्रोंमेंसे एक । शेप तीनके नाम हैं—वर्चाः प्राण और रमण (आदि॰ ६६ । २२ )।

शिशु-भगवान् स्कन्दकी कृपासे सतमातृकाओंके पुत्र, जो अद्भुत पराक्रमी, अत्यन्त दारण और भयद्भर थे। इनकी आँखें रक्तवर्णकी थीं। मातृकाओंसहित इन्हें 'वीराष्टक' कहा जाता है (वन० २२८। ११-१२)।

शिद्युपाल-चेदिदेशका एक प्रसिद्ध राजाः जिसके रूपमें हिरण्यकशिपु दैत्य ही इस मृतलपर उत्पन्न हुआ था (आदि०६७।५)। द्रौपदीके स्वयंवरमें इसका आगमन (आदि०१८५।२३)। यह दमनोपका पुत्र था। द्रौपदी-स्वयंवरमें धनुपपर हाथ लगाते ही यह घुटनोंके बल पृथ्वीपर गिर पड़ा था (आदि०१८६। २५)। यह कलिङ्गराजकी कन्याके स्वयंवरमें भी गया था (शान्ति०१८६)। युधिष्ठिरके मयनिर्मित सभाभवनमें यह भी विराजमान होता था (सभा०१।२९)। यह जरासंधका आश्रय लेकर उसका प्रधान सेनापित हो गया था (सभा०१४।१०-११)। भीमसेन अपनी

दिग्वजययात्रामें इसके द्वारा सम्मानित हुए थे (सभा० २९। ११-१२) । यह युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें आया था (सभा० ३४। १४)। राजसूय यशमें अप्रपूजाके समय श्रीकृष्णके प्रति इसके आक्षेपपूर्ण वचन (सभा० ३७ अध्याय ) । युधिष्ठिरका इसे समझाना और भीष्मका इसके आक्षेगेंका उत्तर देना (सभा० ३८। १-- २९)। श्रीकृष्णकी अग्ररूजाके कारण राजस्य यज्ञमें उपद्रव मचाने-के लिये इसका प्रयत्न (सभा०३९।११-१२)। इसके द्वारा भीष्मकी निन्दा (सभा० ४१ अध्याय)। इसकी बातोंसे भीमसेनका कुपित होना (समा०४२। ९—१२ ) । भीष्मजीके द्वारा इसके जन्मकालिक बृत्तान्तका वर्णन । इसके जनम-समयकी आकारावाणी, इसकी मृत्युके निमित्तका उद्घोप तथा श्रीकृष्णकी गोदमें अ.नेर इसकी दो भुजाओं तथा एक आँखका विलीन होना अ:दि (सभा० ४३ अध्याय)। इसका भीष्मको फटकारना (सभा० ४४। ६—३२) । श्रीकृष्णकी अनुपस्थितिमें इसके द्वारा द्वारकाका दाह ( सभा० ४५। ७)। इसके द्वःरा वसुदेवर्जाके यहीय अश्वका अपहरण (सभा० ४५ । ९) । इसका बभुकी पत्नीका इरण करना (सभा० ४५। ३०)। विद्यांचा-नरेश (असने मामा ) की पुत्रीका अग्हरण (सभा० ४५। ११) ।श्रीकृष्ण-द्वारा इसका शिर्वेदन (वध) (सभा० ४५। २५)। परमातमा श्रीकृष्णमें इसके तेजका समावेश (सभा० ४५। २६-२७)। श्रीकृष्णका अर्जुनके प्रति इसके वधका कारण बताना (द्वोग० १८१। २१-२२)।

महाभारतमें आये हुए शिशुपालके नाम-चैद्यः चेदिपः चेदिपतिः चेदिपुङ्गकः चेदिराट्ः चेदिराकः चेदिरूपः श्रीतश्रवतः दमयोपसुनः दमयोपातमक आदि ।

शिशुपालवधपर्व-सभागर्वके अन्तर्गत एक अज्ञान्तर पर्व ( अध्याय ४० से ४५ तक )।

शिशुमारमुखी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शब्य ० ४६ । २२ )।

शिद्युरोमा-तञ्जककुलर्ने उत्पन्न एक नागः जो जनमेजयके सर्पसत्रमें जल गया (आदि०५७। १०)।

द्यीद्या-भारतवर्धकी एक प्रमुख नदी, जिमका जल यहाँके निवासी पीते हैं (भीष्म ०९।२९)।

श्रीतपूतना-भयङ्कर आकारवाडी एक पिशाची जो मानवी स्त्रिगोंके गर्भका इरण करनेवाली है (वन० २३०। २८)।

शीताशी-शाकद्वीयकी एक पवित्र जलवारी नदी (भोष्म० ११।३२)।

क्षित्रशन् - रक दिव्य महर्ति जो इस्तिनापुर जाते समय

मार्गमें श्रीकृष्णसे मिन्ने थे ( उद्योग ० ८३। ६४ के बाद दाक्षिणास्य पाठ )।

द्युक-(१) शर्यातिवंशज पृषतके पुत्र, जो अपने पराक्रमसे शत्रु भोंको संतप्त करनेवाले थे। इन्होंने सारी पृथ्वीको जीतकर अपने अधिकारमें कर लिया था और अश्वमेध जैसे सौ बड़े बड़े यज्ञोंका अनुष्ठान किया था, देवता तथा पितरोंकी आराधना की थी। तदनन्तर राज्य त्यागकर ये शतशृङ्ग पर्वतपर आ गये और शाक एवं फल-मूलका आहार करते हुए तपस्या करने ट्यो। इन्होंने ही श्रेष्ठ उपकरणों तथा शिक्षाके द्वारा पाण्डवींकी योग्यता बढ़ायीः इनके कृपाप्रसादसे सभी पाण्डव धनुर्देदमें पारंगत हो गये थे। इन्होंने अर्जुनको नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्र प्रदान किये थे ( आदि० १२३। ३१ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ३६९)।(२) रावणका मन्त्री, जो वानरका रूप धारण करके श्रीरामकी सेनामें आनेपर विभीपणद्वारा वंदी सना लिया गया था ( वन ॰ २८३। ५२ )। राक्षसरूपमें प्रकट होने उर श्रीरामने अपनी सेनाका दर्शन कराकर इसे मुक्त कर दिया था ( बन० २८३ । ५३) । (३) गान्धारराज सुबलका एक पुत्रः शकुनिका भ ईः इरात्रान्-द्वारा इसका वध (भी भा ०९०। २६-३२)।

शुकदेव-व्यासजीके पुत्र तथा शिष्य।व्यासजीने पहले इन्हींको महाभारत ग्रन्थका अध्ययन कराया था (आदि० १। १०४ ) । शुकरेव जीने गन्धर्व, यक्ष तथा राक्षसीको चैदह लाख रलोकोंसे युक्त महाभारतकी कथा सुनायी थी ( आदि० १। १०६-१०८; स्वर्गा० ५। ५५-५६ )। इन्होंने सम्पूर्ण वेदों तथा महाभारतकी भी इन्हें शिक्षा दी थी ( आदि • ६३ । ८९ )। ये युधि प्रिकी सभामें विराजमान होते थे (सभा० ४। ११)। धर्मगलनसे ही इनका हृदय शुद्ध हुआ है (वन० ३१। १२)। व्यासजीसे इनके अनेक प्रश्न (शान्ति ०२३१।९)। शुकदेवजीके प्रश्नके अनुसार व्यासजीके द्वारा ज्ञानके साधन और उसकी महिमा, योगसे परमात्माकी प्राप्ति, वर्म और ज्ञानके अन्तरः ब्रह्मप्राप्तिके उपायः ब्रह्मचर्य-आश्रमः गाईस्थ्य, वानप्रस्य और संन्यास-आश्रम, संन्यासके अ:चरण, परमात्माकी श्रेष्ठता, उसके दर्शनके उपाय, ज्ञानोपदेशके पात्रके निर्णयः महामूतादि तत्त्वोंके विवेचनः बुद्धिकी श्रेष्ठताः प्रकृति-पुरुष-विवेकः शानके साधनः ज्ञानीके लक्षणः परमात्म-प्राप्तिके साधनः संसारनदीः ज्ञानसे ब्रह्मकी प्राप्तिः ब्रह्मवेत्ताके लक्षणः शरीरमें पञ्चभूतोंके कार्य और गुणोंकी पहचान, परमात्म-साक्षात्कारके प्रकार, कामवृक्ष, उसे काटकर मोक्षप्राप्ति, द्यरीरनगर तथा पञ्चभूतः मन और बुद्धिके गुण आदिका वर्णन (शान्ति० २३९। २ से ३५५ अध्यायत इ)।

पिताके आदेशसे मोक्षतत्त्वके उपदेशके लिये इनका गुरुके पास जाना ( शान्ति ० ३२१। ९४) । अरणिकाष्ठसे व्यासजीके वं:यद्वारा इनकी उत्पत्तिकी चर्चा ( शान्ति । ३२४। ९-१० ) | शिवजीद्वारा इनका उपनयन संस्कार ( शान्ति • ३२४ । १९ ) । पिताकी आज्ञाने मिथिलापें जाना और वहाँ स्वागत-सत्कारके वाद इनका ध्यानस्थित होना (शान्ति । ३२५ अध्याय)। राजा जनकद्वारा इनका पूजन ( शान्ति० २२६। ३-५ )। इनका राजाको अपने आगमनका कारण वताना ( शान्ति० ३२६। १०-१३)। राजा जनकसे ज्ञान-विज्ञानविषयक प्रश्न ( शान्ति ॰ ३२६ । २०-२१ ) । मिथिलाचे लौटकर इनका पिताके पास आना ( शान्ति० ३२७। ३१ )। व्यासजीका इन्हें अनध्यायका कारण वताते हुए प्रवह आदि सात वायुओंका परिचय देना ( क्वान्ति० ३२८ । २८ - ५६ ) । इनका नारदजीसे कल्याण प्राप्ति-का उपाय पूछना (शान्ति ३ ३२९ । ४) । सूर्यलोकमें जाने-का निश्चय करके नारदजो और व्यासजीसे आज्ञा माँगना ( ज्ञान्ति० ३३१ । ४९-६२ ) । इनकी अध्वंगतिका वर्णत ( कान्ति० १३२ अध्याय ) । इनकी परम पद-प्राप्त ( शान्ति० ३३३ । १-१८ ) । अपने पिता व्यास-जीसे इनका विविध प्रश्न करना (अनु०८१। ८-33) 1

महाभारतमें आये हुए शुक्तदेवजीके नाम-आरणेयः अरणीसुतः द्वीयनात्मजः वैयासिकः व्यासात्मज आदि ।

शुकी-ताम्राकी पुत्री। इसने शुकों (तोतों) को उत्पन्न किया (आदि॰ ६६। ५६, ५९)।

शुक्तिमती-(१) एक नदी, जो राजा उपरिचरवसुकी राजधानोंके समीप बहती थी। कोलाहलपर्वतने कामवश्च इस दिव्यक्षपधारिणी नदीका अवरोध कर लिया था। परंतु राजा उपरिचरवसुके पाद्महारसे पर्वतमें दरार पड़ गयी और उसी मार्गसे यह नदी पुनः बहने लगी। इसके गर्भसे कोलाहलपर्वतद्वारा जुड़वी संतान उत्पन्न हुई, जिन्हें शुक्तिमतीने राजा उपरिचरवसुको समर्पित कर दिया। राजाने पुत्रको अपना सेनापित बनाया और पुत्रीको, जिसका नाम गिरिका था, अपनी पत्नी वना लिया (अपिक ६३। ३४-४१)। इसकी गणना भारतकी प्रमुख नदियों में है (भीष्म०९। ३५)। (२) एक नगरी, जो चेदिनरेश पृष्टकेतुकी राजधानी थी (वन० २२। ५०)।

शुक्तिमान्-एक पर्वतः जिसे पूर्व-दिग्यिजयके अवसरपर भोमसेनने जीता था (सन्ना० ३०। ५)। यह भारत-वर्षके सात कुळपर्वतींमेंसे एक है (भीष्म०९। ११)। शुक्र-एक राक्षम (अनु० १४। २१४)।

शुक्राचार्य-महर्षि भृगुके पुत्र, जो अनुरेंके उपध्याय थे, इनका दूसरा नाम उदाना था। इनके चार पुत्र हुए, जो दैत्योके पुरोहित थे ( अहिं ६५।३६ )। (कहीं-कहीं इन्हें भृगुका पीत्र भा कहा गया है।) ये सहिति समुके पीत्र और कविके पुत्र थे । ये ही प्रह होकर तानों लोकोंके जीवनकी रक्षकि लिये वृष्टिः अना-वृष्टिः भय ६वं अभय उत्पन्न करते हैं । ब्रह्माजीकी प्रेरणासे तनस्त लोकोंका चक्कर लगते रहते हैं। महा-बुद्धिमान् ग्रुक हा योगके आचार्य तथा देखेंकि गुरु हुए । ये ही बृहस्पतिके रूपमें प्रकट हो देवताओंके भी गुरु दूए ( आदि० ६६ । ४२-४३ ) । देल्योंके द्वारा इनका पुरोहितके पदपर वरण तथा बृहस्पतिके साथ इनकी स्पर्धा ( आदि० ७६ । ६-७ )। इनके द्वारा मृतमंत्रीवनी विद्याके वरुषे भरे हुए दानवीका जीवित होना ( आदि० ७६ । ८ ) । इनको पुत्रोका नाम देवपानी या ( आदि ) ७६ । ३५ )। कचका दानव-राज वृषपर्वाके नगरमें जाकर सुकाचार्यसे अपनेको शिष्य-रूपते ग्रहण करनेके छिये प्रार्थना करना और इनकी सेव:में रहकर एक सहस्र वर्षतक ब्रह्मचर्यपालनके लिये अनुमति मॉनना तथा इनका कचको स्वागतपूर्वक ग्रहण करना ( आदि० ७६ । १८-१९ ) । इनका कचके लिये चिन्तित हुई देवयानीको आद्यासन देकर संबोबनी-विद्याका प्रयोग करके कचको पुकारना और उस विद्या-के बलक्षे कचका कुत्तोंके दारीरको विदीर्ण करके निकल आना ( आदि० ७६ । ३१--३४ )। इनके द्वारा कचको दोबारा जीवनदान (आदि० ७६। ४१-४२)। तीसरी बार दानवींने कचको मारकर आगमें जलाया और उनकी जर्छा हुई लादाका चूर्ण वनाकर मदिरामें मिला दियाः फिर वहां नदिरा उन्होंन ब्राह्मण शुका-चार्यको निलादी ( आदि० ७६। ४३)। देवयानीका पुनः कचको जीवित करनेके छिदे इनसे अनुरोध, शुक्र.चार्यका कचको जिलानेसे विस्त रोना तथा देव-थानीके प्राणत्याग करनेके छिये उद्यत होनेपर इनका अंसुरोंपर क्रोध करके संज्ञांवनी विद्याके द्वारा कचको पुकारनाः कचका अपनेको इनके उदरमें स्थित बताना और इनके पृछनेपर मादिराके साथ इनके पेटमें पहुँचने-का वृत्तान्त निवेदन करना। इनका कचको जीवित करनेसे अपने वधका आदांका दताना। दवयानीका पिता और कच दोनोंमेंसे किसीके भी नाशसे अपनो मृत्यु वताना । तब इनका कचको । सद्ध वताकर उन्हें संजावनी विद्याका उपदेश करना । कचका इनके पेटसे निकलकर विद्याके वलसे पुनः इन्हें जीवित कर देना

और प्रणाम करके इन्हें अपना पिता तथा माता मानना तथा कभी भी इनसे ट्रोह न कम्नेकी प्रतिज्ञा करना ( आदि॰ ७६। ४४--६४ )। इनका महिरा-पानको ब्रह्महत्याके समान बनलाकर उसे ब्राह्मणीके लिये सर्वथा निषिद्ध घोषित करना (आदि०७६।६७-६८)। देवयानीके प्रति इनके द्वारा अपने प्रभावका वर्णन ( आदि० ७८ । ३७-४०) । शर्मियादारा पाड़ित हुई देवपानीको इनका आस्वायन देनाः सहनशीलताकी प्रशंसा करते हुए क्रोधका वेग रोकनेवालांका परम श्रेष्ठ वतलाना ( आदि॰ ७९ । १-७ )। अधर्मका फल अवस्य प्राप्त होता है-इसे दृष्टान्तपूर्वक तृपपर्वाको समझाना ( आदि० ८० । १-६ ) । इनके द्वारा देवयान को प्रसन्न करनेके लिये वृपपर्वाको आदेश (आदि० ८०। ९-१२ )। ययातिके साथ अनने विवादकें लिये इनसे देवयानीकी प्रार्थना ( आदि० ८६। ३० )। ययातिसे अपनी पुत्रीको ग्रहण करनेके लियं कहना ( आदि० ८३। ३१)। धर्म-लोपके भयसे भोत हुए ययादिको इनका आश्वासन देना ( आदि० ८९। ३३ )। देव शनीके साथ विवाह करने एवं शर्मिष्ठाके साथ दारोचित व्यवहार न करनेके लिये ययातिको इनकी आज्ञा ( आदि० ८९। ३४-३५)। इनके द्वारा ययातिको जराम्रस्त होनेका शाप ( आदि० ८३। ३१ )। छिर उनके प्रार्थना करने-पर इनका यवातिको अपनी वृद्धावस्था दूसरेसे बदल सकनेकी सुविधा देना (आदि० ८३। ३९)। ये देव-राज इन्द्रकी सभामें विराजमान होते हैं (सभा० )। २२)। ग्रहरूपसे ब्रह्माजीको सभामें भी उपस्थित होते हैं (सभा॰ ११ । २९ ) । ये मेरपर्तके शिखरपर दैत्योंके साथ निवास करते हैं। सारे रत्न और रत्नमय पर्वत इन्हींके अधिकारमें हैं । भगवान् कुवेर इन्हींसे धनका चतुर्थ भाग प्राप्त करके उसे उपयोगमें वाते हैं ( भीषम • ६। २२-२३)। ये शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मजीको देखनेके लिये गये थे ( शान्ति० ४७।८)। महाराज पृथुके पुरोहित बने थे ( शान्ति० ५९। १६०)। इन्द्रको श्रेय:प्राप्तिके लिये प्रह्लादके पास भेजना (शान्ति० १२४ । २७ ) । ये वानप्रस्थ-धर्मका पालन करके स्वर्ग-को प्राप्त हुए हैं ( शान्ति० २४४ । १७-१८)। वृत्रासुरसे देवताओं द्वारा पराजित होनेपर भी दुखी न होनेका कारण पूछना ( शान्ति० २७९ । १५ )। सनत्कुमारजीं चे चुत्रासुरको भगवान् विष्णुका माहासव बतानेके लिये कहना ( शान्ति ० २८० । ५ ) । योगवल-से कुबेरके धनका अपहरण करना ( शान्ति० २८९। ९)। भयके कारण सूर्यके उदरमें लीन होना ( शान्ति॰ २८९ । १९-२० ) । शिवजीके लिंगसे निर्गत होनेके

कारण इनका शुक्र नाम पड़रा और पार्वतीजीका इन्हें अपना पुत्र स्वीकार करना (शान्ति० २८९। ३२-३५)। इनके द्वारा महादेवजीको शाप (शान्ति० १४२। २६)। इन्हें तण्डिसे शिवसहस्रनामका उपदेश प्राप्त हुआ था और इन्होंने गौतमको उसका उपदेश दिया (अनु० १७। १७७)। ये स्मुके सात पुत्रोंमें से एक हैं (अनु० ८५। १२९)। विक्रिके पूछनेपर उन्हें पुष्पादि-दानका महत्त्व यताना (अनु० ९८। १६-६४)।

महाभारतमें आये हुए शुक्राचार्यके नाम-भागंवः भागंबदायादः भगुश्रेष्ठः भगृददः भगुकुलोददः भगुनन्दनः भगुसृतुः कविपुत्रः कविसुतः काव्यः उद्याना आदि ।

शुक्क-पाण्डवपक्षका एक पाञ्चालदेशीय योद्धा (द्रोण०२३। पर)। कर्णद्वारा इसका घायल होना (कर्ण० प६। ४५)।

शुचि-(१) एक राजा, जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं (सभा० ८। १४)।(२) एक विश्वक, व्यापारीद छका स्त्रामी, इसकी बनमें दमयन्ती-से भेंट और बातचीत (वन० ६४। १२०-१३१)। (३) एक अग्नि, जिनमें हवाके चछनेसे अग्नियोंके परस्पर सम्पर्क हो जानेपर अष्टाकपाल पुरोडाशद्वारा आहुति डार्छा जाती है (वन० २२१। २४)।(४) विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक (अनु० ४। ५४)। (५) महर्षि भृतुके पुत्र (अनु० ८५। १२८)।

ह्युचिका-एक अप्सराः जिसने अर्जुनके जन्म-महोत्सवमें नृत्य किया था ( आदि० १२२ । ६२ ) ।

द्युचिव्रत-एक प्राचीन राजा (आदि० १। २३६)। द्युचिश्रवा-भगवान् श्रीकृष्णका नाम। इस नामकी निरुक्ति (शान्ति० ३४२। ९१)।

शुचिस्मिता-एक अप्सरा, जो दुवेरकी सभामें रहकर उनकी सेवा करती है (समा० १० । १०)।

হ্যুण्डिक-पूर्व-भारतका एक जनगदः जिसे कर्णने जीता था ( वन॰ २५४। ८ )।

शुनःशोप-ऋचीक (अजीगर्त) का एक महातपस्वी पुत्र,
जिसे राजा हरिश्चन्द्रके यज्ञमें यज्ञाश्च वनाकर लाया गया
था । विश्वामित्रने देवताओंको संतुष्ट करके इसे छुड़ा लिया
था; इसलिये यह विश्वामित्रके पुत्रभावको प्राप्त हो
गया। देवताओंके देनेसे इसका नाम 'देवरात' हुआ
और यह विश्वामित्रका ज्येष्ठ पुत्र माना गया (अनु०
३ । ६-८)।

शुनःसख-संन्यासीके वेपमें कुत्तेके साथ विचरनेवाले

इन्द्रका नाम । इनका सप्तर्वियोंके पास जाना (अनु० ९३। ५९)। इत्याका वध करके सप्तर्वियोंकी रक्षा करना (अनु० ९३। १०५) । सप्तर्वियोंके मृणाल चुराना (अनु० ९३। १०९) । सप्तर्वियोंके सामने शपथ खाना (अनु० ९३। १३२) । सप्तर्वियोंको अपना परिचय देना (अनु० ९३। १३४-१३९)। अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी होनेपर शपथ खाना (अनु० ९४। ४०)।

शुनक-(१) एक महर्षि, जो रुस्के पुत्र थे। इनका जन्म प्रमद्भगके गर्भसे हुआ था। शुनक वेदोंके पारज्ञत विदान् और धर्मात्मा थे। इन्हें शौनकका पितामह कहा गया है (आदि०५। १०)। ये युधिष्टिरकी समामें विराजते थे (समा०४। १०)। श्रीकृष्णके दूत यनकर हस्तिनापुर जाते समय मार्गमें इन्होंने उनका अभिनन्दन किया था (उद्योग० ८३। ६४ के बाद दाक्षिणास्य पाठ)। कहीं कहीं शौनकको शुनकका पुत्र यताया गया है (अनु०३०। ६५)। (२) एक राजर्षि, जो चन्द्रहन्तानामक असुरके अंशते उत्पन्न हुए थे (आदि०६०। ३८)। चन्द्रतीर्थमें इन्हें परमधामकी प्राप्ति हुई थी (वन०१२५। १८–१९)। महाराज हरिणाव्यसे इन्हें खड़की प्राप्ति हुई और इन्होंने वह खड़ उशीनरको प्रदान किया था (शान्ति०१६६। ७९)।

शुभवक्त्रा-स्कन्दकी अनुचरी एक मानुका (शब्य०४६।७)। शुभाङ्गद-एक राजाः जो द्रौपदीके स्वयंवरमें पधारे थे ( आदि० १८५ । २२ ) ।

द्युभाङ्गी-एक दशाईकुलको कत्याः जो सोमवंशी महाराज कुरुकी पत्नी थी। इसके गर्मते विदूर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था (आदि० ९५। ३९)।

शूकर-एक देशः जहाँकं राजा कृतिने युधिष्ठिरको राजस्य यसमें मैकड़ों गजरत्न भेंट किये थे (समा०५२। २५)।

सूद्र-चैथे वर्ण या जातिके लोग, इन्हें नकुलने दिग्विजयके समय जीतकर अपने अधीन कर लिया था (समा० ३२। १०)। एक दक्षिण भारतीय जनपदका भी यह नाम है (भीष्म० ९।६७)। भगवानकी हारणमें जानेसे पापयोनिके जीव तथा शुद्र भी परमगितिको प्राप्त होते हैं (भीष्म० ३३। ३२)। शुद्र जनपदके लोग दुर्योधनको आगे करके कर्णके पृष्ठभागमें रहकर धृतराष्ट्र-पुत्रोंके साथ-साथ युद्धक्षेत्रमें गये थे (द्रोण० ७। १५-१६)।

सून्यपाल-दि अलोकके एक ऋषि, जो पाण्डवोंके दूत बनकर हस्तिनापुरको जाते हुए श्रीकृष्णसे मार्गमें मिले थे ( उद्योग० ८३। ६४ के बाद दाक्षिणात्य पाठ )। ये एक वानप्रस्थी ऋषि थे और वानप्रस्थधर्मका पालन करनेसे स्वर्गको प्राप्त हो गये ( झान्ति० २४४। १८ )। श्र्र्-्र १) एक प्राचीन नरेश ( आहि० १। २३२ )। (२) महाराज इल्लिक्डे द्वारा रथन्तरीके गर्भसे उत्पन्न पीच पुत्रीमेंसे एक। श्रेप चारके नाम हैं -- दुप्यन्तः भीमः प्रवसु और वसु ( आदि० ९४। १७-१८ )। (३) भीवीरदेशका एक राजकुमार ( वन० २६५। १० )। द्रीपदीहरणके नमय अर्जुनद्वारा इनका वध ( वन० २७१। २० )।

शूरसेन ( शूर )-(१) वसुदेवजीके पिता । यद्वंशके एक श्रेष्ठ पुरुष । इनकी पुत्रतेका नाम या पृथा ( आदि० ६७। १२९; आदि० १०९। १) । इनके द्वारा अपनी पुत्री पृथाका अपने भित्र राजा उनितमीजको गोद देना ( आदि० ६७ । १३१; आदि० १०९ । २; आदि० ११०। २ ) । ये बदुवंशी देवमीटके पुत्र थे। इनके पुत्रका नाम वसुदेव हुआ ( द्रोण० १४४। ६-७ )। कहीं-कहीं इन्हें चित्ररथका पुत्र कहा गया है। सम्भव है। देवमीटका ही दूनरा नान नीचेवरथ' हो (अ**तु० १४७** । २९-३२ )। (२) एक जनबद और वहाँके निवासी ( आधुनिक मधुरामण्डल या व्रजमण्डल )। इस देशके लोग जरासंधके भयसे अपने भाइयो और <del>दे</del>वकोंके सा**थ** दक्षण दिशानें माग गये वे (सभा० १४ । २६-२८ ) । सहःवने द'क्षणदिस्विजयके समय इन्द्रप्रस्थसे चलकर सव । पहले श्रासंनानेवासियोंपर ही पूर्णरूपमे विजय पायी र्था ( सभा० ३६ । १-२ ) । इस देशके लोग राजसूय यज्ञमें युधि प्रिके लिये भेंट लाये थे (सभा ० ५२। १३ )। पाण्डवलोग पाञ्चालसे दक्षिण यक्टतलोम तथा श्रस्तेन दंशोंके वीचसे होकर मत्स्य देशको गये थे (विराट॰ ५। ४)। यह एक भारतीय जननद है ( भीष्म० ९। २९, ५२ ) । इस देशके सुर्वार सैनिक अपना शरीर निद्यावर करनेकी उच्चत हो विशाल स्थसमुदायके द्वारा पितामह भीष्मकी रक्षा करते थे **( भीष्म० १८।** १२-१४) । इस देशके सैनिकोंने कुनवर्मा और काम्बोज-नरेशके साथ आइर अर्जुनको आगे बढ्नेसे रोका था ( द्रोण० ९१। ३७-३८ )। श्रुसेनदेशीय योद्धाओंने अर्जुनवर वाणोंकी वर्षा की ( द्रोज॰ ९३।२)। सात्यकिको आगे बढ्नेस रोका था (द्रोण० १४१ । ९ )। युधिप्रिरने सुरसेनोंका संहार करके भृतल्पर रक्तींकी कांच मचा दी (द्रोण० १५७ । २९ ) । भीमसेनने शूरसेन देशके रणदुर्मद क्षत्रियोंको काट काटकर वहाँकी रणभृमि-को पाट दिया जिससे वहाँ खूनको कीच मच गयी ( द्रोण० १६१ । ४-५ ) । श्र्रसेननिवासी यज्ञ करते हैं (कर्ण० ४५। २८) । पाण्डवपक्षके शूरसेनदेशीय वीरोंके साथ कृपाचार्यः कृतवर्मा और शकुनिने युद्ध किया था (कर्ण ० ४०। १६-१८)।(३) एक राजाः जो कौरवपक्षका महायक था। यह भीष्मानिर्मित कौञ्चब्यूहके ग्रीवाभागमें दुर्योधनके साथ खड़ा था (भीष्म० ७५। १८)।

शूरसेनपुर-इर्मको ही म्थुरा कहते हैं (सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ)। (विशेष देखिये—मथुरा)

स्तूरसेनी-राजा पूरके पुत्र प्रवीरको पत्नी, जिसके गर्भसे मनस्यु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था (आदि० ९४।६)। स्तूर्णणस्ता-रावणको यहिन, श्रांरामने लक्ष्मणके द्वारा इनकी नाक कटवा दी थी (सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७९४, कालम २)। यह विश्रवाके द्वारा राका-के गर्भसे उत्पन्न हुई थी। इतका सहोदर भाई खर था (वन० २७५।८)। खर और द्व्यंणस्ता—ये दोनों भाई-वहन तपस्थामें लगे हुए रावण आदि भाइयोंकी प्रसन्न मनसे परिचर्या एवं रक्षा करते थे (वन० २७५। १९)। इसकी नाक कटवानेके कारण जनस्वानिवासी खरका श्रीरामसे वैर हो गया था (वन० २७७। ४२)। खर आदि राक्षनोंके मारे जानेपर यह लंकामें अपने भाई राजा रावणके पास गयी और उत्तके चरणोंमें गिर पड़ी (वन० २७७। ६४-४६)। इसने रावणसे राक्षस संइत्रका

सारा वृत्तान्त कहा (वन० २७७ । ५२ )।

सूर्पारक-एक पश्चिमभारतीय जनपद, जिसे दक्षिण-दिनिश्जय-के अवसरपर सहदेवने जीता था (सभा० ११। ६५)। यहाँ परशुरामसेवित सूर्गरक तीर्थ है, उसमें जाकर राम-तीर्थमें रनान करनेसे मनुष्यको प्रचुर सुवर्ण-राशिकी जाति होती है (वन० ८५। ४१)। इस सूर्पारक-क्षेत्रमें महातमा जमदिनकी वेदी है, वहीं रमणीय पापाणतीर्थ और पुनश्चन्द्रा नामक तीर्थविशेष हैं (वन० ८८। १२)। युधियिने इस पुण्यमय तीर्थका दर्शन किया (वन० ११८।८)। समुद्रने परशुरामजीके लिये जगह खाली करके शूर्पारक देशका निर्माण किया था, जिसे अत्यन्त-भूमि भी कहते हैं (शान्ति० ४९। ६६-६७)। ह्यूर्गरक-क्षेत्रके जलमें स्नान करके एक पश्चतक निराहार रहनेवाला मनुष्य दूसरे जन्ममें राजकुमार होता है (अनु० २५। ५०)।

श्रमाल-स्त्रीराज्यके स्वामीः जो कलिंगराज चित्राङ्गदकी कन्वाके स्वयंबरमें पधारे थे ( शान्ति ७ ४ । ७ ) ।

श्रृङ्ग-शंकरजीका वाद्यविशेष ( वन० ८८ । ८ ) ।

श्टङ्गवान्-(१) हिरण्यकवर्षका एक पर्वतः यहाँ उत्तर-दिग्विजयके समय अर्जुन गये थे और इसे लाँवकर उत्तर-कुरवर्षमें चले गये थे (समा० २८। ६ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७५०)। इसकी गणना छः वर्षपर्वतींमें है। यह सब धातुओं से सम्प्रज्ञ एवं विचित्र शोभा धारण करनेवाला है। यहाँ सिद्ध और चारण निवास करते हैं (भाष्म० ६। ५)। धृतराष्ट्रके प्रति संजयद्वारा इमका विशेष वर्णन (भीष्म० ८। ८-९)। सायं-प्रातः स्मरणीय पर्वतों में भी इसका नाम है (अनु० १६५। ३२)। (२) एक प्राचीन ऋषि, जो गालवके पुत्र थे। इन्होंने शर्तके साथ वृद्धकन्याका पाणिग्रहण किया था (बाल्य० ५२। १५—१७)। एक रात इनके साथ निवास करके वृद्धकन्याके चले जानेपर ये उसके रूपका चिन्तन करते हुए अत्यन्त दुखी हो गये और शरीर त्यागकर इन्होंने भी उसीके पथका अनुसरण किया (बाल्य० ५२। १९—२४)।

श्यङ्गवेर-कौरव्यकुलमें उत्पन्न एक नागः जो जनमेजयके सर्पसत्रमें भस्स हो गया (आदि० ५७। १३)।

श्रुक्तवेरपुर-एक तीर्थ, जहाँ पूर्वकालमें वनवातके समय दशरथनन्दन श्रीरामने गङ्गाजीको पार किया था। उस तीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्य सब पापेंति मुक्त हो जाता है (वन० ८५। ६५-६६)। (वर्श निवादराज गुहकी राजधानी थी। सम्भवतः प्रतापगढ़ जिलेका सिंगरौरा नामक गाँव ही प्राचीन श्रुङ्गवेरपुर है।)

दोपनाग-नागराज अनन्तः (ये साक्षात् भगवान् नारायणके स्वरूप हें और उनके लिये शब्दाहण होकर उन्हें धारण करते हैं।) इनके द्वांरा मन्दराचलका उखाड़ा जाना (आदि० १८।८)।नागोंमें सर्वप्रथम ये ही प्रकट हुए थे (आदि० ३५। २-५)। नागोंके पारस्परिक देपसे ऊक्कर इनका पुष्कर आदि क्षेत्रोंमें तास्या करना (आदि० ३६।३-५)।धर्ममें अटल निष्ठा रहनेके लिये ब्रह्माजीसे इनकी वर-याचना (आदि० ३६।१७)। ब्रह्माजीके द्वारा इनको वरदान एवं पृथ्वी धारण करनेकी आज्ञा (आदि० ३६।१८०)। पृथ्वीको स्थिरमावसे

भारण करनेके लिये ब्रह्माजीका आश्वासन (आदि०३६। २०)। इनकी माता कब्रू और पिता करपप हैं (आदि० ६५। ४३)। इनके अंशसे व त्रामजी अवतीर्ण हुए थे (आदि ६७। ३५२)। भगवान् नारायण दोपको इय्या वनाकर इनगर अपन करते हैं (वन०२७२।३८– ४०)। त्रिपुरदाहके समय ये शिवजीके रथके अञ्च वने थे (द्रोण० २०२। ७२)।

हौंखाबत्य-एक महातास्वी प्राचीन ऋषिः जिन्होंने शास्त्रसे पारेत्वक्त हो आश्रममें आकर रोती हुई अम्बासे बातचीत की थी । ये कटोर ब्रतका पालन करनेवाले तपोबृद्ध ब्रह्मिष्ठ थे । शास्त्र और आरण्यक आदि प्रत्योंकी शिक्षा देनेवाले सद्गुरु थे ( उद्योग १७५ । ३८-४० ) ।

शैंडय-(१) एक प्राचीन राजा (आदि०१। २२५)। इनके पुत्रका नाम सुञ्जय थाः जिसकी पर्वत और नारद-जीसे मित्रता थी ( द्रोण० ५५ । ५ ) । ( २ ) शिब देशके नरेश, जो युधिष्ठिरके श्रश्चर थे। इनका नाम गोवासन था ( आदि॰ ९५। ७६ ) । ये युधिष्ठिरकी सभामें विराजमान होते थे (सभा० ४। २५)। ये तथा काशिराज दोनों युधिष्ठिरके वड़े देमी थे और उपलब्य नगरमें एक अञ्चौहिणी सेनाके साथ आकर अभिमन्युके विवाहमें मम्मिलित हुए थे ( विराट० ७२। १६ ) । इनको कृतवर्माके साथ युद्ध करनेका काम दिया गया था ( उद्योग • १६४ । ६ ) । दुर्योधनने नरश्रेष्ट दौन्यकी पाण्डव-सेनाके महान् धनुर्धरोंमें गणना की थी ( भीष्म० २८।५)। ये काशिराजके साथ रहकर तीस हजार रिययोंके द्वारा भृष्टशुम्ननिर्मित क्रीझब्धुहकी रक्षा करते थे (भीष्म० ५०। ५६-५७) | ये उशीनरके पौत्र कहे गये हैं। धृतराष्ट्रद्वारा इनकी वीरताका वर्णन ( द्रोण॰ १० । ६४—७० ) । नीलकमलके समान रंगवाले, सुवर्णमय आनुषणींसे विमूपितः विचित्र मालाओंबाले अश्व, विचित्र रथसे युक्त राजा शैव्यको युद्धस्यलमें ले गये थे ( द्रोण ० २३ । ६५ ) । ( ३ ) भगत्रान् श्रीकृष्णके रथका एक अश्व ( आदि० अध्याय २१६; वन० अध्याय २०) २२) १८३; दिराट० अध्याय ४५; उद्योग० अध्याय ८, १३१; द्रोण० अध्याय ७९, १६७ । ५७; संक्षिक अध्याय १३; शान्ति अध्याय ३६, ४६, ५३)। (४) एक वृष्णिवंशीय क्षत्रिय वीर, जिसने अर्जुनसे धनुर्वेदकी शिक्षा प्राप्त की थी। यह युधिष्ठिरकी समामें विराजमान होता था (सभा० ४। ३४-३४)। (५) एक क्षत्रिय नरेश, जिन्हें श्रीकृष्णने पराजित किया था ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८२४)।(६) एक कौरवार्क्षाय प्रमुख योद्धा, जो भीष्मनिर्मित सर्वजोभद्र नामक ब्यूहके मुहानेपर खड़ा था (भीष्म०९९।२)।

शैंट्या—(१) राजा सगरकी एक पत्नी, जिनसे वंदा प्रवर्तक एक ही पुत्र उत्पन्न हुआ था। उस पुत्रका नाम असमंजस् था (वन० १०६। २०; वन० १००। ३९)। (२) शास्व देशके प्राचीन राजा श्रुमत्सेनकी रानी, जिन्होंने अपने पुत्र सत्यवान् और वधू सावित्रीके रातको आश्रममें न लौटनेपर पतिके साथ विभिन्न आश्रमोंमें जाकर उनका पता लगाया था (वन० २५८। २)। (३) भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल यहाँके निवासी पीते हैं (भीष्मः ९। २४)। (४) भगवान् श्रीकृष्णकी एक पटरानी, जिन्होंने श्रीकृष्णके परमधाम पधारनेपर पतिलोककी प्रातिके लिये अग्निमें प्रवेश किया था (मोंसल० ०। ७३)।

शौरीपक-एक देशः विसे पश्चिम-दिग्विजयके समय नकुलने जीता था (सभा० ३२ । ६)।

शैलकम्पी-स्कन्दका एक सैनिक ( शब्य० ४५। ६३ )। शैलाभ-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१। ३२ )।

शैलालय-एक राजा, जो भगदत्तके पितामह ये और कुर-क्षेत्रके तपीवनमें तपस्या करके इन्द्रलीकमें गये थे (आश्रम० २०। १०)

शैलूप-एक गन्धर्वः जो कुवेरकी सभामें रहकर उनकी उपासना करता है (सभा० १०।२६)।

शैलोदा—मेर और मन्दराचलकी मध्यवर्तिनो एक नदी। इसके तटपर वसे हुए म्हेन्छ जातियोंको अर्जुनने जीता था (सभा०२८।६ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७४८)। इसके दोनों तटोंपर बाँसोंकी छायामें रहनेवाले खस आदि म्हेन्छोंने राजसूय यज्ञमें बुधिउरको पिगीलक नामक सुवर्ण मेंट किया था (सभा० ५२। २–४)।

शैवाल-एक भारतीय जनपद (भीष्म० ९ । ५४)। शैशाव-एक देश, जहाँके क्षत्रिय नरेश मेंट लेकर आये और सुधिष्ठिरके राजदारपर खड़े थे (समा० ५२ । १८)।

शोण-एक नदी, जो वरणकी सभामें रहकर उनकी उपासना करती है (सभा०९। २१) । भगवान् श्रीकृष्णने इन्द्रप्रस्थेत राजग्रह जाते समय मार्गमें इसे पार किया था (सभा०२०।२०) । शोण और ज्योतिरध्यके संगममें रनान करके पवित्र और जितेन्द्रिय पुरुष पितरोंका तर्पण करे तो उसे अग्निष्टोमयज्ञका फल प्राप्त होता है । इसका उत्पत्तिस्थान वंशगुरुमतीर्थ है । वहाँ रनान करनेपे अश्वमेधयज्ञका फल प्राप्त होता है (वन०८५।८-९)। यह अग्निकी उत्पत्तिका स्थान मानी गयी है (वन० २२२।२५) । इसकी गणना भारतवर्षकी प्रमुख नदियोंमें है (भीष्म०९।२९)। शोणितपुर-बाणापुरकी राजधानी । शिवः कार्तिकेयः भद्र-काली देवी और अग्नि आदि देवता इस नगरीकी रक्षा करते थे । भगवान् श्रीकृष्णने इन समको जीतकर उत्तर द्वारमें प्रवेश किया । वहाँ शङ्करजीको भी युद्धके द्वारा परास्त करके वे उस श्रेष्ठ नगरमें गये । वहाँ उन्होंने बाणापुरकी भुजाओंको काटकर उसे पराजित किया तथा अनिरुद्ध और ऊपाको वन्धनमुक्त किया ( सभा० ३८ । २९के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८२१ ) ।

शोणितोद्-एक यक्षः जो कुवेरकी सभामें रहकर उनकी सेवामें उनस्थित होता है (सभा० १०। १७)।

शोभना-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शब्य० ४६।६)। शौण्डिक-एक जाति, इस जातिके लोग पहले क्षत्रिय थे; किंतु ब्राह्मणोंके अमर्पसे नीच हो गये ( अनु० ३५। १७-१८)।

राौनक-(१) भृगुवंशमें उत्पन्न एक महर्षि, जो नैमिपा-रण्यवासी तथा वहाँके आश्रमके कुलपित थे। इनके द्वादशवार्षिक यशमें उत्रश्रवाका आना और महाभारतकी कथा सुनाना (आदि०१। १९)। ये भृगुवंशी ग्रुनकके पुत्र हैं (अनु०२०।६५)।

महाभारतमें आये हुए शौनकके नाम - भागवि भागवि सम् भगुशार्चूल, भगूद्रह, भगुकुलोद्रह, भगुनन्दन आदि । (२) युधिष्ठिरके वनगमनके समय उनके साथ चल्लनेवाल एक विष्र । इनके द्वारा युधिष्ठिरके प्रति विवेकी-अविवेकीकी गतिका वर्णन (वन०२। ६४-८१)। इनके द्वारा युधिष्ठिरको तप करनेका आदेश (वन० २।८२-८४)

शोरि-झूरके पुत्र वसुदेव (द्गोण० १४४ । ७)। (देखिये वसुदेव)

इयाम-शाकद्वीपका एक महान् पर्वतः जो मेघके समान स्याम तथा बहुत ऊँचा है । वहाँ रहनेसे वहाँकी प्रजा स्यामताको प्राप्त हुई है (भोष्म० ११। १९-२०)।

इयामायन-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमें एक ( अनु॰ ४। ५५)।

इयामाश्रम-एक प्राचीन तीर्थः जहाँ रनानः निवास और एक पक्षतक उपवास करनेसे अन्तर्धानरूप फलकी प्राप्ति होती है (अनु० २५ । ३०)।

इयेन-(१)पक्षियोंकी एक जातिः जो ताम्राकुमारी श्वेनीकी संतान है (आदि० ६६। ५६-५७)।(२) एक प्राचीन ऋषिः जो इन्द्रकी समामें विराजमान होते हैं (समा०७। ११)।

इयेनिचन्न-एक प्राचीन नरेशः जिन्होंने अपने जीवनमें कभी मांस नहीं खाया था (अनु० ११५। ६३)। इयेनजित्-(१) इक्ष्त्राकुवंशीय राजा दलका पुत्रः जो विताका अत्यन्त प्यारा था (बन०१९२।६३)। (२) एक महारथी राजाः जो भीमसेनके मामा थे (उद्योग०१४१।२७)।

रयेनी-ताम्राकी पुत्रीः इसने वाज-पश्चियोंको जन्म दिया था (आदि॰ ६६ । ५६- ५७ )। यह गरुडके बड़े भाई अरुणकी भार्या थी। इसके गर्भसे दो महाबली पुत्र उत्पन्न हुएः जिनका नाम था सम्पाती और जटायु (आदि॰ ६६। ६९-७०)।

श्रद्धा-(१) दक्षप्रजापितकी पुत्री और धर्मकी पत्नी । ब्रह्माजीने धर्मकी दसों पित्नियोंको धर्मका द्वार निश्चित किया है (आदि० ६६। १३-१५) । (२) यह सूर्यकी पुत्री है, अतः इसे वैवस्वती, सावित्री तथा प्रसवित्री कहते हैं (शान्ति० २६४।८)। (विशेष देखिये सावित्री)

श्रवण-सत्ताईस नक्षत्रोंमेंसे एक । श्रवण नक्षत्र आनेपर जो मनुष्य बस्त्रवेष्टित कम्बल दान करता है, वह दवेत विमानके द्वारा खुले हुए स्वर्गमें जाता है (अनु० ६४। २८)। श्रवण नक्षत्रमें श्राद्धका दान करनेवाला मानव मृत्युके पश्चात् सद्गतिको प्राप्त होता है (अनु० ८९। ११)। चन्द्रवत करनेवाले साधकको श्रवण-नक्षत्रमें चन्द्रमाके कानकी भावना करके उसकी पूजा करनी चाहिये (अनु० ११०। ७)।

श्रवा-यःसमदवंशी महर्षि संतके पुत्रः जो तमके पिता हैं (अनु० ३०।६३)।

श्राद्धपर्व-स्त्रीपर्वके अन्तर्गत एक अवान्तर पर्व ( अध्याय २६ से २७ तक )।

आव-ये इक्षाकुवंशी महाराज युवनाव्यके पुत्र थे। इनके पुत्रका नाम श्रावस्त था (वन०२०२।३-४)।

श्रावण -( बारह महीनोंमेंसे एक । जिस मासकी पूर्णिमाको श्रवण नश्चत्रका योग होता है, उसे श्रावण कहते हैं । यह आपाड़के बाद और भाद्रपदके पहले आता है।) जो मन और इन्द्रियोंको संयममें रखकर श्रावण मासको प्रतिदिन एक समय भोजन करके विताता है, वह विभिन्न तीथोंमें स्नान करनेके पुण्य-फलको पाता और अपने कुटुम्बीजनोंकी वृद्धि करता है ( अनु० १०६। २७ )। श्रावणमासकी द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास करके जो भगवान श्रीधरकी आराधना करता है, वह पाँच महायज्ञोंका फल पाता है और विमानगर बैठकर सुख भोगता है ( अनु० १०९। ११ )।

**आवस्त**-ये इक्ष्वाकुवंशी महाराज आवके पुत्र थे। इनके

पुत्रका नाम बृहद्द्व था । राजा श्रावस्तने श्रावस्तीपुरी बसायी थी (वन०२०२।४)।

श्रावस्तीपुरी-यह इक्ष्वाकुवंशी राजा श्रावस्तकी राजधानी थी, जिसे राजाने स्वयं बनाया था (वन०२०२१ ४)।

श्री-(१) भगवान् विष्णुकी पत्नीः लक्ष्मी। (देखिये लक्ष्मी) (२) धर्मकी एक पत्नोका नाम (आदि० ६६। १४)।

श्रीकण्ठ-महादेवः भगवान् शंकरके कण्टमें श्रीनारायणके हाथसे अङ्कित चिह्न होनेके कारण वे श्रीकण्ठ कहलाते हैं ( शान्ति • ३४२ । १३४ )।

श्रीकुञ्ज-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत सरस्वतीका एक तीर्थः इसमें स्नान करनेसे अग्निष्टोमयज्ञका फल मिलता है (वन०८३।१०८)।

श्रीकुण्ड-एक त्रिभुवनविख्यात कुण्ड । यहाँ जाकर ब्रह्माजीको नमस्कार करनेने महस्त्र गोदानका फल प्राप्त होता है (वन०८२ !८६)।

श्रीतीर्थ-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत स्थित एक तीर्थ, जहाँ जाकर स्नान एवं देवता-पितरोंकी पूजा करनेसे मनुष्य उत्तम सम्पत्ति पाता है ( वन० ८३। ४६)।

श्रीपर्वत-एक तीर्थभृत पर्वत । वहाँ जाकर नदीके तटपर स्नान करनेके पश्चात् भगवान् शंकरकी पृता करनेसे मनुष्य अश्वमधयज्ञका फल्ल पाता है (वन ० ८५। १८)।

श्रीमती-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य०४६।३)।

श्रीमञ्जगवद्गीतापर्व-भीष्मपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय १३ से ४२ तक )।

श्रीमान्-दत्तात्रेयकुमार निमिके कान्तिमान् पुत्रः जिन्होंने एक सहस्र वर्षोतक कठोर तपस्या करके अन्तकालमें काल-धर्मके अधीन हो अपने प्राण त्याग दिये थे (अनु०९१। ५-६)।

श्रीवत्स-भगवान् नारायणके वक्षःस्थलमें भगवान् शंकरके त्रिश्रुल्छे बना हुआ विह्न (शान्ति०३४२। १३४)।

श्रीवह-कश्यपद्वारा कद्रुके गर्भसे उत्पन्न एक नाग ( आदि० ३५। १३ )।

श्रुतकर्मा (श्रुतसेन)-(१) सहदेवके द्वारा द्रौपदीके गर्भसे उत्पन्न (आदि० ९५ । ७५) । प्रथम दिनके संग्राममें सुदर्शनके साथ द्वन्द्व-युद्ध (भीष्म० ४५ । ६६-६८) । दुर्मुखद्वारा इसकी पराजय (भीष्म० ७९ । ६५-३८) । इसके घोड़ोंका वर्णन (द्रोण० २३ । ३१) । चित्रसेनपुत्रके साथ इसका युद्ध (द्रोण० २५ । २७२८)। इसके द्वारा महामनस्वी शलका वध (द्रोण ० १०८। १०)। इसके द्वारा अभिसारनरेश चित्रसेनका वध (कर्ण ० १४। १--१४)। इसके द्वारा अध्वत्थानापर प्रहार (कर्ण ० ५५। १३-१९)। देवातृधकुमारका वध (कर्ण ० ८८। १८)। अश्वत्थामाद्वारा इसका वध (सांसिक ० ८। ६०)। (२) (श्रुतकीर्ति) -- अर्जुनका द्रीपदीके गर्भसे उत्पन्न हुआ पुत्र। इसके श्रुतकमी नाम पड़नेका कारण (आदि० २२०। ८३; वन० २३५। १०)। (विशेष देखिये-अतकीर्ति।) (३) धृतराष्ट्रके मी पुत्रोमेंन एक। इसका शतानीकके साथ यद्ध (कर्ण ० २५। १३-१६)।

श्रुतकीर्ति-द्रीपदीके गर्मसे अर्जुनद्वास उत्पन्न (आदि० ६३ । १२३; आदि० ९५ । ७५ ) । विश्वेदेवके अंदासे इसका जन्म हुआ था (आदि० ६७ । १२७-१२८ ) । इसका जयस्तेनके साथ युद्ध (सीप्म० ७९ । ४१ ) । इसके घोड़ींका वर्णन (द्रोण० २३ । ३२ ) । दुःशासन-पुत्रके साथ युद्ध (द्रोण० २५ । ३२-३३ ) । अश्वत्थामा-द्वास इसका वध (सौसिक० ८ । ६१-६२ ) ।

श्रुतञ्जय-त्रिगर्तराज सुशर्माका भाई । अर्जुनद्वारा इसका वध ( कर्णे० २७ । १२ )।

श्रुतध्वज-विराटके भाई । जो पाण्डवोंके रक्षक और सहायक थे ( द्रोण० १५८ । ४१ ) ।

श्रुतर्वा-(१) एक प्राचीन नरेश । इनके पास अगस्यजी धन माँगने गये थे (वन०९८।१)। इनका अगस्य-जीके धन माँगनेपर उनके सामने अपने आय-व्ययका विवरण रखना (वन०९८।५)। इनका अगस्यजीके साथ अन्य राजाओंके पास जाना (वन०९८।७)। अगस्त्यजीकी आज्ञा लेकर इनका अपनी राजधानीको लीटना (वन०९९। १८)। (२) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक। इसका अपने दस भाइयोंके साथ भीमसेन-पर आक्रमण और उनके द्वारा वध (शल्य०२६।६-३२)।

श्रुतश्रवा-(१) एक ऋषि। इनके पुत्रका नाम सोमश्रवा था। सोमश्रवाको अपना पुरोहित बनानेके लिये जनमेजय-की इनसे प्रार्थना (आदि०३। १३-१५)। इनका अपने पुत्रके जन्म-प्रसंग तथा उदारतापूर्ण स्वभाव आदि-का वर्णन करते हुए उनकी प्रार्थना स्वीकार करना (आदि०३। १६-१९)। ये जनमेजयके सर्पसत्रमें सदस्य बने थे (आदि०५३। ९-१०)। तपस्या करके मिद्धि प्राप्त करनेवाले ऋषियों इनका भी नाम है (शान्ति०२९२। १६-१७)। (२) एक राजर्षिः जो यम-सभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं (सभा० ८ । ९) । (३) चेदिराज दमबोषकी भार्या। श्रीकृष्णकी पितृष्वसा (बुआ) और शिशुपालकी माता। इनके द्वारा अपने पुत्र (शिशुपाल) की जीवन-रक्षाके लिये श्रीकृष्णसे प्रार्थना (सभा० ४३। १—२०)। शिशुपालके सौ अपराध क्षमा कर दूँगा—ऐसा कहकर श्रीकृष्णद्वारा इनको आश्वासन (सभा० ४३। २४)। श्रुतश्री—एक दैत्य, जिसका गरुड़द्वारा वध हुआ या (उद्योग० १०५। १२)।

श्रुतसेन—(१) महाराज जनमेजयके भ्राता, जिन्होंने अपने अन्य भाइयोंके साथ देवताओंकी कुतिया सरमाके पुत्र सारमेयकी पीटा था (आदि० ३ । १)।(२) तक्षक नागके छोटे भाई (आदि०३। १४१-१४२)।(३)(श्रुतकमा) द्रीपदीके गर्भसे सहदेवद्वारा उत्पन्न (आदि० ६३ । १२४)। यह त्रिस्वेदेयके अंदासे उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७ । १२७)। इसके श्रुतसेन नाम पड़नेका कारण (आदि० २२०। ८५)।(विदेष देखिये—श्रुतकर्मा।)(४) एक दैत्य। जिसका गरुड़-द्वारा वध हुआ था (उद्योग० १०५। १२)।(५) कौरवाक्षका एक योद्धा, जिसे अर्जुनने वाण मारा था (कर्ण० २७। १०-११)।

श्रुतानीक-विराटके भाई, जो पाण्डवींके रक्षक और सहायक थे (द्रोण० १५८। ४६)।

श्रुतान्त (चित्राङ्ग )-धृतराष्ट्रका पुत्र । इसने अन्य भाइयेंकि साथ रहकर भीमसेनपर धावा किया और उन्हींके हाथ-से मारा गया (शब्य० २६ । ४---११ )।

श्रुतायु (श्रुतायुध )-( १ ) किल्क्क देशके राजाः जो युधिष्ठरकी सभामें विराजते थे (सभाः ४। २६ )। इन्होंने राजस्य यज्ञमें युधिष्ठिरको मणि-रत्न मेंट किये थे (सभाः ५१। ७ के बाद दाः पाठ)। ये द्रौपदीके स्वयंवरमें पधारे थे (अरिंद १८५। १३)। पाण्डवों-की ओरसे इन्हें रणितमन्त्रण मेजनेकः निश्चय हुआ था (उद्योगः ४। २४)। ये किल्क्कराज कौरवपक्षकी एक अक्षौहिणी सेनाके अधिनायक थे (भीष्मः १६। १६)। भीमसेनके माथ युद्ध और उनके द्राग घायल होना (भीष्मः ५३। ६७—७५)। इनके दो चकरस्वक-सत्यदेव और सत्य-भीमसेनद्वारा मारे गये (भीष्मः ५४। ७६)। इनका अर्जनके साथ युद्ध (द्रोणः ९२। ३६-४४)। ये पर्णाशाके गर्भसे वरुणद्वारा उत्पन्न हुए थे। इन्हें वरुणद्वारा गदाकी प्राप्ति हुई थी (द्रोणः ९२। ४५-५१)। इनका

अपनी ही गदादारा वध ( द्रोण ० ९२ । ५४ )। (२) एक क्षत्रिय राजा, जो क्रोधवश्यसंज्ञक दैत्यके अंशसे उलन्न हुआ था ( आदि॰ ६७।६४ )। यह महारथी बीर था और द्रौपदीके स्वयंवरमें आया था (आदि॰ १८५ । २१ ) । महावली श्रुतायु राजा युधिष्ठिरकी समाका भी एक सदस्य था (सभा० ४। २८ )। पाण्डवींकी ओरसे इसकी रण-निमन्त्रण भेजने-का निश्चय किया गया था ( उद्योग ० ४। २३ )। प्रथम दिनके संग्राममें इरावान्के साथ इसका युद्ध ( भीष्म० ४५।६९—७१ ) । यह अम्बष्टदेशका राजा था और भीष्मकी रक्षा करते हुए इसने अर्जुनका सामना किया था (भीष्म० ५९। ७५-७६)। यह भीष्म-निर्मित कौञ्चब्युहके जघनभागमें खड़ा था ( भीष्म० ७५ । २२ ) । यह युद्धमें युधिष्ठिरद्वारा पराजित हुआ था (भीष्म०८४। १-१७) । इसका अर्जुनपर अक्रमण और उनके द्वारा वध ( द्रोण॰ ९३। ६०--६९)। (३) एक कौरवपक्षीय योडा, जो अच्युतायु-का भाई था। इसने अपने भाई अच्युतायुक्ते साथ रह-कर कौरव सेनाके दक्षिण भागको रक्षा की थी ( भोष्म० ५१।१८) । इन दोनों नाइयोंका अर्जुनके साथ युद और उनके द्वारा इनका वध (द्रोण० ९३। ७--२४)।

श्रुतावती-एक तपिस्वनी कन्याः जो घृताची अप्सराको देखकर भरद्वाजजीके स्वलित हुए वीर्यसे उत्पन्न हुई थी। इसने घोर तपस्या करके इन्द्रको पतिरूपमें प्राप्त किया था (शब्य ४८ अध्याय)।

श्रुताह्व-पाण्डवपक्षका राजाः अश्वत्थामाद्वारा इसका वध (द्रोण० १५६ । १८२ )।

श्रुति-एक प्राचीन नरेश (आदि० १। २३८)।

श्रेणिमान्—एक राजर्पिप्रवरः जो काडेयसंज्ञक दैत्यों में चौथे देत्यके अंशसे उत्पन्न हुए थे (आदि०६७। ५१)। ये द्रौपदीस्वयंवरमें भी पधारे थे (आदि० १८५।११)। ये कुमारदेशके राजा थे। इन्हें पूर्व-दिग्वजयके अवसरपर भीमसेनने परास्त किया था (समा० ६०।१)। दक्षिण-दिग्वजयके समय सहदेवने भी इन्हें जीता था (समा० ३१।५)। पाण्डवोंकी ओरसे इन्हें रणिनमन्त्रण मेजनेका निश्चय किया गया था (उद्योग० ४।२१)। सेनाके प्रयाण करते समय ये युधिष्ठिरको वेरकर उनके पीछे चल रहे थे (उद्योग० ५५१। ६३-६४)। पाण्डवसेनामें इनकी गणना अतिरथी वीरोंमें थी ( उद्योग० १७१ । २७ ) । इनके रथके घोड़ोंका वर्णन (द्रोण० २३ । ३७ ) । इनके मारे जानेकी चर्चा (कर्ण० ६ । ३५ ) ।

श्वाविल्लोमापह-कुरक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक तीर्थ (वन०८३।६१)।

श्वास्ता—दक्ष प्रजापितकी पुत्री और धर्मकी पत्नी । हनके गर्भते अनिलनामक वसुका जनम हुआ था ( आदि०

६६ । १७--१९ ) ।

इवेत-(१) एक प्राचीन धर्मनिष्ठ राजर्षि ( आदि० १। २३३)। इन्होंने अपने मरे हुए पुत्रको पुनः जीवित कर दिया था ( शान्ति० १५३। १८ )। इन्होंने कभी मांस नहीं खाया (अनु० ११५। ६६) | ये सायं-प्रात:-स्मरणीय राजर्षि हैं ( अनु० १५०। ५२ )। ( २ ) एक राजाः जिसकी गणना भगवान् श्रीकृष्णने भारत-वर्षके प्रमुख वीरोंमें की है ( समा० १४। ६१ के बाइ दा॰ पाठ)। (३) उत्तराखण्डका एक पर्वतः जिसे लाँघकर पाण्डवलोग आगे गये थे ( वन० १३९। १)। (४) विराटके पुत्र, जो उनकी बड़ी रानी कोसलराजकुमारी सुरथाके गर्भसे उत्पन्न हुए थे (विराट॰ १६ । ५१ के बाद दा० पाठ, पृष्ट १८९३, कालम २ )। ये राजा युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें आये ये और शिशुपालने इनके नामका उल्लेख किया था ( सभा० ४४। २०)। इनका विचित्र पराक्रम ( भीष्म० ४७। ४४--६२ ) । भीष्मके साथ इनका अद्भृत युद्ध और उनके द्वारा इनका वध ( भीष्म० ४८ अध्याय )। ( ५ ) एक वर्षका नाम । नीलवर्वतसे उत्तर स्वेत वर्ष है और उससे उत्तर हिरण्यक वर्ष है ( भीष्म० ६। ३७)।(६) स्कन्दका एक सैनिक (शल्य॰ 84 | ६8 ) |

इयेतिके—सदा यज्ञमें निरत रहनेवाल एक म्पाल (आदि० २२२ । १७ )। इनके द्वारा विविध अज्ञोंका अनुष्ठान (आदि० २२२ । १९ )। दीर्घकालतक इनके यज्ञमें आहुति देनेके कारण खिन्न हुए ऋित्वजोंद्वारा इनका परित्याग एवं दूमरे ऋित्वजोंको बुलाकर अपने चालू किये गये यज्ञको पूरा करना (आदि० २२२ । २१-२३)। यज्ञ-सम्पादनके लिये इनके द्वारा घोर तपस्या और भगवान् शिवकी आराधना (आदि० २२२ । ३६-३९)। यारइ वर्षोतक अग्निमें निरन्तर आहुति देनेके लिये इनको शिवका आदेश (आदि० २२२ । ६७)। भगवान् शिवका प्रसन्न होकर अपने ही अंशभृत दुर्वाशको इनका यज्ञ सम्पादित करनेके लिये आदेश (आदि० २२२ । ५८)। दुर्वासाद्वारा इनके शतवर्षीय यज्ञका सम्पादन (आदि०

२२२ । ५९ ) | इनके यशमें वारह वर्षीतक निरन्तर घृतपान करनेसे अग्निदेवको अर्जार्णताका कष्ट होना ( आदि० २२२ । ६३--६७ ) ।

इयेतके तु-एक ऋषिः जो जनमे जयके वर्षसत्रके सदस्य वने थे (आदिः ५३।७) । ये गौतमकुलमें उत्पन्न महर्षि उद्दालक के पुत्र हैं। इन्त्रकी सभामें रहकर उनकी उपासना करते हैं (सभा० ७।३२)। ये अष्टावक के मासा थे। इनका अष्टावक को अपने पिताकी गोदसे खींचना (वन० १३२। १८)। अष्टावक के साथ राजा जनक के यज्ञमें जाना (वन० १३२। १३)। हस्तिनापुर जाते समय श्रीकृष्णसे मार्गमें इनकी मेंट (उद्योग० ८३। ६४ के बाद दा० पाठ)। कपटन्यवहारके कारण विवाह गर इनका परित्याग (वान्ति० ५७। १०)। महर्षि देवल के पास उनकी कन्याके लिये जाना, सुवर्चल के साथ इनका विवाह, पत्नीके साथ इनके विभिन्न आध्यास्मिक प्रश्नोत्तर, गृहस्थ धर्मका पालन करते हुए इन्हें परमगतिकी प्राप्ति (शान्ति० २२०। द्राक्षिणास्य पाठ)। ये उत्तर दिशाक ऋषि हैं (अनु० १६५। ४५)।

इवेतद्वीप-भगवान् नारायणकः अनिर्वचर्नाय याम-श्रीर नागरके उत्तर भागका देवेत नामसे विख्यात विद्याल द्वीपः जिसकी ऊँचाई मेरपर्वतसे बर्तास इजार योजन है। बहाँके निवासी इन्द्रियोंसे रहितः निराहार तथा ज्ञानसम्पन्त होते हैं । उनके अङ्गोंसे उत्तम सुगन्ध निकलती रहती है । व निष्पाप एवं दवेतवणके होते हैं । उनका दारीर और उसकी हाड्डियाँ वज्रके समान सुदद् होता हैं। वे मान अपमानसे परे तथा दिञ्यलय और बलसे सम्पन्न होते हैं। मस्तक छत्रकी भाँति एवं खर मेघगर्जन-जैसा गम्भीर होता है । उनके बराबर बराबर चार भूजाएँ, मुँहमें साठ सफे**द** दाँत और आठ दाढें होती हैं। व दिव्यकान्तिमान् होते हैं तथा कालको भी चाट जाते हैं। वे अनन्त गुणोंके मंडार परमेश्वरको अपने हृदयमें धारण किये रहते हैं ( शान्ति० ३३८ । ८-१२ दा० पाठमहित )। व्वेतद्वीपके प्रभावका विशेष वर्णन (शान्ति० १३६। ₹७-4**९)**↓

रवेतभद्-एक गुह्यकः जो कुवेरकी समामे आकर उनकी सेवामें उपस्थित होता है (सभाक १०। १५)।

द्वेतवक्त्र-स्कन्ददा एक तैनिक( शल्य० ४५। ७३) । द्वेतवाहन-अर्जुनका एक नाम ( आदि० १९९। १०)। ( विशेष देखिये--अर्जुन)।

इवेतिसिद्ध-स्कन्दका एक सैनिक ( शब्य॰ ४५ । ६८ )। इवेता-(१) कोबवशाकी पुत्रीः इसने शीव्रगामी दिगाज श्वेतको उत्पन्न किया था ( आदि० ६६ । ६१, ६६ ) । (२) स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६ । २२) । इचैत्य-प्राचीन राजा संजयका नाम (द्रोण० ५५ । ५०) । (विशेष देखिये सुक्षय) ।

## **( q** )

षष्टिहृद्-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेपर अन्नदानसे भी अधिक फल प्राप्त होता है ( अनु० २५। ३६)।

पष्टी देवी-ब्रह्माजीकी सभामें उनकी उपासनाके लिये बैठने-वाली एक देवी (सभा० ११। ४१)।

## (स)

संकोच-एक राक्षसः जो प्राचीन कालमें इस पृथ्वीका शासक था; किंतु कालके अधीन हो इसे छोड़कर चल वसा (शान्ति० २२७। ५२)।

संकृति-एक प्राचीन नरेश (आदि०१।२३४)।ये राजा रन्तिदेवके पिता थे (वन०२९४।५७; द्रोण० ६७।१)।

संक्रम-भगवान् विष्णुद्वारा स्कन्दको दिये गये तीन पार्घदीं-मेंसे एक । शेष दोके नाम थे-चक और विक्रम ( शस्य ० ४५ । ३७ )।

संग्रह-समुद्रद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्वदीमेंसे एक । दूसरेका नाम था विग्रह ( शब्य० ४५ । ५० )।

संग्रामजित्-कर्णका एक भाई । विराटकी गौओंके अपहरण-के समय युद्धमें अर्जुनद्वारा इसका वध हुआ था (विराट० ५४। १८)।

संचारक-स्कन्दका एक सैनिक ( शब्य० ४५ । ७४ ) ।
संज्ञा-त्वधकी पुत्री और भगवान् सूर्यकी धर्मपत्नी । ये
परम सौभाग्यवती हैं । इन्होंने अदिवनीका रूप धारण करके
दोनों अदिवनीकुमारोंको अन्तरिक्षमें जन्म दिया था
( आदि० ६६ । ३५ ) । नासत्य और दस्त दोनों
अदिवनीकुमार अदवरूपधारिणी संज्ञाकी नासिकासे
उत्पन्न हुए थे । इनका प्रादुर्भाव भगवान् सूर्यके वीर्यसे
हुआ था ( अनु० १५० । १७-१८ ) ।

संतर्जन-स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५। ५८)। संतानिका-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य०४६।९)। संध्या-(१) एक नदी, जो वरुण-सभामें रहकर वरुण-देवकी उपासना करती है (सभा०९। २३)। (२) सायंकालिक संध्याकी अधिष्ठात्री। ये महर्षि पुलस्त्यकी पत्नी थीं (उद्योग० ११७। १६)। (मूलगत नाम प्रतीच्या')।

संनतेयु-पूरुके तीसरे पुत्र यहामनम्बी रौद्राश्वके द्वारा

मिश्रकेशी अप्सराके गर्भसे उत्पन्न महाधनुर्धर पुत्र । इनके अन्य भाइयोंके नाम—ऋचेयु, पक्षेयु, कृकणेयु, खिण्डलेयु, वनेयु, जलेयु, तेजेयु, सत्येयु तथा धर्मेयु थे (आदि०९४।८-११)।

संन्यस्तपाद-एक देश, जहाँके राजा और राजकुमार जरासंधके भयमे पीड़ित हो उत्तर दिशाको छोड़कर दक्षिण दिशाका आश्रय ले चुकेथे (सभा० १४। २८)।

संयम-राक्षस शतशृङ्गका प्रथम पुत्रः जो अम्बरीषके सेना-पति सुदेबद्वारा मारा गया था (शान्ति ० ९८। ११ के बाद दा० पाठ)।

संयमन-(१) यमकी राजधानी संयमनीपुरीः जो दक्षिण-दिशामें स्थित है ( वन० १६३। ८-९)।(२) सोमदत्तका दुमरा नाम (भीष्म०६१।३३)।

संयमनीपुरी-यमकी राजधानी या पुरीः इसका दूसरा नाम 'संयमन' भी है (वन० १६३ । ८९ः द्रोण० ७२ । ४४ः द्रोण० ११९ | २४ः द्रोण० १४२ । १० ) | जहाँ कोई भी झुठ नहीं बोलताः सदा सत्य ही बोला जाता हैः जहाँ निर्टल मनुष्य भी बलवान्से अपने प्रति किये गये अन्यायका बदला लेते हैं; मनुष्योंको संयममें रखनेवाली यमराजकी वही पुरी 'संयमनी' नामसे प्रसिद्ध है (अनु० १०२ । १६ ) ।

संयाति—(१) राजा नहुषके तीसरे पुत्र । ययातिके छोटं भाई । इनके अन्य भाइयोंके नाम थे——यितः ययातिः आयातिः अयति और ध्रुव (आदिः ७५ । ३०-३१ )। (२) ये महाराज पूरुके प्रपौत्र एवं प्राचिन्वानके पुत्र थे । यदुकुछकी कन्या अश्मकी इनकी माता थी (आदिः ९५ । १३)। इनके द्वारा हषद्वान्की पुत्री वराङ्गीके गर्भसे 'अहंयाति' नामक पुत्रका जन्म हुआ था (आदिः ९५ । १४)।

संवरण-सोमवंशी अजमीहके पौत्र तथा ऋक्षके पुत्र (आदि० ९४। ३१-३४)। पाञ्चाल-नरेशके द्वारा इनपर आक्रमण और इनकी पराजय (आदि० ९४। ३७-३८)। शत्रुके भयसे राज्य छोड़कर इनका सिन्धु-तटपर निवास (आदि० ९४। ३९-४०)। इनके द्वारा राज्य-प्राप्तिके लिये पुरोहितके रूपमें विमिष्ठका वरण (आदि० ९४। ४२-४४)। विमिष्ठकी सहायतासे इनको अपने राज्यकी प्राप्ति तथा इनके द्वारा विविध यज्ञोंका सम्पादन (आदि० ९४। ४५-४७)। इनके द्वारा सूर्यकन्या तपतीके गर्भसे 'कुक'का जन्म (आदि० ९४। ४८)। इनके द्वारा सूर्यकन्या तपतीके गर्भसे 'कुक'का जन्म (आदि० ९४। ४८)। इनकी सूर्यदेवके प्रति भक्ति एवं आराधना (आदि० १७०। १२-१४)। राजा संवरणके गुण-रूपमें इस पृथ्वीपर इनके समान कोई नहीं था। ये

कृतज्ञ और धर्मज्ञ थे। अपनी दिव्य कान्तिसे सूर्यकी भौति प्रकाशित होते थे। प्रजा इनकी उपासना करती यी । उत्तम गुणसम्मन्न और श्रेष्ठ आचार-विचारने युक्त थे ( आदि० १७०। १५--१९ )। इनके साथ तपतीके विवाहके लिये सूर्यदेवका संकल्प (आदि० १७० । २० )। एक दिन ये पर्वतके समीपवर्ती उपवनमें शिकार खेळने-के लिये गये। वहाँ थकावटके कारण इनके घोड़ेकी मृत्यु हो गयी। फिर ये अकेले पैदल ही घूमने लगे। घूमते-त्रुमते **उपवनमें इन्हें एक विशाललोच**ना दिव्य कन्या दिखायी दी (वह सूर्यकन्या तपती थी) (आदि० १७०। २१-२३)। तपतीके रूप-धौन्दर्यको देखकर इनका मो**ह ( आदि० १७०। २४-३४** )। इनका उस कन्यासे परिचय पूछना । उसका अदृश्य होना तथा उसके वियोगसे इनकी मूर्च्छा (आदि० १७०। ३६-४४ )। तपतीद्वारा इनको आश्वासन ( आदि० १७१। ४-५) । गान्धर्व विवाहद्वारा अपनी पत्नी बननेके लिये इनकी तपतीसे प्रार्थना ( आदि० १७१ । ७-१९)। तपतीकी प्राप्तिके लिये इनके द्वारा सूर्यकी आराधना और वसिष्ठजीका स्मरण (आदि० १७२। १२-१३)। वसिष्ठकी कृपा एवं प्रयत्नसे इनको तपती-की प्राप्ति ( आदि० १७२। १४-३२ ) । तपतीके साथ इनका विधिपूर्वक विवाह ( आदि० १७२। ३३)। तपतीके साथ इनका विहार (आदि० १७२। ३७)। इनके राज्यमें वारह वर्षतक अनावृष्टि (आदि० १७२ । ३८ ) । ये सायं-प्रातःस्मरणीय नरेश हैं (अनु० १६५। ५४)।

महाभारतमें आये हुए संवरणके नाम-आजमीढः आर्कः पौरवः पौरवनन्दनः ऋक्षपुत्र आदि ।

संवर्त-महर्पि अङ्गराके तृतीय पुत्र । शेष दोके नाम वृहस्पति और उतथ्य हैं (भादि० ६६। ५) । ये इन्द्र-सभामें रहकर देवराजकी उपासना करते हैं (सभा० ७ । १९) । ब्रह्माजीकी सभामें उपास्थित हो उनकी उपासना करते हैं (सभा० ११ । १२ ) । इन्होंने प्रक्षावतरणतीर्थमें राजा मक्तका यज्ञ कराया था (वन० १२९। १३-१७) । बृहस्पतिजीके साथ स्पर्धा रखनेके कारण इन्होंने महाराज मक्तका यज्ञ कराया था (द्रोण० ५५ । ३८) । बृहस्पतिजीके इनकार करनेपर इन्होंने मक्तका यज्ञ कराया था (द्रोण० ५५ । ३८) । बृहस्पतिजीके इनकार करनेपर इन्होंने मक्तका यज्ञ कराया ( शान्ति० २९ । २०-२१ ) । ये शरहरयापर पड़े हुए भीष्मको देखनेके लिये गये थे (शान्ति० ४७ । ९) । महाप्रयाणके समय भीष्मजीके पास गये थे (अनु० २६ । ५) । ये अङ्गराके आठ पुत्रोंमेंसे एक थे, शेषके नाम थे-बृहस्पति, उतथ्य, पयस्य, शान्ति, वार, विका और सुधन्वा (अनु० ८५ ।

३०-३१) । इनका मरुत्तको अपना साथ छोड़ देनेके लिये बाध्य करना (आश्व० ६ । ३१-३३) । मरुत्तमे अपने पक्षमें रहनेको प्रांतज्ञा कराकर उन्हें उनका यज करानेकी स्वीकृति देना (आश्व० ७ । २४-२७) । मरुत्तको सुवर्णकी प्राप्तिके लिये शिवजीकी नाममयी स्तुतिका उपदेश करना (आश्व० ८ । १३-३२ तक दाक्षिणात्य पाठसहित) । अग्निदेवको जला डालनेकी धमकी देना (आश्व० ९ । १९) । इन्द्रको वज्रका स्तम्भन करना (आश्व० १० । १७) । इन्द्रको मरुत्तको यज्ञशालामें बुलाना (आश्व० १० । २०) । इन्द्रको ही आवस्यक कार्यका उपदेश देने तथा देवीका भाग निश्चित करनेके लिये कहना (आश्व० १० । २५) ।

संवर्तक-(१) कश्यप और कद्र्से उत्पन्न एक प्रमुख नाग (आदि०३५। १०)। (२) माल्यवान् पर्वतपर सदा प्रज्वित रहनेवाले अग्निदेवका नाम (भीष्म०७। २७-२८)।

संवर्तवापी-एक दुर्लभ तीर्थं, जहाँ स्नान करनेसे मनुष्य सुन्दर रूपका भागी होता है ( वन० ८५। ३१ )।

संवह-जो देवताओं के आकाशमार्गसे जानेवाले विमानोंको स्वयं ही वहन करती है, वह पर्वतोंका मान मर्दन करनेवाली चतुर्थ वायु संवह नामसे प्रसिद्ध है। इसका विशेष वर्णन (शान्ति ३२८। ४१-४३)।

संवृत्त-एक कश्यपवंशी नाग ( उद्योग० १०३ । १४ ) । संवृत्ति-त्रक्षाजीकी सभामें रहकर उनकी उपासना करनेवाली एक देवी (समा० ११ । ४३ ) ।

संवेद्य-एक तीर्थः जहाँ प्रातः संध्याके समय स्नान करनेसे विद्या प्राप्त होतो है (वन० ८५ । १)।

संराप्तकवधपर्व-द्रोणपर्वका एक अवान्तर पर्व (द्रोण । अध्याय १७ से ३२ तक )।

संश्रुत्य-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक ( अनु० ४ । पप ) ।

संस्थान–एक देशः जहाँके सैनिकोंको भीष्मको रक्षाका आदेश दिया गया था ( भीष्म० ५१ । ७ ) ।

संहतापन-ऐरावतकुलका एक नागः जो जनमेजयके सर्पसत्रमें जल मरा था (आदि० ५७। ११-१२)।

संहनन-राजा पूरुके प्रपौत्र एवं मनस्युके पुत्र । माताका नाम सौर्वारी । ये ग्रूरवीर एवं महारथी थे (आदि०९४। ५-७)।

संहाद (संहाद )-हिरण्यकशियुका द्वितीय पुत्रः प्रहादका छोटा भाई । इनके शेप भाइयोंके नाम -प्रहादः अनुहादः शिवि तथा बाष्कलि थे (आदि० ६५। १७-१८)। वाह्नोकदेशके सुप्रसिद्ध राजा शस्य इसीके अंशसे उत्पन्न हुए थे (आदि०६७।६)। यह वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना करता था (सभा०९।१२)। सक्टद्ग्रह-एक दक्षिण भारतीय जनपद (भीष्म०९। ६६)।

सगर-एक प्राचीन नरेश (आदि० १। २३४) । ये यमसभामे रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं। (सभा०८। १९)। ये इक्ष्वाकुवंशके प्रतापी राजा थे । इनको दो रानियाँ थाँ--वैदर्भी और शैव्या । इनकी संतान-प्राप्तिके लिये तपस्या और इन्हें एक पत्नीसे साठ इजार तथा दूसरीसे एक ही वंशधर पुत्र होनेका वरदान ( वन० ४७। १९; वन० १०६। ७—१६ )। इनकी एक रानी वैदर्भीके गर्भसे एक तुम्बी उत्पन्न हुई। राजा उसे फेंकना चाइते थे। किंतु आकाशवाणीके मना करनेपर रुक गये तथा उसके निर्देशके अनुसार इन्होंने उस तुम्बं के एक-एक बीजको निकालकर साठ इजार घृतपूर्ण कलशोंमें रक्ला और उनकी रक्षाके लिये धायें नियुक्त कर दीं। तदनन्तर दोर्घकालके पश्चात् इनके साठ इजार पुत्र उन घड़ोंमेंसे निकल आये ( वन० १०६। १८ से वन • १०७। ४ तक )। इनकी अस्वमेध यज्ञकी दीक्षा ( वन० १०७। ११ )। इनके साठ हजार पुत्रींका कपिलकी क्रोधारिनमें भस्म होना ( वन० १०७। ३३ )। इनके द्वारा अपने पुत्र असमंजस्का त्याग ( वन० १०७। ३९-४३; शान्ति०५७।८)। इनका अंग्रुमान्को राज्य देकर स्वर्ग-गमन (वन० १०७। ६४)। ये अर्जुन और कृपाचार्यका युद्ध देखनेके लिये इन्द्रके विमानपर बैठकर विराटनगरके पाल आये थे ( विराट॰ ५६। १०)। श्रीकृष्णद्वारा इनके दान, यज्ञ आदिका वर्णन ( ज्ञान्ति० २९ । १३०-१३६ ) । महर्षि अरिष्टनेमिसे इनका मोक्षविषयक प्रश्न ( शान्ति० २८८। ३)। इन्होंने जीवनमें कभी मांस नहीं खाया था ( अनु ० ११५ । ६६ ) । ये सायं-प्रातःसारणीय राजिप हैं ( अज़ु० १६५ । ४९ ) |

सङ्कर-एक मिश्रित जाति। भिन्न-भिन्न वर्णके माता-पितासे उत्पन्न होनेवाली संतानें 'संकरजातिके' अन्तर्गत मानी गयी हैं। भारतवर्षमें इस जातिके लोग भी रहते हैं (भोष्म०९। १३-१४)।

सङ्कर्पण-बलदेव (सभा०२२। ३६ के बाद दा० पाठ)। (देखिये बलराम)। इनकी उत्पत्ति और भिंदमाका वर्णन (ब्रान्ति०२००। १--१२)। सञ्जय-(१) गवल्गण नामक स्तके पुत्रः जो मुनियोंके समान ज्ञानी और भर्मातमा थे। ये धृतराष्ट्रके मन्त्रो थे (भादि०

६३।९७)। धृतराष्ट्रके द्वारा इनको अपनी विजय-विषयक निराशका अनुभव सुनाना ( आदि० १। ५५०-२१८) । इनके द्वारा घृतराष्ट्रको आक्वासन (आदि० १। २२२-२५१) । ये युधि धरके राजसूय यज्ञमें गये थे। इन्हें राजाओंकी सेवा और सत्कारके कार्यमें नियुक्त किया गया था (सभा०३५।६)। इनका धृतराष्ट्रको फटकारना ( सभा० ८१ । ५-१८ ) । इनका धृतराष्ट्रके आदेशसे विदुरको बुलानेके लिये काम्यकवनमें जाना और विदुरसे संदेश कहना (वन०६। ५--१७) । इनके द्वारा संताप करते हुए धृतराष्ट्रकी बार्ती-का समर्थन (वन० ४९। १-१३)। इनका धृतराष्ट्रसे दुर्योधनके वधके लिये श्रोकृष्णादिके द्वारा काम्यकदनमें की हुई प्रतिज्ञाका वर्णन करना ( वन० ५१। १५--४४ ) । धृतराष्ट्रके भेजनेसे युधिष्ठिरके पास जाकर उनकी कुशल पूछना ( उद्योग० २३। १-५ ) । युधिष्ठिरके प्रश्नोंका उत्तर देना ( उद्योग० २४ अध्याय )। पाण्डवों-की सभामें घृतराष्ट्रका संदेश सुनाना ( उद्योग ० २५ अध्याय ) । युधिष्ठिरको युद्धमें दोषको सम्भावना दिखाकर शान्त रहनेके लिये कहना ( उद्योग० २७ अध्याय )। युधिष्ठिरके पाससे इस्तिन।पुर लौटकर धृतराष्ट्रमे उनका कुशल-समाचार कहना और धृतराष्ट्रके कार्याकी निन्दा करना (उद्योग॰ ३२। ११-३०)। कौरव-सभामें आगमन ( उद्योग० ३७। १४ ) । कीरवसभामें अर्जुन-का सदेश सुनाना ( उद्योग० ४८ अध्याय ) । धृतराष्ट्रसे युधिष्ठिरके प्रधान सहायकोंका वर्णन करना ( उद्योग० ५० अध्याय 🕽 । धृतराष्ट्रको उनके दोष बताते हुए दुर्योधनपर शासन करनेकी सलाह देना ( उद्योग० ५४ अध्याय ) । दुर्योधनसे पाण्डवोंके रथ और अक्ष्वोंका वर्णन करना ( उद्योग० ५६। ७-१७ )। पाण्डवींकी युद्धके **लिये तैयारीका वर्णन ( उद्योग० ५७। २—२५ )** । घृष्टद्युम्नकी **श**क्ति एवं संदेशका क**यन ( उद्योग० ५७** । ४७—६२) । धृतराष्ट्रके पूछनेपर अन्तःपुरमें कहे हुए श्रीकृष्ण और अर्जुनके संदेश सुनाना ( उद्योग० ५९ अध्याय ) । धृतराष्ट्रको अर्जुनका संदे**श सुनःना ( उद्योग०** ६६। ३—१५)। घृतराष्ट्रेषे श्रीऋष्णकी महिमाका वर्णन करना ( उद्योग० अध्याय ६८ से ७० तक ) । धृतराष्ट्रसे कर्ण और श्रीऋष्णके वार्तालापका वृत्तान्त बताना ( उद्योग० १४३ अध्याय ) । धृतराष्ट्रको कुरुक्षेत्रमें सेनाकः पड़ाव पड़नेके बादका समाचार सुनाना अरम्भ करना ( उद्योग • १५९ । ८ ) । व्यासर्जाकी कुपासे इन्हें दिव्यदृष्टिकी प्राप्ति ( भीष्म० २ । १० ) । धृतराष्ट्रके पूछनेपर सूमिके गुणींका वर्णन करना (भीष्म० ४। १० से मोष्म० ५।१२ तक) | सुदर्शन द्वी<mark>पका</mark> वर्णन

करना (भीष्म० ५। १३) । धृतराष्ट्रसे भीष्मजोकी मृत्युका समाचार सुनाना ( भीषम० १३ अध्याय )। ( यहाँसे सौधिकपर्वके ९ वें अध्यायतक संजयने धृतराष्ट्र-सुनाया है।) धृतराष्ट्र-युद्धका समाचार को उपालम्भ देना ( द्रोण० ८६ अध्याय )। धृतराष्ट्रसे कर्णद्वारा अर्जुनके ऊपर शक्ति न छोड़े जानेका कारण वताना (द्रोण० १८२ अध्याय) । कौरवपक्षके मारे गये प्रमुख वीरोंका परिचय देना ( कर्ण ० ५ अध्याय )। पाण्डवनक्षके मारे गये प्रमुख वीरीका परिचय देना (कर्ण० ६ अध्याय )। कौरवपक्षके जीवित योद्धाओंका वर्णन (कर्ण० ७ अन्याय ) । सात्यिकद्वारा जीते-जी इनका वंदी बनाया जाना ( शल्य० २५ । ५७-५८ ) । व्यासजी-के अनुग्रहसे सात्यिककी कैदसे छुटकारा पाना ( शब्य ० २९। ३९)। इनकी दिव्यदृष्टिका चला जाना (सौसिक० ९। ६२)। धृतराष्ट्रको सान्त्वना देना ( स्त्री० १। २३-४३)। धृतराष्ट्रसे स्वजनींका मृतक कर्म करनेको कहना ( स्त्री॰ ९। ५-७ ) । युधिष्ठिरद्वारा इन्हें कृताकृत कायोंकी जांच तथा आय-व्ययके निरोक्षणका कार्य सौंपा जाना ( शान्ति० ४१। ११ ) । धृतराष्ट्र और गान्धारी-के साथ इनका वनगमन ( आश्रमः १५।८) । यात्रा-के प्रथम दिन गङ्गातटपर धृतराष्ट्रके लिये शय्या बिछाना ( अश्चम ॰ १८। १९ )। वनवासी महर्षियोंसे पाण्डवीं तथा उनकी पत्नियोंका परिचय देना ( आश्रम० २५ अध्याय ) । ये वनमें छठे समय अर्थात् दो दिन उपवास करके तीसरे दिन आहार प्रहण करते थे ( आश्रम० ३७। १३)। ये सदा धृतराष्ट्रके पीछे चलते और ऊँची-नीची न्मिमं उन्हें सहारा देकर हे चलते थे (आश्रम॰ ३७। १६-१७ ) । वनमें दावानल प्रज्वलित हो जानेपर धृतराष्ट्रने सञ्जयको दूर भाग जानेके लिये कहा। सञ्जयने इस तरह दावानलमें जलकर होनेवाली मृत्युको राजाके लिये अनिष्ट बतायी, किंतु उससे बचानेका कोई उपाय न देखकर अपना कर्तव्य पूछा । राजाने कहा कि गृहत्यागियों-के लिये यह मृत्यु अनिष्टकारक नहीं, उत्तम है, तुम भाग जाओ । तब सञ्जयने राजाकी परिक्रमा की और उन्हें ध्यान लगानेके लिये कहा । राजा धृतराष्ट्र, गान्धारी और कुन्ती तीनों दग्ध हो गये, किंतु ये दावा-नलसे मुक्त हो गये। फिर गङ्गातटपर तपस्वी जनोंको राजाके दग्ध होनेका समाचार बताकर ये हिमालयको चले गये ( आश्रम० ३७। १९—३४ ) । (२) सौवीर दशका एक राजकुमार, जो हाथमें ध्वज लेकर जयद्रथके पीछे चलता या ( वन० २६५। १० ) । द्रौपर्दा-इरणके ममय अर्जुनद्वारा इसका वधं(वन० २७१। २७)। (३) सौवीर देशका एक राजकुमार, जिसकी माता विद्ला थी। एक दिन रणभूभिसे भागकर आनेपर माताने इसे कड़ी फटकार दी और युद्धके लिये प्रोत्साइन दिया ( उद्योग अध्याय १३३ से १३६ । १२ तक ) । माताकें उपदेशसे युद्धके लिये उद्यत हो उसकी आज्ञाका यथावत् रूपसे पालन किया ( उद्योग ० १३६ । १३—१६ ) ।

सञ्जयन्ती-दक्षिण भारतको एक नगरी जिसे सहदेवने दक्षिण-दिग्विजयके समय दूर्तोद्वारा संदेश देकर ही अपने अधिकारमें करके वहाँसे कर वसूल किया था ( सभा० ३१। ७०)।

सञ्जययानपर्व-उद्योगपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय २० से ३२ तक ) ।

सञ्जीवनमणि—एक प्रकारकी मणि, जो नागोंके जीवनकी आधारभूत है। बभुवाहनद्वारा आहत अर्जुनके अचेत हो जानपर उल्ल्पीने इसका स्मरण करके इस्तगत किया या। यह मणि सदा मरे हुए नागराजोंको जीवित किया करती थी। उल्ल्पीकी आज्ञासे बभुवाहनने इसे लेकर अर्जुनकी छातीपर रखा, जिससे अर्जुन जीवित हो उटे (आश्व०८०। ४२—५२)।

सञ्जीवनी-एक विद्याः जिसके द्वारा मृत व्यक्तिको भी जीवन-दान दिया जा सकता है। ग्रुकाचार्यने इसी विद्याके बलसे देवासुर-संशाममें मारे गये दानवोंको जिलाया था (आदि० ७६ । ८) । इसीकं बलसे उन्होंने दानवोंद्वारा मारे गये कचको तीन वार जिला दिया था। ग्रुकाचार्यने कचको भी इस विद्याका उपदेश दिया था। (आदि० ७६। २८—६१)।

सणु-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ४३ ) । सतत-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक विष्णु-सम्बन्धी तीर्थ, जहाँ श्रीहरि सदा निवास करते हैं ( वन० ८३ । १० ) । वहाँ स्नान और भगवान् श्रीहरिको नमस्कार करनेसे मनुष्य अस्वमेध-यज्ञका फल पाता तथा भगवान विष्णुके लोकमें जाता है ( वन० ८३ । १०-११ ) ।

सत्य—(१) एक ऋषि, जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे (सभा० ४। १०)। (२) एक अग्नि, जो निरुच्यवन नामक अग्निके पुत्र हैं। वे निष्पाप तथा कालधर्मके प्रवर्तक हैं। वेदनासे पीड़ित प्राणियोंको कष्टसे निष्कृति (छुटकारा) दिलानेके कारण इनका दूसरा नाम निष्कृति है। ये ही प्राणियोंद्वारा सेवित एह और उद्यान आदिमें शोभाकी सृष्टि करते हैं। इनके पुत्रका नाम स्वन है (वन० २१९। १३–१५)। (३) कलिङ्गितेनाका एक वादा, जो कलिङ्गराज श्रुतायुका चक्ररक्षक था। भीमसेनदारा इसका वभ (भीष्म० ५४। ७६)। (४) विदर्भनिवासी एक भर्मात्मा तपस्वी ब्राह्मण

( शान्ति । २७२ । ६ ) । इनके अहिंसापूर्ण यज्ञका वर्णन (शान्ति । २७२ । १०—२०) । (५) भगवान् श्रीकृष्णका एक नाम और इसकी निरुक्ति (शान्ति । ३४२ । ७५-७६) । (६) वीतह्रव्यवंशी वितत्यके पुत्र । इनके पुत्रका नाम संत था (अनु । ३०।६२)।

सत्यक-एक यदुवंशी क्षत्रियः जो सात्यिकिके पिता थं (आदि०६३।१०५)। ये रैवतक पर्वतपर होनेवाले उत्सवमें सम्मिलित थे (आदि०२१८।११)। इनके द्वारा अभिमन्युका श्राद्ध किया गया (आश्व०६२।६)।

सत्यकर्मा-त्रिगर्तराज सुशर्माका भाई जिसने अर्जुनको मारनेके लिये प्रतिशा की थी। यह एक संशप्तक योद्धा था (द्रोण० १७। १७-१८)। अर्जुनद्वारा इसका वध (शस्य० २७। ३९-४०)।

सत्यजित्-राजा द्रुपदके भाई, जिसे साथ ल द्रुपदने अर्जुन-पर धावा किया था ( आदि० १३७ । ४२ ) । अर्जुनके साथ इनका युद्ध ( आदि० १३ । ४६ ) । अर्जुनसे पराजित होकर इनके द्वारा युद्ध-भूमिका त्याग ( आदि० १३७ । ५३ ) । अर्जुनद्वारा इन्हें युधिष्ठिरकी रक्षाका भार सौंपा जाना ( द्रोण० १७ । ४४-४५ ) । द्रोणाचार्यद्वारा इनका वध ( द्रोण० २१ । २१ ) । इनके मारे जानेकी चर्चा ( कर्ण० ६ । ४ ) ।

सत्यदेव-कल्जिङ्गसेनाका एक योद्धाः जो कलिङ्गराज श्रुतायुका चक्ररक्षक था । भीमसेनद्वारा इसका वध (भीष्म० ५४। ७६)।

सत्यधर्मा-एक सोमकवंशी राजकुमार, जो युधिष्ठिरके सहायक थे ( उद्योग० १४१ । २५ )।

सत्यधृति-(१) पाण्डवपक्षके महारथी योद्धाः जिन्हें भीएमजीने रिथयों में श्रेष्ठ माना था (उद्योगः २०१। १८)। ये द्रौपदीके स्वयंवरमें भी पधारे थे (आदि। १८५। १०)। ये सुचित्तके पुत्र थे। इन्होंने युद्धमें हिडिम्बाकुमार घटोत्कचकी सहायता की थी (भीष्मः ९३। १३)। इनके बोड़ोंका रंग लाल थाः परंतु उनके पैर काले रंगके थे। ये सभी सुवर्णमय विचित्र कवचों से सुसजित थे। कुमार सत्यधृति अस्त्रोंके ज्ञानः धनुवेंद तथा ब्राह्मवेदमें भी पारंगत थे (द्रोणः २३। ३६)। द्रोणाचार्यद्वारा इनके मारे जानेकी चर्चा (कर्णः ६। ३४)। (२) राजा क्षेमका पुत्र पाण्डवपक्षका योद्धाः इसके घोड़ोंका वर्णन (द्रोणः २३। ५८)।

सत्यपाळ-एक ऋषिः जो राजा युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे (सभा० ४। १४)। सत्यभामा-भगवान् श्रीकृष्णकी पटरानी, भगवान् श्रीकृष्ण-ने नरकासुरको मारकर इनके साथ नरकासुरके घरका निरीक्षण किया । फिर वे इन्हें साथ लेकर इन्द्रलोकमें गये । वहाँ शचीदेवीने इन्हें देवमाता अदितिसे मिलाया था । माता अदितिने इन्हें यह वर दिया था कि 'जबतक श्रीकृष्ण मानवशरीरमें रहेंगे तबतक तू भी वृद्धावस्थाको प्राप्त न होगी, दिव्य सुगन्ध एवं उत्तम गुणींसे सुशोभित होगी।' सत्यभामा शचीके साथ स्वर्गमें घूम-फिरकर उनकी अनुमति ले भगवान् श्रीकृष्णके साथ पुनः द्वारका आ गयीं। द्वारकामें इन्हें रहनेके लिये स्वेत रंगका प्रासाद ( महल ) प्राप्त हुआ था, उसमें विचित्र मिणयों के सोपान टर्ग थे, उसमें प्रवेश करनेपर ग्रीष्म ऋतु-में भी शीतलताका अनुभव होता था । यह महल एक सुन्दर उद्यानमें बनाया गया था। इसमें चारों ओर ऊँची ध्वजाएँ फहराती थीं, ये सभाभवनमें भगवान्का वैभव एवं नवागता रानियोंको देखने गयी थीं ( सभा० ३८ । २९ के बाद, दा० पाठ, पृष्ठ ८०८, ८११, ८१२,८१५,८२०)। इनका काम्यकवनमें श्रीकृष्णके माथ आकर द्रौपदीसे मिलना ( वन॰ १८३। ११ )। इनका द्रौपदीसे पतिको अपने अनुकूल बनाये रखनेका उपाय पूछना ( वन० २३३ । ४-८ ) । इनका द्रौपदी-को आधासन देकर द्वारकाको प्रस्थान करना (वन॰ २३५ । ४-१८ ) । ये सत्राजित्की पुत्री थीं, भगवान् श्रीकृष्णके परमधाम-गमनके पश्चात् जब अर्जुन द्वारकामें आये थे, उस समय उनके पास आकर रुक्मिणी आदि रानियोंके साथ इन्होंने विलाप किया था ( मौसल० ५। १३)। श्रीकृष्णप्रिया सत्यभामा तपस्याका निश्चय करके वनमें चली गयी थीं (मौसल० ७। ७४)।

सत्ययुग-चारों युगोंमें प्रथम युग ( विशेष देखिये ऋतयुग)।

सत्यरथ—न्त्रिगर्तराज सुशर्माका भाई, जो अपने पाँच रथी वन्धुओंमें प्रधान था (उद्योगः १६६।११)। इसने अर्जुनको मारनेके लिये प्रतिज्ञा की थी (द्रोणः १७। १७-१८)। (यह एक संशतक योद्धा था।)

सत्यवती—(१) उपरिचर वसुके वीर्यद्वारा ब्रह्माजीके शापसे मत्स्यभावको प्राप्त हुई 'अद्रिका' नामक अप्सराके गर्भसे उत्पन्न एक राजकत्या । मल्लाहोंने मल्लीका पेट चीरकर एक कन्या और पुरुष निकाला, जब राजाको इसकी सूचना दी गयी, तब राजाने उन दोनों बालकोंमें पुत्रको स्वयं ग्रहण कर लिया, वही 'मत्स्य' नामक धर्मात्मा राजा हुआ, उनमें जो कन्या थी, उसके श्रारीर मल्लीकी गन्ध आती थी, अतः राजाने उसे मल्लाहको सौंप दिया और कहा—'यह तेरी पुत्री होकर रहे। मत्त्व,

सत्य एवं सद्गुणसे सम्पन्न होनेके कारण वह 'सत्यवती' नामसे प्रसिद्ध हुई, मछेरोंके आश्रयमें रहने और मछलीकी सी गन्ध होनेके कारण वह कुछ काल 'मत्स्यगन्धा' कहलायी। यह पिताकी सेवाके लिये यमुनाजीमें नाव चलाया करती भी ( आदि० ६३ । ५०-६९ )। यह अतिशय रूप-मौन्दर्यमे सशोभित थी। एक दिन पराशर मुनिने इस दंखा और इसके साथ समागमकी इच्छा प्रकट की । इस-की इच्छाके अनुसार अन्धकारके लिये उन्होंने कुहरेकी सृष्टि कर दी । इसके कन्यात्वके अक्षणण रहने और शरीर-ने उत्तम सगन्ध प्रकट होनेका भी महर्पिने इसे वर दे दिया । फिर इसने महर्षिके साथ समागम किया । शरीरंस उत्तम गन्ध निकलनेने इसका 'गन्धवर्ता' नाम प्रसिद्ध हुआ। इस पृथ्वीपर एक योजन दूरके मनुष्य भी इसकी सुगन्ध-का अनुभव करते थे, इस कारण इसका दूसरा नाम ·योजनगन्धा' हो गया ( आदि० ६३ । ७०-८३ )। सत्यवर्तीने पराशरजीके सम्पर्कने तत्काल ही एक शिशको जन्म दिया । यमनाजीके द्वीपमें अत्यन्त राक्तिशाली परा-शरनन्दन व्यास प्रकट हुए । उन्होंने मातासे कहा-'आव-श्यकता पड़नेपर तुम मेरा स्मरण करना, मैं अवश्य दर्शन र्युंगा ।' इतना कहकर उन्होंने माताकी आज्ञामे तपस्यामें ही मन लगाया ( आदि॰ ६३ । ८४-८५ ) । पिताके प्छनेपर इसका अपने शरीरकी उत्तम गन्धमें महर्षि परा-गरकी कृपाको कारण बताना (आदि० ६३।८६ के बाद दा॰ पाठ )। इसका एक नाम 'गन्धकाली' भी था। इसका शान्तनुके साथ विवाह और उनके द्वारा इसके गर्भमे चित्राङ्गद और विचित्रवीर्यका जन्म हुआ (आदि० ९५। ४८-५०; आदि० १०१।३)। वंशकी रक्षाके लिये विवाह करने तथा अम्बिका आदिके गर्भमे पुत्रोत्पादनके छिये इसका भीष्मसे अनुरोध ( आदि० १०३ । १०-११)। भीष्मके प्रति इसका अपने गर्भन व्यासजीके जन्मका वृत्तान्त सुनाना (आदि० १०४। ५-१४)। विचित्रवीर्यकी स्त्रियोंसे संतानोत्पादनके हेतु व्यासजीको बुलाने-के सम्वन्धमें इसका भीष्मले परामर्श ( आदि० १०४। १८-१९ )। भीष्मकी अनुमति प्राप्त होनेपर कुरुवंशकी रक्षाके लिये इसके द्वारा व्यासजीका स्मरण (आदि० १०४ । २३-२४ ) । विचित्रवीर्यकी पतियों म पुत्रोत्पादन-के लिये इसके द्वारा व्यासको आदेश ( आदि० १०४। ३५-३८)। इसका रानी अभिकाको समझा-बुझाकर अनुकुल करके पुत्रोत्पादनके निमित्त व्यासकी प्रतीक्षा करनेके लिये आज्ञा देना (आदि० १०४ । ४९ से आदि० १०५। २ तक )। इसका अम्बालिकाको तैयार करना और उसके गर्भसे पुत्रोत्पादनके लिये व्यासजीको बुलाना ( आदि० १०५ । १३-१४ ) । व्यासजीका

पाण्डुके शोकसे व्याकुल हुई माता सत्यवतीको आश्वासन देना तथा आनेवाले भयंकर समयका परिणाम वतलाकर तपोवनमें तपस्याके लिये जानेकी सम्मति प्रदान करना (आदि॰ १२७ । ५-८) । अपने दोनों पुत्रवधुओं (अम्विका एवं अम्बालिका ) के साथ इसका तपोवनमें जाना और तपस्याद्वारा परमपद प्राप्त करना (आदि॰ १२७ । १३ )।

महाभारतमें आये हुए सत्यवतीके नाम—दाशेयीः गन्धकालीः गन्धवतीः कालीः मत्याः वामवी तथा योजन-गन्धा आदि ।

(२) केकयकुलकी कन्याः इक्ष्वाकुवंशी महाराज विशिक्षकी पत्नी और राजा हरिश्चन्द्रकी माता (सभाव १२। १० के वाद दा० पाठ) । (३) महाराज गाधिकी पुत्रीः जिसका विवाह राजाने एक हजार स्थामकर्ण धोड़े लेकर ऋचीक मुनिके साथ किया था (वन० १६५। २६-२९)। (४) नारदर्जीकी मार्था (उद्योग० १९७। १५)।

सत्यवर्मी—त्रिगर्तराज सुझमीका भाई ( संझप्तकयोद्धा ) जिसने अर्जुनको मारनेके लिये प्रतिज्ञा की थी ( द्रोण० १७ । १७-१८ )।

स्तरयवाक्-एक देवगन्धर्वः जो कश्यपकी पत्नी 'मुनि'का पुत्र था (आदि० ६५ । ४३ )।

सत्यवान्-(१) शाल्वनरेश द्युमत्तेनके पुत्र, जो नगरम जन्म लेकर भी तपोवनमें पालित, पोपित और संवर्धित हुए थे (वन० २९४ । १०)। मद्रराज अश्वपतिकी कन्या सावित्रीके साथ इनका विवाह ( वन० २९५ । ३५ )। इनका समिधाके लिये वनमें जानेको उद्यत होना। मावित्रीका इनसे अपनेको भी साथ छे चलनेका अनुरोध। इनका उसे माता-पिताकी आज्ञा लेकर चलनेके लिये स्वीकृति देना ( वन० २९६ । १८-२३ ) । इनका वनमें फल चुनकर टोकरीमें रखना, फिर लकड़ी चीरना, श्रमसे इनके सिरमें दर्द होना, सावित्रीसे अपनी अस्वस्थता और असमर्थताका वर्णन करनाः यमराजका सावित्रींस सत्यवान्की आयुके समाप्त होने और इन्हें वाँधकर हे जानेके लिये अपने आगमनकी बात बताना तथा सत्यवान्के शरीरमें पाशमें बँधे हुए अङ्गुष्ठमात्र परिमाणवाले जीवको बलपूर्वक खींचकर निकालना ( वन० २९६। १-१७ )। इनका पनः जीवित होना और सावित्रीमे वार्तालाप करना माता-पिताके दर्शनके लिये इनकी चिन्ता ( वन० २९७। ६४-१०२ )। सावित्रीके साथ इनका आश्रमकी ओर प्रस्थान (वन० २९७। १०७-११)। इनका पत्नीके माथ आश्रममें पहुँचना ( वन० २९८। २१)। इनका ऋषियोंके पूछनेपर विलम्बसे आश्रममें आनेका कारण बताना ( वन० २९८ । ३०-३२ ) । इनका युवराजपदपर अभिषेक ( वन० २९९ । ११ ) । पिताके साथ राज्यपालनके विषयमें वार्तालाप ( शान्ति० २६७ अध्याय ) । लोगोंके पूछनेपर कन्यादानके विषयमें इनका निर्णय देना ( अनु० ४४ । ५१-५६ ) । ( २ ) कौरव-पक्षके एक मेनापति, जो महारथी वीर थे ( उद्योग० १६७ । ३० ) ।

सत्यव्रत-(१) एक प्राचीन नरेश (आदि० १। २३६)।
(२) (सत्यसेन, सत्यमंध, संध)धृतराष्ट्रका एक महारथी
पुत्र (आदि० ६३ । ११९-१२०)। (विशेष
देखिये सत्यसंध) (३) त्रिगर्तराज सुशर्माका भाई
(एक संशतक योद्धा)। इसका अर्जुनको मारनेके
लिये प्रतिज्ञा करना (द्रोण० १७। १७-१८)।

सत्यश्रवा-कौरवपक्षका एक योद्धाः, जो अभिमन्युद्धारा मारा गया था ( द्वोण० ४५ । ३ ) ।

मत्यसंध ( सत्यवतः सत्यसेन अथवा संध )-(१) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक । यह ग्यारह महारिथयोंमेंसे एक था ( आदि०६३। ११९-१२०, आदि०६७। १००; आदि॰ ११६।९)। यह अपने भाइयोंके साथ शस्यकी रक्षामें तत्पर था ( भीष्म० ६२। १७ )। अभिमन्युने इसे बाण मारकर घायल कर दिया था ( भीष्म० ६२। २८-२९)। अभिमन्युके साथ इसका युद्ध (भीष्म० ७३। २४-२६ )। सात्यिकिने इसे बाण मारे थे ( द्रोण० ११६। ७-८ )। इसका एक नाम मत्यसेन भी है। यह और मुषेण युद्धमें चित्रमेनके साथ खड़ं थे। (कर्ण० ७। १७)। भीमसेनद्वाग इसका वध (कर्ण०८४। २-६)। (२) मित्रद्वारा नकन्दका दिये गये दो पार्पदोंमेंसे एकः दूसरेका नाम (सुव्रत' था ( शब्य० ४५ । ४९ )। (३) एक महान् व्रतधारी प्राचीन नरेश । जिन्होंने अपने पाणोंद्वारा एक ब्राह्मणके प्राणोंकी रक्षा की थी और ऐसा करके वे स्वर्गमें गये थे (शान्ति० २३४। १६)।

सत्यसेन ( सत्यसंघ या संघ )—(१) धृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० ६७। १००; आदि० ११६। ९) ( विशेष देखिये— सत्यसंघ )। (२) त्रिगर्तराज सुशर्माका भाई, जिसका अर्जुनके साथ युद्ध और उनके द्वारा वध हुआ था (कर्ण० २७। ३–२२)। (३) कर्णका पुत्र, जो अपने पिताका चक्ररक्षक था (कर्ण० ४८। १८)।

सत्या-(१) भगवान् श्रीकृष्णकी एक पटरानी । ये श्रीजीके माथ श्रीकृष्णका दर्शन करनेके लिये सभाभवनमें गयी थीं (सभा॰ ३८। २९ के बाद दा॰ पाठ, पृष्ट ८२०)। (२) शंयु नामक अग्निकी पत्नी। जिसके रूप और गुणोंकी कहीं तुलना नहीं थी। इसके गर्भसे एक भरद्वाज नामक पुत्र और तीन कन्याएँ हुई थीं (वन० २१९। ४-५)।

सत्येयु-पूरुके तीसरे पुत्र । रौद्राश्वके द्वारा मिश्रकेशी नामक अप्सराके गर्भसे उत्पन्न एक महा धनुर्धर पुत्र ( आदि० ९४ । ८-१२ )।

सत्येषु-(१) त्रिगर्तराज सुशर्माका भाई (एक संशतक योद्धा)। इसका अर्जुनको मारनेके लिये प्रतिज्ञा करना और अर्जुनके द्वारा इसका वध (द्रोण० १७। १७-१८; शब्य० २७। ४०-४१)।(२) एक राक्षस, जो प्राचीन कालमें इस पृथ्वीका शासक था; किंतु कालमें पीड़ित हो पृथ्वीको छोड़कर चला गया (शान्ति० २२७। ५१)।

सत्राजित्-एक प्रमुख यादव । प्रसेनजित्के भाई । सत्राजित् और प्रसेनजित्—ये दोनों जुड़वें बन्धु थे । इनके पास स्यमन्तकमणि थी, जिससे प्रचुर मात्रामें सुवर्ण झरता रहता था (सभा० १४ । ६० के बाद दा० पाठ ) । कृतवर्माने मणिके लोभसे सत्राजित्का वध करवाया था—इसका सात्यिकिने श्रीकृष्णको स्मरण दिलाया था (मौसळ० ३ । २३ ) । इनकी पुत्रीका नाम सत्यभामा था (मौसळ० ५ । १३ ) ।

सद्ध्य-एक राजाः जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं (समा०८। १२)।

सदःसुवाक् ( सहस्रवाक् )-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमें एक ( आदि० ६७। ३००; आदि० ११६। ९ )।

स्तद्स्योर्मि-एक राजाः जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं (सभा० ८। ११)।

सदाकान्ता-एक पवित्र नदीः जिसका जल भारतवासी पीते हैं (भीष्म० ९। २५)।

सदानीरा-एक पवित्र नदीं, जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना करती है (सभा० १० । २७ )। इसका जल भारतवासी पीते हैं (भीष्म० ९ । २४ )। (कुछ लोगोंका मत है कि करतोया नदींका ही नाम सदानीरा' या सदानीरवहा' है। करतोया जलपाईगुड़ींके जंगलोंसे निकल-कर रंगपुर होती हुई बोगड़ा जिलेके दक्षिण हलहिल्या नदींमें मिलती है। दूसरे मतके अनुसार सरयूकी सहायक नदीं साती' ही सदानीरा है। ग्रन्थान्तरोंमें इसके अचिरवती तथा इरावती नाम भी मिलते हैं।)

सनत्कुमार-एक ऋषिः जो भृतलपर प्रद्युम्नके रूपमे अवर्तीर्ण हुए थे (आहि॰ ६७ । १५२ ) । इन्होंने ब्रह्मलोकने आकर राजा पुरूरवाको समझाया था ( आदि० ७५ । २१-२२ ) । महातपस्वी योगाचार्य भगवान् मनत्कुमार ब्रह्ममर्गामें रहकर उनकी उपासना करते हैं (सभा० १९ । २३ ) । कनखलके पान महानदी गङ्गाके तटपर इन्हें मिद्धि प्राप्त हुई थी **( वन०** १३५ । ५) । इनके द्वारा गौतम और अत्रिके विवादका निर्णय ( वन० १८५ । २७-३१ ) । ये शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मजीके पाम उन्हें देखनेके लिये आये थे ( शान्ति ० ४७। ८ )। विभाण्डक आदि ऋषियोंको इनका उपदेश (शान्ति ० २२२ अ० दा० पाठ )। वृत्रासुरको आध्यात्मिक उपदेश (शान्ति० २८०। ७-५६)। इन्होंने गन्धर्वराज विश्वावसको किसी उपदेश किया था ( शान्ति० ३१८ । ६१ ) । इनका ऋषियोंको उपदेश(शान्ति० ३२९। ५-७)। ये ब्रह्माजीके मानसपुत्र हैं । इन्हें स्वयं विज्ञान प्राप्त है और ये निवृत्ति-धर्ममें स्थित हैं। ये प्रमुख योगवेत्ता, सांख्यज्ञान-विशारद, धर्मशास्त्रोंके आचार्य तथा मोक्षधर्मके प्रवर्तक हैं ( शान्ति॰ ३४। ७२-७४ ) । इन्होंने ब्रह्माजीसे सात्वतधर्मका उपदेश ग्रहण किया और इनसे वीरण प्रजापतिको इस धर्मका उपदेश प्राप्त हुआ ( शान्ति० ३४८ । ४०-४१)। प्रद्युम्न स्वर्गमें जानेपर इन्हींके स्वरूपमें प्रविष्ट हो गये थे (स्वर्गा०५। १३)।

सनत्सुजात ( या सनत्कुमार )-एक सनातन ऋषि, जो विदुरर्जाके स्मरण करनेने प्रकट हुए थे ( उद्योग० ४१।८)। इनके द्वारा धृतराष्ट्रको उपदेश ( उद्योग० अध्याय ४२ से ४६ तक )।

सनत्सुजातपर्व-उद्योगपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय ४१ से ४६ तक )।

सनातन-(१) एक महर्षिं, जो राजा युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे (सभा० ४। १६)।(२)ब्रह्माजीके एक मानसपुत्र (शान्ति० ३४०। ७२)।

सनीय-दक्षिण भारतका एक जनपद (भीष्म० ९।६३)।

सन्त-वीतहब्यवंशी सत्यके पुत्र । इनके पुत्रका नाम श्रवा था (अनु० ३० । ६२-६३ )।

सन्नतेयु-पूरुके तीसरे पुत्र रौद्राश्वके द्वारा मिश्रकेशी अप्सराके गर्भसे उत्पन्न एक महाधनुर्धर पुत्र (आदि० ९४। ८-११)।

सिन्नहती तीर्थ-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक प्राचीन तीर्थ। जहाँ ब्रह्मा आदि देवता और तपोधन ब्रह्मार्षे प्रतिमाम महान् पुण्यमे सम्पन्न होकर जाते हैं। सूर्यग्रहणके समय इसमें स्नान करनेसे सौ अश्वमेध यज्ञोंका फल प्राप्त होता है। इसमें पृथ्वी और आकाशके सम्पूर्ण तीर्थ अमावास्याको आते हैं । तीर्थसंघातमे युक्त होनेके कारण इसे मन्निहती कहते हैं । यहाँ श्राद्ध करनेकी विशेष महिमा है ( बन॰ ८३ । १९०-१९९ ) ।

सिन्निहित-एक अग्निः जो देहधारियोंके प्राणोंका आश्रय लेकर उनके शरीरको कार्यमें प्रवृत्त करते हैं । ये मनुके तीसरे पुत्र हैं । इनके द्वारा शब्द और रूपको ग्रहण करनेमें सफलता मिलती है ( वन० २२१ । १९ )।

सप्तकृत्-एक सनातन विश्वेदेव (अनु० ९१। ३६ )।

सप्तगङ्ग-एक प्राचीन तीर्थ। इसमें विधिपूर्वक देवता-पितरोंका तर्पण करनेवाला मनुष्य पुण्यलोकमें प्रतिष्ठित होता है (वन० ८४। २९)। इस तीर्थमें पितरोंका तर्पण करने-वाला मनुष्य यदि जन्म लेता है तो अमृतमोजी देवता होता है (अनु० २५। १६)।

स्प्तरगोदावर-सूर्पारक क्षेत्रके समीपवर्ती एक प्राचीन तीर्थः जहाँ स्नान करके नियमपूर्वक नियमित भोजन करनेवाला पुरुष महान् पुण्य लाभ करता और देवलोकमें जाता है (वन० ८५। ४४)।

सप्तचरु-यहाँ सभी देवताओं तथा प्राणियोंने भगवान् केशवको प्रसन्न करनेके लिये ऋग्वेदकी सात-सात ऋग्वाओंने सात-सात आहुतियाँ दी थीं, इसीसे इसका नाम सत्तचर पड़ा । वहाँ अभिके लिये दिया हुआ चर एक लाख गोदान, सौ राजसूय यज्ञ और सहस्र अश्वमेध यज्ञने भी अधिक कल्याणकारी है ( वन० ८२ । ९६-९९ ) ।

**सप्तराव**–गरुड़की प्रमुख संतानोंमेंसे एक **( उद्योग**० १०१।११ )।

सप्तर्षिकुण्ड-कुरुक्षेत्रकी मीमाके अन्तर्गत ब्रह्मोदुम्बर तीर्थमें स्थित एक कुण्ड । जिसमें स्नान करनेसे महान् पुण्यकी प्राप्ति होती है (वन० ८३। ७२)।

सप्तारास्वत-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक प्राचीन तीर्थ, जहाँ मंकणक मुनिको सिद्धि प्राप्त हुई थी (वन॰ ८३। ११५-११६)।यह सरस्वती तीर्थमें सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ बलरामजी अपनी तीर्थयात्राके अवसरपर पघारे थे (शल्य॰ ३७। ६१)।इस तीर्थकी उत्पत्ति और महिमाका विशेषरूपसे वर्णन (श्रन्य॰ ३८। ३-३२)।

सभापति-कौरवपक्षका एक राजकुमार, जिसका अर्जुनद्वारा वध हुआ था (कर्ण० ८९। ६४)

सभापर्व-महाभारतका एक प्रमुख पर्व ।

सम-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक (आदि०६७।९६; आदि० ११६।९)।इसका भीमसेनके साथ युद्ध (भीष्म०६४। २९)। इसका भीमसेनके साथ युद्ध और उनके द्वारा वध (कर्ण० ५१।७-१६)। समङ्ग-(१) दुर्योधनका एक ग्वाला, जिसने धृतराप्ट्रको उनका गौओंके समीप आनेकी सूचना दी थी (वन॰ २३९ । २) । (२) एक दक्षिणभारतका जनपद (भीष्म०९ । ६०) । (३) एक प्राचीन ऋषि । नारदर्जीके पृद्यनेपर इनका अपनी शोकरहित स्थितिका वर्णन करना (शान्ति० २८६ । ५-२१) ।

समङ्गा-एक नर्दाः जिसमें पिताकी आज्ञासे स्नान करनेके कारण अष्टावकके अङ्ग सीघे हो गये थे। तभीने यह नदी पुण्यमयी हो गयी। इसमें स्नान करनेवाला मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है (वन० १३४। ३९-४०)। इसका दूसरा नाम मधुविला भी है (वन० १३५। १-२)।

समन्तपञ्चक-एक क्षेत्र । यहाँ परशुरामजीने रक्तके पाँच सरोवर वना दिये थे और उन्हींमें रक्ताञ्जलिद्वारा अपने पितरोंका तर्पण किया था ( आदि० २ । ४-५; वन० ११७ । ९-१०) । परशुरामजीके पितरोंके वरदानसे यह प्रसिद्ध तीर्थ हो गया ( आदि० २ । ८-११) । द्वापर और कलियुगकी संधिमें कौरवों और पाण्डवोंका महाभारतयुद्ध यहीं हुआ था । इसी कारण, 'समेतानाम् अन्तो यस्मिन् तत् समन्तम्' इस व्युत्पत्तिके अनुसार इसका नाम समन्तपञ्चक पड़ गया ( आदि० २ । १३-१५ ) । बलरामजीकी सलाहसे पाण्डव तथा दुर्योधनका इस क्षेत्रमें युद्धके लिये जाना ( शल्य० ५५ । ५-१८ ) । इसी क्षेत्रमें दुर्योधनका निधन ( शल्य० ६९ । ४० )।

समन्तर-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ५० )। समयपालनपर्व-विराटपर्वका एक अवान्तर पर्व (अध्याय १३ )।

समरथ-राजा विराटके भाई, जो पाण्डवोंके प्रधान सहायक थे (द्रोण० १५८। ४२)।

समवेगवश-एक दक्षिणभारतीय जनपद ( भीष्म० ९।६१)।

समसौरभ-एक वेदविद्याके पारञ्जत ब्राह्मणः जो जनमेजयके सर्पसत्रके सदस्य बने थे (आदि० ५३। ९)।

समा-पुष्करद्वीपके आगे वसी हुई लोगोंकी एक चौकोर बस्ती या आबादी, जिसमें तैंतीस मण्डल हैं। यहाँ वामन, ऐरावत, सुप्रतीक और अञ्जन —ये चार दिग्गज रहते हैं। इनके मुखमें मुक्त होकर वहनेवाली वायुद्वारा वहाँकी प्रजा जीवन धारण करती है (भीष्म० १२। ३२—३८)।

सिमितिञ्जय-द्वारकावासी यादवींके अन्तर्गत सात महारथियोंमेंसे एक (सभा० १४। ५८)।

समीक-द्वारकावासी यादवींके अन्तर्गत सात महारिथयींमेंने एक (समा० १४। ५८)।

समीची-एक अप्सरा, जो वर्गाकी सखी थी (आदि० २९५।२०)। ब्राह्मणके शापने इसका ग्राह-योनिमं जन्म (आदि० २९५।२३)। अर्जुनद्वारा इसका ग्राहयोनिने उद्धार (आदि० २१६। २१)।यह वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपानना करती हैं (सभा० १०।११)।

समुद्रवेग-स्कन्दका एक सैनिक ( शब्य० ४५। ६३ )।
समुद्रसेन-एक क्षत्रियनरेश, जो सातवें कालेयसंज्ञक दैत्यके
अंशमे उत्पन्न हुए थे। ये धर्म और अर्थतत्त्वके ज्ञाता
थे। समुद्रपर्यन्त सारी पृथ्वीपर इनको ख्याति थी
(आदि० ६७। ५४)। मीमसेनने पूर्व-दिग्विजयके
समय चन्द्रसेनसहित इन्हें जीता था (सभा० ३०।
२४)। ये पराक्रमी थे। पाण्डवोंकी ओरसे पुत्रसहित
इन्हें रण-निमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया गया था
( उद्योग० ४। २२)। इनके द्वारा चित्रसेनके वधकी
चर्चा (कर्ण० ६। १५-१६)।

समुद्रोन्मादन-स्कन्दका एक सैनिक ( शब्य० ४५ । ६८)।

समूह-एक सनातन विश्वेदेव (अनु० ९१ । ३० )। समृद्ध-धृतराष्ट्रकुलमें उत्पन्न एक नागः जो जनमेजयके सर्पसत्रमें भसा हो गया (आदि० ५७ । १८ )।

समेडी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६। १३)। सम्पाति-(१) विनतानन्दन अरुणके प्रथम पुत्र । इनकी माताका नाम स्येनी और इनके छोटे भाईका नाम जटायु था ( आदि० ६६ । ७०-७१ ) । इन्होंने हनुमान्जी आदि वानरोंको सीताके सम्बन्धमें यह समाचार दिया था कि वे रावणपुरी लङ्कामें विद्यमान हैं (वन० १४८। ५)। इनका आमरण अनशनके लिये बैठकर बातचीतके प्रसङ्गमें जटायुकी चर्चा करनेवाले वानरोंसे जटायुका समाचार पूछना, अपनेको उनका माई बताना तथा जटायुके साथ सूर्यमण्डलके समीपतक उड़कर जानेसे अपने पङ्कोंके जलने और पर्वतिश्चखरपर गिरनेका बृत्तान्त सुनानाः फिर वानरोंके मुखसे सीता-इरण एवं जटायु-मरणका समाचार सुनकर भाईके लिये दुखी होना तथा लङ्कामें सीताजीके होनेकी निश्चित सम्भावना बता-कर वानरींको वहाँ जानेके लिये प्रेरित करना (वन० २८२। ४६-५७ )। (२) कौरवपक्षीय योद्धाः जो द्रोणनिर्मित गरडव्यूहके हृदय-स्थानमें विशाल सेनाके साथ खड़े थे (द्रोण० २०। १२)।

सम्प्रिया-मधुवंशकी कन्या तथा महाराज विदूरकी पत्नी। इसके गर्भसे अनश्वाका जन्म हुआ था ( आदि० ९५। ४०)। सम्भल-एक ग्राम, जहाँ युगान्तके समय कालकी प्रेरणासे किसी ब्राह्मणके घरमें भगवान्के अवतार विष्णुयशा किकका प्रादुर्भाव होगा ( वन० १९०। ९४ )। ( कुछ लोगोंकी धारणाके अनुसार मुरादाबाद जिलेका सम्भल नामक कसवा ही वह ग्राम है, जहाँ किलेका अवतार होगा।)

सम्भवपर्व-आदिपर्वके एक अवान्तर पर्वका नाम ( अध्याय ६५ से १३९ तक )।

सरकतीर्थ-कुरुक्षेत्रकी मीमाके अन्तर्गत स्थित एक लोकविख्यात तीर्थ, जहाँ कृष्णपक्षकी चतुर्दशीको भगवान् शङ्करका दर्शन करनेमे मनुष्य मन कामनाओंको प्राप्त कर लेता और स्वर्गलोकमें जाता है। वहाँ चट्टकोटि, कूप और कुण्डोंमें कुल मिलाकर तीन करोड़ तीर्थ हैं। इसके पूर्वभागमें महात्मा नारदका अम्वाजन नामक विख्यात तीर्थ है (वन० ८३। ७५-८१)।

सरमा—देवलोककी कुतिया, जो सारमेयोंकी जननी थी (आदि० ३ । १ ) । यह पीटे गये पुत्रके दुःखने दुखी हो सर्पसत्रमें आयी थी (आदि० ३ । ७ ) । इसके द्वारा जनमेजयको शाप (आदि० ३ । ७ ) । देवताओंकी कुतियाके शापसे जनमेजयको बड़ी ववराहट हुई (आदि० ३ । १० ) । यह ब्रह्माजीकी सभामें रहकर उनकी उपासना करती है (सभा० ११ । ४० ) । देवताओंकी कुतिया देवजातीय सरमा स्कन्दका एक यह है; अतः यह भी नारियोंके गर्भस्थ वालकोंका अपहरण करती है (वन० २३० । ३४ ) ।

सरयू-(१) हिमालयके म्वर्णशिखरमे निकली हुई गङ्गार्का मात धाराओंमेंने एक । जो इसका जल पीते हैं। उनके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं ( आदि० १६९। २०-२१ ) । यह वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना करती है ( सभा० ८ । २२ ) । इन्द्रप्रस्थसे गिरित्रजको जाते हुए श्रीकृष्ण, अर्जुन और मीममेनने मार्गीमें इसे पार किया था ( सभा० २०। २८ ) । गोप्रतार नामक तीर्थ मरयूके ही जलमें है, जहाँ गोता लगाकर भगवान श्रीरामने दलबलसहित परमधामको प्रस्थान किया था (वन० ८४। ७०-७३)। यह नदी अग्निकी उत्पत्ति-का स्थान है ( वन० २२२ । २२ ) । यह उन पवित्र नदियोंमें हैं, जिनका जल भारतवर्षकी प्रजा पीती है ( भीष्म० ९ । १९ ) । वलिष्ठजी कैलामकी ओर जाती हुइ गङ्गाको मानसरोवरमें ले आये, वहाँ आते ही गङ्गार्जाने उस मरोवरका वॉध तोड़ दिया । गङ्गासे मरोवरका भेदन होनेपर जो स्रोत निकलाः वहां मरयूके नामन प्रसिद्ध हुआ ( अनु० १५५ । २३-२४ ) । यह

सायं-प्रातः स्मरणीय नदियों मेंने है (अन्० १६५। २१)। (२) वीर नामक अग्निकी पत्नी, जिसमे उन्होंने सिद्धि नामक पुत्रको जन्म दिया था ( वन० २१९। ११)। सरस्वती-(१) एक देवीः जिनकी प्रत्येक पर्वके आरम्भमें वन्दना की गयी है (आदि० १। मङ्गलाचरण)। य इन्द्रसभामें विराजमान होती हैं (सभा० ७। १९)। इनके द्वारा तार्ध्यमुनिको उनके प्रश्नके अनुसार गोदान, अमिहोत्र आदि विविध विषयोंका उपदेश किया गया ( वन० १८५ अध्याय ) । ये त्रिपुरदाहके समय शिवजीके रथके आगे बढ़नेका मार्ग थीं (कर्ण० ३४। ३४)। दण्डनीतिस्वरूपा सरस्वती ब्रह्माजीकी कन्या है ( शान्ति० १२१ । २४ ) । महर्षि याज्ञवल्क्यके चिन्तन करनेपर स्वर और व्यञ्जन वर्णींसे विभूषित वाग्देवी सरम्वती ॐकारको आगे करके उनके सामने प्रकट हुई थीं ( शान्ति० ३१८ । १४ ) । ( २ ) एक नदी, जिसके तटपर राजा मतिनारने यज्ञ किया था। यज्ञ समाप्त होनेपर नदीका अधिष्ठात्री देवी सरस्वती-ने उनके पास आकर उन्हें पतिरूपमें वरण किया। मतिनार-ने इसके गर्भसे तंसु नामक पुत्रको उत्पन्न किया ( आदि॰ ९५ । २६-२७ ) । यह गङ्गाकी सात धाराओंमें एक है और प्रक्षकी जड़मे प्रकट हुई है। इसका जल पीनमे मार पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं (आदि० १६। १९-२१)। यह वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना करती है (सभा० ९। १९)। पाण्डवींका वनयात्राके समय इसे पार करना ( वन॰ ५ । २ ) । श्रीकृष्णद्वारा सरम्वर्त।तट-पर किये गये यज्ञानुष्ठानकी चर्चा (वन० १२। १४)। काम्यकवनका भूभाग सरस्वर्ताके तटपर है ( वन० ३६ । ४१ )। यह नदी तीर्थम्बरूपा है । उनमें जाकर देवताओं और पितरोंका तर्पण करनेसे यात्री सारस्वत होकोंमें जाता और आनन्दका भागी होता है ( वन० ८४। ६६ )। तीर्थोकी पंक्तिमे सुशोभित यह नदी वडी पुण्यदायिनी है (वन० ९०। ३)। दर्धाचका आश्रम मरस्वती नदी-के उस पार था ( वन० १००। १३ )। लोमशद्वारा इस-के माहात्म्यका वर्णन ( वन० १२९ । २०-२१ ) । यह विनशनतीर्थमें छप्त होकर चमसोद्धेदमें पुनः प्रकट हुई ( वन० १३० । ३-५ ) । अमिकी उत्पत्तिकी स्थानमृता निदयोंमें इसकी गणना है (वन० २२२ । २२ )। ये गङ्गाकी सात धाराओं में स्क है ( भीष्म० ६ । ४८ )। सरस्वती उन पवित्र निद्योंमें हैं। जिसका जल भारतवासी पीते हैं (भीष्म० ९। १४) । नगम्वती-तटवर्ती तीथोंकी महिमाका विशेष वर्णन ( शह. ० अध्याय ३५ से ५४ तक ) । यह ब्रह्मसरसे प्रकट हु हू । इसके द्वारा वशिष्ठका बहाया जाना ( शख्य ० ४२ । २९ )।

विश्वामित्रद्वारा इसे शापकी प्राप्ति (शल्य० ४२।३८-३९)। त्रृषियों के प्रयत्नसे शाप-मुक्ति (शल्य० ४३।१६)। महर्षि दधीचके वीर्यको धारण करके पुत्र पैदा होनेपर उन्हें सौंपना (शल्य० ५१।१३-१४)। महर्षिद्वारा इसे वरदान-प्राप्ति (शल्य० ५१।१७-२४)। बलराम-जीद्वारा इसकी महिमाका वर्णन (शल्य० ५४।३८-३९)। अर्जुनने सात्यिकिके पुत्रको इसके तटवर्ती प्रदेशका अधिकारी बनाया (मौसल० ८।७१)। श्रीकृष्णकी सोलह हजार पत्नियोंने सरस्वती नदीमें कृदकर अपने प्राण दे दिये (स्वर्गा० ५।२५)। (३) मनुकी पत्नीका नाम (उद्योग० १९७।१४)।

सरस्वती-अरुणा-सङ्गम-दुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक लोकविख्यात पवित्र तीर्थः जहाँ स्नान करके तीन रात उप-वास करनेपर ब्रह्महत्यामे छुटकारा मिल जाता है। वह अग्निष्टोम और अतिरात्र यज्ञोंसे मिलनेवाले फलको भी पा लेता और अपने कुलकी सात पीढ़ियोंको पवित्र कर देता है ( वन० ८३। १५१-१५३)।

सरस्वतीसङ्गम—एक परम पुण्यमय लोकविख्यात तीर्थ, जहाँ ब्रह्मा आदि देवता तथा तपोधन महर्षि भगवान् केशवकी उपासना करते हैं। वहाँ चैत्र ग्रुह्मा चतुर्दशिको विशेष यात्रा होती है। वहाँ स्नानसे प्रचुर सुवर्णकी प्राप्ति होती है और पापरहित ग्रुद्धचित्त हुआ मनुष्य ब्रह्मलोकमें जाता है (वन० ८२। १२५-१२७)।

सरस्वती-सागरसङ्गम—पश्चिम समुद्रके तटपर जहाँ सरस्वती और समुद्रका संगम हुआ है, वह तीर्थ; वहाँ जाकर स्नान करके देवेश्वर महादेव जीकी आराधना करनेसे चन्द्रमाको अपनी खोयी हुई कान्ति पुनः प्राप्त हुई थी ( शल्य० ३५।७७ )। ( यहीं सोमनाथ एवं प्रभास-क्षेत्र है।)

सरिद्द्रीप-गरुड्की प्रमुख संतानोंमेंसे एक (उद्योग० १०१। ११)।

सर्प-ग्यारह रुद्रोंमेंसे एक, ब्रह्माजीके पौत्र एवं स्थाणुके पुत्र (आदि० ६६। २)।

सर्पदेवी—कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक तीर्थ, जहाँ जाकर उत्तम नागतीर्थका सेवन करनेसे मनुष्य अग्निष्टोमका फल पाता और नागलोकमें जाता है ( वन० ८३। १४-१५)।

सर्पमाली - एक दिव्य महर्षि, जो हस्तिनापुर जाते समय श्रीकृष्णमे मार्गमें मिले थे (उद्योग० ८३। ६४ के बाद दाक्षिणात्य पाठ)।

सर्पान्त-गरुड़की प्रमुख संतानोंकी परम्परामें उत्पन्न एक पक्षी ( उद्योग॰ १०१ । १२ )।

सर्पिमोली—एक ऋषि, जो युधिष्ठिरकी समामें विराजते थे (सभा॰ ४। १०)।

सर्व भगवान् श्रीकृष्णका एक नाम और उमकी निरुक्ति (उद्योग॰ ७०। १२)।

सर्वकर्मा —सौदासका एक पुत्र, जो परशुरामजीद्वारा किये गये क्षित्रिय संहारके समय पराशरमुनिद्वारा रक्षित हुआ था। पृथ्वी-द्वारा कश्यपजीको इसका पता दिया गया (शान्ति० ४९। ७६-७७)।

सर्वकामदुघा—सुरभिकी धेनुस्वरूपा कन्याः जो उत्तरको धारण करनेवाली है (उद्योग० १०२। १०)।

सर्वग भीमसेनके द्वारा बलन्धराके गर्भें उत्पन्न हुआ पुत्र (आदि० ९५। ७७)।

सर्वतोभद्र जलेश्वर वरुण देवताका समृद्धिशाली निवास-स्थान (उद्योग॰ ९८। १०)।

सर्वदमन-शकुन्तलाका वीर पुत्र भरत ( आदि० ७४। ८)। (विशेष देखिये—भरत)

सर्वदेवतीर्थ-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत स्थित एक तीर्थः जिसमें स्नान करनेमें मानव सहस्र गोदानका फल पाता है (वन० ८३। ८८-८९)।

सर्वदेवहद-एक तीर्थ, जिसमें स्नान करनेमें सहस्र गोदान-का फल मिलता है ( वन० ८५। ३९ )।

सर्वपापप्रमोचन कृप-समस्त पापोंको दूर करनेवाला एक कृपः जो नारायणस्थानमें है। उसमें सदा चारों समुद्र निवास करते हैं। उस तीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता ( वन० ८४। १२६-१२७ )।

सर्वर्तुक-रैवतक पर्वतके समीप शोमा पानेवाला एक वन (सभा०३८।२९के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८१३)।

सर्वसारङ्ग-धृतराष्ट्र-कुलमें उत्पन्न एक नागः जो जनमेजय-के सर्पसत्रमें जल मरा था ( आदि० ५७। १८ )।

सर्वसेन-काशीके एक राजा, जिनकी पुत्री सुनन्दाके साथ सम्राट् भरतने विवाह किया था। सुनन्दाके गर्भमे जो इनका दौहित्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम भुमन्यु था (आदि० ९५। ३२)।

सर्वा-एक पवित्र नदीः जिसका जल भारतवासी पीते हैं (भोष्म॰ ९।३६)।

सिळळहद-एक तीर्थः जिसमें ब्रह्मचर्यपालनपूर्वक गोता लगाने से अश्वमेधयज्ञका फल मिलता है (अनु० २५। १४)।

सवन-महर्षि भृगुके मात पुत्रोंमेंने एक ( इनकी 'वारुण' संज्ञा है।) ( अनु० ८५। १२९ )। सिवता-बारह आदित्योंमेंसे एक । इनकी माता अदिति और पिता कश्यप हैं ( आदि० ६५ । १५ ) ।

सब्यसाची-अर्जुनका एक नाम और इसकी निषक्ति (बिराट• ४४। १९)।

सह-(१) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक (आदि० ११६। २)। यह द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था (आदि० १८५। १)। इसके द्वारा भीममेनपर आक्रमण (कर्ण० ५१।८)। (२) एक प्रभावशाली अग्निः जो ममुद्रमें छिप गये थे (वन० २२२।७)। देवताओं के खोज करनेपर इनका अथर्वाको अग्निके पदपर प्रतिष्ठित करके अन्यत्र गमन (वन० २२२।८—१०)। इनके द्वारा मछि खोंको श्वाप और अपने शरीरका त्याग (वन० २२२।१०—१२)। इनके शरीरके अवयवोंसे विविध धातुओं की उत्पत्ति (वन० २२२।१०—१२)। समुद्रमें छिपे हुए इनका अग्निद्वारा पुनः प्राकट्य (वन० २२२।२०)।

सहज-चेदि तथा मत्स्यदेशका एक कुलाङ्गार नरेश (उद्योग० ७४। १६)।

सहजन्या—छः श्रेष्ठ अप्नराओं मेंसे एक (आदि० ७४।६८)।
यह दस विख्यात अप्सराओं मेंने एक है। इसने अर्जुनके
जन्म-महोत्सवमें पधारकर वहाँ गान किया था (आदि०
१२२।६४)। यह कुवेरकी सभामें उनकी सेवाके लिये
उपस्थित होती है (समा० १०।११)। इसने अर्जुनके स्वागतार्थ इन्द्र-भवनकी सभामें नृत्य किया था
(वन० ४३।३०)।

सहदेव-(१) पाण्डुके क्षेत्रज पुत्र, अधिवनीकुमारोंके द्वारा माद्रीके गर्भसे उत्पन्न दो पुत्रोंमेंसे एक । ये दोनों भाई जुड़वें उत्पन्न हुए थे। दोनों ही सुन्दर तथा गुरुजनोंकी सेवामें तत्पर रहनेवाले थे। (आदि० १। ११४; आदि० ६३। ११७; आदि० ९५। ६३ )। अनुपम रूपशाली तथा परम मनोहर नकुल-महदेव अश्विनीकुमारोंके अंशसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७। १११-११२ )। इनकी उत्पत्ति तथा शतशृङ्गनिवासी ऋषियोंद्वारा इनका नामकरणसंस्कार ( आदि० १२३। १७---२१ ) । वसुदेवके पुरोहित कास्यपद्वारा इनके उपनयन आदि संस्कार तथा राजपि शुकद्वारा इनका अस्त्रविद्याका अध्ययन और ढाल-तलवार चलानेकी कलामें निपुणता प्राप्त करना (आदि० १२३। ३१ के बाद दा० पाठ )। पाण्डुकी मृत्युके पश्चात् माद्रीका अपने पुत्रों ( नकुल-महदेव ) को कुन्तीके हाथोंमें मौंपकर पतिके साथ चितापर आरूढ़ होना (आदि० १२४ अध्याय ) । शतशृङ्गनिवासी ऋषियोंका महदेव आदि पाँचों पाण्डवोंको कुन्तीमहित हस्तिनापुर ले जाना और

उन्हें भीष्म आदिके हाथोंमें सौंपना। द्रोणाचार्यका पाण्डवीं-को नाना प्रकारके दिन्य एवं मानव अस्त्र-शस्त्रोंकी शिक्षा देना ( आदि॰ १३१। ९ )। द्रुपदपर आक्रमण करते समय अर्जुनका माद्रीकुमार नकुल और महदेवको अपना चक्ररक्षक बनाना ( आदि० १३७। २७ )। द्रोणद्वारा स्रिक्षित किये गये सहदेव अपने भाइयोंके अधीन ( अनुकूल ) रहते थे ( आदि॰ १३८। १८ )। घृतराष्ट्र-के आदेशसे कुन्तीसहित पाण्डवोंकी वारणावत-यात्राः वहाँ उनका म्वागत और लाक्षागृहमें निवास ( आदि ० अध्याय १४२ से १४५ तक )। लाक्षायहका दाह और पाण्डवीं-का सरंगके रास्ते निकलना, भीममेनका नकुल-महदेवको गोदमें लेकर चलना ( आदि० १४७ अध्याय )। पाण्डवोंको व्यासजीका दर्शन और उनका एकचक्रानगरी-में प्रवेश ( आदि० १५५ अध्याय ) । पाण्डवींकी पाञ्चाल-यात्रा ( आदि० १६९ अध्याय )। इनका द्वपदकी राजधानीमें जाकर कुम्हारके यहाँ रहना (आदि॰ १८४ अध्याय ) । पाँचों पाण्डवोंका द्रौनदीके साथ विवाहका विचार ( आदि० १९० अध्याय )। पाँचीं पाण्डवींका कुन्तीसहित द्रुपदके घरमं जाकर सम्मानित होना ( आदि० १९३ अध्याय ) । द्रौपदीके माथ इनका विधिपूर्वक विवाह ( आदि० १९७ । १३ )। विदुरके साथ पाण्डवोंका हस्तिनापुरमें आना और आधा राज्य पाकर 'इन्द्रप्रस्य' नगरका निर्माण करना। पाँचौं भाइयोंका द्रौपदीके विषयमें नियम-निर्धारण ( आदि॰ २११ अध्याय )। सहदेवद्वारा द्रौपदीके गर्भमे अतमेन ( श्रतकर्मा) का जन्म ( आदि० २२०। ८०; आदि० ९५ । ७५ ) । इनका मद्रराज द्यतिमान्की पुत्री विजयासे विवाह तथा इनके द्वारा उसके गर्भने सुहोत्रका जन्म ( आदि० ९५ । ८० ) । इनके द्वारा दक्षिण दिशाके नरेशोंपर विजय (सभा० ३१ अध्याय)। इनके द्वारा मत्स्यनरेश विराट्की पराजय ( सभा० ३१। २)। दन्तवक्त्रकी पराजय (सभा० ३१।३)। माहिष्मतीनरेश नीलके साथ इनका घोर युद्ध (सभा० ३१।२१)। इनके द्वारा अग्निको स्तुति (समा० ३१। ४१)। अमिकी कृपामे इनको राजा नीलद्वारा करकी प्राप्ति (सभा० ३१। ५९)। लङ्कामे कर लानेके लिये इनका घटोत्कचको दूत बनाकर राक्षसराज विभीपणके पाम भेजना । घटोत्कचमे विभीयणकी बातचीत । विभीषणका बहुत-से सुवर्णः मणिः रत आदि उपहार देकर दूतको विदा करना । उन भेंट-सामग्रियोंको पहुँचानेके लिये अठासी हजार राक्षम आये थे ( सभा० ३९। ७२ के बाद दा॰ पाठ, पृष्ठ ७५९ से ७६४ तक )। अन्य मन्त्रियोंसहित सहदेवको यज्ञका आवश्यक उपकरण एवं खाद्यान्न जुटानेके लिये राजा युधिष्ठिरकी आज्ञा (सभा० ३३ । २७-३१) । राजम्ययज्ञके समय ये युधिष्ठिरके मन्त्री थे (सभा० ३३ । ४०) । इनके द्वारा राजसूय-यज्ञमें श्रीकृष्णकी अग्रपूजा ( सभा॰ ३६ । ३० ) । श्रीकृष्णकी अग्रपूजाके अवसरपर इनकी बिरोधी राजाओंको चुनौती (सभा० ३९। १-५)। राजम्य-यज्ञके बाद ये आचार्य द्रोण और अश्वत्थामाको पहुँचानेके लिये उनके साथ गये थे (सभा० ४५। ४८)। युधिष्ठिरके द्वारा ये जुएके दाँवपर रखे और हारे गये थे (सभा० ६७ । १५)। इनकी शकुनिको मारनेकी प्रतिज्ञा (सभा० ७७। २९-४२) । इस दुर्दिनमें कोई मुझे पहचान न ले—यही सोचकर सहदेव अपने मुँहमें मिट्टी लपेटकर वनकी ओर गये थे ( सभा० ८०। १७)। इनकी अर्जुनके लिये चिन्ता(वन० ८०। २७-३०)। इनका जटासुरकी पकड़मे छूटकर भीमसेनको पुकारना (वन० १५७ । ११ )। इनका शिष्योंसहित दुर्वामाको बुलानेके लिये नदीतटपर जाना और खोजना (वन० २६३ । ३७-३८ ) । द्रौपदीद्वारा जयद्रथमे इनके पराक्रम और ज्ञान आदि सदुर्णोका वर्णन (वन० २७०। १५-१९)। द्रौपदी-हरणके समय अपने घोड़ोंके मारे जानेपर युधिष्ठिरका सहदेवके रथपर आना तथा धौम्य एवं द्रौपदीको भी सहदेवद्वारा उसी रथपर चढ्वाना ( दन० २७१ । १५-३४ ) । द्वैतवनमें जल लानेके लिये जाना और सरोवरपर गिरना (वन० ३१२। १९)। इनका विराटनगरमें तन्तिपाल नामसे वात वताना (विराट॰ ३ । ९ )। राजा विराटके यहाँ अरिष्टनेमि नामक वैश्यके रूपमें अपना परिचय देकर उनमे अपनेको रखनेके लिये प्रार्थना करना और उनके द्वारा गोशालाध्यक्षके पदपर नियुक्त होना (विराट० १०। ५-१६)। ये ग्वालेका वेष धारण करके पाण्डवोंको दूध, दही, घी दिया करते थे ( विराट० १३ । ९ ) । द्रौपदीका भीमसेनसे सहदेवकी वर्तमान दुःखमयी परिस्थिति बताकर उनके लिये शोक प्रकट करना ( विराट० १९ । ३३-४१ ) । विराटकी गौओंके अपहरणके समय इनका त्रिगतोंके साथ युद्ध (विराट० ३३ । ३४ ) । संजयद्वारा धृतराष्ट्रसे इनकी वीरताका वर्णन ( उद्योग० ५० । ३१-३३ ) । शान्ति-दूत बनकर जानेके लिये उद्यत हुए श्रीकृष्णसे सुद्धकी ही योजना बनानेकी सम्मति देना (उद्योग० ८१। १-४)। इनका विराटको सेनापति बनानेका प्रस्ताव (उद्योग० १५१। १०)। उल्कमे दुर्योधनके संदेशका उत्तर देते हुए पुत्रसहित शकुनिको मार डालनेकी घोषणा करना (उद्योग० १६२।३१–३६)। उठ्कमे दुर्योधनके संदेशका

उत्तर देना ( उद्योग० १६३।३९-४०)। कवच उतारकर वैदल ही कौरवसेनाकी ओर जाते हुए युधिष्ठिरसे प्रश्न करना (भीष्म० ४३। १९)। प्रथम दिनके संग्राममें दुर्मुखके साथ द्वन्द्व-युद्ध ( भीष्म० ४५ । २५–२७ ) । विकर्णके साथ युद्ध (भीष्म० ७१ । २१)। इनके द्वारा शल्यकी पराजय **( भीष्म० ८३ ।** ५३ **)** । कौरवीं की अश्वमेनाका संहार (भीष्म० ८९। ३२-३४)। इनके द्वारा घुड़मवारोंकी मेनाका संहार एवं पलायन (भीष्म० १०५। १६-२३)। इनका कृपाचार्यके साथ द्वन्द्व-युद्ध ( भीष्म०११०।१२-१३; भीष्म० १११।२८–३३) । भृतराष्ट्रद्वारा इनकी वीरताका वर्णन ( द्रोण**० १०**। ३१-३२ )। शकुनिके साथ इनका युद्ध ( द्रोण० १४। २२-२५)। इनके रथके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोण० २३। ९ ) । झकुनिके साथ युद्ध ( द्रोण०९६ । २१–२५ ) । दुर्मुखके साथ युद्ध ( द्रोण० १०६। १३)। इनके द्वारा दुर्मुखकी पराजय ( द्रोण० १०७ । २१-२४ ) । त्रिगर्त-राजकुमार निरमित्रका वध (द्रोण० १०७ । २५-२६ )। कर्णके साथ युद्धमें इनकी पराजय (द्रोण० १६७ । १५)। दु:शामनके साथ युद्ध और उसे परास्त करना ( द्रोण॰ १८८ । २–९ ) । इनका घृष्टद्युम्नकी रक्षामें जाना **(द्रोण०** १८९ । ७ ) । धृष्टसुम्नको मारनेके लिये झपटते हुए मात्यिकको अनुनय-विनयसे शान्त करना ( द्रोण० १९८ । ५३-५९ ) । इनके द्वारा पुण्ड्राजकी पराजय (कर्ण० २२ । १४-१५ ) । दुःशासनकी पराजय ( कर्ण० २३ अध्याय ) । दुर्योधनके साथ युद्धमें इनका घायल होना ( कर्ण० ५६।७-१८)। इनके द्वारा उर्द्धककी पराजय ( कर्णै० ६१। ४४ )। कर्णद्वारा इनकी पराजय ( कर्णं० ६३ । ३३ ) । इनके द्वारा शल्यके पुत्रका वथ**( शस्य० ११ । ४३ )** । शस्यके साथ युद्ध ( शल्य० १३ अध्याय; शल्य० १५ अध्याय ) । इनके द्वारा शकुनिपुत्र उन्द्रकका वध ( शल्य० २८। ३२–३३**)** । इनके द्वारा श्रकुनिका वध **( शल्य०** २८ । ४६-६९ ) । युधिष्ठिरको ममता और आसक्तिसे रहित होकर राज्य करनेकी सलाह देना ( शान्ति० १३ अध्याय ) युधिष्ठिरद्वारा इन्हें सभी अवस्थाओंमें अपनी रक्षाका कार्य मोंपना ( शान्ति० ४१। १५)। युधिष्ठिरद्वारा इनके लिये दिये गये दुर्मुखके महलमें इनका प्रवेश ( शान्ति० ४४। १२-१३)। युधिष्ठिरके पूछनेपर इनका त्रिवर्गमें अर्थकी प्रधानता वताना ( शान्ति० १६७ । २२-२७ ) । इनके द्वारा शकुनिके मारे जानेकी श्रीकृष्णद्वारा चर्चा ( आश्व० ६०। २५)। अभिमन्युके वालककी रक्षांसे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और महदेवके भी जीवनकी रक्षा होगी -ऐमा कुन्तीका श्रोकृष्णके प्रति कथन (आश्व०

६६। १९) । अश्वमेध-यज्ञके अवसरपर व्यामर्जा और युधिष्ठिरके द्वारा इन्हें कुटुम्ब-पालन-सम्बन्धी समस्त कार्यों-की देखभालका काम सौंपा जाना। ( आश्व० ७२। २०– २६)। वनको जाती हुई कुन्तीका इन्हें युधिष्ठिरको सौंपना और इनपर सदा प्रसन्न रहनेके लिये आदेश देना ( आश्रम० १६ । १० ) । नकुल और सहदेव गुरुजनोंकी आज्ञाके पालनमें लगे रहनेवाले थे, इन्हें भृखका कष्ट्र न उठाना पड़े, इसके लिये कुन्तीने युधिष्ठिरको युद्धके निमित्त उत्साह दिलाया था ( आश्रम० १७ । ८ )। माताके दर्शनके लिये युधिष्ठिरके वन-गमन-विषयक विचारको जानकर इनका हर्ष प्रकट करना और स्वयं भी उनके साथ जानेकी उत्सुकता दिखाना (आश्रम॰ २२ । ९-१३ ) । वनमें माताको दूरमे ही देखकर इनका दौड़ना और पास पहुँचकर उनके दोनों चरण पकड़कर फूट-फूटकर रोना, नेत्रोंने आँस् बहाती हुई कुन्तीका भी इन्हें हाथोंसे उठाकर छातीसे लगा लेना और गान्धारीको इनके आगमनकी सूचना देना (आश्रम० २४। ८-१०)। संजयका ऋषियोंसे सहदेव तथा इनकी पत्नीका परिचय देना (आश्रम० २५।८-१३) । इनका अपने नेत्रोंमें आँसू भर-कर युधिष्ठिरके समक्ष वनमें रहनेकी इच्छा प्रकट करना, माताको छोडकर घर जानेसे अरुचि दिखाना और माता-पिताकी सेवा करते हुए तपस्यासे शरीरको सुखा डालनेका विचार व्यक्त करना । इनकी बात सुनकर कुन्तीका इन्हें छातींसे लगा लेना और अपनी बात माननेके लिये कहकर घर जानेकी आज्ञा देना ( आश्रम॰ ३६। ३६-४३ )। माद्रीकुमार सहदेव भी जो माता कुन्तीको विशेष प्रिय रहे हैं, उन्हें आगमें जलनेसे बचा न सके—ऐसा कहकर युधिष्ठिरका विलाप ( आश्रम॰ ३८। १८-१९ )। युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी-ये छः व्यक्ति एक ही द्धदयरखते थे (मौसल॰ १७ । ३)। इनका युधिष्ठिरके महा-प्रस्थानविषयक निश्चयका अनुमोदन ( महाप्र० १ । ५ )। इनकी भाइयोंके साथ महाप्रस्थान-यात्रा ( महाप्र० १। २२-२५) । उस यात्रामें ये नकुलके पीछे और द्रौपदीके आगे चलते थे (महाप्र०१।३१-३२)। महागिरि मेरके पास द्रौपदीके पतनके पश्चात् मार्गमें सहदेवका भी धराशायी होना और भीमसेनके पूछनेपर युधिष्ठिरका इनके पतनका कारण बताना (महाप्र० २ | २-११ ) |

महाभारतमें आये हुए सहदेवके नाम—आश्विनेयः अश्विनीसुतः अश्विसुतः भरतशार्दूलः भरतश्रेष्ठः भरतर्षभः भरतसत्तमः कौरन्यः कुरुनन्दनः माद्रीपुत्रः माद्रवतीसुतः माद्रेयः माद्रीनन्दनः माद्रीनन्दनकः माद्रीनन्दकरः माद्रीतनुजः नकुलानुजः पाण्डवः पाण्डनन्दनः पाण्डु-

पुत्र, पाण्डुसुत, तन्तिपाल, यम, यमज, माद्रीमुत आदि। (२) एक महर्षि, जो इन्द्रकी सभामें विराजते थे ( सभा० ७। १६ )। ( ३ ) एक प्राचीन राजा, जो यम-मभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं (सभा॰ ८। १७)। आचार्य नीलकण्ठके मतानुसार ये मुप्रसिद्ध राजा सुञ्जयके पुत्र थे। इन्होंने यमुनाके अमिशिर नामक तीर्थमें एक लाख स्वर्ण-मुद्राओंकी दक्षिणा देकर विशाल यज्ञका अनुष्ठान किया था ( वन० ९०। ५-७)।(४) जरासंधका पुत्र। इसके दो छोटी बहिनें थीं, जो कंसको ब्याही गयी थीं। उनके नाम थे-अस्ति और प्राप्ति ( सभा० १४। ३१ )। यह द्रौपदीके स्वयंवरमें आया था (आदि० १८५ । ८ )। जरासंधका इसके राज्याभिषेककी आज्ञा देना (सभा० २२ | ३१ ) । पिताके मारे जानेपर इसका भेंट लेकर भगवान् श्रीकृष्णकी शरणमें जाना । श्रीकृष्णका इसे अभयदान देकर पिताके राज्यपर अभिषिक्त और इसको अपना अभिन्न सुहृद् बना लेना । भीम और अर्जुनद्वारा भी इसका सत्कार होना ( सभा॰ २४ । ४२-४३ दाक्षिणात्य पाठसहित ) । एक अक्षौहिणी मेनाके साथ इमका युधिष्ठिरकी सहायताके छिये आना **( उद्योग० १९ । ८ )** । संजयद्वारा इसकी वीरताका वर्णन ( उद्योग० ५० । ४८ ) । युधिष्ठिरकी सेनाके सात सेनापतियोंमेंने एक मगधराज सहदेव भी था, जिसका युधिष्ठिरने उक्त पदपर अभिषेक किया था (उद्योग० १५७ । ११-१४ ) । इसके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोण० २३ । ४८ ) । द्रोणाचार्यद्वारा इसका वध (द्रोण० १२५। ४५)।

महाभारतमें आये हुए सहदेवके नाम—जरासंधसुत, जरासंधातमज, जारसंधि और मागध।

सहभोजन—गरुडकी प्रमुख संतानोंकी परम्परामें उत्पन्न एक पक्षी ( उद्योग० १०१। १२ )।

सहस्रवित्य—एक प्राचीन नरेश, जिन्होंने एक ब्राह्मणके लिये अपने प्राणींका बलिदान करके स्वर्ग प्राप्त किया था (अनु॰ १३७। २०)। ये तेजस्वी नरेश केकयदेशकी प्रजाका पालन करते थे तथा राजर्षि शतयूपके पितामह थे। ये अपने परम धर्मात्मा ज्येष्ठ पुत्रको राज्यका भार सौंपकर वनमें तपस्याके लिये चले गये और अपनी उद्दीत तपस्या पूरी करके इन्द्रलोकको प्राप्त हुए। तपस्यामे इनके सारे पाप भस्म हो गये थे (आश्रम॰ २०। ६-९)।

सहस्रजित्—एक महायशस्त्री राजर्षि जिन्होंने ब्राह्मणके लिये अपने प्यारे प्राणोंका त्याग करके उत्तम लीक प्राप्त किया था (शान्ति० २३४। ३१)। सहस्रज्योति — सुभाटके तीन पुत्रोंमेंने एक । इनके दस लाख पुत्र थे (आदि० १ । ४६ )।

सहस्रपाद — एक प्राचीन ऋषि, जो शापवश हुण्हुम नामक मर्प हो गये थे। इनका रुरुमे अपना परिचय देना ( आदि० १०। ७)। इनकी आत्मकथा तथा इनके द्वारा रुरुको अहिंसाका उपदेश ( आदि० ११ अध्याय )। रुरुद्वारा सर्पसत्रके विषयमें जिज्ञासा करनेपर 'तुम ब्राह्मणोंके मुखने आस्तीकका चरित्र सुनोगे।' ऐसा रुर्भ कहकर इनका अन्तर्धान होना (आदि० १२। १)। ये सुधिष्ठिरका विशेष सम्मान करते थे ( क्न० २६। २२)।

सहस्रबाहु-स्कन्धका एक सैनिक ( शब्य • ४५ । ५९ ) । सहस्रवाक् ( सदःस्रवाक् )—धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक ( आदि • ६७ । १००; आदि • ११६ । ९ ) ।

सहा-एक अप्सरा, जिसने अर्जुनके स्वागतमें इन्द्रभवनमें नृत्य किया था (वन॰ ४३। ३०)।

सहोद-एक प्रकारके पुत्र, जो अवन्धुदायाद कहलाते हैं (आदि॰ १९९ । ३४) । (जो कन्यावस्थामें ही गर्भवती होकर ब्याही गयी हो, उसके गर्भसे उत्पन्न हुआ पुत्र सहोद कहलाता है।)

सहा-लवणसमुद्र-तटवर्ती एक पर्वतः जो सीताकी खोजमें गये हुए हनुमान् आदि वानरोंके मार्गमें दिखायी दिया था (वन॰ २८२। ४३)। इस पर्वतपर देवराज नहुषने अप्सराओं तथा देवकन्याओंके साथ विहार किया था (उद्योग॰ ११। १२-१३)। यह भारतवर्षके सात कुलपर्वतोंमें है (भीष्म॰ ९। ११)।

सांयमिन-सोमदत्तपुत्र शलका नामान्तर (भीष्म• ६१। ११)।

सागरक-'सागर' जनपदके निवासी क्षात्रिय नरेशः जो युधिष्ठिरके राजस्ययज्ञमें मेंट लेकर आये थे (सभा० ५२। १८)।

सागरोदक-समुद्रका तीर्थस्वरूप जल, जिसमें स्नान करके मनुष्य विमानपर बैठकर स्वर्गमें जाता है (अनु०२५।९)।

साङ्काश्य-एक प्राचीन नरेशः जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं (सभा० ८। १०)।

साङ्किति-(१) एक राजाः जो यमसभामें रहकर सूर्य-पुत्र यमकी उपासना करते हैं (सभा॰ ८। १०)। (२) अत्रिवंशमें उत्पन्न एक ऋषिः जिन्होंने शिष्योंको निर्गुण ब्रह्मका उपदेश देकर उत्तम लोकोंको प्राप्त किया था (शान्ति॰ २३४।२२)।ये वानप्रस्थ धर्मका पालन एवं प्रसार करके स्वर्गको प्राप्त हुए (शान्ति॰ २४४।१७)। सात्यिक - वृष्णिवंशी शिनिकुमार सत्यकके पुत्र (आदि॰

६३ । १०५ ) । ये वृष्णिकुलभूपण, सत्यप्रतिज्ञ और शत्रु-मर्दन वीर थे तथा मरुत् देवताओंके अंशमे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७। ७९ ) । ये द्रौपर्दाके स्वयंवरमें पधारे थे ( आदि॰ १८५। १८ )। अर्जुन और सुभद्राके लिये दहेज लेकर इन्द्रप्रस्थमें आये थे ( आदि० २२०। ३१ )। सात्यिकका मुख्य नाम युयुधान था । ये युधिष्ठिरकी सभामें बैठते थे और इन्होंने वहीं अर्जुनसे धनुर्वेदकी शिक्षा प्राप्त की थी (सभा० ४। ३४-३६)। वृष्णिवंशी यादवोंके सात अतिरथी वीरोंमें इनकी गणना की गयी है ( सभा० १४। ५७-५८ ) । युधिष्ठिरके अभिषेकके समय इन्होंने उनके ऊपर छत्र लगा रखा था (सभा• ५३। १३)। प्रभासक्षेत्रमें पाण्डवोंका दुःख देखकर इनके शौर्यपूर्ण उद्गार ( वन • १२ • । १-२२ ) । ये उपष्ठव्यनगरमें अभिमन्यु-के विवाहोत्सवमें सम्मिलित हुए थे (विराट० ७२।२१)। बलरामजीके कथनकी आलोचना करते हुए इनके बीरोचित उद्गार ( उद्योग॰ ३ अध्याय ) । इनका विशाल चतुर-क्रिणी सेनाके साथ युधिष्ठिरके पास आना ( उद्योग॰ १९। १)। संजयद्वारा इनकी वीरताका वर्णन ( उद्योग० ५०। ३९)। शान्तिदृत बनकर कौरवोंके यहाँ जानेके लिये उचत हुए श्रीकृष्णमे इनका युद्धके लिये ही अपनी सम्मति प्रकट करना ( उद्योग० ८१। ५-७ ) । श्रीकृष्णका सात्यिकको अपने रथपर अस्त्र-शस्त्र आदि रखनेको कहना तथा इन्हें रथपर विठाकर साथ ले जाना ( उद्योग॰ ८३। १२-२२)। दुर्योधनके पड्यन्त्रका मंडाफोड़ करना ( उद्योग॰ १३० । १४-१७ ) । प्रथम दिनके संग्राममें कृतवर्माके साथ द्वन्द्वयुद्ध (भीष्म० ४५। १२-१३)। कुलिङ्गमेनाको परास्त करनेके बाद भीमसेनका अभिनन्दन करना ( भीष्म० ५४। १२१-१२२ )। भीष्मके बाणोंसे आच्छादित हुए अर्जुनकी महायतामें पहुँचना (भीष्म० ५९ । ७८ ) । भूरिश्रवाके साथ इनका युद्ध ( भीष्म० ६४ । १-२ ) । भीष्मद्वारा सार्थिके मारे जानेपर इनके घोडोंका रथ लेकर भागना (भीष्म० ७३। २८-२९)। भूरिश्रवाके साथ इनका युद्ध और उसके द्वारा इनके दस पुत्रोंका वध (भीष्म० ७४ । १-२७)। इनके द्वारा अलम्बुषकी पराजय ( भीष्म० ८२ । ४५ ) । अश्वत्थामा-को मूर्छित कर देना ( भीष्म० १०१ । ४७ ) । भीष्मके साथ इनका युद्ध ( भीष्म० १०४। २९-३६ )। दुर्यो-धनके साथ द्वन्द्वयुद्ध (भीष्म० ११० । १४; भीष्म० १११ । १४-१८ ) । अलम्बुपके साथ युद्ध ( भीष्म० १११। १-६) । इनका भगदत्तके साथ युद्ध ( भीष्म० १९९ । ७-१३)। अश्वत्थामाके साथ द्वन्द्वयुद्ध ( भीष्म० ११६। ९-१२ ) । धृतराष्ट्रद्वारा इनकी वीरताका वर्णन (द्रोण० १०।३३-३९)। कृतवर्माके साथ युद्ध (द्रोण०

१४ । ३५-३६; द्रोण० २५ । ८-९ ) । क्षेमधूर्ति और बृहन्तके साथ युद्ध ( द्रोण० २५ । ४७-४८ ) । भगदत्त-के हाथीद्वारा इनके रथका फेंका जाना ( द्रोण० २६ । ४३-४४ )। कर्णके साथ युद्ध ( द्रोण० ३२। ६७-७० )। श्रीकृष्ण और अर्जुनके साथ इनकी रणयात्रा (द्रोण॰ ८४ । २१ ) । अर्जुनके आदेशमे युधिष्ठिरकी रक्षामें जाना ( द्रोण० ८४ । ३५ ) । दु:शामनके साथ युद्ध ( द्रोण० ९६ । १४-१७ )। इनके द्वारा द्रोणाचार्यके प्रहारमे धृष्टद्युम्नकी रक्षा ( द्रोण० ९७ । ३२ ) । द्रोणाचार्यके साथ अद्भुत संग्राम और उनके लगातार सौ धनुपींको काटना ( द्रोण० ९८ अध्याय ) । इनका व्याघदत्तके साथ युद्ध ( द्रोण० १०६। १४ )। इनके द्वारा व्याव्यदत्तका वध (द्रोण० १०७ । ३२ ) । द्रोणाचार्यद्वारा इनका घायल होना ( द्रोण० ११०। २-१३ )। युधिष्टिरके द्वारा अर्जुन-की सहायताके लिये जानेका आदेश मिलनेपर उनको उत्तर देना (द्रोण० १११ । ३-३९ )। अर्जुनके पास जानेकी तैयारी और प्रस्थान ( द्रोण० ११२ । ४-५३ )। भीममेनको युधिष्ठिरकी रक्षाके लिये लौटाना ( द्रोण० ११२ । ७१-७६ ) । इनके द्वारा कौरवमेनाका संहार ( द्रोण० ११३ । ६-२० )। द्रोणाचार्यमे युद्ध करके उन्हें छोड़कर आगे वद्ना (द्रोण० ११३ । २१-३४ )। कृतवर्माके साथ युद्ध और उसे घायल करके आगे वहना (द्रोण० ११३ । ४६-६० ) । इनके द्वारा कृतवर्माकी पराजय ( द्रोण० ११५ । १०-११ ) । जलसंधका वध (द्रोण० १९५ । ५२-५३ ) । दुर्योधनकी पराजय (द्रोण० ११६। २४-२५)। इनके द्वारा कृतवर्माकी पराजय ( द्रोण० ११६ । ४१ ) । द्रोणाचार्यकी पराजय ( द्रोण० ११७ । ३० ) । मुदर्शनका वध ( द्रोण० ११८ । १५) । सारिथके साथ संवाद और कौरवसेनाको खदेड्ना (द्रोण० ११९ अध्याय ) । भाइयोंसहित दुर्योधनको परास्त करना ( द्रोण० १२० । ४२-४४ ) । इनके द्वारा म्लेच्छमेनामहित दुःशामनकी पराजय ( द्रोण० १२१। २९-४६) । दुःशासनकी पराजय ( द्रोण० ४२३। ३१-३४)। राजा अलम्बुपका वध ( द्रोण० १४०। १८)। अद्भुत पराक्रम प्रकट करते हुए अर्जुनके पास इनका पहुँचना (द्रोण० १४१ । ११) । भूरिश्रवाके साथ युद्धमें पराजित होकर उसके द्वारा इनकी चुटिया-का पकड़ा जाना ( द्रोण० १४२ । ५१-६३ )। इनके द्वारा आमरण अनशन करके बैठे हुए भृरिश्रवाका वध (द्रोण० १४३। ५४)। इनका कौरवींको उनके आक्षेत्रका उत्तर देना ( द्रोण० १४३ । ६०-६८ )। कर्णके साथ युद्धमें उसे पराजित करना ( द्रोण० १४०। ६४-६५) । इनका सोमदत्तके साथ युद्ध और सोमदत्त-

की पराजय ( द्रोण० १५६। २९; द्रोण० १५७। १०-११)। इनके द्वारा सोमदत्तका वध (द्रोण० १६२। ३३ )। भृरिका वध ( द्रोण० १६६ । १२ )। कर्ण और वृपमेनके साथ युद्ध और वृपमेनको परास्त करना ( द्रोण० १७० । ३०-४३ ) । इनके द्वारा दुर्योधनकी पराजय (द्रोण० १७१। २३)। श्रीकृष्ण-से कर्णके अर्जुनपर शक्ति न छोड़नेका कारण पूछना ( द्रोण० १८२। ३४ )। दुर्योधनके साथ संवाद और युद्ध ( द्वीण० १८९ । २२-४८ ) । अर्जुनद्वारा इनकी इर्रवीरताकी प्रशंसा ( द्रोण० १९१ । ४५-५३ )। द्रोणाचार्यके वधरूपी धृष्टयुम्नके कुकृत्यकी इनके द्वारा निन्दा ( द्रोण० १९८ । ८-२४ ) । धृष्टग्रुम्नको मारनेके लिये गदा लेकर कृद पड़ना तथा भीमसेन और सहदेव-द्वारा इनका ऐसा करनेसे रोका जाना (द्वोण० १९८। ४६-५९) । कौरवपक्षीय छः महारथियोंको एक साथ भगाना (द्रोण० २००। ५३)। अख्वत्थामाके साथ युद्ध और मूर्छित होना (द्रोण० २००। ५६-६९)। इनके द्वारा केकयराजकुमार अनुविन्दका वध ( कर्ण० १३। ११) । विन्दका वध (कर्ण० १३। ३५)। वंगराजका वध ( कर्ण० २२ । १३ ) । कर्णके साथ युद्ध (कर्ण० ३० अध्याय )। वृपमेनके साथ युद्ध और उमे परास्त करना ( कर्ण० ४८।४० के बादसे दा० पा० ४५ श्लोकतक ) । शकुनिको पराजित करना (कर्ण० ६१ । ४८-४९ ) । इनके द्वारा कर्णपुत्र प्रमेनका वध (कर्ण० ८२।६)। इनका शहयके साथ युद्ध ( शल्य० १३ अध्यायः शल्य० १५ अध्याय ) । इनके द्वारा कृतवर्माकी पराजय ( शब्य० १७। ७७-७८ )। म्लेच्छराज शास्त्रका वध (श्रस्य० २० । २६ )। क्षेमधूर्तिका वध ( शल्य० २१।८ ) । कृतवर्माकी पराजय ( शल्य० २१ । २९-३० ) । संजयका जीवित पकड़ा जाना ( शल्य० २५ । ५७-५८ ) । इनका संजयको मारनेके लिये उद्यत होना और व्यासजीकी आज्ञामे उसे छोड़ देना ( शब्य० २९ । ३८-३९ ) । श्रीकृष्णकी आज्ञासे युधिष्ठिरके पास जाना और उनका संदेश सुनाना ( शान्ति० ५३ । १२-१३ ) । श्रीकृष्णके साथ हस्तिना-पुरसे द्वारकाको प्रस्थान (आश्व० ५२।५७-५८)। श्रीकृष्णके साथ रैवतक पर्वतपर होनेवाले महोत्सवमें सम्मिलित होना ( आश्व० ५९। ३-४ )। महोत्सवसे लौटकर अपने भवनमें जाना (आश्व० ५९। १७)। इनके द्वारा अभिमन्युका श्राद्ध (आश्व० ६२।६)। युधिष्ठिरके अरवमेधयज्ञमें हस्तिनापुर आना (आश्व० ६६। ३ ) । इनके द्वारा सुरापान करके मदमत्त होकर कृतवर्मा-का सोते हुए वालकोंके वधकी चर्चा करते हुए उपहास

( मौसल० ३। १६-१८ )। प्रद्युम्नद्वारा इनके कथनका अनुमोदन तथा कृतवर्माद्वारा भृरिश्रवाके वधकी वात कहकर इनका निरस्कार (मौसल० ३। १९-२१)। इनका भगवान श्रीकृष्णको कृतवर्माद्वारा स्यमन्तकमणिके अपहरण और मत्राजित्के वधका स्मरण दिलाना और सत्यमामाको रोती देख कोधपूर्वक उठकर तलवारसे कृतवर्माका मिर काट लेना ( मौसल० ३। २२-२८ )। इन्हें दूसरे लोगोंका भी वध करते देख श्रीकृष्णका इन्हें रोकनेके टिने दौडना, भोजों और अन्धकींका एक मत होकर इन्हें चारों ओरमे घेरकर जठे वर्तनींसे मारना। इन्हें बचानेके छिये प्रत्युमका वीचमें कृद पड्ना । प्रत्युम्न-महित मात्यिकका भोजों और अन्धकोंके साथ जूझना और श्रीकृष्णके देखते देखते वहमंख्यक विपक्षियोंद्वारा मारा जाना ( मैं।सल० ३ । २९-३३ ) । अर्जुनने इनके प्रिय पत्र यौग्रवानिको सरस्वतीके तटवर्ती देशका अधिकारी एवं निवामी वनाया तथा वृद्धों और वालकोंको उसके साथ कर दिया ( मोसल० ७। ७१ )। स्वर्गमें पहुँचकर इनका मरुद्रणोंमें प्रवेश (स्वर्गा० ४। १७-१८)।

महाभारतमें आये हुए सात्यिकके नाम-आनर्तः शैनेयः, शैनेयनन्दनः शौरिः शिनिप्रतः शिनिपुत्रः सिनिप्रविरः शिनिपुत्रः साध्वतिप्रविरः साध्वतिप्रविरः साध्वतिप्रविरः साव्यतम् साय्यते साव्यताप्रविरः साव्यतम् स्वरः साव्यतप्रविरः साव्यतम् साय्यकः वार्णियः वृष्णि, वृष्णिशार्दूतः वृष्णिकुलोद्धहः वृष्णिप्रवीरः वृष्णिपुत्रः वृष्णिवरः वृष्णिवरः वृष्णिवरः वृष्णिवरः वृष्ण्यन्यकप्रविरः वृष्ण्यन्यकप्रविरः वृष्ण्यन्यकप्रविरः यद्ववरः अर्थः युष्पः अर्थः ।

सात्वत-(१) यदुकुलमें उत्पन्न एक श्रेष्ठ महापुरुषः जिनके वंशमें उत्पन्न मनुष्य मात्वत कहे गये हैं। सात्यिक भी मात्वतकुलके ही एक रत्न थे (सभा० २। ३०)। (२) भगवान् श्रीकृष्णका एक नाम तथा इसकी निरुक्ति (शान्ति० ३४२। ७७-७८)।

साद्यस्क-एक प्रकारका राजर्पि-यज्ञ जो एक ही दिनमें समात होनेवाला होता है (वन० २४०। १६)।

साध्य-एक गणदेवता, विराट-अण्डसे इनके प्रकट होनेका कथन (अर्थि, १ । ३५) । अमृतके लिये गहड और देवत:ऑमें युद्ध होते समय ये लोग पक्षि-राजसे पराजित हो भाग गये थे (आदि, ३२ । १६)। विश्वामित्रके प्रभावसे इनके भयभीत रहनेकी चर्चा (आदि, ७१ । ३९)। अर्जुनके जन्म-समयमें साध्यगण वहाँ प्धारे थे (आदि, १२२ । ७०)। द्रौपदीका

स्वयंवर देखनेके लिये ये लोग विमानोंद्वारा द्रपदनगरके आकारामें स्थित थे ( आदि॰ १८६। ६ ) । नैसिषा-रण्यक्षेत्रमें देवताओंद्वारा आयोजित यज्ञमें ये मव लोग पधारे थे ( आदि॰ १९६ । ३ ) । खाण्डवदाहके समय श्रीकृष्ण और अर्जुनके साथ युद्धके छिये ये नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्र लेकर आये थे (आदि० २२६। ३८)। साध्यगण इन्द्रकी सभामें विराजमान होते हैं (सभा० ७। २२)। ये ब्रह्माजीकी सभामें भी उनकी आराधनाके लिने उपस्थित होते हैं (समा० १९१४४)। स्कन्द और तारकासुरके युद्धके समय इन्होंने भी दानवींके साथ युद्ध किया था (वन० २३१। ७३)। दत्तात्रेयजी-से उनकी उदार वाणी सुननेके लिये इनकी प्रार्थना (उद्योग० ३६।३)। कर्ण और अर्जुनके युद्धमें इन्होंने अर्जुनकी ही विजयका समर्थन किया था ( कर्ण० ८७ । ४६ ) । स्कन्दके जन्मकालमें ये लोग उन्हें देखनेके लिये आये थे ( शब्य० ४४। २९ )। स्कन्दके अभिषेकके समय भी इनकी उपिखति थी ( सल्य० ४५। ६)। इन्होंने स्कन्दको सेनापति अपित किये थे (शल्य० ४५ । ५३) । ये लोग राजा मस्तके यज्ञमें रसोई परोसनेका काम करते थे ( शान्ति० २९। २२ )। साध्यमण धर्मके पुत्र कहे गरे हैं ( शान्ति • २०७ । २३ ) । हंमरूपधारी ब्रह्मासे मोक्षविपयक इनका प्रस्त करना (शान्ति० २९९ अध्याय)। ये लोग मुञ्जवान् पर्वतपर भगवान्। शिवकी आराधना करते हैं ( आश्व० ८। १—४ )।

सान्दीपनि—भगवान् श्रीकृष्ण और वलरामजीके विद्यागुरु, जिनके यहाँ वे दोनों भाई अध्ययनके लिवे गये थे। इन्होंने उन्हें छहीं अङ्गोसिट्त सम्पूर्ण वेद, चित्रकला, गणित, गान्धवंवेद तथा वैद्यक भी पहाये थे। गजिहाक्षा तथा अश्वशिक्षाका भी ज्ञान कराया था। ये धनुवंदके श्रेष्ठ आचार्य थे। इन्होंने श्रीकृष्ण-वलरामको दस अङ्गोनहित सुप्रतिष्ठित एवं रहस्यसिहत सम्पूर्ण धनुवंदका ज्ञान प्राप्त कराया। इसके बाद सान्दीपनिजीने गुरु-दक्षिणाके रूपमे इन दोनों भाइ भीसे अपने मरे हुए पुत्रको माँगा और उसे जीवित करके ला देनेकी आजा दी। तब उन दोनों भाइ योंने गुरुदक्षिणाके रूपमें इन्हें बहुत-सा धन ऐश्वर्य देकर इनके मरे हुए पुत्रको भी जीवित करके दे दिया (सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ट ४०२)।

सामुद्रकर्तार्थ-एक पवित्र तीर्थः जो अरुन्धर्तावटके समीप है। इसमें स्नान करके ब्रह्मचर्यपालनपूर्वक एकाब्रचित्त हो तीन रात उपवास करनेसे अश्वभेषपञ्च तथा सहस्र गोदानका फड़िमलता है और मनुष्य अपने कुलका उद्धार कर देता है (वन० ८४। ४१-४२)।

सामुद्रनिष्कुट-एक भारतीय जनपद (भीष्म० ९। ४९)।

साम्ब-(१) भगवान् श्रीकृष्णद्वारा जाम्बवर्ताके गर्भसे उत्पन्न एक यादव वीर । ये द्रौपदीके स्वयंवरमें पधारे थे ( आदि० १८५ । १७ ) । अर्जुन और सुभद्राके लिये दहेज लेकर आये थे (आदि० २२०।३१)। इन्होंने अर्जुनसे धनुर्वेदकी शिक्षा प्राप्त की थी और वे युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे (सभा० ४। ३४-३५)। द्वारकाके सात अतिरथी वीरोंमें एक ये भी थे (सभा० १४। ५७ )। युधिष्ठिरके राजम्ययज्ञमें भी उपस्थित थे ( सभा० २४ । १६ ) । इनका शाल्वके सेनापति एवं मन्त्री क्षेम-वृद्धिके साथ युद्ध और इनके द्वारा उसकी पराजय (वन॰ १६। ९-१६)। वेगवान् नामक दैत्यके साथ युद्ध और इनके द्वारा उसका वध ( वन० १६। १७– २०)। प्रभासक्षेत्रमें इकट्ठे हुए वृष्णिवंशियों तथा पाण्डवींके बीच सात्यिकद्वारा वलरामके प्रति इनके पराक्रमका वर्णन ( वन० १२० । १३-१४ )। ये उपष्ठव्यनगरमें अभिमन्युके विवाहोत्सवमें आये थे (विराट० ७२ । २२ ) । इनका युधिष्ठिरके अश्वमेधयज्ञ-के अवसरपर श्रीकृष्णके साथ इस्तिनापुरमें आगमन (आश्व० ६६।३)। सारण आदि वीरींका साम्बको स्त्रीवेपमें विभृपित करके ऋषियोंके पास ले जाना और उनसे पूछना कि यह वभूकी पत्नी है, आपलोग वताइये कि इसके गर्भसे क्या उत्पन्न होगा? ( मोसल० १। १६-१७)। ऋषियोंने कहा--भगवान् श्रीकृष्णका यह पुत्र साम्य एक भयंकर लोहेका मूसल उत्पन्न करेगा, जो वृष्णि और अन्धकवंशके विनाशका कारण होगा ( मासल १ । १९ ) । दूसरे दिन सवेरा होते ही इनके पेटसे मूसलकी उत्पत्ति (मोसल० १।२५)। मौसल-युद्ध-में इनका मारा जाना (मासल ३। ४४)। मृत्युके पश्चात् ये विस्वेदेवोंमें प्रविष्ट हो गये ( स्वर्गा० ५। १६--१८)। (२) एक सदाचारी तथा अर्थज्ञानमें निपुण ब्राह्मण, जिन्होंने धृतराष्ट्रके वनगमनके लिये आज्ञा माँगने-पर प्रजाकी ओरसे उन्हें सान्त्वनापूर्ण उत्तर दिया था ( आश्रम० १० । १३—५० )।

सारण-(१) एक यदुवंशी क्षत्रिया जो वसुदेवके द्वारा देवकी के गर्भसे उत्पन्न हुए थे। भगवान् श्रीकृष्ण और सुभद्राके भ्राता थे (आदि० २१८।१७)। ये अर्जुन और सुभद्राके लिये दहेज लेकर इन्द्रप्रस्थमें आये थे (आदि० २२०।३२)। युधिष्ठिरकी सभामें विराजते

थे (सभा० ४। २०)। ये राजस्ययज्ञमें मिमलित हुए थे (सभा० ३४। १५)। युधिष्ठिरके अश्वमेध-यज्ञमें भी श्रीकृष्णके साथ आये थे (आश्व० ६६। ४)। साम्बको स्त्री वनाकर ऋषियोंके सम्मुख ले जानेवाले यदु-कुमारोंमें ये प्रधान थे (मोसल० १। १५)। (२) रावणका मन्त्री, जो वानररूपमें श्रीरामकी सेनामें घुन आनेपर विभीषणद्वारा वन्दी बना लिया गया था। श्रीरामद्वारा इसका छुटकारा (वन० २८३। ५२-५३)।

सारमेय-कश्यपपत्नी सरमाका पुत्र सारमेय (कुत्ता) (आदि०३।१)। जनमेजयके भाइयोंके पीटनेपर माताके आगे इसका रोना (आदि०३।४)।

सारस-गरुडकी प्रमुख संतानोंमेंसे एक ( उद्योग० १०१। ११)।

सारस्वत-(१) एक प्राचीन ऋषि, जो अलम्बुपा अप्तरा-को देखकर स्वलित हुए दर्धाचके वीर्य और सरस्वती नदीं के गर्भसे उत्पन्न हुए थे (श्रव्य० ५९।७— १९)। इनका स्थान सारस्वनतीर्थके नामसे प्रसिद्ध हुआ। कहीं-कहीं इनके स्थानका 'तुङ्गकारण्य' नामसे उब्लेख मिलता है (वन० ८५। ४६)। वारह वर्षके अवर्पणके बाद इन्होंने ऋषियोंको शिष्य बनाकर वेद पढ़ाया था (श्रव्य० ५९।३)। (२) एक महर्पि, जो अत्रिके पुत्र हैं और पश्चिम दिशामें निवास करते हैं (श्रान्ति० २०८।३९)।

सारिक-युधिष्ठिरकी सभामें विराजमान होनेवाले एक ऋि (सभा० ४। १३)।

**सारिमेजय**–एक राजाः जो द्वौपदी-स्वयंवरमें पधारे थे (आदि० १८५ । १९ ) ।

सारिसुक्क-एक शार्ङ्किक, जो पश्चिरूपधारी मन्द्रपाल ऋषिके द्वारा जरिताके गर्भसे उत्पन्त हुआ था (आदि० २२८। १७)। अपने बड़े भाई जारितारिसे अपनी रक्षाके लिये कहना (आदि० २३९।३)। इसके द्वारा अग्निकी स्तुति (आदि० २३९।९—१९)। अग्निदेवकी ऋपासे खाण्डववनमें अग्निदाहसे इसकी रक्षा (आदि० २३९। २९)।

सार्थ-ब्यापारियोंका एक दल (वन० ६४। १११)। जंगली हाथियोंद्वारा इसका विनाश (वन० ६५। १५)।

सार्वभौम-(१) सोमवंशी राजा अहंयातिके द्वारा कृतवीर्य-कुमारी भानुमतीके गर्भसे उत्पन्न (आदि० ९५। १५)। इनकी भार्याका नाम सुनन्दा थार्जो केकयदेशकी कन्या थी। उसके गर्भसे जयत्सेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ (आदि० ९५। १६)। (२) दिग्गजकुलमें उत्पन्न एक हाथी (द्रोण० १२१। २६)।

सालकटङ्कटी-राक्षसी हिडिम्बाका नामान्तर ( आदि० १५४। १० के बाद दा० पाठ)। ( विशेष देखिये हिडिम्बा)

सालङ्कायन-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक (अनु॰ ४। ५२)।

सावर्ण-(१) एक महर्षि, जो राजा युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे (सभा० ४। १५)। (२) एक भावी मनु, जिनके मन्वन्तरकालमें पराशरपुत्र व्यासजी सतर्षिके पदपर प्रतिष्ठित होंगे (अनु० १८। ४२-४३)।

सावणिं—(१) एक ऋषि, जो इन्द्रसमामें विराजमान होते हैं (समा० ७। १०-१२)। सत्ययुगमें इन्होंने छः हजार वर्षोतक तपस्या की थी, तब भगवान् शंकरने प्रत्यक्ष दर्शन देकर इन्हें विख्यात ग्रन्थकार और अजर-अमर होनेका वर दिया (अनु• १४। १०३-१०४)। (२) एक भावी मनु, जिनके द्वारा बाँधी गयी मर्यादाका भगवान् सूर्य उल्लङ्घन नहीं करते हैं (उद्योग• १०९। 11)।

सावित्र-(१) ग्यारह रुद्रोंमेंसे एक (शान्ति० २०८। २०)। (२) सुमेर्रपर्वतका एक शिखर, जिसका दूसरा नाम ज्योतिष्क था। यह सब प्रकारके रत्नोंसे विभूषित, अप्रमेय, समस्त लोकोंके लिये अगम्य और तीनों लोकोंद्वारा पूजित था। यहाँ पहले भगवान शंकर और देवी उमा विराजमान होती थीं, बहुतन्से देवता और ऋषि उनकी उपासना करते थे। गङ्गाजी दिव्यरूप धारण करके यहाँ महादेवजीकी आराधना करती थीं (शान्ति० २८३। ५-१८)। (३) आठ वसुओंमेंसे एक (अनु० १५०। १६-१७)।

सावित्री-(१) सूर्यदेवताकी पुत्री एवं ब्रह्माजीकी पत्नी ।
ये तपतीकी बड़ी बहिन हैं (आदि० १७० । ७) ।
ब्रह्माजीकी सभामें विराजमान होती हैं (सभा० ११ ।
३४) । ये गायत्री-मन्त्रकी अधिष्ठात्री देवी हैं । इन्होंने
अग्निहोत्रसे प्रकट होकर अपने आराधक राजा अश्वपतिको
प्रत्यक्ष दर्शन एवंवर दिया था (वन० २९३ । ८-१८) ।
त्रिपुरदाहके लिये यात्रा करते हुए भगवान् शंकरने इन्हें
अपने रथके घोड़ोंकी बागडोर बनाया था (द्रोण० २०२ ।
७५) । उनके संवत्सरमय धनुषकी प्रत्यञ्चा भी ये ही
बनी थीं (कर्ण० ३४ । ३६) । एक जापक ब्राह्मणद्वारा
किये गये गायत्री-जपसे संतुष्ट होकर इन्होंने उसे प्रत्यक्ष
दर्शन एवं इच्छानुसार वर दिया (शान्ति० १९९ ।

५-१६) । विदर्भनिवासी धर्मात्मा तपस्वी सत्यनामक ब्राह्मणके यज्ञमें इनका पदार्पण और पुनः यज्ञामिमें प्रवेश ( शान्ति० २७२। ११-१२)। इनके द्वारा अन्नदानकी महिमाका कथन (अनु० ६७।८-९) । (२) उमादेवीकी अनुगामिनी एक सहचरी (वन०२३१। ४९ )। (३) मद्रनरेश अश्वपतिकी कन्या, जो सावित्री देवीके दिये हुए वरदानके अनुसार उन्हें प्राप्त हुई थी (वन० २९३ । २३-२४ ) । इसके अद्भुत रूप-सौन्दर्य और तेज आदिका वर्णन ( वन० २९३। २५—२७ )। इसका पिताकी आज्ञासे स्वयं ही अपना पित चुननेके लिये प्रस्थान ( वन० २९३ । ३२---३८ ) । इसका पिताके घर छौटना और उनके पूछनेपर शाल्वनरेशके वनवासी पुत्र सत्यवान्को पतिरूपमें वरण करनेकी बात बताना। नारदजीदारा उसके अल्पायु होनेकी बात सुनकर भी इसका सत्यवान्के साथ ही विवाह करनेका दृढ निश्चय ( वन० २९४ । २-२७ ) । सावित्रीका सत्यवान्के साथ विवाह तथा इसका अपनी सेवाओंद्वारा सबको संतुष्ट करना ( वन • २९५ अध्याय ) । सावित्रीकी व्रतचर्या तथा सत्यवान्के साथ इसका वनमें जाना (वन० २९६ अध्याय ) । यमराजके साथ इसका वार्तालाप और उनसे इसको वर एवं मरे हुए पतिको पुनर्जीवनकी प्राप्ति ( वन॰ २९७। ११-६०) । सत्यवान्के साथ इसका वार्तालाप ( वन० २९७ । ६५-१०२ )। पतिको साथ लेकर इसका आश्रमकी ओर प्रस्थान ( वन० २९७ । १०७ )। आश्रममें पहुँचकर इसका ऋषियोंके समक्ष वनका सारा वृत्तान्त बतलाना (वन० २९८। ३७-४२) । इसके श्वग्रुरको राज्यकी प्राप्ति तथा पतिका युवराजपदपर अभिवेक। इसको सौ पुत्रों तथा सौ भाइयोंकी प्राप्ति ( वन० २९९ अध्याय ) । इसके पातित्रत्यकी प्रशंसा ( विराट० २१ । १५ ) । ( ४ ) एक धर्मपरायणा राज-पत्नी, जिसने दो दिव्य कुण्डलींका दान करके उत्तम लोक प्राप्त किया था (शान्ति० २३४। २४)। (सम्भव है यह सत्यवान्की पत्नी रही हो।)

साध्व-एक प्राचीन नरेशा जो यम-समामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं (समा० ८। १७)।

साहस्त्रक-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत स्थित एक लोक-विख्यात तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे सहस्व गोदानका फल प्राप्त होता है और वहाँ किये हुए दान तथा उपवासका महत्त्व अन्यत्रसे सहस्वगुना अधिक होता है ( वन० ८३। १५८-१५९)।

सिंहकेतु-पाण्डवपक्षका एक योद्धाः, जो कर्णद्वारा मारा गया (कर्ण• ५६। ४९)। सिंहचन्द्र-युधिष्ठिरका सम्बन्धी और सहायक राजा ( द्रोण० १५८ । ४० ) ।

सिंहपुर-उत्तरभारतका एक प्राचीन पर्वतीय नगर, जो राजा चित्रायुधके द्वारा सुरक्षित एवं सुरम्य था। इसे अर्जुनने उत्तरदिग्विजयके समय जीतकर अपने अधिकारमें कर लिया था (समा० २७। २०)।

सिंहल-एक देश और जाति । निन्दनीके पार्श्वभागसे सिंहलनामक म्लेच्छ जातियोंकी सृष्टि हुई थी (आदि० १७४ । ३७ ) । सिंहलदेशके नरेश युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें पधारे थे (सभा० ३४ । १२ ) । इस देशके क्षित्रयोंने राजा युधिष्ठिरको समुद्रका सारभूत वें दूर्य, मोतियोंके देर तथा हाथियोंके सैकड़ों झूल अर्पित किये । सिंहल-देशीय वीर मणियुक्त वस्त्र पहने हुए थे । इनके शरीरका रंग काला और आँखोंके कोने लाल दिखायी देते थे (सभा० ५२ । ३५-३६ ) । सिंहलदेशके सैनिक द्रोणद्वारा निर्मित गरुडन्यूहके भीतर उसके ग्रीवाभागमें खड़े थे (द्रोण० २० । ६)।

सिंहसेन-(१) एक पाञ्चालदेशीय पाण्डवपक्षका योद्धाः इसका द्रोणाचार्यके साथ युद्ध और उनके द्वारा मारा जाना (द्रोण० १६। ३२-३७)। (२) एक पाण्डव-पक्षीय पाञ्चाल योद्धा । इसके रथके घोड़ोंका वर्णन (द्रोण० २३। ५०)। इसका कर्णके साथ युद्ध और उसके द्वारा घायल होना (कर्ण० ५६। ४४-४८)।

सिंहिका-दक्ष प्रजापितकी पुत्री और कश्यप ऋषिकी पत्नी (आदि० ६५। १२)। इसके गर्भसे चार पुत्र उत्पन्न हुए थे। जिनके नाम हैं—राहु, चन्द्र, चन्द्रहर्ता और चन्द्रप्रमर्दन (आदि० ६५। ३१)।

सिकत-एक प्राचीन महर्पि, जिन्होंने द्रोणाचार्यके पास जाकर उनसे युद्ध वंद करनेको कहा था (द्रोण० १९०। ३४-४०)। इन्हें स्वाध्यायद्वारा स्वर्गकी प्राप्ति हुई थी (शान्ति० २६।७)।

सिकताक्ष-एक तीर्थः जिसका दर्शन युधिष्ठिरने किया था (वन० १२५। १२)।

सित-स्कन्दका एक सैनिक ( शब्य० ४५। ६९ )।

सिद्ध-(१) एक देवगन्धर्व, जो कश्यपके द्वारा ध्याधा'से उत्पन्न हुआ था (आदि० ६५। ४६)।(२) एक प्रकारके देवगण, जो हिमालय पर्वतपर कण्वके आश्रमके निकटवर्ती तपोवनमें विचरते थे (आदि० ७०। १५)। ये यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं (सभा०८। २९)। (३) एक भारतीय जनपद (भीष्म०९। ५७)।

सिद्धग्रह-सिद्धरूपी ग्रहः तिरस्कृत किये हुए सिद्ध पुरुषोंके

शापसे यदि पागलपन आदि दोप प्राप्त हों तो उन्हें 'सिद्ध-रूपी ग्रहकी बाधा' समझना चाहिये (वन०२३०। ४९)।

सिद्धपात्र-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ६६ ) । सिद्धार्थ-(१) एक राजा, जो कोधवश' संज्ञक दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ । ६० ) । (२) स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५ । ६४ ) ।

सिद्धि-(१) एक देवी, जो कुन्तीके रूपमें इस भूतलपर प्रकट हुई थीं (आदि०६७। १६०)। ये दैत्योंके साथ युद्धके लिये जाते हुए स्कन्दके सैनिकोंके आगे-आगे चलती थीं (शल्य० ४६।६४)।(२) वीर नामक अग्निके पुत्र, इनकी माताका नाम सरयूथा। इन्होंने अपनी प्रभासे सूर्यको भी आच्छादित कर लिया। सूर्यके आच्छादित हो जानेपर इन्होंने अग्निदेवतासम्बन्धी यज्ञका अनुष्ठान किया था। आह्वान-मन्त्रमें इन्होंकी स्तुति की जाती है (वन० २१८। ११)।

सिनीबाक्-एक महर्षि, जो राजा युधिष्ठिरको सभामें विराजते थे (सभा • ४। १४)।

सिनीचाली-महर्षि अङ्गिराकी तृतीय पुत्री (चतुर्द्शीयुक्ता अमावस्या), इनका दूसरा नाम है—'दृश्यादृश्या'; क्योंकि ये अत्यन्त कृदा होनेके कारण कभी दिखायी देती हैं, कभी नहीं । भगवान् रुद्र इन्हें अपने ललाटपर धारण करते हैं । अतः इनको रुद्र सुता भी कहते हैं (वन०२१८ । ५) । त्रिपुरदाहके समय भगवान् शंकरने इन्हें अपने रथके घोड़ोंके लिये जोता बनाया था (कर्ण० २४ । ३२-३३)। ये स्कन्दके जन्म-समयमें उन्हें देखनेके लिये आयी थीं (शल्य० ४५ । १३)।

सिन्धु-(१) एक महानद, जिसके तटवर्ती निकुझमें शत्रुओंसे पराजित राजा संवरणने आश्रय लिया था (आदि० ९४। ४०)। (यह पंजायके पश्चिम भागमें है।) यह वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना करता है (सभा०९। १९)। इसे मार्कण्डेयजीने भगवान् बालमुकुन्दके उदरमें देखा था (वन०१८८। १०३)। यह अग्निकी उत्पत्तिका स्थान है (वन०१२८। १०३)। यह अग्निकी उत्पत्तिका स्थान है (वन०१२२। २०)। इस पवित्र नदका जल भारतवासी पीते हैं (भीष्म०९। ११)। इस महानदमें स्नान करके शीलवान् पुरुष मृत्युके पश्चात् स्वर्गमें जाता है (अनु०१५।८)। स्त्रीधर्मका वर्णन करते समय अन्य नदियोंके साथ इसका भी शिव-पार्वतीके समीप आगमन हुआ था (अनु०१४६। १८)। यह सायं-प्रातः स्मरणीय नद है (अनु०१६५। १९)। (२) एक जनपद, जिसका स्वामी जयद्रथ

था, यह द्रौपदाके न्वयंवरमें आया था (आदि० १८५। २१)। एक बार निन्धुदेशका राजा जयद्रथ शाल्व देशमें विवाहका इच्छासे जाते समय काम्यक वनमें पाण्डवोंके आश्रमके पाम जा पहुँचा था (वन०२६४। ६-७; वन० २६७। १७–१९)।

सिन्धुद्वीप एक प्राचीन राजिं। जिन्होंने पृथ्दक तीर्थमें तपस्या करके ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था (शल्य० ३९। ३७)। ये राजा जह्नुके पुत्र थे। इनके पुत्रका नाम वलाकाश्व था (अनु० ४। ४)।

सिन्धुपुलिंद्-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ४० )।

सिन्धुप्रभव एक तीर्थः जो सिन्धुनदका उद्गमस्थान है।
यह सिद्धों और गन्धवींद्वारा सेवित है। यहाँ जाकर
पाँच रात उपवास करनेसे प्रचुर सुवर्णराधिकी प्राप्ति होती
है (वन० ८४। ४६)।

सिन्धुसौवीर-पश्चिमोत्तर भारतका एक जनपद ( भीष्म० ९। ५३) । सिन्धुसौवीरदेशके लोग धर्मको नहीं जानते हैं (कर्ण० ४०। ४२-४३)।

सिन्धूतम-वसुधारामें एक प्रसिद्ध तीर्थ, जो सव पापींका नाश करनेवाला है। इसमें स्नान करनेसे प्रचुर सुवर्गराशि-की प्राप्ति होती है (वन०८२।७९)।

सीतवन-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक वन जहाँ महान् तीर्थ है। एक वार वहाँ जाने या उसका दर्शन करनेमात्रसे ही वह तीर्थ पवित्र कर देता है। वहाँ केशोंको घो लेनेमात्रसे मनुष्य पवित्र हो जाता है (वन ० ८३। ५९-६०)।

सीता-(१) महाराज जनककी पुत्री। राजा जनकके यहाँ धनुपयरामें शिवजीके धनुपको तोड़नेपर श्रीरामजीके साथ श्रीसीताका विवाह हुआ। इनको साथ लेकर श्रीराम अयोध्यापुरीमें गये और वहाँ आनन्दपूर्वक रहने छगे। श्रीरामके वनवासके समय परम रूपवर्ता धर्मपत्नी सीता भी उनके साथ गयी थीं । अवतारके पूर्व विष्णुरूपमें रहते समय उनके साथ जो लक्ष्मी रहा करती हैं। वे ही अवतारकालमें सीताके रूपमें अवतीर्ण हो पतिदेवका अनुसरण करती थीं। रावणद्वारा इनका हरण होनेपर श्रीरामने रावणको मारकर इन्हे प्राप्त किया और इनके साथ अयोध्यामें आकर धर्मपूर्वक राज्यका पालन करने लगे ( सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७९४-७९५ )। ( वनपवमें पुनः इनकी कथा आयी है यथा-) जनकनन्दिनी सीताका श्रःरामके साथ वनगमन ( वन॰ २७७ । २९ ) । इनका श्रोरामको कपटमृग वधके लिये कहना ( वन० २७८। १८ )। इनका लक्ष्मणके प्रति संदेहपूर्ण कठोर वचन **( वन**० २७८**।२७–**२९ **)** । रावणद्वारा अपहरण ( वन० २७८ । ४३ ) । अशोक-वाटिकामें त्रिजटाद्वारा इन्हें आश्वासन ( वन० २८० । ५५-७२ )। इनका रावणके साथ संवाद ( वन० २८१ अध्याय ) । इनका हन्मान्जीको पहिचानके लिये चूड़ामणि देना ( वन० २८२ । ६८-६९ ) । रावण-वधके पश्चात् अविन्ध्य और विभाषणने सोताजीको श्रीरामके पास ले आकर समर्पित किया। श्रीरामने इनके चरित्र-पर संदेह करके इन्हें त्याग दिया । सीताको इससे वड़ी व्यथा हुई। इन्होंने अपनी शुद्धिके लिये शपथ खायी और देवताओंद्वारा भी इनकी शुद्धिका समर्थन किया गया है। इससे श्रोरामचन्द्रजी प्रसन्नतापूर्वक सीताजीसे मिले। सीताको आगे करके पुष्पक-विमानपर आरूढ् हो ऊपर-ही ऊपर समुद्रके पार गये। सीताको वनकी शोभा दिखाते और किष्किन्धा होते हुए अयोध्यापुरीमें गये । इनका दर्शन करके भरत-शत्रुप्तको बड़ा हर्प प्राप्त हुआ ( वन० २९१ । ३९-६५ ) । इनके पातित्रत्यकी प्रशंसा (विराट० २१। १२-१३)। (२) एक जिसे मार्कण्डेयजीने भगवान् वालमुक्कनदके उदरमें देखा था ( बन० १८८ । १०२ ) । यह गङ्गा-को सात धाराओंमेंसे एक है ( भीष्म० ६ । ४७-४८ ) । इसमें प्रायः नाव भी डूब जाती है ( शान्ति० ८२। ४५ )।

सुकक्ष-द्वारकाके पश्चिम भागमें विद्यमान एक रजतमय पर्वत (सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ पृष्ठ, ८१३, कालम १)।

सुक्तन्दक-एक भारतीय जनाद (भीष्म० ९। ५३)।

सुकन्या-(१) राजा शर्यातिकी सुन्दरी पुत्री (वन० १२२।६) । इसका वनमें एकान्तभ्रमण । च्यवनको इसके दर्शनसे प्रसन्नता । इसके द्वारा बाँबीके टेरमें छिपे हुए मुनिवर च्यवनकी आँखोंका फोड़ा जाना (वन० १२२।६-१४)। मुनिके कोपसे सेना और पिताको पीड़ित देख इमका अपनेदारा दो चमकी ख वस्तुओंके बेधे जानेकी बात वताना (वन० १२२।२०-२१)। मुनिके माँगनेपर पिताद्वारा इसका उन्हें समर्पण ( वन० १२२।२४-२६)। इसके द्वारा पतिकी परिचर्या एवं ( वन० १२२।२८-२९ ) । मोहित अश्विनीकुमारोंको वातोंका इसके द्वारा विरोध ( वन० १२३। २–१४) । इसका प्रतिसे सलाह लेकर अश्विनी-कुमारोंसे उन्हें रूपयौवनसम्पन्न वनानेकी प्रार्थना करना (वन० १२३। १४-१६)। इसका अधिनीकुमारीं के बीच अपने पतिको पहचानकर इन्हें ही म्बीकर करना ( वन ० १२३। २१ )। इलके पातित्रत्यकी प्रशंसा (विराट० २१।१०)। (२) मातरिश्वाकी पत्नी,

जिसके गर्भमें मङ्गणक मुनिका जन्म हुआ था ( शल्य० ३८। ५९ )।

सुकर्मा-विधाताद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्पदोंमेंसे एक। दूसरेका नाम मुत्रत था ( शब्य० ४५। ४२ )।

सुकुट-एक भारतीय जनपद तथा वहाँके निवामी (सभा० १४। १६ )।

सुकुण्डल-धृतराष्ट्रके मौ पुत्रोंमेंमे एक (आदि० ६७।९८)।

खुकुमार-(१) तक्षककुलने उत्पन्न एक नागः जो सर्गमन्नमें दग्ध हो गया था (आदि० ५०।९)। (२) पुलिन्दोंके महान् नगर (या राजधानी) के शासक एक राजकुमार या नरेशः जो सम्भवतः राजा सुभिन्नके पुत्र थे। सुकुमार और सुभिन्न दोनोंको भीनसेनने पूर्व-दिश्विजयके समय जीत लिया था (सभा० २९।१०)। द्वीपदीस्वयंवरमें भी पुलिन्दराज सुकुमार अपने पिता सुभिन्न (या सुचित्र) के साथ पधारे थे (आदि० १८५।१०)। पुलिन्द नगरके राजा सुकुमार और सुभिन्नको सहदेवने भी दिश्चण-दिग्वजयके समय जीता था (सभा० ३१।४)। ये युविधिरकी सेनाके एक उदार रथी थे (उद्योग० १७१।१५)। (३) शाकद्वीपके जलधारगिरिके पासका एक वर्ष (भीषम० ११।२५)।

सुकुमारी-(१) झाकद्वीपकी एक पवित्र जलवाली नदी (भीष्म० १९ । ३२) । (२) राजा सुञ्जपकी पुत्री और नारदकी पत्नी (द्रोण० ५५ । ७-१३; शान्ति० ३० । १४-३०) ।

सुकुसुमा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शस्य॰ ४६। २४)।

सुकेतु-(१) एक राजाः जो अपने पुत्र मुनामा एवं सुवर्चाके साथ द्रौपदीके स्वयंवरमें आये थे (आदि॰ १८५।९)। (२) शिद्युपालका एक पुत्रः जो द्रोणाचार्यके हाथसे मारा राया थाः इसकी चर्चा (कर्ण॰ ६।३३)। (३) पाण्डवपक्षका एक महावली राजाः जो चित्रकेतुका पुत्र था। इसका कृपाचार्यके साथ युद्ध और उनके द्वारा वध हुआ था (कर्ण॰ ५४। २३-२९)।

सुकेशी-(१) शत्थारराजकी कुळीन कत्या, जो भगवान् श्रीकृष्णकी प्रेयती थीं। भगवान्ने उन्हें द्वारकाके उस महलमें ठहराया था, जिसका दरवाजा जाम्बृनद सुवर्णके समान उद्दीत होता था, जो देखनेमें प्रज्वलित अग्निमा जान पड़ता था, विशालतामें जिसकी उपमा समुद्रसे दो जाती थी और जो मेरु नामसे विख्यात था (सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८१५)। (२) अलकापुरीकी एक अप्मराः, जिसने अष्टावकके स्वागत-समारोहमें कुवेर-भवनमें नृत्य किया था (अनु॰ १९।४५)।

सुक्रतु–एक प्राचीन नरेश, जिनके नामका उल्लेख संजयने प्राचीन राजाओंकी गणनामें किया है (आदि०१। २३५)।

सुक्षत्र-पाण्डवपक्षके एक योद्धाः जो कोनलनरेशके पुत्र थे। इनके रथके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोण० ३३। ५७ )।

सुखदा-स्कन्दकी अनुचरी एक मानुका (शल्य० ४६। २८)। सुगणा-स्कन्दकी अनुचरी एक मानुका (शल्य० ४६। २७)।

सुगन्धा-(१) एक अन्यराः जिसने अर्जुनके जन्ममहोत्सवमें नृत्य किया था (आदि० १२३।६३)।
(२) एक तीर्थः जहाँ जाकर मानव स्वर्गलोकमें
प्रतिष्ठित होता है और तब पानोंसे मुक्त हो स्वर्गलोकमें
पृजित होता है (वन० ८४। १०; ८४। ३६)।

सुगोता-एक सनातन विश्वेदेव (अनु० ९१।३७)।

स्रयीव-(१) वानरींके एक राजाः जो भगवान् सूर्यके पुत्र थे। पूर्वकालमें सनी वानरपूषपति इनकी सेवामें रहते। थे ( वन० १४७।२८-२९ )। श्रीरामकी इनके साथ मित्रता और इनके भाई वालीके वधका संक्षित वृत्तान्त ( सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७९४ )। भगवान् श्रीरामका इनके पास जाना, इनके साथ उनकी मैत्री। इनका श्रीरामको मीताजीके वस्त्र दिखानाः श्रीरामका इन्हें वानरसम्राट्के पदार अभिविक्त करना तथा सुग्रीवका सीताजीकी खोजके लिये प्रतिज्ञा करना ( वन० २८०। ९-१४) । इनका अपने भाई वालीके साथ युद्ध (वन० २८० । ३०-३६ ) । श्रीरामसे सीताकी खोजके विषयमें इनका अपना कार्य वताना ( वन० २८२ । २२ ) । कुम्भकर्णद्वारा इनका अपटरण ( वन० २८७। ११ )। श्रीरामके माथ पुष्पक विमानद्वारा इनका अयोध्याको आना ( वन० २९१। ६० )। राज्याभिषेकके बाद श्रीरामका इन्हें कर्तव्यक्ती शिक्षा दे बड़े दुःखसे विदा करना ( वन० २९२ । ६७-६८ ) । (२) भगवान् श्रीकृष्णके रथके एक अश्वका नाम ( द्रोण० १४७।४७ )।

सुघोष-नकुलके शङ्खका नाम (भीष्म० २५ । १६)।

सुचक्र-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ५९ )।

सुचन्द्र-(१) एक असुर, जो तिंहिकाके गर्भसे उत्पन्न हुआ था (आदि० ६५ । ३१ )। (२) एक देवगन्धर्व, जो कश्यपद्वारा प्राधाके गर्भसे उत्पन्न हुआ था (आदि० ६६ । ४६-४८)। यह अर्जुनके जन्मकालिक महोत्सवमें सम्मिलित हुआ था (आदि० १२२ । ५८)।

सुचार-(१) धृतराष्ट्रका एक पुत्र। इसने अन्य सात

भाइयोंके साथ होकर अभिमन्युपर आक्रमण किया था ( भीष्म० ७९। २२-२३ )। (विशेष देखिये चार, चारुचित्र )। (२) श्रीकृष्णके द्वारा रुक्मिणीदेवीके गर्भसे उत्पन्न एक पुत्र (अनु० १४। ३३)।

सुचित्र-(१) धृतराष्ट्रकुलमें उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके सर्पत्रमें दग्ध हो गया था (आदि० ५७। १८)। (२) द्रौपदी-स्वयंवरमें गया हुआ एक राजा, इसके साथ सुकुमारका भी नाम आया है। अतः यह पुलिन्दराज सुकुमारका पिता सुमित्र जान पड़ता है (सम्भव है सुमित्रकी जगह सुचित्र पाठ हो गया हो। अथवा सुमित्रका ही दूसरा नाम सुचित्र हो) (आदि० १८५। १०)। (३) धृतराष्ट्रका एक पुत्र, जिसने अपने भाइयोंके साथ रहकर अभिमन्युपर आक्रमण किया था (भीष्म० ७९। २२-२३) (विशेष देखिये चित्र)। (४) पाण्डवपक्षका एक महावीर महारथी, जो चित्रवर्माका पिता था। रणभूमिमें विचरते हुए इन दोनों वीरोंको द्रोणाचार्यने मारा था, इसकी चर्चा (कर्ण० ६। २७-२८)।

सुचेता-वीतहब्यवंशी यत्समदके पुत्र, इनके पुत्रका नाम वर्चाथा (अनु० ३०। ६१)।

सुजात-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक, जिसने भाइयोंके साथ भीमसेनपर आक्रमण किया और उनके द्वारा युद्धमें मारा गया (शल्य० २६। ५-१८)।

सुजाता-महर्पि उद्दालककी पुत्री, जिसका कहोड ऋषिके साथ विवाह हुआ था (वन० १३२।९)। इसका पितसे धनके लिये आग्रह करना (वन० १३२। १४)। अपने पुत्र अष्टावक्रसे पितकी मृत्युका वृत्तान्त बताना (वन० १३२। २०)।

सुजानु-एक दिव्य महर्षिः जो हस्तिनापुर जाते समय मार्गमें श्रीकृष्णसे मिले थे ( उद्योगः ८३। ६४ के बाद दाः पाठ )।

सुतनु-आहुक ( उग्रसेन ) की पुत्री । इसका विवाह भगवान् श्रीकृष्णने अक्रूरके साथ कराया था ( सभा॰ १४। ३३)।

खुतसोम-द्रीगदीके गर्भसे भीमसेनद्वारा उत्पन्न पुत्र
(आदि० ६३ । १२३; आदि० ९५ । ७५ ) । इसकी
उत्पत्ति विद्वेदेवोंके अंद्रासे हुई थी (आदि० ६७ । १२७-१२८ ) । इसका सुतमोम नाम पड़नेका कारण (आदि० २२० । ७९, ८२; द्रोण० २३ । २८-२९ ) । प्रथम दिनके संग्राममें विकर्णके साथ द्वन्द्वयुद्ध (भीष्म० ४५ । ५८-५९ ) । दुर्मुखसे श्रुतकर्माकी रक्षा करना (भीष्म० ७९ । ३९ ) । इसके रथके घोड़ोंका वर्णन (द्रोण० २३। २८) । विविंशतिके साथ युद्ध ( द्रोण० २५ । २४-२५) । शकुनिके साथ युद्ध और पराजय ( कर्ण० २५। १८-४०) । अश्वत्थामाके साथ युद्ध ( कर्ण० ५५। १४-१६) । रातमें अश्वत्थामाद्वारा इसका वध ( सौप्तिक०८। ५५-५६) ।

सुतीर्थ—कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत स्थित एक प्राचीन तीर्थः जहाँ देवतालोग पितरोंके साथ सदा विद्यमान रहते हैं। वहाँ देवता-पितरोंके पूजनमें तत्वर हो स्नान करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है और यात्री पितृलोकमें जाता है ( वन० ८३। ५४-५५ )।

सुतेजन–युधिष्ठिरका एक सम्बन्धी और सहायक राजा (द्रोण० १५८। ४०)।

सुदक्षिण-(१) काम्बोज देश (काबुल) के राजा या राजकुमार, जो द्रौपदिके स्वयंवरमें पधारे थे (आदि० १८५ । १५) । ये एक अक्षौहिणी सेनाके साथ दुर्योधनकी सहायताके लिये आये थे (उद्योग० १९ । २१) । इन्हें दुर्योधनके पक्षका एक रथी बीर माना गया था (उद्योग० १६६ । १) । प्रथम दिनके संग्राममें श्रतकर्माके साथ इनका द्वन्द्व-युद्ध (भीष्म० १५० । १५५ भीष्म० १५१ । १८-२१) । अर्जुनके साथ युद्ध और उनके द्वारा इनका वध (द्रोण० ९२ । ६१-७१) । इनके छोटे भाईने भी अर्जुनपर धावा किया और यह उनके हायसे मारा गया (कर्ण० ५६ । १५०-१११) । (२) पाण्डवपक्षका योद्धा, जिसे द्रोणाचार्यने आहत करके रथकी वैठकसे नीचे गिरा दिया था (द्रोण० २१ । ५६) ।

सुदत्ता-भगवान् श्रीकृष्णकी एक पटरानीः द्वारकामें इन्हें रहनेके त्रिये केतुमान् नामक प्रासाद प्राप्त हुआ था। उसका विशेष वर्णन (सभा० ३८। २९के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८९५)।

सुदर्शन (चक्र)—(१) भगवान् नारायण एवं श्रीकृष्णके चक्रका नाम, इसके तेजस्वी एवं प्रभावशाली दिव्य रूपका वर्णन (आदि० १९।२०-२९)। अग्निदेव-ने भगवान् श्रीकृष्णको यह चक्र प्रदान किया और इसके प्रभावका स्वयं वर्णन किया (आदि०२२४। २३-२७)। श्रीकृष्णने इस अस्त्रसे शिशुपालका मस्तक काटा था (सभा० ४५। २१-२५)। इसके द्वारासौभ विमानका विध्वंस और शाल्वका संहार (वन० २२। २९-३७)। श्रीकृष्णका अर्जुनको अपने दिये हुए चक्रसे शत्रुका मस्तक काटनेके लिये प्रिरत करना (कर्ण० ८९। ४५-४६)। (२) देवराज इन्द्रके रथका नाम (या विशेषण) (विराट० ५६। ३)।(३) देवताओंके लिये आदरणीय

एक नरेशः जो राजा नग्नजित्द्वारा वन्दी वनाये गये थे। भगवान् श्रीकृष्णने नग्नजित्के समस्त पुत्रोंको पराजित करके इन्हें बन्धनमुक्त किया था ( उद्योग० ४८ । ७५ ) । ( ४ ) एक द्वीप; ( जो जम्बूद्वीपका ही नामान्तर है ) संजयद्वारा धृतराष्ट्रसे इमका वर्णन (भीष्म०५। १३ से ६ अध्यायतक )। (५) जम्बूद्वीपके जामुन वृक्षका नामः इस वृक्षकी ऊँचाई ग्यारह हजार योजन है। इसके फलोंकी लम्बाई ढाई हजार अरित मानी गयी है ( भीष्म० ७। १९-२२)।(६) कौरवपक्षका एक राजाः जो सात्यिक-द्वारा मारा गया था ( द्रोण० १९८ । १४-१५ )।(७) मालवनरेदाः पाण्डवपश्चका एक योद्धाः अश्वत्थामाद्वारा इसका वध ( द्रोण० २०० । ७३-८३ )।(८) धृतराष्ट्रका एक पुत्रः जिसने भीमसेनपर आक्रमण किया और फिर उन्हींके द्वारा मारा गया ( शब्य० २७। ३१– ५०)।(९) अग्निदेवके पुत्रः इनकी माता इक्ष्वाकु-वंशी दुर्योधनकी पुत्री मुदर्शनाथी (अनु०२।३५-३६)। महाराज ओघवान्की पुत्री ओघवतीके साथ इनका विवाह (अनु०२।३८-३९) । अतिथि-सत्कारद्वारा मृत्यु आदिपर इनकी विजय ( अनु० २ । ४०–९८ ) ।

सुदर्शना-माहिष्मती-नरेश नील (या दुर्योधन) की अनुपम सुन्दरी पुत्री, जो प्रतिदिन पिताके अग्निहोत्र-गृहमें अग्नि को प्रष्वित करनेके लिये उपस्थित होती थी (समा० ३१।२८)। इसके ऊपर अग्निदेवकी आसक्ति (समा० ३१।२८)। इसके ऊपर अग्निदेवकी आसक्ति (समा० ३१।२०-२१)। पिताद्वारा इसका अग्निदेवकी सेवामें समर्पण (समा० २१।३३)। यह राजा दुर्योधन (नील) द्वारा नर्मदा नदोके गर्मने उत्पन्न हुई थी। इसका अग्निदेवके साथ विवाह (अनु० २।३४)। अग्निके द्वारा इसे सुदर्शन नामक पुत्रकी प्राप्ति (अनु० २।३६)।

सुदामा-(१) दशार्णके एक महामना नरेश, जिनके दो पुत्रियाँ थी, एकका विवाह विदर्भ-नरेश भीमसे और दूमरीका चेदिराज वीरवाहुके साथ हुआ था (वन० ९६। १४-१५)। (२) उत्तरभारतका एक जनपद (भीष्म०९। ५५)। इसे और यहाँके राजाको अर्जुनने जीता था (सभा० २७। ११)। (३) पाण्डवपक्षका एक योद्ध, इनके रथके घोड़ोंका वर्णन (द्रोण० २३। ४९)। (४) स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६। १०)।

सुदास-कोसलदेशके एक राजाः जो सायं-प्रातः स्मरण-वीर्तन करनेके योग्य हैं ( अनु० १६५ । ५७ ) ।

सुदिन—कुष्क्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक लोकविख्यात तीर्थ, जिनमें स्नान करके मनुष्य सूर्यलोकमें जाता है (वन० ८३। १००)।

सुदिवा-एक वानप्रस्थी ऋषिः जो वानप्रस्थ-धर्मका पालन करते हुए स्वर्गलोकको प्राप्त हुए (शान्ति० २४४। १७-१८)।

सुदृष्ट-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ५३ )।

सुदेव-(१) विदर्भनरेशद्वारा दमयन्तीकी खोजमें नियुक्त किये गये ब्राह्मणींमंन एक, जिन्होंने चेदिराजके महलमें दमयन्तीको पहचानकर उससे वार्तालाप किया **( वन०** ६८ । २-३० ) । इनका चेदिनरेशकी माताको दमयन्ती-का परिचय देना ( वन० ६९। १-९ )। दमयर्न्ताको देखकर प्रसन्न हुए राजा भीमद्वारा इन्हें पुरस्कार-प्राप्ति ( वन० ६९ । २७ ) । दमयन्तीका इन्हे अयोध्यानरेहा ऋतुपर्णके पास स्वयंवरका संदेश देकर भेजना और इनका अयोध्या जाकर राजा ऋतुपर्णमं म्वयंवरके लिये दमयन्ती-का संदेश कहना (वन०७०।२२–२७)।(२) महाराज अम्बरीपका एक शान्त स्वभाववाला सेनापतिः जिसे राजास पूर्व ही स्वर्गलोककी प्राप्ति हो चुकी थी। उसे इन्द्रके पास देखकर राजाका चिकत होकर उसके विषयमें इन्द्रमे पृछना (शान्ति० ९८।३–११)। राजाकी आज्ञाम राक्षसोंमे लड़नेके लिये इसका प्रस्थान ( शान्ति० ९८ । ११ के बाद दा० पाठ )। शर्ुको प्रवल देखकर इसका शिवजीको शरणमें जाना और उन्हें प्रसन्न करना ( शान्ति० ९८ । ११ के बाद दा० पाठ )। शिवजीद्वारा हमें वरदान-प्राप्ति ( **शान्ति॰ ९८। ११ के** बाद दा॰ पाठ )। इसके द्वारा राक्षमींका संहार और स्वयं भी वियमद्वारा मारा जाना तथा मरते-मरते वियमको भी मार डालना (शान्ति० ९८। ११ के बाद दा० पाठ )। (३) काशिराज हर्यश्वके पुत्र, जो देवताके समान तेजस्वी और दूसरे धर्मराजके समान न्यायप्रिय थे। पिताके पश्चात् ये काशिराजके पदपर अभिषिक्त हुए । इसी बीच वीतहब्यके पुत्रोंने इनपर आक्रमण करके इन्हें धराशायी कर दिया । तत्पश्चात् इनके पुत्र दिवोदाम पिताके राज्यपर अभिषिक्त हुए ( अनु० ३०। १३–१५ )।

सुदेवा—(१) अङ्गराजकी पुत्री, जो महाराज अरिहकी पत्नी थी। इसके गर्भसे ऋक्षनामक पुत्रका जन्म हुआ था (आदि० ९५। २४)। (२) दशाईकुलकी कन्या, जो पूर्वशी महाराज विकुण्ठनकी पत्नी थी। इसके गर्भसे अजमीदका जन्म हुआ था (आदि० ९५। ३६)।

सुदेण्ण-(१) देवराज इन्द्र द्वारकामें आकर जिन प्रधान-प्रधान यादवींने मिलेथे, उनमेंन एक ये भीथे (सभा० ३८। २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८०६)।(२) एक भारतीय जनपद (भीष्म०९। ४६)।

सुदेष्णा—मत्स्यराज विराटकी भार्या, केकयराजकी कन्या। इनका दूसरा नाम चित्रा भी था (विराट० ९ । ६ )। इनके पान अज्ञातवामके लिये सैरन्थ्रीवेशमें द्रौपदीका आना और वातचीत करनेके वाद इनका द्रौपदीकी शतोंको स्वीकार करते हुए उमे अपने यहाँ आश्रय देना (विराट० ९ । ८–३६) । सैरन्थ्रीके विपयमें इनमें कामामक्त कीचककी वातचीत और उमके प्रार्थना करनेपर इनका उमे अपनी मम्मति देना (विराट० १४ अध्याय )। कीचक- के मारनेपर रोती हुई द्रौपदीका इनके पास आना और इनका उसके रोनेका कारण पृछना तथा आश्वासन देना (विराट० १६। ४८-५०) । विराटका इनके द्वारा द्रौपदीको चर्ला जानेके लिये कहलवाना (विराट० २४। ८-१०)। द्रौपदीको राजमहलम चर्ला जानेके लिये इनके द्वारा राजाका संदेश सुनाया जाना (विराट० २४। २७-२८)। द्रौपदीके तेरह दिन और रहनेके लिये प्रार्थना करनेपर सुदेण्णाका उसे इच्छानुसार रहनेकी आज्ञा देना और अपने पिन-पुत्रकी रक्षाके लिये उसकी शरणमें जाना (विराट० २४। २९-३० दा० पाठसहित)। उत्तराके विवाहोत्सवमें उपप्रव्यनगरमें इनका द्रौपदीके पास जाना (विराट० ७२। ३०)।

सुद्युम्न-एक प्राचीन राजर्पि, जो यम-सभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपामना करते हैं (सभा० ८। १६)। अपने भाई महर्षि शङ्क्षके भेजनेसे न्यायके लिये लिखितका इनके पाम आना और इनके द्वारा चोरीके दण्डरूपमें लिखितका हाथ कटवाया जाना (शान्ति० २३। २९-३६)। दण्डरूप धर्मके पालनमें इन्हें परम सिद्धिकी प्राप्ति (शान्ति० २३। ४५)। महर्गि लिखितको धर्मतः दण्ड देनेमे इन्हें परम उत्तम लोकोंकी प्राप्ति (अनु० १३७। १९)।

स्थन्या-(१) महर्पि अङ्गिराके पुत्र । केशिनीके लिये प्रह्लाद-पुत्र विरोचनके साथ इनका संवाद होनेपर प्रह्लादके पास निर्णयके लिये जाना तथा उनका निर्णय देना (सभा० ६८ । ६५-८७; उद्योग० ३५ । १४-३६ ) । इनका विरोचनको जीवनदान देना ( उद्योग० ३५। ३७-३८ )। शर-शय्यापर पड़े हुए भीष्मको देखनेके लिये जाना (अनु० २६। ७) । ये महर्पि अङ्गिराके आठवें पुत्र थे ( अनु० ८५। ३०-३१)। इन्होंने स्कन्दको एक शकट और विशाल क्वरमे युक्त रथ प्रदान किया था ( अनु० ८६। २४)। (२) एक संशप्तक योद्धाः जो अर्जुनद्वारा मारा गया ( द्रोण ०१८ । ४२ ) । (३) पाण्डवपक्षका एक पाञ्चाल योद्धाः जो द्रुपदका पुत्र थाः इसके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोण० २३ । ५५ ) । यह वीरकेतुका भाई था । वीरकेतुके मारे जानेपर दुखी हो भाइयोंमहित इसने आचार्य द्रोणपर आक्रमण किया था ( द्रोण० १२२। ४४ ) । द्रोणाचार्यने इसे रथहीन करके मार गिराया ( द्रोण० १२२। ४५-४९ )। (४) एक प्राचीन नरेहा, जिन्हें मान्धाताने जीत लिया था (द्रोण० ६२। १०-११)।

सुधर्मा-(१) एक यादवोंकी सभा, जहाँ जाकर सैनिकोंने सुभद्राहरणका समाचार सुनाया था (आदि० २१९। १०)। इस सभाको दाशाहीं कहते थे। इसकी लंबाई-चौड़ाई एक-एक योजन थी। इसमें बैठे हुए भगवान् श्रीकृष्णके पास देवराज इन्द्र आये और भौमासुरको मारकर अदितिके कुण्डल लानेके लिये उनसे प्रार्थना की। इस कार्यको सम्पन्न करके भगवान् जब स्वर्गसे लौटे, तब उनको और उनकी नवागत रानियोंको देखनेके लिये यशोदा, देवकी, रोहिणी आदि श्रीकृष्णकी आटों पट-रानियाँ और एकानङ्गा नामवाली यशोदापुत्री—ये सब उस सभामें आर्थी (सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८०६—८२०)। अर्जुनका इस सभामें प्रवेश (मौसल० ७।७)।(२) एक वृष्णिवंशी राजकुमार, जो युधिष्ठिरकी सभामें बैठता था। इसने अर्जुनसे धनुर्वेद-की शिक्षा ली थी (सभा० ४। २८—३५)।(३) दशार्णदेशके एक राजा, जिनके पराक्रमसे संतुष्ट हो महाबली भीमसेनने उन्हें अपना सेनापित बना लिया था (सभा० २९। ५-६)।(४) इन्द्रसारिय मातलिकी पत्नी (उद्योग० ९७। १९)।(५) एक संशतक योद्धा, जिसका अर्जुनके साथ युद्ध हुआ था (द्रोण० १८। २०)।

सुधामा-कुशर्द्वापका एक सुवर्णमय पर्वतः जो मूँगोंसे भरा हुआ और दुर्गम है (भीष्म०१२।१०)।

सुनक्षत्रा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६।९)। सुनन्दा-(१) केकयराजकुमारीः जो कुरुवंशी राजा सार्वभौमकी पत्नी थीं । इनके गर्भसे जयत्सेनका जन्म हुआ था ( आदि० ९५। १६ ) । ( २ ) काशिराज सर्वसेनकी पुत्री, जो दुध्यन्तपुत्र मम्राट् भरतकी पत्नी थीं। इनके गर्भसे भुमन्यु नामक पुत्रका जन्म हुआ था (आदि० ९५ । ३२ ) । (३ ) शिविदेशकी राजकन्या, जो महाराज प्रतीपकी पत्नी थीं। इनके गर्भसे देवापि, शान्तनु तथा वाह्णीकका जन्म हुआ था ( आदि० ९५ । ४४ ) । ( ४ ) चेदिनरेश मुवाहुकी वहिन । राजमाताने दमयन्तीको इसीके साथ रहनेके लिये आज्ञा दी थी (वन॰ ६५। ७३–७६) । विदर्भ-निवासी सुदेव ब्राह्मणके साथ एकान्तमें दमयन्तीको वात करते देखकर इसका राज-माताको इसकी यूचना देना ( वन० ६८ । ३३-३४ )। ब्राह्मण सुदेवके कहनेसे इसके द्वारा दमयन्तीके ललाटमें स्थित प्राकृतिक टीकेकी मैलका घोषा जाना और पहचानने-के वाद रोना तथा दमयन्तीको हृदयसे लगाना (वन० ६९। १०-१२) । इसके पिताका नाम वीरवाह था और यह दमयन्तीकी मौसेरी वहिन थी ( वन ० ६९ । 18-34) |

सुनय-एक दक्षिण भारतीय जनपद (भीष्म० ९ । ६४)। सुनसा-एक पवित्र नदीः जिन्नका जल भारतवासी पीते हैं (भीष्म० ९ । ३१)।

सुनाभ—(पद्मनाभ)—(१) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रों मेंसे एक (आदि० ११६। ५)। भीमसेनके माथ इसका युद्ध और उनके द्वारा वध (भीष्म० ८८। १२ के बाद् दा० पाठसहित १३)।(२) वरुणका मन्त्री, जो अपने पुत्रों और पौत्रोंमहित गौ और पुष्कर नामक तीथोंके माथ वरुणदेवकी उपासना करता है (सभा० ९। २८-२९)।(३) एक दिव्य पर्वत, जो धनाधीश कुवेरकी मभामें रहकर उनकी संवा करता है (सभा० १०। ३२-३३)। सुनामा—(१) राजा सुकेतुका एक पुत्र, जो द्रौपदीके स्वयंवरमें अपने पिता और भाईके साथ आया था (आदि० १८५।९)।(६) उग्रसेनका पुत्र, कंसका भाई। इसे श्रीकृष्ण तथा वलरामजीने मारा था (सभा० १४। ३४)। यह कंसका सेनापित भी था, कंसके समान ही बल्वान् था और उसके घुड़मवारोंकी सेनाका सरदार बनाया गया था (सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८०१—८०३)।(३) अपने वंशका विस्तार करनेवाला गरुड़का एक पुत्र (उद्योग० १०१।२)।(४) स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५। ५९)।

सुनीथ-(१) एक मन्त्र, जिसका दिन अथवा रातमें स्मरण करनेपर सपोंसे भय नहीं होता (आदि० ५८। २३-२६)।(२) एक महर्षि, जो इन्द्रकी सभामें विराजते हैं (सभा० ७। १६)।(३) दो भिन्न-भिन्न प्राचीन राजा, जो यमकी सभामें रहकर सूर्य-पुत्र यमकी उपासना करते हैं (सभा० ८। ११, १५)। (६) शिशुपालका दूसरा नाम (सभा० ३९। ११)। (विशेष देखिये शिशुपाल)।(५) एक जनपद और वहाँके नरेश, जो यह चाहते थे कि युधिष्ठिरके अभिषेक और श्रीकृष्णकी अमपूजाके कार्यमें वाधा पड़ जाय (सभा० ३९। १४-१५)। (६) एक वृष्णिवंशी कुमार, जिसे प्रचुम्नद्वारा धनुर्वेदकी शिक्षा प्राप्त हुई थी (वन० १८३। २८)।

सुनीथा-मृत्युकी मानमी कन्याः जो अपने रूप और गुणके लिये तीनों लोकोंमें विख्यात थी। इसीने (राजर्षि अङ्गके द्वारा) वेनको जन्म दिया था (श्वान्ति॰ ५९।९३)।

सुनेत्र-(१) सोमवंशी महाराज कुरुके वंशज धृतराष्ट्रके वारह पुत्रोंमेंसे एक, जो लोकविष्यात था (आदि० ९४।५९-६०)।(२) अपने वंशका विस्तार करनेवाला गरुड़का एक पुत्र (उद्योग० १०१।२)।

सुन्द-निकुम्भ दैत्यका पुत्र और उपसुन्दका भाई। ये दोनों भाई भयङ्कर और क्रूर हृदयके थे (आदि० २०८। २-३)। इन दोनों भाइयोंके पारस्परिक प्रेमका वर्णन (आदि० २०८। ४-६)। त्रिमुवनपर विजय पानेके लिये विन्ध्यपर्वतपर इन दोनोंकी उग्र तपस्या (आदि० २०८। ७)। इनकी तपस्यामें देवताका विष्न डालना (आदि० २०८। ११)। इन दोनोंको अपने भाईके अतिरिक्त किमी दूसरेले न मरनेका ब्रह्माजीद्वारा वरदान (आदि० २०८। २४-२५)। त्रिमुवनमें इन दोनोंके अत्याचार (आदि० २०९ अध्याय)। तिलोत्तमाके कारण इन दोनों भाइयोंकी एक दूसरेके हाथसे गदा-युद्धमें मृत्यु (आदि० २१६। १९)।

सुन्दरिका-एक तीर्थ, जहाँ जानेसे मनुष्य सुन्दर रूपका भागी होता है । सुन्दरिकाकुण्डमें स्नान करनेसे रूप और तेजकी प्राप्ति होती है (वन० ८४। ५६; अनु० २५। २१)।

सुपर्ण-(१) एक देवगन्धर्वः जो कस्यपकी पत्नी मुनिका पुत्र था (आदि० ६५। ४२)। (२) एक देव- गन्धर्व, जो कश्यपद्वारा प्राधाके गर्भने उत्पन्न हुआ था (आदि० ६५। ४७)। (३) मयूर नामक असुरका छोटा भाई, जो राजा कालकीर्तिके रूपमें पृथ्वीपर उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७। ३६-३७)। (४) गरुड़का एक नाम (उद्योग० १०९। १)। (विशेष देखिये गरुड़)। (५) एक ऋषि, जिन्होंने इन्द्रियसंयम और मनोनिम्नह-पूर्वक भलीमाँति तपस्या करके भगवान् पुरुषोत्तमसे सात्वतधर्मको प्राप्त किया और इनसे वायुदेवने इस धर्मका उपदेश महण किया (शान्ति० ३४८। २०--२२)। (६) भगवान् विष्णुका एक नाम (अनु० १४९।३४)।

सुपर्वा-राजा भगदत्तका नामान्तर ( द्रोण० २६। ५२-५३ ) (विशेष देखिये भगदत्त )।

सुपार्श्व (१) एक क्षत्रिय राजा, जो कुपट नामक असुर-के अंशमे उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७ । २८-२९ )। पाण्डवोंकी ओरमें इमें रण-निमन्त्रण मेजनेका निश्चय हुआ था (उद्योग० ४ । १४ )। (२) एक देश, जिसके राजा कथको भीममेनने पूर्वदिग्वजयके समय जीता था (सभा० ३० । ७-८)।

सुपुण्या-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदीः जिसका जल यहाँके निवासी पीते हैं (भीष्म॰ ९। ३६)।

सुप्रजा-भानु नामक अग्निकी दो पिलयोंमेंसे एक । दूमरीका नाम बृहद्भासा था । इन दोनोंने छः पुत्रोंको जन्म दिया था (वन॰ २२१ । ९ ) ।

सुप्रतर्दन-एक प्राचीन नरेश, जो अर्जुन और कृपाचार्यका युद्ध देखनेके लिये इन्द्रके विमानमें बैठकर आये थे (विराट० ५६। ९-१०)।

सुप्रतिम-एक प्राचीन नरेशः जिनकी गणना संजयने प्राचीन नरेशोंमें की है (आदि० १। २३५)।

सुप्रतिष्ठा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य॰ ४६। २९ )।

सुप्रतीक-(१) एक प्राचीन नरेश (आदि० ११२३५)।
(२) एक महर्षि, जो विभावमुके भाई और वड़े तपस्वी
थे। ये भाईने धन वॉटनेका आग्रह करते थे। इन्हें भाईसे
हाथीकी योनिमें जन्म लेनेका शाप प्राप्त होना तथा इनका
भी भाईको कछुआ होनेका शाप देना (आदि० २९।१६–
२४)।(३) एक दिगाज, जिसके वंशमें नागराज ऐरावत,
वामन, कुमुद और अञ्जनकी उत्पत्ति हुई है (उद्योग०
९९। १५)। इसके अप्रमेय रूपका विशेष वर्णन
(भीष्म० १२।३३–३५)।(४) भगदत्तके गजराजका नाम। इसका अद्भुत पराक्रम (भीष्म०९५। २४–
८६, द्रोण० २६। १९–६८)। अर्जुनद्वारा इसका
वध (द्रोण० २९।४३)।

सुप्रभा-(१) भगवान् श्रीकृष्णकी एक पटरानी। द्वारकामें इनके रहनेके लिये पद्मकूट नामक प्रासाद प्राप्त हुआ था। इसका विशेष वर्णन (सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८१५)। (२) पुष्करमें बहनेवाली सरस्वतीका नाम, जो ब्रह्माजीके आवाहन करनेसे प्रकट हुई थी ( शल्य० ३८ । १३-१४ ) । (३) स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६ । १०)। (४) वदान्य ऋपिकी कन्या (अनु० १९ । १२)। इसका अष्टावकके साथ विवाह (अनु० २१ । १८)।

सुप्रयोगा–एक पवित्र नदी, जो अग्निकी उत्पत्तिका स्थान है (वन॰ २२२।२५)। इसका जल भारतवायी पीते हैं (भीष्म॰९।२१)।

सुप्रवृद्ध—सौबीरदेशका एक राजकुमार, जो हाथमें ध्वज लेकर जयद्रथके पीछे चलता था (वन० २६५ । १०)। अर्जुनद्वारा इमका वध (वन० २७१ । २७)।

सुप्रसाद-स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५।७१)। सुप्रसादा-स्कन्दकी अनुचरी एक मानुका ( शल्य० ४६।१३)।

सुप्रिया-एक अप्सराः जो दक्ष-कन्या प्राधाके गर्भने महर्षि कश्यपद्वारा उत्पन्न हुई थी (आदि० ६५।५१)। इसने अर्जुनके जन्ममहोत्सवमें जाकर नृत्य किया था (आदि० १२२।६३)।

सुबल-(१) एक प्राचीन नरेश (आदि० १।२३६)। (२) गान्धार देशके एक राजाः जो प्रह्लादशिष्य नग्नजित्के अंशसे उत्पन्न हुए थे। इनकी संतित देवताओंके धर्मका नाश करनेवाली हुई । इनका पुत्र शकुनि 'सौवल' नाममे विख्यात हुआ । इनकी पुत्री गान्धारी नाममे प्रसिद्ध थी, जो दुर्योधनकी माता थी । ये दोनों भाई-वहन अर्थशास्त्र-के ज्ञानमें निपुण थे (आदि०६३। १११-११२)। भीष्मने जव धृतराष्ट्रके लिये गान्धारीका वरण करनेके निमित्त गान्धारराजके पास अपना दूत भेजा था, तब 'धृतराष्ट्र अंधे हैं' इस बातको लेकर राजा सुवलके मनम बड़ा विचार हुआ था, परंतु उनके कुलप्रसिद्धि तथा आचार-विचारके विषयमें बुद्धिपूर्वक सोच-समझकर इन्होंने अपनी कन्या गान्धारीका वाग्दान कर दिया ( आदि० १०९ । ११-१२ ) । युधिष्ठिरके राजसूय-यज्ञमें गान्धार-राज सुवल अपने महावली पुत्र शकुनि, अचल और वृपकके साथ पधारे थे ( सभा० ३४। ६-७ )। राजसूय-यज्ञकी समाप्तिके बाद जव पुत्रींसहित सुवल अपने राज्यको पधारने लगे, तब नकुलने साथ जाकर इन्हें अपने राज्यकी सीमातक पहुँचाया था ( सभा० ४५ । ४९ ) । (३) एक इक्ष्वाकुवंशी राजाः जिनका पुत्र जयद्रथका सार्था था (वन० २६५ । ८-९ ) । (४) अपने वंशका विस्तार करनेवाला गरुड़का एक पुत्र ( उद्योग० १०१।३)।

सुवाहु-(१) कश्यप और कद्भूकी परम्परामें उत्पन्न एक प्रमुख्य नाग (आदि० ३५।१४;उद्योग० १०३।१६)। (२) एक अप्तरा, जो दक्षकन्या प्राधाके गर्भमे महर्षि कश्यपद्वारा उत्पन्न हुई थी (आदि० ६५।५०)। यह अर्जुनके जन्मकालमें नृत्य करने आयी थी (आदि०

१२२ । ६३ ) । (३) एक क्षत्रिय राजाः 'जो हर नामक दानवके अंशमे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। २३-२४ ) । पाण्डवोंकी ओरसे इसे रण-निमन्त्रण भेजनेका निश्चय हुआ था ( उद्योग० ४। १४)।(४) एक राजाः जो क्रोधवदां संज्ञक दैत्यके अंदामे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ । ६० ) । ( ५ ) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंने एक ( आदि० ६७ । ९४; आदि० ११६ । ३ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध ( भीष्म० ९६। २६-२७ )। (६) काशीके एक राजा, जो युद्धमें पीठ दिखानेवाले नहीं थे । भीमसेनने पूर्व-दिग्विजयके समय इन्हें वलपूर्वक परास्त कर दिया ( सभा० ३०। ६-७ ) । ﴿सुचित्र' नाममे इनके द्रौपदीके खयंवरमें जानेका भी उल्लेख हुआ है। वहाँ इनके साथ इनका पुत्र सुकुमार भी था (आदि० १८५। १०) । (७) एक राक्षसः जो ताटका नामक राक्षसीका पुत्र तथा मारीचका भाई था। भगवान् श्रीरामद्वारा इसका वध (सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७९४)। (८) चेदिदेशके एक राजा, जो वीरवाहके पुत्र और सुनन्दाके भाई थे ( ये दमयन्तीके मौसरे भाई थे) ( वन० ६५। ४५)। (९) कुलिन्दोंका एक राजा, इसका राज्य और नगर हिमालयके बहुत निकट था। वहाँ अनेक प्रकारकी आश्चर्यजनक वस्तुएँ दिखायी देती थीं। वहाँ हाथी-घोड़ोंकी बहुतायत थी। किरात, तङ्गण एवं कुलिन्द आदि जातियोंके लोग वहाँ निवास करते थे। वह प्रदेश देवताओंसे भी सेवित था। सुवाहुने राज्यकी सीमापर जाकर पाण्डवींको वड़े आदर-सत्कारके साथ अपनायाः इससे पूजित हो वे सब लोग वहाँ मुखमे रहे । दूसरे दिन पाण्डवोंने इसके यहाँ अपने सेवकों तथा द्रौपदीके सामानोंको सोंपकर आगेको प्रस्थान किया था ( वन० १४०। २४–२८ ) । यह महाभारतयुद्धमें पाण्डवपक्षकी ओरसे आया था । जयद्रथ-वधकी प्रतिज्ञाको सफल बनानेके लिये श्रीकृष्णसे युधिष्ठिरने जब प्रार्थना की थी, उस दिन उनके शिविरमें सुवाहु भी उपस्थित था ( द्रोण० ८३ । ४–६ )। ( १० ) एक संशप्तक योद्धा । अर्जुनके साथ इसका युद्ध (द्रोण० १८ । १७–२०) । युयुत्सुके युद्ध और उनके द्वारा इसकी दोनों भुजाओंका काटा जाना (द्रोण० २५ । १३-१४ ) । ( ११ ) स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ७३ )। ( १२ ) एक प्राचीन नरेश, जिन्होंने अपने जीवनमें कभी मांस नहीं खाया था ( अनु० ११५। ६६ )।

सुबेल-लङ्कापुरीके पासका एक पर्वत (वन० २८४।२१) सुभग-राकुनिका भाई, जो भीममेनद्वारा मारा गया (होण० १५७।२६)।

सुभगा-(१) 'प्राधा' नामवाली कश्यपकी पत्नीमे उत्पन्न एक कन्या (आदि० ६५।४६)। (२) स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६।१८)।

सुभद्गः—(१) वसुदेवजीकी पुत्री (आदि० २१८। १४–१८)। भगवान् श्रीकृष्ण और सारणकी सगी बहन

(आदि० २१८। १७-१८) । ये अपने पिताकी बड़ी लाइली थीं ( आदि० २१८ । १७ )। अर्जुनका इनके प्रति अनुराग और श्रीकृष्णके समक्ष इन्हें अपनी रानी वनानेका मनोभाव प्रकट करना (आदि० २१८। १९)। श्रीकृष्णकी सलाहमे रैवतक पर्वतके उत्मवपर परिक्रमाके समय अर्जुनद्वारा इनका अपहरण ( आदि॰ २१९। ६-८ ) । अर्जुनके माथ इनका विधिपूर्वक विवाह ( आदि० २२० । १३ ) । अर्जुनकी प्रेरणामे गोपीवेदामें इनका द्रौपदीके पास आगमन तथा इनके लिये द्वारकासे दहेजका आना ( आदि० २२० अध्याय ) । इनके गर्भ-मे अभिमन्युका जन्म ( आदि० २२० । ६५-६६; आदि० ९५ । ७८) । पाण्डवोंके वनवास होनेपर वनमे अभिमन्युसहित ये श्रीकृष्णके साथ द्वारका चली गयी थीं (वन० २२ । ३-४) । उपप्टन्यनगरमें अभिमन्युके विवाहोत्सवमें इनका आना (विराट० ७२। २२) । पुत्रशोकसे दुखी होनेपर इन्हें श्रीकृष्णद्वारा आश्वासन (द्रोण० ७७ । १२-२६ ) । श्रीकृष्णके ममक्ष अभिमन्युके लिये इनका विलाप (द्रोण० ७८। २-३५)। श्रीकृष्णके साथ इस्तिनापुरसे द्वारकाको प्रस्थान (आश्व० ५२ । ५५ ) । वसुदेवजीके सामने श्रीकृष्णसे अभिमन्यु-चधका दृत्तान्त कहनेके लिये कहकर मूर्छित होना (आश्व० ६१ । ४ ) । युधिष्ठिरके अश्वमेधयज्ञमें सम्मिलित होनेके लिये द्वारकासे इस्तिनापुर आना (आश्व० ६६ । ४ ) । उत्तराके मृत पुत्रको जिलानेके लिये इनकी श्रीकृष्णमे प्रार्थना ( आश्व० ६७ अध्याय ) । परीक्षित्के जीवित होनेने इनकी प्रमन्नता ( आश्व० ७० । ६-७ )। इनका उल्रूपी और चित्राङ्गदासे मिलना तथा उन दोनोंको उपहार देना ( आश्व० ८८ । ३-४ ) । ये कुन्ती और गान्धारी दोनों सासुओंकी समान भावने सेवा करती थीं ( आश्रम॰ १।९)। ये अभिमन्युके लिये चिन्तित रहनेके कारण मदा अप्रमन्न एवं हर्पशून्य रहा करती थीं। केवल परीक्षित्को देखकर जीवन धारण करती थीं ( आश्रम॰ २१। १५-१६) । संजयका ऋषियोंके समक्ष इनका परिचय देना ( आश्रम० २५ । १० ) । गान्धारीका व्यामजीके समक्ष इन्हें पुत्रशोकमें संतप्त वताना ( आश्रम॰ २९ । ४२ ) । युधिष्ठिरका दुःखमे आर्त होकर मुमद्राको परीक्षित् एवं वज्रका पालन करनेके लिये कहना ( महाप्रस्था० १ । ७-९ ) । (२) एक घेनुरूपा पुत्रीः जो पश्चिमदिशाको धारण करनेवाली है ( उद्योग० १०२ । ९ ) ।

सुभद्राहरणपर्व-आदिपर्वका एक अवान्तर पर्व ( आदि॰ अध्याय २१८ से २१९ तक )।

सुभा-महर्पि अङ्गिराकी पत्नी । इनके गर्भने वृहत्कीर्ति आदि मात पुत्र हुए थे (वन० २१८। १-२)।

सुभीम-तप नामधारी पाञ्जजन्य नामक अप्तिके पुत्र, जो

यज्ञमें विन्न डालनेवाले पंद्रह उत्तर देवों (विनायकों) मेंने एक हैं (वन० २२०। ११)।

सुभूमिक-मरम्बती-तटवर्ती एक प्राचीन तीर्थः इसका विशेष वर्णन (शल्य० ३७ । २-८ ) ।

सुभ्राज-सूर्यद्वारा स्कन्दको दिथे गये दो पार्पदोंमेंने एक । दूसरेका नाम भास्वर था (शब्य० ४५। ३१)।

सुभु-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६ । ८) । सुमङ्गला-स्वन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य०४६ । १२) । सुमणि-चन्द्रमाद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदींमेंसे एक । दूसरेका नाम मणि था ( शल्य० ४५ । ३२ ) ।

सुमण्डल-एक राजाः जिसे अर्जुनने उत्तर-दिग्विजयके समय मेनासहित जीत लिया था (सभा० २६।४)। सुमित-(१) एक राक्षमः जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना करता है (सभा०९।१३)।(२) एक दिन्य महर्षिः जो शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मजीको देखनेके लिये आये थे (अनु० २६।४)।

सुमन-इन्द्रकी सभामें विराजमान होनेवाले एक देवता (सभा० ७। २२)।

सुमना—(१) एक किरातोंका राजा, जो युधिष्ठिरकी सभामें वैटा करता था (सभा० ४। २५)। (२) एक प्राचीन नरेश, जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं (सभा० ८। १२)। (३) एक असुर, जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना करता है (सभा० ९। १३)। (४)। देवलोकनिवासिनी केकयराजकी पुत्री, जिसने शाण्डिलीदेवीसे उनकी साधनाके विषयमें प्रश्न किया था (अनु० १२३। ३—६)।

सुमनाख्य-कश्यप और कद्र्से उत्पन्न एक प्रमुख नाग (आदि०३५।८)।

सुमनोमुख-एक कश्यपवंशी नाग (उद्योग० १०३। १२)। सुमन्तु-एक ऋषि, जो महर्षि व्यासके शिष्य थे। व्यासजीने इन्हें सम्पूर्ण वेदों तथा महाभारतका अध्ययन कराया था (आदि० ६३। ८९)। ये युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे (सभा० ४। ११)। ये शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मजीको देखनेके लिये गये थे। (शान्ति० ४७। ५)।

सुमन्त्र-अयोध्यानरेश महाराज दशरथके सार्थि ( विराट० १२ । ८ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) ।

सुमन्यु-एक प्राचीन नरेश, जिन्होंने मुनिवर शाण्डिल्यको भक्ष्य-भोज्य पदार्थोंकी कितनी ही पर्वतोपम राशियाँ दानमें दी थीं ( अनु० १३७। २२) (किसी-किसी प्रतिके अनुसार ये राजा भुमन्यु थे )।

सुमिल्लिक-एक भारतीय जनपद (भीष्म० ९। ५५)। सुमह-परशुरामजीके मारिथ (विराट० १२। ८ के बाद दा० पाठ)। सुमित्र−( १ ) एक प्राचीन नरेश ( आदि० १ । २३६ ) । (२) एक राजा, जो क्रोधवशसंज्ञक दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था (आदि०६७।६३)।यह सौवीर देशका राजा था। इसे लोग दत्तामित्रके नामसे भी जानते थे। अर्जुनने अपने वाणोंद्वारा इसका दमन किया था। ( आदि॰ १३८ । २३ )। यह युधिष्ठिरकी सभामें विराजता था ( सभा० ४ । २५ ) । ( ३ ) एक ऋषिः जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे ( सभा० ४ । ५० )। (४) कुलिन्दनगरके शासक राजा सुमित्रः जिसका पुत्र सुकुमार था । इसे भीमसेनने पूर्व-दिग्विजयके समय जीता था ( सभा० २९। १० )। सहदेवने भी सुमित्र और सुकुमारपर विजय पायी ( सभा० ३१ । ४ )। ( ५ ) तप नामधारी पाञ्चजन्यनामक अग्निके पुत्रः जो यज्ञमें विष्न डालनेवाले पंद्रह उत्तरदेवों (विनायकों) मेंने एक हैं ( वन० २२० । १२ ) । (६ ) अभिमन्युका सारिथ (द्रोण० ३५। ३१)। इसकी अभिमन्युके साथ युद्धसम्बन्धी कर्तव्यपर विचार करनेकी प्रार्थना (द्रोण० ३६ । ३-४ )। अभिमन्युके आदेशमे इसने द्रोणाचार्यकी ओर ( चक्रव्यूह-के लिये) रथ बढ़ाया था ( द्रोण० ३६।९-१० )। (७) एक हैहयवंशी नरेश, इनका एक मृगके पीछे दौड़ना (क्वान्ति० १२५। ९-१९)। मृगको खोजते हुए इनका ऋषियोंके आश्रमपर पहुँचना और उनमे आशाके विषयमें प्रश्न करना (शान्ति० १२६।८-१९)। ऋषभका इन्हें वीरद्युम्न और तनु नामक मुनिका वृत्तान्त सुनाना ( शान्ति० १२७ अध्याय ) । ऋषभ ऋषिके उपदेशसे इनके द्वारा आशाका परित्याग ( शान्ति॰ 126 | 24 ) |

सुमित्रा—(१) भगवान् श्रीकृष्णकी एक रानी (सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८२०)। (२) महाराज दशरथकी एक पटरानी। लक्ष्मण और शत्रुष्ठकी माता (वन० २७४। ८)। ये भरतजीके साथ श्रीरामको लौटा लानेके लिये चित्रकृट गयी थीं (वन० २७७। ३६)। सुमीढ—महाराज मुहोत्रद्वारा ऐक्ष्वाकीके गर्भसे उत्पन्न तीन पुत्रोमेंने एक । इनके शेप दो भाई अजमीढ और पुरुमीढ थे (आदि० ९४। ३०)।

सुमुख-(१) कश्यप और कह्की परम्परामें उत्पन्न एक प्रमुख नाग (आदि० ३५। १४)। यह ऐरावतकुलमें उत्पन्न आर्यकका पौत्र, वामनका दौहित्र और चिकुरका पुत्र था (उद्योग० १०३। २४-२५)। मातलिकन्या गुणकेशीके साथ इसके विवाहका प्रस्ताव। मगवान् विष्णुके आदेशमे इन्द्रका इमे दीर्घायु बनाना। गुणकेशीसे विवाह करके इसका घरको जाना (उद्योग० १०४। २७-२९)। मगवान् विष्णुने इसे पैरके अँगूठेमे उठा-कर गरुड़की छातीपर रख दिया था, तमीसे गरुड़ इसे सदा साथ लिये रहते हैं (उद्योग० १०५। ३१)। (२) एक राजा, जिसने राजा युधिष्ठिरके पास मेंटकी प्रमुख वस्तुएँ भेजी थीं (सभा० ५१। ७ के बाद

दा० पाठ)। (३) अपने वंशका विस्तार करनेवाला गरुड़का एक पुत्र (उद्योग० १०१।२)। (४) गरुड़की प्रमुख संतानोंकी परम्परामें उत्पन्न एक पक्षी (उद्योग० १०१। १२)।

सुमुखी-(१) कर्णके सर्पमुख बाणमें प्रविष्ट अश्वसेन नामक नागकी माता। मुखसे पुत्रकी रक्षा करनेके कारण इसे सुमुखी कहते हैं (कर्ण० ९०। ४२)। (२) अलका-पुरीकी अप्सराः जिसने अष्टावक्रके स्वागत-समारोहमें कुवेर-भवनमें नृत्य किया था (अनु० १९। ४५)।

सुमेर-एक पर्वत (देखिये मेरु)।

सुयजु-सम्राट् भरतके पौत्र एवं भुमन्युके पुत्र, इनकी माता-का नाम 'पुष्करिणी' था ( आदि० ९४ । २४ ) ।

सुयज्ञा—प्रसेनजित्की पुत्री, पुरुवंशीय महाराज महामौम-की पत्नी तथा अयुतनायीकी माता (आदि० ९५। २०)।

सुयशा—बाहुरराजकी पुत्री, जिसके साथ अनश्वाके पुत्र परीक्षित्ने विवाह किया था। इसके गर्भमें मीममेनका जन्म हुआ (आदि० ९५। ४१-४२)।

सुयम—राक्षस शतश्रङ्गका तीसरा पुत्र, जो अम्बरीषके सेनापित सुदेवद्वारा मारा गया था ( शान्ति ० ९८ । ११ के बाद दा० पाठ )।

सुरकृत्—विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमें एक ( अनु० ४। ५७)।

सुरजा—एक अप्सराः जो दक्षकन्या 'प्राधा' के गर्भसे कश्यपद्वारा उत्पन्न हुई थी (आदि० ६५। ५०)। यह अर्जुनके जन्मकालमें नृत्य करने आयी थी (आदि० १२२।६३)।

सुरता—एक अप्सराः जो दक्षकन्या 'प्राधा' के गर्भसे कश्यपद्वारा उत्पन्न हुई थी (आदि० ६५।५०)। यह अर्जुनके जन्मकालमें नृत्य करने आयो थी (आदि० १२२।६३)।

सुरथ—(१) एक राजा, जो क्रोधवशसंज्ञक दैत्यके अंशने उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। ६२ )। ( २ ) एक प्राचीन नरेश, जो यमसमामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपा-सना करते हैं ( सभा० ८ ।११ ) । ( ३ ) एक राजाः जो शिविदेशके राजकुमार कोटिकास्यके पिता थे ( वन० २६५ । ६ ) । ( ४ ) त्रिगतदेशका एक राजाः जो जयद्रथ-का अनुगामी था। द्रौपदीहरणके समय इसका नकुलके साथ युद्ध और उनके द्वारा वध ( वन० २७१। १८-२२)।(५) एक संशप्तक योद्धाः, जिसका अर्जुनके साथ युद्ध हुआ था ( द्रोण० १८ । २०-२३ ) । ( ६ ) द्रुपदका पुत्र, जो अश्वत्थामाद्वारा निहत हुआ था ( द्रोण० १५६ । १८०) । (७) पाण्डवपक्षका एक पाञ्चाल महारथी, जो अश्वत्थामाके साथ युद्ध करते समय उसके हार्थी मारा गया ( शल्य० १४। २७--४३ )। (८) जयद्रथका पुत्रः जो दुःशलाके गर्भने उत्पन्न हुआ था। इसने अश्वमेधीय अश्वके साथ अर्जुनके सिन्धुदेशमें पहुँचने.

का समाचार सुनकर पिताकी मृत्युका स्मरण करके भयभीत हो प्राण त्याग दिया ( आश्व० ७८ । २८–३० ) ।

सुरथा-राजा शिविकी माता ( वन० १९७। २५ )।

सुरथाकार—कुराद्वीपका तीसरा वर्ष (भीष्म० १२।१३)। सुरप्रवीर—तपनामधारी पाञ्चजन्य नामक अग्निके पुत्र, जो यज्ञमें विन्न डालनेवाले पंद्रह उत्तरदेवों (विनायकों) मेंसे एक हैं (वन० २२०।१३)।

सुरभि (सुरभी)—(१) कामधेनु नामक गौ। इनका समुद्रमे प्राकट्य हुआ ( आदि० १८। ३६ के बाद दा० पाठ ) । इन्हें दक्षकी कन्या माना गया है । देवी सुरमिने करयपजीके सहवासमे एक गौको जन्म दिया, जिसका नाम नन्दिनी था । महर्पि वसिष्ठने नन्दिनीको अपनी होमधेनुके रूपमें प्राप्त किया था ( आदि० ९८ । ८-९ )।ये ब्रह्माजीकी सभामें रहकर उनकी उपासना करती हैं . (समा० ११।४०)। इनका अपने पुत्र बैलके लिये इन्द्रसे दु:स्व प्रकट करना ( वन० ९ । ९–१४ ) । नारद-जीद्वारा मातलिसे इनकी तथा इनकी संतानोंका वर्णन ( उद्योग० १०२ अध्याय ) । इनके फेनमे वकराज राज-धर्माको जीवनकी प्राप्ति ( शान्ति० १७२ । ३–५ )। प्रजापतिके मुर्ग-गन्धयुक्त श्वासमे इनकी उत्पत्तिका वर्णन ( अनु० ७७ । १७ ) । इनकी तपस्या और ब्रह्माजीसे इन्हें अमरत्व एवं गोलोकमें निवासकी प्राप्ति (अनु॰ ८३ । २९-३९ ) । इनके निवासभृत गोलोककी दिव्यता-का वर्णन ( अनु० ८३। ३७-४४ )। इनका कार्तिकेय-को एक लाख गौओंकी भेंट देना ( अनु० ८६ । २३ )। अगस्त्यजीके कमलेंकी चोरी होनेपर इनका शपथ खाना ( अनु० ९४ । ४१ ) । ( २ ) कोधवशाकी क्रोधजनित कन्याः इसने दो कन्याओंको उत्पन्न किया । जिनके नाम थे--रोहिगी तथा गन्धर्वी ( आदि० ६६ । ६३, ६७ ) ।

सुरिभमान्—एक अग्निः जिनके लिये मृत्युस्चक विलाप सुनायी देने अथवा कुक्कुर आदिके द्वारा अग्निहोत्रकी अग्निका स्पर्धा हो जानेपर 'अष्टाकपाल' पुरोडाश देनेका विधान है ( वन० २२९। २८ )।

सुरभीपत्तन—एक दक्षिणभारतीय जनपदः जिसे सहदेवने दक्षिण-दिग्विजयके अवसरपर दूर्तोद्वारा ही अपने अधीन कर लिया (समा॰ ३३। ६८)।

सुरवीथी—इन्द्रलोकमें प्रसिद्ध नक्षत्रमार्ग (वन० ४३। १२)।

सुरस—एक कर्यपवंशी नाग ( उद्योग॰ १०३। १६ )। सुरसा—( १ ) क्रीधवशाकी क्रीधजनित कन्याः नाग तथा पन्नग जातिके सपोंकी माता। इनकी तीन पुत्रियाँ थीं। जिनके नाम इस प्रकार हैं— अनलाः रहा एवं वीरुधा ( आदि॰ ६६। ६१, ७० )। ये ब्रह्माजीकी सभामें उपस्थित होकर उनकी उपासना करती हैं (सभा॰ ११। १९)। (२) एक अप्सराः जिसने अर्जुनके जन्ममहोत्सवमें नृत्य किया था ( आदि॰ १२२। ६३ )।

सुरहन्ता—तप नामधारी पाञ्चजन्य नामक अग्निके पुत्रः जो यज्ञमें विन्न डालनेवाले पंद्रह उत्तरदेवों (विनायकों ) मेंसे एक हैं (वन० २२०। १३)।

सुरा-एक देवी, जो समुद्र (वरुणालय) से प्रकट हुई (आदि० १८। ३५)। ये वरुणके द्वारा उनकी ज्येष्ट पत्नी 'देवी' के गर्भने उत्पन्न हुई थीं और देवताओं को आनन्दित करनेवाली थीं (इनको वारुणी भी कहते हैं) (आदि० ६६। ५२)। ये ब्रह्माजीकी सभामें रहकर उनकी उपासना करती हैं (समा० ११। ४२)।

सुरारि-एक राजा जिसे पाण्डवोंकी ओरसे रण-निमन्त्रण भेजनेका विचार किया गया था ( उद्योग० ४ । १५ ) । सुराव-इल्वलद्वारा अगस्त्यजीको दिये गये रथके एक घोड़ेका नाम ( वन० ९९ । १७ ) ।

सुराष्ट्र—(१) दक्षिण-पश्चिम भारतका एक जनपद, जहाँके राजा कौरिकाचार्य आकृतिको माद्रीकुमार सहदेवने पराजित किया था (सभा० ३१।६१)। दक्षिण दिशाके तीर्थोंके वर्णन-प्रसंगमें मुराष्ट्र देशके अन्तर्गत चम-सोद्भेद, प्रभामक्षेत्र, पिण्डारक एवं उज्जयन्त (रैवतक) पर्वत आदि पुण्य-स्थानीका उल्लेख हुआ है (वन०८८। १९—२१)।(२)एक अत्रियवंश, जिसमें स्पर्धिक नामक कुलाङ्गार राजा प्रकट हुआ था (उद्योग० ७४।१४)। सुरुच-अपने वंशका विस्तार करनेवाला गरुहका एक पुत्र (उद्योग० १०१।३)।

सुरूपा-सुरभिकी एक धेनुस्वरूपा पुत्रीः जो पूर्वदिशाको धारण करनेवाली है ( उद्योग० १०२ । ८ )।

सुरेणु-ऋषभद्वीपमें बहनेवाली सरस्वती नदीका नाम (शल्य॰ ३८। २६)।

सुरेश-(१) तप नामधारी पाञ्चजन्य नामक अग्निके पुत्र, जो यज्ञमें विष्न डालनेवाले पंद्रह उत्तरदेवों (विनायकों) मेंसे एक हैं (वन०२२०।१३)।(२)एक सनातन विश्वेदेव (अनु०९१।३५)।

सुरेश्वर-ग्यारह रुद्रोंमेंसे एक ( शान्ति० २०८ । १९ ) । सुरोचना-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६ । २९ ) ।

**सुरोद**–सुराका समुद्र, जो दिधमण्डोदमागरके वाद प**ड़**ता **है ( भीष्म० १२** । २ ) ।

सुरोमा-तक्षककुलोत्पन एक सर्पः जो जनमेजयके सर्पसत्रमें दग्ध हो गया था ( आदि० ५७ । १० )।

सुलभा-एक संन्यामिनी कुमारी, जो योगधर्मके अनुष्टानद्वारा सिद्धि प्राप्त करके अकेली ही इस पृथ्वीपर विचरण करती थी (शान्ति० ३२० । ७) । इसने त्रिदण्डी संन्यासियोंके मुखमे मोक्ष-तत्त्वकी जानकारीके विषयमें मिथिलापति राजा जनककी प्रशंमा सुनी । सुनकर इसके मनमें उनके दर्शनका संकल्प हुआ । इसने योग-शक्तिसे अपना पहला शरीर छोड़कर दूसरा परम सुन्दर रूप धारण कर लिया । फिर यह पलभरमें विदेह देशकी राजधानी मिथिलामें जा पहुँ ची । वहाँ इसने मिक्षा लेनेके बहाने मिथिलेश्वरका दर्शन किया । राजाने इसका स्वागत-पूजन करके अन्न देकर संतुष्ट किया । तदनन्तर यह योग-शक्तिमें उनकी बुद्धिमें प्रविष्ट हो गयी और उनके मनको बाँध लिया । फिर एक ही शरीरमें रहकर राजा और सुलमाका परस्पर सवाद आरम्भ हुआ । राजाद्वारा अयोग्य एवं असङ्गत वचनोंद्वारा इसका तिरस्कार (शान्ति० ३२० ८-७५) । राजाके वचनोंने विचलित न होकर इसने विद्वत्तापूर्ण भाषणद्वारा उन्हें उत्तर दिया और अपना परिचय देते हुए कहा—में राजर्पिप्रधानके कुलमें उत्पन्न हुई हूँ । क्षत्रियकन्या हूँ । मैंने अखण्ड ब्रह्मचर्यका पालन किया है । मेरा नाम सुलमा है । मैं सदा स्वधर्ममें स्थित रहती हूँ (शान्ति० ३२० । ७६-१९२ ) ।

सुलोचन-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक (आदि० ६७। ९४; आदि० ११६ । ४)। इसने दुर्योधनके साथ रहकर राजा द्रुपदपर आक्रमण किया था (आदि० १३७। ६)। भीमसेनद्वारा इसका वध (भीष्म० ६४। ३७-३८)। सुवक्त्र-स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५। ७३)। सुवक्त्र-स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५। ७३)। सुवक्त्र-स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५। ७३)। सुवक्त्र-(१) महर्षि देवलकी पुत्री। इसका पितासे अपने लिये वरका लक्षण कहना। स्वयंवरमें इसके द्वारा ऋषिकुमारोंका प्रत्याख्यान। स्वेतकेतु और इसकी बातचीत तथा इसके द्वारा स्वेतकेतुका वरण। स्वेतकेतुके साथ इसका विवाह। पितके साथ इसके अध्यात्मसम्बन्धी प्रश्नोत्तर। ग्रहस्थ-धर्मका पालन करते हुए इसे परमगितकी प्राप्ति (शान्ति० २२०। दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ४९८८ से ४९९५ तक)। (२) सूर्यकी पत्नी (अनु० १४६। ५)।

सुबर्चा-(१) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रींमेंने एक (आदि० ६७। १०२; आदि०११६ । १० ) । यह द्रौपर्दीके म्बयंवरमें गया था ( आदि० १८५ । ३ ) । भीमसेन-द्वारा इसका वध ( कर्ण० ८४ । ५-६ ) । ( २ ) राजा मुकेतुका एक पुत्र, जो अपने पिता तथा भाई मुनामाके साथ द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था ( आदि० १८५।९ )। (३) तप नामधारी पाञ्चजन्य नामक अग्निके पुत्र, जो यज्ञमें विष्न डालनेवाले पंद्रह उत्तरदेवीं (विनायकों) मेंने एक हैं ( वन० २२०। १३)। (३) एक सत्यवादी ब्राह्मण ऋषिः जिन्होंने रातके समय सत्यवान् और मावित्रीके न छौटनेस चिन्तित हुए महाराज द्युमत्सेनको आ**श्वासन दिया था ( वन० २९८ । १०** ) । (४) अपने वंशका विस्तार करनेवाला गरुड़का एक पुत्र ( उद्योग० १०१ । २ ) । ( ५ ) कौरवपक्षका एक योद्धाः जो अभिमन्युद्वारा मारा गया था ( द्रोण० ४८। १५-१६ )। (६) हिमवान्द्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्वदोंमें न एक । दूसरेका नाम र्आतवर्चा था ( शब्य० ४५ । ४६ ) । (७) स्येवंशी राजा खनीनेत्रके पुत्र । प्रजाओंद्वारा

इनके पिता खनीनेत्रको हटाकर इनका राजपदपर अभिपेक (आइव० ४ । ९) । इनका करन्धम नाम पड़नेका कारण (आश्व० ४ । १५-१६) । इनके त्रेतायुगके आरम्भमें एक कान्तिमान् पुत्र हुआ, जो कारन्धम' कहलाया । इसीका नाम अविक्षित् था (आश्व०४। १८)।

सुवर्ण-(१) एक ब्रह्मचारी तथा विख्यात गुणवान् देवगन्धर्वः जो अर्जुनके जन्मोत्सवमें आया था (आदि॰ १२२ । ५८) । (२) एक तपस्वी ब्राह्मणः जिनकी कान्ति सुवर्णके समान थी । इन्होंने मनुसे पुणादि-दानके विपयमें प्रश्न किया था (अनु॰ ९८ । ३-९)। सवर्णचाड-गरुडकी प्रमुख संतानोंमेंने एक ( उद्योग॰

**सुवर्णचूड**—गरुडकी प्रमुख संतानोंमेंने एक ( उद्योग० - १०१।९)।

सुवर्णतीर्थ-एक पुण्यमय तीर्थः, जहाँ पूर्वकालमें भगवान् विष्णुने रद्वदेवकी प्रसन्नताके लिये उनकी आराधना की और उनसे अनेक देवदुर्लभ उत्तम वर प्राप्त किये। इस तीर्थमें जाकर भगवान् राङ्करकी पूजा करनेसे अश्वमेधयज्ञके फल और गणपतिपदकी प्राप्ति होती है (वन० ८४।१८—-२२)।

सुवर्णवर्मा-काशीके राजा, जो वपुष्टमाके पिता थे। जनमेजयके
मन्त्रियोंने इनके पास जाकर उनके लिये राजकुमारी
वपुष्टमाका वरण किया था (आदि० ४४। ८)। इनके
द्वारा अपनी पुत्रीका राजा जनमेजयके साथ विवाह
(आदि० ४४। ९)।

सुवर्णाशारा-पश्चिम-दिशामें रहकर सामगान करनेवां एक महर्षि । इनके केश पिङ्गलवर्णके हैं। इनका प्रभाव अप्रमेय और मूर्ति अदृश्य है ( उद्योग १९०। १२ )।

सुवर्णष्ठीवी-राजा संजयका पुत्र । इसका सुवर्णष्ठीवी नाम पड़नेका कारण ( द्रोण० ५५ । २३ के बाद दा० पाठ-सहित २४ ) । छटेरोंद्वारा इसका हरण और वध ( द्रोण० ५५ । ३०-३१ ) । नारदजीके वरदानसे पुनरुजीवन ( द्रोण० ७१ । ८-९ ) । इनके जन्म, मरण और पुनरु-जीवनके वृत्तान्तका पुनर्वर्गन ( शान्ति० ३१ अध्याय ) ।

सुवर्णा-इक्ष्वाकुकुलकी कन्या। पूरुवंशीय महाराज सुहोत्रकी पत्नी। हस्ती नामक राजाकी माता (आदि० ९५। ३४)।

सुवर्णाभ-स्वारोचिप मनुके पौत्र एवं शङ्खपदके पुत्र, जो दिक्पाल थे। इन्हें पिताने सात्वतधर्मका उपदेश दिया (शान्ति० ३४८। ३८)।

सुवर्मा-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमंसे एक (आदि० ६७।९७; आदि० ९९६।६)। मीमसेनद्वारा इसका वध (द्रोण० ९२७।६६)।

सुवस्त्रा-एक पवित्र नदीः जिसका जल भारतवासी पीते हैं (भीष्म॰ ९।२५)।

सुवाक्-एक ऋषिः जो अजातरात्रु युधिष्ठिरका बहुत आदर करते थे ( वन० २६ । २४ ) ।

सुवामा-एक पवित्र नदीः जिसका जल भारतवासी पीते हैं (भीष्म॰ ९। २८)। सुवास्तुक-एक राजाः जिमे पाण्डवोंकी ओरसे रणनिमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया गया था ( उद्योग० ४। १३ )।

सुवाह-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ६६ )।

सुविशाला—स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शब्य० ४६।२८)!
सुवीर—(१) एक राजा, जो क्रोधवशसंज्ञक दैत्यके अंशमे

उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७।६०)।(२) एक
क्षत्रियकुल, जिसमें अजिवन्दु नामक कुलाङ्गार राजा उत्पन्न
हुआ था (उद्योग० ७४।१४)।(३) राजा द्युतिमान्के
धर्मात्मा पुत्र, जो सम्पूर्ण लोकोंमें विख्यात थे। ये इन्द्रके
समान पराक्रमी थे। इनके पुत्रका नाम दुर्जय था
(अनु०२।१०—१२)।

सुवेणा-एक नदी, जिमे मार्कण्डेयजीने बालमुकुन्दके उदरमें देखा था ( वन० १८८ । १०४ ) ।

सुव्रत-(१) एक अनन्तकीर्ति अमित तेजस्वी महात्माः जिनका पवित्र आश्रम उत्तराखण्डमें है (वन०९०। १२-१३)।(२) मित्रद्वारा स्कन्दकी दिये गये दो पार्षदोंमेंने एक । दूसरेका नाम सत्यसंघ था (शिंक्य० ४५।४१)।(३) विधाताद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोंमेंने एक। दूसरेका नाम सुकर्मा था (शिंक्य० ४५।४२)।

**सुरामो-( १ ) वृद्ध**क्षेमका पुत्र एवं त्रिगर्त**दे**शका राजाः जो द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था (आदि० १८५।९)। इसका दुर्योधनको मत्स्यदेशपर आक्रमण करनेकी सलाह देना (विराट० ३०। १-१३)। इसके द्वारा विराट-नगरपर चढ़ाई ( विराट० ३० । २६ ) । गोहरणके समय इसका युद्धमें राजा विराटको बंदी बनाना ( विराट**ः** ३३। ७-९) । भीमलेनद्वारा जीते-जी इसका पकड़ा जाना ( विराट० ३३ । २५-४८ ) । युधिष्ठिरकी कृपासे इसका ( दासभावसे ) छुटकारा ( विराट० ३३ । ५८– ६१ )। पाण्डवींकी ओरमे इसे रणनिमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया गयाथा (उद्योग० ४ । २०)। प्रथम दिनके संग्राममें चेकितानके साथ इसका द्वन्द्रयुद्ध (भीष्म० ४५। ६०-६२) । अर्जुनद्वारा पराजित होकर युद्धसे हट जाना ( भीष्म० ८२।१)। अर्जुनके साथ युद्ध (भीष्म०८४। ५३; भीष्म० १०२। १०–१८)। अर्जुन और भीमसेनके साथ युद्ध ( भीष्म० ११४ अध्याय )। धृष्ट्युम्नके साथ युद्ध **( द्रोण० १४ । ३७**–३९ **)** । अर्जुनको मारनेके लिये भाइयौंसहित इसकी प्रतिज्ञा ( द्रोण० १७ । ११–१८ ) । भाइयों और संशप्तक-सेनासहित इसका शपथ खाना (द्रोण० १७। २९-३६)। द्रोणाचार्यके मारे जानेपर युद्धस्थलसे भागना ( द्रोण० १९३ । १८ ) । अर्जुनके साथ युद्ध करते समय संशप्तकीं-द्वारा इसका अर्जुनको रथ और सार्थिसहित पकड़वा लेना (कर्ण० ५३। १३-१६)। अर्जुनद्वारा इसका मारा जाना ( शल्य० २७। ४६ )।

महाभारतमें आये हुए सुरामीके नाम-प्रश्वलाधिपः

प्रस्थलाधिपति, रुक्मरथ, त्रैगर्त, त्रिगर्त, त्रिगर्ताधिपति, त्रिगर्तराट् और त्रिगर्तराज आदि ।

(२) पाण्डवपक्षका एक पाञ्चालयोद्धा । चित्रसेनके साथ इसका द्वन्द्वयुद्ध (भीष्म० ११६ । २७-२९) । इसका मीष्मद्वारा पीड़ित होना तथा अर्जुनद्वारा इसकी रक्षा (भीष्म० ११८ । ४१-४२) । कर्णके साथ इसका युद्ध और उसके द्वारा वध (कर्ण० ५६ । ४४-४८) ।

सुरोोभना—मण्डूकराजकी कन्या । इसका इक्ष्वाकुवंशी राजा
परीक्षित्के साथ मिलन और विवाह ( शस्य० १९२ ।
९-१२ ) । इसका अपनी शर्तके अनुसार बावलीमें छुप्त
होना ( शस्य० १९२ । २२ ) । पुनः इसकी राजासे मेंट
( शस्य० १९२ । ३५ ) । इसके गर्भसे शल, दल, बल
नामक तीन पुत्रोंकी उत्पत्ति ( शस्य० १९२ । ३८ ) ।

सुश्रवा-विदर्भराजकुमारीः पूरुवंशीय राजा जयत्मेनकी पत्नीः अवाचीनकी माता ( आदि० ९५ । १७ )।

सुश्रुत-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक (अनु०४। ५५)।

सुषेण-(१) धृतराष्ट्रके कुलमें उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके सर्ध-सत्रमें दग्ध हो गया था (आदि० ५७। १६)।(२) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक (आदि० ६७। ९७; आदि० ११६। ७)। भीममेनद्वारा इसका वध ( भीष्म० ६४ । ३४; द्रोण० १२७ । ६० )। (धृतराष्ट्रपुत्र 'सुषेण' का वध दो स्थलोंमें आया है; अतः अनुमान होता है कि उनके दो पुत्र इस एक ही नामसे प्रसिद्ध थे । उनका पृथक्-पृथक् और भी नाम रहा होगाः पर उस नामने उनकी प्रसिद्धि नहीं थी।) (३) पूरुवंशीय महाराज अविक्षित्के पौत्र एवं परीक्षित्-के पुत्र ( आदि० ९४ | ५२–५५ ) | (४) जमद्ग्नि-पुत्र । माता रेणुका । मातृ-वधकी आज्ञा न माननेसे इन्हें पिताका शाप ( वन० ११६ । १२ ) । परशुराम-द्वारा शापमे इनका उद्धार ( वन० ११६ । १७)। (५) वानरराज वालीके श्वसुर। ताराके पिता। इनका सहस्र कोटि (दस अरब) वानर-सेनाके साथ श्रीरामके पास उपस्थित होना ( वन० २८३ । २ )। (६ ) कर्ण-का पुत्र तथा चक्ररक्षक। नकुलके साथ इसका युद्ध ( कर्णं० ४८ । १८, ३४-४० )। उत्तमौजाद्वारा इसका वध (कर्ण० ७५ । १३ )। (७) कर्णका पुत्र । नकुलद्वारा इसका वध ( शल्य० १० । ४९-५० )। (कर्णपुत्र 'सुषेण'का वध दो स्थानी-पर आया है; अतः यह अनुमान होता है कि कर्णके दो पुत्र इसी नामसे प्रसिद्ध थे।)

सुसंकुल-उत्तरभारतका एक जनपद; इसे और यहाँके राजा-को अर्जुनने जीता था (सभा० २७। ११)।

सुसामा-धनञ्जयगोत्रीय एक श्रेष्ठ ब्राह्मणः जो युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें सामगान करते थे (सभा० ३३। ३४)। सुस्थल-एक भारतीय जनपद और वहाँके निवासी (सभा॰ १४। १६)।

**सुस्वर**—गरुड़की प्रमुख संतानोंकी परम्परामें उत्पन्न एक पक्षी ( <mark>उद्योग० १०१ । १४</mark>) ।

सुहनु-एक दानवः जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना करता है (सभा॰ ९ । १३ ) ।

सुहवि-सम्राट् भरतके पौत्र एवं सुमन्युके पुत्र । इनकी माताका नाम 'पुष्करिणी' था ( आदि० ९४ । २४ ) ।

सुहस्त-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक (आदि० ६७। १०२; आदि० ११६। १०)।भीममेनद्वारा इसका वध (द्रोण० १५७। १९)।

सुहोत्र-(१) एक प्राचीन नरेश (आदि० १ । २२६)। ये सम्राट् भरतके पौत्र एवं भुमन्युके ज्येष्ठ पुत्र थे। इनकी माताका नाम 'पुष्करिणी' था (आदि॰ ९४। २४)। इन्हें ही भूमण्डलका राज्य प्राप्त हुआ और इन्होंने राजसूय तथा अश्वमेध आदि अनेक यज्ञ किये थे। इनके राज्यकी विशेषता (आदि० ९४ । २५-२९ ) । इनके द्वारा इक्ष्वाकुकुलनिदनी सुवर्णाके गर्भसे अजमीद, सुमीद तथा पुरुमीढकी उत्पत्ति ( आदि० ९४ । ३० ) । इनकी दानशीलता और पराक्रम आदि गुणोंका विशेष वर्णन (द्रोण ५६ अध्याय ) । ये अतिथि-सत्कारके प्रेमी थे । इनके राज्यमें इन्द्रने एक वर्षतक सुवर्णकी वर्षो की थी। नदियाँ अपने जलके साथ सुवर्ण बहाया करती थीं। इन्द्र-ने बहुत-से सोनेके कछुए, केकड़े, नाकें, मगर और सूँस आदि उन नदियोंमें गिराये थे । राजाने सारी सुवर्ण-राशि ब्राह्मणोंमें बाँट दी थी ( शान्ति० २९। २५-२९ )। (२) मद्रराज द्युतिमान्की पुत्री विजयाके गर्भसे पाण्डुकुमार सहदेवद्वारा उत्पन्न ( आदि० ९५ । ८० ) । ( ३ ) एक ऋषिः जो अजातरात्रु युधिष्ठिरका आदर करते थे ( वन० २६ । २४ )।(४) इनका राजा उशीनरवंशी एक कुरुवंशी नरेशः शिविके मार्गको रोकना । नारदजीके कहनेपर इनका शिविको मार्ग देना (वन० १९४। २,७)।(५) एक राक्षसः जो प्राचीनकालमें इस भूतलका शासक थाः पंरतु कालवश इसे छोड़कर चल बसा (शान्ति०२२७।५१)।

सुहोता-सम्राट् भरतके पौत्र एवं भुमन्युके पुत्र । इनकी माताका नाम 'पुष्करिणी' था ( आदि॰ ९४ । २४ )।

सुह्म-(१) पूर्व-भारतका एक प्राचीन जनपदः जिसपर महाराज पाण्डुने विजय पायी थी (आदि०११२।२९)। भीमसेनने भी पूर्व-दिग्विजयके समय इस जनपदको जीता था (सभा० ३०।१६)। (२) उत्तरभारतका एक पर्वतीय प्रदेशः जिसे अर्जुनने उत्तर-दिग्विजयके समय जीता था (सभा० २७।२१)। सूक्ष्म-एक विख्यात दानवा जो कश्यपद्वारा दनुके गर्भसे उत्पन्न हुआ था (आदि० ६५।२५)।यही इस भूतल-पर राजा बृहद्रथके रूपमें उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७।१८-१९)।

**सूचीवक्त्र**–स्कन्दका एक सैनिक ( **शल्य० ४५। ७२** )।

स्त-एक ऋषिः जो शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मजीको देखने-के लिये आये थे (शान्ति० ४७। १२)। ये विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्र हैं (अनु० ४। ५७)।

सूपकर्ता—माँति-माँतिके व्यञ्जन बनानेवाला रमोइया (विराट० २।९)।

सूर्य-(१) भगवान् सूर्यं या सविता। दिवःपुत्र आदि बारह नाम विवस्वान् ( सूर्य ) के ही बोधक माने गये हैं। इनमें अन्तिम नाम रवि है । रविको भाह्य' कहा गया है । उनके पुत्र देवभ्राट्र हैं (आदि० १।४२-४३)। छलसे अमृतपान करते हुए राहुके गुप्त भेदका इनके द्वारा उद्घाटन हुआ ( आदि॰ १९ । ५ ) । इसीसे इनके प्रति राहुकी शत्रुता हो गयी ( आदि० १९।९)। राहुसे पीड़ित हो इनका जगतुके विनाशके लिये संकल्प हुआ ( आदि० २४। १० ) । फिर देवताओंकी प्रेरणासे अरुणने इनका सारथ्य ग्रहण किया ( आदि० २४।२० )। कश्यपके द्वारा अदितिके गर्भसे प्रकट बारह आदित्य इन्हींके स्वरूप हैं ( आदि० ६५। १४-१५ )। इनकी भार्या त्वष्टा-की परम मौभाग्यवती पुत्री 'संज्ञा' देवी हैं ( आदि० ६६ । ३५)। इनके द्वारा कुन्तीके गर्भसे कर्णका जन्म (आदि॰ १९० । १८ ) । वसिष्ठजीद्वारा इनकी स्तुति (आदि० १७२**। १८ के बाद दा० पाठ** ) | वसिष्ठकी प्रार्थनापर इनके द्वारा अपनी पुत्री तपतीका संवरणके लिये समर्पण ( आदि० १७२। २६ ) । धौम्यद्वारा युधिष्ठिरको सूर्य-देवके एक सौ आट नामोंका उपदेश, युधिष्ठिरद्वारा इनकी पूजाः उपासना और पूर्वोक्त नामोंका जप एवं स्तुति, इससे संतुष्ट होकर इनका उन्हें दर्शन एवं अ**न्न**-पात्र देना तथा चौदहवें वर्षमें राज्य प्राप्त होनेका आशीर्वाद प्रदान करना ( वन० ३। १५-७४ ) । धौम्यद्वारा इनकी गतिका वर्णन ( वन० १६३ । २८—४२ ) । कर्णको स्वप्नमें दर्शन देकर इनका इन्द्रको कवच-कुण्डल न देनेका आदेश देना **( वन**० ३०० । १०---२०; वन० ३०१ अध्याय )। कर्णसे इन्द्रकी शक्ति लेकर ही कवच-कुण्डल देनेकी सम्मति देना ( वन० ३०२ । ११—१७ ) । कुन्तीके आवाहनपर प्रकट होना और उनके साथ वार्तालाप करना **( वन**० ३०६। ८-२८) । कुन्तीके उदरमें इनके द्वारा गर्भ-स्थापन ( वन० ३०७ । २८ ) । द्रौपदीद्वारा भगवान् मूर्यकी उपासना और इनका द्रौपदीकी रक्षाके लिये अदृश्यरूपसे एक राक्षसको नियुक्त कर देना ( विराट॰

१५ । १९-२० ) । जिधर सूर्यका उदय हो वही पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा ही सूर्यमार्गका द्वार है ( उद्योग० १०८। ३-५)। ये दूसरोंका अहित करनेवाले कृतघ्न असुरोंका क्रोधपूर्वक विनाश करते हैं ( उद्योग० १०८। १६ )। पूर्वकालमें भगवान् सूर्यने वेदोक्त विधिमे यज्ञ करके आचार्य कश्यपको दक्षिणारूपमें जिस दिशाका दान किया था, उसे दक्षिण दिशा कहते हैं ( उद्योग० १०९। १ ) । जिसमें दिनके पश्चात् सूर्यदेव अपनी किरणोंका विसर्जन करते हैं। वहीं पश्चिम दिशा है ( उद्योग० ११०। २ )। कर्णके प्रति कुन्तीके कथनका सूर्यद्वारा समर्थन ( उद्योग॰ १४६ । १-२ ) । इनके विस्तार आदिका वर्णन (भीष्म० १२ । ४४-४५ ) । कर्ण और अर्जुनके द्वैरथयुद्धमें कर्णकी विजयके लिये इन्द्रमे इनका विवाद (कर्ण० ८७। ५७-५९)। इनके द्वारा स्कन्दको पार्षद प्रदान (श्रल्य० ४५।३१)। महादेवजीने इन्हें तेजस्वी ग्रहोंका अधिपति बनाया ( शान्ति० ११२ । ३१ ) । इन्होंने याज्ञवल्क्यको वेद-ज्ञानका वरदान दिया ( शान्ति ० ३१८ । ६-१२ )। महापद्मनामक नागमे इनका उच्छ एवं शिलवृत्तिकी महिमाका वर्णन करना ( शान्ति० ३६३ अध्याय )। कार्तिकेयको सुन्दर कान्तिकी भेंट देना (अनु०८६। २३)। महर्षि जमदग्निसे क्षमा-प्रार्थना करके उनकी शरणमें आना (अनु० ९५। २० से ९६। ७ तक )। जमदिम ऋ विको छाता और जूता देना (अनु० ९६। १४-१५) । देवासुर-संग्राममें राहुद्वारा सूर्य और चन्द्रमाके घायल होनेसे सब ओर अन्धकार छ। गया । देवतालोग असुरोंद्वारा मारे जाने लगे । उस समय देवताओंकी प्रार्थनामे अत्रिमुनिने चन्द्रमाका खरूप धारण किया और सूर्यदेवको तेजम्बी बनाया था (अनु० १५६ । २-१०)। कुन्तीने व्यासजीके समक्ष अपने गर्भसे सूर्यदेवताद्वारा कर्णकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग सुनाया था (आश्रम० ३० अध्याय)। (२) एक विख्यात दानवः जो कश्यपद्वारा कद्वूके गर्भसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६५। २६ ) । यह राजा दरदके रूपमें पृथ्वीपर पैदा हुआ था (आदि० ६७। ५८)।

सूर्यतीर्थ-कुरुक्षेत्रकी मीमाके अन्तर्गत एक प्राचीन तीर्थ, जहाँ स्नान और देवता-पितरींका अर्चन करके उपवास करनेवाला पुरुष अग्निष्टोम यज्ञका फल पाता और मूर्यलोकमें जाता है ( वन० ८३। ४८-४९ )।

सूर्यदत्त-विराटके भाई ( उद्योग० ५७। ६ ) । इनका एक नाम शतानीक भी था ( विराट० ३१। ११-१२ )। इन्होंने गोहरणके समय कवच धारण करके युद्धके छिये प्रस्थान किया था ( विराट० ३१। १५ ) । इन्होंने त्रिगतोंकी मेनापर आगेमे आक्रमण किया था और सौ त्रिगतोंको मारकर ये उनकी सेनामें घुस गये थे । (विराट० ३२ । १९-२१) । ये उदार रथी थे (उद्योग० १७१ । १५-१६) । द्रोणद्वारा इनके मारे जानेकी चर्चा (कर्ण० ६ । ३४) ।

सूर्यध्वज-एक राजाः जो द्रौपदी-स्वयंवरमें उपस्थित था (आदि० १८५ । १० )।

सूर्य नेत्र-गरुड़की प्रमुख संतानों की परम्परामें उत्पन्न एक पक्षी ( उद्योग० १०१ । १३ ) ।

सूर्यमास-कौरवपक्षका योद्धाः जो अभिमन्युद्वारा मारा गया था ( द्रोण० ४८ । १५-१६ ) ।

सूर्यवर्जा-एक देवगन्धर्वः जो कश्यपद्वारा मुनिके गर्भमे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६५। ४२ )। यह अर्जुनके जन्मोत्सव-में आया था ( आदि० १२२। ५५ )।

सूर्यवर्मा-त्रिगर्तदेशका राजा, जो अश्वमेधीय अश्वके पीछे गये हुए अर्जुनके साथ युद्धमें परास्त हुआ था ( आश्व० ७४ । ९-१३ )। इसके भाईका नाम केतुवर्मा था, जो अर्जुनद्वारा मारा गया था ( आश्व० ७४ । १४-१५ )।

सूर्यश्री-एक सनातन विश्वेदेव (अनु० ९१।३३)।

**सूर्यसावित्र**-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३४ )।

सूर्याक्ष-एक राजाः जो क्रथननामक असुरके अंशने उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७। ५७)।

सृंजय-(१) एक प्राचीन नरेश (आदि०१।२२५)। ये यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं (सभा०८। १५)। दिवतिके पुत्र, जिनके पर्वत और नारद ये दोनों ऋपि मित्र थे (द्रोण० ५५ । ५)। इनका नारदको अपनी कन्या देना र्स्वीकार करना (द्रोण० ५५ । १३ ) । पुत्रकी कामनासे ब्राह्मणोंकी आराधना करना ( द्रोण० ५५। १८-१९ )। नारदजीसे पुत्रप्राप्तिका वर माँगना ( द्रोण० ५५। २२-२३) । इन्हें सुवर्णधीवी नामक पुत्रकी प्राप्ति (द्रोण॰ ५५ । २४ ) । छुटेरोंद्वारा मारे जानेपर इनका पुत्रके शोकमे विलाप करना ( द्रोण० ५५। ३३-३४ )। इन्हें नारद जीका पोडशरा जकीयोपाख्यान सुनाकर समझाना ( द्रोण० ५५। ३६ से द्रोण० ७१। ३ तक ) । नारदजीके समझानेसे इनका शोकरहित होना ( द्रोण० ७९ । ४-५ ) । नारदजीके प्रमावमे इनके पुत्रका जीवित प्रकट होना (द्रोण० ७१ । ८ ) । भगवान श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको समझानेके लिये नारद-संजय-संवादको प्रस्तुत करके पोडशराजकीयोपाख्यान सुनाना (शान्ति॰ २९ अध्याय ) । सुंजयका पर्वत मुनिसे पुत्र-प्राप्तिके लिये वर माँगना (शान्ति०३९। १५)।

इन्हें सुवर्णष्ठीवी नामक पुत्रकी प्राप्ति (श्रान्ति०३१।२३)।
पुत्रकी मृत्युपर इनका विलाप (श्रान्ति०३१।३७)।
नारदजीकी कृपासे पुनः इनके पुत्रका जीवित होना
(श्रान्ति०३१।४२)। इन्होंने जीवनमें कभी
मांस नहीं खाया था (अनु०११५।६३)।(२)
एक दक्षिणभारतीय जनपद (भीष्म०९।६३)।
सृष्टि—एक देवी, जो ब्रह्माकी सभामें रहकर उनकी उपासना
करती हैं (सभा०११।४७)।

सेक-एक देश, जिसे दक्षिण-दिग्विजयके अवसरपर सहदेवने जीता था ( सभा० ३१ । ९ )।

सेदुक-एक प्राचीन नरेश, जो नीतिके मार्गपर चलनेवाले तथा अस्त्र और उपास्त्रोंकी विद्यामें निपुण थे (वन॰ १९६। २)। इन्होंने अपने पास आये हुए गुरुदक्षिणा-याचक ब्राह्मणको राजा वृषदर्भके पास भेज दिया था (वन॰ १९६। ४-६)।

सेनजित्—(१) एक राजा, जिमे पाण्डवोंकी ओरसे रण-निमन्त्रण मेजनेका निश्चय किया गया था (उद्योग० ४।१३)।(२) एक प्राचीन राजा। व्यासजीद्वारा इनके शोकयुक्त उद्वारोंका वर्णन (शान्ति० २५।१४—२८)। पुत्रशोकसे दुखी हुए सेनजित्का एक ब्राह्मणके साथ संवाद (शान्ति० १७४ अध्याय)।

सेनानी ( सेनापति )-धृतराष्ट्रका एक पुत्र (देखिये सेनापति )।

सेनापति ( सेनानी )-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक ( आदि० ६७ । ९७; आदि० ११६ । ९ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध (भीष्म० ६४ । ३२ )।

सेनामुख-सेनाविशेष । पत्तिकी तिगुनी संख्याको सेनामुख कहते हैं (आदि०२।२०)।

सेनाविन्दु-(१) एक क्षत्रिय राजा, जो 'तुहुण्ड' नामक दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७ । १९-२०)। यह द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था (आदि० १८ । ९)। अर्जुनने उत्तर-दिन्विजयके अवसरपर उत्कराजके साथ इसपर आक्रमण करके इसे राज्यच्युत किया था (सभा० २७ । १०)। पाण्डवींकी ओरमे इसे रण-निमन्त्रण मेजनेका निश्चय किया गया था (उद्योग० ४ । १३)। इसका दूसरा नाम क्रोधहन्ता था। यह श्रीकृष्ण एवं भीममेनके समान पराक्रमी माना जाता था (उद्योग० १७१ । २०-२१)। इसके रथके घोड़ोंका वर्णन (द्रोण० २३ । २५-२६)। इसके मरनेकी चर्चा (कर्ण० ६ । ३२)। (२) पाण्डवदलका एक पाञ्चाल योद्धा । कर्णद्वारा इसका वध (कर्ण० ४८ । १५)।

सेनोद्योगपर्व-उद्योगपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय १ से १९ तक )।

**सेयन**–विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक ( **अनु०** ४। ५८)।

सैन्धव-सिन्धदेशके निवासी या स्वामी (वन० ५९। २५)।

सैन्धवायन-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक (अनु० ४। ५१)।

सैन्धवारण्य-एक प्राचीन तीर्थ (वन० ८९। १५)। सैन्यनिर्याणपर्व-उद्योगपर्वका एक अवान्तर पर्व (अध्याय १५१ से १५९ तक)।

सैरन्भ्री-विराटनगरमें अज्ञातवासके समय द्रौपदीका गुप्त नाम तथा सैरन्भ्रीके कार्य एवं खरूपका वर्णन (विराट० ३। १८-१९) (विशेष देखिये द्रौपदी)।

सौसिरिन्ध्र-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ५७ ) ।
सोदर्यवान्-जरासंधका ध्वजा-पताकासे मण्डित दिव्य
रथ, जिसे इन्द्रने उसके मारे जानेके बाद जोतकर अपने
अधिकारमें कर लिया था । उसमें दो महारथी योद्धा एक
साथ बैठकर युद्ध कर सकते थे । इसमें वारंबार
शत्रुओंपर आघात करनेकी सुविधा थी । यह दर्शनीय तथा
दुर्जय था । इसी रथपर आरूढ़ होकर इन्द्रने निन्यानवे
दानवोंका वध किया था । इसके ध्वज आदिकी विशेषताका वर्णन ( समा० २४ । १२-२२ ) । यह रथ इन्द्रसे
उपरिचर वसुको, वसुसे राजा बृहद्रथको और बृहद्रथसे
जरासंधको प्राप्त हुआ था ( समा० २४ । ४८ ) ।

सोम-(१) चन्द्रमा । इनके सत्ताईम स्त्रियाँ थीं (आदि० ६६। १६)। सप्तर्षियोंद्वारा पृथ्वी-दोहनके समय ये बछड़ा बने थे (द्रोण० ६९। २३)। (विशेष देखिये चन्द्रमा।)(२) भानु नामक अग्निकी तीसरी पत्नी निशाके गर्भसे उत्पन्न दो पुत्रोंमेंसे एक। इनके दूसरे भाईका नाम अग्नि है। इनकी बहिनका नाम रोहिणी है। इनके वैश्वानर आदि पाँच भाई और हैं (वन० २२१। १५)।

सोमक-(१) सोमकवंशी क्षत्रियोंका ममुदाय (आदि॰ १२२।४०)।(२) एक प्राचीन राजा, जो यम-सभामें रहकर मूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं (सभा॰ ८।८)। ये पाञ्चालदेशके प्रसिद्ध दानी राजा थे। इनके पिताका नाम सहदेव था (वन॰ १२५।२६)। मौ पुत्रोंकी प्राप्तिके लिये, अपने इकलौते पुत्रकी विल देकर, इनके द्वारा यज्ञका सम्पादन और पुत्रोंकी प्राप्ति (वन॰ १२८।२-७)। इनका अपने पुरोहितके साथ समान रूपने नरक और पुण्य लोकोंका मोग मोगकर

छूटना (वन० १२८। ११-१८)। इन्होंने गोदान करके स्वर्ग प्राप्त किया था (अनु० ७६। २५-२७)। इन्होंने जीवनमें कभी मांस नहीं स्वाया था (अनु० ११५। ६३)।

सोमकीर्ति-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंने एक (आदि०६७। ९९; आदि० ११६। ८)।

सोमगिरि-एक पर्वतः जो सायं-प्रातः स्मरण करने योग्य है (अनु० १६५ । ३३ )।

सोमतीर्थ-(१) कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक प्राचीन तीर्थः जो जयन्तीमें है । वहाँ स्नान करनेने मनुष्यको राजसूय यज्ञका फल प्राप्त होता है (वन०८३। १९)। (२) कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक प्राचीन तीर्थः जिसमें स्नान करनेसे सोमलोककी प्राप्ति होती है (वन० ८३। ११४-११५, १८५)।

सोमदत्त-कुरुवंशी महाराज प्रतीपके पौत्र एवं वाह्मीकके पुत्र । इनके भूरि, भृरिश्रवा तथा शल नामके तीन पुत्र थे। ये अपने तीनों पुत्रोंके साथ द्रौपदीके स्वयंवरमें पधारे थे ( आदि० १८५। १४-१५)। युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें भी इनका शुभागमन हुआ था (सभा० ३४। ८)। देवकीके स्वयंवरके समय शिनिके साथ इनका बाह्युद्ध तथा शिनिका इन्हे पटककर लात मारना एवं इनकी चुटिया पकड़ना (द्रोण० १४४। ११-१३)। शिनिके छोड़ देनेपर इनकी तपस्या और बदला लेनेके लिये वर एवं पुत्रकी प्राप्ति ( द्रोण० १४४ । १५-१९ )। सात्यिकके साथ युद्धमें इनका पराजित होना (द्रोण० १५६ । २१-२९ ) । सात्यिक एवं भीमसेनके प्रहारसे मूर्छित होना ( द्रोण० १५७। १०-११ )। सात्यिकद्वारा इनका वध ( द्रोण० १६२। ३३)। इनके शरीरका दाह-संस्कार ( स्त्री० २६ । ३३ ) । धृतराष्ट्रद्वारा इनका श्राद्ध (आश्रम० ११ । १७) । व्यासजीके आवाहन करनेपर कुरुक्षेत्रमें मरे हुए कौरव वीरोंके साथ ये भी गङ्गाजलमे प्रकट हुए थे ( आश्रम० ३२। १२)।

महाभारतमें आये हुए सोमदत्तके नाम-वाह्वीकः वाह्वीकात्मकः कौरवः कौरवेयः कौरवः कुरुपुङ्गव आदि। सोमधेय-एक पर्वभारतीय जनपदः जहाँके निवासियोंको

सोमधेय-एक पूर्वभारतीय जनपदः जहाँके निवासियोंको भीमनेनने पराजित किया था (सभा० ३०। १०)।

स्तोमप-(१) स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५ ।७०)। (२) एक सनातन विश्वेदेव (अनु० ९१ । ३४)।

सोमपद-एक तीर्थः जहाँ माहेश्वर पदमें स्नान करनेले अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है (वन॰ ८४। ११९)। सोमपा-सात पितरोंमेंने एक । इनकी चार मूर्त पितरोंमें गणना है। इनके तृप्त होनेसे सोम देवताकी तृप्ति होती है (सभा० ११। ४७-४८)। ये सभी पितर ब्रह्माजीकी सभामें उपस्थित हो प्रसन्नतापूर्वक उनकी उपासना करते हैं (सभा० ११। ४९)।

सोमयर्चा-(१) एक सनातन विश्वेदेव (अतु॰ ९१। ३३)।(२)एक सनातन विश्वेदेव (अतु॰ ९१। ३६)।

स्तोमश्रवा-एक तपस्यापरायण ऋषि, जो श्रुतश्रवाके पुत्र थे। इनको पुरोहित बनानेके लिये जनमेजयकी इनके पितासे प्रार्थना (आदि० ३। १३-१५)। ये सर्पिणीके गर्भसे उत्पन्न, तपस्वी और स्वाध्यायशील थे। ब्राह्मणको अभीष्ट वस्तु देनेका इनका गुप्त नियम था। जनमेजय इनके नियमको स्वीकार करके इन्हें अपने साथ ले गये (आदि० ३। १६-२०)।

सोमा-एक अप्सराः जिसने अर्जुनके जन्मोत्सवमें आकर नृत्य किया था ( आदि० १२२ । ६१ ) ।

सोमाश्रम-एक तीर्थः जिसकी यात्रा करनेमे मनुष्य इस भूतलपर पूजित होता है (वन० ८४। १५७)।

सोमाश्रयायण-गङ्गातटवर्ती एक प्राचीन तीर्थ। एकचका-से पाञ्चाल जाते समय यहाँ पाण्डवोंका आगमन हुआ था। यहाँ स्त्रियोंके साथ चित्रस्थ (गन्धर्व) जलकीड़ा करता था, जो अर्जुनसे पराजित हुआ (आदि॰ १६९। ३-३३)।

सौगन्धिक - कुबेरका एक काननः जिसकी सुगन्धका भार हेकर समीरण कुबेरसभामें धनाध्यक्षकी सेवा करता है (सभा० १०। ७)।

सौगन्धिकवन-एक तीर्थभूत वनः जहाँ ब्रह्मा आदि देवताः तपोधन ऋषिः सिद्धः चारणः गन्धर्वः किन्नर और बड़े-बड़े नाग निवास करते हैं। वहाँ प्रवेश करते ही मानव सब पापोंसे मुक्त हो जाता है (वन॰ ८४। ४-६)।

सौति-रोमहर्पण-पुत्र उग्रश्रवाः जिन्होंने नैमियारण्यवासी शौनक आदि ऋपियोंको महाभारत श्रवण कराया था (आदि०१।५)।

सौदास-एक इक्ष्वाकुवंशी राजा (देखिये कल्मापपाद)। सौतिक-महाभारतका एक प्रमुख पर्व।

सौभ-राजा शाल्वका आकाशचारी विमानः जिमे सौमनगर भी कहा जाता था । भगवान् श्रीकृष्णने चक्रद्वारा इसका विध्वंस किया था ( वन० २२ । ३३-३४ )।

सौभद्र-दक्षिण समुद्रके निकटका एक तीर्थ । पाँच नारी-तीर्थामेंसे एक (आदि॰ २१५ । १-३)। वहाँ तीर्थयात्राके लिये अर्जुनका आगमन और शापवश ग्राह वनकर रहने-वाली वर्गा (अप्सरा) का उनके द्वारा उद्धार (आदि॰ २१५ । ८-१४ ) । युधिष्ठिरका यहाँ आगमन और अर्जुनके पराक्रमको सुनकर प्रसन्नताका अनुभव करना (वन० ११८ । ४-७)।

**सौभपति**-शाल्वराज ( आदि० १०२ । ६१ ) । ( देखिये शाल्व )

सौभर-पाञ्चजन्य नामक पितरोंके लिये उत्पन्न किये हुए पाँच पुत्रोंमेंसे एक । इनकी उत्पत्ति वर्त्वाके अंशसे हुई थी (वन० २२०। ६-९)।

सौमदत्ति—सोमदत्तपुत्र भृरिश्रवा ( विशेष देखिये भूरिश्रवा )।

सौम्यासद्धीप-एक द्वीपका नाम (सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ)।

सौरभेयी-एक अप्सराः जो वर्गाकी सखी है (आदि० २१५।२०)। यह ब्राह्मणके शापसे प्राहः' भावको प्राप्त हुई थी (आदि० २१५।२३)। अर्जुनद्वारा इमका ग्राह-योनिमे उद्धार हुआ (आदि० २१६।२१)। यह कुवेरकी सभामें उनकी सेवाके लिये उपस्थित होती है (समा० १०। ११)।

सौवीर-मिन्धु अथवा उसमे लगा हुआ देशः जहाँका राजा विपुल अर्जुनके हाथसे मारा गया था (आदि॰ १३८। २०–२२)।

सौवीरी-राजा पूरुके पौत्र एवं प्रवीरके पुत्र मनस्युकी पत्नी (आदि० ९४। ५-७)।

सौशल्य-एक भारतीय जनपद (भीष्म०९।४०)। सौश्रुति-त्रिगर्तराज सुशर्माका भाईः जिसका अर्जुनके साथ युद्ध और उनके द्वारा इसका वध (कर्ण० २७।३-२२)। सौहद-एक दक्षिणभारतीय जनपद (भीष्म०९।५९)। स्कन्द-देव-सेनापति कुमार कार्तिकेयः जो खाण्डव-वनके युद्धमें शक्ति लेकर श्रीकृष्ण और अर्जुनसे युद्ध करनेके लिये आये थे (आदि० २२६।३३) । इनका प्राकट्य और स्कन्द नाम पड़नेका कारण ( वन० २२५। १६-१८ )। इनका क्रौञ्च-पर्वतको विदीर्ण करना ( वन० २२५। ३३) । इनका मातृकाओंको माता स्वीकार करना ( वन० २२६ । २४ ) । इनके द्यारीरमे विशास्त्रकी उत्पत्ति ( वन० २२७ । १६-१७ )। पराजित हुए देवताओं महित इन्द्रको इनका अभयदान देना (वन० २२७। १८)। इनके पार्षदींका वर्णन ( वन० २२८ अध्याय )। इनका इन्द्रके साथ वार्तालापः इन्द्रद्वारा देव-सेनापति-पदपर अभिषेक; देव-मेनाके साथ इनका विवाह ( वन० २२९ अध्याय )। कृत्तिकाओंको माता स्वीकार करना ( वन० २३०। ६ )। मातृगणोंको

माता स्वीकार करना (वन० २३०। १५) । माता-ओंको पीडाकारक ग्रह बननेका आदेश ( वन० २३०। २२ ) । इनके द्वारा स्वाहा देवीका सत्कार (वन॰ २३१ । ५-६ ) । रुद्रदेवके साथ इनकी भद्रवट-यात्रा ( वन ० २३१। ५४ )। मारुतका स्कन्दकी रक्षाका भार स्वीकार करना ( वन० २३१। ५६ )। इनके द्वारा महिषासुरका वध ( वन० २३१ । ९६ ) । इनके प्रसिद्ध नामोंका वर्णन ( वन० २३२ । ३-९ ) । इनकी उत्पत्तिकी कथा ( शस्य० ४४ अध्याय )। इनका अभिषेक और इनके महापार्घदोंके नाम-रूप आदिका वर्णन ( शल्य॰ ४५ अध्याय )। इनके द्वारा तारकासुरः महिषासुर, त्रिपाद और हृदोदरका वध ( श्रल्य॰ ४६ । ७३-७५ ) । इनके द्वारा वाणासुरकी पराजय और कौञ्च-पर्वतका विदारण ( शल्य० ४६।८३-८४ )। इनके द्वारा तारकके पुत्र और उसके छोटे भाईका वध ( शल्य॰ ४६। ९०-९१ )। भगवान् शंकरने इन्हें भ्तोंका श्रेष्ठ राजा बनाया ( शान्ति० १२२। ३२ )। हिमालयपर शक्ति गाड़ना और उसे उखाड़नेकी घोषणा करना ( शान्ति० ३२७। ९-११ )। इनकी उत्पत्तिका वर्णन तथा इनके विभिन्न नामोंका कारण (अनु० ८५। ६८-८२ )। इनके द्वारा तारकासुरके वधका पुनर्वर्णन ( अनु० ८५। १६४ )। इनकी उत्पत्तिके प्रसङ्गका पुनः उल्लेख (अ**नु० ८६। ५-१४)। इनके दे**व-मेनापति-पदपर अभिषेकका दुवारा वर्णन ( अनु० ८६ । २८ )। इनके द्वारा तारकासुरके वधकी पुनः चर्चा ( अनु० ८६ । २९ )। इनका धर्म-सम्बन्धी रहस्य (अनु० १३४ । १-७ ) ।

स्कन्दग्रह—मातृकागण और पुरुषग्रहोंका समुदाय ( वन० २३० । ४३-४४ ) ।

**स्कन्दापस्मार**—स्कन्दके शरीरमे उत्पन्न हुआ प्रसव-ग्रह (वन० २३०। २६)।

स्कन्ध-धृतराष्ट्रके कुलमें उत्पन्न एक नागः जो जनमेजयके सर्पसत्रमें दग्ध हो गया (आदि० ५७। १८)।

**स्कन्धाक्ष**-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ६० )।

स्तनकुण्ड-एक तीर्थः जहाँ स्नान करनेस वाजपेययज्ञका फल मिलता है ( वन० ८४ । १५२ ) ।

स्तनपोषिक-एक दक्षिणभारतीय जनपद ( भीष्म० ९।६८)।

स्तनवाल-एक दक्षिणमारतीय जनपद (भीष्म०९। ६३)।

स्तम्बिमित्र-एक शार्ङ्गकः जो मन्दपाल ऋषिके द्वारा जरिता (पक्षिणी ) के गर्भमे उत्पन्न हुआ था (आदि॰ २२८। १७)। अपने वड़े भाई जरितारिने अपनी रक्षा-के लिये कहना ( आदि० २३१। ४)। इसके द्वारा अग्निकी स्तुति ( आदि० २३१। १२–१४)। अग्नि-देवकी कृपाने खाण्डववनदाहके समय इसकी रक्षा (आदि० २३१। २१)।

स्तुभ-भानु नामक अग्निके छः पुत्रोंमेंसे एक ( वन० २२१ । १४ )।

स्त्रीपर्व-महाभारतका एक प्रधान पर्व।

स्त्रीराज्य-प्राचीन कालका एक राज्यः जहाँके नरेश युधिष्ठिर-के राजसूय-यज्ञमें आये थे ( वन० ५१। २५ )।

स्त्रीविलापपर्व-स्त्रीपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय १६ से २५ तक )।

स्थािण्डलेयु-पूरुके तीसरे पुत्र रौद्राश्वके द्वारा मिश्रकेशी नामक अप्सराके गर्भसे उत्पन्न एक महाधनुर्धर पुत्र (आदि० ९४। ८-१०)।

स्थाणु-(१) ब्रह्माजीके मानसपुत्र, जो मरीचि आदि छ: पुत्रीं-से भिन्न थे। ग्यारहीं रुद्र इन्हींके पुत्र थे (आदि० ६६। १-३)।(२) ब्रह्माजीके पौत्र एवं स्थाणुके पुत्र, जो ग्यारह रुद्रोंमेंसे एक हैं (आदि० ६६।३)। (३) एक महर्षि, जो इन्द्रकी सभामें विराजते थे (समा० ७। १७)।

स्थाणुवर-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक प्राचीन तीर्थः वहाँ स्नान करके रातभर निवास करनेवाला मनुष्य रुद्र-लोकमें जाता है (वन० ८३। १७८-१७९)।

स्थाणुस्थान—महात्मा स्थाणुका मुझवट नामक स्थान, जहाँ एक रात रहनेमे गणपित-पदकी प्राप्ति होती है (वन॰ ८३ । २२ )। सरस्वतीके पूर्वतटपर जो विषष्ठजीका आश्रम है, यहीं भगवान् स्थाणुने तपः सरम्वतीका पूजन और यज्ञ करके तीर्थकी स्थापना की थी। इसिलये यह स्थान स्थाणुतीर्थके नामसे प्रसिद्ध हुआ। यहीं देवताओंने स्कन्दका सेनापितके पदपर अभिषेक किया था (शस्य॰ ४२।४-७)।

स्थिर-मेरुद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदींमेंसे एक। दूसरेका नाम अतिस्थिर था (शल्य० ४५। ४८)।

स्थूण-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक (अनु० ४ । ५१ )।

स्थूणकर्ण-एक ऋषिः जो अजातशत्रु युधिष्ठिरका आदर करते थे (वन० २६ । २३ )।

स्थूणाकर्ण-एक यक्षः जिसने शिखण्डीको अपना पुरुपत्व दिया था। इसका शिखण्डिनीका मनोरथ पूर्ण करनेकी प्रतिज्ञा करना ( उद्योग० १९१। २४-२५ )। इसके द्वारा शिलण्डिनीको पुरुषत्वका दान ( उद्योग० १९२ । ९ ) । इसके लिये स्त्री ही बने रहनेके निमित्त कुवेरका शाप ( उद्योग० १९२ । ४५-४७ ) । कुवेरद्वारा शापका अन्त बतलाया जाना ( उद्योग० १९२ । ५० ) ।

स्थूलकेश-एक प्राचीन ऋषि, जो सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें लगे रहते थे (आदि०८।५)। इनके द्वारा जंगलमें अनाथ पड़ी हुई 'प्रमद्वरा' का पालन-पोपण, नामकरण एवं महर्षि रुसको वाग्दान (आदि०८। ९—१६)।

**स्थूळवाळुका–एक** पवित्र नदीः जिसका जल भारतवासी पीते हैं **(भीष्म०९।१**५)।

स्थूलिशिरा-एक ऋषि, जो राजा युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे (सभा० ४। ११) । राजा युधिष्ठिरका इनके रमणीय आश्रमपर जाना (वन० १३५।८)। इनका इस्तिन।पुरमें दूत बनकर जाते हुए श्रीकृष्णसे मार्गमें मेंट करना (उद्योग० ८३। ६४ के बाद दा० पाठ)। ये पूर्वकालमें मेरके पूर्वोत्तर भागमे तपस्या करते थे। इनकी वायुपर प्रसन्नता और वृक्षोंपर रुष्ट होकर उन्हें शाप देना (शान्ति० ३४२। ५९)। ये शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मजीको देखनेके लिये आये थे (अनु० २६।५)।

स्थूलाश्न-एक दिव्य महिंगे जो शरशय्यापर पड़े हुए भीष्म-जीको देखनेके लिये आये थे (अबु० २६।७)।

स्मृति-स्मरणकी अधिष्ठात्री देवीः जो कुमार महासेनकी सेनाके आगे-आगे चलती थीं ( शल्य० ४६ । ६४ ) ।

स्यमन्तक-एक दिव्य मणि, जो भगवान् सूर्यनं सत्राजित्को दी थी। सत्राजित् और प्रसेनजित्के यहाँ जो स्यमन्तक-मणि थी, उससे प्रचुरमात्रामें सुवर्ण झरता रहता था (सभा० १४। ६० के बाद दा० पाठ)। (कृतवर्माके पड्यन्त्रसे यह मणि चुरायी गयी और सत्राजित् मार डाले गये) सात्यकिने इस घटनाका भगवान् श्रीकृष्णको स्मरण कराया था (सौसळ० १। २१)।

स्यूमरिम-एक प्राचीन ऋषि, जो गायके भीतर प्रविष्ट हुए थे। इनका कपिलके साथ संवाद तथा इनके द्वारा यज्ञकी अवस्यकर्तव्यताका निरूपण ( शान्ति ० २६८ अध्याय )। प्रवृत्ति-निवृत्ति मार्गके विषयमें स्यूमरिक्म और कपिलका संवाद ( शान्ति ० २६९ अध्याय )। इनके संवादमें-चारों आश्रमोंमें उत्तम साधनोंके द्वारा ब्रह्मकी प्राप्तिका कथन ( शान्ति ० २७० अध्याय )।

स्रज-एक सनातन विश्वेदेव (अनु० ९१ । ३३ ) । स्वक्ष-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ४५ ) ।

स्वन-सत्यके पुत्र। ये रोगकारक अग्नि हैं। इनसे पीइत

होकर लोग वेदनामे स्वयं कराइ उठते हैं। स्वन (चीत्कार) करनेमें कारण होनेसे इनका नाम 'स्वन' हुआ (बन० २१९। १५)।

स्वयंजात-विवाहिता पत्नीसे अपने द्वारा उत्पन्न पुत्र (बन्धु-दायाद ) ( आदि॰ ११९ । ३३ ) ।

स्वयंत्रभा-एक अप्तराः जिन्होंने अर्जुनके स्वागतमें इन्द्र-भवनमें नृत्य किया था ( वन० ४३ । २९ ) ।

स्वयंवर-(१) आदिपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय १८६ से १९१ तक )। (२) राजाओंकी एक सभा, जिसमें राजकन्याएँ स्वयं अपने लिये वरका वरण करती हैं (वन० ५४। ८)।

स्वराष्ट्र-एक भारतीय जनपद (भीष्म०९। ४८)। स्वरूप-एक दैत्यः जो वहणकी सभामें रहकर उनकी उपासना करता है (सभा०९। १४)।

स्वर्ग-पुण्य कमोंसे प्राप्त होनेवाला देवलोक, जिसमें इन्द्रलोक प्रधान है। राजा ययाति स्वर्गलोकमें जाकर देवभवनमें निवास करते थे। वहाँ देवताओं, साध्यगणी, मरुद्रणी तथा वस्त्रींने उनका बड़ा सत्कार किया था। वहाँ इन्द्रके साथ बातचीत करनेका उन्हें अवसर मिला था ( आदि॰ ८ : 19-३ ) । स्वर्गलोकमें जो रमणीय इन्द्रपुरी है, वह सौ योजन विस्तृत और एक इजार दरवाजींसे सुशोभित है । वहाँ ययातिने एक इजार वर्षोतक निवास किया था। वहीं नन्दनवन है। जहाँ इच्छानुसार रूप धारण करके अप्सराओं के साथ विहार करते हुए वे दस लाख वर्षोतक रहे ( आदि॰ ८९। १६, १९) । साधु पुरुप स्वर्गलोकके सात बड़े दरवाजे बतलाते हैं। जिनके द्वारा प्राणी इसमें प्रवेश करते हैं-तप, दान, शम, दम, लजा, सरलता और समस्त प्राणियोंके प्रति दया ( आदि॰ ९०। २२ )। स्वर्गमें जो इन्द्रकी सभा है, उसकी लंबाई डेढ सौ और चौड़ाई सौ योजनकी है! वह आकाशमें विचरनेवाली और इच्छाके अनुसार मन्द या तीव गतिसे चलनेवाली है। उसकी ऊँचाई भी पाँच योजन है। उसमें बुढापा, शोक और थकावटका प्रवेश नहीं है। वहाँ भय नहीं है। वह मङ्गलमयी और दिन्य शोभासे सम्पन्न है। उसमें ठइरनेके लिये सुन्दर-सुन्दर मइल और बैठनेके लिये उत्तमोत्तम सिंहासन बने हुए हैं। वह रमणीय सभा दिन्य वृक्षींसे सुशोभित है। वहाँ इन्द्राणी शची और स्वर्गलोककी लक्ष्मीके साथ देवराज इन्द्र सर्वश्रेष्ठ सिंहासनपर विराजमान होते हैं। गन्धर्व और अप्सराएँ नृत्यः बाद्य एवं गीतोंद्वारा उनका मनो-रञ्जन करती हैं (समा० ७ अध्याय) । स्वर्गमें राजसूय यक्षके प्रभावसे राजा इरिश्चन्द्रको सर्वोत्तम सम्पत्ति प्राप्त

हुई थी। उसे देखकर राजा पाण्डु चिकत हो गये थे और उन्होंने नारदजीके द्वारा युधिष्ठिरके पास राजसूय यज्ञ करनेके लिये संदेश भेजा था (समा॰ १२।२३-२६ ) । सत्यभामाने श्रीकृष्णके साथ स्वर्गमें जाकर वहाँका वैभव देग्वा था और वहाँ उन्हें देवमाता अदिति-का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था ( समा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८११-८१२ )। अर्जुनने स्वर्गलोक-को जाते समय ऊपर जाकर सहस्रों अद्भुत विमान देखे। वहाँ न सूर्य प्रकाशित होते हैं न चन्द्रमा। अग्निकी प्रभा भी वहाँ काम नहीं देती है। स्वर्गके निवासी अपने पुण्य कमोंने प्राप्त हुई अपनी ही प्रभासे प्रकाशित होते हैं । स्वर्गद्वारपर अर्जुनको सुन्दर विजयी गजराज ऐरावत खड़ा दिखायी दियाः जिसके चार दाँत बाइर निकले थे ( वन० ४२ । ४० )। धिदों और चारणोंसे सेवित रमणीय अमरावतीपुरी सभी ऋतुओं के फूलों और पुण्यमय वृक्षों से सुशोभित है । अप्सराओंसे सेवित नन्दनवनकी शोभा अद्भुत है, जो तपस्या और अग्निहोत्रसे दूर रहे हैं, जिन्होंने युद्धमें पीठ दिखा दी है, वैसे लोग पुण्यात्माओं के लोकका दर्शन नहीं कर सकते हैं । जो यज्ञ बत्र वेदाध्ययनः तीर्थरनान और दान आदि सरकमोंसे विश्वत हैं, शराबी, गुरुपत्नीगामी, मांसाहारी तथा दुसत्मा हैं, वे भी उस दिव्यलोक का दर्शन नहीं पा सकते । देवताओं, विद्धों और महर्षियोंने वहाँ अर्जनका स्वागत-सत्कार किया । अप्सराओंने तृत्य और गीतोंद्वारा उनका मनोरञ्जन किया ( बन० ४३ अध्याय )। जिसे स्वर्लोक कहते हैं, वह यहाँसे बहुत ऊपर है। वहाँ पहुँचनेके लिये ऊपरको जाया जाता है; इसलिये उसका एक नाम ऊर्ध्वग भी है। वहाँ जानेके लिये जो मार्ग है, वह बहुत उत्तम है। वहाँके लोग सदा विमानोंपर विचरा करते हैं । जिन्होंने तपस्या नहीं की है, बड़े-बड़े यज्ञोंद्वारा यजन नहीं किया है तथा जो असत्यवादी एवं नास्तिक हैं, वे उस लोकमें नहीं जा पाते हैं। धर्मात्मा, मनको वशमें रखनेवाले, शम-दमसे सम्पन्नः ईश्यारहितः दान-धर्मपरायण तथा युद्धकलामें प्रतिद्ध शूरवीर मनुष्य ही वहाँ सद भर्मोमें श्रेष्ठ इन्द्रियसंयम और मनोनिग्रहरूपी योगको अपनाकर सत्पुरुषे द्वारा सेवित पुण्यवानोंके लोकोंमें जाते हैं। वहाँ देवता, साध्यः विश्वेदेव, महर्षिगण, याम, भाम, गन्धर्व तथा अप्तरा-इन सब देवतमृहोंके अलग-अलग अनेक प्रकाशमान लोक हैं, जो इच्छानुसार प्राप्त होनेवाले भोगाँसे सम्पन्न, तेजस्वी तथा मञ्जलकारो हैं। स्वर्गमें तैंतीस इजार योजनका सुवर्णमय एक बहुत ऊँचा पर्वत है, जो मेर्दगिरिके नामसे विख्यात है। वहीं देवताओं के

नन्दन आदि पत्रित्र उद्यान तथा पुण्यात्मा पुरुषींके विहारस्यल हैं। वहाँ किनीको भुख-प्याम नहीं लगती। मनमें कभी ग्लानि नहीं होती, गर्मी और जाड़ेका कष्ट भी नहीं होता और न कोई भय ही होता है। वहाँ कोई वस्तु ऐसी नहीं है, जो घृणा करनेथोग्य एवं अधुन हो। वहाँ सब ओर मनोरम सुगन्धः सुखदायक स्पर्श तथा कानों और मनको प्रिय छगनेवाल मधुर शब्द मुननेमें आते हैं। म्वर्गलोकमें न शोक होता है, न बुढ़ापा। वहाँ यकावट तथा करुणाजनक विलाप भी श्रवणगोचर नहीं होते । स्वर्गलोक ऐसा ही है। अपने सत्कर्मोंके फलरूप ही उसकी प्राप्ति होती है। मनुष्य वहाँ अपने किये हुए पुण्यकमींसे ही रह पाते हैं। म्वर्गवासियोंके दारीरमें तैजस तत्त्वकी प्रधानता होती है। वे शरीर पुण्यकमोंसे ही उपलब्ध होते हैं। माता-पिताके रजोबीर्यसे उनकी उत्पत्ति नहीं होती है। उन शरीरोंमें कभी पसीना नहीं निकलता, दुर्गन्ध नहीं आती तथा मल मूत्रका भी अभाव होता है। उनके कपड़ोंमें कभी मैल नहीं बैठती है। स्वर्गवासियोंकी जो दिव्य (दिव्य कुतुमोंकी) मालाएँ होती हैं, वे कभी कुम्हलातो नहीं हैं । उनसे निरन्तर दिन्य सुगन्ध फैलती रहती है तथा वे देखनेमें भी बड़ी मनोरम होती हैं। स्वर्गके सभी निवासां ऐसे हो विमानोंसे सम्पन्न होते हैं। जो अपने संस्कर्मोद्वारा स्वर्गलोकपर विजय पा चुके हैं, वे वहाँ बड़े सुखसे जीवन बिताते हैं। उनमें किसीके प्रति ईर्ष्या नहीं होती, वे कभी शोक तथा यकावटका अनुभव नहीं करते एवं मोह तथा मात्सर्य ( द्वेपभाव ) से मदा दूर रहते हैं। अपने किये हुए स्तकमीका जो फल होता है, वही स्वर्गमं भोगा जाता है। वहाँ कोई नवीन कर्म नहीं किया जाता। अपना पुण्यरूप मूलधन गॅवानेसे ही वहाँके भोग प्राप्त होते हैं (वन०२६१।२-1६,२८)। युभिष्ठिमके द्वारा म्वर्गलोकका दर्शन (स्वर्गा० ४ अध्याय)।

स्वर्गतीर्थ-एक तीर्थः जो नैमिषारण्यमें है। यहाँ एक मामतक पितरीको जलाञ्जलि देनेसे पुरुपमेध यजका फल प्राप्त होता है (अनु २५।३३)।

स्वर्गद्वार-कुरुक्षेत्रको सीमामें स्थित एक प्राचीन तीर्थ, जिसके सेवनसे मनुष्य स्वर्गलोक पाना और ब्रह्मलोकमें जाता है (वन०८३।१६७)।

खर्गमार्गतीर्थ-एक तीर्थः जहाँ स्नान करनेसे मनुष्य ब्रह्मलोकमें जाता है (अनु०२५। ६१)।

स्वर्गारोहणपर्व-महाभारतका एक प्रमुख पर्व।

स्वर्णप्रीव-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ७५)। स्वर्णविन्दु-एक तीर्थः जिसमें स्नान करनेसे मनुष्य स्वर्गमें जाता है (अनु० २५। ९)।

स्वर्भानवी-स्वर्भानुकी पुत्री, पुरूरवाके पुत्र आयुकी पत्नी। नहुष आदि पाँच पुत्रोंकी माता (आदि० ७५। २६)। स्वर्भानु-एक विख्यात दानवः जो दनुके गर्भसे कश्यपद्वारा उत्पन्न हुआ था (आदि० ६५। २४)। यह महन्न् अमुर उग्रसेनके रूपमें पृथ्वीयर उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७। १२-१३)। यह प्राचीनकालमें पृथ्वीका शासक था; परंतु कालवश इसे छोड़कर चल वमा ( क्वान्ति० २२७। ५०)।

खिस्तिक-(१) गिरित्रजनिवासी एक नाग (सभा० २१।९)। यह वरुण सभामें रहकर उनकी उपासना करता है (सभा०९।९)। (२) स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५। ६५)।

स्वस्तिपुरतीर्थ-कुरुक्षेत्रकी सीमार्मे स्थित ःक प्राचीन तीर्थः जिसकी परिक्रमा करनेसे सहस्र गोदानका फल मिलता है (वन०८३। १७४)।

खस्तिमती-स्कन्दकी अनुचरी एक मानुका (शब्य ०४६। १२)। खस्त्यात्रेय-एक प्राचीन महिषे, जो इन्द्रकी मभार्मे विराजते हैं (सभा० ७। १० के बाद दा० पाठ)। ये दक्षिण दिशामें निवास करनेवाले ऋषि हैं (शान्ति०२०८। २८)।

स्वाती-सत्ताईस नक्षत्रोंमेंसे एक जो इस नक्षत्रमें अपनी अधिक-से-अधिक पिय वस्तुका दान करता है, वह मनुष्य ग्रुमलोकोंमें जाता है तथा महान् यशका भागी होता है (अनु०६४। १८)। इस नक्षत्रके योगमें पितरोंकी पूजा करनेवाला वाणिज्यसे जीवन निर्वाह करता है (अनु०८९।७)। चान्द्रत्रतमें स्वाती नक्षत्रमें चन्द्रमाके दाँतों-की भावना करके उनकी पूजा करनेका विधान है (अनु०६१०।७)।

खायम्भुवमनु-इनके द्वारा ऋषियोंको धर्मका उपदेश (शान्ति॰ ३६ अध्याय ) । प्रजाओंका इन्हें राजा स्वीकार करना (शान्ति॰ ६८ ! २३—२९ ) । इनका राजा होकर राजुओंका इमन करना (शान्ति॰ ६८ । ३१-३२ ) ।

स्वारोचिष-एक मनुः जिन्हें ब्रह्मा जाने सात्वत-धर्मका उपदेश दिया था। इन्होंने अपने पुत्र शङ्कपदको इस धर्मकी शिक्षा दो थी (शान्ति० ३४८। ३६-३७)।

खाहा-(१) अग्निकी पत्नी (आदि० १९८ । ५) । ये ब्रह्मार्जाकी सभामें उनकी सेवाके लिये उपस्थित होतां हैं (सभा० ११ । ४२) । इनका मुनि-पत्नियोंके रूपमें अग्निके साथ समागम (वन० २२५ । ७) । गर्डी-रूप धारण करना (वन० २२५ । ९) । इनका छः वर समागम करके अग्निके वीर्यको सरकंडोमें गिराना (वन० २२५ । १५) । इनका अग्निदेवके साथ सदा रहनके लिये स्कन्दके सममुख अपना अभिप्राय प्रकट करना (वन० २३१ । ३-४) । स्कन्दके अभिप्रेकके समय खाहा देवी भी उपस्थित थी (शस्य० ४५ । १३)। (२) बृहस्पतिकी पुत्रीं जो अधिक कोधवाली है। यह सम्पूर्ण भृतींमें निवास करती है। इसका पुत्र कामा नामक अग्नि है (वन० २१९। २२-२३)।

खिएकत्-( १ ) प्रत्येक यहा कर्ममें अग्निके छिये सदा घीका ऐसी धारा दो जाती है जिसका प्रवाह उत्तराभि- मुख हो; इसीलिये वह अभीष्ट-माधक होती है, अतएव इस उत्कृष्ट अग्निका नाम भिवष्टकृत्' है। इसे बृहस्पति-का छठा पुत्र समझना चाहिये (वन०२१९।२१)। (२) मनुके द्वितीय पुत्र विश्वपति नामक अग्नि, मनुकी कन्या रोहिणी भी खिष्टकृत् मानी गयी है। इन्हींके प्रभावसे हविष्यकी सुन्दरतासे आहुति-क्रिया सम्पन्न होती है; अतः वे भिवष्टकृत्' कहलाते हैं (वन०२२९। १७-१८)।

(ह)

हंस-(१) एक श्रेष्ठ पक्षीः कश्यपपत्नी नाम्रा देवीकी पुत्री धृतराष्ट्रीसे हंस उतान हुए थे ( आदि० ६६ । ५६-५८ )। सुवर्णमय पंखले भृतित एक इंसने नल और दमयन्तीके पास एक दूसरेके संदेशको पहुँचाकर उनमें अनुराग उत्पन्न किया था (वन० ५३। १९-३२)। सप्तर्पियोंने हंस-रूप धारण करके भीष्मके निकट आकर उन्हें दक्षिणायनमें प्राणत्याग करनेसे रोका था (भीष्म० ११९। १०२)। एक हंस और काकका उपाख्यान (कर्ण० ४१ । १४—७० ) । ( २ ) जरासंधका एक मन्त्री, जो डिम्मकका भाई था। इसे किसी भी अस्त्र-शस्त्रसे मारे न जानेका देवताओं द्वारा वर प्राप्त था (सभा० १४।३७)। यह अपने भाई डिम्मककी मृत्युका समाचार सुनकर यमुनाजीमे कृद पड़ा और मर गया (सभा० १४। ४२)। जरासंधको सलाह देनेके लिये ये ही दोनों भाई नीति-निपुण मन्त्री थे (सभा० १९।२६)। भीममेनके साथ युद्धका निश्चय हो जानेपर इसने अपने इन दोनों स्वर्गीय मन्त्रियों - कौशिक और चित्रमेनका- हंस और डिम्भकका स्मरण किया था ( सक्षा० २२ । ३२ )। (३) जरासंधर्का मेनाका एक राजा, जो सत्रहवीं वारके युद्धमें बलरामजीद्वारा मारा गया था (सभा० १४।४०)।

हंसकायन-अत्रियोंकी एक जाति, इस जातिके उत्तम कुलोत्पन्न क्षत्रिय मेंट लेकर युधिष्ठिरके राजसूययज्ञमें आये थे (सभा० ५२। १४)।

हंसकूट-एक पर्वतः यहाँ पित्नयोंसिहित पाण्डुका आगमन हुआ था। इसे लाँघकर वे शतश्रुङ्ग पर्वनपर पहुँचे थे (आदि० ११८। ५०)। इस पर्वनका शिखर श्रीकृष्णने द्वारकापुर में स्थापित किया थाः जो साठ ताड़के बराबर ऊँचा और आधा योजन चौड़ा था (सभा० ३८। २९ के बाद दा० पा०, पृष्ट ८१६)।

हंसचूड़-एक यक्ष, जो कुवेरकी मेवाके लिये उनकी समामें उपस्थित रहता है (समा० ९०। १७)।

हंसज-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ६८ )। हंसपथ-एक देशः जहाँके निवासी सैनिक द्रोणनिर्मित गरुड़-व्यूहके ग्रीवामागमें खड़े थे ( द्रोण० २०। ७ )। हंसप्रपतनतीर्थ-प्रयागमें स्थित एक त्रिलोकविख्यात तीर्थः जो गङ्गाके तटपर अवस्थित है ( वन० ८५। ८७ )। हंसवक्त-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ७५ )। हंसिका—सुरिमकी पुत्री, जो दक्षिण दिशाको धारण करने-वाली है ( उद्योग० १०२ ।७-८ ) ।

हंसी-राजि भगीरथकी एक यशस्विनी कन्याः जिसका हाथ उन्होंने कौत्स ऋपिके हाथमें दिया था (अनु० १३०। २६)।

हनुमान्-( केनरीकी पत्नी अञ्चना देवीके गर्भने वायुद्वारा उत्पन्न महावीर मारुति ) इनका कदलीवनमें भीमसेन-का मार्ग रोककर लेटना (वन० १४६।६६-६७)। इनका मीममेनके साथ संवाद ( वन० अध्याय १४७ से १५० तक ) । इनका भीमसेनको संक्षितमें श्रीराम-चरित्र मुनाना (वन० १४८ अध्याय)। इनके द्वारा चारों युगोंके धर्मोंका वर्णन (वन० १४९ अध्याय)। इनका भीममेनको अपना विशाल रूप दिखाना (वन० १५० । ३-४ ) । इनके द्वारा चारों वर्णोंके धर्मका प्रति-पादन ( वन० १५० । ३०-३६ ) । इनके द्वारा राजधर्म-का वर्गन (वन० १५०।३७-४९)। इनका भीमसेनके सिंहनादको अपनी गर्जनामे वढाने तथा अर्जुनकी ध्वजापर स्थित होकर अपनी भीषण गर्जनाद्वारा शत्रुओंको डरानेकी बात कहकर भीमसनको आदवासन दे अन्तर्घान होना ( वन० १५१।१६–१९ ) । इनका लंकामे लौटकर श्री-राममे सीताका समाचार बताना ( वन० २८२। १७-५७ ) । इनके द्वारा धूम्राक्षका वध (वन० २८६।१४) । इनके द्वारा वज्रवेगका वध (वन० २८७। २६)। इनका दूत वनकर भरतके पाम जाना और लौटकर श्री-रामको इसकी सूचना देना (वन० २९१ । ६१-६२ ) ।

हन्यमान-एक दक्षिणभारतीय जनपद (भीष्म० ९१६९)।
हयद्यीच-(१) नरकासुरके राज्यकी रक्षा करनेवाल चार
असुरोंमंने एकः श्रीकृष्णद्वारा ही इसका वध होनेवाला
था (सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ट ८०५)।
श्रीकृष्णद्वारा हयग्रीवके मारे जानेकी चर्चा (उद्योग० १३०। ५०)। (२) विदेह-वंशका एक कुलाङ्गार राजा (उद्योग० ७४। १५)। (३) एक प्राचीन राजर्पिं, जो शत्रुओंपर विजय पा चुके थे, किंतु पीछे असहाय होनेके कारण मारे गये। इन्होंने युद्धने उत्तम कीर्ति पायी और अब स्वर्गमें आनन्द भोगते हैं। इनका विशेष वर्णन (शान्ति० २४। २३-३४)।

हयज्ञान—अश्वसंचालनका एक विद्याः जिससे घोड़ोंकी गति बहुत अधिक बढ़ जाती है तथा उनके गुण-दोप भी जाने जाते हें (वन० ७७ । १७) ।

हयशिरा ( हयग्रीव )—भगवान्का एक अवतार । इनका विशेष वर्णन ( शान्ति० ३४७ अध्याय ) ।

हर-(१) एक विख्यात दानवः जो दनुके गर्भसे कश्यप-द्वारा उत्पन्न हुआ था (आदि०६५।२५)। यह राजा सुवाहुके रूपमें पृथ्वीपर पैदा हुआ था (आदि० ६७।२३-२४)। (२) महादेवजीः ये स्कन्दके अभिषेक्रमें पधारे थे (क्राख्य०४५।१०)। 'हर' ग्यारह रुद्रोंमेंसे एक हैं ( शान्ति० २०८। १९ )। हरणाहरणपर्व-आदिपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय २२० )।

हरि-(१) रावणकी सेवामें रहनेवाले पिशाच तथा अधम राक्षमोंका एक दल, जिसने वानरोंकी सेनापर धावा किया था (वन० २८५। १-२)। (२) गरुड़के महावली तथा यद्यस्वी वंदाजोंमें से एक ( उद्योग० १०१ । १३ )। (३) घोड़ोंका एक भेद, जिसके गर्दनके बड़े-बड़े वाल और शरीरके रोयें सुनहरे रंगके हों, जो रंगमें रेशमी पीताम्बरके समान जान पड़ता हो) वह घोड़ा हरि कहलाता है ( द्रोण० २३। १३ )। ( ४ ) राजा अकम्पनका पुत्र, जो बलमें भगवान् नारायणके समानः अस्त्रविद्यामें पारङ्गतः मेघावीः श्रीसम्पन्न तथा युद्धमें इन्द्रके तुल्य पराक्रमी था । यह युद्धक्षेत्रमें शत्रुओंके हाथ मारा गया था ( द्रोण० ५२ । २७--२९ ) । इसकी मृत्युका वर्णन ( शान्ति० २५६ । ८ ) । (५ ) एक असुरः जो तारकाक्षका महाबली वीर पुत्र था। इसने तपस्याद्वारा ब्रह्माको प्रमन्न करके उनसे वरदान पाकर तीनों पुरोंमें मृत-संजीवनी बावलीका निर्माण किया था (कर्णे० ३३ । २७–३० ) । (६) पाण्डवपक्षका एक योद्धाः जो कर्णद्वारा मारा गया था (कर्ण० ५६। ४९-५०)। (७) स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५।६१)। (८) श्रीकृष्णका एक नाम तथा इस नामकी निस्कि ( शान्ति० ३४२ । ६८ ) ।

हरिण-(१) ऐरावतकुलोतन्न एक नाग, जो जनमेजयके सर्पसत्रमें दग्ध हो गया था (आदि०५७। ११-१२)। (२) बिडालोपाख्यानमें आये हुए नेवलेका नाम (शान्ति०१३८।३१)।

हरिणाश्व-एक प्राचीन नरेशः जिन्हें महाराज रघुसे खङ्गकी प्राप्ति हुई थी और उन्होंने वह खङ्ग ग्रुनकको प्रदान किया था ( शान्ति० १६६। ७८-७९ )।

हरिताल-एक पर्वतीय धातुः जो संध्याकालीन बादलोंके समान लाल रंगकी होती है (वन० १५८। ९४)।

हरिद्रक-कश्यपवंशमें उत्पन्न एक प्रमुख नागराज (आदि०३५।१२)।

हरिपिण्डा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६। २४)।

हरिमेधा-एक प्राचीन राजिर्षः जिनके यज्ञके समान जनमेजपका यज्ञ वताया गया है (आदि० ५५। ३)। इनकी कन्याका नाम ध्वजवन्ती थाः जो पश्चिम दिशामें निवास करता थी (उद्योग० ११० १३)।

हरिबम्र-एक जितात्मा एवं जितेन्द्रिय मुनिः जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे (सभा॰ ४। १६)।

हरिवर्ष-हेमक्टपर्वतके उत्तरमें विद्यमान एक वर्षः जहाँ उत्तरदिग्विजयके अवसरपर अर्जुन गये थे और उसे अपने अधीन करके बहुत-सा रत्न प्राप्त किये थे (सभा० २८। ६ के बाद दा० पाठ)।

हरिश्चन्द्र-इथ्वःकुवंशी राजा त्रिशङ्कके पुत्र । इनकी माताका नाम मत्यवर्ता था (सभा० १२।१० के बाद दा० पाठ ) । ये इन्द्रमभामें सम्मानपूर्वक विराजते हैं ( सभा० ७ । १३ ) । ये बड़े बलवान् और समस्त भूपालींके सम्राट थे । भूमण्डलके सभी नरेश इनकी आज्ञाका पालन करनेके छिये मिर झकाये खड़े रहते थे। इन्होंने अपने एकमात्र जैत्र नामक रथपर चढकर अपने झम्ब्रोंके प्रतारसे सातों द्वीपोंपर विजय प्राप्त कर ली थी । इन्होंने राजसूय नामक यज्ञका अनुष्ठान किया था । इन्होंने याचकोंके मॉंगनेपर उनकी मॉंगसे पॉंचगुना अधिक धन दान किया था । ब्राह्मणोंको धन-रत्न देकर संतुष्ट किया था। इसीलिये ये अन्य राजाओंकी अपेक्षा अधिक तेजस्वी और यदास्वी हुए हैं तथा अधिक सम्मानपूर्वक इन्द्रसभामें विशाजमान होते हैं (सभा० १२। ११-१८)। इनकी सम्पत्तिको देखकर चिकत हो स्वर्गीय राजा पाण्डुने नारदजीद्वारा युधिष्ठिरके पान राजस्ययज्ञ करनेका संदेश भेजा था (सभा० १२। २३-२६) । इनके द्वारा मांस-भक्षणका निषेध (अनु० १९५ । ६१) । ये मायं-प्रातःस्मरणीय नरेश हैं ( अनु० १६५ । ५२ ) ।

हरिश्राचा-भारतवर्पकी एक नदीः जिसका जल भारतवासी पीते हैं (भीष्म० ९।२८)।

हरी-क्रोधवशाकी पुत्री, जिमने वेगवान् घोड़ों एवं वानरींको जन्म दिया तथा गायके ममान पूँछवाले लंगूर भी इमी-के पुत्र कहे गये हैं ( आदि० ६६। ६०, ६४ )।

हर्यश्व-(१) अयोध्याके राजा, जो महापराक्रमी, चतुर-ङ्गिणी सेनामे सम्पन्नः कोप-धन-धान्य तथा सैनिक राक्तिसे समृद्ध थे । प्रजा इन्हें वहुत प्रिय थी । ब्राह्मणोंपर इनका प्रेम था । ये प्रजावर्गके हित एवं संतानकी कामना रखते थे और ज्ञान्तभावसे तपस्यामें संलग्न रहते थे ( उद्योग० ११५। १८-१९) । इनके पास ययातिकन्यासहित गालवका आगमन (उद्योग० ११५ । २०-२१) । गालवको शुल्करूपमें दो सौ स्यामकर्ण घोड़े देकर इनका ययातिकन्या माधर्वाको एक संतान पैदा करनेके लिये पत्नी बनाना तथा माधवीके गर्भसे वसुमना नामक पुत्रकी प्राप्ति ( उद्योग० ११६ । १६-१७ ) । पुत्रोत्पत्तिके वाद पुनः माधवीको गालव मुनिको वापस देना ( उद्योग० ११६। २०)। इन्होंने जीवनमें कभी मांस नहीं खाया था (अनु० १९५ । ६७) । (२) काशिराज मुदेवके पिता, जो वीतहब्यके पुत्रीद्वारा मारे गये थे (अनु० 30 1 90-99 ) 1

हर्ष-धर्मके तीन श्रेष्ठ पुत्रोंमेंने एक शेष दोके नाम शम और काम हैं। हर्षकी पत्नीका नाम नन्दा है (आदि० ६६। ३२-३३)।

हलधर-वलरामजीका एक नाम ( देखिये वलदेव )। हलिक-कश्यपवंशमें उत्पन्न एक प्रमुख नागराज ( आदि० ३५। १५)। हिलिमा-शिशुकी सप्त मातृकाओंमेंने एक ( वन॰ २२८। १०)।

हलीमक-वासुकिकुलोत्पन्न एक नगा, जो जनमेजयके सर्वसत्रमें जल मरा था (आदि० ५७। ५)।

हवन-ग्यारह रुद्रोमेंने एक ( अनु० १५० । १३ )।

हविभ्र-एक प्राचीन नरेश, जिनका नाम सार्य-प्रातः स्मरणीय है (अनु० १६५ । ५८ ) ।

हिविधीम:-मनुवंदी अन्तर्धामाके पुत्र । इनका पुत्र प्राचीन-वर्हिके नामसे उत्पन्न होगा (अनु० १४७ । २४ )।

हिवःश्रवा—सोमवंशीय महाराज कुरुके वंशज धृतराष्ट्रके पुत्र ( आदि० ९४ । ५९ ) ।

हविष्मती–महर्षि अङ्गिराकी पॉचर्वा कन्याः जिसके सान्निध्य-में हविष्यद्वारा देवताओंका यजन किया जाता है ( वन० २१८ । ६ ) ।

हविष्मान् एक प्राचीन महर्षि जो इन्द्रसमामें रहकर इन्द्रकी उपासना करते हैं (सभा० ७। १३)।

हसन-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ६७ ) ।

हस्तिकर्यप-एक प्राचीन ऋषि, जो पर्वतपर तप करते समय श्रीकृष्णके पास गये थे (अनु० १३९ । ११ )। ये उत्तर दिशाके निवासी हैं (अनु० १६५ । ४६ )।

हस्तिपद्-कश्यपवंशमें उत्पन्न एक प्रमुख नागराज (आदि०३५।९)।

हस्तिषिण्ड--कश्यपवंशमें उत्पन्न एक प्रमुख नागराज (आदि०३५।१४)।

हस्तिभद्र-कश्यपवंशमें उत्पन्न एक नाग ( उद्योग० १०३।१३)।

हस्तिसोमा-भारतवर्षकी एक नदीः जिसका जल भारतवासी पीते हैं (भीष्म॰ ९। १९)।

हस्ती-(१) मोमवंशीय महाराज कुरुके वंशज धृतराष्ट्रके पुत्र (आदि० ९४। ५८)। (२) चन्द्रवंशी राजा मुहोत्रके पुत्र । इनकी माता इक्ष्वाकुकुलकी कन्या मुवर्णा थी। इनकी भार्या त्रिगर्तराजकी पुत्री यशोधरा थी, जिसके गर्भम विकुण्टन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। हस्तिनापुर नगर इन्होंने ही बसाया था (आदि० ९५। ३४-३५)।

हाटक-हिमालयके उत्तरभागवर्ती एक देश, जो गुह्यकोंका निवासस्थान है। उत्तरदिग्विजयके अवसरपर अर्जन यहाँ गये और गुह्यकोंको समझा-बुझाकर अपने अधीन कर लिया (सभा० २८। ३-४)।

हार-एक देश, यहाँके नरेशको नकुलने पश्चिम-दिग्विजयके समय आज्ञामात्रमे ही अपने अधीन कर लिया था (समा० ३२। १२-१३)। इस देशके नरेश युधिष्ठिरके राजसूय-यज्ञमें मेंट लेकर आये थे (समा० ५१। ५४)।

हारीत-एक प्राचीन ऋषिः जो युधिष्ठिरका विशेष सम्मान

करते थे ( वन० २६ । २३ )। ये द्याग्दाय्यापर पड़े हुए भीष्मको देखनेके लिये आये थे ( शान्ति० ४७ । ७ )। इनके द्वारा संन्यास-आश्रमका वर्णन ( शान्ति० २७८ अध्याय )।

हार्दिक्य-(१) अश्वपित नामक दैत्यके अंशले उत्पन्न एक क्षत्रिय नरेश (आदि० ६७ । १५) । इसे पाण्डवी-की ओरसे रणिनमन्त्रण मेजनेका निश्चय किया गया था (उद्योग० ४ । १२) । (२) यदुकुलमें उत्पन्न हृदिकका पुत्र कृतवर्मा जो रैवतक पर्वतपर होनेवाले उत्सवमें विद्यमान था (आदि० २१८ । ११-१२) ।

हासिनी-अलकापुरीकी एक अप्सरा जिसने अधावक ऋपिके स्वागतके अवसरपर कुवेरभवनमें नृत्य किया था (अनु० १९ । ४५)।

हास्तिनपुर (हस्तिनापुर )-गङ्गातटपर वर्मा हुई एक नगरीः जिमे सुहोत्रके पुत्र राजा हस्ताने बमाया थाः इमीलिये इसका नाम हास्तिनपुर' हुआ (आदि॰ ९५ । ३४ ) । यह कौरवोंकी रमणीय राजधानी थी। यहाँ किमी ममय राजा झान्तनु राज्य करते थे (आदि॰ १०० । १२ ) । अभिमन्यु-पुत्र परीक्षित्को यहींका राजा बनाया गया था (महाप्र॰ १ । ८ )। (आधुनिक मतके अनुसार मेरटम २२ मील उत्तर-पूर्व और विजनौरमे दक्षिण-पश्चिम गङ्गाके दाहिने तटपर इसकी स्थिति मानी गर्या है।)

हाहा-एक श्रेष्ठ गन्धर्वः जो महर्षि कश्यपद्वारा प्राधाके गर्भमें उत्पन्न हुए थे (आदि० ६५। ५९; बन० ४३। १४)। ये अर्जुनके जन्म-महोत्मवमें पद्यारे थे (आदि० १२२। ५९)। ये कुवेरकी समामें रहकर उनकी उपासना करते हैं (सभा० १०। २५-२७)। इन्होंने इन्द्रलोक-की समामें अर्जुनका स्वागत किया था (वन० ४३। १४)।

हिंगुल-एक पर्वतीय धातुः जो संध्याकालीन वादलीके समान लाल रंगकी होती है ( वन० १५८। ९४ )।

हिडिम्ब-शालके वृक्षपर रहनेवाला एक क्रूर नर-मांमभक्षी राक्षम, जिसका मुख बड़ा विकराल था ( आदि० १५१ । १-३ ) । मोबे हुए पाण्डवोंको देखकर इसका हर्ष तथा अपनी वहिन हिडिम्बाको उनका पता लगाने और उन्हें मार लानेके लिये इसका आदेश (आदि० १५१ । ७-१४ ) । विविध्यापर इसका कोष (आदि० १५२ । १६-१९ ) । व्यकी इच्छाम इसका पाण्डवों तथा हिडिम्बापर आक्रमण (आदि०१५२ । २० ) । भीममेनके साथ इसका विवाद और युद्ध ( आदि० १५२ । २२-४२ ) । भीममेनद्वारा इसका वथ ( आदि० १५२ । ३०-३२ ) ।

हिडिम्मवधार्य-आदिपर्वका एक अवान्तर पर्व (अध्याय १५१ से १५५ तक )।

हिडिम्बबन-एक वन, जिसमे हिडिम्ब नामक राक्षस निवास करता था ( वन० १२ । ९३ ) ।

हिडिम्बा-राक्षमराज हिडिम्बकी बहिन, भीममनकी पतनी तथा घटोत्कचकी माना ( आदि० ६९ । २५ ) । मोये हुए पाण्डवोंको मारकर लानेके लिये इसको हिडिम्बका आदेश (आदि०१५१।७-१४)। भीममेनके रूपमे मोहित होकर उनमे अपना पति होनेके लिये इसकी प्रार्थना ( आदि० १५१ । १७-२९ ) । इसपर हिडिम्बका क्रोध तथा इसका भय( आदि० ९५२। १६-१९)। वधको इच्छाम इसपर हिडिम्बका आक्रमण (आदि० १५२ । २० ) । इसका कुन्ती आदिने अपना मनोभाव प्रकट करना (आदि० १५३ । ५-१२ ) । भीमलेनको प्रतिल्पमें प्राप्त करनेके लिये इसकी कुन्तीमे प्रार्थना ( आदि० १५४। ४-१५ के बादतक )। युधिष्ठिरका शर्तके साथ हिडिम्वाको मीम-मेनको सेवामें रहनेके लिये आदेश देना ( आदि० १५४ । १६-१८ के बादतक )। भीमसेनका एक शर्तके साथ उसके साथ जानेके लिये उद्यत होना (आदि० १५४। १९-२० ) । इसका भीमसेनको साथ लेकर आकाशमें उड़ जाना और परम सुन्दर रूप धारणकर रमणीय प्रदेशों-में उनके साथ विहार करना (आदि० १५४। २१– ३०)। इसके गर्भमे मीममेनद्वारा घटोत्कचका जन्म ( आदि० १५४ । ३१ ) । इसका पाण्डवों में मिलकर अपने अमीष्ट स्थानको जाना (आदि० १५४ । ४० )। हिमवान्-भारतकी उत्तर-मीमापर स्थित एक विशाल पर्वत-राज, जो शरोरमे पर्वत होते हुए भी 'आत्मा' से देवता है। यहाँ हिमवान्का अर्थ हिमालय पर्वत और उसके अधिष्ठाता देवता समझना चाहिये। वालखिल्य मुनि यहाँ तपस्या करनेके लिये आये थे ( आहि० ३०।१८ )। शेपनाग संयम-नियम तथा एकान्तवानके लिये हिमालय पर्वतपर आये थे (आदि० ३६। ३-४ )। व्यामजी गान्धारीके वालकोंकी रक्षाको व्यवस्था करके हिमालय-पर तपस्याके लिने चले गने थे (आदि० ११४ । २४) । राजा पाण्ड कालकट और हिमालयपर्वतको लाँ यते हए गन्धमादनपर्वतपर चले गये थे (आदि० ११८। ४८)। क्षत्रियलोग भृगुवंद्या ब्राह्मणोंके गर्भस्य बालकोंकी मी हत्या करते हुए मारो पृथ्वीपर विचरने छगे। यह देख भयके मारे भृद्वंदि। योंकी पत्नियोंने दुर्गम हिमालयपर्वतका आश्रय लिया ( आदि० १७७। २०-२१ )। पराश्ररने समस्त राञ्जनोंके विनाशके उद्देश्यमे किये जानेवाले सत्रके लिये जो अग्नि संचित की थी, उसे उत्तर-दिशामें हिमालयके आनपास एक विशाल वनमें छोड़ दिया (आदि० १८० । २२ ) । इन्द्रपुत्र अर्जुनने भी हिमालयकी यात्रा की थी (आदि०२१४।१)। हिमवान् कुवेर-सभामे रहकर धनके स्वामी महामना भगवान् कुवेरकी उपासना करते हैं (सभा० १० । ३१-३४ ) । देवर्षि नारदजीने ब्रह्माजीकी सभाका दर्शन पानेके उद्देश्यम सूर्यके वताये अनुसार हिमालयके शिखरपर एक हजार वर्षोंमें पूर्ण होनेवाले महान् अनुष्ठान किया था (सभा० ११। ८-९ )। अर्जुनने

संग्राममें हिमवानुको जीतकर धवलगिरिपर आकर वहीं अपनी सेनाका पड़ाव डाला (सभा०२७।२९)। भीमसेनने हिमालयके पान जाकर सारे जलोद्भव देशपर थोड़े ही समयमें अधिकार प्राप्त कर लिया। (सभा० ३०। ४) । हिमालयपर्वतपर मेरु-सावर्णिने युधिष्ठिरको धर्म और ज्ञानका उपदेश किया था (सभा० ७८। १४ )। राजा भगीरथने तपस्याके लिये हिमालयपर्वतको प्रस्थान किया । गिरिराज हिमालय विविध वस्तुओंसे विभूषित तथा नाना प्रकारके शिखरोंने अलंकृत है। इमकी रमणीय शोभाका विस्तृत वर्गन ( वन० १०८।३–११ )। कुलिन्दराज सुवाहका विद्याल राज्य हिमालयपर्वतके निकट था । पाण्डवोंने रातमें वहाँ रहकर दूसरे दिन सबे**रे** हिमालयकी ओर प्रस्थान किया ( वन० १४०। २४-२७ ) । पाण्डवलोग सत्रहवें दिन हिमालयके एक पावन पृष्ठभागपर जा पहुँचे । हिमालयके पावन प्रदेशमें बूषपर्वाका पवित्र आश्रम था । वहाँ जाकर उन्होंने वृपपर्वाको प्रणाम किया ( वन० १५८।१८-२१) । भीमसेन हिमालयपर्वतके सुन्दर प्रदेशोंका अवलोकन करते हुए वनमें शिकार खेलने लगे। इमी अवस्थामें उन्हें एक अजगरने पकड़ लिया ( वन० १७८ अध्याय )। मार्कण्डेयजीने भगवान बाल-मुकुन्दके उदरमें हिमवान् तथा हेमकूट आदि पर्वतींको देखा था ( वन० १८८। ११२ )। हिमवान् पर्वतपर प्रावारकर्ण नामसे प्रसिद्ध एक उल्दू निवास करता है, जो मार्कण्डेयजीमे भी पहलेका उत्पन्न हुआ है (वन० १९९ । ४ ) । कर्णने हिमालयपर्वतपर आरूढ हो हिमवत्प्रदेशके समस्त भूपालींको जीतकर उन सबसे कर वपूल किया ( वन० २५४ । ४-६ ) । उत्तरमें हिमवान्के शिखरपर भगवान् महेश्वर भगवती उमाने साथ नित्य निवास करते हैं (उद्योग० १९९। ५)। हिमवान् पूर्वसे पश्चिम दिशाकी ओर फैले हुए हः वर्ष वंतींमेसे एक है ( प्रीष्म० ६। ३-५ )। अर्जुनने म्बप्नमें भगवान् श्रीकृष्णके साथ कैलासकी यात्रा करते समय पवित्र हिमवान पर्वतका जिखर देखा था ( द्रोण० ८०। २३-२४ )। त्रिपुरदाइके समय हिमवान् और विन्ध्य भगवान् रुद्रके रथमे आधारकाष्ठ बने थे (कर्ण० ३४। २२)। गङ्गाने अपने गर्भको देवपृज्ति हिमवान् पर्वतके सुरम्य शिवरपर छोड़ दिया था, जिमसे स्कन्द प्रकट हुए थे (कर्ण० ४४।९)। कुमारकार्तिकेयका अभिषेक करनेके छिये गिरिराज हिमा ७ यके अधिष्ठाता देवता हिमवान भी पधारे थे ( शल्य० ४५। १४–१८ ) । इन्होंने कुमारको सुवर्चा और अतिवर्चा नामक दो पार्घद प्रदान किये थे ( शल्य० ४५ । ४६-४७ ) । भगवान् श्रीकृष्णने हिमा-लयको घटोमें रहकर बड़ी भारी तपस्थाके द्वारा रुक्मिणीदेवाके गर्भसे प्रद्युम्नको जन्म दिया ( सौसिक॰ १२ । ३०-३१) । पर्वतोंमें श्रेष्ठ हिमवान्ने राजा पृथुको अक्षय धन समर्पित किया था ( शान्ति० ५९। ११८ )।

हिमालयके सुरम्य शिखरपर, जिसका विस्तार सौ योजन-वा है, भगवान् ब्रह्माजीने एक पत्र किया था ( शान्ति० १६६। ३२-३७ ) । पूर्वकालमें प्रजापति दक्षने हिमालयके पार्श्ववर्ती गङ्गाद्वारके ग्रुभ प्रदेशमें एक यज्ञका आयोजन किया था (शान्ति० २८४।३)। राजा जनकका उपदेश सनकर शकदेवजीने हिमालयपर्वतको प्रस्थान किया। इस पर्वतपर मिद्ध और चारण निवास करते हैं। एक समय देवर्षि नारदजी इसका दर्शन करनेके लिये वहाँ पधारे थे। वहाँ सब ओर अप्सराएँ विचरती हैं । विविध प्राणियोंकी शान्त मधुर ध्वनिसे वहाँका सारा प्रान्त व्याप्त रहता है। सहस्रों किन्नर,भ्रमर, खञ्जरीट, चकोर, मोर और कोकिल अपना कलरव फैलाते रहते हैं। पश्चिराज गरुड हिमवान्पर नित्य निवास करते हैं। चारों लोकपाल, देवता और ऋषि जगत्के हितकी कामनासे वहाँ सदा आते रहते हैं। भगवान् श्रीकृष्णने पुत्रके लिये यहीं तप किया था । यहीं कुमारकार्तिकेयने बाल्यावस्थामें देवताओं-पर आक्षेप किया और तीनों लोकोंका अपमान करके अपनी शक्ति गाड़ दी और यह बात कही---जो मुझसे भी अधिक बलवान्। ब्राह्मणभक्ता और पराक्रमी हो। वह इस शक्तिको उखाड़ दे अथवा हिला दे। भगवान् विष्णाने कमारके सम्मानकी रक्षाके लिये उस शक्तिको केवल हिला दियाः उखाडा नहीं।हिरण्यकशिपके पत्र प्रह्लादने उसे उखाड़नेकी चेष्टा की; किंतु वे चीत्कार करके मूर्च्छित हो हिमालयके शिखरपर गिर पड़े। गिरि-राज हिमालयके पार्वभागमें उत्तर दिशाकी ओर भगवान शिवने दुर्धर्प तपस्या की है । भगवान् शङ्करके उस आश्रमको प्रज्वलित अग्निने चारों ओरसे घेर रक्खा है। उस पर्वतिशिखरका नाम आदित्यगिरि है । उसपर अजितात्मा पुरुष नहीं चढ मकते । उसका विस्तार दम योजन है। वह आगकी लपटोंसे घिरा हुआ है। शक्ति-शाली भगवान अमिदेव वहाँ स्वयं विराजमान हैं। गिरि-राज हिमवानुकी पूर्वदिशाका आश्रय लेकर पर्वतके एकान्त तटपान्तमें किमी ममय महर्षि व्याम अपने शिष्य महाभाग सुमन्तु, जैमिनि, पैल तथा वैशम्पायनको वेद पढाया करते थे ( शान्ति० ३२७ । २---२७ )। शकदेवजीके ऊर्ध्वलोकमें गमन करते नमय गिरिराज हिमालय विदीर्ग होता-सा प्रतीत होता था। उन्होंने अपने मार्गमें पर्वतके दो दिव्य शिखर देखे, जो एक दूसरेसे सटे हुए थे। उनमेंसे एक हिमालयका शिखर था और दूसरा मेरुका । शुकदेवजी उन्हें देखकर भी रुके नहीं । उनके निकट आते ही वे दोनों पर्वतशिखर सहसा विदीर्ण होकर दो भागोंमें वँट गये ( शान्ति० ३३३। ५-- १० ) हिमवान्की पुत्रीका नाम उमा है। उसे रुद्रदेवने पत्नी-रूपमें प्राप्त करनेकी इच्छा की। इसी दीचमें महर्षि भृगुने आकर हिमवान्से उस कन्याको अपने लिये माँगा। हिमवान्ने कहा, 'इसके लिये देख-सुनकर स्ट्रदेवको वर

निश्चित कर लिया गया है।' यह सनकर भृगुने हिम रान्को शाप दे दिया कि तुम रनोंके भण्डार नहीं रहोगे ( शान्ति० ३४२ । ६२ )। भगवान् नारायण और शङ्करके युद्धसे हिमालयपर्वत विदीर्ण होने लगा था ( शान्ति० ३४२। १२२ ) । हिमवान् पर्वतपर देवर्षि नारदका अपना आश्रम है (शान्ति० ३४६।३)। भगवान् श्रीकृष्णते हिमालयपर्वतपर पहुँचकर महात्मा उपमन्युका दिन्य आश्रम देखा था ( अनु० १४। ४३-४५ ) । हिमालयपर्वतपर महात्मा राजा मरुत्तके यज्ञमें ब्राह्मणोंने बहुत-सा धन वहीं छोड़ दिया था ( आश्व० ३। २०-२१ )। धृतराष्ट्र और गान्धारीके दावानलमें दग्ध हो जानेके पश्चात् संजय हिमालयपर चले गये ( आश्रम० ३७ । ३३-३४ ) । महाप्रस्थानके समय योगयुक्त पाण्डवोंने मार्गमें महापर्वन हिमालयका दर्शन किया और उसे लाँघकर जब वे आगे बढ़े। तब उन्हें बालूका समुद्र दिखायी दिया ( महाप्र० २। १-२ )। हिरण्मय-(१) एक प्राचीन ऋषिः जो इन्द्रसभामें विराजते हैं (समा० ७। १८)। (२) सुदर्शन या जम्बद्धीपका एक वर्ष, जो नीलपर्वतसे दक्षिण और

हिरण्यकवर्ष-जम्बूदीपका एक खण्ड, जो स्वेतपर्वतसे आगे है (सभा० २८ । ६ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७४९)।

निपधपर्वतसे उत्तर है (भीष्म० ८। ५—८)।

हिरण्यकशिष्-(१) दितिका एक विख्यात पुत्र, जो महाभनस्वी था । इसके पाँच पुत्र थे ( आदि० ६५ । १७-१८) । यही इस भूतलार राजा शिशुपालके रूपमें प्रकट हुआ था (आदि० ६७।५)। यह देवताओंका शत्रु तथा समस्त दैत्योंका राजा था। इसे अपने वलका बड़ा घमंड था। यह तीनों लोकोंके लिये कण्टकरूपमें था। दैत्यकुलका आदि पुरुष यही था। इसने वनमें जाकर बड़ी तपस्या की इससे ब्रह्माजी बहुत संतुष्ट हुए ( आदि० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७८५ )। इसके माँगनेपर ब्रह्माजीका इसे अस्त्र रास्त्रादिसे अवध्य होनेका बरदान देना। त्रिभुवनमें इसके उत्पात तथा भगवान् नृसिंहद्वारा इसका वध ( सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७८५ से ७८९ तक )। प्राचीन कालमें यह समस्त भूतलका शासक था ( शान्ति० २२७। ५३ )। (२) एक दानव, जिसने पूर्वकालमें मेरुपर्वतको हिला दिया था । भगवान् शङ्करसे एक अर्बुद वर्पोंके लिये सम्पूर्ण देवताओंका ऐश्वर्य प्राप्त किया। इसके पुत्रका नाम मन्दार था ( अनु० १४। ७३-७४ )। हिरण्यगर्भ-भगवान् श्रोकृष्णका एक नाम और इसकी

हिरण्यगर्भ-भगवान् श्रोकृष्णका एक नाम और इसर्क निरुक्ति (शान्ति० ३४२।९६)। हिरण्यधनु-एक निपादराज, जो एकलव्यका पिता था (आदि० १३१ । ३१ )।

हिरण्यनाभ-संजयपुत्र सुवर्णष्ठीवी जव मृत्युके पश्चात् नारदजोकी कृपासे जीवित हुआ, तव उसका यही नाम रक्खा गया था । इसकी आयु एक हजार वर्षोकी थी (शान्ति० १२९ । १४९ )।

हिरण्यपुर-पुलोमा और कालकाकी प्रार्थनासे उनके पुत्रोंके लिये ब्रह्माजीद्वारा निर्मित एक विमानोपम आकाशचारी दिन्य नगर, जो पौलोम और कालकेय नामक दानवींका निवासस्थान था एवं उन्हींके द्वारा सुरक्षित था (वन० १७३। ९-१३)। अर्जुनद्वारा इसका संहार (वन० १७३। ३०)। नारदजीद्वारा मातलिको इन नगरका परिचय (उद्योग० १०० अध्याय)।

हि (ण्यबाहु-वासुकि-वंशोद्भव एक नागः जो जनमेजयके सर्पसत्रमें दग्ध हो गया था (आदि० ५७।६)।

हिरण्यबिन्दु—हिमालयके निकटका एक तीर्थ, जहाँ तीर्थ-यात्राके अवसरपर अर्जुनका आगमन हुआ था ( आदि० २१४।४)। जो मन और इन्द्रियोंको संयममें रखते हुए हिरण्यविन्दुतीर्थमें स्नान करके वहाँके प्रमुख देवता भगवान् कुरोदायको प्रणाम करता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं ( अनु० २५। १०-११)। कालिञ्जर पर्वतपर स्थित एक महान् तीर्थ ( वन० ८७। २१)।

हिरण्यरेता-अभिका नाम ( आदि० ५५। १० )।

हिरण्यरोमा-दाक्षिणात्य देशोंके अधिपति विदर्भराज भीष्मकका दूसरा नाम ( उद्योग॰ १५८ । १ ) ।

हिरण्यवर्मा—दशार्णदेशके राजाः जिन्होंने अपनी कन्याका विवाह शिखण्डीके साथ किया था (उद्योग० १८९ । १०)। शिखण्डीके स्रोत्वकी जानकारीसे कृपित होकर इनका द्रुपदको संदेश ( उद्योग० १८९ । २९—२३ )। भित्र राजाओंकी मन्त्रणासे इनका द्रुपदपर चढ़ाई करनेका निश्चय एवं संदेश ( उद्योग० १९० । ९-१० )। राजा द्रुपदकी राजधानीके पाम आकर इनका पुरोहित द्वारा संदेश देना ( उद्योग० १९२ । २०-२१ )। युवित्यो-द्वारा शिखण्डीकी परीक्षा कराकर प्रसन्न होना और द्रुपद तथा शिखण्डीका सम्मान करके घर छौटना ( उद्योग० १९२ । २८—३२ )।

हिरण्यश्रंग-कैलामपर्वतसे उत्तर मैनाकपर्वतके समीपस्थ एक मणिमय विद्याल पर्वत (सभा० ३। १०; भीष्म० ६। ४२)।

हिरण्यस्वर-पश्चिमदिशाका एक प्राचीन तीर्थ, यहाँ चन्द्रमाने स्नान करके पापसे छुटकारा पाया था। तभीसे इसका नाम प्रभास' हुआ ( कान्ति० ३४२ । ५७ )। हिरण्यहस्त-एक प्राचीन ऋषिः जिन्हें राजा मदिराश्वसे उनकी सुन्दरी कन्याका दान प्राप्त हुआ था ( शान्ति॰ २३४ । ३५ )।

हिरण्याश्न-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक (अनु॰ ४। ५७)।

हिरण्यवता — कुरुक्षेत्रमें बहनेवाली एक पवित्र नदी, जो स्वच्छ एवं विशुद्ध जलसे भरी रहती है, इसमें कंकड़-पत्थर और कीचड़का नामतक नहीं है। इमीके तटपर भगवान् श्रीकृष्णने पाण्डव सेनाका पड़ाव डाला था ( उद्योग० १५२। ७-८)। यह भारतवर्षकी प्रमुख नदियों में है। जिसका जल भारतवासी पीते हैं (भीष्म० ९। २५)।

हीक-विपाशामें रहनेवाला एक राक्षमः जो वहि नामक निशाचरका माथी था। इन्हीं दोनोंकी संतानें वाहीक कहलाती हैं (कर्ण० ४४। ४१-४२)।

हुण्ड-एक जनपद, जहाँके सैनिकोंके साथ नकुल-सहदेव क्रीबारणन्यूहके बार्ये पंखके स्थानमें स्थित थे (भीष्म० ५०। ५२-५३)।

हुतहब्यबह-भ्धर' नामक वसुके दो पुत्रोंमेंसे एक, दूसरेका नाम द्रविण था ( आदि० १६ । २१ )।

हुण—एक जाति, जिसकी उत्पत्ति 'नन्दिनी गौ' के फेनसे हुई (आदि० १७४। २८)। हूणोंका जहाँ निवास है, उस भूभागको हूण देश कहा गया है। इस देश और जातिके जो पश्चिमदेशीय राजा थे, उन सबको नकुलने दूतोंद्वारा ही बशमें कर लिया था (सभा० ३२। १२)। हुण देश और जातिके भूपाल युधिष्ठिरके राजमूय-यज्ञमें भेंट लेकर आये थे (सभा० ५१। २४)।

हुहू-एक श्रेष्ठ गन्धर्व, जो महर्पि कश्यपद्वारा प्राधाके गर्भसे उत्पन्न हुए थे (आदि० ६५ । ५१; वन० ४३। १४)। ये अर्जुनके जन्म-महोत्मवमें पधारे थे (आदि० १२२।५९)। ये कुवैरकी मभामें रहकर उनकी उपासना करते हैं (सभा० १०। २५-२७)। इन्होंने इन्द्रलोककी सभामें अर्जुनका स्वागत किया था (वन० ४३। १४)।

हादिक-एक भोजवंशी यादव जो कृतवर्माके पिता थे (आदि० ६३ । १०५)।

हृद्य-एक प्राचीन ऋषि, जो इन्द्रसभामें विराजते हैं (सभा०७।१३)।

हुर्वाकेश-भगवान् श्रीकृष्णका एक नाम और इसकी निरुक्ति (शान्ति०३४२।६७)।

हेमकूट—(१) उत्तर दिशाका एक पर्वतः जहाँ अर्जुनने अपनी सेनाका पड़ाव डाला था और वहाँसे वे हरिवर्षमें गये थे (सभा० २८। ६ के बाद दा० पाठ)। (२) नन्दाके तटार दुर्गम पर्वतः जहाँ राजा युधिष्ठिर भी आये थे, इसे ऋपभक्ट भी कहते हैं। उन्होंने वहाँ बहुत-सी अद्भुत बातें देखीं। यहाँ बिना वायुके ही बादल उत्पन्न होते और ओले बरमाते थे। वेदोंके म्वाध्यायकी ध्वनि सुनायी देती, पर कोई दिखायी नहीं देता था इत्यादि। इसके कारणका वर्णन (वन०१४०।२-१८)।

हेमगुह-कश्यपवंशमें उत्पन्न एक प्रमुख नागराज ( आदि॰ ३५।९)।

हेमनेत्र-एक यक्षः जो कुवेरकी सभामें रहकर उनकी उपासना करता है ( सभा० १० । १७ ) ।

हेममाली-द्रुपदका एक पुत्र, जो अश्वत्यामाद्वारा मारा गया था (द्रोण० १५६। १८२)।

हेमवर्ण-राजा रोचमानके पुत्र, जो पाण्डवपक्षके योद्धा थे। इनके घोड़ोंका वर्णन (द्रोण० २३।६७)।

हेमा-भारतवर्षकी एक नदी, जिसका जल यहाँके निवासी पीते हैं (भीष्म॰ ९।२३)।

हेरम्बक-एक दक्षिणभारतीय जनपद तथा वहाँके निवासी। इनको सहदेवने दक्षिण-दिग्विजयके अवसरपर परास्त किया था (सभा० ३९ । ९३ )।

हैमवत-एक वर्षका नामः जो हिमवान् (हिमालय) से उत्तर है (भीष्मः ६।७)। मेरुने मिथिला जाते समय श्रीशुकदेवजीने इस वर्षको पार किया था और फिर वे भारतवर्षमें आये थे (शान्तिः ३२५। १४)।

हैमवती—(१) हिमालयने निकली हुई एक नदी। दातदु'के लिये हैमवती' शब्दका प्रयोग हुआ है (आदि० १७६। ८-९)।(२) विश्वामित्रकी प्यारी पत्नी (उद्योग० १९७। १३)।(३) भगवान् श्रीकृष्णकी एक पत्नी, जिन्होंने पनिके दाह-मंस्कारके समय चितारोहण किया था (मासल० ७। ७३)।

ृ **हेरण्यवती**–हिरण्मय वर्षको एक नदी **(भीष्म० ८।** · ५**)**।

हैहय-(१) क्षत्रियोंका एक कुल, जिसका संहार परशुरामजीने किया था। कार्तवीर्य अर्जुन हैहयवंशी क्षत्रियोंका
अधिपति था, जो परशुरामजीके हाथसे मारा गया
(सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७९२)।
राजा सगरने इस वंशके क्षत्रियोंको जीताथा (वन० १०६।
८)। राजा परपुरञ्जय हैहयवंशी क्षत्रियोंको वंश-परम्पराको बढ़ानेवाला था; इसने अनजानमें एक मुनिको बाण
मार दिया। फिर कुल हैहय उसे साथ ल मुनिकर कश्यपनन्दन अरिष्टनेमाके पास मर्थे बटिमेक्टोन उस मुनिको

जीवित दिखाकर यह बताया कि सद्धर्माचरणके प्रभावमे हमलोगोंपर मृत्युका वश नहीं चलता ( वन० १८४ । ३-२२ )। इस वंशमें मुदावर्त नामका एक कुलाङ्गार नरेश हुआ था ( उद्योग० ७४ । १३ )। ब्राह्मणोंने अपनी कुशमर्या ध्वजा फहराते हुए किसी समय हैहयवंशी क्षत्रियोंपर आक्रमण किया था ( उद्योग० १५६ । ४ ) । गुणावतीमे उत्तर और खाण्डव-वनसे दक्षिण पर्वतके निकटवर्ती प्रदेशमें लाखों हैहयवंशी क्षत्रिय वीर परशुराम-जीके द्वारा रणभृमिमें मारे गये थे ( द्रोण० ७०।८-९ )। कृतवीर्यका बलवान् पुत्र अर्जुन हैहयवंशका राजा हुआ ( शान्ति० ४९ । ३५ ) । राजा सुमित्र हैहयवंशी नरेश था ( शान्ति॰ १२६।८ )। (२) दार्यातिके वंशमें उत्पन्न एक राजाः जिसके नामपर हैहयवंशकी परम्परा प्रचलित हुई। हैहय वत्सके पुत्र थे। इनका दूसरा नाम वीतहव्य था । इनके दस स्त्रियाँ थीं । उनसे सौ वीर पुत्र उत्पन्न हुए थे (अनु० ३०। ७-८ )। (विशेष देखिये वीतहब्य )।

होत्रवाहन-एक प्राचीन राजर्षि, जो युधिष्ठिरका विशेष सम्मान करते थे ( वन० २६ । २४-२५ ) । ये काशि-राजकी पुत्री अम्बाके नाना थे, इनका अम्बाको परशुराम-जीके पास जानेकी सम्मति देना ( उद्योग० १७६ । २८-३४ ) । इन्होंने अकृतव्रणसे अम्बाका परिचय दिया था ( उद्योग० १७६ । ४४-५६ ) ।

हृद्प्रवेशपर्व-शल्यपर्वका एक अवान्तर पर्व (अध्याय २९)।

ह्वदोदर-एक राक्षसः जिसका स्कन्दद्वारा वध हुआ था ( शल्य० ४६ । ७५ ) ।

हाद्-एक नागः जो बल्रामजीके परमधामगमनके समय स्वागतमें आये थे ( मोसल्ड० ४ । १६ ) ।

ही-एक देवी जो ब्रह्माकी सभामें रहकर उनकी उपासना करती हैं (सभा० ११ । ४२) । अर्जुनके इन्द्रलोक जाते समय उनकी मङ्गल-कामनाके लिये द्रौपदीने ही देवीका स्मरण किया था (वन० ३७ । ३३) । स्कन्द-के अभिषेकमें ये भी पधारी थीं (शल्य० ४५ । १३) ।

हीनियेच-एक दैत्य या राजर्षिः जो प्राचीन कालमें पृथिवी-का शासक थाः परंतु कालवश उमे छोड़कर चल बसा (शान्ति० २२७। ५१)।

ह्रीमान्-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३१)।



## गीताप्रेसद्वारा प्रकाशित 'महाभारत'के विभिन्न संस्करण

'महाभारत'के लिये माँग देनेवाले सज्जन कभी-कभी अपनी आवश्यकता स्पष्ट नहीं लिखते जिसके कारण या तो उनकी मँगायी हुई वस्तु देरसे पहुँचती है या गलत वस्तु चली जाती है, जिससे बड़ी कठिनाई उपस्थित हो जाती है। गीताप्रेसके द्वारा अबतक 'महाभारत'के निम्नलिखित ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं, जिनकी माँग देते समय सम्बन्धित विभागको स्पष्ट पत्र लिखना चाहिये।

—व्यवस्थापक

## (१) 'कल्याण' विभागद्वारा प्रकाशित

'कल्याण'के १७ वें वर्षका संक्षिप्त महाभारताङ्क पूरी फाइल (बारह महीनोंके अङ्क ), दो जिल्दोंमें, सजिल्द, पृष्ठ-संख्या १९१८, तिरंगे चित्र १२, इकरंगे लाइन ९७५, मूल्य दोनों जिल्दोंका डाकखर्चसहित १०)।

इसमें मूल श्लोक नहीं है। केवल हिंदीभाषामें संक्षिप्त महाभारत है। इसका आर्डर व्यवस्थापक—'कल्याण' पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) को देना चाहिये।

## (२) 'मासिक महाभारत' विभागद्वारा प्रकाशित

१-नवम्बर १९५५ से अक्टूबर १९५८ तक लगातार तीन सालतक छत्तीस अङ्कोंमें लगभग एक लाख स्ठोकोंका समपूर्ण महाभारत प्रन्थ, मूल और उसकी हिंदी-टीकासहित तथा महाभारत-सम्बन्धी. अनेक खोजपूर्ण लेख एवं महाभारतमें आये हुए नामोंकी वर्णानुक्रमणिका (संक्षिप्त परिचयसहित) प्रकाशित की गयी है। कुल छत्तीस अङ्कोंकी पृष्ठ-संख्या ७५९०, चित्र-संख्या तिरंगे ८५, सादे २४३, लाइन ५६४, कुल ८९२। मूल्य तीनों वर्षके फाइलोंका प्रतिवर्षके २०) की दरसे कुल ६०) डाकखर्चसहित। सजिल्द-एक-एक वर्षके तीन-तीन जिल्द-कुल नौ जिल्दोंका ११।) जोड़कर ७१।) डाकखर्चसहित।

२-जनवरी १९५९ से दिसम्बर १९५९ तक 'मासिक महाभारत'का चौथा वर्ष चल रहा है जिसमें हरिवंशपुराण तथा जैमिनीय-अश्वमेध —पूरा हिंदी-टीकासहित देनेकी बात है । प्रतिमास १४४ पृष्ठ, १ तिरंगा तथा ४ सादे चित्र, वार्षिक चन्दा १५) डाकखर्चसिंद्दत ।

ू इनका आर्डर व्यवस्थापक—'मासिक महाभारत' पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) को देना चाहिये ।

## (३) गीताप्रेस, पुस्तक-विभागद्वारा प्रकाशित

१-सचित्र महाभारत ( सरल हिंदी अनुवादसहित ) सम्पूर्ण प्रन्थ छः खण्डोंमें सजिल्द, पृष्ठ-संख्या ६६२०, चित्र बहुरंगे ७९, सादे २२५, लाइन ५६४, कुल ८६८, मूल्य ६५)। इसके प्रत्येक खण्ड सजिल्द अलग-अलग भी मिलते हैं। इसमें कमीशन पंद्रह प्रतिशत काटकर नेट दाम ५५।), रेल-खर्च प्राहकका लगता है। आर्डर देते समय अपना रेलवे स्टेशन साफ-साफ लिखना चाहिये।

२-महाभारत—मूलमात्र, सम्पूर्ण प्रन्थ चार भागोंमें, सजिल्द, कुल पृष्ठ-संख्या २७७६, चित्र बहुरंगे १४, सादे ४, कुल १८, मूल्य २२॥)। इसमें केवल मूल संस्कृत स्रोक हैं। टीका नहीं। इसका भी रेल-खर्च ग्राहकका लगता है।

इनका आर्डर व्यवस्थापक--गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) को देना चाहिये।

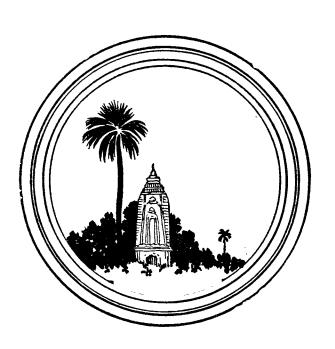

- 95

Central Archaeological Library, NEW DELHI. 27686 Call No. R Sas Km 4. PG. Author-Title— महिं भारत की नाम नुकामाणका Borrower No. Date of Issue Date of Return GOVT. OF INDIA

of Archaeology

HI. "A book that is shut is but a block" Please help us to keep the book clean and moving. 148. N. DELHI.